



## ज्ञानपीठ मृतिंदेवी जैन प्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क १४ ]

## गुराभद्राचार्यप्रगीतम्

# म हा पु रा गा म्

[ द्वितीयो विभागः ]

## उत्तरपुराणम्

हिन्दीभाषानु वादसहितः



सम्पादक--

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति एक सहस्र प्रति मार्गशीर्षं वीरनि० स० २४६१ वि० सं० २०११ नवम्बर १६५४

मूल्य १० ६०

## स्व० पुण्यइलोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

## मारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-यन्यमाला

क्षा प्रस्कृत ग्रन्थाङ्गः १४ सस्कृत ग्रन्थाङ्गः १४

するでいるといういからいからいかいのうとしたよりないないないないないないと

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आर्गीमक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन माहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उमका मृल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी मूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रंथ और लोकहितकारी जैन-माहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

からかりないというというというというというというというというというというと

ग्रन्थमाला सम्पादक— डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट् डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्

प्रकासकः— अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड, बनारस

मुद्रक--वम्बई प्रिटिंग काटेज, बांसफाटक, वनारस

CONTRACTOR ACTION ACTION

स्थापनाब्व फाल्गुन कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी सन् १६४४



## JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

SANSKRITA GRANTHA NO. 14

CENTRA ECTENT ECTENT

## MAHĀPURĀNA

Vol. II

### **UTTAR PURĀNA**

oi

ACĀRYA GUNBHADRA

WITH HINDI TRANSLATION



Franslated and Edited

RY

### PANDITA PANNALAL JAIN, SAHITYACARYA

Sahiyadhyapak-GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR

Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition
1000 Copies.

MARGSHIRSHA, VIR SAMVAT 2480 VIKRAMA SAMVAT 2011 NOVEMBER 1954.

Price Rs. 10/-

#### FOUNDED BY

### SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

BHARATIYA JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

#### 

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY FDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN

THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS AND POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A.N. Upadhye, M.A., D. Litt.



Publisher

## Ayodhya Prasad Goyaliya

Secy., BHARATIYA JNANAPITHA DURGAKUND ROAD, BANARAS

ودرويه ودويه ودويه

Founded in
Phalguna Krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 
Vikrama Samvat 2000

18th Febr. 1944

#### PREFACE

With the publication of this part containing the Uttarapurāṇa by Guṇabhadra, the Bhāratīya Jñānapīṭha, Banaras, has to its credit a signal achievement in presenting to the world of scholars the celebrated Sanskrit work, the Mahāpurāṇa (MP) or the Triṣaṣṭi-lakṣaṇa-mahāpurāṇa-saṃgraha (TLMPS), of Jinasena-and-Guṇabhadra, in three handy volumes. As compared with the three or four earlier editions of this work, in part or full, with Marāṭhī, Hindī and Kannaḍa translations, this edition is characteristically superior. The Sanskrit text is critically presented after collating it from a number of Mss. important readings from which are duly noted; it is accompanied, just below, by a fluent Hindī praraphrase; there is an exhaustive Introduction in Hindī which not only puts together all information about the authors but also touches some important topics from the work itself; lastly, there is an alphabetical Index of the verses. Thus this edition meets the needs of a pious reader, and goes a great way to satisfy the demands of a critical scholar.

The MP or the TLMPS, as its title indicates, is a great narrative of the ancient times, basically describing the lives of 63 Śalākāpuruṣas, namely, 24 Tīrthakaras, 12 Cakravartins, 6 Balabhadras, 9 Nārāyaṇas and 9 Pratinārāyaṇas recognised and honoured by Jainism. These biographies do not cover only one life of theirs, but present a detailed account of the career of their souls through various earlier births and also indicate their march on the path of religious and spiritual progress. In fact, these lives hold before the religious aspirants various facets of the spiritual career of great many souls that inspire religious confidence in others and lay down spiritual standards for them.

The entire narration is put in the mouth of Gautama and delivered in reply to the enquiry of king Śrenika, both of whom are historical persons. These biographics of souls give many an occasion to the authors to introduce various topics of traditional and conventional character and to embody in the work mythological, religious, dogmatical, sacramental and ritualistic details, and thus make he whole work almost an encyclopedia of Jainism. We get here a graphic description of the evolution of human society along the march of time and of what the great souls of the past did for man in the beginning. The careers of migrating souls bring before one the glim-

pses of the whole universe and its ideological associations. No opportunity to introduce poetical descriptions, ethical sermons, moral exhortations, theoretical details about dreams, town-planning, polity etc., religious dogmas and practices, polemical attacks and refutations, and technical information, is ever missed with the effect that the narratives get enriched by a variety of stuff which at once demonstrates the deep learning and width of hereditory scholarship the authors of this work possessed.

The MP is a magnificent traditional history so far as the great heroes of Sramanic culture are concerned. Rich details about the Kulakaras like Nābhi, about Tīrthakaras like Vṛṣabha, about Cakravartins like Bharata and others are presented with deep interest. It is here that we get the tales about Rāma and Rāvaṇa, about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas, about Bāhubali, Brahmadatta, Jīvaṃdhara, Vasu, Nārada and many other luminaries which are of immense significance for a student of comparative mythology.

In describing the military campaign of Bhatata, the author introduces important geographical information, though conventional in many details. The descriptions of Kalpavṛkṣas, numerals, three worlds, various mountains, philosophical schools, divisions of knowledge, renunciation, rituals, samskāras, penances, meditation, Samavasaraṇa etc. have enriched the work with religious and cultural details of great importance. Some socio-cultural topics deserve careful study and interpretation. Apart from the code of layman's and ascetic's morality which is elaborated throughout the work, we find in this work many ideas on statecraft and worldly wisdom expressed in a striking manner.

While composing this MP, Jinasena and Guṇabhadra have drawn a good deal of information from canonical tradition and post canonical texts like the Tiloyapaṇṇatti of Yativṛṣabha, as well as the Vāgartha-samgraha of Kavi Parameṣṭhi. Their performance proved so authoritative, magnificent and exhaustive that its prototypical predecessors were almost eclipsed. It may not be surprising, therefore, that works like that of Kaviparameṣṭhi came to be neglected and in course of time lost beyond recovery.

This MP has served as a model, if not necessarily a direct and the only source for many subsequent authors like Puspadanta, Hemacandra, Āśādhara, Cāmuṇḍarāja, and the author of Tamil Śrīpurāṇa, etc. who composed their works in Apabhramśa, Sanskrit, Kannaḍa and Tamil. Besides, many Jaina authors are directly or indirectly indebted to this class of works for patterns of details and descriptions with which they enriched their poems on select themes centring round one or the other hero, a Tīrthamkara, a Cakravartin, or any individual hero of antiquity like Bāhubali, Pradyumna, Jīvamdhara etc.

The MP is divided into two parts, Ādipurāṇa in 47 Parvans and Uttarapurāṇa in 29 Parvans: the entire work thus has 76 Parvans. The total Granthāgra comes to about 20 thousand ślokas. Of the Ādipurāṇa, 42 Parvans and three verses more were composed by Jinasena (about 12 thousand ślokas) and the remaining work by his pupil Guṇabhadra. The Ādipurāṇa covers the biography of the first Tīrthakara and first Cakravartin, and the Uttarapurāṇa deals with the lives of the remaining Tīrthakaras and other Triṣaṣṭi Puruṣas. The Uttarapurāṇa (about eight thousand Ślokas in extent) obviously therefore becomes more enumerative than descriptive.

As an able exponent of Jainism in its manifold aspects and as a successful master of Sanskrit language, Jinasena occupies a unique place in Indian literature by both the quantity and quality of his contributions. Very little is known of his personal life. We get, however, some glimpses of his personality from some of his own poetic expressions at the close of his commentary Jayadhavalā. Almost as a boy he appears to have accepted renunciation, leading a strict celebate life and devoting himself wholly and solely to religious and scholarly life. Though physically weak and not quite handsome, he was strong in his penances and gifted with intelligence, forbearance and modesty. He was an embodiment of knowledge and spiritualism.

As a monk Jinasena was more an institution than an individual. He was a great disciple of a greater teacher, Vīrasena, whose Jayadhavalā commentary he completed in 837 A.D. just as his pupil Guṇabhadra completed his Mahāpurāṇa posthumously some years before 897 A.D. He belonged to the ascetic line or family called Pañcastūpānvaya to which belonged Guhanandi, Vṛṣabhanandi, Candrasena, Āryanandi and Vīrasena. This Pañcastūpānvaya had once its home in the North, in Eastern India; the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Katma Siddhānta; and they travelled via Rajaputana and Gujrat as far as Śravaṇa Belgol in the South carrying with them the hereditory learning of the Katma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Vīrasena and Jinasena attained such a position and eminence that after them the Senānvaya or Senagaṇa came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Pañcastūpānvaya.

Jinasena lived in an age of political prosperity and stability as well as academic fertility. The contemporary kings were Jagattunga and Nṛpatunga or Amoghavarṣa (815-877 A.D.) of the Rāṣṭrakūṭa dynasty, with their capital at Mānyakheṭa which became a centre of learning. Amoghavarṣa was not only a mighty monarch but also a patron of letters and a man of academic aptitude and literary attainments. A Kannaḍa work, Kavirājamārga, on

poetics is attributed to him. He was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work Praśnottara-ratnamālā and as graphically described by his contemporary Mahāvīrācārya in his Gaṇitasāra-samgraha. (See Jaina Siddhānta Bhāskara IX, and Anekānta V, page 183) His reign was victoriously prosperous and the span of his career pretty long.

After finishing his training in various branches of traditional learning like grammar, poetics, Nyāya etc. under his teachers like Vīrasena and Jayasena, it seems, Jinascna began his literary career by composing (sometime before 783 A.D.) the Pärśvābhyudaya, a Sanskrit Kāvya, a curio in Sanskrit literature. In this poem he incorporates in every verse one or two lines of the Meghadūta of Kālidāsa in their serial order, the remaining lines being composed by himself. In this way the whole poem of Kālidāsa is subjected to the poetic art known as samasyā-pūraņa. Though the stories are basically different, the lines of the Meghaduta get fitted admirably in the Pārsvābhyudaya. Composition by samasyā-pūraņa puts a number of restrictions on the poet who undertakes it. Jinasena has achieved it so naturally and skilfully that while reading Pārśvābhyudaya by itself one hardly suspects that it embodies another poem of different theme as well as contexts. The Pārśvābhyudaya is a remarkable tribute to Jinasena's mastery over Sanskrit and abilities as a poet. His compliments to Kālidāsa's poem at once ennoble his personality. It is only a merited poet that can admire another poet. On this poem, Professor K.B. Pathak has remarked thus: 'This poem is one of the curiosities of Sanskrit literature. It is at once the product and the mirror of the literary taste of the age. The first place among Indian poets is allotted to Kālidāsa by consent of all. Jinasena, however, claims to be considered a higher genius than the author of Cloudmessenger.' (The Journal of the Bombay branch of the R.A.S., No. XLIX, vol. XVIII, 1892; also his ed. of Kālidāsa's Meghadūta, 2nd ed., Poona 1916, Intro. pp. xxiii etc.)

After completing the Dhavalā commentary on the Ṣaṭkhaṇdāgama in72 thousand Granthāgras, Vīrasena took up the Jayadhavalā commentary on the Kaṣāya-prābhṛta. He passed away when he had composed just 20 thousand Granthāgras. It was left consequently to his worthy disciple Jinasena to complete that commentary by composing some 40 thousand Grathāgras more (in 837 A.D.). These voluminous commentaries show their depth of learning and their mastery over the entire range of Jainology, especially the Karma Siddhānta. These works contained all that was worth

knowing in that context, practically absorbing the earlier Sanskrit and Prākrit commentaries. The poetic abilities of Jinasena are explicit from his memorable poem, Pārśvābhyudaya, and the depth of his wide learning from his Jayadhavalā. This twofold ability of Jinasena is seen all the more blooming in his Mahāpurāṇa.

The MP as a systematic exposition of Jaina traditions and principles is sufficiently appreciated by the specialist; but the literary qualities of this work have not attracted the attention of the students of Sanskrit literature to the extent that they deserve. Many sections of the MP present an exquisite specimen of Kāvya. Jinasena shows an intelligent acquaintance with the works of his predecessors in the field. He handles Sanskrit language with ease and facility and further invests it with dignity. The Sahasranāma shows how fully he has availed himself of both the strength and weakness of Sanskrit language, grammar and vocabulary. He is a consummate master of versification, and now and then he has attended to even poetic and metrical tricks. His descriptions are exhuberantly rich and full of poetic embellishments, both of sense and sound. Professor Pathak was already attracted, though casually, by Jinasena's 'richness of fancy, copiousness of imagery and fluency of verse' seen in the MP. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jinasena left this work incomplete. His pupil Gunabhadra, with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his teacher, had to complete it which was later consecrated by Lokasena, a pupil of Gunabhadra, in 897 A.D. It is a memorable event that Vîrasena, Jinasena and Gunabhadra formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature, namely, Dhavala, Javadhavalā and Mahāpurāṇa which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual.

Besides completing his teacher's Mahāpurāṇa, Guṇabhadra composed two other Sanskrit works, the Ātmānuśāsana, a religious and didactic anthology in 272 verses of different metres, and the Jinadattacarita, a poem in nine cantos.

Earnest students of Sanskrit literature in general and of Jaina literature in particular feel highly obliged to Shrīmān Seth Shānti Prasādji and his accomplished wife Shrīmati Ramā Rāniji who founded the Bhāratīya Jñāna Pīṭha which is publishing important Prākrit and Sanskrit works. Not minding the cost involved they are arranging the publication of these works with one great and laudable object that such gems of ancient Indian literature should not be allowed to be lost in oblivion. Words cannot adequately express their spirit of self-sacrifice and love of learning for its own

sake. If the Jñānapīṭha Lokodaya Granthamālā aims at educating the public at large, the Jñānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā maintains respectfully the prestige of ancient Indian learning especially in its neglected branches. Thus the Jñānapīṭha is really serving a national cause and a great cultural purpose; and all its publications are enriching our national language Hindī.

Shri Ayodhyāprasād Goyaliya is pushing the activities of the Jñānapīṭha with zeal and sincerity. Thanks are due to Pt. Pannālāl Sāhityāchārya who prepared this edition of the Mahāpurāṇa with a lucid Hindī translation. We have every hope that this edition will give fresh impetus to the study of Mahāpurāṇa in its various aspects.

July 1954.

H. L. Jain, A. N. Upadhye.

## मास्ताविक [हिन्दी]

आचार्य गुणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभद्रकृत 'विषय्टि-लक्षणमहापुराण-संग्रह' अपरनाम 'महापुराण' तीन भागोंमें पूर्णंक्पसे प्रकाशित हो गया । इस सुमसिद्ध संस्कृत
ग्रन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वरसंसारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी' को है।
इससे पूर्व आंशिक अथवा पूर्णंक्पमें हिन्दी, मराठी व कबाद अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन चार
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओं के कारण
अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन इस्तिलिखित प्रतियों के मिलानके पश्चात समालोचनारमक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अद्भित किये गये हैं। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत
मूल पाठके साथ-साथ धारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनामें
प्रन्थकारोंके सम्बन्धकी समस्त ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा ग्रन्थके कुछ महस्वपूर्ण विषयोंका
भी परिचय कराया गया है। अन्तमें पद्यांकी वर्णानुक्रमसे सूची भी दे दी गई है। इस प्रकार यह संस्करण
धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिए और आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा।

महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक महान् आख्यान है। इसमें जैनधर्मकी मान्यतानुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन द्रेसटशलाका
पुरुपोंका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकालका
वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पूर्वजन्मोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धार्मिक व आध्यारिमक उन्नतिका मार्ग भी रपष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः इन चरित्रों द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक
आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं
आध्यात्मिक श्राद्धां उपस्थित हो जाते हैं।

महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् गौतम गणधरके मुखसे प्रमृत हुआ है। गौतम गणधर और श्रेणिक ये दोनों ही विख्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें प्रन्थकारोंको अनेक परम्परागत रूढ विषयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें नाना पौराणिक, धार्मिक, सौदान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं। इस प्रकार यह प्रन्थ प्रायः जैनधर्मका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके कालानुसार विकासका सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषोंके लोक-कल्याणकारी कार्योंका परिचय मिलता है। जीवांके जन्मान्तर वर्णनोंमें हमें समस्त लोक और तत्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट झाँकिया दिखाई देती हैं। काव्यात्मक वर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वग्नों, नगर-थोजनाओं, राजनीति इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बातोंके वर्णन करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आख्यानोंमें सुन्दर वैचित्र्य आ गया है जिससे प्रन्थकारोंकी विशाल विद्वत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डिस्यका पता चलता है।

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरुपोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नाभि आदिक कुलकरों, बृषमादि तीर्थंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदिके सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढक्नसे प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुवली, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, वसु, नारद आदि अनेक महत्त्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दो हैं, जो अनेक बातोंमें रूडिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पबृक्ष, गणना, फैलोक्य, नाना पर्वत, दर्शन, ज्ञानभेद, वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनों द्वारा यह रचना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्वकी विविध वार्ताओंसे खूब परिपुष्ट हुई है। इनमेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे अध्ययन करने और समझने योग्य हैं। प्रम्थमें सर्वत्र स्थास आवक्ष्यमें व मुनिधमेंके अतिरिक्त हमें यहाँ प्रभावकाली रीतिसे अभिन्यक्त बहुतसी राजनीति और लोक-स्यवहार-वार्ता भी मिलती है।

महापुराणकी रचनामें आचार्य जिनसेन और गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा चित्रृषभक्तत तिलीय-पण्णित व कवि परमेष्ठि कृत 'वागर्य संग्रह' जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार लिया है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक. सर्वाह्मपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तद्विषयक पूर्वकालीन रचनाएँ प्रायः अन्धकारमें पड़ गई। अतः यह कोई आश्रार्यकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी जैसे ग्रंथकारोंकी रचनाएं उपेक्षित हो गई और क्रमसे कालके गालमें समा गई।

यह महापुराण अपभं ना कवि पुष्पदन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र और भागाधर, कन्नह कि चामुण्ड-राय एवं श्रीपुराणकार तामिल कवि आदिकी रचनाओं के लिए यदि साक्षात् और एकमाग्र आधार नहीं तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन लेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बाहुबली, प्रशुम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरित्र लिला है, वे भी अपनी रचनाओं के पोषक वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रंथोंके ऋणी हैं।

महापुराण दो भागों में विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहलाता है और उसमें सैंतालीस पर्व हैं। इसियभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पर्व हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहत्तर पर्वों में समास हुआ है जिनका समस्त ग्रंथाय लगभग बीस हजार स्लोक-प्रमाण है। आदिपुराणके क्यालीस पर्व और तेतालीसवें पर्वके तीन पर्छ, जिनका स्लोक प्रमाण लगभग बारह हजार होता है, आचार्य जिनसेन कृत हैं और ग्रंथका शेपभाग उनके शिष्य आचार्य गुणभद्रकी रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र विणत हो पाया है। शेष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण में ग्रंथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार श्लोक प्रमाणमें वर्णन-विस्तारकी अपेक्षा नाम-धामोलेख ही अधिक है।

जैनधमंके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कलाकारके नाते जिनसेन अपनी रचनाके प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवला टीकाके अन्तमें उन्होंने जो कुछ पद्य-रचना की है उससे उनके क्यक्तित्वकी बुछ झलकें मिल जाती हैं। जान पड़ता है, उन्होंने अपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा प्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर ब्रह्मचर्यके पालन एवं धार्मिक व साहित्यक प्रवृत्तियोंने ही पूर्णतः संलग्न रहे। यद्यापि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्यामें सुद्दव और बुद्धि, धैर्य एवं विनयादि गुणोंमें प्रतिभावान् थे। वे ज्ञान और अध्यात्मके मूर्तिमान् अवतार ही कहे जा सकते हैं।

मुनिधमंकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्तिमात्र नहीं किन्तु एक संस्थाके समान थे। वे वीरसेन जैसे महान् गुरुके महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयधवला टीकाको शक संवत् ७५९ (सन् ८३७ ई०) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुगमद्भने उनकी मृत्युके पश्चात् उनके महापुराणको शक सं० ८१९ (सन् ८९७ ईस्वी) से कुछ पूर्व पूर्ण किया। वे पचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गुहनन्दी, ख्यभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी और वीरसेन भी हुए थे। इस पंचस्तूपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्व भारतमें था। अनुमानतः इसी अन्वयके मुनि जैन कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञानके सबसे बड़े संरक्षक थे। वे शाजपूताना और गुजरात होते हुए दक्षिण भारतमें अवणवेल्गुल तक पहुँचे। वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको छेते गये, और कटोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे। वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पश्चान् उनका मुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया।

जिनसेनका काल राजनैतिक स्थैर्य और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुप्तिका युग था। उनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगशुंग और नृपतुङ्ग अपरनाम अमोधवर्ष (सन् ८१५—८७७) थे। इनकी राजधानी मान्यसेट थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोधवर्ष केवल एक प्रबल्ध सम्राट् ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आअयदाता भी थे। स्वयं भी वे शास्त्रीय चर्चामें रुचि और साहित्यक योग्यता रखते थे। अलंकार-विषयक एक कम्मद्रम्थ 'कविराजमार्ग' उनकी कृति

कही जाती है। वे जिनसेनके बढ़े भक्त ये और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। वे बीझ ही जैनधर्मके पक्त अनुयायी हो गये। उनके संस्कृतक व्य 'प्रवनोशररलमाला' तथा उनके समकालीन महावीराचार्य कृत 'गणितसार संप्रह'के सुस्पष्ट उल्लेखोंके अनुसार उन्होंने राज्य त्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। (देखिये प्रो॰ हीरालाल जैन : 'राष्ट्रकृट नरेश अमोधवयकी जैनदीक्षा' जै॰ सि॰ भास्कर भा॰ ९ कि॰ १; तथा अनेकान्त, वर्ष ५, ए॰ १८३–१८७) उनका राज्यकाल खूब विजयी और समुद्धिशाली रहा, तथा वे दीर्वकाल तक जीवित रहे।

जिनसेनने बीरसेन और जयसेन जैसे गुरुओंसे ज्याकरण, अरुष्टार, न्याय आदि परम्परागत नाना विद्याओंको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन् ७८३ ) से कुछ पूर्व संस्कृत काव्य पार्श्वास्युद्यकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनुठा माना जाता है। इस कवितामें कविने अपने प्रत्येक पद्ममें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेवदूत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो पंक्तियाँ अनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने कान्यमें समस्या-प्तिके काव्य कौशल द्वारा समस्त मेघब्तको प्रथित कर लिया है। यद्यपि दोनों काव्योंका कथाभाग परस्पर सर्वधा भिन्न है, तथापि मेचद्वकी पंक्तियाँ पार्खाभ्युदयमें बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक दक्षसे बैठ गई हैं। समस्याप्तिकी कला कविपर अनेक नियन्त्रण लगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाला है कि पार्थाभ्युत्यके पाठकको कहीं भी यह सन्देष्ठ नहीं हो पाता कि उस में अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पृथक कान्यका भी समावेश है। इस प्रकार पार्श्वाभ्युदय जिनसेनके संस्कृत भाषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने जो कालिदासके काव्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व और भी केँचा उठ जाता है। महानू कवि ही अपनी कवितामें दसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धमें प्रोफेसर के॰ बी॰ पाठकका मत है कि "पार्श्वास्युद्य संस्कृत साहित्यकी एक अञ्जूत रचना है। वह अपने युगकी साहि-श्यिक रुचिकी उपज और भादर्श है। भारतीय कवियों में सर्वोश्वस्थान सर्वसम्मतिसे कालिदासको मिला है। तथापि मेघदतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशासी कवि माने जानेके योग्य हैं।" ( जर्नेस. बाम्बे बांच, रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, व्हा॰ १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 'मेधद्त' हि॰ संस्करण, पूना १९१६, भूमिका ए० २३ आदि )

अपनी वट्खंडागम-टीकाको बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण प्रधाप्रमें समाप्त करनेके प्रश्नात् वीरसेन स्वामीने कवाय-प्राभृतपर जयधवलाटीका लिखना प्रारम्भ किया। इसकी बीस इजार श्लोकप्रमाण ही रचना हो पाई थी कि उनका स्वगंवास हो गया। अतः उस टीकाको पुरा करनेका कार्य उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेन पर पदा। इन्होंने इस महान् और पवित्र प्रथको अपनी चालीस हजार श्लोकप्रमाण रचना द्वारा सन् ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया। ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओं के गम्भीर शानों तथा जैनधमें के समस्त अंगों और विशेषतः कर्मसिद्धान्तके महान् पाण्डित्यकी परिचायक हैं। इन रचनाओं तिद्वपयक समस्त ज्ञातम्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया गया है। जिनसेनाचार्यका काव्यकौशल उनके स्मरणीय काव्य पार्श्वास्त्रुद्यसे एवं उनकी विशाल विद्वारा उनकी अमर टीका जयभवलासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा और भी खूब विकसित रूपमें दृष्टि-गोचर हो रही है।

जैन पुराण और सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो महापुराणका विशेषशों द्वारा पर्यास आदर किया जाता है; किन्तु इस रचनके साहित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतशांका जितना चाहिये उतना व्यान नहीं गया । महापुराणके अनेक खंड संस्कृत कान्यके अति सुन्दर उदाहरण हैं । इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकालीन कियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है । उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बढ़े सरस और स्वाभाविक दंगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है । उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दभण्डारके सामर्थ्य और दौर्बच्य, दोनोंसे कितना अधिक लाभ उठाया है । वे पद्यस्थनाके परिपक विद्वान हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यको भी अपनाया है । उनके वर्णन अति समृद्ध तथा शब्द और अर्थात्मक अलंकारोंसे मरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कव्यनाका उत्कर्ण,

विम्नणका प्राचुर्य तथा पद्यरचनाकी धारावाहिकता आदि गुण दिष्टगोधर होते हैं उससे प्रोफेसर पाठक बहुत अ.किंवत हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्माग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेन अपनी इस रचनाको अपूर्ण छोड़कर परलोक सिधार गये। उनके शिष्य गुणभद्रने बढ़े संकोचके साथ, कुछ काछ ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तब्य समझकर, इस प्रन्थको सन्८९७ ईस्बीमें पूर्ण किया और गुणभद्रके शिष्य छोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई। यह एक बढ़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इन तीनोंका अविध्वज्ञ और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस असाधारण व्रिमूर्तिका अवतार धवका, जयधवला और महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोंको उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त ग्रंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकालमें सम्पक्ष करना असंभव था।

अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पूर्तिके अतिरिक्त गुणभद्मने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की— एक 'आत्मानुशासन' जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्योंका समावेश है; और दूसरी 'जिनदशचरित' जो नौ सर्गोंका प्रबन्ध काव्य है।

संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना करके बड़े महत्त्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत प्रत्योंका प्रकाशन किया है और कर रहे हैं। इस प्रकाशनमें व्ययकी कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रल अन्धकारमें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धमें उनके निस्वार्थ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना शब्दसामध्येंसे बाहरकी बात है। जहाँ 'ज्ञानपीठ लोकोद्य प्रधमाला' जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका कार्य कर रही है, वहाँ 'ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रधमाला' भारतकी प्राचीन साहित्यक निश्चि, और विशेषतः उसके उपक्षित अङ्गांका विनीत भावसे सत्कार और उत्कर्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान् सांस्कृतिक प्रयोजनकी पूर्तिमें संलग्न है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रमापा हिन्दीकी समुद्यातिमें भी सहायक हो रहे हैं।

भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय ज्ञानपीठके कार्यको गतिशील बनाये रखनेमें बड़ी तत्परता और लगनसे प्रयक्षशील हैं।

महापुराणके इस संस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं॰ पश्चालालजी साहित्याचार्य हमारे अन्यवादके पात्र हैं।

हमें पूर्ण आशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसे अध्ययन-अन्वेषण कार्यमें नव-स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा।

> हीरालाल जैन आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

### प्रकाशन-व्यय

१८३४।≈)॥ कागज २२×२९=२८ पौण्ड

९४ रीम ४ जिस्ता

१४८२) छपाई ८४ फार्म

१०००) जिल्द वँधाई

५०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

१२०४) सम्पादन-व्यय

२६४) गुफ संशोधन

१०००) मेंट, भालोचना

१७५) पोस्टेज ग्रंथ सेंट सेजने का

२८५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री ब्ययादि

इल लागत १०३५६।=)॥ १००० प्रति छपी । लागत एक प्रति १०।=)॥ मृल्य १०) रु०

#### प्रस्तावना

#### सम्पादनसामग्री

उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है।

यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीटयूट पुनासे प्राप्त हुई है। पन्नसंख्या ३१८, लम्बाई-चौदाई १२ × ५ इंच। प्रति पत्रमें ११ पंक्तियां और प्रति पंक्तिमें ३६ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पन्न तक प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ लगाते ही टूटता है, रंग भी परिवर्तित हो चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालूम होती हैं। २८२ से अन्ततक पुनः पन्न लिखाकर जोड़े गये हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृत में सूक्ष्म अक्षरों द्वारा टिप्पण शी दिये गये हैं। किन्हीं-किन्हीं श्लोकोंमें अन्वयके कमाङ्क भी दिये गये हैं। लेखन प्रायः ग्रुद्ध और मुयाच्य है। कार्ला स्याहीसे लिखी गई है और श्लोकाङ्क लाल स्याहीसे दिये गये हैं। इसका सांकेतिक नाम कि है। इसमें १६६ वाँ एष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पन्न नहीं हैं।

#### 'ख' प्रति

यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरासे पं॰ नेमिचन्द्रजी ज्योतिपाचार्यके सौहार्दसे प्राप्त हुई है। इसका कुछ पत्र संख्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२ ×६ इस है। प्रति पत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल १८१५ संवत् दिया हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमीको इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, शुद्ध भी है, इसका सांकेतिक नाम 'ख' है। इसमें प्रनथकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है।

#### 'ग' प्रति

यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीटयूट पूनासे प्राप्त है। कुछ पृष्ठसंख्या ४१३ है, पन्नोंका परिमाण १०×५ इंब है। प्रति पन्नमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं। छिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें लेखन-काल १५५७ वर्ष आपाद कृष्ण ८ शुक्रवार दिया हुआ है। काली स्याहीसे लिखिन है, कागज जीर्ण हो चुका है, रङ्ग भी मटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिये गये हैं। दशा जर्जर डोनेपर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम 'ग' है।

#### 'घः प्रति

यह प्रति भी भांडारकर रिसर्च इंस्टीटयट पूनासे प्राप्त है। इसमें कुल पन्नसंख्या ३१३ है, पन्नोंका परिमाण १३ × ७ इब है, प्रति पन्नमें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४५ से ४७ तक अक्षर हैं। अन्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। कागजकी दशा और रक्षसे अधिक प्राचीन नहीं माल्स होती। लिपि शुद्ध नथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम 'घ' है।

#### 'ल' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पण्डिन कालारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा अन्दित है। उपर सूक्ष्म अक्षरोंमें मूल श्लोक तथा नीचे कुछ स्थृलाक्षरोंमें हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्रीजी द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अञ्चस्त हो गया है, अब यह अप्राप्य है। इसका सकितिक नाम 'ल' है।

#### 'म' प्रति

यह प्रति श्रीमान् पंडित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थं जयपुरके सौजन्य वश श्री अतिशयक्षेत्र महा-दुर्वारजीके सरस्वती-भवनसे प्राप्त हुई है। इसमें २७९ पत्र हैं, पत्रोंका परिमाण १२ x ६ इस है, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच बीचमें कठिन पर्दों के टिप्पण भी आजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-काल १८०५ है, जेठबदी पञ्चमी गुरुवारको सवाई जयपुरमें विमलसागर थितके द्वारा लिखी गई है। इसका सांकेतिक नाम 'म' है।

#### एक प्रति ऋौर

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्भसे लेकर निम्नाथ-पुराण तक तो यह पं० लालारामजी शास्त्रीकृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रतिसे हुई है और उसके बाद किसी हस्तिलित प्रतिसे हुई है। यह प्रति कहाँ से आई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक महाशयके स्थानान्तरित हो जानेके कारण नहीं जान सका। एक पत्र मैंने पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य मृतपूर्व व्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे लिखा भी था पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भी चर्चा की थी पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है। वर्तमान व्यवस्थापकजीको इस विपयकी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्रति श्रुद्ध मालम होती है और जहाँ कहीं अन्य प्रतियोसे विभिन्न पाठान्तर लिथे हुए हैं। इस प्रतिके पाठोंका उल्लेख मैंने 'इस्यिप क्वित्र' इन शब्दों द्वारा किया है।

#### **उत्तरपुराण**

उत्तरपुराण, महापुराणका प्रक्रमाग है। इसमें अजितनाथको आदि लेकर २३ तीर्थंकर, सगरको आदि लेकर ११ चक्रवतीं, ९ बलमद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोमें कितने ही कथानक इतने रोचक दक्षसे लिखे गये हैं कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेको जी नहीं चाहता। यद्यपि आठवें, सोलहवें, बाईसवें तेईसवें और चौबीसवें तीर्थंकरको छोड़कर धुअन्य तीर्थंकरोंके चरित्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं परन्तु वर्णन शैलीको मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर हो प्रतीत होता है। इस प्रन्थमें न केवल पौराणिक कथानक ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्तको हि से सम्यग्दर्शनादिका और दार्शनिक दिन्देस सिप्टिकर्न्य आदि विषयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है।

रचियता गुणभद्राचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामें विस्तारसे दे चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है।

### उत्तरपुराणका रचना-स्थल-बङ्कापुर

उत्तर पुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु साधनके अनावमें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूपण पं॰ के॰ भुजबली शास्त्री मृह्डबिद्रीने अपने एक पत्रमें संकेत किया कि 'यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थल बंकापुर का परिचय देना चाहें तो भेज हूं'। मैंने शास्त्रीजीकी इस कृपाको अनभन्नृष्टि जैसा समझ भूमिकामें बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह उन्होंके शब्दोमें दे रहा हूं—

"वंकापुर,पुना-वेंगलूत रेलवे लाइनमें हितहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से १५ मील पर धारवाड जिलेमें है। यह वह पित्रत्र स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचार्य गुणभद्रजीने शक संवत् १८२० में अपने गुरु अगवजिनसेनके विश्वत महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था। आचार्य जिनसेन और गुणभद्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें से हैं इस बातको साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुनः एक अनुठा रत्न है। उत्तरपुराण के समाप्ति-कालमें बंकापुरमें जैन वीर बंकियका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजयनगरके यशस्त्री एवं शासक अकालवर्ष वा कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्तके रूपमें राज्य करता था। लोकादित्य महाशुर वीर, तेजस्वी और शत्रु-विजयी था। इसकी ध्वजामें चिल्ल वाचील का चिह्न अंकित था और वह चेल्ल चीलजका अनुज तथा चेल्लकेत (बंकेय) का पुत्र था। उस समय समृचा वनवास (वनवासि) प्रदेश लोकादित्यके ही वशमें रहा। उपर्युक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर वंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमानेमें उसे एक समृद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। वंकेय भी सामान्य स्थित नहीं था। राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंगके लिए राज्यकार्योंमें जैन बीर बंकेय ही पथप्रदर्शक था। मुकुलका पुत्र प्रकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र बंकेय था। बंकेयका प्रितामह मुकुल शुभतुंग कृष्णराज का, पितामह एरकोरि शुभतुंगके पुत्र धुवदेव का, एवं पिता घोर चक्री गोविंद राज का राजकार्य-सारथि था। इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी राजकार्य पटु तथा महाश्रूर थे।

नृपतुक्को बंकेय पर अट्ट श्रद्धा थी। वही कार ग है कि एक रूखमें नृपतुंगने बंकेयके सम्बन्ध में 'वितत्त्वयोतिनिशितासिरिवापरः' कहा है। पहले बंकेय नृपतुंगके आस सेनानायकके रूपमें अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र वननेके फलस्वरूप विशास वनवास (बनवासि) प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था। सामंत बंकेयने ही गङ्गराज राजमलको एक युद्धमें हरा कर बंदी बना लिया था। बल्कि इस विजयोपलक्ष्यमें भरी समामें वीर बंकेयको नृपपुंगके द्वारा जब कोई अभीष्ट वर माँगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभक्त बंकेयने सगद्गद महाराज नृपतुङ्गसे यह प्रार्थना की कि 'महाराज ! अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नहीं रही। अगर आपको कुछ देना ही अभीष्ट हो तो कोलन्रमें मेरे द्वारा निर्मापित पवित्र जिनमन्दिरके लिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनार्थ एक भूदान प्रदान कर सकते हैं, । बस, ऐसा हा किया गया । यह उल्लेख एक विशास प्रस्तरखण्डमें शासन के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है। बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपनी विजया बड़ी विदुषी रही। इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है। इस काव्यका एक पद्य श्रीमान् बेंकटेश भीम राव आलूर बी०ए०-एल० एल०बी० ने 'कर्णाटकगतवैभव' नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उदात किया है । बंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकादित्यमें भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, साथ ही साथ लोकादित्य पर 'उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणभद्राचार्यका प्रभाव भी पर्याप्त था। इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण लोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था। यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोंका सामन्त था फिर भी राष्ट्रकूट शासकोंके शासन-कालमें यह एक वैशिष्टय था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे। आचार्य गुणभद्रके शब्दोंमें छोकादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान् भी था। उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे। इन मन्दिरोंको चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिछा था। बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहां पर जैनाचार्योका वास अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी। इसीलिए ही गङ्गनरेश नारसिंह जैसे प्रतापी शासकने वहीं आकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सस्केखना वत सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुछने वहाँपर कैछास जैसा उत्तुझ एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँ पर एक दो नहीं, पाँच महाविद्यालय मौजूद ये। वे सब बीती हुई बातें हुई । वर्तमान कालमें बंकापुरकी स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवस्य सुन छें। सरकारी रास्तेके बगलमें उन्नत एवं विशाल मैदानमें एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किला है। इस किलाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है। यह किला बम्बई सरकारके वशमें है। वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है। जहाँ-तहाँ खेती भी होती है। राजमहरूका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें रिष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उइद, मूँग, चना, तुबर. कपास और मूँगफर्का आदि पैदा होते हैं। स्थान बढ़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थान

१ ''सरस्वती व कर्णाटी विषयाङ्का जयत्यसौ । या वैदर्मीगिरा वासः कालिदालादनन्तरम् ॥" २. बम्बई प्रान्तके चैन स्मारक देखें ।

वस्तुतः देखने छायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक वहाँसे इटनेकी इच्छा ही नहीं हुई। किलेके अन्दर इस समय एक सुन्दर जिनाछय अवशिष्ट है वहाँ वाले इसे 'आवरा मूस कंब गलविस्त' कहते हैं। इसका हिन्दी अर्थ ६३ खम्मांका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका प्रसिद्ध शान्ति-मन्दिर और इसके ६३ खम्म जैनोंके त्रिषष्टिशलाकापुरुषांका स्मृतिचिद्ध होना चाहिये। मन्दिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है। खम्मांका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके बाद, आज भी उनमें आसानीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृह से बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवालों परकी सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ निर्दय विष्वंसकोंके द्वारा नष्ट की गई हैं। इस मन्दिरको देखकर उस समय की कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदिको आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महस्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों को जानती भी नहीं है।

#### रामकथाकी विभिन्न धाराएँ

पश्चपुराण और उत्तर पुराणकी राम-कथामें पर्यास मतभेद है। यह क्यों और कव हुआ इसका विश्वनत रूपसे कह सकना संभव नहीं दिखना। जब लोगोंको माल्य हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन और अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब कई विद्वानोंने इस आशयके पत्र लिखे कि आप राम-कथाके मत-भेदकी गुत्थी अवश्य ही सुलक्षाइये। मेरी हिन्द भी इस और बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चला। रामकथा की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए अद्धेय श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और हितहास, नामक प्रत्यमें प्रकाशित 'पश्चचरित और पडम चरिउ, नामक लेक्सें 'राम कथा की विभिन्न धाराएँ श्रीपंक एक प्रकरण लिखा है जो कि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाउकोंकी जानकारी के लिए मैं उसे यहाँ लेखकके ही शब्दों उद्धृत कर देना उचित समझता हूँ—

"रामकथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोंमें यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुप मानते हैं।

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले वार्ल्मािक मुनिने लिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य (आदिकाव्य) वाल्मीिक रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणों में थोड़े-थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें लिपि बद की गई है। इसके सिवाय अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण प्रत्य लिखे गये। बृहशर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ।

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमें गुल्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी ख्रीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात् लक्ष्मी उत्पन्न हो। इस पर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़में दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुमा-चुमाकर उनके शरीरका बूँद-बूँद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्ष विषसे भी तीच है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्षको पी गई कि पित का मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परिकायोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई। पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ भारण हो जानेसे अब उसे खुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक दिन विमानमें चैडकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भको जर्मानमें गाइकर वापिस खर्ला आई। उसके बाद हल जातते समय वह गर्भजात करना जनक जीको मिर्ला और उन्होंने उसे पाछ लिया वहीं सीता है।

प्रस्तावना ह

विष्णुपुराण (४—५) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुत्रलाभ के लिए यज्ञभूमि जोत रहे ये, उसी समय लाइलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुई।

बीबोंके जातक प्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गई हैं। दशस्थ जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह इजार रानियाँ थीं । उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकी एक कन्या हुई। फिर मुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पहरानी हुई उससे भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना चाहती थी। तब इस भय से कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले. राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहां एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वर्षके बाद दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें छेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए। इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिंह।सन पर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताकं साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया | पूर्व जन्ममें राजा शुद्धांदन राजा दसरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत और सारिपुत्र लक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाली बात रामका अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य-घरानें में राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका विवाह कर दिया जाता था। वह एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्द और बौद साहित्यमें रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक वार्ह्माकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तीसरा बौद्ध जातकका।

### जैन रामायणके दो रूप

इसी तरह जैन साहित्यमें भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पउमचरिय और पद्मचरित का तथा तूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराण का। पउमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक असिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्वमें वर्णित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है —

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयी था। भरत शतुझ किसके गर्भमें आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा। केवल 'कस्यां चित् देव्याम्' लिख दिया। सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्यद्वक्ताओं के यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर जमीनमें गड़वा दिया। दैवयोगसे हलकी नोकमें उल्ल्झ जानेसे वह राजा जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुर्श्वा के रूपमें पाल ली। इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया। फिर रामके साथ सीता को विवाह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त कृद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचन लगा।

कैकेवीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवटी, दण्डक-वन, जटायु, द्यूपणिखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर छं जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए छंकामें राम-रावण युद्ध होता है। रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए छौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने छगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। छक्ष्मण एक असा-ध्यरेगमें प्रसित्त होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्देग होता है। वे छक्ष्मणके पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजपद पर और सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपद पर अभिषेक करके अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा छ छते हैं। इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये, पर उनमें लब-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनमि विद्याधर के वंशके पुलस्यका पुत्र था। शत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहलाया। आदि।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा रवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचिलत नहीं है। आचार्य हेमचन्द्रके त्रिविष्टिशलाका पुरुप चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पउमचिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालम होता है कि 'पउमचिरय और पद्मचित' दोनों ही हेमचन्द्रा-चार्यके सामने मौजूद थे। जैसा कि पहले लिला जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें भी हसी कथाका अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लिवत करके अपने अपने प्रथ लिखे हैं। फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणमें भी वहीं कथा है।

पउमचरिय और पश्च चरितकी कथाका अधिकांश बार्ल्मािक रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण की कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ बनारसके राजा थे यह बात बाँद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीना निर्वासन, लब-कुश जन्म आदि नहीं है।

अर्थात् भारतवर्षमं रामकथाकां जो दो तीन परम्पराणुँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे खली आ रही हैं। पउमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितकों में कहता हूं जा आचायोंकी परम्परासे खला आ रहा था और नामावली निवद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अर्थात् उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके रूपमें नहीं होगा और उसीकी विमल सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे खण्डमें जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके कमसे निदिण्ट था। उसमें कुछ श्रुतिनिवद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था।

जब विमलसूरि पूर्वोक नामावलीके अनुसार अपने प्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा मालस होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होंगी जिसमें रावणिद को राक्षस, वसा-रक्त-मांसका लाने पीनेवाला और कुम्मकर्णको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि पर्वत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल ढाले जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता था। के उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीिक रामायण या उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपितिकेद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपित्तक और विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावली निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथामूत्र भी था। उसीके आधार पर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी।

उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रिविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं। फिर उन्होंने इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों प्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलस्रिके समान किसी लोक-प्रचलित कथाको ही स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सांचेमें ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत

१ पंपकितिकी कनको रामायण और स्वयंभ् कितिको अपभ्रंश रामायण पद्मपुराणके आधार पर खिली गई है। २ "णामात्रियणिवद्धं श्रायरियपरंपरागयं सन्वं। बोन्छामि पउमवरियं अहासुपुन्धं समासेण॥ =॥" ३ देखो पउमचरिय गाया १०७ से ११६ तक।

प्रस्ताघना ११

प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमलस्रिके ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और वह गुण-भद्राचार्यको गुरुपरम्परा हारा मिली होगी। गुणभद्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण किव परमेश्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था—'कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्वरितम्।' और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि परमेप्टीको 'वागर्थसंग्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है। अतप्त मुनिसुन्नत तीर्थकरका चरित्र श्री गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने किव परमेश्वरका स्मरण किया है।

गरज यह कि पडमचिरय और उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अलग-अलग स्वतन्त्र रूपसे विभिन्न हुई और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। इन दो धाराओं में गुरु-परम्परा भेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पडमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह हमारी गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पडमचरियके कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्झ हुआ हो।

पउमचरियकी रचना वि॰ सं॰ ६० में हुई है और यदि जैन धर्म दिगम्बर श्वेताम्बर भेदोंमें वि॰ सं० १६६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन धर्म अविभक्त था। हमें इस प्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस पर दोमें से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप लगी हो और उससे हम यह निर्णय कर सकें कि विमल स्पृरि अमुक्त सम्प्रदायके ही थे। बिल्क कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा माल्म होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचारधारा है।

### अन्य कथाओंमें भी विविधता

इकहत्तरवें पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रशुम्न आदिके भवान्तर बतलाये गये हें इसमें जिनसेन [ हितीय ] के हरिवंदापुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक आदिमें भेद पाया जाता है। इसी प्रकार पचहत्तरवें पर्वमें जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य वादीभसिहके द्वारा लिखित गर्याचन्तामित या क्षत्रचूड़ामणिके कथानकमें काफी विविधता है। नाम आदिकमें विविधता तो है ही पर उनके चरित्र-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वादीभसिहने पौराणिक कथानकको काव्यके ढाँचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया हो। पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझमें नहीं आता।

### महापुराणका परिमाण

इस महापुराण प्रन्थका अनुष्टुप् इलोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है ? इसके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं—एक तो गुणभदाचार्यने ही प्रन्थके अन्तमें २० हजार इलोक प्रमाण बतलाया है और दूसरा उसी इलोकके पाठान्तरमें २४ हजार इलोक प्रमाण बतलाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराणके इलोकोंका निर्णय निग्न यन्त्रसे किया जाता है—

### आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण

| क्रमांक | छन्द नाम        | दलोक <b>संख्या</b> | अक्षर          |
|---------|-----------------|--------------------|----------------|
| 9.      | अनुष्टुप        | 10812 × 32         | <b>३३३</b> १८४ |
| ₹.      | <b>इ</b> रिणी े | 1 € × € 6          | 3066           |
| ₹.      | मार्किनी        | १०६ 🗙 ६०           | <b>424</b> 0   |

| कमांक       | छन्द नाम            | इलोक संख्या           | अक्षर           |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| ¥.          | स्राधरा             | 8 X X 8               | ७५६             |
| ч.          | शार्वूलविक्रीडित    | < 3 × 9 €             | <b>६१५६</b>     |
| ۹.          | उपजाति              | 14 × 88               | ८३६             |
| 9.          | इन्द्रवज्रा         | 8 × 88                | ૧ ૭ ફ           |
| 6.          | वसन्ततिलका          | ८१ × ५६               | <b>४५३</b> ६    |
| ٩.          | दोधक                | S × 88                | ३५२             |
| 10.         | द्रुतविल्गिवत       | 38 × \$£              | 3468            |
| 11.         | उपेन्द्रवज्रा       | 4 × 88                | 220             |
| <b>9</b> R. | वंशस्थ              | 28 X 8                | 199             |
| 13.         | रुचिरा              | 10 X 43               | ५२०             |
| 98.         | पुष्पिताया          | 17 × 40               | Ęoo             |
| 9 4.        | भपरवक्त्र           | ₹ <b>×</b> ४ <b>६</b> | ९२              |
| 94.         | चम्पकमाला           | ₹ 🗙 ४०                | ٥.              |
| 19.         | शास्त्रिनी          | 8 × 88                | 995             |
| 96.         | मौक्तिकमाला         | ₹ <b>×</b> 88         | 66              |
| 99.         | पृथिवी              | 13 × 54               | \$28            |
| ₹0.         | चामर                | 9 × €•                | ۥ               |
| २१.         | अज्ञात नाम          | ४ × ५६                | <del>२</del> २४ |
| २२.         | प्रहपिणी            | 12 × 42               | <b>4</b> %      |
| २३.         | <b>मुजंगप्रयात</b>  | ₹9 × 8८               | 1866            |
| ₹¥.         | जलघरमाला            | 1 × 82                | 86              |
| ₹५.         | स्वागता             | 88 X X                | ₹ <b>₹</b> 0    |
| २६.         | <b>सन्दाकान्ता</b>  | ७ <b>×</b> ६८         | 808             |
| ₹७.         | मरामयूर             | <b>9</b> × 43         | <b>३६</b> ४     |
| ₹८.         | विद्युन्माला        | ₹×३२                  | ξ <b>3</b>      |
| ₹९.         | समानिका             | ₹ <b>×</b> ₹२         | ₹ 9             |
| ₹o.         | चित्रपदा            | <b>३ × ३</b> २        | <b>९६</b>       |
| <b>31.</b>  | भुजगशिभृता          | ₹ <b>×</b> ३६         | ७२              |
| ३२.         | रुषमवती             | 3 × 8°                | 80              |
| <b>8</b> 8. | पणव                 | 1 × 8°                | *°              |
| ₹8.         | उपस्थिता            | 3 × 30                | 80              |
| <b>३</b> ५, | मयूर सारिणी         | 3 × 30                | 80              |
| ३६.         | अज्ञात नाम          | ₹ X %°                | Co              |
| ₹७.         | तोटक                | 30 X 80               |                 |
| ३८.         | वार्तोमि            | 3 × 8.8               | 88<br>800       |
| ३९.         | भमरविलसित           | 8 × 8                 | -               |
| 80.         | रयोद्धता            | ₹ X 8.8               | 88              |
| 81.         | <b>वृ</b> त्तावृत्त | 1 X 88                | 66              |
| 83.         | सैनिकाष्ट्रस        | 3 × 8.8               | 8.8             |
| 93.         | अज्ञात नाम          | 3 × 8.8               | 8.8             |
|             |                     | •                     | <b>ķ</b> 8      |

| क्रमांक     | छन्द                     | इस्लोक संख्या | अक्षर                 |
|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 88.         | इन्द्रवंशा               | 2 X X E       | 86                    |
| ¥4.         | पुट <b>बृ</b> रा         | 3 X 8%        | 88                    |
| ¥Ę.         | जलोद्धतागति              | 8 X 8C        | १०२                   |
| <b>¥</b> ७. | प्रमिताक्षरा             | 28 × 8        | १९२                   |
| 86.         | तामरस                    | 28 X P        | २४०                   |
| <b>8</b> 9. | नवमास्तिनी               | 38 X P        | ४२०                   |
| 40.         | प्रमुद्तिवदना            | 2 × 89        | 84                    |
| 48.         | जलधरमाला                 | 8 × 8 c       | २८८                   |
| 42.         | मञ्जुभाषिणी              | 1 × 4.5       | पर                    |
| ષરે.        | अज्ञात नाम               | २ × ५२        | <b>\$0</b> %          |
| 48.         | <b>असम्बा</b> धा         | 1 × 4 €       | ५६                    |
| 44,         | अपराजिता                 | १ 🗙 ५.६       | ५६                    |
| ५६.         | प्रहरणकलिका              | 9 × 44        | ५६                    |
| ५७,         | इन्दुवद्ना               | 3 × 48        | ५६                    |
| 46.         | शशिकला                   | 4 X & 0       | 300                   |
| 49.         | ऋषभगजविरूसित             | 2 × 5 %       | 1 76                  |
| <b>₹</b> 0, | वाणिर्ना                 | 1 × 68        | €¥                    |
| <b>§ 9.</b> | <b>विखरिणी</b>           | 8 × 6%        | २७२                   |
| ₹₹.         | वंशपभ्रपतित              | 1 🗙 👯 6       | \$6                   |
| <b>₹</b> ₹. | <b>कुसुमितलतावेक्लित</b> | 9 × 0 ₹       | ७२                    |
| ξ¥.         | अज्ञात छन्द              | 1 × 44        | <b>9 §</b>            |
| <b>ξ</b> ų, | सुवदना                   | 9 × 60        | 60                    |
| 44.         | अज्ञात छन्द              | 1 × 6¥        | 8.8                   |
| 40.         | वियोगिनी                 | 8 X 8 £       | 146                   |
|             |                          | 10909         | ३६५०४८ 🛨 ६२           |
|             |                          | समस्त श्लोक   | ११४२९भनुष्टुप् इस्रोक |
|             |                          |               | शेष बचे २०            |
|             |                          |               |                       |

## उत्तरपुराणका परिमाण

| <b>कसा</b> इ | <b>ज</b> म्द           | वलोक-संख्या        | अक्षर  |
|--------------|------------------------|--------------------|--------|
| 'n.          | अनुष्टुप्              | ७ <b>३६० × ३</b> २ | २३५५२० |
| ₹.           | मास्किनी               | ३ <b>६ × ६०</b>    | 2160   |
| ₹.           | <b>গাৰু ভিৰিকা</b> ছিল | <b>६५</b> × ७६     | 8980   |
| ¥.           | इ तविकस्थित            | 38 × £             | 188    |
| ч.           | वसन्सतिष्ठका           | ७० 🗙 ५६            | ३९२•   |
| ۹.           | स्राथरा                | 4 X 4 8            | ***    |
| ٠,           | रथोद्धता               | 8 × 88             | 46     |
| 4.           | उपजाति                 | 5 × 88             | 44     |
| ٩.           | बंधास्थ                | 8 X 8 C            | 198    |
| 10.          | पूथिबी                 | 9 × 46             | ७०३    |

#### महापुराणान्तगत उत्तरपुराण

| क्रमांक               | ग्र÷द                     | इलोक-संख्या |      | अक्षरं           |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------|------------------|
| 13                    | वियोगिनी                  | 1 × 85      |      | ४२               |
| <b>3</b> <del>2</del> | हरिणी                     | 9 × 46      |      | <b>\$</b> 6      |
| 13                    | स्वागता                   | 3 × 88      |      | 88               |
| 18                    | त्रहर्षिणी                | 3 × 43      |      | ५२               |
| 34                    | <b>शिखरिणा</b>            | 9 × 96      |      | 5,8              |
|                       |                           | ७५६१        | २४८  | 886 + <b>3</b> 8 |
|                       |                           |             | 9968 | अनुष्ट्ष         |
| 9 8                   | मात्रिक छन्द, भार्या      | 18          | 9    | 8                |
|                       | • /                       | ७५७५        | 9.   | 300              |
|                       | आदिपुराण ११४२५ अनुष्टुप   |             |      |                  |
|                       | उत्तरपुराण-७७७८ अनुस्टुप् |             |      |                  |

इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनों आगोंकी अनुष्टुप् वलोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस हजार दो सौ सात है और यह भदन्त गुणभद्राचार्यके प्रतिपादिन आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुलता हैं। पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं हैं।

99200

## अनुवाद और आभार-प्रदर्शन

उशरपुराणके पाठ-भेद लेनेमं श्री पं० कप्रचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मणप्रसाद्रजी 'प्रशान्त' साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्टीदासजी विद्यार्थी, गोकुलचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी आदिका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए इन सबका आभारी हूं। इस्तिलिखित प्रतियोंके वाचनमें श्रीमान् वयोबुद्ध पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित उशरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी एवं पं० के० भुजबली शास्त्री मृहिबद्दीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्त धाराएँ' और 'वंकापुरका परिचय' शीवके प्रकरण दिये गये हैं अतः मैं इनका भी श्राभारी हूँ। इस प्रन्थके सम्पादन एवं अनुवादमें दो वर्षका लग्धा समय लग गया है। दूरवती रहनेके कारण मैं इसका प्रकुष स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बमारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीट बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचालक और व्यवस्थापक महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ।

महापुराण, पद्मपुराण कौर हरिवंशपुराण ये तीन पुराण,दिगम्बर जैन प्रथमानुयांग साहित्यके अन्द्रं रत्न हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूपसे सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो आम जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन प्रन्थोंमें से महापुराणका सम्पादन और अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन तथा अनुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूं उसकी पूर्ति कब होती है।

प्रत्य महान् है और मेरी बुद्धि अध्यन्त अस्य है उतने पर भी गृहस्थीके भारते दवा रहनेके कारण अनेक कार्योंमें व्यस्त रहना पदता है इसकिए जहाँ कहीं अनुवादमें बुटि होना संभव है अतः विद्वरक्षनींसे क्षमाप्रार्थों हूँ।

सागर चैत्रशुक्ल पूर्णिमा २४८० बी० नि० सं०

<sub>विभीत</sub> पद्माराल साहित्याचार्य

## विषय-सूची

| अष्टचरवारिंशत्तम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | एकषष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| श्रक्तितनाथचरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | धर्मनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136               |
| सगर चक्वती 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ę     | मधवा चक्रवर्तीका चरित 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138               |
| े एकोनपञ्चाशत्तम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | सनन्कुमार चक्रवर्तीका चरित <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134               |
| सम्भवनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.8   | द्विषष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| पद्धाशत्तम पर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ्र अवशाजित बलभद्र तथा अनन्तवीर्यं नाराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | णके               |
| अभिनंदननाय चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19    | अम्युद्यका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136               |
| एकपञ्चाशत्सम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | त्रिषष्टितम पर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>सुमतिनाथचरित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54    | शांतिनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5904              |
| द्विपख्चाशत्तम पर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | चतुःपष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| पद्मप्रभ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23    | कुन्धुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्तीका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 283             |
| त्रिपञ्चाशत्तम पर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | पक्कषष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| सुपाइर्वनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36    | अरहनाथ चरित ती येंद्र (अर्ग) चन्डे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                 |
| चतु:पञ्चाशत्तम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | सुभीम चक्रवर्तीका चरित क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| चन्द्रप्रभ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२४               |
| पञ्जपद्धाशत्तम पत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | निन्द्रपेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और<br>निज्जुम्भ प्रतिनारायणका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| पुष्पदन्त चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 8   | free Control of the C | २३०               |
| षट्पञ्चाशत्तम पवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | पट्चष्टितम १र्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| शीतल्नाथ चरित -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 1   | मल्लिनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३३               |
| सप्तपञ्चाशत्तम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | पुद्म चक्रवर्तीका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३८               |
| श्रेयान्सनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90    | नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण और बल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ोन्द्र            |
| विजय बरूभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | प्रतिनारायणका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281               |
| अश्वप्रीव प्रतिनारायणका श्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48    | सप्तपष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| अष्टपञ्चाशत्तम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | मुनिसुव्रत चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 <b>**</b>       |
| वासुप्ज्य चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69    | हरिषेण चक्रवर्तीका चरित 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286               |
| त्रिपृष्ठनारायण, अचल बलभद्र और तास्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | राम बलभद्र, छक्ष्मण नारायण और रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| प्रतिनाशयणका श्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.1   | प्रतिनारायणका चरित, तदन्तर्गत र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| यकोनषष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | सगर, सुलसा, मधुपिङ्गल, राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| विमक्रनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90    | क्षीरकदम्बक, पर्वत, नारद आहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |
| धर्म बल्भद्र, स्वयंभू नारायण और मधु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240               |
| प्रतिनारायणका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102   | भ्रष्टषष्ट पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| संजयन्त, मेरु और मन्दर गणधरका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 904   | राम, लक्ष्मण, रावण और अणुमान् (हनुमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31                |
| षष्टितम पर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | का चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>306</b>        |
| अनन्तनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121   | एकोनसप्ततितम पर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140               |
| सुप्रभ बळभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171   | निमनाथ चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| मधुसुदन प्रतिनारायणका चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128   | जयसेन चक्रवर्ती ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>३३१</b><br>३३७ |
| and the same of th | 4 / 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774               |

| सप्ततितम पर्वे                            |             | पक्रसप्ततितम पर्व                                      |               |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| नेमिनाथ चरित, तदन्तराँत श्रीकृष्णकी वि    | जय          | राजा चेटक, चेलना आदिका वर्णन                           | 868           |
| का वर्णन<br>एकसप्ततितम पर्व               | <b>₹</b> ₹9 | जीक्ष्यर चरित<br>घट्सप्ततितम पर्वे                     | 868           |
| श्रीकृष्ण, बलदेव, श्रीकृष्णकी पहरानियाँ   |             | राजा श्रेतवाहनके मुनिपदका वर्णन                        | ५३०           |
| आदिके भवान्तरों का वर्णन                  | 204         | अन्तिम केवली जम्बू स्वामीका वर्णक                      | 421           |
| द्विसप्ततितम पर्व                         |             | त्रीतिकर सुनिका वर्णन                                  | 488           |
| नेमिनाथ तीर्थंकर, प्रचुम्नकुमार, प्रच बलभ |             | उत्सपिणी अवसपिणी कासका विशिष्ट वर्णन                   |               |
| कृष्ण, जरासम्ध और मझदत्त चक्रव            | र्सि 12     | करते हुए कल्कियोंका वर्णन                              | dold          |
| का चरित                                   | 800         | कल्किके पुत्र अजिसंतयका वर्णन                          | ५५७           |
| त्रिसप्ततितम पर्वे                        |             | प्रकथ कालका वर्णन<br>आगामी तीर्थंकर आदि शकाकापुरुषोंका | <i>ખેત</i> હે |
| पार्श्वनाथ चरित<br>चतुःसप्ततितम पर्वे     | ४२९         | वर्णन                                                  | 461           |
|                                           |             | महावीर भगवान्की शिष्य परभ्पश                           | ५६३           |
| वर्षमार स्वामीका चरित                     | 885         | जन्यका समारोप                                          | 444           |
| सती चन्दनाका चरित                         | ४६६         | प्रशस्ति                                               | 407           |
| राजा श्रेणिक और अमयकुमारका कुर्णन         | 849         | टीकाकारकी प्रशस्ति                                     | 409           |

## महापुरागाम्

## तदन्तर्गतं श्रीमद्-गुणभद्रविरचितम्

## उत्तरपुराणम्

## अष्टचत्त्वारिंशत्तमं पर्व

श्रीमान् जिनोऽजितो जीयाद् यहचेस्यमलान्यलम् । श्रालयन्ति जकानीव विनेयामां मनोमलम् ॥ १ ॥ पुराणं तस्य वक्ष्येऽहं मोक्षालक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन मन्यानामन्याहतमहोदयः ॥ २ ॥ इह जम्बूमित द्वीपे विदेहे प्राचि विश्रुते । सीतासिरद्पाग्मागे वन्साल्यो विषयो महान् ॥ ३ ॥ मुसीमानगरं तस्मिन् विभूत्या विस्मयावहम् । नान्नास्य नृपतिः प्राभृत् प्रभुविमलवाहनः ॥ ४ ॥ गुणा गुर्णायिभिः प्राथ्यो न्यायोऽयं चित्रमत्र तत् । गुणाः प्रणियनः सर्वे स्वयं तं वृष्ण्यते स्म यत् ॥ ५ ॥ श्राक्तिसिद्धित्रयोपेतो यथान्यायमतन्त्रितः । प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥ धर्मादय क्ततोऽथोऽर्थान् कामो उपे वित्रमत्र ति । इति स्मरन् वभूवासी जैनधर्मेण धार्मिकः ॥ ॥ स कदाचित् समुत्यन्नवोधिः सञ्ज्वलनोदयो । स्वगतं व जातसंवेदो रहस्येवमचिन्तयत् ॥ ८ ॥

श्रानन्तचतुष्टय रूप अन्तरङ्ग लच्मी श्रौर श्रष्टप्रातिहार्य रूप बहिरङ्ग लच्मीसे युक्त वे श्रजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष-पूर्वापरिवरोध श्रादि दोषोंसे रहित वचन, जलकी तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषाविरूप मलको धो डालते हैं।। १।। मैं उन श्रजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाथाहीन महा-भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी लच्मीका समागम प्राप्त हो जाता है।। २।। इस जम्बूढीपके अतिशय प्रसिद्ध पूर्वविदेह चेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है।। ३।। उसमें अपने वैभवसे आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है। किसी समय इस सुसीमा नगरका राजा विमलबाहन था जो वड़ा ही प्रभावशाली था।। ४।। संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्चर्यकी बात थी कि कोहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे।। ५।। वह राजा उत्साह शक्ति, मन्त्रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और फल-सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सिहत था, श्रालस्यरहित था श्रीर श्रपनी सन्तानके समान न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था।। ६।। 'धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थकी प्राप्ति होती है और अर्थसे काम-अभिलिषत भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अर्थ और काम नहीं मिलते हैं यही सोचकर वह राजा जैनधर्मके द्वारा सन्ना धर्मात्मा हो गया था।। ७।। किसी समय उस राजाके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायका उद्य द्र होकर सिर्फ संज्वलन कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रत्नजयकी प्राप्ति हुई और वह संसारसे विरक्त हो मन ही मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥ = ॥

१ वणते का०, ख०, ग०, घ०। २ धुष्यम् । ३ धुष्ये । ४ ऋपूर्णे । ५ ऋर्यकामी नः मवतः । ६ स्वागतं ग०।

भायुषो वसतिः काये कायस्थस्य "ममाप्यलम् । आयुर्जलं "गलस्याग्रु मितकालघटीधतम् ॥ ९ ॥ ततो गलित निःशेषं न यावत्तावदेव हि । वस्याम्युत्सग्र सन्मार्गं जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥ इत्याशापाशमान्छिय बहुभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्ष्म्या वशिकृतः ॥ ११ ॥ तपस्यन् सुविरं तीत्रं विस्पृदंकादशाङ्गकः । "नाम्नोऽन्त्यमेष पुण्यास्मा स्वकार्धाद्भावनापरः ॥ १२ ॥ आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । त्रयाक्षिशत्समुद्रायुरयात् स ४विजयं जयी ॥ १३ ॥ तत्रादायाद्यसंस्थानं "श्रुकृलेश्याद्वयान्वतः । हस्तोच्यूवां ग्रुमं देई सुवर्णादिचतुष्ट्यम् ॥ १४ ॥ मासः पोडशिः पद्मदश्मित्रोच्युयसन् दिनैः । त्रयाक्षिशत्तसहस्वाच्दै मानसाहारमाहरन् ॥ १५ ॥ निजतेजोऽविधन्यासलोकनालिनिजाविधः"। श्रेत्रोत्थापिष्टलस्तत्व्याच्दनन्तगुणाधिकम् ॥ १६ ॥ सातपञ्चग्रमैः सौल्यमप्रवीचारमन्वभूत् । सप्रवीचारसन्त्रीक्यात्तरनन्तगुणाधिकम् ॥ १७ ॥ तस्मान्महीं 'महाभागे स्वर्गाद्वोरागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्ततीर्थकृत्वामपुण्यतः ॥ १८ ॥ द्विपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इद्वाकृर्जितश्वाख्यः ख्यातो गोत्रेण काश्यपः ॥ १८ ॥ तस्य शक्राज्ञ्या गोहे पण्मासान् प्रत्यहं मुदुः । स्वान्यैलविल् स्तितः कोटीः सार्भं न्यपीपतत् ॥ २० ॥ अधेष्ठे मासि॰कलाशेषश्वाविरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद् ब्रह्मणः पूर्वं "व्दिनिद्राविलेक्षणाम् ॥ २१ ॥

'इस जीवका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुकर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीरमें स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़यों भें धारण किया हुआ मेरा आयुक्तपी जल शीव ही गलता जाता है—उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह आयुक्तपी जल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति कहँगा। १ ६-१०॥

इस प्रकार आशारूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्सीसे निस्पृह हो गया तथा स्वाधीन होनेपर भी अनेक राजाओं के साथ दीक्षारूपी लद्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात अनेक राजाओं के साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ।। ११ ।। जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे ग्यारह अङ्गोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे जगमगा रही है श्रीर जो दर्शनविशुद्धि श्रादि सोलह भावनाश्रोंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता है ऐसे इस विमलवाहनने तीर्थंकर नामकमंका बन्ध किया ॥ १२ ॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने-वाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पञ्चपरमेष्टियोंमें चित्त स्थिरकर—समाधिमरण कर तैंतीस सागरकी त्रायुका धारक हो विजय नामक अनुत्तरविमानमें पहुँचा ।। १३ ।। वहाँ वह द्रव्य श्रौर भाव दोनों ही गुक्रलेश्यात्र्योंसे सहित था तथा समचतुरस्त्रसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुन्ना था, सोलह महीने श्रीर पन्द्रह दिन बाद उच्छ्वास लेता था, तैंतीस हजारवर्ष वाद मानसिक आहार महण करता था, उसने अपने अवधिकानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात् लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी पदार्थीको वह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाड़ीको उखाड़कर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, वह उतने ही त्रेत्रमें अपने शरीरकी विकिया भी कर सकता था और मुखस्वरूप पंचेन्द्रियों के द्वारा प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७॥ उस महाभागके स्वर्गसे पृथिवीपर अवतार लेनेके छह माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थकर नामक पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अधिपति इद्द्वाकुवंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशत्रुके घरमें इन्द्रकी त्राज्ञासे कुवेरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वृष्टि की।। १८-२०।। तदनन्तर जेठ महीनेकी श्रमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब

१ ममाप्यरं खा। ममाप्रस् गा०,का०,घा। २ गलत्यश्रु का०,घा०,घा०। ३ नाम्नोऽन्त्यं शेष का०,खा०, गा०, घा। ४ विजयनामानुत्तरविमानम् । ५ द्रव्यतो भावतश्च शुक्रालेश्यासहितः । ६-मनसाहार-का० खा०, गा०, घा। ७ निजावधि-चेत्रो का०, गा०, घा०। व महामागस्यायाद्गोरागमिष्यतः का०, खा०, गा०। ६ कुबेरः । १० ईपशिद्राकलुषितलोचनाम् ।

देशी विजयसेनाक्यों पोडशस्वप्रपूर्वकम् । प्रविश्वन्तां विक्षोक्यात्मवक्त्राव्यं गम्बसिन्धुरम् ॥ २२ ॥ प्रातः पृष्टवतीं स्वप्रात् देशाविधिकिलेखनः । जितशत्रुर्मेहाराजः फळान्येषामबृहुषत् ॥ २६ ॥ विजयादागतं देवं तह्नमं स्फटिकामकम् । विमकानुगसम्बान १ नेत्रत्रितयभास्वरम् ॥ २४ ॥ दशम्यां माध्रमासस्य गुक्कपक्षे प्रजेश्वरम् । प्रजेशयोगे नीतिवो महोदयमस्त सा ॥ २५ ॥ सागरोपमकोटीनां छक्षाः प्रवाशहुत्तरे । मुक्तिमाधे जिने याते तदम्बन्तरजीविनः ॥ २६ ॥ तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः । जन्मामिषेककल्याणमित्रताक्यामकुर्वत ॥ २० ॥ हाससितगुणा छक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम् । चतुःशतानि पद्माशहुत्सेधो धनुषां मतः ॥ २८ ॥ अर्तुः सुवर्णवर्णस्य पादे स्वस्यायुषो मते । अजितस्य जिताशेषवाद्याभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥ पूर्वाणां रुक्षया हीनं भागन्नितयमायुषः । पूर्वाद्वमपि नार्पत्यं । निर्जितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥ त्या सम्भोगसौक्यस्य पर्यन्तोऽयं ममेति वा । राज्यछक्ष्म्या परिष्वकः काष्यान् भोगानभुक्कः सः ॥३९॥ स कदाचित्सुखासीनः सौधपृष्ठे विशां पतिः । उक्कामछोकतानव्यां वज्ञत्यन्तिवाधुवां श्रियम् ॥ ३२॥ विषयेषु तदैवासौ विदां निर्विविदे वरः । छक्षमीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेत्रुं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥ वष्येषु तदैवासौ विदां निर्विविदे वरः । छक्षमीमभ्यर्णमोक्षाणां क्षेत्रुं किं वा न कारणम् ॥ ३३ ॥ वष्येषु तदैवासौ विदां सिर्यस्य स्वरादयः । मुनीवराः प्रशस्योद्यैस्तत्तदेवान्यवादिषुः ॥ ३४ ॥

ब्राह्मसूर्विके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देखे। उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई श्राल्प निद्रासे कळुपित हो रहे थे। सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुखकमलमें एक मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रातःकाल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका फल पूछा श्रीर देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाल महाराज जितशत्रुने उनका फल बत-लाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है। वह पुत्र, निर्मल तथा पूर्वभवसे साथ आनेवाले मति-शुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान है।। २१-२४।। जिस प्रकार नीति, महान् अभ्यद्यको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजय-सेनाने माधमासके शुक्रपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापित तीर्थंकर भगवानको जन्म दिया।। २५।। भगवान् त्रादिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर वर्ष बीत-चुके तब द्वितीय तीर्थंकरका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सिम्मिलित थी। जन्म होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थंकर भगवानका देवोंने मेरुपर्वतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया श्रीर श्रजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६-२७ ॥ इन श्रजितनाथकी वहत्तर लाख पूर्वकी श्रायु थी श्रीर चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी। अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुवर्णके समान पीला था। उन्होंने बाह्य ऋौर ऋाभ्यन्तरके समस्त शत्रुऋोंपर विजयप्राप्त कर ली थी। जब उनकी ऋायुका चतुर्थाश अर्थात् बहत्तर लाख पूर्व प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुन्या। उस समय उन्होंने अपने तेजसे सूर्यका तेज जीत लिया था। एकलाख पूर्व कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक पूर्वाङ्गतक उन्होंने राज्य किया। दिखूँ, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही अन्त होता है इस विचारसे राज्यलक्सीके द्वारा आलिङ्गित हुए भगवान् अजितनाथने प्रशंसनीय भोगोंका अनुभव किया ॥ २८-३१॥

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लद्मीको अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥३२॥ झानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि जिन्हें शीच ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हें लद्मीको छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ? ॥ ३३॥ उसी समय सारस्वत आदि देवियों अर्थात् लौकान्तिक देवोंने बहास्वर्गसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पृष्टि की ॥३४॥

१ मतहस्तिनम् । २ मतिश्रुताविश्वानानि एव नेत्रत्रितयम् । ३ मास्करम् ग० । ४ वतुर्यभागे । ५ नपतेः कार्ये नार्पत्यं राज्यम् । ६ 'जल्पन्तीमभुवो श्रियम्' इति पाटः ह्युदो माति । ७ सौराः क०, ख०, ग०, घ० ।

तेषां सदुदितं तस्य कोकस्येवांश्रुमालिनः । स चक्कुवो यथार्थावकोकेऽगात्सहकारिताम् ॥ १५ ॥
सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूर्वकम् । द्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं भोज्यमिवोज्सितम् ॥ १६ ॥
कञ्चनिष्कान्तिकस्याणमहाभिषवसम्मदः । सुप्रमाशिबिकारूढो व्युवो नरलगामरैः ॥ १० ॥
माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवनीदिने । सहेतुके वने सप्तपण्युमसमीपगः ॥ १८ ॥
अपराद्धे सहस्रेण राज्ञामाज्ञाविघायिनाम् । सार्धं १ वष्ठोपवासेन ३ समास्थित स संवमम् ॥ १९ ॥
४ चतुर्थज्ञानसम्पन्धो द्वितीयेऽद्धि प्रविष्टवान् । सार्कतं दानिनां तोषमपूर्वमुपपादयम् ॥ ४० ॥
तत्र भव्या महीपालस्तस्मै दानं १ यथाकमात् । दस्वा सातादिभिः पुण्यैः १ सहापाश्र्यपञ्चकम् ॥ ४९ ॥
छान्नस्थ्येन नयकव्दान्पीपे द्वादशग्रुद्धचीः । ग्रुङ्केवदश्यदःप्रान्ते रोहिण्यामाप्ततामगात् ॥ ४२ ॥
सिहसेनादयस्तस्य नवतिः स्युर्गणाघिपाः । लपञ्चसप्तवद्वगुक्तप्रमाणाः पूर्वधारिणः ॥ ४३ ॥
शिक्षकाः खद्वयत्वेकद्विप्रमागणनाः क्रमात् । श्रन्यद्वयचतुरन्ध्रमितास्त्रिज्ञानलोचनाः ॥ ४४ ॥
क्रेवलागवमास्तत्र ते सहस्राणि विश्वतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विश्वतिर्विकृतद्धयः ॥ ४५ ॥
क्रून्यपञ्चचतुद्वर्येकमनःपर्ययवाक्षणाः । श्रून्यद्वयचतुद्वर्येकस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥
स्रवे ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोथनाः । प्रकृत्वाद्यार्थिकाः श्रून्यचतुष्कद्वयिस्तिम्मताः ॥ ४७ ॥
भावकास्त्रीणि लक्षाणि भाविकाः १ पञ्चलक्षिकाः । देवा देष्यस्वसङ्ख्याताः सङ्ख्यातो द्वादश्चगणः ॥४८॥
पृत्रं द्वादश्वभित्वे गणैरेभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्वेतुफलभेदान् प्रपञ्चयन् ॥ ४९ ॥

जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोंसे हैं परन्तु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है उसी प्रकार भगवान यदापि स्वयं बुद्ध थे तो भी लोकान्तिक देवोंका कहन। उनके यथार्थ अवलोकनमें सहायक हो गया ।। ३५ ।। उन्होंने जुँठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्या-भिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ३६ ॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी महाभिषेक किया। अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आहत होकर सहेतुक वनकी और चले। उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंने और फिर देवोंने उठाया था। मायमासके शक्कपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नश्चत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक वनमें सप्तवर्ण वृक्षके समीप जाकर सार्यकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओं के साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण कर लिया-दीक्षा ले ली ।। २७-३६॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे दिन दानियोंको ऋपूर्व ऋानन्द उपजाते हुए साकेतनगरीमं प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक राजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया श्रीर सातावेदनीय श्रादि पुण्यप्रकृतियोका बन्यकर पञ्जाश्चर्य प्राप्त किये।। ४१।। शुद्धज्ञानके धारक भगवानने बारहवर्ष छन्नस्य ऋवस्थामें बिताये। तद्नन्तर पौषशक्त एकावशीके दिन शामके समय रोहिणी नश्चत्रमें आप्तपना प्राप्त किया अर्थात् लोकालोकावभासी केवलज्ञानको प्राप्तकर सर्वज्ञ हो गये ।।४२।। उनके सिंहसेन ऋ।दि नब्बे गणधर थे। तीन हजार सात सौ पचास पूर्वधारी, इकीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार केवल-ब्रानी, बीसहजार चार सौ विकियाऋदिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और बारह इजार चार सौ अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन लाख बीस हजार ऋार्यिकाएँ थीं, तीन लाख आयक थे, पाँच लाख आविकाएँ थीं, और ऋसंख्यात देव देवियाँ थीं। इस तरह उनकी बारह सभात्र्योंकी संख्या थी।। ४३-४८।। इस प्रकार बारह सभात्र्योंसे विष्टित भगवान् अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेवांका विस्तारसे कथन करते

१ उच्छिष्ट-भोजनिम् । २ दिनद्वयोपवासेन । ३ श्राङ्गीनकार । ४ मनःपर्ययशानसिंदाः । ७ मक्स्मिश्चीपास्त क०, ग०, प०। ६ यथाक्रमम् क०, ख०, ग०। ७ सह सार्थम्, आप छेमे, आश्चर्षञ्चकस् पञ्चाश्चर्यन् इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग०। ६ पञ्चलच्चकाः क०, ख०, ग०, प०।

### मालिनी

समवसरणलक्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाझैः

सुकृतविकृतचिक्केरप्टिमः प्रातिहार्थैः ।

अविहितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभावः

स्वपरगुरुकृतार्थप्रार्थ्यसम्बक्प्रसिद्धः ।। ५० ॥

## **शार्द्**लविकीडितम्

पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्घादिभिश्वाखिलै-र्नामान्वर्थमवासवानिति विदां स्तोत्रस्य पात्रं भवन् । आर्यक्षेत्रमशेषमेष विहरन् सम्प्राप्य सम्मेदकं

स्थित्वा <sup>व</sup>दिन्यनिनादयोगरहितस्तश्चैव पश्चद्वयम् ॥ ५१ ॥ कुर्वाणः समयं प्रति प्रकृतिषु <sup>3</sup>स्त्रावं गुणासक्स्यया<sup>४</sup>

स्थित्यादि च विधातयन् स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन्। सुक्षमध्याननिरुद्धयोगविभवो विधिलप्टदेहन्नय-

स्तुर्यभ्यानसमाश्रयात्समुपयंश्राष्टौ गुणान् श्चुद्धिभाक् ॥ ५२ ॥

### आर्या

चैत्रज्योत्स्नापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे । प्रतिमायोगं विभूत्युवाह्मेऽवाप मुक्तिपदम् ॥ ५३ ॥

### द्वतविलम्बित**म्**

विमलवाहनमाहबदुर्द्धरं दुरितदूरतपश्चरणोद्यतम् । सुखनिधि विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम् ॥ ५४ ॥

ये ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित चिह्नस्वरूप आठ प्रातिहार्योंसे युक्त थे, उन्होंने कर्मरूपी शश्रुओंमेंसे घातिया कर्मरूप शश्रुओंको अपने आधीन कर लिया था—जीत लिया था और अघातिया कर्मरूप शश्रुओंको अपी आधीन नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणित अत्यन्त वढ़ी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्योंके प्रार्थनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५०॥ 'यह न तो कहीं पापोंसे जीते जाते हैं और न समस्त वादी ही इन्हें जीत सकते हैं इसलिए 'अजित' इस सार्थक नामको प्राप्त हुए हैं' इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान अजितनाथने समस्त आर्यक्तेत्रमें विहार किया और अन्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहींपर स्थिर निवास किया ॥ ५१॥ उस समय उन्होंने प्रतिसमय कर्म-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा की, उनकी स्थित आदिका विधान किया, दण्डपतर आदि लोकपूरणसमुद्धात किया, सूक्ष्मिकयाप्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगोंका वैभव नष्ट किया, औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके सम्बन्धको प्रयक् किया, और सातिशय विश्वद्धताको प्राप्त हो व्युपरतिक्रयानिवर्ती नामक चतुर्थ धुक्तध्वानके आश्रयसे अनन्तक्कानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥ ५२॥ इस प्रकार वैत्रग्रुक्त पञ्चमिक दिन जब कि चन्द्रमा रोहिषी नक्षत्रपर था, प्रातःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५३॥

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्चरणमें उद्यत रहे, तदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन श्राजित जिनेन्द्रको हे भन्यजीवो !

१ समृद्धः ख०, ग० । २ दिव्यध्वनिरहितः । ३ निर्काराम् । ४ गुणसंक्रमा ऋ०, घ० ।

### **बार्ट्लिकीडितम्**

इत्थं पोडशभावनाहितमहापुण्योदयापादकः

सद्यानात्वस्कर्मजास्मित्रं निर्मूस्यक्रिमेलः ।

धर्मः शर्मपरम्परां प्रविद्धस्ते शिवे शाश्वते

तस्माद्धर्मभुपाद्ध्यभुजिस्तमदाः शुद्धासवुद्धं बुधाः॥ ५५॥ तिर्धकृत्सु द्वितीयोऽपि विदेवितयपस्तुतः। स विधेयात पुराणोरुमार्गनिर्वहणं कवेः॥ ५६॥ तत्तीर्थे सगराभिरूषो द्वितीयश्रकवर्तिनाम्। अभृत् पुराणमेतस्य श्रणु श्रेणिक धीधन ॥ ५७॥ द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापाग्भागभूषणे। विषये बत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः॥ ५८॥ जयसेनो जनैः सेव्यो जनसेनास्य बहुभा। रतिषेणस्तयोः स्तुर्धतिषेणश्र ताबुभौ॥ ५९॥ स्यांचन्द्रमसौ जित्वा सदा भातः कृतोदयौ। पितरौ च (न) मरुन्मार्गपृथिव्यौ वा ततः पृथक्॥६०॥ कदाचिद्वतिषेणोऽभृत् कृतान्तमुखगद्धरे। केनापि हेतुना किं वा न मृत्योईतुतां श्रजेत्॥ ६९॥ असजानि जयसेनाल्यं असलतं चामरद्भमम्। भशोकाशनिरवाधिष्ट तन्मृत्युघननिर्गतः॥ ६२॥ असजानि जयसेनाल्यं असलतं चामरद्भमम्। भशोकाशनिरवाधिष्ट तन्मृत्युघननिर्गतः॥ ६२॥ भिषक्प्रायोजितोपायैः शनैः संरुव्धचेतनौ। गुरुणा गुरुणवैष तेन दुःखेन बोधितः॥ ६४॥ विप्रद्दं तद्गृद्दं मत्वा निगृद्दीतुं कृताप्रदः। हन्तुं यमं समुचुक्ततदि युक्तं मनस्वनाम्॥ ६५॥ विप्रद्दं तद्गृद्दं मत्वा निगृद्दीतुं कृताप्रदः। हन्तुं यमं समुचुक्तत्वि युक्तं मनस्वनाम्॥ ६५॥

नमस्कार करो ॥ ५४॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओं से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कमोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, मुखर्का परम्परा को करनेवाला है श्रोर नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा श्राप्तोपन्न धर्मकी हं विद्वज्जनो ! मद्रहित होकर उपासना करो ॥ ५५॥ जो तीर्थंकरोंमें द्वितीय होनेपर भी श्रुतके मार्गमें श्रद्धितीय हैं—श्रनुपम हैं वे श्रजितनाथ भगवान, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता प्रदान करें ॥ ५६॥

### सगर चक्रवर्तीका वर्णन

द्वितीय तीर्थेकर अजितनाथके तीर्थमें सगर नामका दृसरा चक्रवर्शी हुआ सो हे बुद्धिमान् श्रेणिक! तृ अब उसका चरित्र सुन ॥ ५०॥ इसी जम्बूद्धीपके पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तटपर बत्सकावती नामका देश है। उसमें पृथिवी नगरका अधिपति, मनुष्योंके द्वारा सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसकी स्त्रीका नाम जयसेना था। उन दोनोंके रतिषेण और घृतिषेण नामके दो पुत्र थे ॥ ५६-५६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमाको जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता-पिता आकाश और पृथिवीके समान उनसे कभी पृथक् नहीं रहते थे अर्थात् स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे।।६०॥ एक दिन किसी कारणवश रित्रकेण की मृत्यु हो गई सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता? अर्थात् जब मरणका समय आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं ॥ ६१॥ रित्रकेण मत्युक्तपी मेघसे निक्रते हुए सोक्रक्तपी वक्रने लतासहित करुपवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनको वाधित किया—हुस्ती किया।। ६२॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेवाली मृष्ट्याने उन दोनोंका आलिंगन किया आर्थात् वे दोनों मूर्च्छन हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अपकार किये बिना नहीं रहते।। ६२॥ जब वैद्यजनोंक श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो खहस्पितके समान श्रेष्ठ गुरूने राजा जयसेनको वड़ी कठिनाईसे समकाया।। ६४॥ तदनन्तर वह इस शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निमह करनेके लिए आगह करने लगा। और यमराजको मारने

१ योऽद्वितीयः पिय श्रुते क०,ग० । पिय स्तुते ख०,घ० । २ श्राकाशपृथिव्यौ । ३ सभार्यम् । ४ सत्तोपेतं कस्पद्वस्यि । ५ शोकवज्रम् । ६ मृच्छी ।

जीर्णपर्णवदागण्य प्राणप्रान्तान् परिप्रहात् । राज्यभोज्ये नियुज्यार्यं छतिषेणं १ छतायतिम् ॥ ६६ ॥ यद्योघरगुरूहिष्टं ग्रुद्धमध्यानमाप सः । नृपैर्महारूताख्येन बहुमिर्मेश्वनेन च ॥ ६७ ॥ काळान्ते कृतसंन्यासिविधः कर्ल्येऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ महारूतोऽपि तन्नैव मणिकेतुः सुरोऽजिन । आवयोर्थोऽवतीर्णः प्राक् तस्यान्यो बोधको भवेत् ॥ ६९ ॥ इति तन्न तत्योरासीदन्योन्यं सम्प्रधारणम् । तन्न द्वाविन्नतिसागरोपमाण्यामरं सुख्वम् ॥ ७० ॥ अनुभूयात्र साकेतनगरे रकौष्ठाले नृपः । समुद्रविजयस्तस्य सुबाला रमणी तयोः ॥ ७१ ॥ महाबलोऽभवत्यसुनुरिद्धवाकुः सगराद्धयः । पूर्वाणां सप्ततिर्लक्षाः तस्यायुःपरमाविधः ॥ ७२ ॥ वतुःशतानि पञ्चाशदुत्सेचेन घनृषि सः । सर्वलक्षणसम्पूर्णः श्रीमाश्चामीकरच्छिवः ॥ ७३ ॥ कुमारत्वे दशाष्टौ च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः । महामाण्डलिकत्वं च तस्य तावत्यमामितम् ॥ ७४ ॥ निर्वापित्यस्ति पृत्राक्षाक्रमणक्षमम् । चक्रं कीर्तिश्च विद्यवक्षमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ॥ ७४ ॥ आद्यबिक्रवदेषोऽपि कृत्वा दिग्वजयं चिरम् । गृह्धन् तत्सारवस्तृनि सर्वान् स्वाज्ञामजिमहत् ॥ ७६ ॥ ततो निषुत्य साकेतं साम्राज्यश्चीनिकेतनम् । भोगान् दशाङ्गान् निर्मन्नं निर्विशक्षावसन् सुखम् ॥ ७७ ॥ तस्य विद्यक्षक्षाण पृत्राणां कृतिनोऽभवन् । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यक्षिता गुणाः ॥ ७८ ॥ तस्य विद्यवे श्रीनाम्मश्चतुर्गुखयोगिनः । अन्यदाखिलभास्यासीत् केवलाधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥ तत्कर्याणस्य देवेनद्वैर्मणिकेतुः सहागतः । महाबलोऽजिन क्वेति सोपयोगोऽविधित्वपा ॥ ८० ॥

के लिए उद्यत हुन्या सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६५ ॥ वह प्राणोंका त्रान्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिप्रहोंको पुराने पत्तोंके समान समभने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली त्रार्य धृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक राजाओं और महारुत नामक सालेंके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको प्राप्त हत्र्या—दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७॥ जयसेन मुनिने त्रायुके त्रन्तमें संन्यासमरण किया जिसमें अन्तिम अच्यत स्वर्गमें महावल नामके देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी उसी स्वर्गमें मणिकेतु नामका देव हुआ। वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिक्वा हुई कि हमलोगोंके बीच जो पहले पृथिवीलोकपर अवतीर्ण होगा-जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समकानेवाला होगा-संसारका स्वरूप समभाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा। महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भागकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमें इच्चाकुवंशी राजा समुद्र-विजय और रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तरलाख पूर्वकी थी। वह चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे युक्त था।। ६६-७३।। उसके अठारह लाख पूर्व कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। तदनन्तर महामण्ड-लेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी पृथिवीके समूहपर आक्रमण करनेमें समर्थ चक्ररत प्रकट हुआ और दिशाओं के समृहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूर्ण कीर्ति प्रकट हुई ॥ ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया. वहाँकी सारपूर्ण वस्तुत्र्योंको प्रहण किया और सबलोगोंको अपनी श्राज्ञा प्रहण कराई ॥ ७६ ॥ दिग्विजयसे लौटकर वह साम्राज्य-लच्मीके गृहस्वरूप श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया श्रौर निर्विघ-रूपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ। सुखसे रहने लगा ।। ७७ ।। उस पुण्यवानके साठ-हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों ।। फिसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुर्मुख नामके मुनिराज पधारे थे श्रीर उसी समय उन्हें समस्त पदार्थीको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना था ॥ ७६ ॥ उनके कल्याणोत्सवमें स्नन्य देवों तथा इन्होंके साथ मणिकेत देव भी आया था। वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा

१ सुद्धमविष्यत्कालुसहितम् । २ कोशले क०, ख०, ग०, घ० । ३ काष्टासमूहं व्याप्नुवन्ती ।

सगरश्रकवर्त्येष होचै: पुण्यैरभृदसौ । इति बुद्ध्वा विशां नाथमुपगम्येदमवित् ॥ ८१ ॥
समस्यावां विद्धावस्तत्त्वं कस्येऽच्युताङ्क्ये । प्राग्महोगतमग्रस्थो विषयत्वावयोरिति ॥ ८३ ॥
मनुष्यजन्मनः सारं साम्राज्यं चिरमन्वभूत् । किं भोगैभौगिभोगाभैभौ भन्यैभिभैयावहैः ॥ ८३ ॥
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखोऽभवत् । चकवर्ती स सिद्ध्यध्वा काललब्ध्या विना कुतः ॥ ८४ ॥
शात्वा तत्तस्य वैमुख्यमन्यालापैर्न्यवर्तयत् । हितेनापि न कुर्वन्ति विप्रियं कमवेदिनः ॥ ८५ ॥
धिग्मोगानीहशान्त्वोक्तरेवं च्यावयतोऽघदात् । दुस्त्यज्ञानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद् दिवम् ॥ ८६ ॥
उपायमेकमालोच्य ततो प्राहिषितुं पुनः । मणिकेतुर्महीपालमवतीर्य महीतलम् ॥ ८७ ॥
आलम्ब्य लक्षणौर्लक्ष्यं कान्त्येन्दुं भानुमाभया । वामेन वपुणा कामं निर्जित्य विजितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥
चारणत्वं समासाद्य भावयन् संयमं परम् । तस्थौ जिनेन्द्रान् वन्दित्वा सगरस्य जिनालये ॥ ८९ ॥
द्वा तं विस्मयापक्षो व्वयस्यस्मिक्षित्रं कुतः । तपस्तवेति पष्टच्छ नृपः ४सोऽप्यन्यथाववीत् ॥ ९० ॥
यौवनं जरसा प्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम् । हेयः कायोऽश्रुचिः पापी दुर्घरो दुःलभाजनम् ॥ ९१ ॥
सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्रेष्टवस्तुभिः । गनोऽनादिर्भवावर्तः प्रनक्षानन्त एव सः ॥ ९२ ॥
कर्मारिभिरिदं सर्वं दश्या तानि तपोऽप्रिता । यास्याम्यनश्वर्रा शुद्धि यथाहं कनकोपलः ॥ ९३ ॥

मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुन्ना है ? इच्छा होते ही उसने अवधिकानके प्रकाशसे जान लिया कि वह वाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा श्रोर कहने लगा।। ५०-५१।। कि 'क्यों स्मरण है ? हम दोनों अच्युत स्वर्गमें कहा करते थे कि हमलोगोंके बीच जो पहले प्रथिवीपर ऋवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहनेवाला साथी समभावेगा।। पर ।। हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभून,साम्राज्यका न चिरकाल नक उपभाग कर चुका है । अब सर्पके फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है ? है राजन ! अब मुक्तिके लिए उद्योग कर'। मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि मुक्तिका मार्ग काललब्धिके बिना कहाँ से मिल सकता है ? ।। =३-=४ ।। सगर चक्रवर्तीकी विमुखता जान मणिकेत अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सा उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जानने-वाले पुरुष ऋहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ॥=५॥ 'इन भोगोंको धिकार हैं जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कह हुए वचनोंसे च्युत करा देते हैं. पाप उत्पन्न करनेवाले हैं श्रीर वड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ मणिकंतु देव स्वर्ग चला गया ।। ५६ ।। फिर कुछ समय बाद मणिकंत् देव राजाको तप प्रहण करानेका एक दूसरा उपाय साचकर पृथिवीपर आया ॥ २७ ॥ उसने चारण ऋद्विधारी मुनिका रूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाकां, प्रभासे सूर्यको और सुन्दर शरीरसे कामदेवको जीत रहा था। इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवानकी वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमें जा ठहरा ॥ ५५-६।। उस चारण मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्यों धारण किया है ? चारण मुनिने भी भूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाक द्वारा प्रास्य है-प्रसनेके योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चुँकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है, और दुःखोंका पात्र है अतः छोड़नेक योग्य है। सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका वियोग होता रहता है। यह संसार रूपी भवर, अनादि काल से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी हुई है। जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शब्रुओं के द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अप्रिके द्वारा उन कर्म-शहुश्र्योंको जलाकर सुवर्ण पापाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोक्ष प्राप्त कहँगा ॥ ६०--६३ ॥

१ बोधयित्वा स० । २ हे ग० । ३ ग्रास्यां दशायाम् । ४ सोऽपीत्यथानवीत् क०, स०, ग०, घ० ।

हत्युक्तः संस्तेर्नेपो वेपमानोऽपि नापतन् । पन्थानं निष्कृ तेर्वद्धः पुत्रश्रह्वलया दृढम् ॥ ९४ ॥ नातिह्रस्वोऽस्य संसार इत्ययात्स विपादवान् । उपायो निष्फलः कस्य न विपादाय धीमतः ॥ ९५ ॥ वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । विस्मृताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरज्ञता ॥ ९६ ॥ वलाओ लाभेषु पुत्राणां लाभः स्वर्गापवर्गयोः । लक्ष्म्योर्नासाविति स्मृत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान् ॥९०॥ कदाचित्ते सुता दृष्ताः सिंहपोता इवोद्धताः । इति विज्ञापयामासुः सभास्थं चक्रवर्तिनम् ॥ ९८ ॥ यदि क्षत्रियपुत्राणां वशीर्यसाहसशालिनाम् । यौवनं न पितुः ४प्रेषे दुःसाध्ये साधितेष्सतम् ॥ ९० ॥ वदादिश विशामीश प्रेषं नः साहसावहम् । "पात्रेसमितताद्वेन्यं येनैनो वा निरस्यते ॥ १०० ॥ तदादिश विशामीश प्रेषं नः साहसावहम् । "पात्रेसमितताद्वेन्यं येनैनो वा निरस्यते ॥ १०२ ॥ एष एव मम प्रेषो राज्यलक्ष्मोमिमां मम । सम्भूय भूयसीं यूयमनुभूष्वं यथोचितम् ॥ १०३ ॥ इति भूयो "नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोपमास्थुविधया हि पितृणां शुद्धवंशजाः ॥ १०४ ॥ वेऽन्येयुः पुनरासाय नृपं व्यज्ञापयित्रदम् । न भुज्यहे न चेत्र्येष इत्यभ्यर्णात्मश्चद्धयः ॥ १०५ ॥ तद्ब्युत्वेष स कः प्रेष इति चिन्तयता मनाक् । नन्वस्ति कार्यशेषोऽयं धर्म हत्यात्तहृप्टिना ॥ १०६ ॥

मणिकेनुके इस प्रकार कहने पर यह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुत्रा परन्तु मोक्षमार्गको प्राप्त नहीं कर सका क्यों कि पुत्रकृषी साँकलों से मजबूत बँधा हुत्रा था ॥ ६४ ॥ 'त्रभी इसका संसार बहुत बड़ा है' इस प्रकार विषाद करता हुत्रा मणिकेनु चला गया सो ठीक ही है क्यों कि निष्फल उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता १ ॥ ६५ ॥ वह देव सांचने लगा कि देखों साम्राज्यकी तुक्छ लद्मी से वर्शाभूत हुए चक्रवर्तीन अच्युत स्वर्गकी लद्मी भुला दी सो ठीक ही है क्यों कि कामी मनुष्यों को अच्छे-बुरे पदार्थिक अन्तरका ज्ञान कहाँ हाता है १ ॥ ६६ ॥ मुमे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभों में पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वर्ग और मोक्षलदमीका लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा समभकर ही यह पुत्रों में अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ ६७ ॥

किसी समय सिंहके बचोंके समान उद्धत और अहद्भारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराज-मान चक्रवर्तींसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरवीरता और साहससे मुशोभित क्षत्रिय-पुत्रोंका योवन याद दुःसाध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है। ऐसे प्राणीक जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाभ हें ? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण हैं अर्थात् सब जीवोंके होते हैं। इसलिए हे राजन्! हम लोगोंको साहससे भरा हुआ कोई ऐमा कार्य वतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके।। ६५-१०१।।

यह मुन चक्रवर्तीने हिंपत होकर कहा कि है पुत्रो ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, हिमवान पर्वत और समुद्रके बीच ऐसी कौनसी बस्तु हैं जो मुमे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलच्मीका यथायाग्य रीतिसे उपभोग करों। ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं।। १०४॥ आत्मशुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई कार्य नहीं देते हैं तो हम भोजन भी नहीं करते हैं।। १०५॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ चिन्तामें पड़ गये। वे सोचने लगे कि इन्हें कौनसा कार्य दिया जावे। अकरमात् उन्हें याद आ गई

१ विस्मृताच्युतलद्मीश्च क०, ख०, ग०, घ०। विस्मृतोऽच्युत ल०। २ लामालामेषु क०, घ०। १ सूर्य क०, घ०, १४ प्रैप्यदुःसाध्ये ग०। ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदैन्यम्। ६ पापिमव । ७ तृपेन्द्रेण क०, ख०, ग०, घ०। द्व श्राधीनाः श्राज्ञाकारिण इति यावत्। ६ प्रैप्य ग०।

राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं कैळासे भरतेशिना । गृहाः कृता महारवैश्वतुर्विश्वतिरहेताम् ॥ १०७ ॥
तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्वं परिखां परितो गिरिम् । इति तेऽपि तथा कुर्वन् दण्डरलेन सस्वरम् ॥ १०८ ॥
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्यचादितः । सिववैश्वंधिनोपायं स सहैवं व्यिचन्तयत् ॥ १०९ ॥
किश्चिद्वितं प्रियं चोक्तः किश्चित्व हितमप्रियम् । किश्चित्यियं सदिहतं परं चाहितमप्रियम् ॥ १९० ॥
अस्यद्वयं परित्यज्य शेपाभ्यां भापता हितम् । इति निश्चित्य कैछासं तदैवागम्य दर्पिणः ॥ १९९ ॥
कुमारान् भस्मराशिं वा व्यधान् कूरंरियाकृतिः । कुर्वन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेदप्रियं च तत् ॥ १९२ ॥
ज्ञात्वापि तन्यति भूपमाकर्णयितुमक्षमाः । तत्स्नेहं तेषु जानानः संवृत्य सचिवाः निधताः ॥ १९३ ॥
तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम् । महाशोकसमाकान्तो विवदयदिदं वचः ॥ १९४ ॥
प्रेयान् ममैक ४एवासौ नायुपा तेन जीवितम् । नार्नातश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ १९६ ॥
प्रेयान् ममैक ४एवासौ नायुपा तेन जीवितम् । नार्नातश्चेत्त्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ १९६ ॥
तदाकण्याह असन् राजा हिज कि वेत्सि नान्तकः । सिद्धेरेव स वार्योऽन्येनेत्यागोपालविश्वतम् ॥१९८॥
अपवर्त्यायुपः केचिद्वद्वायुर्जीविनः परं । तान् सर्वान् संहरत्येष यमो मृत्योरगोचरः ॥ १९५ ॥

कि अभी धर्मका एक कार्य वाकी हैं। उन्होंने हिपित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास पर्वत पर महारत्नोंसे अरहन्तदेवके चौबीस मन्दिर बनवाये हैं सो तुम लोग उस पर्वतके चारों आर गङ्गा नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो।' उन राजपुत्रोंने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीब ही कर दिया।। १०६-१०५॥

प्रेम श्रीर सज्जनतासे प्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियों के साथ राजा सगरका सममानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा॥ १०६॥ कि वचन चार प्रकारके होते हैं -कुछ वचन तो हित श्रीर प्रिय दोनों ही होते हैं, कुछ हित श्रीर श्रिय होते हैं, कुछ प्रिय होकर श्राहत होते हैं श्रीर कुछ अहित तथा अप्रिय होते हैं। इन चार प्रकारके वचनोंमें अन्तक दो वचनोंको छोड़कर शेप दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैजास पर्वत पर आया श्रीर उन श्रह द्वारी राजकुमारोंको भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मंत्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते हैं तब हित होनेपर भी श्रियय वचनोंका प्रयोग करते ही हैं॥ १५०-१५२॥ मंत्री यह जानते थे कि राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह हैं श्रतः पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके लिए समर्थ नहीं हो सके। समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे ॥११३॥

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी शोकसे श्राक्तन्त होकर निम्नाङ्कित वचन कहने लगा।। ११४।। है देव ! जब त्राप पृथिवीमण्डलका पालन कर रहे हैं तब हम लागोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु त्रायुकी श्रवधि दूर रहने पर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। वह मेरा एक ही पुत्र था। यदि त्राप उसे श्रायुसे युक्त श्रर्थान् जीवित नहीं करते हैं तो श्राज मुक्ते भी श्रापके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया हुआ सममें। क्योंकि श्रहद्वारी लोग क्या नहीं करते हैं। जो कच्चे फल खानेमें सतृष्ण है वह भला पके फल क्यों छोड़ेगा।। ११५-११७॥

त्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे द्विजराज ! क्या ऋाप नहीं जानते कि यमराज सिद्ध भगवान्के द्वारा ही निवारण किया जाता है; ऋन्य जीवोंके द्वारा नहीं, यह बात तो आबाल-गोपाल प्रसिद्ध हैं।।। ११८।। इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी ऋायु बीचमें ही

१ प्रकुर्वित क०, ख०, ग०, घ०। २ न्यवेदयदिदं ग०। ३ हार्याराजीवितार्वाधः घ०। ह्यहार्यो ल०। ४ ममैप ल०। ५ स्राप्रपालभन्तणे। ६ सतृष्णः। ७ स राजा क०, घ०। सद्राजा ल०। ८ नान्तकम् क० घ०। ६ चरे ल०।

सिमन् वहसि चेहैर जीणीं मा भूगृंदे वृथा। मोश्वदीक्षां गृहाणाश्च शोकं हिल्वेत्युवाच तम् ॥ १२० ॥ इत्युक्ते देव कि सत्यमेतच्यान्तकात्परः। बलीति तम् भेतच्यं मया किञ्चिद्वदिष्यता ॥ १२१ ॥ तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽिप स्वान्तिकं सुताः। तस्मात्तदुक्तमार्गेण बहुवैर ललेऽन्तके ॥ १२२ ॥ इत्याह सोऽिप तद्वाष्यवज्ञनिभिष्तमानसः। गतासुरिव निःस्पन्दो बभूव नृपितः क्षणम् ॥ १२३ ॥ चन्दनोश्वीरसम्मिश्रसिल्लैः सुहृदुक्तिभिः। उत्क्षेपैश्च मृहृत्क्षेपैः पुनरागत्य नेतनाम् ॥ १२४ ॥ भमा माया मा वृथायामा भीमः कामो यमोऽधमः। भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णः कायोऽश्रेयोऽश्चिः क्षयी॥१२५॥ अवार्मुकार्मुकनिर्भास यौवनं तद्ययौ वनम् । जानन् जिनोऽहमद्यापि मृहोऽश्चैवेति चिन्तयन् ॥ १२६ ॥ भव्ये भगलिदेशेशसिहविकमराड्भुवः। विदर्भायाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथे ॥ १२७ ॥ राजते स्म तपोराज्ये दढधर्मजनान्तिके। तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्यावदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥ ४सोऽपि गत्वा भवद्वार्तां महीपतिमबृबुधत् । अनाकण्यांमसौ श्रुत्वा गार्ड शोकाग्निदीपितः ॥ १२९ ॥ कृत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽयादहमप्यतः। इहान्वेप्दं समायातः शोकाग्रुप्मत्कुलद्विजः ॥ १३० ॥ इति देवः समभ्यत्य मायाभस्मावगुण्ठतान् । कुमारान् बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥ १३० ॥

छिद जानी हैं श्रोर कितने ही एसे हैं कि जो जिननी श्रायुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं— बीचमें उनका मरण नहीं होता। यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे रहित है।। ११६॥ यदि तुम उस यमराज पर द्वेप रखते हो तो घरके भीतर व्यर्थ ही जीर्ण-शीर्ण मत होत्रों। मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ों।। १२०॥

जब राजा मगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेपधारी मणिकेतु बोला—'हे देव! यदि यह सच है कि यमराजसे बढ़कर और कोई बलबान नहीं है तो मैं जो कुछ कहूँ गा उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिये। ।। १२१ ।। आपके जो पुत्र कैलास पर्वत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट यमराज पर बहुत वैर धारण करना चाहिये अर्थात् दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये। १२२ ।।

ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वक्रसे जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है ऐसा राजा सगर क्षण भरमें मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो गया ।। १२३ ।। चन्दन और खससे मिले हुए जलसे, मित्रोंके वचनोंसे तथा पंखोंकी कामल वायुमे जब वह मचेत हुआ ता इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खंदको बढ़ानेवाली यह लदमीरूपी माया मुक्ते प्राप्त न हो—मुक्ते इसकी आवश्यकता नहीं । यह काम भयंकर है, यमराज नीच हैं, प्रेमका समागम नधर हैं, शरीर अपवित्र हें, क्षय हो जानेवाला है और इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी हैं, यह योवन इन्द्रधनुष्के समान नधर हैं. "ऐसा जानते हुए तीर्थकर भगवान वनमें चले जाते हैं । परन्तु मैं मूर्व अब भी इन्हींमें मूढ़ हो रहा हूँ ""ऐसा विचार कर सगर चक्रवर्तीने भगित देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्शाके पुत्र भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और आप हढ़धर्मा केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तपश्चरण रूपी राज्यमें सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुप घरमें तभी तक रहते हैं जबतक कि विरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ।। १२४-१२८ ।। इधर चक्रवर्तीने दीक्षा ली उधर वह मिणकेतु देव उन पुत्रोंके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसीने आपके मरणका यह अअवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकामिसे बहुत ही अधिक उद्दीपित हुए और भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं । मैं आपकी कुल-परम्परासे चला आया बाह्मण हूँ अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३० ।। ऐसा कहकर उस देवने अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३० ।। ऐसा कहकर उस देवने

१ मा लच्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत्। २ व्यर्थदैर्धा । ३ नामु क् मेघस्तस्य कार्मु कं धनुरिव निर्भा-सते शोभते इत्येवंशीलं नश्वरमिति यावत् । ४ कोऽपि ग०, घ० ।

तेऽपि तद्वचात्प्रापम् तपस्तजिनसंश्रयात् । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवीचित्यवेदिनाम् ॥ १३२ ॥ भगीरथोऽपि तान् गत्वा कृत्वा भक्त्या नमस्क्रियाम् । धर्ममाकण्यं जैनेन्द्रमाद्त्त श्रावकन्नतम् ॥ १३३ ॥ प्रकटीकृततन्मायो मणिकेतृश्र तान् मुर्नान् । श्रन्तव्यमित्युवाचेतान् सगरादीन् सुष्टृहरः ॥ १३४ ॥ कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम् । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा वतमसान्त्वयन् ॥ १३५ ॥ सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवसुपागमत् । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥ सर्वेऽते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् बुधाः । ग्रुक्कुष्यानेन सम्मेदे सम्प्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥ निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यरुक्षमी भगीरथः ॥ १३८ ॥ कैरुतसपर्वते दीक्षां शिवगुसमहासुनः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूत्वर्धं नीतंदे ॥ १३९ ॥ सुरेन्द्रेणास्य बुग्धाव्यिपयोभिरभिषेचनात् । क्रमयोस्तत्यवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सित् ॥ १४० ॥ तदाप्रभृति तीर्थत्वं गङ्गाप्यस्मिन्नुपागता । कृत्वोत्कृष्टं तपां गङ्गातटेऽसी निर्वृतिं गतः ॥ १४० ॥

#### शार्लविकीडितम्

अत्रामुत्र च मित्रवस हितकृत् कोऽप्यस्ति बन्धः परो
गुद्धाद् गुद्धातरं गुरारिप न तद्वाच्यं यदस्योद्ध्यतं ।
दुःसाध्यान्यपि साध्यत्यगणयन्त्राणाश्च तत्र स्फुटो
द्यान्तो मणिकेतुरेव कुरुतां तन्मित्रमीदिविधम् ॥१४२॥

मायामयी भस्मसे त्रवगुण्ठित राजकुमारोको सचैत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया भी हित करनेवाली होती है।। १३१।। मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमारांने भी जिनेन्द्र भगवान्का आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सा ठीक ही है क्योंकि जो उचित वातको जानते हैं उन्हें ऐसा करना ही योग्य है।। १३२।। जब भगीरथने यह समाचार सुना तब वह भी उन मुनियोंके पास गया श्रौर वहाँ उसने उन सबका भक्तिसे नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप सुना तथा श्रावकके व्रत प्रहण किये ॥ १३३ ॥ श्रन्तमें मित्रवर मणिकेतुने उन सगर त्र्यादि मुनियोंक समश्च अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और कहा कि आप लाग क्षमा कीजिये।। १३४।। 'इसमें श्चापका श्चपराध ही क्या है? यह तो त्र्यापने हमारा हित तथा प्रिय कार्य किया है? इस प्रकारके प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों द्वारा उन सब मुनियोंने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी।। १३५।। जिसका कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य पुरुषोंके कार्य सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुपोंको संतोप होता है।। १३६।। व सभी बिद्धान मुनि-राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मेद होल पर पहुँचे श्रीर शुक्लध्यानके द्वारा परम पदको प्राप्त हुए ।। १३७ ।। उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया अतः उसने वरदत्तके लिए श्रपनी राज्यश्री सोंपकर कैलास पर्वत पर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा ले ली तथा गङ्गा नरीके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३५-१३६ ॥ इन्द्रने श्लीरसागरके जलसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्कामें जाकर मिल गया। उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकमें तीर्थरूपताको प्राप्त हुई अर्थान् तीर्थ मानी जाने लगी। मगीरथ गङ्गा नदीके तट पर उत्कृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्राप्त हुन्या ॥ १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेवाला दूसरा नहीं है। न मित्रसे बढ़कर कोई भाई है। जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात मित्रसे कही जाती है, मित्र अपने प्राणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता है। मणिकेतु ही इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको

१ तम् देवम् श्रसान्त्वयन् शान्तं चकुरिति यावत् । २ गङ्गातीरे ।

#### मालिनी

स जयति जयसेनो यो जितारातिसेनः

श्रुत इति महदादियों बलः प्रान्तकल्पे ।

सगरसकलचकी योजितो यश्च यश्च

प्रहतचरमदेहो देहमात्रात्मदेहः ॥ १४३ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्भाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे अजिततीर्थंकरसगरचक्रधर-पुराणपरिसमाक्षमित्यष्टचत्वारिशत्तमं पर्व ॥ ४८ ॥

ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥ १४२ ॥ जो पहले शत्रुत्र्योंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर श्रच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर शत्रुत्र्यों द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें श्रपना चरम शरीर—अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर सदा जयवन्त रहें ॥ १४३ ॥

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें अजितनाथ नीर्थंकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन करनेवाला अङ्नालीमवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ४८।।



# एकोनपञ्चाशत्तमं पर्व

श्रियं क्रियात्स से निम्नन् सम्भवो दम्मज्ञुम्भणम् । सम्मुखीनायते वस्य सहोधः वसम्मुखेऽखिले ॥१॥ हाँपेऽस्मिन्नादिने पूर्वविदेहे नघुद्क्तटे । कच्छाक्ये विषये क्षेमपुरे विमलवाहनः ॥ २ ॥ नान्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सित अत्रभेदं निर्वेदे स समासन्निकृतिः ॥ ३ ॥ जन्तुरस्तकदन्तस्यो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तन्निर्ममोपायं न चिन्तयित धिक् तमः ॥ ४ ॥ आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिर्हानये चेमानप्यन्त्यन्तकप्रभोः ॥ ५ ॥ अमिलापानपातसादछायां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकृलस्य वासोऽमृत्न हि क्षेमेण ४पालयेत् ॥ ६ ॥ क्ष्मालपातपातसादछायां भोग्यस्य संश्रिताः । जीर्णकृलस्य वासोऽमृत्न हि क्षेमेण ४पालयेत् ॥ ६ ॥ क्ष्मालपादि चिन्तयन् राज्यं दत्ता विमलकीतये । स्वयग्यभिजनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान् ॥ ७ ॥ पुकादशाङ्गधार्त सन् त्रेलंक्यक्षोभकारणम् । भावनाभिर्निकृत्यान्त्यनामर्तार्थकराह्नयम् ॥ ८ ॥ सन्यासविधिना त्यक्तदेहो अवैयकादिमे । "सुदर्शने विमानेऽभूदृहमिन्द्रो महर्द्धिकः ॥ ९ ॥ त्रयोविंशतिवाध्यायुः स पष्टगङ्गलमानभक् । कश्रिताचारभोगोऽन्त्यनरकान्तगताविधः ॥ १९ ॥ खत्रयाप्तिद्विवर्णन्ते भोजनं मनसा स्मरन् । निःप्रवीचारभोगोऽन्त्यनरकान्तगताविधः ॥ १९ ॥ स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्तयमप्रभः । प्राग्देहात्यतनुक्यासया स्वावधिक्षेत्रपुरकः ॥ १२ ॥ स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्तयमप्रभः । प्राग्देहात्यतनुक्यासया स्वावधिक्षेत्रपुरकः ॥ १२ ॥

जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिए दर्पणके समान है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारको नष्ट करनेवाले हैं एसे सम्भवनाथ तीर्थंकर मेरा कल्याण करें।। १।। इसी पहले जम्बूडीपके पूर्व विदेहश्रुत्रमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश हैं। उसके दोमपुर नगरमें राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया। वह विचार करने लगा कि इस संसारमें वैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ।। ३ ।। प्रथम तो यह कि यह जीव यम-राजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीविन रहनेकी इच्छा करना है और माहकर्मके उदयसे उससे निकलनेका उपाय नहीं सोचना इसलिए इस अज्ञानान्यकारका धिकार हो ॥ ४॥ वैराग्यका इसरा कारण यह हैं कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही हैं उन्हें ही यह शरण माने हुए हैं परन्तु श्राश्चर्य है कि ये त्रायुके क्षण ही इन जीवोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देते हैं ॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलापारूपी धृपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीर्णशीर्ण तटकी छायाका आश्रय ले रहे हैं सो उनका यह आश्रय कुशलनापूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका।। ६।। इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्ति नामके पुत्रके लिए देकर स्वयंत्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्गोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनात्र्योंके द्वारा तीनों लोकोंसे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थंकर नामक नामकर्मका बन्ध किया ॥ = ॥ अन्तमें संन्यासकी विधिसे शरीर छोड़कर प्रथम मैवेयकके सुदर्शन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला श्रहमिन्द हुआ।। ह।। तेईस सागरकी उसकी आयु थी, साट अङ्गुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्र लेश्या थी. साढे ग्यारह माहमें एकवार श्वास लेता था, तेईस हजार वर्ष वाद मनसे आहारका स्मरण करता था. उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके न्नेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उननी ही उसके शरीरकी प्रभा थी श्रीर उननी ही दूर तक उसका

१-जायते ख०, ग०। सम्मुखे पुरस्ताट् भवतीति सम्मुखीनो दर्पणस्तद्वदाचरतीति सम्मुखीनायते। २ सन्मुखोऽखिले ख०। ३ त्रिभेद क०, ख०, ग०, घ०, म०। ४ यापयेत् ख०, ग०। ५ सुदर्शनविमाने क०, ख०, ग०, घ०, म०। ६ स्रर्धविदिलात्युंस्लम्।

अणिमादिगुणोपेतं पश्चपुण्योदयापितम् । अहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्यभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥ द्वािपेऽस्मिन् भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेशिनः । राज्ञः काश्यपगोत्रस्य दृवराजस्य सद्यतेः ॥ १४ ॥ वहाभेक्ष्वाकुवंशस्य सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान् वसुधाराधि माहात्म्यपदवीं गता ॥ १५ ॥ ग्रुष्ठभालगुनजाप्टम्यां स्वमान् षोढश पश्चमे । प्रभातसमयेऽपश्यक्षश्चत्रे सुकृतोद्यात् ॥ १६ ॥ ततोऽनु वदनं तस्याः स्वमे प्राविश्वद्रमिमः । गिरीन्द्रशिखराकारो वारणश्चारुळक्षणः ॥ १७ ॥ सा तेषां फळमाकण्यं स्वपतेर्मुद्रमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥ पौर्णमास्यामवापार्थ्यमहमिन्द्रं श्विवद्युतम् । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव द्वत्यभूत् ॥ १९ ॥ सम्भवे तव छोकानां शं भवत्यद्य शम्भव । विनापि परिपाकेन तीर्थकृक्षामकर्मणः ॥ २० ॥ भत्तेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत् । मतानि कपिळादीनां स्याहादस्येव निर्मेळम् ॥ २२ ॥ समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बाधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बाधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ स्वां ळोकः स्नेहसंवृद्धो निर्हेतुद्दितकारणम् । प्रदीपवद्यमत्येप निधानमिव भास्वरम् ॥ २४ ॥ इति स्तुत्वादिकक्षयेशो विद्वितानन्दनाटकः । पित्रोस्तमपीयत्वामा स्वळांकमगमत्सुरैः ॥ २५ ॥

वैक्रियिक शरीर त्रा जा सकता था ।। १०-१२।। इस प्रकार वह श्रीमान् उत्तम ऋहमिन्द्र ऋणिमा महिमा त्रादि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले ऋहमिन्द्रके सुखोंका ऋनुभव करता था।। १३।।

अथानन्तर इसी जम्बूढीपके भरत जेजमें श्रावस्ती नगरीका राजा हद्राज्य था। वह इच्चाकु-वंशी तथा काश्यपगोत्री था। उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा उसकी स्त्रीका नाम था। जब पूर्वोक्त देवके अवनार लेनेमें छह्माम बाकी रह गये तब सुपेणा रत्नवृष्टि आदि माहात्म्यको प्राप्त हुई। फाल्गुन शुक्त अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पुण्यादयसे रानी सुपेणा ने सालह स्वप्न देखे ।। १४-१६ ।। तदननार स्वप्नमें ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वतके शिखरके समान त्राकारवाला नथा सुन्दर लक्षणांसे युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥१७॥ अपने पतिसे उन स्वप्नांका फल सुनकर वह आनन्दको प्राप्त हुई। उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके गर्भमें त्राया। तदनन्तर नवमें महीनेमें कार्तिक शुक्ता पार्णमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र त्रीर सौम्य योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पृज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभव' यह नाम प्रसिद्ध हुआ।। १८-१६ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान् संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की-हे संभवनाथ ! तीर्थंकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवल श्रापके जन्मसे ही त्राज जीवोंको मुख मिल रहा है। इसलिए त्रापका संभवनाथ नाम सार्थक है ॥ २० ॥ हे भगवन् ! जिसमें अनेक लक्षण और व्यजनारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी मुजाओं रूपी शाखाओं से मुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्ष्पर देवों के नेत्ररूपी भ्रमर चिरकाल तक तुप्त रहते हैं ॥ २१ ॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल आदिके मतोंका तिरस्कार करना हुआ मुशोभित होता है उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य लोगोंके तेजकों तिरस्कृत करता हुआ मुशोभिन हो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आह्नादित करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्का हित करता है उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन प्रकारके ज्ञानसे जगन्का हिन कर रहे हैं ।। २३ ।। हे नाथ ! त्रापके स्नेहसे बढ़ा हुन्ना यह लोक. दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देवीप्यमान त्रापको नमस्कार कर रहा है।। २४।। इस प्रकार स्तृतिकर जिसने अानन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका अधिपति सौधर्मेन्द्र माता-पिताके लिए भगवानको सौंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥

१ वसुघारादिमाहात्म्य-क०, ख०, ग०, घ०। २ वदनस्थान्तः ल०। ३-दिमिमे ल०। ४ त्रिदिव-वच्युतम् ख०, ग०। ज्ञानत्रयसहितम्। ५ तव शरीराम्चवृत्ते टि०। तवाङ्गभूजे ल०।६ भास्वरः ल०।

द्वितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रिञ्ञच्छतसहस्रोक्तकोटिभिः प्रान्तमीयुणि ॥ २६ ॥ शम्भवाख्योऽभवस्वामी तद्म्यन्तरजीवितः । स पूर्वपच्छिक्षायुः चतुःशतघनुःश्मः ॥ २७ ॥ आयुपीते श्वनुर्भागे प्राप्तराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवहेवैरुपनीतान्यनुक्षणम् ॥ २८ ॥ चत्वारिञ्ञचतुर्कक्षाः पूर्वाणां समतिकमे । चतुःपूर्वाञ्चयुक्तानामभूविभूमदर्शनात् ॥ २९ ॥ छन्धवोधिः समुत्पचवैराग्यो जीवितादिकम् । स्वगतं स्मरति स्मेति शम्भवः स भवान्तकः ॥ ३० ॥ आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भून्त्योक्तोऽन्तकः परैः । जन्तवस्तद्जानन्तो न्नियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात् ॥३१॥ अभ्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । भूयो जन्तुरिदं जाट्यमश्रेव वसर्ताति यत् ॥ ३२ ॥ विरसान् सरसान् मत्वा विपयान् विपसन्तिभान् । भुङ्कते रागरसाविद्धां धिग् धियोऽनादिविष्ठवम्॥३३॥ आत्मेन्द्रियायुरिष्टार्थसन्तिथेः शंस्ततौ सुखम् । स्वसन्तिधिरिह्ष स्थान् कि न वेत्ति न तर्क्यते ॥३४॥ विद्यदुश्चतिविक्षक्मीनेयं स्थेमानमृच्छिति । "ख्युच्छिन्नेच्छः श्रियं स्थानुं स्वच्छतहोधदीधितम् ॥ ३५ ॥ वृद्यात्तत्त्वसारं तं स्तृत्वा छौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥ सिद्यार्थशिविकाम्हां देवैरारक्क निर्मतः । सहेतुकवने राज्यं सहस्रोणाप संयमम् ॥ ३७ ॥ सनःपर्ययसञ्ज्ञानः आवस्तिनगरं वप्रति । भिक्षाहेतोद्विनीयेऽह्न प्राविञ्चत् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥ मनःपर्ययसञ्ज्ञानः आवस्तिनगरं वप्रति । मिक्षाहेतोद्विनीयेऽह्न प्राविञ्चत् कनकप्रभः ॥ ३८ ॥ वृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः मुवर्णाभः प्रतीक्ष्य तम् । इत्वा दानं म्फुरद्रक्रमापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ३० ॥

दितीय तीर्थंकरकी तीर्थ-परम्परामें जब नीस लाग्व करोड़ सागर बीन चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पन्न हुए थे। उनकी ऋायु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी। उनकी साठ लाख पूर्वकी ऋायु थी. चार सौ धनुप ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्यका महान वैभव प्राप्त हुआ था। वे सदा देवांपनीत सुखांका अनुभव किया करते थे।। २६-२८।। इस प्रकार सखोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग व्यतीन हो चुके तब किसी दिन मेघोंका विश्रम देखनेसे उन्हें त्रात्मज्ञान उत्पन्न हो गया, व उसी समय विरक्त हो गये और संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २६-३० ॥ कि प्राणिके भीतर रहनेवाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालोंने भूलने किसी दुसरेको यमराज वतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके द्वारा मारे जाते हैं ।। ३१।। यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस जीवकी मुर्वता देखो कि यह इसी शर्र।रमें वास करता है ॥ ३२॥ रागरूपी रसमें लीन हुआ यह जीव विपके समान नीरस विषयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चल आये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिकार है।।३३॥ श्रात्मा, इन्द्रिय, श्रायु श्रीर इष्ट पदार्थके संनिधानसे संसारमें सुख होता है सो आत्माका सिन्नधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह जीव क्यों नहीं जानता श्रीर क्यों नहीं इसका विचार करता। यह लहमी विजलीकी चमकके समान कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती। जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यय्ज्ञान की किरणोंसे प्रकाशमान मीक्षलदमीको प्राप्त हो सकता है।। ३४-३५।। इस प्रकार पदार्थके सारको प्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तृति कर लौकान्तिक देव चले गये। तथा भगवान भी अपने पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धार्थ नामकी पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले और सहतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ३६-३७ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । सूचर्णके समान प्रभाको धारण करनेवाले भगवान्ने इसरे दिन भिक्षाके हेतु श्रावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ वहाँ काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पगाहकर आहार दान दिया और जिनमें

१ श्रायुपि इते गते सतीत्यर्थः । २ सम्मितिकमे ल० । ३ सिन्नाधः ल० । ४ स्वसिन्नेषेरिह स्थेयं ख०, घ० । स सिन्निषिरिह स्थेयां ग०, क० । ५ विच्छिनेच्छः क०, घ० । न्युच्छिनेच्छः अयेत् स्थातुम् क०, ख०, ग०, घ० । ६ मुनिः क०, ख०, ग०, घ० ।

अथ मीनव्रतेनायं छग्नस्थोऽब्देषु ग्रुद्धाः । दिसससु गते दीक्षायने शालतरोरधः ॥ ४० ॥ जन्मर्श्ने कार्तिके कृष्णचतुर्ध्यामपराह्मगः । षष्ठोपयासो हत्वाधान् पापानन्तचतुष्ट्यम् ॥ ४१ ॥ कल्पामरै: समं सर्वेकिविधैज्यौतिषादिभिः । व्यधात् कैवल्यकल्याणं तदेवैत्यामराधिपाः ॥ ४२ ॥ पञ्चोत्तरक्षतोहिष्टिर्गणेशैः परिवारितः । चारुषेणादिभिः सोऽभाद् गिरीन्द्रो गिरिभिर्यथा ॥ ४३ ॥ श्रून्यपञ्चेकपक्षोक्षचारुप्वधरावृतः । व्र्रून्यद्वयत्रिरन्ध्रह्येकोक्तिशक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥ श्रून्यद्वतयपद्रन्ध्रमितावधिविलोचनः । श्रून्यप्रयोन्द्रयैकोक्तकेवलावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ श्रून्यद्वतयपद्रन्ध्रमितावधिविलोचनः । श्रून्यप्रयोक्षक्षानतुर्यावबोधकः ॥ ४६ ॥ श्रून्यद्वतयपक्षेकसङ्ख्यावादिविभूपितः । पिण्डिताशेपदिग्वासो लक्षद्वयपरिष्कृतः ॥ ४० ॥ खचतुष्कद्विद्वद्वशुक्तधर्मार्थाद्यार्थिकागणः । त्रिलक्षोपासकोपत्तश्विकापञ्चलक्षगः ॥ ४८ ॥ असङ्ख्यदेवदेविद्यस्तिर्थक्षमङ्ख्यातसंस्तृतः । एवं द्वादशमेदोक्तधर्मभृद्वणनायकः ॥ ४९ ॥ असङ्ख्यदेवदेविद्यस्तिर्थकप्रभुः । दिव्यवाग्योत्स्तया कृत्स्नमाह्मद्यानमिताशुमान् ॥ ५० ॥ श्रुद्ध एव चरन् पक्षे मोक्षलक्ष्म्या सहोद्वतः । निष्कलङ्को निरातङ्को निर्द्धात्वारिः कुपक्षदृत् ॥ ५२ ॥ मुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषा महोपा महोप्ता । सद्वृतः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यर्णभ्रवोदयः ॥ ५२ ॥ मुनितारागणाकीर्णः कामद्वेषा महोपा महोप्ता । सद्वृतः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यर्णभ्रवोदयः ॥ ५२ ॥

श्रमेक रत्न चमक रहे हैं ऐसे पद्धाश्चर्य प्राप्त किये ।। ३६ ।। इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान् संभवनाथ चौदह वर्ष तक छदास्थ अवस्थामें मौनसे रहे। तदनन्तर दीक्षावनमें पहुँचकर शाल्मली वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थिके दिन जन्मकालीन मृगशिर नक्ष्त्रमें शामके समय वेलाका नियम लेकर ध्यानाहृद् हुए. और चार घातिया कर्महृषी पाप-प्रकृतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्ट्यको प्राप्त हुए ॥ ४०-४१ ॥ उसी समय इन्होंने कल्पवासियों तथा ज्योतिष्क त्रादि तीन प्रकारके देवोंके साथ कैयल्य महोत्मव किया— झानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार छोटे-छोटे ऋन्य ऋनेक पर्वतोंसे विरा हुआ सुमेरु पर्वत शोभित होता है उसी प्रकार चारुपेण आदि एक सौ पाँच गणधरोंसे घिरे हुए भगवान संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे।। ४३।। वे दो हजार एक सी पचास पूर्वधारियोंसे परिवृत थे. एक लाग्व उन्तीस हजार तीन सी शिक्षकोंसे युक्त थे ।। ४४ ।। नौ हजार छह सी अवधि-ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे।। ४५॥ उन्नीस हजार त्र्याठ सौ विक्रिया ऋद्विके धारक उनके साथ थे, वारह हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे।। ४६॥ तथा बारह हजार वादियोंसे सुशाभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंसे ऋत्यन्त शोभा पा रहे थे।। ४७।। धर्मार्याको आदि लेकर तीन लाख वीस इजार आर्यिकाएँ थी, तीन लाख श्रावक थे. पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ श्रीर संख्यात तिर्यक्क उनकी स्तृति करते थे। इस प्रकार वे भगवान, धर्मका धारण करनेवाली बारह सभात्रोंके स्वामी थे।।४८-४६।। वे चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्योंके प्रभु थे, दिव्यध्वनिरूपी चाँदनीके द्वारा सबको आहादित करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंका सूर्यके समान प्रकाशित करते थे ।। ५० ।। भगवान संभवनाथने चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और वदी दोनों पश्लोंमें संचार करता है परन्तु भगवान शुद्ध श्रर्थान् निर्दोप पक्षमें ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लद्दमीहीन हो जाता है परन्तु भगवान् मोक्षलदमीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित है परन्तु भगवान् निष्कलङ्क-निष्पाप थे, चन्द्रमा सातङ्क-राहु ऋादिके ऋाक्रमणके भयसे युक्त ऋथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान् निरातङ्क-निर्भय श्रौर नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ श्रादिके श्रावरणरूप श्रनेक शत्रु हैं परन्तु भगवान् शत्रुरहित थे, चन्द्रमा कुपक्ष-कृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान् कुपेक्ष - मिलन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें तारात्र्योंसे रहित दिखता है परन्तु भगवान् सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान् कामके शत्र थे, चन्द्रमा तेजरहित है परन्तु भगवान महान तेजके धारक थे, चन्द्रमा पर्णिमाके सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भित्र-भिन्न आकारका धारक होता है परन्तु भगवान

१ ग्रन्यद्वय-ल०।

सदा त्रिभुवनासेब्यो भव्यपद्मावबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो १ छोकालोके प्रकाशकः ॥ ५३ ॥ विधुं सोऽघो विधायैवं विहरद् धर्मबृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वछोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥ सम्मेदं पर्वतं प्राप्य त्यक्तमासविहारकः । सहस्रमुनिभिः सार्खं प्रतिमायोगमागतः ॥ ५५ ॥ १ चैत्रे मासि सिने पक्षे पष्टयामर्केऽम्तसम्मुखं । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षालक्ष्मीं समागमत् ॥ ५६ ॥ पद्ममावगमेशं तं पञ्चमीं गतिमास्थितम् । पञ्चमेऽभ्यर्च्यं कल्याणे सिक्षतायाः ययुः सुराः ॥ ५७ ॥

शार्द्छविक्रीडितम्

अप्टी शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा-दप्टी दुष्टतमानुपायनिषुणो निर्मथ्य कर्मद्विपः । अप्टाविष्टतमान् गुणानविकलान् कृत्वा तत्तुं शाश्वती-मण्टम्यामवनौ स्म ४सम्भवविभुः शुम्भत्सुखः शोभते ॥ ५८ ॥

#### मालिनी

विपुलविमखलक्ष्मीर्विक्षितानङ्गलक्ष्मीरिह भुवि विमलादिर्वाहनो देहर्दाप्या । हतरविरहमिनदो रुन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः शं कियादः ॥ ५९ ॥ हृत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसङ्गृहे सम्भवतीर्थंकरपुराणं परिसमासमेकोनपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ४९ ॥

सदा सद्वृत्त-सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें अपूर्ण रहता है परन्तु भगवान् सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रुव ताराका उदय नहीं रहता परन्तु भगवान् सदा अभ्यर्ण ध्रुवोदय थे-उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थान् स्थायी था, चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय हैं परन्तु भगवान तीनों लोकोंके द्वारा सेवनीय थे, चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान सदा भन्य जीवरूपी कमलोंको प्रफुहित करते थे अथवा भन्यजीवोंकी पद्मा अर्थान् लच्मीका बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल बाह्य अन्धकारका ही नष्ट करता है परन्तु भगवान्ने वाहा और श्राभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारका नष्ट कर दिया था, तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्न लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवान्ने ऋार्य देशोंमं विहार किया था सा ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुपोंकी चेष्टा मैचके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली होती है ॥ ५१-५४ ॥ ऋन्तमें जब ऋायुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त कर विहार बन्द कर दिया श्रीर एक हजार राजाओं के साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया।। ५५॥ तथा चैत्र मासके शुक्त पक्षकी पष्टीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म-नभ्रत्रमें मोश्वलद्दमीको प्राप्त किया।। ५६।। जो पञ्चम ज्ञान--केवलज्ञानके स्वामी हैं श्रीर पञ्चम-गति—मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवान् संभवनाथकी पञ्चमकल्याणक—निर्वाणकल्याणकमें पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चलं गये।। ५७।। उपायोंके जाननेमें निपुण भगवान् संभवनाथने छठवेंसे लेकर चौदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कर्मरूपी शत्रुत्रोंका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको श्रपना श्रविनश्वर शरीर बनाया और श्रष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हां सुशोभित होने लगे ॥ ५८ ॥ जिन्होंने श्रनन्तचतुष्टयरूप विशाल तथा निर्मल लद्दमी प्राप्त की हैं, जिन्होंने शरीररहित मोक्षलदमीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजित कर दिया है, जो पहले इस पृथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर ऋहमिन्द्र हुए ख्रौर तदनन्तर जिन्होंने पक्क-कल्याणक लक्ष्मीका ऋालिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥५६॥

इस प्रकार त्रापे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यके द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संप्रहमें संभवनाथ तीर्थंकरका पुराण वर्णन करनेवाला उनचासवां पर्व पूर्ण हुन्ना ।

१ लोकाबोकौ प्रकाशयन् ब॰। २ चैत्रमासि ग॰। ३ संचिताये ल०। सञ्चितपुण्याः। ४ संभवविधुः स०।

## पञ्चाशत्तमं पर्व

अर्थे सत्ये वचः सत्यं सद्वम्तुर्विक्त सत्यताम् । यस्यासौ पातु वन्दारूबन्दयन्नभिनन्दनः ॥ १ ॥ जम्नूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयो भागे व्यभासीन्मङ्गलावती ॥ २ ॥ राजा महाबलस्तन्न नगरे रमसञ्जये । स्वामिसम्पत्समेतोऽभू बतुर्वर्णाश्रमाश्रयः ॥ ३ ॥ पाति तस्मिन् महीं नासीद् ध्वनिरन्याय इत्ययम् । भग्नवर्तना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गलाः ॥ ४ ॥ पाङ्गुण्यं तन्न नेर्गुण्यमगाद्विगतिवद्विषि । निर्गुणोऽपि गुणैस्त्यागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ विःसपन्नः श्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ विःसपन्नः श्रियः सोऽभूत्पतिस्तस्याः सरस्वती । कीर्तिवीरश्रियोऽभूवन् सपन्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ विःसपवाकश्रोत्रयोः कीर्तिस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वश्चस्यहमित्यतुपद्रमा ॥ ७ ॥ कान्ताकल्पलतारम्यो निजकायामरद्रमः । फलति सम अमुखं तस्य ययन्तेनाभिवाज्ञ्वितम् ॥ ८ ॥ रम्यरामामुत्वाम्भाजसेवालोलाक्षिपट्पदः । मुखेन साऽनयदार्थं कालं कालकलामिव ॥ ९ ॥ कदाचिजातवैराग्यः कामभागे ४ऽप्यतर्पणात् । स्ववे धनपालाय दत्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥ भगदात् संयममासाद्य गुरं विमलवाहनम् । एकादशाङ्गधार्येष भावितद्वयष्टकारणः ॥ ११ ॥ विधिकृक्षाम सम्प्रापत् करलं कल्याणपञ्चकम् । येन नीर्थकरोऽयं स्यात् किं नाप्स्यन्ति मनस्वनः ॥ १२ ॥ आयुषोऽन्ते म संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमे । त्रयक्षिशत्समुद्वायुरहमिनद्वमाययौ ॥ १३ ॥

पदार्थक मन्य होनेसे जिनके वचनोंकी सत्यना सिद्ध है और ऐसे सत्य वचन ही जिन यथार्थ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोगोंको आन-न्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥ जम्बृडीपके पूर्व विदेह चेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक मङ्गलावर्ती नामका देश सुशाभित है। । । उसके रत्नसंचय नगरमें महाबल नामका राजा था। वह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वर्णी और आश्रमींका आश्रय था-रक्षा करने-वाला था ॥ ३ ॥ उसके पृथिवीकी रक्षा करते समय 'ऋन्याय' यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धकं विना ही अपने-श्रपने मार्गमें प्रवृत्ति करती थी।। ४।। शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विश्रह आदि छह गुणोंका समृह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था ऋीर इस तरह निर्मुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणवान था।। ५।। वह राजा लच्मीका एक ही पति था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति ऋौर वीरलद्मी उसकी सौतें थीं तो भी राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी कीर्ति अन्य मनुष्योंके वचनों तथा कानोंमें रहती है, सरस्वती उसके वचनोंमें रहती है, वीरलव्मी वक्षःस्थल पर रहती है और मैं सर्वाङ्गमें रहती हूं यह विचार कर ही लदमी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी।। ६-७।। स्वीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह जिस जिसकी इच्छा करना था वहीं वहीं मुख प्रदान करना था।। 🗆 ।। जिसके नेत्रहपी भ्रमर मुन्दर स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंकी सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे उस राजा महावलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया।। १।। किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम धारण कर लिया। वह ग्यारह अङ्ग का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन किया ॥ १०-११ ॥ मोलह कारण भावनात्र्योंका चिन्तवन करनेसे उससे पञ्चकल्याणकरूपी फलको देनेवाले तीर्थंकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थंकर होगा। सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको क्या नहीं प्राप्त होता ? ।। १२ ।। श्रायुके श्रन्तमें समाधिमरण कर वह विजय नामके पहले

१ प्रवर्तने ल०। २ श्रमिन्दाश्रोत्रयोः ख०। ३ सुखे ल०। ४ कामभोगेष्वतर्पणात् क०, ख०, ग०, घ०। ५ श्रधात् ल०। ६ फलकरूपण-ल०।

तत्रोक्तदेहलेक्याविद् १ गुण्योच्छ्वासादिसंयुतः । पश्चशातसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥ ध्यायत् वेराग्यसम्पत्त्या नत्रास्थाङ्गक्तितोऽर्हनः । कृत्नकर्मक्षयं कर्तुः तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १५ ॥ द्विधिक्ष्मिन् भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्भुतोदयः ॥ १६ ॥ राजा म्वयंवरो नान्ना सिद्धार्थाऽस्याग्रवल्लमा । पड्मासान् वसुधारादि-पूजामाप्नुवनी सती ॥ १७ ॥ वैशाखस्य सिते पक्षे पष्ट्यां भे सप्तमे ग्रुभे । स्वमेक्षानन्तरं वक्ष्रं विशन्तं वीक्ष्य सा गजम् ॥ १८ ॥ वृपात्स्वमफ्लेस्तुष्टा दिष्ट्यासूत तमुत्तमम् । १ माघे मास्यदितौ योगे घवलद्वादशीदिने ॥ १९ ॥ तत्रभाविवशेषेण अकम्पितनिजासनः । त्रेलोक्येशसमुद्भृतिमवबुद्ध्यावधेः सुधीः ॥ २० ॥ तं वत्रावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम् । देवान्त्रतो द्वाद्वती देवाद्दौ दिव्यविष्टरे ॥ २१ ॥ बालार्कसिक्षभं बालं जलैः क्षारापगपतेः । ४ स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्याम्याभिनन्दनम् ॥ २२ ॥ बहुबाहुः सहस्राक्षो बहुभावरसान्वितः । विचिन्नकरणा १ रुक्षैरङ्गहारैर्नभोङ्गणे ॥ २३ ॥ उद्यताभिनयप्रायं भक्त्यानृत्यत्सनाण्डवम् । गतो रागः परां कोटिं धीरोद्रात्तांश्च ६ नाटयन् ॥ २४ ॥ विवृत्यागत्य साकेतं ७ निष्कृष्य कृतकार्भकम् । पित्रोः पुरो विधायैनं ८ सुरेडारामरं पदम् ॥ २५ ॥ सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाव्यक्तंविभिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥ सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाव्यक्तंविभिः । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥ २६ ॥

श्रनुत्तरमें तेतीस सागरकी आयुवाला श्रहमिन्द्र हुआ ॥ १३ ॥ विजय विमानमें जो शरीरकी उंचाई, लेश्या, अवधिज्ञानका चंत्र तथा धासोच्छवासादिका प्रमाण बतलाया है वह उन सबसे सहित था, पांचा इन्द्रियोंके मुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिते उपलक्षित हो भक्ति-पूर्वक ऋह्न्त भगवानका ध्यान करता हुआ। वहां रहता था और आयुके अन्तमं समस्त कर्मीं-का क्षय करनेके लिए इस पृथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५ ॥ जब अवतार लेनेका समय हुआ तब इस जम्बूर्द्वापके भरत ज्ञेत्रमें श्रयोध्या नगरीका स्वामी इच्वाकु वंशी काश्यपगोत्री तथा त्र्यार्क्ष्यकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था। सिद्धार्था उसकी पटरानी का नाम था। अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूर्वमे सिद्धार्थाने रत्नवृष्टि त्रादि पूजाको प्राप्त किया और वैशाख मासके शुक्तपक्षकी पष्टी निथिके दिन मातवें शुभ नक्षत्र (पुनर्वसु ) में सीलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवंश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय बह अहमिन्द्र उसके गर्भमें आया ॥ १६-१= ॥ राजासे स्वप्नोंका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुई और मात्र मासंक शुक्त पक्षकी द्वादर्शाके दिन अदिति योगमें उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया।। १६॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हा गया जिससे उम वृद्धिमान्ने अवधिज्ञानके द्वारा त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया।। २०।। इन्द्रने अपनी शचीदंबी द्वारा उस दिव्य मानवका प्राप्त किया और उसे लेकर देवोंसे आवृत हो शीवनासे सुमेरु पर्वत पर पहुँचा। वहां दिव्य सिंहासनपर विराजमानकर बाल सूर्यके समान प्रभावाले वालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, त्राभूपण पहनाये और अभिनन्दन नाम रक्खा ॥ २१-२२ ॥ उस समय जिसने विकिया वश बहुत-सी भुजाएँ बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जो अनेक भाव तथा रसोंसे सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्चर्य-कारी करणोंसे प्रारम्भ किये हुए अज्ञहारों द्वारा आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया श्रीर अनेक श्रभिनय दिखलाये। उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही वह अन्य श्रनेक धीरोदात्त नटोंको भी नृत्य करा रहा था।।। २३-२४।। जन्माभिषेकसे वापिस लौटकर इन्द्र श्रयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको रख कर स्वर्ग चला गया ॥ २५ ॥ श्री संभवनाथ तीर्थंकरके बाद दश लाख करोड़ वर्षका अन्तराल बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीर्ण हुए थे, उनकी ऋायु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित

१ लेश्यादिगुणोच्छासादि ख॰, ग॰। २ मात्रमास्य-त॰। ३ तदादाय क॰, घ॰। ४ स्नपियत्वा इति भवितन्यम्। ५ करणारम्भैः क॰, ख॰, घ॰। करणारिभरङ्गहारैः ग॰। ६ नाटयेत् ख॰, ग॰। ७ निकृष्य ग॰। ८ मुरेट् इन्द्रः, श्रार जगाम, श्रामरं देवसम्बन्धि।

पश्चाशहक्षपूर्वायुः सार्द्विशतत्वापमः । वालेन्दुरिव सज्योत्स्नः पुण्योघो वा वस्फुरद्रसः ॥ २७ ॥ स श्रीवृद्धि च सम्प्रापत् सर्वानाह्वादयन् गुंणैः । चामीकरच्छविर्याते कौमारे ४कामसारथी ॥ २८ ॥ पूर्वद्वादशलक्षेषु सार्द्धेषु प्राप्तवान् स तत् । राज्यं नियोज्य मुङ्क्ष्वेति पितर्याप्ते तपावनम् ॥ २९ ॥ इन्दुः कामयते कान्ति दीसिमिच्छ त्यहर्पतः । वान्छत्येश्वर्यमस्येन्द्रः शममाशासते स्पृहाः ॥ ३० ॥ निजोत्कृष्टानुभागानामनन्तगृणवृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फलन्ति स्म प्रतिक्षणम् ॥ ३९ ॥ अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरक्षनात् । तारेशमंग्रुमन्तं च जिन्वाराजन्तः तेजसा ॥ ३२ ॥ निमताखिलभूपालमोलिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मनोऽयं चेदमरेन्द्राचितकमः ॥ ३३ ॥ नेया श्रीरागिणी वास्याभूदक्ता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षलक्ष्म्या च चेदेप कटाक्षेगोचरिकृतः ॥ ३४ ॥ ग्रुद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थकराह्म्यः । आत्मसम्पदितः कान्या जगत्त्रयजयैषिणः ॥ ३५ ॥ स धीरललितः पूर्वे राज्ये धीरोद्धतो यमी । ९धीरः प्रशान्तः पर्यन्ते धीरोद्धात्त्वमीयिवान् ॥ ३६ ॥ अफलन् शक्तयस्तिन्तः सिर्दि धर्मानुवन्धिनीम् । ता एव शक्तयो या हि लोकद्वयहितावहाः ॥ ३७ ॥ कीतौं श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिर्वणक्षिराद्धिता । प्रीतिर्दप्ते जनस्यासीत्सम्प्रतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ ॥ गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सवैराभिगामिकैः । च चेन्कि सेवितु गर्भे निलिकम्पाः कम्पितासनाः ॥ ३८ ॥ गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सवैराभिगामिकैः । च चेन्कि सेवितु गर्भे निलिकम्पाः कम्पितासनाः ॥ ३८ ॥

थी व मित श्रुत अविध इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थे, पचास लाख पूर्व उनकी आयु थी, साढ़े तीन सौ धनुष ऊँचा शरीर था, वे वाल चन्द्रमांक समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्मके समृहके समान जान पड़ते थे।। २६-२७।। गुणोंसे सबको आह्वादित करते हुए व शोभा अथवा लद्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। उनकी कान्ति सुवर्णके समान देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान कुमार अवस्थाके जब साढ़े बारह लाख पूर्व बीत गय तब 'तुम राज्यका उपभाग करो' इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये । उसी समय इन्होंने राज्य प्राप्त किया।। २८-२६।। उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाह्ता था, सूर्य इनके तेजकी इच्छा करता था. इन्द्र इनका वैभव चाहता था त्रोर इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थीं ॥३०॥ अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल देते रहते थे ॥ ३१ ॥ उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और सर्यको भी जीत लिया था इस तरह वे अपने ही तेजसे सुशोभित हो रहे थे।। ३१-३२।। समस्त राजा लोग इन्हें अपने मुकुट भुकाते थे इसमें उनकी वया स्तुति थी। क्योंकि ये जन्मसे ही ऐसे पुण्यातमा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा करता था।। ३३।। जब मोक्षलच्मी भी इन्हें अपने कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलदमी इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात है। 138 । उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला ग्रुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन था और तीर्थंकर नामक प्रण्य प्रकृति थी। सो ठीक ही हैं क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके इससे बढकर दूसरी कीनसी त्रात्मसम्पत्ति है ? ।। ३५ ॥ व भगवान कुमार-अवस्थामें धीर त्रीर उद्धत थे. संयमी अवस्थामें धीर और प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर और उदात्त अवस्था-को प्राप्त हुए थे।। ३६।। उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मानुबन्धिनी सिद्धि-को फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करने-वाली हैं। ३७। उनकी कीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वर्ण और अक्षरोंसे अङ्कित अनेक गीत थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके विवेचनके समय होता था ।। ३= ।। वे उत्पन्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूर्ण थे । यदि ऐसा न होता तो गर्भमें

१ चारगः ल०। चारसः ग०। २ तलेन्दुरिव घ०। ३ पुण्योघो वा ससद्रसः ग०। पुण्योदावाससद्रसः ख०। पुण्योदो वा स्फट्टितः ल०। ४ कामतां दधौ क०, ल०, ग०। कामसा दधौ घ०। ५-मीप्स्यत्यद्वर्षातः क०, ल०, ग०, घ०। ६ रवतेजसा क०, ख०। ७ रागिणी मास्या ग०, ल०। रागिणी सास्या ल०। ८ जयीद्विणः ग०। जगित्रतयजयैषिणः ल०। अत्रत्र पाठे छन्दोभङ्गः। ६ धीरप्रशान्तः घ०, क०।

पुष्कलं प्रायमवायातं बोधिवित्तयमुत्तमम् । तस्य प्रज्ञागुणाः कंऽन्ये वर्णनीयाः मनीपिमिः ॥ ४० ॥ न वात्यः पृथगुत्साहो यद्ययं हन्तुमीहते । मोहशत्रुं सशेपाघं खलं शैलोक्यकण्टकम् ॥ ४१ ॥ 'उद्गमेऽपि प्रतापंऽस्य माध्यन्दिनदिनाधिपम् । निःप्रतापं करोत्यद्य तमन्यः सहते नु कः ॥ ४२ ॥ लिल्लङ्घियवोऽन्योन्यं वर्द्धन्तेऽस्याखिला गृणाः । समानं वर्द्धमानानां स्पद्धां केन किपिध्यते ॥ ४३ ॥ एवं संसारसारोशिवसरङ्गोगभागिनः । अपन्तवाधिदिनाधीशप्रोद्धमोदयभूमृतः ॥ ४४ ॥ खचतुष्केन्द्रियत्वीमितपूर्वेषु निष्टिते । राज्यकाले जगद्धतुं स्टपूर्वाङ्कशेषतः ॥ ४५ ॥ प्राद्धभूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सौधिवभ्रमे । गन्धवनगरे साक्षाद्याते सञ्जातवोधिकः ॥ ४६ ॥ अवश्यं भङ्गुरा भागा भञ्जयन्त्यत्र मां स्थितम् । न पातयित कि स्वस्थं भङ्गुरो विटपः स्फुटम् ॥ ४० ॥ अवश्यं भङ्गुरा भागा भञ्जयन्त्यत्र मां स्थितम् । मायः पण्याङ्कनेवेति विरक्तः स तनावभूत् ॥ ४८ ॥ सत्यायुषि मृतिस्तिस्मनसत्यत्रास्ति सापि न । बिभीत चेन्मृतेस्तेन भेतव्यं पूर्वमायुपः ॥ ४९ ॥ सत्यायुषि मृतिस्तिस्मनसत्यत्रास्ति सापि न । बिभीत चेन्मृतेस्तेन भेतव्यं पूर्वमायुपः ॥ ४९ ॥ गम्धवनगरेणेव संवादः सर्वसम्पदाम् । विधाय्यभ्रविलायित्वविधेरपधियामिष ॥ ५० ॥ इत्यपस्यशदैवेनमानर्जुरमरिहजाः । सुरैः सम्प्राप्तनिक्लान्तिकल्याणः शमितिन्द्रियः ॥ ५२ ॥ इस्तिचत्राख्ययानाधिक्रदोऽप्रोचानमागतः । माघे सिते ४स्वगर्भक्षे द्वादश्यामपराङ्काः ॥ ५२ ॥ दिक्षां पष्टोपवासेन जैनीं जग्रह राजिनः । सहस्रसङ्गर्थविल्यातैस्तदाप्तज्ञाननुर्यकः ॥ ५३ ॥

ही उनका सेवा करनेके लिए देवांके आसन कम्पायमान क्यों होते ?।। ३८ ॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रच्र मात्रामें पूर्वभवसे साथ त्र्याया था तथा अन्य गुणोकी क्या वात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वाना-के द्वारा वर्णनीय थे ।। ४० ।। उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि वे तीनों लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शद्युको अन्य समस्त पापीक साथ नष्ट करना ही चाहते थे ।। ४१ ।। जन्मके समय भी उनका प्रताप एसा था कि दोपहरके सूर्यको भी प्रतापरहित करता था फिर इस समय उसे दृसरा सह ही कान सकता था ?।। ४२।। इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे मानो परस्परमें एक दूसरका उल्लंघन ही करना चाहते हों। सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़ने-वालोंकी ईर्ध्याकी कौन रोक सकता है ? ॥ ४३ ॥ इस प्रकार संमारके श्रेष्टतम विशाल भोगोंक समूहका उपभोग करनेवाले भगवान अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सूर्यका उदय होनेके लिए उदयाचलके समान थे।। ४४।। जब उनके राज्यकालके साढ़े छत्तीस लाख पूर्व बीत गये और आयुके आठ पूर्वाङ्ग शेप रहे तब व एकदिन आकाशमें मेघोंकी शोभा देख रहे थे कि उन मैघोंमें प्रथम तो एक सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ ही देरमें वह नष्ट हा गया। इस घटनासे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुक्ते अवश्य ही नष्ट कर देंगे । क्या दृटकर गिरनेवाली शाखा अपने अपर स्थित मनुष्यको नीचे नहीं गिरा देती ? ।। ४५ ।। यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थीसे परिपुष्ट किया है तो भी यह निश्चित है कि वेश्याके समान यह सुमे छोड़ देगा। इस तरह विचार कर वे शरीरसे थिरक्त हो गये।। ४६-४८।। उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुकेरहते हुए भी मरण होता है, आयुके न रहने पर मरण नहीं होता। इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहिले आयुसे डरना चाहिय ॥ ४६ ॥ समस्त सम्पदात्र्योंका हाल गन्धर्वनगरके ही समान है अर्थान जिस प्रकार यह मेघोंका बना गन्धवेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हो जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कौन कहे मूर्ख भी जानते हैं ॥ ५०॥ जिस समय भगवान ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की। देवोंने भगवान्का निष्क्रमण-कल्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् हस्तचित्रा नामकी पालकी पर त्र्यारूढ़ होकर अप्र-उद्यानमें आये । वहाँ उन्होंने माध शुक्र द्वादशीके दिन शामके समय ऋपने जन्म नक्षत्रका उदय

१ जन्मकालेऽपि । २ निषेध्यते क०, ख०, घ० । सर्वे किम् निषेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० । ४ स्वगर्भन**स्**त्रे ।

दितीयेऽहाने साकेतं बुसुञ्जः प्राविशन् नृषः । तं प्रतीक्ष्येग्द्रद्गोऽद्धं द्त्वापाश्चर्यपद्यकम् ॥ ५४ ॥ अथ मौनव्रतेनेते वाद्यस्थ्येऽप्टाद्शाव्दके । दीक्षावनेऽसनक्ष्माजमूले षष्ठोपवासिनः ॥ ५५ ॥ सिते पौपे चतुर्दश्यां सायाद्धे भेऽस्य सप्तमे । केवलावगमां जज्ञे विश्वामरसमर्चितः ॥ ५६ ॥ त्रिलेकोक्ते गणार्थाशेवंद्रनाभ्यादिनामिनः । खद्वयोन्द्रयपक्षोक्ते स्त्यकाङ्गः पूर्वधारिभः ॥ ५० ॥ खक्षयत्विद्धाद्वर्षमालक्षित्तिशक्षकः । खद्वयाप्टनवज्ञेषेः प्राज्ञेकिक्ष्याज्वनेः ॥ ५८ ॥ खत्रयत्वेकसङ्ख्यानैः केवलज्ञानमानिभिः । शून्यत्रितयरन्ध्रेकिमितवैक्रियकद्विभाः ॥ ५८ ॥ स्त्रस्त्रयाद्वर्ष्वेकसङ्ख्यानैः । एकादशसहस्रोचद्वादिभिविन्दितकमः ॥ ६० ॥ लक्षत्रितयसम्पिण्डताशेषयतिनायकः । खद्वयर्षु खवद्वयिसक्ष्य्याभिरभितो युतः ॥ ६१ ॥ सेरुपेणार्थिकाद्यार्थिकामार्जेण्यतिनायकः । लक्षत्रयोदितोपासकाभ्यचितपदद्वयः ॥ ६२ ॥ लक्षपञ्चयमाप्रोक्तथाविकालोक संस्तुतः । असङ्ख्यदेवदेवद्वाद्वय स्त्रस्त्रयंक्सङ्ख्यातमेवितः ॥ ६३ ॥ द्वत्रद्वानिदिष्टशिष्टभव्यगणायणाः । धर्मवृष्टि किरन् दृशं विह्नयायोवनीतलम् ॥ ६४ ॥ यदच्छयाप्य सम्भेदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्कालिकक्रियायुक्तां ध्यानद्वयमयांऽमलः ॥ ६५ ॥ मुनिभिर्वहुभिः प्राक्के प्रतिमायोगवानगात । भे सिते सप्तमे पष्ट्यां वैशाखेऽयं परं पदम् ॥ ६६ ॥ तदा भक्ता नताष्टाङ्गाः सुरेन्द्रः कृतपुजनाः । नुत्वा तमगमक्षाकं शैलोक्येशं यथायथम् ॥ ६७ ॥

रहते बेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओं के साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मनःपर्ययक्षान उत्पन्न हो। गया।। ५१-५३।। दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंने साकेन (अयोध्या) नगरमें प्रवेश किया। वहां इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा पद्धाश्चर्य प्राप्त किये।। ५४।।

तद्नन्तर छञ्चम्थ अवस्थाके अठारह वर्ष मौनमे बीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमें श्रमन वृक्षकं नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पीप शुक्र चतुर्दशीके दिन शामके समय सानवें पुनर्वस् नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥५६॥ वन्ननामि आदि एक सी तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच सी पूर्वधारी, दो लाख तीस हजार पचास शिक्षक, नो हजार त्राठ सौ अवधिज्ञानी, मोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार विकिया ऋढिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपर्य यज्ञानी और ग्यारह हजार प्रचण्ड वादी उनके चरणोंकी निरन्तर वन्दना करते थे।। ५७-६०।। इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे, मरुगणा त्रादि तीन लाख तीस हजार छह सी त्रायिकाओंसे सहित थे, तीन लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, श्रसंख्यात देव-देवियोंके द्वारा व स्तृत्य थे, श्रीर संख्यात तिर्यक्क उनकी सेवा करते थे।। ६१-६३।। इस प्रकार शिष्ट और भन्य जीवोंकी बारह सभात्रोंके नायक भगवान् ऋभिनन्द्ननाथने धर्मवृष्टि करते हुए इस ऋार्यखण्डकी वसुया पर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ ॥ इच्छाके विना ही विहार करते हुए वे सम्मेद गिरि पर जा पहुँचे। वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ रहे, उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया-प्रतिपाती ऋोर व्युपरतिक्रयानिवर्ती नामक दो ध्यानोंसे रहित थे, अत्यन्त निर्मल थे, और प्रतिमा-योगको धारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने वैशाख शुक्क पष्टीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्वसु नामक सप्तम नक्षत्रमें अनेक मुनियोंके साथ परमपद—मोक्ष प्राप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ उसी समय भक्तिसे जिनके आठों अङ्ग मुक्त रहे हैं ऐसे इन्द्रने आकर उन त्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्गकी स्रोर प्रस्थान किया ।। ६७ ।।

१ मीनवर्तेन इते गते । २ वैकियिकर्द्धिमः क०, ख०, ग०, घ०। वैकियिकपिभिः ल०। ३ संयुतः ल०। ४ देवदेवीभिः क०, घ०। ५ वैशाखेऽयात् परं पदम् ल०।

### शार्द्लविक्रीडितम्

येनाप्तानिमिपेश्वरैरयमर्या १ श्रीः पञ्चकल्याणजा यस्यानन्तचतुष्टयोज्ज्वलत्तरा श्रीरक्षया श्वायिकी । यो रूपेण विनापि निर्मलगुणः सिद्धिश्रयालिङ्गितः स न्निर्शारभिनन्दनो निजपतिजीयादनस्तोदयः ॥६८॥

#### वसन्ततिलका

यो रत्रसञ्चयपुरेशमहाबलाख्यो योऽनुत्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्द्रः । यक्षाभिनन्दननृपो मृथभेशवंशे साकेतपत्तनपतिः स जिनोऽवताद्वः ॥ ६९ ॥

उभयनयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन् स्वभविभवश्रप्ट्यं भक्तया द्युभूभिरभिष्टुतः । त्रिभुवनविभुभू यो भव्या भवाद्ववतां भवद् भयमभिभवन् भूत्ये भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतं त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तमभिनन्दन-स्वामिनः पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५० ॥

-

जिन्होंने इन्होंके द्वारा पद्ध कन्याणकों में उत्पन्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने कर्म क्षयसे होनेवाली तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीष्यमान अविनाशी अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त की जो रूपसे रहित होनेपर भी निर्मल गुणोंके धारक रहे, मोक्षलदमीने जिनका आलिङ्गन किया, जिनका उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लिहमयोंसे युक्त रहे ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें।। ६८ ॥ जो पहले रत्नसंचय नगरक राजा महावल हुए, तदनन्तर यिजय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋपभनाथ तीर्थकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधिपति अभिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें।। ६८ ॥ जिन्होंने निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोंका विचार किया है, अपने भवकी विभूति को नष्ट करनेके लिए देवोंने भक्तिये जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंक स्वामी हैं, निर्भय हैं और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं ऐसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भव्य जीवो ! तुम सबकी विभूतिको करनेवाले हों।। ७०॥

इस प्रकार त्र्यार्थ नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्च प्रणीत त्रिंपष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें श्री त्र्यभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला पचासवाँ पर्य पूर्ण हुन्या।



## एकपञ्चाशत्तमं पर्व

लक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां "तस्य मते" मितः । देपादादेववाक् त्र सिंडसमन्यं सुमितर्मितम् ॥ १ ॥ अखण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूर्वगे । विदेहे नयुदक्क्ले सुराष्ट्रं पुष्कलावती ॥ २ ॥ पुरेडिसमन् पुण्डरीकिण्यां रितषेणो महीपितः । प्राग्जन्मोपाजितोदीणपुण्यपण्यात्मसात्कृतम् ॥ १ ॥ राज्यं विनिर्जितारातिनिःकोपं नित्यवृद्धिकम् । स्वामिसम्पत्समेतः सङ्गीत्या वृनिर्व्धसनोऽन्वभृत् ॥ ४ ॥ "या स्वस्यैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु वर्तन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥ रक्तस्य मनसा वृक्षिः कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशेषार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभः ॥ ६ ॥ अर्थे चतुष्ट्यी दृत्तिरर्जनादि यथागमम् । देवोऽईनर्थभर्मौ च तदनीपहामौ मतौ ॥ ७ ॥ गष्डल्येवं चिरं काले हेल्या पालितक्षितेः । परस्पराजुक्ल्येन वर्गत्रितयवद्धिनः ॥ ८ ॥ जन्तोः कि कुशलं कस्मात्सुखमेपोऽधिनष्ठित । पर्याववर्तदुर्जन्मदुर्मृत्यूरगदूरगः ॥ ९ ॥ न तावदर्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्द्धनात् । नामुप्मादिप मे धर्माधस्मात्सावद्यसम्भवः ॥ १० ॥

अथानन्तर जो लोग सुमितनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति-पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लच्मीकी प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन मजन पुरुपोंके द्वारा प्राह्य हैं ऐसे सुमितनाथ भगवान हम सबके लिए सद्बुद्धि प्रदान करें ॥ १ ॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूर्व मेरुपर्वतसे पूर्वकी अोर स्थित विदेह चेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है।। २।। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमें रितपेण नामका राजा था। वह राजा राज-सम्पदात्र्योंसे सिहत था, उसे किसी प्रकारका व्यसन नहीं था श्रीर पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उद्यसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूर्वक उपभाग करता था। उसका वह राज्य शत्रुत्रों से रहित था, कांधके कारणोंसे रहित था और निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था।। ३-४।। राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी राजविद्या अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्त्रीक्षिकी, त्रयी, वार्ता श्रीर दण्ड इन चारों विद्याओंमें चौथी दण्डावद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा प्राणदण्ड ऋादि अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी।। ५।। इन्द्रियों के विषयमें ऋतुराग रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती है उसे काम कहते हैं। वह काम, अपने इष्ट समस्त पदार्थींकी संपत्ति रहनेसे राजा रितषेणको कुछ भी दुर्लभ नहीं था।। ६।। यह राजा ऋर्जन, रक्षण, वर्धन श्रीर व्यय इन चारें। उपायांसे धन संचय करता था और आगमके अनुसार ऋईन्त भगवान्को ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्मको वह कामकी अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात् कामकी अपेक्षा अर्थ तथा धर्म पुरुपार्थका ऋधिक सेवन करता था।। ७।। इस प्रकार लीलापूर्वक पृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेवाले राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नाङ्कित विचार उत्पन्न हुआ। | 🗆 |। वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला क्या है ? श्रीर पर्यायरूपी भँवरेंगमें रहनेवाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण रूपी सपौसे दूर रहकर यह जीव सुखको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? अर्थ और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी ही युद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्ममें पापकी संभावना है उस धर्मसे भी मुख्य नहीं हो

१ यस्य क०, ल०, ग०, घ०। २ मितमेतम् क०, ग०। ३ वाक्सिद्धः ग०। में निर्वेशसनन्वभूत् ल०। भ या स्वस्येष्टा च सा विद्या ग०।

निःसावगोऽस्ति धर्मोऽन्यस्ताः सुखमनुरामम् । इत्युदकों वितकोंऽस्य विरक्तस्याभवरातः ॥ ११ ॥ राज्यस्य दुर्भरं भारं निवेदयातिरथे वृत्ति । असुमरं तपसो भारं बभार स भवान्तकृत् ॥ १२ ॥ जिनाईक्षन्दनाभ्यासे विदित्तेकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेष्ण्या ॥ १२ ॥ यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धिस्तवारन्ति सुमेधसः । अद्धानविनयाद्युक्तकारणोपारातीर्थकृत् ॥ १४ ॥ प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायुरुत्कृष्ट्यमहमिनद्रताम् । ४वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारिकशारीरकः ॥ १५ ॥ मासैः पोडशिमः पञ्चदक्षिश्च दिनैः श्वसन् । त्रयिक्षशत्सहस्वाब्दैरन्धो मानसमाहरत् ॥ १६ ॥ सुक्कंत्रयः स्वतेजोऽत्रधीतविष्टपनाष्टिकः । तत्क्षेत्रविक्षयद्धींशस्तदुद्धारिकलान्वितः ॥ १७ ॥ आहमिन्द्रं सुखं सुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । निद्धंन्द्वं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमन् ॥ १८ ॥ आयुरन्ते समाधानात्तिमक्षत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे साकेते वृत्यमान्वये ॥ १९ ॥ तद्भात्रो क्षत्रियोऽन्तारिः स्वाप्यो मेघरथोऽभवत् । मङ्गलाऽस्य महादेवी वसुधारादिपृजिता ॥ २० ॥ मधायां आवणे मासि हष्ट्वा स्वप्नान् गजादिकान् । आस्यं सितद्वितीयायामेक्षिष्टागामुकं द्विपम् ॥२१ ॥ तत्कलान्यवद्यध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम् । नवमे मासि चित्रायां सञ्ज्योन्दनैकादशीदिने ॥ २२ ॥ विज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयंगं सतां पतिम् । जगन्त्रयस्य भर्तारमहमिनद्वमल्य्य सा ॥ २३ ॥ देवेन्द्रास्त सदा नीत्वा मेरौ वज्जमसवोत्सवम् । कृत्वा सुमितसव्ज्ञां च पुनस्तद्वेहमानयन् ॥ २४ ॥

सकता। हां, पापरहित एक मुनिधर्म है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार विरक्त राजाके हृद्यमं उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हुआ। ।।। ६-११ ।। तदनन्तर संसार का अन्त करनेवाले राजा रतिपेणने राज्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सौंप कर तपका हलका भार धारण कर लिया ॥ १२ ॥ उसने अर्हक्रन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुको. जीतनेकी इच्छामे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ दी।। १३।। उसने दर्शनिवशुद्धि, विनयसम्पन्नता आदि कारणोंसे तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया सी ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं।। १४।। उसने अन्त समयमें संन्यासमरण कर उत्कृष्ट अयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमान-में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहां उमका एक हाथ ऊँचा शरीर था। वह सीलह माह तथा पन्द्रह दिनमें एक वार श्वास लेता था, तैंनीस हजार वर्ष बाद मानिसक आहार प्रहण करता था, शुक्रालेश्या-का धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करना था, उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता था, और लोकनाडी उखाड़ कर फेंकनेकी शक्ति रखता था।। १५-१७॥ इस संसारमें ऋहमिन्द्रका सुख ही मुख्य सुख है, यही निर्द्धन्द है, प्रवीचारसे रहित है और रागसे शून्य है। ऋहमिन्द्रका मुख राजा रितपेणके जीवको प्राप्त हुआ था।। १८।। आयुके अन्तमें समाधि-मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अवतार लेनेको हुआ। तब इस जम्बूडीप-सम्बन्धी भरत-नेत्रकी श्रयोध्यानगरीमें मेघरथ नामका राजा राज्य करना था। वह भगवान वृपभदेवके वंश तथा गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शतुअोंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मङ्गला उसकी पट्टरानी थी जो रत्नवृष्टि ऋदि ऋदिशयोंसे सन्मानको प्राप्त थी।। १६-२०॥ उसने श्रावणशुक्त द्वितीयाके दिन मधा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया ॥ २१ ॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल जानकर रानी बहुत ही हर्पित हुई। तदनन्तर नीवें चैत्र माहके शुक्तपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योगमें उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्पुरुपोंमें श्रेष्ठ और त्रिमुवनके भर्ता उस ऋह-मिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ॥ २२-२३ ॥ सदाकी भांति इन्द्र लोग जिन-बालकको सुमेरु पर्वत

१-मनुत्तरम् क०, घ० । २ पुत्रे 'तुक् तोकं चात्मजः प्रजा' इति कोशः । ३ मुचिरम् ख०, ग०। 
४ वैजयन्ते तु ल० । ५ मोजनम् । ६ : जन्मोत्सवात्सवम् क०, घ० । जन्ममहोत्सवम् ल० ।

नवलक्षाव्धिकोटीयु प्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे । तद्भ्यन्तरवर्त्यायुरुद्रपाद्युद्दिनोद्द्यः ॥ २५॥ धून्यपद्वाधिपूर्वायुः शरासित्रिश्चतोछ्नितः । सन्त्तप्ततपनीयाभः स्वभावसुभगाकृतिः ॥ २६॥ श्रीशवोचितसर्वाय देवानीतैः सद्धितुः । अंशवो वा शिशोरिन्दोर्व्यवत्यास्यावयवा यसुः ॥ २७॥ तनवः कुक्किताः स्निग्धाः सूर्धजाजाम्बवित्यः । सुष्पक्कजमाशङ्क्य मिलिता वास्य पट्पदाः ॥ २८॥ मया त्रैलोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पट्टोऽलम्भीति "वास्याधालुलाटतटसुक्तिम् ॥ २९॥ कणौ लक्षणसम्पूर्णौ नास्य त्रिज्ञानधारिणः । पक्कवर्षोध्विशिष्यत्यपरिभृति प्रतेनतुः ॥ ३०॥ सुभुवो न भुवोर्वाच्यो विभमोऽस्य पृथन्वदाम् । भूक्षेपमात्रदत्तार्थसार्थसन्तिपनिधिनः ॥ ३९॥ नेत्रे विलासिनी स्निग्धे त्रिवर्णे तस्य रेजतुः । इत्यानिलार्थसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥ ३२॥ मया विनाऽऽस्यशोभा स्याक्षेत्रस्य नासिका, समयम् । उत्तता दधतीवाभाद्वत्राद्यामोदपायिनी ॥३३॥ लक्ष्मयौ कपोलयोर्लक्ष्या वक्षःस्थलसमात्रितः । उत्तमाङ्गाश्रयाद द्विन्वात् जित्वर्यौ वास्य रेजतुः ॥३४॥ जित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं द्विजराजिन्यंराजत । वक्षाद्यज्ञाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती॥ ३५॥ नाधरस्याधराख्या स्यान्ससमास्वादशालिनः । अधरीकृतविश्वासराधरस्यादिशोभिनः ॥ ३६॥ नाधरस्याधराख्या शोभा वाग्वसुभोज्ञवला । यदि दिव्यो ध्वनिविश्ववाचकोऽस्माद्विनःसृताः ॥ ३७॥ नालप्यते लपस्यास्य शोभा वाग्वसुभोज्ञवला । यदि दिव्यो ध्वनिविश्ववाचकोऽस्माद्विनिःसृताः ॥ ३०॥

पर ले गय, वहां उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमित नाम रक्खा श्रीर फिर घर वापिस ले त्राये।। २४।। त्रभिनन्दन म्वामीके वाद नौ लाख करोड़ सागर वीत जानेपर उत्कृष्ट पुण्यको धारण करनेवाले भगवान सुमितनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी ॥ २५ ॥ इनकी ऋायु चालीस लाख पूर्वकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सौ धनुप थी, तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति थी, अौर त्र्याकार स्वभावसे ही सुन्दर था॥२६॥वे देवोंके द्वारा लायं हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थीसे बृद्धिको प्राप्त होते थे। उनके शरीरके अवयव ऐसे जान पड़ने थे माना चन्द्रमाकी किरणें ही हों।। २७।। उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान कान्ति वाले शिरके केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखमें कमलकी आशंका कर भौर ही इकट्टे हुए हों ।। २ ।। मैने देवांके द्वारा अभिषंकके वाद तीन लाकके राज्यका पट्ट प्राप्त किया है। यह सोच कर ही मानो उनका ललाटनट अंचाईको प्राप्त हुन्त्रा था।। २६।। तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्के कान सब लक्ष्णोंसे युक्त थे श्रीर पांच वर्षके वाद भी उन्होंने किसीके शिष्य वननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था।। ३०।। उनकी भींहें बड़ी ही सुन्दर थीं, भीहोंके संकेत मात्रसे दिय हुए धन-समुहसे उन्होंने याचकोंका संतुष्ट कर दिया था खतः उनकी भौहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी।। ३१।। समस्त इष्ट पदार्थीके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले अपरिभित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूर्ण थे, रनेह्से भर थे, शुक्त कृष्ण श्रौर लाल इस प्रकार तीन वर्ण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे।। ३२।। मुख-कमलकी सुगन्धिका पान करनेवाली उनकी नाक, 'मेर विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती' इस बातका ऋहंकार धारण करती हुई ही मानो उन्ची उठ रही थी।। ३३।। उनके दोनों कपोलोंकी लद्दमी उत्तमाङ्ग श्रर्थान् मस्तकका त्राश्रय होने तथा संख्यामें दो होनेके कारण वक्षास्थल पर रहनेवाली लदमीको जीतती हुई-सी शोभित हो रही थी।।३४।। उनके दांतोंकी पंक्ति कुन्द पुष्पके सौन्दर्यको जीतकर ऐसी सुशो-भित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे संतुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ।।३५।।जिन्होंने सम-स्त देवोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वतकी शोभा बढ़ाई है श्रीर छह रसोंके सिवाय सप्तम अलीकिक रसके श्रास्वादसे सुशोभित हैं ऐसे उनके श्रधरों (ओठों) की श्रधर (तुच्छ) संज्ञा नहीं थी ॥३६॥जिससे समस्त पदार्थीका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही

१ प्रयातेऽनन्तरान्तरे ग०, क०। २ द्युतितोदितः क०, ख०, ग०। द्युतितोदितम् घ०। ३ त्रिशतोष्टितः क०, घ०। ४ सदैव च ग०। ५ वास्यागाञ्चलाट-ख०, ग०। ६ श्रास्यशोभा—मुखशोभा। ७-माश्रितः ल०। ५-चराक्यस्य क०, ख०, ग०, घ०।

भ्हावो वक्राम्बुजस्यास्य किं पुनर्वण्यंतेतराम् । यदि लोलालितां जग्मुर्निलिग्पेशाः सवस्रभाः ॥ ३८ ॥ कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि श्रैलाक्यकण्ठिका । बद्धामरेदौः स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥ ३९ ॥ तद्धाद्विक्षितं मन्ये शिरसोऽप्यतिलिह्विनी । वक्षःस्थलिवासिन्या लक्ष्म्याः क्रीडाचलायते ॥ ४० ॥ धरालक्ष्मीं समाहर्तुं वैदारलक्ष्मींप्रसारितौ । भाजेते जियनस्तस्य मुजावाजानुलिक्ष्मो ॥ ४१ ॥ पृथक् पृथक्त्वं नाल्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाम्युद्यलक्ष्मयौ चेत्तदेवावसतः समम् ॥ ४२ ॥ कृशमप्यकृशं मध्यं लक्ष्मीद्वयसमाश्रितम् । कर्ध्वदेहं महाभारं वहदेतस्य हेल्या ॥ ४३ ॥ नाभिः प्रदक्षिणावतां गर्म्भारेति न कथ्यते । सा चेश्च तादशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥ ४४ ॥ क्रामस्तमादयोऽन्येपामूर्वायान्त्रपमानताम् । उपमेयास्तदूरुभ्यां ते वृश्ववादिमिर्गुणैः ॥ ४६ ॥ कृतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्वि नान्येषु वेधसः । चेद्सिम्बर्जिक्षानां शोभास्पर्दानि तृत्रये ॥ ४७ ॥ कृतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्वि नान्येषु वेधसः । चेद्सिम्बर्जिक्षानां शोभास्पर्दानि तृत्रये ॥ ४७ ॥ क्रतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्वि नान्येषु वेधसः । चेद्सिम्बर्जिक्षानां शोभास्पर्दानि तृत्रये ॥ ४७ ॥ क्रतो जानुक्रियेत्येतद् वेद्वि नान्येषु वेधसः । ज्ञात्त्रयगुरोभारं विभाते ते तनोस्तन् ॥ ४८ ॥ धरेयं सर्वभावेन लग्नाऽस्मत्तल्यारिति । मत्क्रमौ प्रमदेनेव कूर्मपृष्ठौ ग्रुभच्छवी ॥ ४९ ॥ धरेयं सर्वभावेन लग्नाऽस्मत्तल्यारिति । मत्क्रमौ प्रमदेनेव कूर्मपृष्ठौ ग्रुभच्छवी ॥ ४९ ॥ इयन्तोऽस्मिन् भविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवर्हणाः । इत्याख्यातुमिवामान्ति विधिनाङ्गलयः कृताः ॥५०॥

नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचनरूपी बह्नभा-सरस्वतीसे देदीप्यमान थी।। ३७।। जब कि अपनी-अपनी बहुभात्रोंसे सहित देवेन्द्र भी उस पर सतृष्ण भ्रमर जैसी श्रवस्थाको प्राप्त हो गये थे तव उनके मुख-कमलके हावका क्या वर्णन किया जावे १ ॥ ३८ ॥ जिन्होंने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंको कुण्ठित कर दिया है एसे भगवान सुमतिनाथके कण्डमें जब इन्द्रोंन तीन लोकके ऋधिपतित्वकी कण्डी बाँध रक्खा थी तब उसकी क्या प्रशंसा की जावे ? ।। ३६ ।। शिरसे भी ऊँचे उठे हुए उनकी भुजाओं के शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके कीड़ा-पर्वत ही हों।। ४०।। घुटनें। तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं माने। पृथिवीकी लद्दमीको हरण करनेके लिए वीर-लक्सीने ही अपनी सुजाएँ फैलाई हो ॥ ४१ ॥ उनके बक्षःस्थलकी शोभाका पृथक्-पृथक् वर्णन कैसे किया जा सकता है जब कि उस पर मोश्चलह्मी और अभ्युद्यलह्मी साथ ही साथ निवास करती थीं।। ४२ ।। उनका मध्यभाग कुश होने पर भी कुश नहीं था क्योंकि वह मोखलदमी और अध्युदय-लक्त्मीसे युक्त उनके भारी शरीरका लीलापूर्वक धारण कर रहा था।। ४३।। उनकी आवर्तके समान गोल नाभि गहरी थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीरमें अच्छी ही नहीं जान पड़ती ॥ ४४ ॥ समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी श्रक्ते त्राश्रयके विना रूप तथा शाभाको प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर त्रा कर स्थित हो। गये थे। और इसीलिए, उनकी कमर, अत्यन्त सन्दर हो। गई थी।। ४५। किलेके स्तम्भ त्रादि पदार्थ अन्य मनुष्येंकी जांघोंकी: उपमानताको भले ही प्राप्त हो जावें परन्तु भगवान सुमितिनाथके जांघेंकि सामने वे गोलाई आदि गुगोसे उपमेय ही वने रहते थे ।। ४६ ।। विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह बात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग नहीं जानते श्रीर वह बात यह है कि इनकी ऊरुओं तथा जंबाओं में शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो इस विचार सेही बीचमें घुटने बनाये थे।। ४०।। विधाताने उनकी जंघाएँ वक्रसे बनाई थीं, यदि ऐसा न होता तो वे कुश होने पर भी त्रिभुवनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके भारको कैसे धारण करतीं ॥ ४८ ॥ यह पृथिवी संपूर्ण रूपसे हमारे तलवोंके नीचे आकर लग गई है यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हपेसे कछुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके घारक हो गये थे।। ४६।। इन भगवान सुमतिनाथमें कर्मोंको नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकट होंगे यह कहनेके लिए

१ मुखस्य । श्रयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ वीरलद्म्या ख०, ग० । ३ नैमः ग० । रूपशोभा-वितानेन ख० । ४ सुष्टु श्राक्षयः स्वाक्षयः तस्मात् । ५ निषद्धये ल० ।

विधाय द्राधाऽऽत्मानं विधुरह्मी निषेवते । कान्तिमाम्यां परं प्राप्तुमित्याशङ्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥ एवं सर्वाक्रशोमास्य लक्षणैर्ध्यक्षनैः शुमा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यक्षनां वेत्यत्र न संशयः ॥ ५२ ॥ कौमारमिति रूपेण सन्धरे रामणीयकम् । अनासयौवनस्यास्य तिह्वापि मनोभवात् ॥ ५३ ॥ ततो यौवनमालक्ष्य कामोऽप्यस्मिन् कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्टन्ति के स्वयम् ॥५४॥ कुमारकाले पूर्वाणां द्रशलक्षेषु निष्ठिते । मुन्जन् स्वर्लोकसाझाज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात् ॥ ५५ ॥ न हिंसा न स्था तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वमेऽपि तद्गतानन्दः शुक्कलेश्यस्य केन सः ॥ ५६ ॥ तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्सक्ष्टश्चेशो न तद्गतः ॥ ५७ ॥ गुणानां वृद्धिमातन्वन् सञ्चयं पुण्यकर्मणाम् । विपाकं विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥ सेव्यमानः सदा रक्तैः सुरखेषरभूचरैः । निराकृतैहिकारम्भः सम्भृतः सर्वसम्पदाम् ॥ ५९ ॥ निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरमाविषु । न्याय्यार्थपथ्यधर्मेषु भश्चर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥ कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः सर्वाप्सुभिः । दिव्याङ्करागस्यवस्यभूषाभी रमते स्म सः ॥ ६९ ॥ दिव्यश्चीर्मानुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोपिते । सुखं विद्यतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ सुखं नाम तदेवात्र यदस्येन्द्रियगोचरम् । स्वर्वन्यसारभोग्यं चेत्सुरेशास्यैव रक्षितम् ॥ ६३ ॥ पृत्वं सङ्गमयन् कालं दिव्यराज्यश्चिथार्द्वये । व्यरंत्सीत् संस्तेः सा हि प्रत्यासद्मविनयता ॥ ६४ ॥ पृत्वं सङ्गमयन् कालं दिव्यराज्यश्चिथार्द्वये । व्यरंत्सीत् संस्तेः सा हि प्रत्यासद्मविनयता ॥ ६४ ॥

ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं ।। ५० ।। उनके चरणोंके नख ऐसी शङ्का उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करने के लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी सेवा करता था ।। ५१ ।। इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्जनोंसे मुशोभित उनके सर्व शरीरकी शोभा मुक्तिरूपी स्त्रीकों स्वीकृत करेगी इसमें छुछ भी संशय नहीं था ।। ५२ ।। इस प्रकार भगवानकी कुमार अवस्था स्वभावसे ही मुन्दरता धारण कर रही थी, यग्रपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ। था तो भी वे कामदेवकं विना ही अधिक मुन्दर थे।। ५३ ।। तदनन्तर यौवन प्राप्त कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते।। ५४।।

इस प्रकार कम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मनुष्योंका साम्राज्य प्राप्त हुत्र्या ॥५५:॥ शुक्रलेश्याको घारण करनेवाले भगवान् सुमितनाथ न कभी हिंसा करते थे, न भूठ बोलते थे श्रीर न चौरी तथा परिप्रह सम्बन्धी त्रानन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था (भावार्थ-वे हिंसानन्द, मृपानन्द, स्तेयानन्द श्रौर परिग्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे।। ५६ ।। उन्हें न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते थे। इस प्रकार वे चारों आर्तध्यानसम्बन्धी संक्षेत्रासे रहित थे।। ५७।। गुण, पुण्य और सुखोंको धारण करनेवाले भगवान् अनेक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे श्रौर पुरातन समस्त पुण्य कर्मों के विपाकका अनुभव करते थे।। ५८।। अनुरागसे भरं हुए देव, विद्याधर श्रीर भूमिगाचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त श्रारम्भ दूर कर दिये थे, और वे सर्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे।। ५६।। वे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले काम-भोगोंमें, न्यायपूर्ण ऋर्थमें तथा हितकारी धर्ममें श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे।। ६०।। वे दिन्य श्रङ्गराग, माला, वल श्रोर श्राभूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे प्राप्त हुई स्त्रियोंके साथ रमण करते थे।। ६१।। समान प्रेमसे संतोषित दिन्य लदमी श्रीर मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचानी थीं सो ठीक ही है क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता ?।। ६२ ।। संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इन्द्र इन्होंके लिए सुरक्षित रखता था।। ६३।। इस प्रकार दिव्य लद्दमी श्रीर राज्य-

१ धर्मसारं ग०।

भुषीः कथं सुखांशेप्सुविषयामिषगृद्धिमान् । न पापबिडिशं पश्येश्व चेदनिर्मि पायते ॥ ६५ ॥ मृदः प्राणी परां प्रौदिमग्रासोऽस्त्विहिताहितः । अहितेनाहितोऽहं च कथं बोधत्रयाहितः ॥ ६६ ॥ निरङ्कुशं न वैराग्यं याहण्जानं च तादशम् । कुतः स्यादात्मनः स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम् ॥ ६७ ॥ खपञ्चकनवद्वगुक्तैः पूर्वे राज्येऽत्रसाधिते । सह द्वादशपृवाङ्गः स्वस्मिक्नेवेस्यचिन्तयत् ॥ ६८ ॥ स्तुतस्तदैव संस्तोत्रेः सर्वेः सारस्वनादिभिः । अभिषेकं सुरैराप्य देवोदाभययानकः ॥ ६९ ॥ दिक्षां षष्ठोपबासेन सहेतुकवनेऽगृहीत् । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमितनंबमीदिने ॥ ७० ॥ मधाशशिति वैशाखे पूर्वाङ्के संयमाश्रयम् ४ । तदैवाविरभूदस्य मनःपर्ययसम्जकम् ॥ ७१ ॥ पुरं सौमनसं नाम भिक्षाये पश्चिमे दिने । प्रामं प्रतिक्ष्य पद्मोऽगात्पृजां चुम्नद्यतिनृपः ॥ ७२ ॥ सामायिकं समादाय समौनः शान्तकत्मयः । तपन्तेपं समाधानात्सिहप्णुर्दुस्सहं, परैः ॥ ७३ ॥ विशति वत्सरान्नीत्वा कृत्रस्थः प्राक्तने वने । प्रियङ्गभूरुहोऽधस्तादुपवासद्वयं श्रितः ॥ ७४ ॥ मधायां चैत्रमासस्य धवलैकादशीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवल्यमुद्यादयत् । ॥ ७५ ॥ सुरं: सम्प्राप्तत्य्वा गणेशेश्वामरादिभिः । स सप्तिद्विभरभ्यर्चः सपांदशश्चतिनमुखैः ॥ ७६ ॥ द्वान्यद्वयन्तुःपश्चमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चत्रिचतुःपञ्चपश्चावतेः सपांदशश्चतिन्तुः ॥ ७६ ॥ द्वान्यद्वयन्तुःपश्चमितपूर्वधरानुगः । खपञ्चत्रिचतुःपञ्चप्रक्षांक्तैः श्वाक्षकर्युतः ॥ ७७ ॥

लक्सी इन दोनोंमें समय व्यतीन करते हुए भगवान सुमितनाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यपना इमीको कहते हैं।। ६४।। भगवानने विचार किया कि अल्प सखकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् मानव, इस विपयरूपी मांसमं क्यों लम्पट हो रहे हैं। यदि ये संसार के प्राणी मछलीके समान त्राचरण न करें तो इन्हें पापरूपी वंसीका साक्षात्कार न करना पड़े ॥ ६५ ॥ जो परम चातुर्यको प्राप्त नहीं है ऐसा मृर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्योमें लीन रहे परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंमे सहित हूँ फिर भी अहितकारी कार्योमें कैंमे लीन हो गया ?।। ६६।। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता श्रीर यथेष्ट सम्यग्ज्ञान नहीं होता तब तक श्रात्माकी स्वस्वरूपमें स्थिरता कैसे हो सकती हैं ? श्रीर जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके मुख कैसे हो सकता है १॥ ६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें उन्तीस लाख पूर्व और बारह पूर्वाङ्ग बीत चुके तब अपनी आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया ।। ६८ ।। उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौकान्तिक देवोंने अच्छे-अच्छे स्तात्रों द्वारा उनकी स्तुति की, देवोंने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी स्रभय नामक पालकी उठाई ।। ६८ ।। इस प्रकार भगवान सुमितनाथने वैशाख सुद्दी नवमीके दिन मघा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय महेतुक वनमें एक हजार राजाओं के साथ वेलाका नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली । संयमके प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०-७१॥ दसरे दिन वे भिश्राके लिए सौमनस नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिके धारक पद्म-राजाने पडगाह कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की ।। ७२ ।। उन्होंने सर्वपापकी निवृत्ति ह्मप सामायिक संयम धारण किया था, वे मीनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चके थे, वे श्चत्यन्त सहिष्णु—सहनशील थे श्रौर जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको बड़ी सावधानीके साथ तपते थे।। ७३।। उन्होंने छदास्थ रहकर वीम वर्ष विनाये। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें प्रियङ्ग वृक्षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ।। ७४ ।। ऋौर चैत्र शुक्त एकावशिके दिन जब सूर्य पश्चिम दिशाकी ऋोर ढल रथा था तब केवलज्ञान उत्पन्न किया।। ७५॥ देवोंने उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की। सप्त ऋद्वियों के धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर निरन्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूर्वधारी निरन्तर उनके साथ

१ अयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ अनिमिषो मत्स्यस्तद्वदाचरतीति-अनिमिषायते 'पाठीनोऽनिमिष-स्तिमिः' इति घनञ्जयः । ३ परां प्रौदिं विज्ञतामप्राप्तो मृदः प्राणी अहिते-अहितकरे कार्ये आहित आसक्तः अस्त भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं अहितेन कथ माहित इत्याध्ययम् । ४ संयमाश्रयात् ग०। ५ प्राप्ते ग०। ६ केवल्यमुषपादिवान् ल०। ७ पद्मोत्तरैः ल०।

एकादशसहस्वावधीद् बोधिवदीहितः । त्रयोदशसहस्वात्मसमानज्ञान भेसंस्तुतः ॥ ७८ ॥ श्रून्यद्वययुगाष्ट्रैकमितवैक्रियकस्तुतः । श्रून्यद्वयस्तुः श्रैकप्रमितोपान्तविद्ध न्तः ॥ ७९ ॥ श्रून्यप्रवाधाद्विक्रियत्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्विक्ष्यक्तित्वव्यक्षित्वितः ॥ ८० ॥ स्वतुष्कत्रिवद्वयुक्तानन्तार्याधार्यिकानुगः । त्रिलक्षश्रावकाभ्यर्चः श्राविकापञ्चलक्षवान् ॥ ८९ ॥ स देवदेश्यसङ्कृष्यातिर्यक्स्यक्तृयातवेष्टितः । विद्वत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेष्वमराश्चितः ॥ ८२ ॥ त्रश्चास्ताशस्त्रभाषासु भव्यानां दिश्यमक्षिपत् । श्वीनं बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफलम् ॥८३॥ विमुक्तः विद्वतिर्मासं सहस्तमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निर्वृति ययौ ॥ ८४ ॥ एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराङ्क्षगः । अमरैरन्त्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८५ ॥

#### मालिनी

रिपुनृपयमदृण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो

हरिरिव रितपेणो वैजयन्तेऽहमिद्रः ।
सुमितरिमिनलक्ष्मीर्म्नार्थकृषः कृतार्थः

सकलगुणसमृद्धो वः स सिद्धि विद्ध्यात् ॥ ८६॥

रहते थे, वे दो लाख चौत्रन हजार नीन सो पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारइ हजार अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तरह हजार केवलज्ञानी उनकी स्तुति करते थे, आठ इजार चार सौ विक्रिया ऋदिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश इजार चार सौ मनःपर्ययक्षानी उन्हें घेरे रहते थे, और दश इजार चार सौ पचास वादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे मुशाभित हो रहे थे॥ ७६-५०॥ अनन्तमती आदि तीन लाख तीस हजार आर्यिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख श्रावकाएँ उनके साथ थीं॥ ५१॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिर्यक्कोंसे वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देवोंके द्वारा पूजित हुए भगवान सुमितनाथने अठारह चेत्रोंमें विहार कर भव्य जीवोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बोया जाता है और उससे महान् फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकारभगवानने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवोंके लिए दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था। और उससे भव्य जीवोंको रत्नत्रयरूपी महान् फलकी प्राप्ति हुई थी।। ५६-५३।।

ऋन्तमें जब उसकी श्रायु एक मासकी रह गई तब उन्होंने विहार करना बन्द कर सम्मेदगिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वहींसे चैत्र शुक्त एकाद्शी
के दिन मधा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया। देवोंने उनका निर्वाणकल्याणक किया
।। ५४-५५ ।। जो पहले शत्रु राजाश्रोंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इन्द्रके
समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रित्रकेण थे, फिर वैजयन्त विमानमें ऋहमिन्द्र हुए और
फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य सुमितनाथ तीर्थंकर हुए वे तुम

१ ज्ञानिसंयुतः ग०। २-विद्रतः क०, घ०।-विद्रुतः ग०। ३ विमुक्तविकृतिर्मासं क०, ख०, ग०, घ०। विमुक्तविकृतिः ल०।

#### स्रग्धरा

सचो जातं जिनेन्द्रं स्वरवतरणसम्प्राप्तकस्याणकार्ये

वामं जन्माभिषेके भुरपविरचितैर्भूषणैरिद्धशोभम् ।

सिचिष्कान्तावघोरं सुमितमितमितं केवकक्षानिसद्धा
वीशानं निर्वृतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम् ॥ ८७॥

इत्यार्पे भगवदगुणभदाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिरुक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुमतिर्तार्थपुराणं नाम समाप्तमेकपञ्जाशत्तमं पर्व ॥ ५१ ॥

-:8:-

सबको सिद्धि प्रदान करें ।। ५६ ।। जो भगवान स्वर्गावतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सवमें 'सद्यो-जात' कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोंके व्रजसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर 'वाम' कहलाये, दीश्ना-कल्याणकके समय 'श्रवार' कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'ईशान', कहलाये और निर्वाण होने पर 'तत्पुरुप' कहलाये ऐसे रागद्वेप रहित अतिशय पूज्यभगवान सुमतिनाथका शान्तिके लिए हे भव्य जीवो ! आश्रय प्रहण करो ।। ५७ ।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें सुमितनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यायनवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

## द्विपञ्चाशत्तमं पर्व

पश्चेऽस्थासुर्नं भातीव प्रभास्मिक्षिति वाश्चिता। त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्यातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ १ ॥ द्वितीये भातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूर्वजे। घिदेहे दक्षिणे कूढे सीताया बत्सदेशजम् ॥ २ ॥ सुसीमानगरं तस्मिन् महाराजोऽपराजितः। न परैर्जायते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्विषाम् ॥ ३ ॥ विक्रमेणैव वकाणां जेतुर्बाद्धापरिष्कदः। सप्ताङ्गपूरणं तस्य बलं दोर्बक्तशालिनः ॥ ४ ॥ तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमृताः कर्षकेष्वया। आदिमध्यान्तवापाश्च धान्यभेदाः फरूप्रदाः ॥ ५ ॥ त्यागेन तस्य दारिद्वयश्वदः खकुसुमायते। भुवि प्राग्येषु द्वारिद्वयं तरेख भनदायितम् ॥ ६ ॥ राज्ञां महागुणास्तस्मिन् सुक्षेत्रोप्तसुर्वोजवत्। त्रयोऽप्येते फलन्ति स्म सजातीयान् परान् गुणान् ॥ ७ ॥ षरेषां वास्यरूपादिसम्पद्योन्मार्गवृत्तये। तरूत्याटी मरून्योरं भुक्ताः कम्पयितुं च किम् ॥ ८ ॥ स पट्प्रकृतिभिर्मूष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत्। तद्वाज्यं न परैर्ध्यं परेषां रेधर्षकः स्वयम् ॥ ९ ॥ एवं भवान्तरावजितोजिनायोदयापितम्। नार्पत्यं युचिरं भुक्ता संविभक्तं सुहद्वरैः ॥ १० ॥ क्षणिकाः सर्वपर्यायाः पर्यायैश्चानुभुयते। सुलं कारणविध्वंसे कार्ये कौतस्कृती स्थितिः ॥ ११ ॥ विद्यान्त्रम् सर्वं भङ्गरं स्मरन् । दत्त्वा राज्यं सुमित्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥ गत्या तपंगुरं कृत्वा जिनेन्दं पिहतास्रवम् । एकादशाङ्गविद् बथ्वा नाम तीर्थंकराह्व यम् ॥ १३ ॥ गत्या तपंगुरं कृत्वा जिनेन्दं पिहतास्रवम् । एकादशाङ्गविद् बथ्वा नाम तीर्थंकराह्व वम् ॥ १३ ॥

कमल दिनमें ही फूलना है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण जिस प्रकार प्रभाकी शाभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलको छोड़कर जिनका आश्रय प्रहण किया था उसी प्रकार लद्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम सबका रक्षा करें।। १।। इसरे धातकीखण्डद्वीपके पूर्व विदेहत्तेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्स देश है। उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे। महाराज अपराजित वास्तव में अपराजित थे क्योंकि उन्हें रात्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग-के सभी शत्रुत्त्रोंको जीत लिया था।। २-३।। वह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही जीत लेता था श्रातः बाहुबलसे सुशोभित उस राजाकी सप्ताङ्ग सेना केवल बाह्य श्राहम्बर मात्र थी ॥ ४॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार वरसते थे और वर्षके त्रादि, मध्य तथा अन्तमें बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे।। ५।। उसके दानके कारण दारिद्रय शब्द आकाशके फुलके समान हो रहा था श्रीर पृथियी पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे श्रव कुबेरके समान श्राचरण करने लगे थे।। ६।। जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय श्रन्य बीजोंको उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान् गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे।।।।। इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मनुष्योंके समान इसे कुमार्गमें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है क्योंकि वृक्षोंको उखाइने वालाक्या मेरु पर्वतको भीकम्पित करनेमें समर्थ है १॥८॥वह राजाराजात्र्यों-के योग्य सन्धि विमहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह गुण उससे सुशोभित थे। उसका राज्य दुसरोंके द्वारा धर्पणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दुसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने वाला था ॥ ६ ॥ इस प्रकार अनेक भाबोंमें उपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बटे हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥ १० ॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस . संसारमं समस्त पर्याय क्षणभंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है श्रौर कारणका विनाश होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती हैं ?।। ११।। इस प्रकार ऋजुसूत्र नयसे सब पदार्थीको भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया,

१ मेरचमं ला । २ घर्षकं ला । ३ इत्यन्तर्गतभावेन क , घ ।

संन्यस्थान्तपरित्यक्तदेहोऽयादहिमिन्द्रताम् । उध्वंमैवेयके रम्ये प्रोतिद्वरविमानजः ॥ १४ ॥

एकिंत्रिशत्समुद्रायुर्हस्तद्वयशरिरकः । ग्रुक्केव्ययो दिनैः पञ्चपट्चतुःसम्मितैः श्वसम् ॥ १५ ॥

एकिंत्रशत्सहस्रावदेशिनसाहारतिर्पतः । तेजोबकाविधशानन्यासाससमभूतलः ॥ १६ ॥

तत्क्षेत्रविक्रियद्वींशः 'सुक्षमापाहमिन्द्रजम् । 'स्वायुरन्ते ततस्तरिमञ्जवनीमागिमध्यति ॥ १७ ॥

उत्म्बृद्दीपेऽत्र कौशाम्वयां पतिरिक्ष्वाकुवंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाव्यो महानभूत् ॥ १८ ॥

तस्य देवी सुसीमाव्या रत्नष्ट्रत्यादिमानिता । प्रभाते माधकृष्णायां पद्यशं चित्रेन्द्रसङ्गमे ॥ १९ ॥

गजादियोद्वशस्यमवीक्षणानन्तरास्यनम् । निरीक्ष्य वारणं ज्ञातैस्तन्यकैः प्रमदान्विता ॥ २० ॥

कृष्णपक्षे त्रयोद्वयां त्वष्ट्यगेरेऽपराजितम् । कार्तिके मास्यस्तैषा रक्तामभोजदल्ब्बिम् ॥ २९ ॥

अस्योत्पत्तौ समुत्पत्तिर्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सर्वदेदिनाम् ॥ २२ ॥

भोहनिद्रां विहास्यन्ति बह्वोऽस्मिन् प्रबाधके । जन्मिनां जाति सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥

कर्माविकाश मस्यायात् प्रायात् कीर्तिर्जगत्त्रयम् । अधूदित्यादिसंलापो विदुषामितरेतरम् ॥ २५ ॥

तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिभः । स्वपयित्वा विधायानुमुदा पश्चभमाभिधाम् ॥ २६ ॥

अभिष्टुत्य पुनर्गत्वा मानुरक्वे महाग्वतिम् । निषाय मुदिता नृत्यं विधाय अप्ययुद्वम् ॥ २७ ॥

समस्तैः शैशवं तस्य मुदेन्दोरिव बन्यते । कः स यः सर्वमाह्माद्य वर्जमाने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥

वनमें जाकर पिहितास्त्रव जिनेन्द्रको दीक्षा-गुरु वनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त रमणीय ऊर्ध्व-मैंवेयकके प्रीतिकर विमानमें ऋहमिन्द्र पद प्राप्त किया।। १२-१४।। इकतीस सागर उसकी ऋायु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्र लेश्या थी, चार सौ पैंसठ दिनमें श्वासोच्छ्वास प्रहण करना था, इकतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहारसे संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे सप्तमी पृथिवीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विकियाऋद्धि थी। इस प्रकार ऋहमिन्द्र सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। श्रायुके अन्तमें जब वह वहां से चय कर पृथिवीपर अवतार लेनेके लिए उद्यत हुन्त्रा ।। १५-१७ ।। तब इसी जम्बूढीपकी कीशाम्बी नगरीमें इच्वाकुर्वशी काश्यपगोत्री धरण नामका एक वड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयोंसे सम्मा-नित थी। माधकुण्ण पष्टीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र ऋौर चन्द्रमाका संयोग हो रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद सुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। पतिसे स्वप्रांका फल जानकर वह बहुन ही हर्षित हुई।। १८-२०।। कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीके दिन त्वष्ट्र योगमं उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया ।। २१।। इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुर्गाकी उत्पत्ति हुई, दोष-समृहका नाश हुआ और हर्पसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया।। २२।। स्वर्ग और मोक्ष-का मार्ग चलानेवाले भगवानके उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरहित हो गया तथा 'श्रव मैं नष्ट हुन्त्रा' यह सोचकर काँपने लगा ॥ २३ ॥ उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा था कि जब भगवान सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देवेंगे, प्राणियोंका जन्मजात विरोध नष्ट हो जावेगा, लच्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीनां जगत्में फैल जावेगी।। २४-२५।। उसी समय इन्द्रोंने मेरु पर्वत पर, ले जाकर श्लीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, हपेसे पद्मप्रभ नाम रक्खा, स्तुति की, तद्नन्तर महाकान्तिमान् जिन-वालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें रक्खा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वर्गकी और प्रस्थान किया ॥२६-२७॥ चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हर्षसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो

१ सुखपायार्शमन्द्रजं ल०। २ ऋायुरन्ते क०, ख०, ग०, व०, ख०। ३ जम्बूदीपे च कोश्वाम्व्यां ल०। ४ प्रमदान्त्रितैः ख०। ५ सम्बद्ध-ग०, ख०। ६-विकास क०, घ०। ७ प्राययुर्दिवम् क०, घ०, ग०।

न कामनीयकं कामेऽविकायेऽन्यत्र चेह्नतम् । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २० ॥ तयैव रूपमप्यस्य कथ्यते कि प्रयक् प्रथक् । यद्यत्तस्मित्र तस्व होरन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥ कामयन्ते ख्वियः पुंसः पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौमाग्यं नाल्पमाग्येरवाप्यते ॥ ३१ ॥ तत्तनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तृप्तिं परामिता । सन्ततं चृतमञ्जर्यां मत्तालीनामिवावली ॥ ३२ ॥ सर्वेन्द्रियसमाह्नाद्स्तिस्मन् चेन्न भूकायते । परत्रापूर्णपुण्येषु न कार्पाति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥ खचतुष्केण कोदीनां नवभिश्चोक्तवार्द्धिमः । मिते सुमतिसन्ताने पद्मप्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ षद्मुन्यविद्वपूर्वायुः शून्यपञ्चिद्वणपभाक् । जीवितस्य चतुर्मागे १ कुमारत्वेन निष्ठिते ॥ ३५ ॥ अळव्ध राज्यं प्राप्तामरेज्यो हैराज्यवर्जितम् । क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तश्चान्यथागतम् ॥ ३६ ॥ अपद्मन्यदेशस्य सर्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य त्रम्यदे सम्मदः । महाभयानि तहेशे नप्टान्यप्टौ निरन्वयम् ॥ ३० ॥ दारिद्वयं विदुतं दूरं स्वैरं स्वं संप्रवर्तते । सर्वाणि मङ्गलान्यासन् सङ्गमः सर्वसम्पदाम् ॥ ३८ ॥ कस्य कस्मिन्समीप्तेति वदान्येष्वभवद्वचः । कस्यचिन्नेव करिमश्चिद्धितेत्यवद्जनः ॥ ३९ ॥ इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ जगत्तुस्तमिवोत्थितम् । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम् ॥ ४० ॥ हिने घोडशपूर्वाङ्गैः पर्वुक्कायुषि स्थिते । कदाचिद् द्वारिवन्यस्थगजप्रकृतिसंश्वतेः ॥ ४१ ॥

सवको आह्नादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता है ? ।। २८ ।। भगवान पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी ख्रौर न अन्य किसी मनुष्यमें भी। यथार्थमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी।। २६॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी पृथक पृथक वर्णन नहीं करना चाहिये क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्य-मान थे विद्वान लोग उन गुणोंकी अन्य मनुष्योंमें रहनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे।।३०।। स्त्रियाँ पुरुपोकी इच्छा करती हैं और पुरुप स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्रियाँ श्रोर पुरुष दोनें। ही इच्छा करते थे सा ठीक ही हैं। क्योंकि जिनका भाग्य श्राल्प है वे इनके सोभाग्यको नहीं पा सकते हैं ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार मत्त भौरोंकी पंक्ति आममञ्जरीमें परम संतोपको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमें ही परम संतोप प्राप्त करती थी।। ३२।। हम तो ऐसा समसते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्माप्रभ भगवान्में पूर्णताको प्राप्त नहीं थे तो फिर ऋण्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुष्योंमें पूर्णताका प्राप्त नहीं हो सकते थे।। ३३॥ जब समितिनाथ भगवान्की तीर्थ परम्पराके नव्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान् पद्मप्रभ उत्पन्न हुए थे।। ३४।। तीस लाख पूर्व उनकी ऋायु थी, दो सौ पचास धनुप ऊँचा शरीर था श्रीर देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी ऋायुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक-छत्र राज्य प्राप्त किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था-वंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीतिसे प्राप्त होता है ॥ ३५-३६ ॥ जब भगवान पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको ऐसा हर्ष हुन्त्रा मानो मुभे ही राज्यपट्ट बाँघा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल नष्ट हो गये थे।। ३७।। दरिद्रता दूर भाग गई, धन स्वच्छद्रन्तासे बढ़ने लगा, सब मङ्गल प्रकट हो गये श्रौर सब सम्पदाश्रोंका समा-गम हो गया।। ३८।। उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा है ऋौर याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं है।। ३६।।

इस प्रकार जब भगवान पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो।।४०।। जब उनकी आयु सोलह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय दरवाजे पर बँधे हुए हाथीकी दशा सुननेसे उन्हें अपने पूर्व भवेंका ज्ञान हो गया और तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारको इस

१ चतुर्भाग-ल०। र प्राप्तामरेड्यो ख०। प्राप्तामरेष्टो ग०। ३ पट्टवन्यस्य ग०। ४ पूर्वोङ्को ग०, क०। ५ पूर्वे सञ्चायुषि ख०।

श्वातात्मान्यभवो धिक् धिक् संसारमिति तत्त्वविद् । विरक्तः कामभोगेषु पापदुः सप्रदायिषु ॥ ४२ ॥ अदृष्टं किं किमस्युप्टमनाघातं किमश्रुतम् । किं १किमस्वादितं येन पुनर्नविमवेष्यते ॥ ४३ ॥ अक्षमेष पुनर्भुक्तं जन्तुनानन्तशो भवे । भिष्यमप्यभिलाषाक्षेरितं वदत किं ततः ॥ ४४ ॥ नेन्द्रियेरात्मनस्मृतिर्मिथ्यान्वादिविद्र्पितैः । ३वीतघात्युपयोगेऽस्य विश्वं यावन्नगोचरम् ॥ ४५ ॥ रोगोरगाणां तु ज्ञेयं शरीरं वामल्यकम् । दृष्टान् दृष्ट्वापि तैरेव किमिष्टाक्षप्टजीवितान् ॥ ४६ ॥ ४आहितो भिदिश्चा वेहे मोहोऽनेनाविनश्वरः । भिष्ठतासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुपा किम्रु ॥ ४७ ॥ हिंसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियार्थजम् । संस्ती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥ पापापापोपलेषापक्षेपो येनोपपचते । तद्ष्येयं तद्गुष्टेयं तद्ष्येयं सदा बुधैः ॥ ४९ ॥ इति त्रिविधनिर्वेद्भूतवोधिः सुरोत्तमैः । प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्कान्तिस्नानसम्मदः ॥५०॥ निकृत्याक्यां समारुद्ध शिविकां स मनोहरे । वने पद्योपवासेन दीक्षां शिक्षामिवायद्दित् ॥ ५१ ॥ कार्तिके काल्पक्षस्य त्रयोद्श्यपराद्ध्यः । वित्रायां भूभुजां सार्वं सहस्रोणहितादरः ॥ ५२ ॥ चतुर्यज्ञानसम्पन्नश्चर्याये पश्चिमे दिने । नगरं वर्द्धमानाल्यं प्राविशदितुपां वरः ॥ ५३ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । अश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापार्जुनच्छविः । अश्चर्यपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥

प्रकार धिकार देने लगे। व पाप तथा दुःखांका देनेवाले काम-भोगोंमें विरक्त हो गये। व विचारने लगे कि इस संसारमें ऐसा कीन सा पदार्थ हैं जिसे मैंने देखा न हो, छुत्रा न हो, सूँघा न हो, सुना न हो, श्रौर खाया न हो जिससे वह नयके समान जान पड़ता है।। ४१-४३।। यह जीव अपने पूर्वभवेंमिं जिन पदार्थौंका अनन्त बार उपभाग कर चुका है उन्हें ही वार-बार भागता है अतः श्रभिलापा रूप सागरके वीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जावे ? ॥ ४४ ॥ घातिया कर्मीके नष्ट होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें जब तक सारा संसार नहीं भलकने लगता तब तक मिथ्यात्व आदिसे दूपित इन्द्रियोंके विषयांसे इसे तृप्ति नहीं हो सकती ॥ ४५ ॥ यह शरीर रोगरूपी साँपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा आश्चर्य है। क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास किया है ? अर्थात् नहीं किया ॥ ४६-४७ ॥ जो हिंसादि पाँच पापोंको धर्म मानता है, अप्रौर इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे होनेवाले सुखको सुख समभता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है-अच्छा मालूम होता है ॥ ४८ ॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका भ्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये और उसीका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ इस प्रकार संसार, शरीर श्रीर भीग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें श्रात्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौका-न्तिक देवांने जिनका उत्साह बढ़ाया है और चतुर्निकाय देवांने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेको-स्सव किया है ऐसे भगवान् पद्मप्रम, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामके वनमें गये श्रीर वहाँ वेलाका नियम लंकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदर्शाके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें एक हजार राजात्र्योंके साथ त्रादर पूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर ली ॥ ५०-५२ ॥ जिन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ पद्मप्रभ स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए वर्धमान नामक नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ शुक्र कान्तिके धारक राजा सोमदत्ताने उन्हें दान देकर पद्धार्श्वयं प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ?।। ५४।। शुभ श्रास्त्रवांसे

१ किमनप्वारितं वेन । २ मध्यमेत्यिमिलाषाञ्चेरितं वदतु किं ततः क०, घ०, ख० । नवामप्यिमिना० ।
 ३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, ल० । ४ ग्राहितो ल० । ५ देहिनां घ० । ६ विनश्वरम् क०, घ० ।
 ७ सहवासः कृतं क०, घ०, ख०, सहवासकृतं ल० । ८ निर्वेदभूतो बोधिनुरोत्तमैः क०, घ० ।
 निर्वेदभूतवोधेः ग० ।

पण्मासेमौर्ममस्थाय डाग्नस्थ्यमपनीतवान् । क्षपकश्रेणिमारु नष्ट्रधातिचनुष्टयः ॥ ५६ ॥ पौर्णमार्स्यां सिते वैत्रे मध्याद्द्वो रवौ गते । चित्रायां केवल्रज्ञानं प्रतिपेदे परार्थकृत् ॥ ५७ ॥ १ समर्चितो महादेवैः शतेनेतो गणेशिनाम् । स वज्रचामरादीनां दशिमश्र जगद्धिनः ॥ ५८ ॥ श्रून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वपूर्वधरान्वितः । श्रून्यत्रिकनवर्तुद्विभोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ५९ ॥ श्रून्यद्वयाग्निपक्षोक्तसर्वेपविविधावधिविक्षणः । सत्रयद्वादशालक्ष्यकेवल्यवगमाश्रितः ॥ ६० ॥ सद्वयाष्ट्रविकशद्भविक्षयिक्षियाः ॥ ६१ ॥ श्रून्यद्वयर्तुरन्थोक्तल्यातानुश्रत्वादिकः । स्वन्नुष्कादिवद्वश्रुक्तमम्पिण्डतयतीश्वरः ॥ ६२ ॥ स्वन्यद्वयर्तुरन्थोक्तल्यातानुशर्वादिकः । स्वन्यद्वयत्विश्वस्यामिरार्थिकामिः समन्ततः ॥ ६३ ॥ श्रून्यद्वयर्तुरन्थोक्तल्यातान्तराविकापञ्चलक्षवान् । सदेवदेव्यसङ्ख्यातस्तर्यक्तसङ्ख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥ स्वनेद्ववे धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गे तन्भृतः । भव्यान् पुण्योदयेनेव धर्मसत्त्वान् सुखोदये ॥ ६५ ॥ सम्मेदपर्यते मासं स्थित्वा पर्योगं निरुद्धवान् । सार्द्व यतिसहस्रेण प्रतिमायागमास्थितः ॥ ६६ ॥ सम्मेदपर्यते मासं स्थित्वा पर्योगं निरुद्धवान् । सार्द्व यतिसहस्रेण प्रतिमायागमास्थितः ॥ ६६ ॥ फाल्गुने मासि चित्रायां चतुर्थामपराह्वगः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिक्षक्रियात्मना ॥ ६७ ॥ श्रुक्षध्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैत्य चकुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपुजनम् ॥ ६८ ॥ श्रुक्षध्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान् । तदैत्य चकुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपुजनम् ॥ ६८ ॥

### शार्वलिकोडितम्

कि सेव्यं क्रमयुग्ममञ्जविजयामस्येव रुक्ष्म्यास्पर्दं कि श्रव्यं सकरुप्रतीतिजननादस्येव सत्यं वजः ।

पुण्यका सञ्चय, गुप्ति, समितिः, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोंसे कर्म समूह-का संवर और तपके द्वारा निर्जरा करते हुए उन्होंने छदास्थ अवस्थाके छह माह मीनसे व्यतीत कियं। तद्नन्तर अपकश्रेणी पर ऋारूढ़ हांकर उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश किया तथा चैत्र शुक्ष पौर्णमासीके दिन जब कि सूर्य मध्याह्नसे कुछ नीचे ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रमें उन पर-कल्याणकारी भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया।। ५५-५७।। उसी समय इन्द्रोंने स्थाकर उनकी पूजा की। जगतका हिन करनेवाल भगवान, वज्र चामर त्रादि एक सी दश गणधरांसे सहित थे, दा हजार तीन सो पूर्वधारियांसे युक्त थे, दो लाग्य उनहत्तर हजार शिक्षकेंसे उपलक्षित थे, दश हजार अवधिज्ञानी और वारह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, सालह हजार आठ सौ विक्रिया-ऋद्विके धारकेंांसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सी मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, श्रीर नी हजार छह सौ श्रेष्ठ वादियांसे युक्त थे, इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाम्ब तीस हजार मुनि सदा उनकी स्तृति करते थे। रात्रिपंणाको आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्यिकाएँ सब ओरसे उनकी स्तुति करती थीं। तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ श्रीर संख्यात तिर्येख्य उनके साथ थे।। ५८-६४।। इस प्रकार धर्मोपदेशके द्वारा भव्य जीवांको मोक्षमार्गमें लगाते श्रीर पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवांको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान् पद्मप्रभ सम्मेद शिखर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक माह तक ठहर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं के साथ प्रतिमायोग धारण किया ॥ ६५-६६ ॥

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छित्र-क्रिया-प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्त ध्यानके द्वारा कर्मीका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया। उमी समय इन्द्र आदि देवाने आकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की।। ६७–६८।। सेवा करने योग्य क्या है ? कमलोंको जीत लेनेसे लक्ष्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्के चरण-

१ मध्यादहा ला २ समर्थितमहो देवैः क०, ख०, ग०,घ०। ३ शून्यत्रिदशज्ञेय ला ४ रतिषेणास्त्य-ल०। भ योगान्निरुद्ध ला । ६ संस्थितः ला ।

कि ध्येथं गुणसन्तितश्च्युतमलस्यास्यैव काष्टाश्रयादित्युक्तस्तुनिगोचरःस भगवान् प्रश्नप्रभः पातु वः॥६९॥
राजा प्रागपराजितो जितरिषुः श्रीमान् सुसीमेश्वरः
पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो ग्रैवेयकेऽन्त्येऽमरः ।
कौशाम्ब्यां कलितो गुणैरगणितैरिक्ष्वाकुवंशाग्रणीः
पष्टस्तीर्थकरः परात्महितकृत् पश्चप्रभः शं क्रियात्॥७०॥

इन्यार्थे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरूक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पन्नप्रभाईत्पुराणवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५२ ॥



युगल सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है ? सब लोगोंको विश्वास उत्पन्न करानेवाल इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके सत्य वचन सुननेक योग्य हैं, श्रौर ध्यान करने योग्य क्या है ? श्रितशय निर्मल इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणोंके समूहका ध्यान करना चाहिय इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें।। ६६ ॥ जो पहले सुसीभा नगरीके श्रधिपति, शत्रुत्रोंके जीतनेवाले, श्रपराजित नामके लद्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर तिथेकर नामकर्मका बन्ध करते हुए श्रन्तिम भैवेयकमें अहिमन्द्र हुए श्रौर तदनन्तर कौशाम्बी नगरीमें श्रनन्तगुणोंसे सिहत, इद्वाकुवंशके श्रमणी, निज-परका कल्याण करनेवाले इटवें तीर्थंकर हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें।। ७०।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्ष्ण महापुराणके संप्रहमें पद्मप्रभ भगवान्के पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवाँ पर्व पूर्ण हुन्या।

# त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व

तत्त्वं सत्त्वादिना येन नैकेनाप्यवधारितम् । तद्वित्तथाप्यसावेव स सुपार्थोऽस्तु मे गुरुः ॥ १ ॥ विदेहे धातकीलण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिपेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यश्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ शरीरं न भिषप्रक्ष्यं न राज्यमि मन्त्रिभिः । तथापि तद्द्वयं तस्य क्षेमवत्सुकृतोदयात् ॥ ४ ॥ पुरुपार्थत्रयं तस्मिक्षेकिस्मिक्षेव सुस्थितम् । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥ जितारिभू अजस्यास्य विजिगीपैहलौकिकी । मा भूकन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥ पुत्रं राज्यसुखं श्रीमान् बन्धुमित्रानुजीविभिः । श्रहसानुमवाजातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥ श्रमोहोदयोभयाविद्यकायवाक्चित्रवृत्तिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तैनीतो जातो गतिचनुष्टये ॥ ८ ॥ संसारे वक्षकभान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भाग्यक्य भव्यो यदच्छया ॥ ९ ॥ लब्धकालादिरासोऽपि मुक्तिमार्गं सुदुर्गमम् । ४रेमे रामादिभिर्मुग्यो धिन्धिगमां कामुकाप्रिमम् ॥ १० ॥ निर्मूच्याविलकर्माणि निर्मलो लोकमुर्थ्वगः । किल नामोमि निर्वाणं सार्वं सर्वद्यभाषितम् ॥ १९ ॥ इत्याविष्कृतसिन्ननः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततौ । सुस्थाप्यात्मजमात्मीयं पर्ति धनपितं सताम् ॥ १२ ॥ नरेन्द्रैवंह्निः सार्थं "निर्धुनानो रजो मुदा । अर्हक्षन्दनप्ज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपत्रत ॥ १३ ॥ नरेन्द्रैवंह्निः सार्थं "निर्धुनानो रजो मुदा । अर्हक्षन्दनप्ज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपत्रत ॥ १३ ॥

जिन्होंने जीवाजीवादि तत्त्वांको सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया है फिर भी उनके जानकार वहीं हैं ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हो ॥ १॥ धातकीखण्डके पूर्व विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके क्षेमपुर नगरमें निद्धेण नामका राजा राज्य करता था।। २।। यह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं दैव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य-लच्मी सबको मुख देनेवाली थी।। ३।। उसके शरीरकी न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे श्रीर न राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे ॥ ४॥ धर्म, ऋर्थ ऋौर काम ये तीनेां पुरुषार्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था।। ५।। शत्रुओंको जीतनेवाले इस राजा निन्द्रिणको जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोक सम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी।। ६।। इस प्रकार वह श्रीमान तथा बुद्धिमान राजा बन्धुन्त्रों, मित्रीं तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका ऋनुभव करता हुआ शीव ही विरक्त हो गया।। ७।। वह विचार करने लगा कि यह जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनें। मोहकर्मके उदयसे मिली हुई मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाँधकर उन्होंके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है ॥ = ॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ भन्य प्राणी दुःखसे दूषित हुन्या कदाचित कालादि लब्धियाँ पाकर श्रतिशय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ कीडा करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ अतः कामियोंमें मुख्य मुक्तको बार-बार धिकार है।। ९-१०।। मैं समस्त कमौंको नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्व-गामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वज्ञ-निरूपित निर्वाणलोकको नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःख की बात है।। ११।। इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयको धारण करनेवाले राजा निन्द्रियेणने श्रापने पद पर सञ्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के

१ स शीव्रमनुभवन् जातवेराग्यातिशयः क०, घ०। २ मोहोभयोदयाविद्ध ल०। ३ प्राप्तोऽपि ग०। ४ रमे ल०। ५ निर्धूतानो ल०।

साथ पाप कर्मको नष्ट करता हुआ वड़े हर्षसे पूज्य ऋईन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया।। १२-१३॥ तदनन्तर ग्यारह अङ्गका धारी होकर उसने आगममें कही हुई दर्शनविद्युद्धि आदि सोलह कारण भावनात्रोंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया और त्रायुके त्रान्तमं संन्यास मरण कर मध्यस मैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें ऋहमिन्द्रका जन्म धारण किया। वहाँ उसके शुक्त लेश्या थी, और दें। हाथ ऊँचा शरीर था।। १४-१५।। चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस इजार वर्ष वाद आहार प्रहण करता था।। १६।। उसकी विकिया ऋदि, अवधिज्ञान, वल और कान्ति सप्तमी पृथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी ऋायु थी। इस प्रकार समस्त मुख भागकर ऋायुके अन्तमं जब वह पृथिवी तल पर अवतीर्ण होनेका हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भारत-वर्ष सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे। सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान् वृपभदेवके इच्चाकु-वंशमें हुत्रा था। उनकी रानीका नाम था पृथिवी-वेणा था। रानी पृथिवीपेणाके घरके आंगनमें देवरूपी मेघाने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की थी। उसने भाद्रपद शुक्त पद्यकि दिन विशाखा नक्षत्रमें सं।लह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें आया। पतिके मुखसे स्वप्नों-का फल जानकर रानी पृथिवीपेणा बहुत ही हर्पित हुई। तदनन्तर ज्येष्ठशुक्त द्वादशीके दिन अग्निमित्र नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत और बलवान् श्रहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया।। १७-२२।। इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणोंमें अपने मुकुट मुकाये और 'सुपार्श्वण एसा नाम रक्खा ॥ २३ ॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके बाद नी हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी।। २४।। उनकी आयु बीस लाख पूर्वाकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुप थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको लिजात करते थे। इस तरह उन्होंने योवन-अवस्था प्राप्त की।। २५॥ जब उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी माति धनका त्याग करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥ २६॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सर्वाशास्त्रोंमें निपुण मुण्डके मुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको, उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य सादेसात प्रकारके वादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद

१ शून्यपट्द्वयपचोक्त क०, ग०, घ०। षट्युत ल०। २ लच्चपञ्चः क०, ख०, ग० घ०। लच्चाः पञ्च स०।

स्रीश्च तारगुणोपेता गन्धर्वानिकसत्तमाः । भागीय तस्य देवेन्द्रो विनोदैरकरोत्सुखम् ॥ २९ ॥ रोपेन्द्रियत्रयार्थेश्च तत्रोत्कृष्टैर्निरन्तरम् । सुखं तदेव संसारे यदनेनानुभृयते ॥ ३० ॥ निःस्वेदत्वादिसस्नामसम्भूतातिशयाष्टकः । सर्वप्रियहितालापी निर्ध्यापारोर्ध्वर्यिकः ॥ ३९ ॥ भ्यसस्रोऽनपवर्त्यायुर्गुणपुण्यसुकात्मकः । कल्याणकायःत्रिज्ञानः प्रियङ्गुप्रसवच्छविः ॥ ३२ ॥ मन्दाग्रभानुभागोऽयं ग्रुभोत्कृष्टानुभावभाक् । निर्वाणाभ्युद्येश्चर्यकण्ठिकाकान्त्तकण्ठकः ॥ ३३ ॥ स्वपादनखसंकान्तिविल्लेन्द्रमुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधनृष्त्यमभोधौ प्रवृद्धवान् ॥ ३४ ॥ स्वपादनखसंकान्तिविल्लेन्द्रमुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधनृष्त्यमभोधौ प्रवृद्धवान् ॥ ३४ ॥ स्वपादनखसंकान्तिविल्लेन्द्रमुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधनृष्त्यमभोधौ प्रवृद्धवान् ॥ ३५ ॥ ततोऽस्य भोगवस्तृनां साकल्येऽपि जितात्मनः । वृत्तिर्नियमितेकाभृदसङ्ख्यगुणनिर्जरा ॥ ३६ ॥ पृत्राङ्गविद्यतिन्युनलक्षपृर्वायुपि स्थिते । विलोक्यर्तुपरावर्तं सर्वं भावयतोऽध्रुवम् ॥ ३७ ॥ कदाचित्काललल्य्यास्य विद्युद्धोद्वोधदर्पणे । छायाकोडेव सा सर्वा साम्राज्यश्रीरभासत ॥ ३८ ॥ ईरशी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायामयी मया । धिष्यमां के न मुद्यन्ति भोगरागान्धवेतसः ॥ ३८ ॥ इत्युदात्तो मनोऽम्भोधौ बोधिविधिरिवाद्वतः । देवर्पयस्तर्त्यनं प्रस्तुतार्थैः समस्तुवन् ॥ ४० ॥ सुरैक्दां समारु शिविकां च मनोगितम् । सहेनुकवने ग्रुक्के ज्येष्ठं पष्टोपवासधत् ॥ ४१ ॥

करनेमें चतुर, अनेक विदात्रों अंदि कलात्रोंमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंको, ऐसे ही गुणोंसे सहित अनेक स्त्रियोंको तथा गन्धर्योंकी श्रष्ट सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवानको सूख पहुँचाता था।। २०-२८।। इसी प्रकार चन्नु और कर्णके सिवाय शेप तीन इद्वियोंके उत्कृष्ट विषयोंसे भी इन्द्र, भगवानको निरन्तर सुखी रखता था । यथार्थमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान सुपार्श्वनाथ उपमांग करते थे।। ३०।। प्रशस्त नामकर्मके उद्यसे उनके निःस्वद्दब आदि आठ त्र्यतिशय प्रकट हुए थे, वे सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बौलते थे, उनका व्यापाररहित अतुलय वल था, व मदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवर्त्य थी- असमयमें कटनेवाली नहीं थी, गुण, पुण्य और सुम्ब रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मित, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियङ्गके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके श्रशुभ कर्मका श्रनुभाग श्रत्यन्त मन्द था, शुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वर्ग तथा मानवोचित एश्वर्यकी कण्ठीसे ही सुशोभित था। उनके चरणोंके नखेमें समस्त इन्ह्रोंके मुखकमल प्रतिबिन्चित हो रहे थे, इस प्रकार लर्क्साको धारण करनेवाल प्रकृष्टज्ञानी भगवान् सुपार्श्वनाथ अगाध संतोप-सागरमें वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण श्रीर संज्वलन सम्बन्धी क्रोध. मान, माया, लोभ इन आठ कपायांका ही केवल उदय रह जाना है ऐसे सभी तीर्थंकरोंके अपनी श्रायुके प्रारम्भिक श्राठ वर्षके बाद देश-संयम हो जाता है।। ३५।। इसलिए यदापि उनके भोगो-पभागकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति नियमित थी तथा ऋसंख्यातगुणी निर्जराका कारण थी।। ३६।।

जब उनकी आयु वीस पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय ऋतुका परि-वर्तन देखकर वे 'समस्त पदार्थ नश्चर हैं' ऐसा चिन्तवन करने लगे ॥ ३७ ॥ उनके निर्मल सम्यग्-ज्ञान रूपी दर्पणमं काललिश्यके कारण समस्त राज्य-लद्मी छायाकी क्रीडाके समान नश्चर जान पड़ने लगी ॥ ३८ ॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलद्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा मायासे भरी हुई है । मुफे धिकार हो, धिकार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भागोंके रागसे अन्धे हो रहे हैं ऐसे कीन मनुष्य हैं जो मोहित न होते हों ॥ ३८ ॥ इस प्रकार भगवान्के मनरूपी सागरमें चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर समयानुकूल पदार्थींसे भगवान्की स्तुति की ॥ ४० ॥ तदनन्तर भगवान सुपार्श्वनाथ, देवोंके द्वारा उटाई हुई मनोगति नामकी पालकी पर आरुद होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ ज्येष्ठशुक्त हादशी-

१ प्रसन्नानगवर्त्यायु-क०, घ०।

गर्भागमर्शे द्वादश्यां सायाह्ने संयमं श्रितः । नृषैः सह सहस्रोण तदापोपान्त्यबोधनम् ॥ ४२ ॥ पश्चिमे दिवसे सोमस्नेटे तं कनकछुतिः । नृषो महेन्द्रदत्तास्यः व्यतिक्ष्यापामरार्षनम् ॥ ४३ ॥ सुपाश्चों मौनमास्थाय छाग्रस्थ्ये नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य द्वयुपोपितः ॥ ४४ ॥ गर्भावतारनश्चत्रे कृष्णपष्टयपराह्मगः । समुत्पन्नान्तरःज्ञानः सम्प्रासामरप्जनः ॥ ४५ ॥ बलाख्यमुख्यपञ्चान्तरन्ध्रोक्तगणश्चद्वतः । शून्यत्रिश्चन्यश्चोक्तसर्वपूर्वधराधिषः ॥ ४६ ॥ शून्यद्विरन्ध्रवार्ध्यव्यिक्षमानोक्तिश्चकः । शून्यत्रयनवज्ञाततृर्तायावगमश्चितः ॥ ४० ॥ स्त्रयैकैकनिदिष्टकेवलावगमान्वतः । शून्यद्वयत्रिपञ्चेकसङ्ख्यावैक्षियकाचितः ॥ ४८ ॥ शून्यपञ्चेकरन्ध्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । षट्शताष्टसहस्रोक्तवादिवन्दितवाक्पतिः ॥ ४९ ॥ पिण्डीकृतत्रिलक्षोक्तमुनिवृन्दारकाधिषः । मीनार्याद्यायिकात्रिशत्मसहस्रान्तत्रिलक्षकः ॥ ५० ॥ श्रिलक्षश्चावकः पञ्चलक्षसत्त्रभाविकाचितः । असङ्ख्यदेवदेवीक्ष्यस्त्रयंक्सङ्ख्यातसंयतः ॥ ५९ ॥ श्रमामृतमर्यो वाणीं प्राहयन् विहरन् महीम् । पश्चात्संहत्य सम्मेदे विहारं मासमुद्वहन् ॥ ५२ ॥ प्रतिमायोगमापाप्र्यं सहस्रमुनिभः समम् । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोद्वे ॥ ५३ ॥ कृतपञ्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमन्नेति परिकल्प्यागमन् दिवम् ॥ ५४ ॥

### **शाद्** लिवकीडितम्

दुर्वारां दुरितोरुशञ्चसमितिं निष्पन्नधीर्निष्कियन् । तूर्णीं युद्धमधिष्ठतः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्ठां गतः ।

के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्ष्त्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजात्र्यांके साथ संयमी हो गये—दीक्षित हो गये। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया।। ४१-४२॥ दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमें गये। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोंसे पूजा प्राप्त की ।। ४३ ।। सुपार्धनाथ भगवान् छदास्थ अवस्थामें नौ वर्ष तक मौन रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपवासका नियम लंकर वे शिरीष बुक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए । वहीं फाल्गुन (?) कृष्ण पष्टीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके विशाखा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुत्र्या जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥ ४४-४५ ॥ वे बलको श्चादि लेकर पंचानवे 'गुणधरोंसे सदा विरे रहते थे, दो हजार तीस पूर्वधारियोके अधिपति थे, दो लाख चवालीस हजार नौ सौ वीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अविधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाऋद्भिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, श्रीर श्राठ हजार क्कद्र सो वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे। मीनार्याकां आदि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्थिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक श्रीर पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, श्रमंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं श्रीर संख्यात तिर्यश्च उनकी वन्दना करते थे।। ४६-४१।। इस प्रकार लोगोंको धर्मामृतरूपी वाणी प्रहण कराते हुए वे पृथिवीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार बन्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक इजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग धारण किया और फाल्गुन रूष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योदयके समय लोकका श्रयमाग प्राप्त किया-मोक्ष पधारे ॥ ५२-५३ ॥ तदनन्तर पुण्यवान् कल्पवासी उत्तम देवेांने निर्वाण-कल्याणक किया, तथा 'यहाँ निर्वाण-तेत्र हैं इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-तेत्र ठहराकर स्वर्गकी स्रोर प्रयाण किया ॥ ५४ ॥

१ मनःपर्ययज्ञानम् । २ प्रतीद्य प्रतिप्राह्य श्राप लेमे, श्रमरार्चनं देवकृतप्जाम् । ३ संमतः क०, ख०, ग०, घ०, । ४-र्निष्कियस् क०, ख०, ग०, घ० ।

निष्ठां दुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ठामितः प्रेष्ठो द्वाक्कुरुताश्चिरं परिचितान् पार्श्वे सुपार्श्वः स नः ॥५५॥

#### वसन्ततिलका

क्षेमारूयपत्तनपतिर्नुतनिद्वेणः कृत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिद्रः । बाराणसीपुरि सुपार्श्वनृपो जितारि-रिक्ष्वाकुवंशतिलकोऽवतु तीर्थकृद् वः ॥ ५६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्बहे सुपार्श्वस्वामिनः पुराणं परिसमासं त्रिपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५३॥



अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण जिन मुपार्श्वनाथ भगवान्ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य पापरूपी बहे भारी शत्रुओंके समूहको निष्क्रिय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, कुछ काल तक समयसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्तमें निर्वाणकी अवधिको प्राप्त किया, वे अष्टतम भगवान् सुपार्श्वनाथ इम सब परिचितोंको चिरकालके लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें ॥ ५५॥ जो पहले भवमें चेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नन्दिषण राजा हुए, फिर तप कर नव प्रैवेयकोंमेंसे मध्यके प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए, तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाले और इदवाकु वंशके तिलक महाराज सुपार्श्व हुए वे सप्तम तीर्थकर तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५६॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें सुपार्श्वनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवाँ पर्व समाप्त हुन्ना।



# चतुःपञ्चाशत्तमं पर्व

नित्वेकवर्णता भिर्मा सभा यः प्रभया स्वया । शुद्धितामनयच्छुद्धः शुद्धिये चन्द्रप्रभोऽस्तु नः ॥ १॥ देहप्रभेथ वाग्यस्याहादिन्यिप च वोभिनी । तन्नमामि नभोभागे सुरतारापिरप्कृतम् ॥ २ ॥ नामग्रहोऽपि यम्यावं निहन्त्यिक्तमिक्ताम् । न हन्यात् कि नु तस्याच्यं चिरतं श्रुतिगांचरम् ॥ ३ ॥ तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादासप्तमाद्द्वम् । श्रोतन्यं भन्य ते श्रद्धां निधाय मगधाधिप ॥ ४ ॥ दानं पूजां तथान्यस् मुक्त्यं ज्ञानेन संस्कृतम् । तत्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव हितैपिभिः ॥ ५ ॥ अर्हद्विभापिनं सूक्तमनुयोगेश्रतुष्ट्यम् । तेषु पूर्वं पुराणानि तस्माद्योक्तः श्रुतिकमः ॥ ६ ॥ सा जिह्या तौ मनःकर्णों येविक्तिश्रुतिचिन्तनाः । पूर्वादीनां पुराणानां पुरुपार्थोपदेशिनाम् ॥ ७ ॥ अस्त्यत्र पुष्करहीपः तन्मध्ये मानुपोत्तरः । वनुसंचारस्य सीमासौ सर्वतो वलयाकृतिः ॥ ८ ॥ तद्भ्यन्तरभागे स्तो मन्दरौ पूर्वपिक्षमौ । पूर्विम्मन् मन्दरे देशो विदेहे पश्चिमे महान् ॥ ९ ॥ सीनोदोदक्तेट दुर्गवनयन्याकरोचितैः । अकृष्टपच्यसस्याद्याः सुगन्धिभूगुणेरभात् ॥ ९० ॥ तस्मिन्दरो जनाः सर्वे वर्णत्रयविकित्पताः । सिग्धाः सूक्ष्मेक्षणाः प्रेक्ष्या विकोचनिवशेपवत् ॥ ११ ॥ तस्त्रवो धामिका वातदोषाः छेशसहिष्णवः । कर्पकाः सफ्लारम्भाः तपःस्थाँश्रानिशेरते ॥ १२ ॥

जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभाक द्वारा समस्त सभाको एक वर्णकी बनाकर शुद्ध कर दी, व चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हो ॥ १॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी वाणी भी हिपित करनेवाली तथा पदार्थीको प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकाशमें देवक्षपी ताराओंसे घर रहते थे उन चन्द्रप्रभ स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जिनका नाम लेना भी जीवोंके समस्त पापांको नष्ट कर देता है फिर मुना हुआ उनका पिश्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देता है फिर मुना हुआ उनका पिश्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देता १ इसलिए मैं पहलेक सान भवेंसे लेकर उनका चरित्र कहूंगा। हे भव्य श्रेणिक! तुभे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिये॥ ३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यग्ज्ञानसे मुशोभित होते हैं तो व मुक्तिके कारण होते हैं आर चूँकि वह सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता है अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुपोंके द्वारा अवश्य ही सुननेक योग्य है॥ ५॥ अहन्त भगवानने अनुयोगांके द्वारा जो चार प्रकारके सुक्त वतलाये हैं उनमें पुराण प्रथम सूक्त है! भगवानने इन पुराणोंसे ही सुननेका कम वतलाया है॥ ६॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुपार्थका उपदेश देनेवाल भगवान ऋपभदेव आदिकं पुराणोंको जो जीभ कहती है, जो कान मुनते हैं और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और वही

मन है, अन्य नहीं।। ७।।

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है। उसके वीचमें मानुपोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चारों आंरसे वलयके आकार गोल है तथा मनुष्यांके आवागमनकी सीमा है।। = ।। उसके भीतरी भागमें दो सुमेर पर्वत हैं एक पूर्व मेर और दूसरा पश्चिम मेर । पूर्व मेर के पश्चिमकी चार विदेहश्लेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तट पर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है। जो कि योग्य किला, यन, खाई, खानें और विना बाये होनेवाली धान्य आदि पृथिवीके गुणोंसे सुशामित है।। ६-१०।। उस देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे हुए, सूदम पदार्थीको देखने वाले एवं दर्शनीय थे।। ११।। उस देशके किसान तपस्वियोंका अतिक्रमण करते थे अर्थात् उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात् सरलपरिणामी होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरलपरिणामी—भोले भाले थे, जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे—धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए धर्म—धनुषसे

१ सर्वान् ख॰ । २ नृसंसारस्य स॰ ।

जलाशयाश्च सुस्वच्छाः सुस्वभोग्याः सपद्मकाः । सन्तापच्छेदिनांऽगाधा मनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ क्षेत्राणि सर्वधान्यानि सर्वतपींणि सर्वदा । सम्पन्नानि महीभर्तुः कोष्टागाराणि वा वसुः ॥ १४ ॥ प्रामाः कुक्कुटसम्पात्याः सारा बहुकृषीबलाः । पशुधान्यधनापूर्णाः नित्यारम्भा । निराकुलाः ॥ १५ ॥ वीतदण्डादिबाधत्वान्निगमाः सर्वसम्पदः । वर्णाश्रमसमाकीर्णास्तं स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥ वश्वस्वारिपथोपेतः सफलाकण्टकदुमः । अद्यन्यस्थान्य प्रान्तवीथितन्वीयनाश्रयः ॥ १७ ॥ यद्यज्ञनपदस्योक्तं नीतिशास्त्रविशारदेः । लक्षणं नस्य तस्यायं देशो लक्ष्यत्वमीथिवान् ॥ १८ ॥ हानिर्धनस्य सत्पात्रं सिक्तयायाः फलावधौ । उन्नतेविनयस्थाने प्राणस्य परमायुपि ॥ १९ ॥ सुङ्गेषु कुच्योरेय काठिन्यमतिवर्ततं । गजंप्वेव प्रपातोऽपि नरुप्वेव वदशीरिषु ॥ २० ॥ दण्डवछत्रे तुलायाञ्च नागरादिषु तीक्ष्णता । रोधनं सेनुबन्धेषु शब्दशास्त्रेऽपवादमाक् ॥ २१॥

सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी वीतदोप-दोपोंसे रहित होते हैं उसी प्रकार किसान भी वीतदोप-निर्दोप थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए दोपाएँ-रात्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी चुधा तृपा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी ज़ुधा तृपा आदिके कष्ट सहन करते थे। इस प्रकार साहरूय होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे श्रीर निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित रूपसे सफल ही रहते थे।। १२।। वहांके सरावर अत्यन्त निर्मल थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य थे, कमलोंसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाल थे, अगाध-गहरे थे और मन तथा नेत्रोंको हरण करनेवाले थे।। १३।। वहांके स्वेत राजांक भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजात्र्योंके भाण्डार सब प्रकारके त्र्यनाजने परिपृर्ण रहते हैं उसी प्रकार वहांके खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपूर्ण रहते थे, राजाओंके भांडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं उसी प्रकार वहांके खेत भी हमेशा सवका सन्तृष्ट रखते थे, और राजाओंके भंडार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे यक्त रहते हैं उसी प्रकार वहांके खेन भी धान्यकृषी सम्पत्तिसे मम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात पन्नाः सम्पन्नाः सब त्यारमे प्राप्त करने यांग्य थे ॥ १४ ॥ वहांके गाँव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एकसे उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें वहतमें किसान रहते थे, पशु धन धान्य आदिसे परिपूर्ण थे। उनमें निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुल थे॥ १५॥ वे गांव दृण्ड आदिकी वाधासे रहित होनेके कारण सर्व सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाश्रमसे भरपूर थे ऋौर वहीं रहने वाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थे।। १६।। वह देश ऐसे मार्गीसे सहित था जिनमें जगह-जगह कंधों पर्यन्त पानी भरा हुन्ना था, अथवा जो त्र्यसंचारी—दुर्गम थे, अथवा जो असंवारि—आने जानेकी रुकायटसे रहित थे। वहांके बृक्ष फलोंसे लदे हुए तथा कांटोंसे रहित थे। श्राठ प्रकारके भयोंमें से वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहांके वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियोंके ऋाश्रय थे।। १७ ।। नीनिशास्त्रके विद्वानोंने देशके जो जो लक्ष्ण कहें हैं यह देश उन सबका लच्य था अर्थान वे सब लक्षण इसमें पाये जाते थे।। १८।। उस देशमें धनकी हानि सत्पात्रको दोन देते समय होती थी अन्य समय नहीं। समीचीन कियाकी हानि फल प्राप्त होने पर ही होती थी ऋन्य समय नहीं। उन्नतिकी हानि विनयके स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर नहीं. और प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं।। १६॥ ऊँचे उठे हुए पदार्थोंमें यदि कठोरता थी तो स्त्रियोंके स्तनोंमें ही थी अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियोंमें ही था ऋर्थात् उन्हींका मद् भरता था अन्य मनुष्योंमें प्रपात अर्थात् पतन नहीं था। ऋथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षोंमें ही था अन्यत्र नहीं ॥ २० ॥ वहाँ यदि दण्ड था तो छत्र अथवा तराज्ञमें ही था वहांके मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात् उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीचणता-तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदिमें ही, वहांके मनुष्योंमें तीचणता

१ नित्यारम्भनिराकुलाः ख०, ग० । २ त्रसंचारिपथो ख०, ग० । ३ श्रसंवारि क०, । ४ दरीषु च०, ख० ।

निश्चिशशब्दः खद्गेषु विश्वाशित्वं हुनाशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकत्वं यमाह्मये ॥ २२ ॥ धर्मो जैनेन्द्र एयास्मिन् दिवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानामुन्द्रकानामिवोद्गमः ॥ २३ ॥ दुर्गाण्यासन् यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थिनैः । भृतानि यन्त्रशस्त्राम्बुयवसैन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥ तस्य मध्ये शुमस्थाने ललाटे वा विशेषकम् । विशेषेः सर्वरम्याणां श्रीपुरं विषामरं पुरम् ॥ २५ ॥ विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविलोचनैः । स्वच्छवारिसरोवक्त्रीर्हसत्परपुरिश्रयम् ॥ २६ ॥ नानाप्रस्नमुस्वादकेसरासवपायिनः । तत्रालिनोऽलिनीवृन्दैः प्रयान्त्यापानकोत्सवम् ॥ २७ ॥ तदुनुङ्गमहासीधगहैः समुरजारवैः । विशाम्यन्तु भवन्तोऽत्रेत्याह्मयद्वा घनाधनान् ॥ २८ ॥ तदेव सर्वयस्त्नामाकरीभृतमन्यथा । तानि निष्ठां न कि यान्ति तथा भोगैनिरन्तरम् ॥ २९ ॥ यद्यदालोक्यते तत्तत्स्ववर्याणेषु सत्तमम् । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति कशोति महतामपि ॥ ३० ॥ सन्कुलेषु समुद्भुनास्तत्र सर्वेऽपि सम्वनाः । उत्पयन्ते यतः प्रेत्य स्वर्गजाः शुद्धदप्ययः ॥ ३१ ॥ स्वर्गः किमीदशो वेति तत्रस्थाश्चारदर्शनाः । मुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्मं न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥ तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थं प्रकुर्वते । शोके तद्यनोदार्यमेते जैनीं विवेकिनः ॥ ३३॥ साध्यार्थं दृव साध्यन्ते जैनवादैः अहतुभिः । धर्मार्थकामास्तज्ञातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ साध्यार्थं दृव साध्यन्ते जैनवादैः उत्तहेतुभिः । धर्मार्थकामास्तज्ञातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥

नहीं-करता नहीं थी। रुकावट केवल पुलोंमें ही थी वहांके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी। ऋौर अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्रमें ही था वहांके मनुष्योंमें ऋपवाद-ऋपयश नहीं था।। २१।। निश्चिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थान कृपाण ही ( त्रिंशद्भ्योऽङ्गलिभ्यो निर्गत इति निश्चिशः ) तीस अङ्गलसे वड़ी रहती थी, वहांके मनुत्योंमें निश्चिश-ऋर शब्दका प्रयोग नहीं होता था। विश्वाशित्व अर्थान सब चीजें खा जाना यह शब्द अप्रिमें ही था वहांके मनुष्यों में विश्वा-शित्व-सर्वभक्षकपना नहीं था। तापकत्व अर्थान संताप देना केवल सूर्यमें था वहांके मनुष्योंमें नहीं था, श्रीर मारकत्व केवल यमराजके नाभोमें था वहांके मनुष्योंमें नहीं था।। २२।। जिस प्रकार सूर्य दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीन धर्ममें ही रहता था। यही कारण था कि वहाँ पर उल्लिक्सोंके समान एकान्त बादोंका उदुगम नहीं था।। २३।। उस देशमें सदा यथा-स्थान रखे हुए यन्त्र, शख, जल, जौ, घोड़े और रक्षकोंसे भर हुए किले थे॥ २४॥ जिस प्रकार ललाटके बीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपर नामका नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर बस्तुओंसे देवनगरके समान जान पड़ता था।। २५।। खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समृह ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शत्रुनगरोंकी शोभाकी मानो हँसी ही उड़ाता था ॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले और भ्रमरियोंके समृहके साथ पान-गोष्टीका आनन्द प्राप्त करते थे।। २७।। उस नगरमें वड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदङ्गोंका शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 'त्राप लोग यहाँ विश्राम कीजियें इस प्रकार वह नगर मेघोंको ही बुला रहा था।। २८।। ऐसा माखूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुत्र्योंका मानो खान था। यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें त्राने पर वे समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ।। २६ ।। उस नगर में जो जो वस्तु दिख़ाई देती थी वह अपने वर्गमें सर्वश्रेष्ठ रहती थी अतः देवोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है ? ॥३०॥ वहांके रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, व्रतसहित थे तथा सम्यग्दृष्टि थे अतः वहांके मरे हुए जीव स्वर्गमें ही उत्पन्न होते थे।। ३१।। 'स्वर्गमें क्या रक्खा ? वह तो ऐसा ही हैं यह सोच कर वहांके सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३२ ॥ उस नगरमें विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मङ्गलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र भगवानकी पूजा किया करते थे।। ३३।। वहांके जैनवादी लोग श्रपरिमित सुख देनेवाले धर्म, अर्थ

१ भ्रामरं वा देवनगरवत् । २ सुप्रताः क०, घ० ।

द्वीपाई चक्रयालो वा प्राकारो बत्परीतवान् । भियेव रिवसन्तापाछीनोऽभून्मणिरिश्मषु ॥ ३५ ॥ श्रीषेणो नाम तस्यासीत् पितः सुरपितद्युतिः । नतारिमौलिरन्नां ग्रुवाविकासिक्रमाम्बुजः ॥ ३६ ॥ पाति यस्मिन् भुवं जिष्णो दुष्टा विगतविकियाः । अभूवन् शक्तिवन्मन्त्रसिक्षेचे वा भुजक्रमाः ॥३०॥ उपाया येन सिक्चिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फलमितस्कीतं समाहर्तृवद्धितम् ॥ ३८ ॥ श्रीकान्ता नाम तस्यासीद् वनिता विनयान्विता । सती मृदुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥ क्ष्माद्याः समुत्पकाः समुत्पकाः सुखायहाः । सुता इव सन् पाल्या वन्द्याश्च गुरुवत्सताम् ॥ ४० ॥ अर्रीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपाद्यो गुणाः । स्यादेयकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥ ४१ ॥ प्रतिच्छन्दः परकीणां वेधसेपा विनिर्मिता । गुणानामिव मञ्जूपा स्वमितप्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ भ्रमापं सुखमच्छिनं वेससेपा विनिर्मिता । गुणानामिव मञ्जूपा स्वमितप्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ स्वदाचिन्महोनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्तत्वर्थमचिन्तयत ॥ ४४ ॥ स्वदाचिन्महोनाथो निष्पुत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्तत्वर्थमचिन्तयत ॥ ४४ ॥ स्वदा संसारवर्छ्यः सत्युत्रास्तत्कलायिताः । न चेते तस्य रामाभिः पापाभिः किं नृपापिनः ॥ ४५ ॥ यः पुत्रवदनाम्भोजं नापश्यहेवयोगतः । पद्मण्डश्रीमुखाव्जेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम् ॥ ४६ ॥ ततः पुरोधसः प्राप्तुं सुतं सदुपदेशतः । अनर्धैर्मणिभिः पञ्चवणैरिज्ञतकाञ्चनैः ॥ ४७ ॥

स्रोर कामको साध्य पदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुओंसे सिद्ध करते थे।। ३४।। उस नगरको घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ना था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हुआ मानुपोत्तर पर्वत ही हो । वह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमें ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे छिप ही गया हो ॥ ३५ ॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजात्र्योंके मुकुटोंमें लगे हुए रत्नांकी किरणें रूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप सर्प विकाररिहत हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीपेणके पृथिवीका पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकाररिहत हो गये थे।। ३७।। उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसितए वे दाताके समान वहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे ॥ ३८॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी स्त्री थी। वह श्रीकान्ता किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थान् दुःश्रवत्व आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी सर्ता अर्थान् पतिव्रता थी खोर अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार मृद्रपदन्यासा अर्थान् कोमलकान्तपदविन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह भी मृदुपदन्यासा अर्थान् कोमल चरणोंके निश्चेपसे सहित थी।। ३६।। स्नियोंके रूप आदि जो गुण हैं व सब उसमें सुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे। व गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुत्रोंके समान संज्ञनोंके द्वारा वन्दनीय थे।। ४०।। जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात् एव शब्दसे (किसी ऋपेक्षासे पदार्थ ऐसा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वानके मनको आनिन्दत करते हैं उसी प्रकार उसकी कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे।। ४१।। वह स्त्री अन्य स्त्रियोंके लिए आदर्शके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकर्षता बतलानेके लिए गुणोंकी पेटी ही बनाई हो ॥४२॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले और समान तृप्तिको देनेवाले उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥४३॥

वह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करने लगा ॥ ४४ ॥ स्त्रियाँ संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान हैं। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियोंसे क्या प्रयोजन हैं १॥ ४५ ॥ जिसने दैवयोगसे पुत्रका मुखकमल नहीं देखा है वह छह खण्डकी लच्मीका मुख भले ही देख ले पर उससे क्या लाभ है ॥ ४६ ॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके

१ श्रापारं ला० । २ सहस्ते हं सतृतिदम् क०, घ०।

विधाय जिनविस्वानि प्रातिहार्थैः सहाष्टिभः । सृङ्गारादिविनिर्दिष्टैः सङ्गतान्यष्टमङ्गलैः ॥ ४८ ॥ प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमेः । कृत्या महाभिषेकं च जिनसङ्गमङ्गलैः ॥ ४९ ॥ गन्धोद्कैः स्वयं देव्या सहैवास्नात्म्वन् जिनान् । व्यधादाष्टाह्मिकीं प्जामैहिकासुन्निकोद्याम् ॥ ५० ॥ यातैः कितप्यैदैवि दिनैः स्वमान् व्यलोकत । गर्जासहेन्दुपद्माभिषेकानीपद्विनिदिता ॥ ५१ ॥ तदैव गर्भसङ्क्रान्तिरभूतस्यास्ततः क्रमान् । आलस्यमरुचित्तन्द्रा जुगुप्सा वा निर्मित्तिका ॥ ५२ ॥ भश्रक्तयोदिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुलम् । कुचयोरादधौ तस्याः कालिमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥ योपितां भूगणं लजा स्वाध्यं नान्यदिभूगणम् । इति स्पष्टियतुं वैषा सर्वचेष्टा स्थिता द्विया ॥ ५४ ॥ तस्या भाराक्षमत्वेन भूगणान्युचितान्यि । दिवस्ताराकुलानीय निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥ ५४ ॥ वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूतयः । चिरं विरम्य श्रव्यत्वाक्षवाभ्भोदावलेरिव ॥ ५६ ॥ कुर्युः कुतृहलोत्पत्ति वाढमभ्यर्णवर्तिनाम् । एवं तद्वर्भचिद्वानि व्यक्तान्यानि चाभवन् ॥ ५७ ॥ प्रमोदात्प्राप्य राजानं प्रणग्याननस्चितम् । इति चैत्याद्यवन् कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥ सरोजं वोदयाद्वानोः कुमुदं वा हिमयुतेः । व्यकसत्तन्युकाम्भोजं श्रुतगर्भमहोदयात् ॥ ५८ ॥ चन्द्रोदयोन्वयामभोजे कुलस्य तिलकायितः । प्रादुभावस्तन्जस्य न प्रतापाय कस्य वा ॥ ६० ॥ अटप्टवदन्तमभोजमप्यं गर्भगं च माम् । एवं प्रतापयत्येतत् हप्टवक्त्रं किमुच्यते ॥ ६१ ॥ मत्विति ताभ्यो दत्त्वेप्टं स्वाप्तैः कतिपर्यर्वृतः । महादेवीगृहं गत्वा द्विगुणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥

उपदेशसे पाँच वर्णके ऋमृत्य रत्नोंसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ वनवाई । उन्हें ऋाठ प्रातिहार्यों तथा भूजार आदि आठ मज्जल-द्रव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशास्त्रमें कही हुई क्रियाओं के कमसे उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्के संसर्गसे मङ्गल रूप हुए गन्धांदकसे रातीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की तथा इस लीक और परलोक सम्बन्धी अभ्यद्यको देनेवाली आष्टाहिकी पृजा की ॥ ४७-५० ॥ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे।। ५१।। उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा कमसे आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तन्त्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥ ५२ ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल ज्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरेको जीतनेमें समर्थ नहीं हो सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन कालिमाको धारण कर रहे थे।।५३॥ 'स्त्रियोंके लिये लजा ही प्रशंसनीय आभूपण है अन्य आभूपण नहीं यह स्पष्ट करनेके लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएँ लजासे सहित हो गई थीं।। ५४।। जिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमें आकाशके ताराओं के समृह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार धारण करनेमें समर्थ नहीं होनेसे उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गये थे-विरल हो गये थे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार ऋरूप धनवाले मनुष्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसके वचन भी परिभित थे और नई मैघमालाके शब्दके समान रुक-रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते थे।। ५६ ।। इस प्रकार उसके गर्भके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए छन्हल उत्पन्न कर रहे थे। व चिह्न कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे।। ५७।। किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्पसे राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा। यदापि यह समाचार दासियोंके मखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था ना भी उन्होंने बहा था।। ५= ।। गर्भ धारणका समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकिसत हो गया जैसा कि सूर्योदयसे कमल ख्रीर चन्द्रोदयसे कुमुद विकसित हो जाता है।। १६॥ जो वंशरूपी समुद्रको वृद्धिङ्गत करनेके लिए चन्द्रोदयके समान है अथवा कुलका अलंकृत करनेके लिए तिलकके समान है ऐसा पुत्रका प्रादुर्भाव किसके संतोपके लिए नहीं होता ? ।। ६० ।। जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है. केवल गर्भमें ही स्थित है ऐसा भी जब मुक्ते इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है तब मुख दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है।। ६१।। ऐसा मान कर राजाने उन दासियोंके लिये

१ श्रासक्तयोः क०, घ०। २ नवाम्भोदावलीमित्र ल०।

अत्रितां वाभपदवीं रत्नगर्भामिव क्षितिम् । उपोदयाकं प्राचीं वा तां ददर्श दशः सुसम् ॥ ६३ ॥ सापि दृष्ट्वा महीनाथमम्युत्थातुं कृतोबमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥ नृपस्तयैकशस्यायामुपविषय चिरं मुदा । सल्ज्ञाया सहालाप्य ययौ तहुचितोक्तिमः ॥ ६५ ॥ दिनेषु केषुचित्पश्चाद्यातेषु प्रकटीभवत् । प्राक् पुण्याद् गुरुशुक्रादिशुभग्रहिनिरीक्षणात् ॥ ६६ ॥ हरेहिरिदिवादित्यं सस्यपाकं यथा शरत् । महोदयमिवाल्यातिरसृत सृतमुन्तमम् ॥ ६७ ॥ प्रवर्द्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलिश्चः । श्रीवर्मेति शुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यथात् ॥ ६८ ॥ प्रबोधो मूर्कितस्येव दुविधस्येव वा निधिः । जयो वात्यल्पसैन्यस्य राज्ञस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥ तस्याक्रतेजसा रन्नदीपिका विहतित्वपः । विभावर्या सभान्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ शरिरदृद्धिस्तस्यासीद् भियक्शास्त्रोक्दृत्तिः । १शव्दशास्त्रादिभिः प्रज्ञावृद्धिः सुविहितिक्रयाः ॥ ७१ ॥ स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुक्रेन सक्षतः श्रीमान् पालयन् वस्त्रयं क्षितेः ॥ ७२ ॥ श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा तां दिशं शिरसाऽनमन् । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥ श्रुत्वा सप्तपदानीत्वा तां दिशं शिरसाऽनमन् । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥ श्रीःपरित्य नमस्कृत्य तं यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिप्रभं बुद्ध्वा वस्तु यथोदितम् ॥ ७५ ॥ भोगतृष्टणामपास्याशु धर्मतृष्यारामानसः । दत्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रावार्जाराजिनान्तिके ॥ ७६॥ भोगतृष्टणामपास्याशु धर्मतृष्टारामानसः । दत्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रावार्जाराजिनान्तिके ॥ ७६॥

इन्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनिन्दत होता हुआ बुझ आप्त जनों के साथ वह रानीके घर गया ॥ ६२ ॥ वहाँ उसने नेबों को सुख देनेवाली रानीको एसा देखा माना मेघसे युक्त आकाश ही हो, अथवा रवगर्मा पृथिवी हो अथवा उदय होने के समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूर्व दिशा ही हो ॥ ६३६ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु 'हे देवि, बैठी रहो' इस प्रकार राजाक मना किये जाने पर बैठी रही ॥ ६४ ॥ राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ बैठा रहा और लजा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हिपते , होता हुआ वापिस चला गया ॥ ६४ ॥

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्मके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि हास प्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची ) सूर्यको उत्पन्न करती है. शरदऋत पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६-६७ ॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लच्न्मी पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने 'श्रीवर्मा' यह शुभ नाम रक्खा ।। ६८ ।। जिस प्रकार मर्चिछतको सचेत होनेसे संतोप होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है श्रीर थोड़ी सेनावाले राजाको विजय मिलनेसे संतोप होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको संतोप हुआ था।। ६८।। उस पुत्रके शरीरक तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे रज्ञोंके दीपक रात्रिके समय सभा-भवनमें निरर्थक हो गये थे।। ७०।। उसके शरीरकी वृद्धि वैद्यक शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार होती थी ऋौर श्रन्छी कियाश्रोंको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रोंके अनुसार हुई थी।। ७१।। जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु पर्वतसे सुशोभित होता है उसी प्रकार प्रथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ प्रत्रसे सुशोभित हो रहा था।। ७२।। किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपद्म नामके जिनराज श्रपनी इच्छासे पधारे थे। वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कर्म जाकर शिरसे नमस्कार किया श्रीर बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया और यथास्थान आसन प्रहण किया । राजाने उनसे धर्मका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया, शीघ ही भोगोंकी तृष्णा छोड़ी, धर्मकी तृष्णामें अपना मन लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके

१ सर्वशास्त्रादिभिः ग०। २ धर्मे यथोदितम् ल०।

श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक्त्या १५तिमध्यामहातमाः । आस्थानुर्यगुणस्थानमाग्रं सोपानमुज्यते ॥ ७७ ॥ सिक्वधाने च तस्यायः सिक्वधापयित स्वयम् । यथाकाममश्रेषार्थास्तः स प्रापेप्सितं सुखम् ॥ ७८ ॥ असौ कदाचिद्रापाढपौर्णमासीदिने जिनान् । उपोप्याभ्यर्च्य सत्स्वासे रात्रौ हर्म्यत्छे स्थितः ७९ ॥ असौ कदाचिद्रापाढपौर्णमासीदिने जिनान् । प्राग्विश्राणितसाञ्चाज्यः श्रीकान्तायाप्रस्तवे ॥ ८० ॥ अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवत्यान्ते संन्यस्य श्रीप्रमे गिरौ ॥ ८९ ॥ श्रीप्रमे प्रथमे कल्पे विमाने सागरापम— । द्वित्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः समुद्रपचत ॥ ८२ ॥ अणिमादिगुणः समहस्ता वैक्रियकाङ्गभाक् । चतुर्थलेश्यो मासेन निःश्वसन् मनसाहरन् ३ ॥ ८३ ॥ वर्षद्वयसहस्रेण पुद्रलानमृतात्मकान् । तृष्तः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्ष्मातलावधिः ॥ ८४ ॥ वर्षक्षयसहस्रेण पुद्रलानमृतात्मकान् । तृष्तः कायप्रवीचाराद् व्यासाद्यक्ष्मातलावधिः ॥ ८५ ॥ वर्षिणे धानकीखण्डे प्राचीप्वाकारपर्वतात । भारते विषये श्रीमदलकाख्ये पुरोत्तमम् ॥ ८६ ॥ अयोध्याह्रं तृपस्तस्मिक्षवभावजितञ्जयः । आसीद्जिनसेनास्य देवी भनुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥ सा कदाचित्तनृत्राप्ये परिपृत्य जिनेश्वरम् । सुमा तिबन्तया स्वप्नान्वलोक्याएौ शुभानिमान् ॥ ८८ ॥ गजेन्द्रवृपसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । शङ्कं पूर्णघटं चतन् फलान्यप्यजितञ्जयान् ॥ ॥ ८९ ॥ गजेन्द्रवृपसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । सङ्कं पूर्णघटं चतन् फलान्यप्यजितञ्जयान् ॥ ॥ ८९ ॥ गजान्त्रवृपसिहेन्दुरवीन् पन्नसरोवरम् । चन्द्रेण तर्पकं तेजः प्रतापाक्वं दिवाकरात् ॥ ९० ॥

लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपदा जिनेन्द्रके समीप दीशा धारण कर ली।। ७३-७६ ।। जिनेन्द्र भगवान् के उपदेशसे जिसका मिथ्यादर्शनक्षी महान्धकार नष्ट हो। गया है। ऐसे श्रीवमीन भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मीश्रकी पहली सीड़ी कहलानी है।। ७७।। चतुर्थ गुणस्थानके सिन्नधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको सिन्नहित-निकटस्थ करता रहना है। उन पदार्थोंके श्रीवमीन इन्छित सुग्व प्राप्त किया था।। ७५।।

किसी समय राजा श्रीवर्मा आषाढ़ मासकी पूर्णिमांक दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना और पूजा कर अपने आप्तजनोंके साथ रात्रिमें महलकी छत पर वैठा था।। ५६।। वहाँ उस्कापात देखकर वह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक वड़ पुत्रके लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर विरकाल तक तप किया तथा अन्तमें श्रीप्रभ नामक पर्वत पर विधिपूर्वक संन्यासमरण किया।। ५०-५१।। जिससे प्रथम स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें दो सागरकी आयु वाला श्रीघर नामका देव हुआ।। ६२।। वह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त था, सात हाथ कँचा उसका शरीर था, विकिथिक शरीरका धारक था, पीतलेश्या वाला था, एक माहमें श्रास लेता था; दो हजार वर्षमें अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक आड़ार लेता था, काय-प्रवीचारसे संतुष्ट रहना था, प्रथम पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, वल तज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथिवी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कर्मके परिपाकसे प्राप्त हुए सुखका उपमोग करता हुआ वह सुखसे रहता था।। ६३-६५।।

धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें जो इप्वाकार पर्वत है उससे दक्षिणकी छोर भरतक्षेत्रमें एक अलका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है। उसमें अजितंत्रय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नामकी वह रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती थी।। प्र-प्रणा किसी एक दिन पुत्रशापिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान की पूजा की छोर रात्रिको पुत्रकी चिन्ता करती हुई सो गई। प्रातः काल नीचे लिखे हुए आठ शुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुशोभित सरावर, शङ्क और पूर्ण कलश। राजा अजितंज्यसे उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देखि! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्राप्त करोगी; बैलके देखनेसे वह पुत्र गंभीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेसे अनन्तवलका धारक होगा, चन्द्रमांके देखनेसे सबको संतुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके

१ बीतिमिथ्या-ख०,ग०। २ पुण्यम् । ३ मनसाहरत् ल०। ४ विजये क०,ख०,ग० घ०,। ५ सुखसुतप्रदा।

सरसा शङ्ख्यकादि हात्रिशाहश्रणान्वितम् । शङ्क्ष्वेन चिकणं पूर्णकुम्भाज्ञात्वा निधिशितम् ॥ ९१ ॥
तुष्टा कतिपर्यमासिस्तं श्रीभरमजीजनत् । न्यधादिजतसेनास्यां राजास्य जितविद्विषः ॥ ९२ ॥
तेन तेजस्विना राजा सदाभाद् भास्करंण वा । दिवसो विरजास्तादक् तन्जः कुलभूपणम् ॥ ९३ ॥
स्वयग्रभाख्यतीर्थेशमशोकवनमागतम् । परेषुः सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यव्यं सन्नतः ॥ ९४ ॥
शुत्वा धर्मं सतां त्याज्यं राज्यं निर्जितशत्रत्रे । प्रदायाजितसेनाय संयग्यासीत्स केवली ॥ ९५ ॥
राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि रक्तया स वशिकृतः । प्रीढ एव युवा कामं मुख्यं सीख्यमुपेयिवान् ॥ ९६ ॥
तत्युण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चिक्रिणः । यद्यसत्तत्समुत्पन्नं चेतनेतरभेदकम् ॥ ९७ ॥
चक्रमाक्षान्तदिक्चक्रमस्य तस्योद्भवेऽभवत् । पुर्नादंग्विजयो जेतुः पुरवाद्धविद्यारवत् ॥ ९८ ॥
नामुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिग्रहमूर्च्छना । पट्खण्डाधीशिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुन्नन्धि यत् ॥ ९० ॥
दुःखं स्वकर्मपाकेन मुखं तदनुपालनान् । प्रजानां तस्य साम्राज्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्यते ॥ १०० ॥
देवविद्याधराधीशमुकुटाग्रेषु सद्धर्तान् । विच्छायीकृत्य रन्नाद्धंन्तदान्नंबोच्छिखा वभौ ॥ १०१ ॥
नित्योदयस्य चेन्न स्थात् पन्नानन्दकृतो बलम् । चण्डद्युतेःकथं पाति शक्रोऽध्यक्षः स्वयं दिशम् ॥१०२॥
विधार्येधा न चेद्धि स्थापयेद्दक्षित् दिशम् । स्वयोनिदाहिना कोऽपि छचिन् केनापि रक्षितः ॥१०२॥
पालको मारको वेति नान्तकं सर्वभक्षिणम् । कि वेत्ति वेधास्तं पातु पापिनं परिकल्पयन् ॥ १०४ ॥

देखनेसे शंख-चक्र ऋादि वत्तीस लक्ष्णोंसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा।। ==-११।। स्वश्नेंका उक्त प्रकार फल जानकर रानी वहुत ही संतुष्ट हुई। तदनन्तर बुळ माह् बाद् उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्या ॥ ६२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा मुशोभित होता था जैसा कि धलिरहित दिन सूर्यसे सुशोभित होता है। यथार्थमें ऐसा पुत्र ही कुलका आभूषण होता है।। ६३।। दुसरे दिन स्वयंप्रभ नामक नीर्थंकर अशोक वनमें आये। राजाने परि-वारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 'स्तुति की, धर्मापदेश सुना और सजनोंके छोड़ने योग्य राज्य शबुत्रोंको जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी वन गया।। ६४-६५ ।। इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लच्मीने कुमार ऋजितसेनको ऋपने वश कर लिया जिससे वह युवावस्थामें ही प्रींट्की तरह मुख्य सुखोंका ऋनुभव करने लगा ॥ ६६ ॥ उसके पुण्य कर्मके उदयसे चकवर्तीके चक्ररत्न ऋादि जो-जो चेतन-श्रचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब त्राकर उत्पन्न हो गई।। ६७।। उसके समस्त दिशाओंके समृहको जीतनेवाला चक्ररत प्रकट हुआ। चकरत्रके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो गया ।। ६८ ।। इस चक्रवर्नीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था श्रीर यदापि यह छह खण्डका स्वामी था फिर भी परिमहमें। इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थामें पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्मका बन्य करनेवाला हो ॥ ६६ ॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने ऋशुभकर्मीद्यसे था श्रीर मुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक् रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना करती थी ॥ १०० ॥ देव और विद्याधर राजाओं के मुकुटों के अप्रभागपर चमकने वाले रह्मोंकी किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही मुशोभित होती थी।। १०१।। यदि निरन्तर उदय रहने वाले और कमलोंका आनिन्दित करने वाले सूर्यका वल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता ! ।। १०२ ।। विधाता श्रवश्य ही बुद्धि-हीन है क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्नेय दिशाकी रक्षाके लिए अग्निको क्यों नियक्त करता ? भला, जो श्रापने जनमदानाको जलाने वाला है उससे भी क्या वहीं किसीकी रक्षा हुई हैं ? ॥१०३॥ क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्व-

१ कुलभूष्याः क०, घ०। २ विधिवधा ग०, ल०, म०।

शुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यससमीपगः । स्वर्जाबितंऽपि सन्देशो नैर्म्हतः कस्य पाछकः ॥ १०५ ॥ १ श्वाकलीलां विलव्यालं (१) पाशहस्ता १ जलिप्रयः । स उनदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पाछकः॥१०६॥ भूमध्वजसखोऽस्थास्तुः स्वयमन्यांश्च चालयन् । पाछकः स्थापिनस्ताद्दक् स किमेकत्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥ सुरुषो न रूभते पुण्यं विपुण्यः केन पाछकः । धनेन चेददाता तत् गुग्नकोऽपि न पाछकः ॥ १०८ ॥ ईशानोऽन्त्यां दशां यातो गणने सर्वपिश्चमः । पिशाचावेष्टितो तुष्टः कथमेष दिशः पितः ॥ १०८ ॥ इत्युत्तात्व बुद्धिवैकल्यात्तत्प्रमाप्दुं प्रजापितः । व्यधादंकिममं मन्ये विश्वदिक्पाछनश्चमम् ॥ ११० ॥ इत्युत्तात्वचोमाछा विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाकान्तिदिक्चकः शकादीन् सोऽतिरुष्ट्यते ॥ १११ ॥ धनं दाने मितर्धमें शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनुभोंगे तस्य वृद्धिमवाचिरम् ॥ ११२ ॥ अपरायशमिष्ठक्वमवाधमयवर्द्धनम् । गुणान्पुष्णन् वितृष्णः सन् सुखेन सुखर्मायिवान् ॥ ११३ ॥ ऋतं वाचि दया चिरं धर्मकर्माण निर्मेष्ठः । स्वान् गुणान् वा प्रजाः पाति राजिपः केन नास्तु सः।११४॥ मन्ये नैस्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापंऽपि रिपौ नोपैति विकियाम् ॥ ११५ ॥ न हि मुरुहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदर्यकः । तादात्विकाऽपि नदाउथे सर्वे सद्व्ययकारिणः ॥ ११६ ॥

भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥ १०४ ॥ जो कुनेक स्थानपर रहता है, दीन है, सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे संदेह है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा कर सकता है ? ॥ १०५ ॥ जो जल भूमिमें विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है. जिसके हाथमें पाश है, जो जलप्रिय है-जिसे जल प्रिय है ( पश्नमें जिसे जड-मूर्व प्रिय है ) और जो नदीनाश्रय हैं समुद्रमें रहता है (पक्षमें दीन मनुष्योंका आश्रय नहीं है ) ऐसा वरुण प्रजाकी रक्षा कैसे कर सकता है ?।। १०६ ।। जो अग्निका मित्र है, स्वयं अस्थिर है और दूमरोंको चलाता रहता है उस वायुका विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सा ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है ? ।। १०७ ।। जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर मकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबर कभी किसीको धन नहीं देता तब उसे विधानाने रक्षक कैसे बना दिया १।। १०८।। ईशान अन्तिम दृशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है. पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यह एशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ? ॥ १०६ ॥ एसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाश्रीका रक्षक बनाया था और इस कारण उसे भारी ऋपयश उठाना पड़ा था। ऋव विधानाने ऋपना सारा ऋप-यश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक ऋजितसेनको समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समर्थ षनाया था।। ११०।। इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तृति करते हैं और अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि देवोंका उल्लंघन करता था।। १११।। उसका धन दान देनेमें, बुद्धि धार्मिक कार्योमें, शूरवीरता प्राणियों की रक्षामें, त्राय सुखमें और शरीर भोगोपभागमें सदा वृद्धिको प्राप्त होता रहता था॥११२॥ उसके पुण्यकी वृद्धि दसरंके आधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी षाधा नहीं श्रानी थी। इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणोंका पापण करता हुआ बड़े आरामसे सुखको प्राप्त होता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्योमें निर्मलता थी, श्रौर प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजिप क्यों न हो ? ॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करनेवाले पापी शत्रु पर भी वह विकारको क्यों नहीं प्राप्त होता ॥ ११५ ॥ उसके राज्यमें न तो कोई मूलहर था-मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदर्य था-श्रतिशय कृपण था और

१ 'कालिलेलाविलन्यालः' इति पाठो भवेत् । कलिलस्येयं जलस्य इयं कालिला सा चासौ इला चभूमि-श्रोति कालिलेला तस्यां विद्यमानो विलो गर्तसन्निमो नीचैः प्रदेशः तत्र विद्यमानो व्यालो मकरादिजन्तुरिन, इति तदर्थः । २ जलं प्रियो यस्य सः, पत्ते डलयोरभेदात् जडो मूर्तः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनामिनः स्वामी नदीनः समुद्रः स ऋाश्रयो यस्य स, पत्ते न दीनानाम् ऋाश्रय इति नदीनाश्रयः 'सह सुपा' इत्यमेन समासः ।

इति तस्मिन् महीं पाति सौराज्ये सित भूपतो । प्रजाः प्रजापति मत्वा तमैधन्त सुमेधसम् ॥ ११७ ॥ रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत् । नवयौवनसम्प्रासौ प्राप्तपुण्योदयात् प्रभोः ॥ ११८ ॥ भाजनं भोजनं शय्या चमृबंहनमासनम् । निधीरत्नं पुरुं नाट्यमिति भोगान्दशान्वभूत् ॥ ११९ ॥ श्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वान्नं सते मासापवासिने ॥ १२० ॥ श्रद्धातिनवपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम् । प्रापाश्चर्यमनाप्यं किं सदनुष्टानतत्परेः ॥ १२१ ॥ असौ मनोहरोद्याने गुणप्रभिवनेश्वरम् । परेशुः प्राप्य तत्त्रोक्तं धर्मसारं रसायनम् ॥ १२२ ॥ भात्वा नैस्वभवसम्बन्धश्रुतिबन्धप्रचोदितः । सद्यो निर्विच साम्राज्यं वितीर्य जितशत्रवे ॥ १२३ ॥ श्रेखोक्यजयनं जेतुं मोहराजं कृतोद्यमः । उराजभिर्वद्विभः सार्ख् गृहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥ श्रद्धां निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायुपाऽवधौ । नभित्तककिगिर्यप्रे शान्तकारिवमानगः ॥ १२५ ॥ अच्युत्तेनद्वोऽजनिष्टासवाद्विद्वातिस्थितिः । हस्तत्रयप्रमाणात्तनिर्धातुनुभास्करः ॥ १२६ ॥ श्रद्धां स्वन्यसम्ससेरेकादशिभराहरन् । द्वाविशतिसहस्राव्देर्मनसार्वऽऽहारमामरम् ॥ १२० ॥ तमःप्रभावधिव्यासदेशावधिविकोचनः । तत्क्षेत्रव्यापिसत्तेजावकोत्तरशरीरभाक् ॥ १२८ ॥ दिव्यभोगांश्वरं भुक्त्वा स्वायुरन्तं विश्चद्वदक् । "प्राग्भागधातकोत्वण्डे सीतादिक्षणकूलगे ॥ १२९ ॥ विषये मङ्गल्वात्यां रन्नसञ्चय<sup>द</sup>पुःपतिः । देव्यां कनकमालायां वस्त्रभः कनकप्रभः ॥ १३० ॥

न कोई तादात्यिक था-भविष्यत्का विचार न रख वर्तमानमें ही मौत उड़ानेवाला था, किन्तु सभी समीचीन कार्योमें त्यर्च करनेवाले थे।। ११६।। इस प्रकार जब वह राजा पृथिवीका पालन करता था तब सब खोर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिसान राजाको ब्रह्मा मानकर बुद्धिको प्राप्त हो रही थी।। ११७।। जब नव योवन प्राप्त हुआ। तब उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उदयसे चौदह रत्न ख्रीर नो निधियाँ प्रकट हुई थीं ।। ११८ ।। भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, ख्रासन, निधि, रज्ञ, नगर और नाट्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था।। ११६।। श्रद्धा श्रादि गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माह्र उपवास करनेवाले अरिन्द्रम नामक साधुके लिए ऋाहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-वृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको क्या दुर्लभ है ? ॥ १२०-१२१ ॥ दुसरे दिन वह राजा, गुप्तप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहं हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, ऋपने पूर्व भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। यह जितशबु नामक पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे राजात्र्योंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरितचार तप तप कर ऋायुके अन्तमें वह नभस्तिलक नामक पर्वतके अग्रभाग पर शरीर छोड़ें सोलहवें स्वर्गके शान्तकार विमानमें श्रन्युतेन्द्र हुत्रा। वहाँ उसकी वाईस सागरकी त्रायु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुत्र्योंसे रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्रलेश्या थी, वह ग्यारह माहमें एक वार श्वास लेता था, बाईस हजार षपं बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं पृथिवी तकके पदार्थी तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, वल तथा वैक्रियिक शरीर भी छठवीं पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था।। १२२-१२८।। इस प्रकार निर्मल सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला वह श्रन्युतेन्द्र चिरकाल तक स्वर्गके मुख भोग त्रायुके त्रान्तमें कहाँ उत्पन्न हुत्रा यह कहते हैं ॥ १२६॥

पूर्व धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तट पर एक मङ्गलावती नामका देश था। उसके रत्नसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी। वह श्रहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ स्वप्नों द्वारा श्रपनी सूचना देता हुत्रा पद्मनाभ नामका पुत्र

१ जिनेशितम् लः। २ स्वभाव कः, घः। स्वभवः खः, गःः, लः। ३ रामाभिः लः। ४मनिसाहार -कः, खः, घः। ५ प्राप्भागे लः। ६ रक्तसंचयभूषतिः खः।

पद्मनाभः सुतो जातस्तयोः सुस्वमपूर्वकम् । बालानुकृलपर्युप्टिविशेषैः सोऽभ्यवर्द्धतः ॥ १३१ ॥ उपयोगक्षमाशेषपर्याप्तिपरिनिष्टितम् । आरोप्य तं वतं राजा विद्यागृहमवीविशत् ॥ १३२ ॥ अभिजातपरीवारा दासहस्तिपकादिकान् । दूर्गकृत्य स निःशेषा विद्याः शिक्षितुमुखयौ ॥ १३३ ॥ तथेन्द्रियतिस्तेन परार्जायत सा यथा । निजार्थैः सर्वभावेन ननाति प्रीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ स घोमान् बृद्धमंथोगं व्यधाद् विनयवृद्धये । १विनयः शास्त्रनिर्णातः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥ तं सम्पूर्णकलं प्राप्य कान्तं सहजकृत्रिमौ । राजानं गृरुशुक्रौ वा रेजतुर्विनयौ भृश्चम् ॥ १३६ ॥ स घोमान् पोडशे वर्षे विरेजे प्राप्य यौवनम् । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥ कृत्रान्वयवयःशिक्षासम्पन्नं तमविकियम् । अभदं गजं विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रियः ॥ १३८ ॥ कृत्रान्यवयः जिनप्जापुरःसरम् । संस्कृतस्येव रन्नस्य व्यधाद् बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३८ ॥ कृत्राभिरव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयान् । रम्यं राजा तमूजां व प्रमदाभिरपुरयन् ॥ १४० ॥ तस्य सोमप्रभादानां देवीनामभवन् सुताः । शुभाः सुवर्णनाभाद्याः भास्करस्येव भानवः ॥ १४२ ॥ पुत्रपात्रादिभिः श्रीमान् पर्रातः कनकप्रभः । स्वराज्यं पालयन्नवे सुखेनान्यंशुरुद्धाः ॥ १४२ ॥ मनोहरवने धमे श्रीधराज्ञिनपुङ्गवात् । श्रुत्वा संयोज्य साम्राज्यं सूनौ संयम्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥ पद्मनाभश्च तस्त्रेव गृहीतोपासक्रवतः । श्रित्वा संयोज्य साम्राज्यं सूनौ संयम्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥ पद्मनाभश्च तस्त्रेव गृहीतोपासक्रवतः । श्रित्वा स्योज्य साम्राज्यं सूनौ संयम्य निर्वृतः ॥ १४३ ॥ पद्मनाभश्च तस्त्रेव गृहीतोपासक्रवतः । श्रुत्वा स्योज्य साम्राज्यं सुनौ संयम्य निर्वृतः ॥ १४४ ॥

उत्पन्न हुआ। पद्मनाभ, बालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥ १३८-१३१ ॥ उपयोग तथा क्षमा अपदि सब गुणीकी पूर्णता हो जानेपर राजाने उसे ब्रत देकर विद्यागृहमें प्रविष्ट कराया ।। १३२ ।। छुलीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजछुमार, दास तथा महावत त्रादिको दूर कर समस्य विद्यात्रोंके सीखनेमें उद्यम करने लगा ॥ १३३ ॥ उसने इन्द्रियों-के समृहको इस प्रकार जीत रक्षा था कि वे इन्द्रियाँ सब रूपसे ऋपने विषयोंके द्वारा केवल ऋात्मा-के साथ ही प्रेम बढ़ानी थीं ।। १३४ ।। वह बुद्धिमान् विनयकी बुद्धिके लिए सदा बुद्धजनोंकी संगति करता था। शास्त्रोंसे निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक विनय है।। १२५।। जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु और शुक्र यह अत्यन्न सुशोभित । होते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण कलाश्रोंको धारण करनेवाल श्राविशय मुन्दर उस राजकुमारको पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय मुशोभित हो रहे थे।। १३६।। वह बुद्धि-मान् राजकुमार संालहवें वर्षमें योवन प्राप्त कर ऐसा सुशोधित हुआ जैसा कि विनयवान् जिलेन्द्रिय संयमी वनको पाकर सुशाभित होता है।। १३७।। जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे रहित पुत्रका देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए । उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रत्नके समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ॥१३८-१३६॥ जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्रपक्षके आश्रयसे कलाओं हारा वालचन्द्रका पूर्ण किया जाता है उसी प्रकार बलवान राजाने उस मुन्दर पुत्रको अनेक स्त्रियोंसे पूर्ण किया था अर्थान् उसका अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था।। १४०।। जिस प्रकार सूर्यकं किरणं उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियोंके सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पुत्र-पौत्रादिसे घर हुए श्रीमान् और बुद्धिमान् राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे।। १४२।।

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधार हुए श्रीवर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्वाण प्राप्त कर लिया। १४३॥ पद्मनामने भी उन्हों जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा मन्त्रियोंके साथ स्वराष्ट्र

१ विनीतः ख॰। २ तमविक्रियः ख॰। ३ महाङ्कर्ण क॰, ग॰, घ॰। ४ विनेता वा क॰, ख॰, बा॰, घ॰। ५ तमूर्जी वा ग॰। ६ भाजनम् ग॰। ७ 'तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तनम्'।

विश्वम्महाससंस्पर्शविनोदैरितपेशलै: । कामिनीनां कलालापै: "सिवलोलैविलोकनै: ॥ १४५ ॥ अनक्षपूर्वरक्षस्य पुष्पाक्षिविनभैः । समप्रेमसमुत्पन्नैः प्रसादं प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ कामकल्पद्वुमोद्भृतं परिपक्षं फलोत्तमम् । रामाप्रेमोपनीतं सा सीमाऽऽसीत्तस्य निर्वृतं: ॥ १४० ॥ प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य फलमेतदिति स्फुटम् । प्रवोधयक्षसौ मूढानुद्यद्दांशिरभूत्सुखी ॥ १४८ ॥ सोऽपि श्रीधरसान्निध्ये बुद्ध्वा धर्मं बुधोत्तमः । संसारमोक्षयाथात्म्यमात्मन्येवमिन्त्तयत् ॥ १४० ॥ यावदौदियको भावस्तावत्त्रसंस्तिरात्मनः । स च कर्माणि तत्कर्म तावद्यावत्त्सकारणम् ॥ १५० ॥ कारणान्यपि पञ्चव मिथ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवश्यं स्यात्तत्र शेपं चतुष्टयम् ॥ १५९ ॥ असंयमे ग्रयं ह्रे स्तः प्रमादे योगसञ्ज्ञक्ष् । कथाये निःकपायस्य योग एव हि बन्धकृत् ॥ १५२ ॥ स्वस्मिन् मृणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेतोस्तन्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यित ॥ १५२ ॥ सद्यस्मिन् मृणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेतोस्तन्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यित ॥ १५२ ॥ सद्यस्मिन् मृणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात् । स्वहेतोस्तन्कृतो बन्धस्तत्र तत्र विनश्यित ॥ १५२ ॥ सद्यस्मिन् मृणस्थाने प्रयत्त्र प्रयत्ति । १५५ ॥ संसारे प्रलयं याते पापं जन्मादिलक्षणे । क्षायिकरात्मनो भावैरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥ इति तत्त्रं जिनोहिष्टमज्ञानानोऽन्धविद्यम् । अननः संसारकान्तारे दुर्गे दुःखी दुरन्तके ॥ १५६ ॥ असंयमादिकं सर्वमुज्ञित्वा कर्मकारण्य । ग्रुद्धश्रद्धादिमोक्षाङ्गपञ्चकं समुपेम्यहम् ॥ १५० ॥

और पर-राष्ट्रकी नीतिका विचार करता हुआ वह सुखसे रहने लगा॥ १४४॥ परस्परके समान प्रेमसे उत्पन्न हुए और कामदेवके पूर्व रङ्गकी शुभ पुष्पाञ्जलिके समान अत्यन्त कोमल स्त्रियोंकी विनय, हँसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर वानचीत और चब्बल चितवनींके द्वारा वह चित्तकी परम प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कल्प-बृक्ष्मे उत्पन्न हुए, स्त्रियोंके प्रेमसे प्राप्त हुए व्योर पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे अर्थान् इन्हीं भोगोपभोगोंसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था।। १४७।। ये सप मोगोपभोग पूर्वभवमें कियं हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्व मनुष्योंका स्पष्ट रीतिसे वतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था ।। १४८ ।। विद्वानोंमें श्रष्ट पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार और मोक्षका यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा॥ १४६ ॥ उसने विचार किया कि 'जब तक ऑर्ड्यक भाव रहता है तब तक आत्माको संसार-भ्रमण करना पड़ना है, श्रीद्यिक भाव नव नक रहता है जब नक कि कर्म रहते हैं श्रीर कर्म नब नक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विश्वमान रहते हैं।। १५०।। कर्मांके कारण मिध्यात्वादिक पाँच हैं। उनमें-से जहाँ मिण्यात्व रहता है वहाँ वार्याके चार कारण अवश्य रहते हैं ॥ १५१ ॥ जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कपाय और योग ये नीन कारण रहते हैं। जहाँ प्रमाद रहना है वहाँ । उसके सिवाय योग ऋोर कपाय ये दो कारण रहते हैं। जहाँ कपाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है और जहाँ कपायका अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहता है ॥ १५२ ॥ ऋपने-ऋपने गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है।। १५३।। पहले सत्ता, बन्ध श्रीर उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चान् चौदह्वें गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते हैं तथा कर्मीके नाश होनेसे संसारका नाश हो जाता है।। १५४॥ जो पाप रूप है श्रीर जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर त्र्यात्माके क्षायिक भाव ही शेप रह जाते हैं। उस समय यह त्र्यात्मा श्रपने श्रापमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है।। १५५ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा बहे हुए तत्त्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार-रूपी दुर्गम वनमें अन्धेके समान चिरकालसे भटक रहा है।। १५६ ।। अब मैं असंयम आदि कर्म-बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोश्रके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हं-धारण करता हुंग।। १५७॥

१ सवित्तासैर्वित्तोकनैः ख० । २ निभः त० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० । ४ योगसंज्ञके त० । ५ दुःखे ख० ।

इत्यन्तस्तत्वता ज्ञात्वा पश्चनाभा हिनाहिते । दत्वा सुवर्णनाभाय भग्नभर्ष बाह्यसम्पदः ॥ १५८ ॥ राजभिर्बहुभिः सार्ध संयमं प्रतिपद्य सः । समावरंश्वतुर्भेदे प्रसिद्धे सुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥ ह्यप्टकारणसम्प्राप्तभावना नामतीर्थकृत । स्विकृत्येकादशाङ्गाव्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥ सिहनिःक्रांडिनायुग्नं विधायाबुधदुस्तरम् २ । कालान्ते सम्यगाराध्य समुत्सुष्टकार्शरकः ॥ १६१ ॥ वैजयन्ते त्रयत्रिकात्मागरायुरजायन । पूर्वोक्तदेहलेश्यादिविशेषो दिन्यसीख्यभाक् ॥ १६२ ॥ वस्मन् पण्मासशेपायुष्या अगमिष्यति भूतले । द्वांपिऽस्मिन् भारते वर्षे सृपश्चन्द्वपुराधिपः ॥ १६३ ॥ इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राम्यामद्भृतोद्यः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥ वस्मधारां मुरेः प्राप्ता देवीमः परिवारिता । दिन्यवस्त्रकागलेपशयनादिसुक्वोचिता ॥ १६५ ॥ वैश्वस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वमन्त्र याममनोहरे । दृष्ट्वा पोडश संतुष्य समुत्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥ "पुण्यप्रसाधनोपेता हस्वक्त्रार्पितसम्मदा । स्वप्नान् सिहासनासीनं स्वानवाजीगमत् पतिम् ॥ १६० ॥ सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्पलानि पृथक् पृथक् । राज्ये निवेदयामास सापि सन्त्रोषसम्पन्ता ॥ १६० ॥ कान्ति लज्ञां एति कान्ति बुद्धि सौभाग्यसम्पदम् । श्राङ्गीष्टत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीषु सन्ततम् ॥ १६० ॥ भर्षापासितैकद्वयां सा शक्योगे सुराचितम् । अहमिन्द्रमतक्यांभं त्रिबोधमुपपादयत् ॥ १७० ॥ वर्दवाभ्येत्य नाक्रीशो महामन्दरमस्वके । सिहासनं समारोप्य सुरनाप्य क्षरिवारिभिः ॥ १७० ॥

इस प्रकार अन्तरङ्गमं हिताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी प्रभुता सुवर्णनाभके लिए दे दी और वहुनसे राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्ष-के कारण भूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, मोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी बनकर उसने तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया। जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते एसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्तः-में समाधिमरण-पूर्वक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तैर्तीस मागरकी आयुका धारक अह-मिन्द्र हुआ। उसके शरीरका प्रमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कह अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुखका उपभाग करता हुआ रहता था।। १५६-१६२।।

तदनन्तर जब उसकी आयु इहकी वाकी रह गई तब इस जम्बूई पिके भरत चेत्रमें एक चन्द्र-पुर नामका नगर था। उसमें इक्बाहु बंशी काइयपगात्री तथा आश्चर्यकारी वैभवको धारण करनेवाला महासेन नामका राजा राज्य करना था। उसकी महादेवीका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणाने अपने घरके आगनमें देवोंके द्वारा वरसाई हुई रत्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री ही आदि देवियाँ सदा उसे घेरे रहती थीं। देवोपनीत वस्न, माला, लेप तथा शप्या आदिके मुग्वोंका समुचित उपभाग करनेवाली रानीने चेत्रकृष्ण पद्धमीके दिन पिछली रात्रिमें सीलह स्वप्न देखकर संताप लाभ किया। सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्त्राभरण धारण किये तथा प्रसन्त्रमुख होकर सिहासन पर वैठे हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये॥ १६६-१६७॥ राजा महासेनने भी अबधिज्ञानसे उन स्वप्नोंका फल जानकर रानीके लिए पृथक्-पृथक् वतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई ॥ १६६॥ श्री ही धृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्जा, धेर्य, कीर्ति, बुद्धि और सीभाग्य-सम्पत्तिको सदा बढ़ाती रहती थीं॥ १६६॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पीपकृष्ण एकादशिके दिन शक्तयोगमें देव पृजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहमिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया॥ १७०॥ उसी समय इन्द्रने आकर महामेरकी शिखर पर विद्यमान सिहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, श्रीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब प्रकारके आभूपणोंसे विभूपित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्ठी वाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार

१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग०। प्राभवं राज्यसंपदः क०, ख०, घ०। २ विधायांबुधदुस्तरम् ल०। ३ रोषायुषा क०। ४ चण्डपुराधिपः क०, घ०। ५ पुण्यप्रसाधनोपेतो क०, ख०, ग०, घ०। ६ स्ववक्त्रार्पितसंभवा क०। ७ पौषे मितैकादश्यन्ते ग०।

विभूष्य भूषणेः सर्वेर्व्या त्रैकोष्णकिष्ठाम् । सुदा वीद्य सहस्राक्षो व्यवहारप्रसिद्धये ॥ १७२ ॥ कुळं कुवछयस्यास्य सम्भवे व्यकसत्तराम् । यतस्ततश्रकाराख्यां सार्थां चन्द्रपमं प्रभोः ॥ १७३ ॥ आनन्दनाटकं चास्य निर्वर्षामे शाचीपतिः । पुनरानीय तत्पित्रोर्पयित्वा जगत्पतिम् ॥ १७४ ॥ भोगोपभोगयोग्योग्योक्वस्तुभिः परिचर्यताम् । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥ प्रवोधमहतां खीत्वमपि निन्धं जगत्पतेः । लोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां लक्ष्मणामिमाम् ॥ १७६ ॥ पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्रापन् महाफलम् । खीतेहशी वरिष्टेति मेनिरेऽनिमिषाङ्गनाः ॥ १७७ ॥ गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिभिः । शतैर्नवभिरेपोऽभूत्तदम्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥ श्रून्यपट्कैकपूर्वायुः सार्वचापश्रतिव्यक्तिः । अवर्जन्तेव शीनांशुः कलाशेषो जगन्तुनः ॥ १७९ ॥ श्रून्यपट्कैकपूर्वायुः सार्वचापश्रतिव्यक्तिः । अवर्जन्तेव शीनांशुः कलाशेषो जगन्तुनः ॥ १८० ॥ अकारणसमुद्गुतस्मतकान्तमुखाम्बुजः । कदाचित्रस्वलन्त्यस्ततलाम्भोजसमाश्रवः ॥ १८० ॥ इत्यादिनहयायोग्यमुख्युद्धविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्रार्थ्यं सुखार्थिभिः ॥ १८२ ॥ अमृतैस्तनुमेतस्य कृतां मन्यामहे वयम् । वेषसेनि जनालापाः प्रवर्तन्ते स्म कौतुकात् ॥ १८२ ॥ आधिक्याद्वालेश्यव निर्गतेवेक्षयाप्रिया । द्रव्यलेश्या व्यमासिष्ट जित्वा पूर्णेन्दुज्ञच्चतिम् ॥ १८४ ॥ श्रासा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिवृत्तेति प्रतोपमकरोजनः ॥ १८५ ॥ श्रासा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिवृत्तेति प्रतोपमकरोजनः ॥ १८५ ॥ श्रासा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता द्युतिः । भोगभूमिनिवृत्तेति प्रतोपमकरोजनः ॥ १८५ ॥

नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थान् पृथ्वी-मण्डलका समूह ऋथवा नील-कमलोंका समूह ऋत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए उनका 'चन्द्रप्रभ' यह सार्थक नाम रक्खा।। १७१-१७३।। इन्द्रने इन त्रिलोकीनाथके ऋागे आनन्द नामका नाटक किया। तद्नन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया।। १७४।। 'तुम भागोपभोगकी योग्य वस्तुऋोंके द्वारा भगवान्की सेवा करों इस प्रकार छुवरके लिए संदेश देकर इन्द्र ऋपने स्थान पर चला गया।। १७५।। यद्यपि विद्वान लोग स्त्री-पर्यायको निन्द्य बतलाते हैं तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्यित भगवानको धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्य-वनी है, वड़ी ही पवित्र है,' इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फलको प्राप्त हुए थे तथा 'इस प्रकारकी स्त्री-पर्याय श्रेष्ठ हैं' ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था।। १७६-१७७।।

भगवान् सुपार्श्वनाथके मोक्ष जानेके बाद जब नौ सों करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका तब भगवान् चन्द्रभम उत्पन्न हुए थे। उनकी आगु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी।। १०६ ।। दश लाख पूर्वकी उनकी आगु थी, एक सौ पचास धनुप कँचा शरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह वे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तृति करता था।। १०६ ।। हि स्वामिन ! आप इधर आइयें इस प्रकार छुत्हलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी। वे उसके फैलाये हुए हाथों पर कमलोंके समान अपनी हथेलियाँ रख देते थे। उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुई मन्द सुसकानसे उनका सुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था। वे कभी मणिजटित पृथिवी पर लड़खड़ाते हुए पर रखते थे।। १८०-१८१ ।। इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य मोलीभाली शुद्ध चेष्टाओंसे वाल्यकालको बिताकर वे सुखाभिलापी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्त हुए।। १८२।। उस समय वहाँ के लोगोंमें कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा समभते हैं कि विधाताने इनका शरीर अमृतसे ही बनाया है।। १८३।। उनकी द्रव्य लेश्या अर्थान् शरीरकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बाह्य वस्तुओंको देखनेके लिए अधिक होनेसे भाव लेश्या ही बाहर निकल आई हो।। भावार्थ—उनका शरीर शुक्त था और भाव भी शुक्त-उज्जवल थे।। १८४।। उनके यश और लेश्यासे ज्योतिपी देवोंकी कान्ति छिए गई

१-स्तनुरेतस्य क०, घ०।

<sup>\*</sup>१८५ तमरूनेकादमे क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्ययं रहीकोऽधिको वर्तते, ल० पुस्तके नास्ति-'श्रामाल्यादेष पीमूपमोजी तेन तनुद्युति: । श्रमानुषी इताशेषद्युतिरित्यव्रवीजनः' ॥

षुतिस्तस्य शुनिर्वाभात् मिश्रिता रिवचन्द्रयोः । तत्सदा न्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदान्यि ॥ १८६ ॥ कुन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांशवोऽमलाः । विकासयन्ति भन्यानां मनःकुवल्याविलम् ॥ १८० ॥ सहोत्यतौ श्रियोऽनेन सोदर्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानिर्द्धजैनेरेतदन्यथा परिकल्पितम् ॥ १८८ ॥ चन्द्रस्येवोद्येऽस्यापि । सर्वसन्तापहारिणः । ह्वादते भासते वर्षते स्म लोको निराकुलः ॥ १८९ ॥ एनस्यैव गुणौर्धस्मी नमन्ये कीर्तिश्च निर्मला । कारणानुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥ महाविभूतिसम्पद्मः असजमजनमङ्गलः । सालङ्कारिकयो । वेलां कदाचिद्वनयत् कृती ॥ १९१ ॥ स्वाचित्रवाद्यपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः । कुत्रहलेक्षणायातभन्यलोकात्मदर्शनैः ॥ १९२ ॥ वादिप्रवाद्यपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः । कुत्रहलेक्षणायातभन्यलोकात्मदर्शनैः ॥ १९२ ॥ धर्माद्यो व्यवद्धत गुणाः पापाद्ययात्क्षयम् । कौमारेऽस्मिन् स्थितेऽप्येवं कि वाच्यं संयमे सित ॥१९४॥ इति द्विलक्षपञ्चाशत्सहस्त्रप्रमितैगीतैः । पूर्वे राज्याभिषेकाप्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥ नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसस्मितम् । कि तेजोऽर्कस्य तेजोऽस्य तेजखेलोक्यरक्षिणः ॥ १९६ ॥ सक्राद्योऽपि केङ्कर्यं जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत् । ऐक्षयीदिभिरेषोऽन्येर्धृतः कैरुपमीयताम् ॥ १९७ ॥ तरे कपोलयोः खाणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुलमेयिवान् ॥ १९८ ॥ तरे कपोलयोः खाणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुलमेयिवान् ॥ १९८ ॥

थी इसलिए 'भागभूमि लौट आई है' यह समभ कर लाग संतुष्ट होने लगे थे।। १८५।। (ये बाल्य अवस्थासे ही अमृतका माजन करते हैं अतः इनके शरीरकी कान्ति मनुष्योंसे भिन्न है तथा अन्य सबकी कान्तिको पराजित करती है।) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी माना सूर्य और चन्द्रमार्का मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८६ ॥ कुन्दके फलोंकी हँसी उड़ानेवाल उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल थे। इसीलिए तो व भव्य जीवोंके मनरूपी नीलकमलोंके समृहको विकसित करते रहते थे।। १८७।। लद्मी इन्होंके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्होंकी बहिन थी। 'लद्मी चन्द्रमाकी बहिन हैं? यह जो लोकमें प्रसिद्धि हैं वह अज्ञानी लोगोंने मिथ्या कल्पना कर ली है ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हिपत हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके संतापको हरनेवाले चन्द्रप्रभ भग-वानका जन्म होने पर यह सारा संसार हिपत हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है।। १=६।। 'कारणके अनुकृत ही कार्य होता है' यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पड़ता है कि इनकी लदमी और कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं। भावार्थ—उनके गुण निर्मल थे अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी।। १६०॥ जो बहुत भारी विभितिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान ऋदि माङ्गलिक कार्योंसे सजे रहते हैं श्रीर अलङ्कारोंसे सुशोभित हैं ऐसे अतिशय कुशल भगवान् कभी मनोहर वीणा वजाते थे, कभी मृदङ्ग स्त्रादि बाजोंके साथ गाना गाते थे, कभी कुनेरके द्वारा लायं हुए त्राभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा उपस्थापित पश्च आदिकी परीक्षा करते थे और कभी छुनूहलवश अपना दर्शन करनेके लिए आये हुए भव्य जीयोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे।। १६१-१६३॥ जब भगवान कौमार अवस्थामें हो थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है ? ।। १६४ ।। इस प्रकार दो लाख पचास हजार पूर्व न्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुन्दर जान पड़ने थे।। १६५।। जो अपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर सकता ऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान चन्द्रप्रभका था जो कि तीन लोककी रक्षा करते थे।। १६६।। जिन के जन्मके पहले ही इन्द्र अादि देव किङ्करता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे अन्य ऐश्वर्य त्रादिसे विरे हुए इन चन्द्रप्रभ भगवान्को किसकी उपमा दी जावे १॥ १६७॥ वे

१ चन्द्रस्येवोदयस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमञ्जनमङ्गलः ख०,ग० । सजं सावधानीकृतं मञ्जनं मङ्गलस्नानं यस्य सः इतिक-युस्तके टिप्पगी । ४ सालक्कारिकयां ख० । ५ मुरजवादिभिः ल० ।

विलोकिनीनां कान्तानामुत्मुकानां विलासकृत् । त्यागीव स सुखी जातः १सववनत्ररसतर्पणात् ॥ १९९ ॥ नान्तरायः परं तस्य कान्तावन्त्राब्जवीक्षणे । जातपङ्केरुहाशङ्केर्भमिद्धर्भमैरैविना ॥ २०० ॥ मधुपैश्वपलेलांलैर्युक्ताविचारकैः । मिलनैः किमकर्तन्यं प्रवेशो यदि लम्यते ॥ २०१ ॥ सच्युक्केन्द्रियर्तुक्तैः पूर्वैः साम्राज्यसम्पदः । चतुर्विशतिपूर्वाङ्गैः सम्मितौ क्षणवन्सुखम् ॥ २०२ ॥ सन्यां प्रयाति कालेऽसावलङ्कारगृहेऽन्यदा । प्रपश्यन् वदनाम्भोजं दर्पणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥ वत्रावधार्यनिवैदहेतुं किन्नसुखे स्थितम् । पातुकः पश्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यमः ॥ २०४ ॥ किं सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्चेदियं चला । किं यौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥२०५॥ सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरस्सरः । स एवाहं न एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥ प्रतिः सैवानुभूतिश्च हृत्तिश्चास्यां भवावनौ । परिवृत्तमिदं सर्वं पुनः पुनरनन्तरम् ॥ २०७ ॥ तत्र किं जातमप्येष्यत्काले किं वा भविष्यति । इति जानक्षदं चास्मिन्मोमुद्दीमि मुदुर्मुदुः ॥ २०८ ॥ अनित्ये नित्यबुद्धिमें दुःखे सुखमिति स्मृतिः । अगुचौ श्चिचित्यास्था परत्रात्ममितर्यथा ॥ २०९ ॥ अविद्ययेवमाक्रान्तो दुरन्ते भववारिधौ । चतुर्विधोस्दुःखोप्रदुर्गदैराहितश्चिरम् ॥ २१० ॥ इत्ययेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । काललव्धि परिप्राप्य क्षुण्णमार्गजिहासया ॥ २११ ॥ गुणाक्वं भावुको भाविकेवलावगर्मादिभिः । स्मरक्तित्थाप सन्मत्या ४संकल्येव समागमम् ॥ २१२ ॥

म्बियोंके कपोल-नलमें अथवा हाथी-दाँनके टुकड़ेमें कामदेवसे मुसकाता हुन्त्रा अपना मुख देखकर सुन्वी होते थे ।। १६८ ।। जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुन्वी होता है उसी प्रकार शृङ्गार चेप्रात्रोंको करने वाले भगवान , अपनी ओर देखनेवाली उत्पुक स्वियोंके लिए अपने मुखका रस समर्पण करनेसे मुर्खा होते थे।। १६६ ॥ मुखमें कमलकी आशङ्का होनेसे जो पास हीमें मँडरा रहे हैं ऐसे भ्रमरोंको छोड़कर स्त्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें और कुछ बाघक नहीं था।। २००॥ चक्कल सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-भ्रमर भी (पश्चमें मध्-पायी लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं तब संसारमें ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो ।। २०१ ।। इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास हजार पूर्व तथा चौबीस पूर्वाङ्गका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षणभरके समान बीत गया तब वे एक दिन त्राभूषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें ऋपना मुख-कमल देख रहे थे।।२०२-२०३।। वहाँ उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे। 'देखो यह शरीर नश्रर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईतिके समान दु:खदायी है ।। २०४ ।। वह सुख ही क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चक्कल हो. वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, ऋौर वह आयु ही क्या है जो अविधिसे सहित हो—सान्त हो ॥ २०५ ॥ जिसके ऋागे वियोग होनेवाला है ऐसा वन्धुजनोंके साथ समागम किस कामका ? मैं वही हूँ, पदार्थ वही हैं, इन्द्रियाँ भी वही हैं, प्रीति और अनुभूति भी वही है, तथा प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमें यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ इस संसारमें ऋब तक क्या हुआ है ऋौर आगे क्या होनेवाला है यह मैं जानता हूं, फिर भी बार बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चर्य है।। २०८।। मैं आज तक अनित्य पदार्थोंको नित्य सममता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थीको पवित्र मानता रहा और परको आत्मा जानता रहा ।। २०६ ।। इस प्रकार ऋज्ञानसे आकानत हुआ यह जीव, जिसका अन्त अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयक्कर रोगोंके द्वारा चिरकालसे पीड़ित हो रहा है।। २१०।। इस प्रकार काल-लब्धिको पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी इच्छासे वे बढ़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल हो गये थे।। २११।। आगे

१ स्ववक्त्रसंतर्पणात् त० ( छन्दोमङ्गः )। २ तदावधार्यं त० । ३ भवावती त० । ४ सकस्येव त० । ५ समागमे त० ।

दीक्षालक्ष्म्याः स्वयं प्राप्ता सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धतस्वं तं प्रपण सुरसंयताः ॥ २१३ ॥ यथोचितमभिष्टुत्य ब्रह्मलोकं पुनर्यथुः । नृपोऽपि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ २१४ ॥ विनिःक्रमणकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुद्ध सुरसन्धार्या शिक्षिकं विमलाह्मयात् ॥ २१५ ॥ दिनद्वयोपवासित्वा वने सर्वर्तुकाह्मये । १पौषे मास्यनुराधायामेकादश्यां महीसुजाम् ॥ २१६ ॥ सहस्रोणाप्य नैर्प्रन्थ्यं मनःपर्ययमाप्तवान् । हित्तिये दिवसे तस्मै पुरे निलननामिन ॥ २१७ ॥ सोमदत्तो नृपो गौरः प्रदायाहारमुगमम् । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपञ्चकम् ॥ २१८ ॥ सुरेस्तद्दानसन्तुप्टेरापितं स्वीचकार सः । धत्वा व्रतानि सम्पाल्य समितीस्त्यकदृण्डकः ॥ २१९ ॥ निगृहीतकपायारिर्वर्द्धमानविश्चद्धिभाक् । त्रिगुप्तः शीलसम्पन्नो गुणी प्रोक्ततपोद्वयः ॥ २२० ॥ वस्नुवृत्तिवचोभेदान्तर्त्वर्ण भावयत् । दशप्रकारधर्मस्थः पोढाशेपपरीषदः ॥ २२१ ॥ अनित्याश्चचिद्वःस्वत्वं समरन् कायादिकं मुद्धः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाश्चितः ॥ २२२ ॥ त्रीन् मासान् जिनकल्पन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्ताबागवृक्षस्य स्थित्वा पष्टोपवासमृत् ॥ २२२ ॥ करणत्रयसंयोगात् क्षपकश्रेणमाश्चितः । स्पुरन्तुरीयचारित्रो द्वयभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥ करणत्रयसंयोगात् क्षपकश्रेणमाश्चितः । स्पुरन्तुरीयचारित्रो द्वयभावविकल्पतः ॥ २२५ ॥ ३शुक्रध्यानाद्वसस्यामनुराधापराह्मके । प्रागेव निहिताशेषश्चद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२५ ॥ ३शुक्रध्यानाद्वसस्यामनुराधाराह्मके । प्रागेव निहिताशेषश्चद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२५ ॥ ३शुक्रध्यानाद्वसस्यान्या मोहाराति निहत्य सः । ४सावगाढद्दगर्योऽभाद् विच्चतुष्कादिभास्वरः ॥२२६॥

होनेवाले केवलज्ञानादि गुणोंने मुफे समृद्ध होना चाहिए "ऐसा स्मरण करते हुए वे दृतीके समान सद्बुद्धिके साथ समागमको प्राप्त हुए थे।। २१२।। मोक्ष प्राप्त करानेवाली उनकी सद्बुद्धि अपने आप दीक्षा-लच्मीको प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्वको समक लिया है ऐसे भगवान् चन्द्रप्रभके समीप लौकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तृति कर ब्रह्मस्वर्गको वापिस चले गये। तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर देवोंके द्वारा की हुई वीक्षा-कल्याणककी पूजाको प्राप्त हुए और देवोंके द्वारा उठाई हुई विमला नामकी पालकीमें सवार होकर सर्वर्त्क नामक वनमें गये। वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर पीप कृष्ण एकादशीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक हजार राजात्र्योंके साथ निर्मन्य दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरं दिन वे चर्याके लिए निलत नामक नगरमें गये। यहाँ गौर वर्णवाले सामदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवोंके द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये। भगवान श्राहिंसा त्र्यादि पाँच महाव्रतोंको धारण करते थे, ईर्या आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन वचन कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डोंका त्याग करते थे।। २१३-२१६।। उन्होंने कपायरूपी शत्रुका निग्रह कर दिया था, उनकी विशुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुप्तियोंसे युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों तपोंका धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और वचनके भेदसे निरन्तर पदार्थाका चिन्तन करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंमें स्थित रहते थे, समस्त परिपह सहन करते थे, ध्वह शरीरादि पदार्था अनित्य हैं, अशुचि हैं और दुःख रूप हैंं एसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थीमें माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोगको प्राप्त हुए थे।।२२०-२२२।। इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह विताकर व दीक्षावनमें नागवृक्षके नीचे बेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके सार्यकालका समय था श्रोर उस दिन श्रनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्यग्दर्शनको घातनेवाली प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करणरूप तीन परिणामोंके संयोगसे क्षपक श्रेणीको प्राप्त हुए। वहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही रूपसे चौथा सूद्रमसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥ २२३-२२५॥ वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्राध्यानके प्रभावसे मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यग्दर्शन अवगाढ सम्यग्दर्शन हो गया।

१ पौषमास्यतु-ल० । २ द्वितीयदिवसे ल० । ३ धर्मध्यानेद्धसद्ध्यात्या ल०, ग०, घ०, क० । ४ सावगाटहगन्त्यार्थे ल० । सावगाटहगन्त्येंऽयों ल० ।

द्वितीयग्रुक्क्ष्यानेन घातित्रितयघातकः । जीवस्यैवोपयोगास्यो गुणः घेषेष्वसम्भवात् ॥ २२० ॥ घातीति नाम तद्घातादभृद्वचतुष्टये । अघातिप्विप केषाञ्चिदेव तत्र विकोपनात् ॥ २२८ ॥ परावगाढं सम्यक्त्यं चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपञ्चकं प्राप्य सयोगः सकलो जिनः ॥ २२९ ॥ सर्वज्ञः सर्वलोकेष्ठाः सार्वः सर्वेकरक्षकः । सर्वटक् सर्वदेवेन्द्रवन्द्यः सर्वार्थदेशकः ॥ २३० ॥ चतुक्किंचत्तीशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्ट्रकन्धक्तिकृततीर्थकरोदयः ॥ २३९ ॥ देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोढाक्ष्मपक्षजः । स्वप्रभाहादिताशेषविश्वो लोकविभूषणः ॥ २३२ ॥ गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । प्रबोधकः स्थितो न्योस्नि श्रीमान् चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥ क्रीर्यपुर्येण शीर्येण भ्यदंहः सञ्चितं परम् । सिहेर्हर्तुं स्वजातेर्वा न्यूढं तस्यासनं न्यभात् ॥ २३४ ॥ केवलग्रितिवेवं मूर्तिर्जातेव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥ व्यानरेरामरेरेष प्रभाप्रकटितार्यातः । हंसांसध्यवलेर्गङ्गानरङ्गेरिव सेन्यते ॥ २३६ ॥ ध्वनिरेकोऽपि दिन्योऽस्य प्रकाशो वांग्रुमालिनः । वद्रपृणां सर्वभावानां सन्नोत्राणां प्रकाशकः ॥२३७॥ त्रिभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत् । मोक्षमार्गः पृथ्यभूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २३८ ॥ भाति पिण्डीद्रमो भर्तुरशोकः संन्नयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पक्षवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥ भाति पिण्डीद्रमो भर्तुरशोकः संन्नयादहम् । इत्याविष्कृतरागो वा पक्षवैः प्रसवैरपि ॥ २३९ ॥

उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान् अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ २२६ ॥ बारहवें गुणस्थानके अन्त्रमें उन्होंने द्वितीय हाक्तध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया कर्मौंका क्षय कर दिया । उपयोग जीवका ही ग्वास गुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया जाता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिए घातिया कहलाते हैं। उन भगवानक घानिया कर्मांका नाश हुआ था और अघातिया कर्मोंमेंसे भी कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था। इस प्रकार वे परमावगाढ़ सम्यग्दर्शन, ऋन्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि पाँच लिच्याँ पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिनेन्द्र हो गये ॥ २२७-२२६ ॥ उस समय व सर्वज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे. सबके एक मात्र रक्षक थे, भर्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय थे श्रीर समस्त पदार्थीका उपदेश देनेवाले थे।। २३०।। चौंनीम ऋतिशयोंके द्वारा उनके विशेष वैभवका उदय प्रकट हो रहा था और आठ प्रानिहार्योंके द्वारा नीर्थ कर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था।। २३१।। वे देवोंके देव थे. उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र ऋपने मुक्तुटों पर धारण करते थे. अपनी प्रभासे उन्होंने समस्त संसारको आनिन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे।। २३२।। गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदिक विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशमें स्थित थे।। २३३।। सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशांभित हो रहा था कि सिंह जातिने करता-प्रधान शूर-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए मानो उन्होंने भगवानका सिंहामन उठा रक्या था।। २३४।। समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती हुई उनके शरीरकी प्रभा एसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो गई हो ॥ २३५॥ हंसोंके कंघोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी दीर्घता प्रकट हो रही है ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो गङ्गानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों।।२३६।। जिस प्रकार सूर्यका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोंका प्रकाश कर देता है उसी प्रकार भगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थांका प्रकाश कर देती थी ॥२३७॥ भगवानुका छत्रत्रय ऐसा मुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दर्शन, सम्यन्ज्ञान श्रौर सम्यक-चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती है अन्यसे नहीं ।। २३= ।। लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके आश्रय-

१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टुणां सर्वैभावानां सगोत्राणां प्रकाशकः ख०, ग० । नराणां सर्वभावानां संश्रोतृणां प्रकाशकः ख० ।

अभात् सुमनसां वृष्टिः पतन्ती नभसो विभुम् । ताराविकिरिवायान्ती सेवितुं भिक्तिनभेरा ॥२४०॥ देवदुन्दुभयो बाढं दथ्वनुस्तर्जिताञ्चयः । दिशः श्रावितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥ अभादस्य प्रभामध्ये प्रसम्भं वक्त्रमण्डलम् । नाकनद्यामिवाम्भोजमिव वा विम्बमैन्द्वम् ॥ २४२ ॥ श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये चनुभिक्षिगृणैर्गणैः । तारागणैः शरण्डन्द्र इव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥ दश्यादिविनवन्युक्तगणेशः खत्रयदिस-१ । म्योकपूर्वघरः श्रून्यविकाष्ठाविष्ठलोचनः ॥ २४४ ॥ सून्यद्वयचतुःश्रून्यद्विक विश्वाक्तिश्वाकः । खचतुष्कैकनिर्दिष्टकेवलावगमाप्रणीः ॥ २४५ ॥ चतुर्दशसहस्रोक्तविक्तयद्वित्रपृषितः । खत्रयाष्टचतुर्ज्ञानपरिवन्परिवारितः ॥ २४६ ॥ खद्वयन्विद्वविद्वाद्वाशः सर्वसार्बद्विलक्षकः । खचतुष्काष्टवह्वयुक्तवरुणाद्यार्यकानुतः ॥ २४० ॥ व्रत्वश्वावकाभ्यर्च्यः श्राविकापञ्चलक्षकः । असङ्ख्यदेवदेवीङ्यम्त्रयंक्सङ्क्यातसेवितः ॥ २४८ ॥ प्रादक्षिण्येन भव्येशं पर्रान्येते गणाः पृथक् । ४स्वकोष्टेष्ववतिष्ठन्ति विष्ठिताञ्चलिकुड्मलः ॥२४९ ॥ सत्राकृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरन् । मुकुटाप्रमणिः स्तोत्रं द्वितीयेन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ २५० ॥ स्वार्थः सागरमेरूगं परार्थः कल्पभूरुहाम् । त्वे स्वार्थः परार्थश्च महिमा महतस्तव ॥ २५२ ॥ स्वार्थः सागरमेरूगं परार्थः कल्पभूरुहाम् । देव स्वार्थः परार्थश्च महिमा महतस्तव ॥ २५२ ॥ दश्चासि परमं सौष्ट्यमित्यस्तु भवतः "स्तवः । नन्द नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥

से ही मैं अशोक-शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फुलोंके द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ॥ २३६ ॥ आकाशसे पड़नी हुई फुलोकी वर्षा ऐसी सुशाभित हो रही थी मानो भगवानकी सेवा करनेके लिए भक्तिसे भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही त्या रही हो ॥ २४० ॥ ससुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले देवोंक नगाड़ ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे माना वे दिशाओंको यह सुना रहे हों कि भगवानने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है।। २४१।। उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतामे भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा मुशोभित होता था मानो आकाशगङ्गामें कमल हा खिल रहा हो अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्ब ही हो ।। २४२ ।। जिस प्रकार तारागणींसे सेवित शरद्-ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार बारह सभाश्रोंसे सेवित भगवान गन्धकुर्टीके मध्यमें सुशोभित हो रहे थे।। २४३।। उनके दन्त त्रादि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, त्राठ हजार अवधिज्ञानी थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवलज्ञानी थे। व चौदह हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनियोंसे विभूषित थे, त्र्याठ हजार मनःपर्यय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार छह सौ वादियोंके स्वामी थे। इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या ऋदाई लाख थी। वरुणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाएँ उनकी स्तुनि करनी थीं। नीन लाख श्रायक झोर पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं। वे असंख्यान देय-देवियोंमें स्तृत्य थे और संख्यात तिर्यख्व उनकी सेवा करते थे ॥ २४३-२४८ ॥ ये सब बारह सभाओंके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान चन्द्रप्रमको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोटोंमें बैठे थे श्रीर सभी कमलके मुकुलके समान अपने-श्रपने हाथ जोड़े हुए थे ॥ २४६ ॥

उसी सब्बय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्न हो रहा है और जिसके मुकुटके अप्रभागमें लगे हुए मणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ।। २५० ।। वह कहने लगा कि हे भगवन ! जिस रत्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय-सम्पत्ति श्राप मुक्ते भी दीजिये ।। २५१ ।। हे देव ! समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल श्रपने लिए हैं तथा कल्पवृक्षकी महिमा केवल परके लिए हैं परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने तथा दूसरे दोनोंके लिए हैं ।। २५२ ।। हे भगवन ! आप परम सुखके देनेवाले हैं ऐसी आपकी स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले आप सदा समृद्धिमान हों

सब्द्वचो वावि धर्मस्ते हृदि कृतिस्तनौ भवेत्। यस्य स त्वाहशो भूत्वा परमानन्दमञ्जते ॥ २५४ ॥ स्वयैवैकेन कर्मारीन् भुवनत्रयविद्विषः । ग्रुक्तध्यानासिना हृत्वा भुक्तिसाझाज्यर्माजतम् ॥ २५४ ॥ स्वर्षादपादपादपादपादप्तसान्द्रच्छायां समाश्रिताः । पापार्करोगधर्मोऽप्रदुःखसन्तापदूरगाः ॥ २५६ ॥ सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम् । त्वन्मताश्रितभन्यानां गोष्पदं नन्दनं वनम् ॥ २५७ ॥ फलं भिल्लोकसाझाज्यं क्रेशकृत्वरणस्मृतिः । लोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमात्मने ॥ २५८ ॥ आधाराधेयभावोऽयमनन्यसद्दशस्तव । अधःस्यं जगदाधेयमाधारस्त्वं वतद्विमः ॥ २५९ ॥ वेदकोऽसि न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पालकः । कर्तासि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसि पोषकः ॥२६०॥ त्वां नमन्तुग्तमः स्तोना गुरुश्च गुणगौरवान् । अनमन् तप्यते पापरस्तुवन् अध्यते सदा ॥ २६१ ॥ नास्तिकाः पापिनः केचिद् दैप्टिकाश्च हतोद्यमाः । त्वदीयास्वास्तिका धर्म्याः परत्र विहितोद्यमाः ॥२६२॥ सर्वत्र सर्वत् सर्वेस्त्वं सार्वसर्वंवित् । प्रकाशयति नैवेन्दुर्भानुर्वान्येषु का कथा ॥ २६३ ॥

समृद्धिमान् हों, मैं यहीं स्तुति करता हूं ॥ २५३ ॥ जो मनुष्य आपके वचनको अपने वचनोंमें, त्रापके धर्मको अपने हृदयमें और आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमें धारण करता है वह आप जैसा ही होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है।। २५४।। हे नाथ! आप अकेलेने ही शुक्तध्यान रूपी तलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे द्वेप रखनेवाले कर्मरूपी शबुश्रोंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है।। २५५ ।। हे प्रभा ! जो आपके चरणरूपी वृक्ष्मे उत्पन्न हुई सघन छ।याका आश्रय लेते हैं व पापरूपी सूर्यके रागरूपी घामके तीव दुःखरूपी संतापसे दूर रहते हैं ॥ २५६ ॥ हे देव ! यह संसार, समस्त जीवोंके लिए या ना समुद्र है या अनन्त वन है परन्तु जो भव्य आपके मतका आश्रय लंते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्दन वन है।। २५७।। हे भगवन् ! यद्यपि आपके चरणोंका स्मरण करनेसे कुछ क्रोश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य हैं। आश्चर्य है कि ये संसारके प्राणी उस महान् फलमें भी मन्द् इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ना है कि ये ऋपनी ऋात्माका हित नहीं जानते।। २५८।। है प्रभो ! ऋापका यह ऋाधाराधेय भाव अनन्यसदृश है-सर्वथा अनुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके उपर रहनेवाले आप आधार हैं। भावार्थ-जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है। दूसरे पक्षमें यह अर्थ है कि आप जगत्के रक्षक हैं अतः आधार हैं और जगत आपकी रक्षाका विषय है अतः आधेय है।। २५६।। आप सबको जानते हैं परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, त्र्याप सबके रक्षक हैं परन्तु त्र्याप किसीके द्वारा रक्षा करने यांग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके जाननेवाले हैं परन्तु त्र्याप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और त्र्याप सबका पोषण करने वाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥ २६० ॥ जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणोंके गौरवसे गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता है और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निन्दाको प्राप्त होता है ॥ २६१ ॥ हे भगवन् ! इस संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छन्द होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर श्रकर्मण्य हो रहे हैं परन्तु श्रापके भक्त लोग श्रास्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं इसलिए 'परलोक बिगड़ न जावे' इस भयसे सदा धार्मिक कियाएँ करते हैं श्रीर परलोकके सधारके लिए सदा उद्यम करते हैं ॥ २६२ ॥ सबका हिन करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह सब समय सब पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं। ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है ऋौर न सूर्य ही,

१ त्रैलोक्य ल०। २ तदमतः ल०। ३ नाप्यते ल०। ४ द्वेष्टिकाश्च ल०, ल०।

न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमात्रं शून्यमनीक्षणात् । वस्तु प्रतिक्षणं तस्वान्यत्वरूपं तवेक्षणात् ॥ २६४ ॥ अस्यात्मा बोधसद्भावात्परजन्मास्ति तत्स्मृतः । सर्वविश्वास्ति धीबृद्धेस्त्वदुपज्ञमिदं त्रयम् ॥ २६५ ॥ द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याप्यवदद्विधीः । गुणैः परिणति द्रव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थद्वक् ॥ २६६ ॥ अप्रतीपा प्रभा भाति देव देहस्य तंऽनिशम् । चन्द्रप्रभेति नामेद्रमपरीक्ष्य हरिव्यंधात् ॥ २६० ॥ इति शब्दार्थगरभीरस्तवनेन सुराधिपः । चिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेने स हृष्टधीः ॥ २६८ ॥ अथ चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवर्तयन् । सर्वान् देशान् विहृत्यार्थान् सम्मेदतलमाप्तवान् ॥ २६९ ॥ विहारमुपसंहृत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ २७० ॥ फाल्गुने शुक्कसप्तस्यां ज्येष्ठाचन्द्रेऽपराह्मके । तृतीयशुक्कध्यानेन कृतयोगिनरोधकः ॥ २७९ ॥ अयोगपदमासाय तुर्यशुक्लेन निर्हरन् । शेषकर्माणि निर्लुप्तशर्तरः परमोऽभवत् ॥ २७२ ॥ सुरा निर्वाणकल्याणपुज्ञविधिविधायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम् ॥ २७३ ॥

## शार्वृलविक्रीडितम्

सम्पूर्णः किमयं शर्ब्छश्वश्वरः किं वार्षितो।हर्पणः सर्वाथावगतेः किमेप विलसत्पीयपिण्डः पृथुः। किं पुण्याणुमयश्चयोऽयमिति यहक्त्राम्बुजं शङ्कयते सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो व्यपहरन्नंहोभयादक्षतात्॥ २७४॥

फिर, अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या हैं १॥१२६३॥ हे भगवन ! कोई भी बस्तु न नित्य है, न क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है और न अदृश्य होने में शृत्य रूप हैं किन्तु आपके दर्शनमें प्रत्येक बस्तु तस्त्र और अतस्त्र रूप—अस्ति और नास्ति रूप हैं ।। २६४॥ आतमा है, क्योंकि उसमें ज्ञानका सद्भाव है, आतमा दृसरा जन्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, और आतमा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है। हे भगवन ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके ही कहे हुए हैं ।। २६५॥ जिस प्रकार एक द्रव्यमें दृसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यसे गुण भी जुदा है ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणमन गुणोंसे ही होता है अर्थात् द्रव्यसे गुण सर्वथा जुदा पदार्थ नहीं है। इसीलिए आप यथार्थद्रष्टा हैं—आप पदार्थक स्वरूपको ठीक-ठीक देखते हैं ।। २६६ ।। हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे निराहित हो जाती हैं परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित रही आती है अतः इन्द्रने जो आपका 'चन्द्रप्रभ' (चन्द्रमा जैसी प्रभावाला ) नाम रक्खा है वह बिना परीक्षा किये ही रख दिया है ।। २६० ।। इस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गंभीर हैं ऐसे स्तवनसे प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रने अपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान माना था ।। २६८ ।।

अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देशोंमें विहार कर धर्म-तीर्थकी प्रवृत्ति करते हुए सम्मेदिशिखर पर पहुँचे ॥ २६६ ॥ वहाँ वे विहार वन्द कर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आमृत रहे ॥ २७० ॥ और फाल्गुन शुक्त सप्तमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्तध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वोत्हृष्ट सिद्ध हो गये ॥ २०१-२७२ ॥ उसी समय निर्वाणकस्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यह्मपी पण्य—खरीदने योग्य पदार्थको लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २०३ ॥

'क्या यह शरद्ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हैं, अथवा समस्त पदार्थोंको जाननेके लिए रक्खा हुआ दर्पण हैं, अथवा अमृतका शोभायमान विशालिपण्ड हैं अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह हैं इस प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग शङ्का किया करते हैं वे चन्द्रप्रम जिनेन्द्र अज्ञानान्धकारको

१-मबीच्चणात् ल०।

हेदया यस्य सृणालनालघवला श्राच्योभयी शोभते

यस्यास्येन्दुरहर्दिवं कुवलयाह्नादं विधरो ध्रुवम् ।

यह्नोघोज्ज्वलदर्गणे त्रिसमयं जीवादिकं लक्ष्यते

स श्रीमान् दिशताच्छ्रियं जिनपतिर्नेष्टाष्टकर्माप्टकः ॥ २७५ ॥

श्रीवर्मा श्रीघरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पद्मनाभोऽहमिन्द्रोऽस्मान् पातु चन्द्रमभः प्रभुः ॥ २७६ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं

परिसमासं चतुःपद्माशत्तमं पर्व ॥ ५४ ॥

----

नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥ २७४ ॥ जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी लेश्याएँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय मुशोभित हैं, जिनका मुखरूपी चन्द्रमा रात-दिन कुवलय—पृथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हिप्त करता रहता है, जिनके ज्ञानरूपी निर्मल दर्पणमें विकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट कर्मोंका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लद्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लद्मी प्रदान करें ॥ २७५ ॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजितसेन हुए, तरपश्चान अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम तीर्थकर हुए ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ २७६ ॥

इस प्रकार ऋार्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें चन्द्रप्रभ पुराणका वर्णन करनेवाला चौंवनवाँ पर्व समाप्त हुऋा ॥ ५४॥

-:8:--

## पञ्चपञ्चाशत्तमं पर्व

विधाय विपुले मार्गे विनेयांश्वामले स्वयम् । स्वयं च सुविधियोंऽभूद् विधेयान्नः स तं विधिम् ॥ १ ॥ पुष्कराह्येंन्द्रदिग्भागे १ मन्द्रप्राग्विदेहभाक् । सीतासरिदुद्वक्कूले विषयः पुष्कलावती ॥ २ ॥ तन्नाभृत्पुण्डराकिण्यां महीपक्षो महीपितः । दोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलश्चण्डविक्रमः ॥ ३ ॥ पुराणमि सन्मार्गे स स्ववृत्त्याऽकरोन्नवम् । पाश्चात्यानां तु तद्वृत्त्या पुराणः सोऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥ सम्पोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समत्रपयत् ॥ ५ ॥ स्वातुरक्तान् जनान् सर्वान् म्वगुणैः स व्यधात् सुधीः । ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रत्यष्टं सर्वभावतः ॥६॥ शेषाः प्रकृतयस्तेन विहिना विद्वताश्च याः । स्वेन स्वेनांपकारेण तार्श्चनं वृद्धिमानयन् ॥ ७ ॥ अवर्द्धन्त गुणास्तिम्मन् सद्वृत्ते शास्त्रशालिनि । मुनिवल्लच्धसंस्कारा वशुश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥ विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाश्चितैः । स्वोऽन्वभूिबरमिण्छक्षं सन्तः साधारणित्रयः ॥ ९ ॥ वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रम्थान एवायं दण्ड्याभावात्प्रजागुणात् ॥ १० ॥ रितरिष्ठिक्षसन्ताना तस्य भोग्याश्च त्रादशाः । तस्मात्स्वसुलविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः ॥ १ ॥ । ।

जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमें अनेक शिष्योंको लगाया और स्वयं लगे एवं जो सुविधि रूप हैं - उत्तम मोक्समार्गकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं व सुविधि-नाथ भगवान हम सबके लिए सुविधि—माक्षमार्गकी विधि ऋथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें ॥ १ ॥ पुष्करार्धद्वीपके पूर्व दिग्भागमें जो मेरु पर्वत है उसके पूर्वविदेह सेत्रमें सीतानदीके उत्तर तट पर पुष्कलावती नामका एक देश हैं। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता था। उस राजाने अपने भुजदण्डोंसे शत्रुओंके समृह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, वह किसी पुराने मार्गको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे हानेवाले लोगोंके लिए वही नया मार्ग पुराना है। जाना था।। २-४।। जिस प्रकार काई गोपाल अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे द्रध देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी पृथिवीका भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता था और वह पृथिवी भी द्रवीभूत हो वड़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रन आदि श्रेष्ठ पदार्थों के द्वारा उस राजाको संतुष्ट रखती थी।। ५।। वह बुद्धिमान सब लोगोंको अपने गुणोंके द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सब लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे।। ६।। उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्ताओं को नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थे।। ७।। जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस सदाचारी और शास्त्रज्ञानसे मुशाभित राजामें अनेक गुण वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोभिन होते हैं उसी प्रकार उस राजामें अनेक गुण मुशोभित हो रहे थे।। न।। वह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने श्राश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लद्मीका उपभाग करता रहा सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मीको सर्वसाधारणके उपभागके योग्य सममते हैं ॥ ६॥ नीतिके जाननेवाले राजाको इन्द्र और यमके समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणवनी थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके योग्य नहीं था।। १०।। उसके मुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभागके योग्य पदार्थ भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने सुखके विरहको कभी

१ दिग्भागमन्दर ग०, घ० । २ तादृशः ल०। ३ क्तुण्णपुण्यकः ख०, ल० ।

इति स्वपुण्यमाहात्म्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचित्महै धर्यं श्रुत्वा स्ववनपालकात् ॥ १२ ॥ जिनं मनोहरोद्याने स्थितं भूनहिताह्वयम् । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीत्य कृतार्चनः ॥ १३ ॥ विन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलिताञ्जलिः । आकर्ण्यं धर्ममुत्पक्ववोधिरेवमचिन्तयत् ॥ १४ ॥ आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्कृतासुखम् । विधायानादिकालीनमिथ्यात्वोदयदृषितः ॥ १५ ॥ अन्मादीव मदीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचर्रंश्विरम् ॥ १६ ॥ भित्वा भवकान्तारे प्रभप्यो निर्वृतेः पयः । इत्यतोऽनुभवाद्गीत्वा मुक्तिमार्गप्रपित्सया ॥ १७ ॥ स्मृत्वे धनदाख्याय वितीर्येश्वर्यमात्मनः । प्राव्याजीद् बहुभिः सार्व् राजभिर्भवभीरुभिः ॥ १८ ॥ कमादेकादशाङ्गाविधपारगो भावनापरः । बद्धवा नीर्थकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १८ ॥ विकायस्थवध्युपमातायुः सार्व्यहस्तत्रयोच्छितः । गुकुलेश्यः श्वसन् मासेर्दशिभर्वशिभर्वणी ॥ २० ॥ स्मरन् सहस्रविशत्या वत्सराणां तनुस्थितम् । भानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तपृमप्रभावधिः ॥ २२ ॥ विकायावलतेजोभिः स्वावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाप्टगुणैश्वर्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ दिर्घ तत्र सुत्वं भुक्त्वा तत्सिकत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिषः ॥ २२ ॥ इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यां क्षत्रियाप्रिमः । सुप्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥ सा देवैर्वसुधारादिप्जां प्राप्य पराधिकाम् । फाल्गुने मूलनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥ प्रभाते पोडश स्वप्नान्त्र दरनिद्वाविलक्षणा । विलोक्य तत्कलान्यात्मपत्रक्षित्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥ प्रभाते पोडश स्वप्तत्त दरनिद्वाविलक्षणा । विलोक्य तत्कलान्यात्मपत्रक्षित्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥

जानता ही नहीं था।। ११।। इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान एश्वर्यके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित हैं। वह उनकी यन्द्रनाके लिए बड़े वैभवसे गया श्रीर समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, बन्दना की तथा हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मीपदेश सुना। उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया श्रीर वह इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ श्रानादि कालीन मिध्यात्वके उदयसे दृपित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर पागलकी तरह श्रथवा मतवालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हा रहा है। जो जो कार्य ब्रात्माके लिए ब्रहितकारी हैं मोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका त्राचरण करता चला त्रा रहा है। संसाररूपी अटवीमें भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार चिन्तयन कर वह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मार्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए त्रापना ऐश्वर्य प्रदान कर संसारसे डरनेवाले त्रानेक राजात्र्योंके साथ दीक्षित हो गया।। १५-१८।। क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह कारण भावनात्र्योंके चिन्तवनमं तत्पर रहने लगा और तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमं उसने समाधिमरण धारण किया ॥ १६ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हन्ना । वहाँ बीस सागरकी उसकी त्राय थी, साढ़ेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्रलेश्या थी, दश-दश माहमें श्वास लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धम्रप्रभा पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था. विकिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर थी तथा त्र्राणिमा महिमा त्रादि त्राठ उत्कृष्ट गुणोंसे उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुत्रा था।। २०-२२।। वहाँ-का दीर्घ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उदात हुआ तब इस जम्बूडीपके भरत क्षेत्रकी काकन्दी नगरीमें इच्चाकुवंशी काश्यपगोत्री सुमीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्टरानी थी।। २३-२४।। उस रानीने देवोंके द्वारा अतिशय श्रेष्ट रबवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फाल्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मृत-नक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ-कुछ बाकी बची हुई निद्रासे मिलन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे।

१ मानसोऽर्घ्यः प्रवीचारः त•।

मार्गर्शापें सिते पक्षे जैत्रयोगे तमुत्तमम् । प्रास्त प्रतिपद्याञ्च तदैस्येन्द्राः सहामरेः ॥ २० ॥ क्षाराभिषेकं भूपान्ते पुष्पदन्ताख्यमत्रुवन् । कृन्दपुष्पप्रभाभासि देहदीष्या विराजितम् ॥ २८ ॥ सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते । एप चन्द्रप्रभस्याभृत्तदभ्यन्तर्जावितः ॥ २९ ॥ पूर्वलक्षद्वयात्मायुः क्षतचापसमुच्छितिः । रूक्षार्द्वपूर्वकार्छेऽस्य कौमारमगमत् सुष्मम् ॥ ३० ॥ अथाप्य पूज्यं साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिर्विमुः । अन्वभृत्सुख्माक्षिष्टमिष्टैः क्षिष्टेरभिष्टुतः ॥ ३१ ॥ कान्ताभिः करणैः सर्वेरमुष्माद्विधियत्सुखम् । ताभ्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां बुधैः ॥ ३२ ॥ पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यणीनर्वाणसुखमेनमर्शरमम् ॥ ३३ ॥ यः स्वर्गसारसौख्याव्यिमग्नः सन् भुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्त्र्नि यानि तं चाभ्यलापयन् ॥ ३४ ॥ अनन्तकोऽहिमिन्द्रन्वं प्राप्य तेनाप्यतृप्तवान् । सुखेनानेन चेदेष तृप्तः सौख्येष्वदं सुखम् ॥ ३५ ॥ अप्टाविशतिपूर्वाङ्गयुतलक्षार्द्वपूर्वकं । राज्यकाले गते प्रीत्या कुर्वतो दिग्विकोकनम् ॥ ३६ ॥ आपतन्तीं विलोक्योक्कामस्यासीदीदश्ची मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहतमोऽपहा ॥ ३७ ॥ इति तद्वेतुसम्भूतविमलावगमात्मकः । स्वयंबुद्धां विबुद्धः सन् तत्त्वमेवं विभावयन् ॥ ३८ ॥ स्पष्टमग्र मया इप्टं विश्वमेतद्विद्यन्तम् । कर्मेन्द्रजालिकेनैवं विपर्यस्य प्रदिशतम् ॥ ३८ ॥

स्वप्न देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्पित हुई ॥ २५-२६ ॥ मार्गशिष शुक्त प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका श्लीरमागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहिनाय और कुन्दके फुलके समान कान्तिसे सुशाभित शरीरकी दीप्तिसे विराजित उन भगवानका पुष्पदन्त नाम रक्खा ॥ २७-२६ ॥ श्री चन्द्रप्रभ भगवानके बाद जब नव्वै करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था तब श्री पुष्पदन्त भगवान हुए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥ २६ ॥ दो लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, सो धनुष ऊँचा शरीर था और पचाम लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्थान के सुख प्राप्त किये थे ॥ ३० ॥

अथानन्तर श्रच्युतेन्द्रादि देव जिसे पृज्य सममते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भग-वान्ने इष्ट पदार्थिक संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया। उस समय बड़े-बड़े पृज्य पुरुष उनकी स्तुति किया करते थे ।। ३१ ।। सब स्वियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यसे जो भगवान सुधिधिनाथको मुख मिलता था और भगवान मुविधिनाथसे उन स्त्रियोंको जो मुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें १॥ ३२॥ भगवान पुण्यवान रहें किन्तु मैं उन स्त्रियोंको भी बहुत पुण्यात्मा समकता हूँ क्योंकि मोक्षका मुख जिनके समीप है ऐसे भगवानको भी वे प्रसन्न करती थीं-कीड़ा कराती थीं।। ३३।। वे भगवान् स्वर्गके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें मग्न रहकर पृथियी पर आये थे अर्थात् स्वर्गके सुखोंसे उन्हें संतोप नहीं हुआ था इसलिए पृथिवी पर आये थे। इससे कहना पड़ता है कि यथार्थ भाग्य वस्तुएँ वही थीं जो कि भगवानको अभिलापा उत्पन्न कराती थीं-श्रच्छी लगती थीं ।। ३४ ।। जो भगवान् श्रनन्त बार श्रहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए व यदि मनुष्य-लोकके इस मुखसे संतुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सव मुखोंमें यही मुख प्रधान था ॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्रेम-पूर्वक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और अट्टाईस पूर्वोक बीत गये तब वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्का-पात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुत्रा कि यह उल्का नहीं है किन्तु मेरे श्रनादि-कालीन महामोह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है।। ३६-३७॥ इस प्रकार उस उल्काके निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्वयंबुद्ध भगवान् इस निमित्तसे प्रतिबुद्ध होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार विद-

१-स्पोष्टुतः (१) ख०।

कामशोकभयोन्मादस्वमचौर्यावपद्रताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा व्यवस्थितम् ॥ ४० ॥ न स्थास्न न शर्भ किञ्चित्र सुखं में न किञ्चन । ममाहमेव मसोऽन्यद्न्यदेवाखिलं जगत् ॥ ४१ ॥ अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम् । तथापि कोऽप्ययं मोहादाग्रहो विग्रहादिषु ॥ ४२ ॥ अहं मम ग्रुभं नित्यं सुस्रमित्यतथात्मसु । अत्मादेव विपर्यासाद श्रान्तोऽहं भववारिधौ ॥ ४३ ॥ जन्मदःखजरामृत्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मीं स तितिश्चरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ श्चिप्त्वा लौकान्तिकावासपूजी राज्यभरं सते । समतौ प्राप्तकल्याणः सरेन्द्रीः परिवारितः ॥ ४५ ॥ आरुद्ध शिविकां सूर्यप्रभाल्यां पुष्पके वने । मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्यपराह्नके ॥ ४६ ॥ दीक्षां षष्टोपवासेन संसहस्रनृपोऽगृहीत् । मनःपर्ययसंज्ञानो द्वितीयेऽह्मि प्रविष्टवान् ॥ ४७ ॥ चर्या शैलपुरे पुष्पमित्रश्चामीकरच्छविः । तत्र तं भोजयित्वाऽऽप पञ्चाश्चर्याण पार्थिवः ॥ ४८ ॥ एवं तपस्यतो याताः छाग्रस्थ्येन चतुःसमाः । मूलक्षे कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥ दिनद्वयोपवासः सन्नधस्तान्नागभूरुहः । दीक्षावने विधृताघः प्राप्तानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥ न्नत्विधामराधीशविहितातक्येवैभवः । सुनिरूपितविश्वार्थदिन्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥ विदर्भनाममुख्याष्टाशीतिसप्तर्श्विसंयुतः । श्रून्यद्वयेन्द्रियेकोक्तश्रतकेविलनायकः ॥ ५२ ॥ खद्वयेन्द्रियपञ्चेन्द्रियेकशिक्षकरक्षकः । शुन्यद्वयाब्धिकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ५३ ॥ ग्रुन्यत्रयमुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खत्रयन्येकनिर्णोतिविक्रियद्भिविवेप्टितः ॥ ५४ ॥ शून्यद्वयेन्द्रियद्वर्युक्तमनःपर्ययबोधनः । शून्यद्वयर्तुपरुघोक्तवादिवन्द्याङ्घिमङ्गलः ॥ ५५ ॥

म्बना रूप है। कर्मरूपी इन्द्रजालिया ही इसे उस्टा कर दिखलाया है।। ३५-३८।। काम, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न और चौरी आदिसे उपदुत हुए प्राणी सामने रक्वे हुए असत् पदार्थको सत समभने लगते हैं ।। ४० ।। इस संसारमें न तो कोई वस्तु स्थिर है, न ग्रुम है, न कुछ सुख देनेवाली है स्रोर न कोई पदार्थ मेरा है, मेरा तो मेरा स्रात्मा ही है, यह सारा संसार मुक्तसे जुदा है स्रोर मे इससे जुदा है. इन दो शब्दोंके द्वारा ही जो कुछ कहा जाता है वही सत्य है, फिर भी ऋद्यर्य है कि मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोंमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है।। ४१-४२।। शरीरादिक ही मैं हैं, मेरा सब सुख शुभ हैं, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थीमें जो मेरी पिपर्यय-बुद्धि हो रही हैं उसीसे मैं अनेक दःख देनेवाल जरा, मरण श्रीर मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण कर रहा हूँ । ऐसा विचार कर वे राज्य-लदमीको छोड़नेकी इच्छा करने लगे ॥ ४३-४४॥ लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की। उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया. इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया ।। ४५ ।। व उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मार्गशीर्पके शुक्षपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय बलाका नियम लेकर एक हजार राजात्र्योंके साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय-ज्ञान उत्पन्न हो गया । व दूसरे दिन आहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सवर्णके समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ४६-४८॥ इस प्रकार छद्मस्थ अवस्थामं तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष बीत गये। तदनन्तर कार्तिक शुक्क द्वितीया-के दिन सायंकालके समय मूल-नश्रत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और उसी दीक्षावनमं घातिया कर्मरूपी पापकर्मोका नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ॥४६-५०॥ चतर्णिकाय देवोंके इन्ट्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की - समवसरण बनाया और वे समस्त पदार्थीका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ वे सात ऋद्वियोंको धारण करनेवाले विदर्भ आदि अहासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेविलयोंके स्वामी थे; एक लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोंसे सेवित थे. सात हजार केवलक्कानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्भिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययक्कानियों और छह हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूजा होती थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्याको स्नादि लेकर तीन लाख

पिण्डितपिंद्विलक्षेत्राः खचतुष्काप्टविद्वमान् । घोपायांचायिकोपेतो द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ श्राविकापञ्चलक्षाच्यः सङ्ख्यातोतमरुद्गणः । तिर्यक्सङ्ख्यानसम्पद्गो गणैरित्येभिर्शिचेतः ॥ ५७ ॥ विह्वत्य विषयान् प्राप्य सम्मेदं रुद्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽप्टम्यां शुक्ले मूले पराह्मके ॥ ५८ ॥ सहस्रमुनिभिः सार्द्धं मुक्तिं सुविधिराप्तवान् । निल्मिपाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥

#### स्रग्धरा

दुर्गं मार्गं परेपां सुगममभिगमात्स्वस्य छुद्धं व्यथाद्यः
प्राप्तुं स्वर्गापवर्गां सुविधिमुपशमं चेतसा विश्वतां तम् ।
भक्तानां मोक्षलक्ष्मीपितमितिविकसत्पुष्पदन्तं भदन्तं
भास्वन्तं दन्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्तं ननामः ॥ ६० ॥

#### वसन्ततिलका

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं
सर्वोपकारि तव देव ततो भवन्तम् ।
संसारमारवमहास्थलरुहसान्द्र—
हायामहीरुहमिमे सुविधि श्रयामः ॥ ६१ ॥
याऽजायत क्षितिभृदत्र महादिपद्यः
पश्चादभृहिवि चतुर्दशकल्पनाथः ।
प्रान्ते बभूव भरते सुविधिर्मृपन्दस्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुनाव्ह्यं वः ॥ ६२ ॥
इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीने त्रिपष्टिलक्ष्मणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा—
वस्ति पञ्चपञ्चाश्वरामं पर्व ॥ ५५ ॥

#### -----

अस्सी हजार आर्थिकाओं से सहित थे, दो लाख श्रायकों से युक्त थे, पाँच लाख श्राविकाओं से पूजित थे, असंख्यात देवों और संख्यात तिर्यक्रों से सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओं से पूजित भगवान पुष्पदन्त आर्थ देशों में विहार कर सम्मेदिशाखर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रहाल अप्रमीके दिन मूल नश्चत्रमें सार्यकालके समय एक हजार मुनियों के साथ माश्चको प्राप्त हो गये। देव आये और उनका निर्वाण-कल्याणक कर स्वर्ग चले गये।। ५२-५६।।

जिन्होंने स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, जिन्होंने चित्तमें उपशम भावको धारण करनेवाल भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी उत्तम विधि वतलाई है, जो मोक्ष-लच्मिके स्वामी हैं, जिनके दाँन खिले हुए पुष्पके समान हैं, जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँनोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शान्त हैं, वचन कानोंको हरनेवाले हैं, चित्र सबका उपकार करनेवाला हैं और आप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके बीचमें 'सघन'-छायादार वृक्षके समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ॥ ६१॥

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्गमं चौदहवें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर भरतक्तेत्रमें महाराज सुविधि नामक नौवें तीर्थकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुण्पदन्त हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६२ ॥

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें पुष्पदन्त पुराणका वर्णन करनेवाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुन्ना।

# पट्पञ्चाशत्तमं पर्व

श्रीतलो यस्य सद्धमीः कर्मधर्मांश्वभीषुभिः । सन्तप्तानां शशीवासी शितलः शितलोऽस्तु नः ॥ १ ॥ पुष्करद्वीपपूर्वार्द्धमन्दरप्राग्विदेहभाक् । सीतापाक्तटवत्सस्यसुसीमानगराधिषः ॥ २ ॥ भूपतिः पद्मगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीतसन्धिवप्रहतत्ववित् ॥ ३ ॥ प्रज्ञावारिपप्रिषेकषृद्धिमद्भाज्यभूरुहः । सप्तप्रकृतिशाखाभिः फल्रत्यस्य फल्रत्रयम् ॥ ४ ॥ प्रतापवाद्धवालोल्ज्वालामालापरिस्फुरन् । चन्द्रासिधारावावाद्धिमग्नारातिमहीधरः ॥ ५ ॥ स्वयमुत्पाद्य देवेन लक्ष्मीं बुद्धशोद्यमेन च । विधाय सर्वसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥ न्यायाजितार्थसन्तपितार्थसार्थे निराकुलम् । पाति तस्मिन् धराचकं सर्वतुंसुखशालिनि ॥ ७ ॥ कोकिलालिकलालापा विलसन्पञ्चवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोद्गमलोचना ॥ ८ ॥ भवीतनीहारसज्ज्योत्स्नाहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पूर्णचन्द्रविम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ५ ॥ मलयानिलनिःश्वासा कर्णिकारतनुच्छविः । वसन्तर्श्वारिवायाता तत्सङ्गमसमुत्सुका ॥ ३० ॥ अनङ्गस्तदुलेने पञ्चवाणोऽपि निप्दुरम् । अविध्यद्वहुवाणां वा को न काल्यले वली ॥ ११ ॥

जिनका कहा हुन्ना मर्माचीन धर्म, कर्मरूपी सूर्यकी किरणोंसे संतप्त प्राणियोंक लिए चन्द्रमाके समान शीतल है-शान्ति उत्पन्न करनेवाला है व शीतलनाथ भगवान हम सबके लिए शीतल हों - शान्ति उत्पन्न करनेवाले हो ।। १ ।। पुष्करवर द्वीपके पूर्वार्ध भागमें जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशाके विदेह चेत्रमें सीनानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश हैं। उसके सुसीमा नगरमें पद्मगुल्म नामकाराजाराज्य करता था। राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड श्रीर भेद इन चार उपायोंका ज्ञाता था, सहाय, साधनापाय, देशविभाग, कालविभाग श्रीर विनिपानप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे निर्णीत संधि और विप्रह-युद्धके रहस्यको जाननेवाला था। उसका राज्य-रूपी वृक्ष बुद्धि-रूपी जलके सिख्ननसे खुव वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश श्रीर सेना इन सातप्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, ऋर्थ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर फलता रहता था।। २-४।। वह प्रनाप-रूपी वङ्वानलकी चक्कल ज्वालाओं के समृहसे अत्यन्त देदी-प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खङ्गकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पर्वतोंको <u>डुवा दिया था ।। ५ ।। उस गुणवान राजाने देव, बुद्धि श्रौर उद्यमके द्वारा स्वयं लद्दमीका उपार्जन</u> कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने याग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उप-भोग करता था ॥ ६ ॥ न्यायोपाजित धनके द्वारा याचकोंके समृहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त ऋतुत्र्योंके सुख भागनेवाला राजा पद्मगुल्म जब इस धराचक्रका-पृथिवीमण्डलका पालन करता था तब उसके समागमकी उत्मुकतासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और भ्रमरोंके मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोंके लहलहाते हुए पहन ही उसके स्रोठ थे, सुगन्धिसे एकत्रित हुए मत्ता भ्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, बुहरासे रहित निर्मल चाँदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था. मोलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छ्वास था श्रीर कनेरके फूल ही उसके शरीरकी पीन कान्ति थी।। ७-१०।। कामदेव यद्यपि शरीररहित था श्रीर उसके पास सिर्फ पाँच ही वाण थे, तो भी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही हैं क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान हो

१ कृतवर्माश्वभीषुभिः ख०। कर्मघर्माशुभीवभिः ख०। कर्म एव वर्माशुः सूर्यः तस्य अभीषयः किरणाः तैः । २ भामिनोहार ख०, ख० ।

ेस सुखेप्सुर्वसन्तर्श्राविवशिक्ततमानसः । तथा विवृद्धसम्प्रीतिराक्रीडिति निरन्तरम् ॥ १२ ॥
सापि कालानिलोद्धृता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भृतशोकव्याकुलिताशयः ॥ १३ ॥
कामो नाम खलः कोऽपि तापयत्यखिलं जगत् । पापी सकलित्तस्थो विम्रही वैविम्रहाद्विना ॥ १४ ॥
तं ध्यानानलिर्द्रग्धमखेव विद्धाम्यहम् । इत्याविर्भृतवैराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ १५ ॥
राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम् । सम्प्राप्य असर्वसङ्गाङ्गवेमुख्यं स समीयिवान् ॥ १६ ॥
विपाकसृत्रपर्यन्तसकलाङ्गधरः शर्मा । स्वीकृत्य तीर्थकृत्वाम विधाय सुन्तिरं तपः ॥ १७ ॥
सम्प्राप्य ४ जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्कल्पे सुरेनदो "रुन्द्रनैभवः ॥ १८ ॥
द्वाविशत्यव्धिमानायुः हस्तित्रतयविम्रहः । शुक्कलेश्याद्वयो मासैः सदैकादशिमः श्वसन् ॥ १९ ॥
द्वाविशतिसहस्राव्दर्मानसाहारतिर्पतः । श्रीमान् मनःभवीचारः ध्राकाम्याखण्टधागुणः ॥ २० ॥
प्राक्पष्टनरकाद् व्याप्तरृतीयज्ञानभास्वरः । तत्प्रमाणबलस्तावत् प्रकाशतनुविकियः ॥ २१ ॥
वीतबाद्यविकारोरुवरसौख्याव्धिपारगः । कलामिव किलासङ्ख्यामयमायुरशीगमत् ॥ २२ ॥
तिस्मन्भुवं समायाति पण्मासिर्थतिजीविते । द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे विषये मल याद्वये ॥ २३ ॥
राजा भद्रपुरे वंशे पुरोर्धवर्थोऽभवत् । महादेवी सुनन्दास्य तद्गृहं धनदाज्ञया ॥ २४ ॥
राजीरपुरयन् देवाः पण्मासीर्गृद्धकाद्वयाः । सापि स्वमाक्विशाप्रान्ते पाढनाल्वय मानिनी ॥ २५ ॥

जाता है ? ॥ ११ ॥ जिसका मन वसन्त-लदमीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीतिको बढ़ाता हुआ उस वसन्तलदर्माक साथ निरन्तर क्रीड़ा करने लगा ॥ १२ ॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई मैचमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार कालरूपी वायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी-नष्ट हो गई और उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुत हो गया।। १३।। वह विचार करने लगा कि यह काम बड़ा दुष्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता है, सबके चित्तमें रहता है स्रोर विम्नह-शरीर रहित होनेपर भी विश्रही—शरीरसहित (पक्षमें उपद्रव करनेवाला) है।। १४।। मैं उस कामको त्राज ही ध्यानरूपी त्राप्तिके द्वारा भस्म करता हूँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुन्ना। बह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर त्रानन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा स्रौर समस्त परिप्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया।। १५-१६।। शान्त परिणामोंको धारण करनेवाले उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीर्थंकर नाम-कर्मका बन्ध किया, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन त्राराधनात्र्यांका साधन किया तथा ऋायुके ऋन्तमें वह समाधिमरण कर ऋारण नामक पन्द्रह्वें स्वर्गमें विशाल वैभवको धारण करनेवाला इन्द्र हुन्ना ॥१७-१८॥ वहाँ उसकी त्रायु वाईस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्रलेश्याएँ थी, ग्यारह माहमें श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लक्सीमान था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य श्रादि श्राठ गुणोंका धारक था, छठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले श्रवधिज्ञानसे देदीच्य-मान था, उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी और वाह्य-विकारोंसे रहित विशाल श्रेष्ठ सुस्ररूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने ऋपनी ऋसंख्यात वर्षकी आयुको कालकी कलाके समान-एक क्षणके समान विता दिया।। १६-२२।। जव उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह गई ऋौर वह पृथिवी पर आनेके लिए उदात हुआ तव जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी मलय नामक देशमें भद्रपुर नगरका स्वामी इदवाकुवंशी राजा दृढ्रथ राज्य करता था। उसकी महारानीका नाम मुनन्दा था। कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रह्नोंके द्वारा सुनन्दाका

१ सन् सुखेप्यु-ग० । सुमुखेप्यु-ल० । २ विग्रहं विना ख० । ३ सर्वसङ्गाङ्गवैमुख्यं (सर्वपरिग्रहशरीरवि-मुखत्वं ) क०, टि० । 'सर्वसंभोगवैमुख्यम् ल० । ४ जीवितस्थान्ते ल० । ५ विशालवैभवः । ६ प्राकाम्याद्यष्ट-घीगुणः ल० । प्राकाम्यद्यष्टधागुगैः ख० । ७ कलासंख्य-ल० । = निशाप्रान्ते ल० ।

प्रविक्तन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्फलान्यवैत् । तदाबाषाढनक्षत्रे कृष्णाष्टम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥ चैत्रे स देवः स्वर्गामात् गुणैः सद्दृशतादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वार्षिग्दुर्वोदरेऽभवत् ॥ २० ॥ आदिकल्याणसल्पूजां प्रीत्यैत्य विद्युः सुराः । द्वादश्यामसिते माघे विश्वयोगेऽजनि कमात् ॥ २८ ॥ तदैवागत्य तं नीत्वा रमहामेरं महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम् ॥ २९ ॥ नवकोव्यव्धिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुर्भागे ब्युन्धिको धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥ तदभ्यन्तरवर्त्यायुरत्पन्नः कनकच्छविः । सपद्धकैकपूर्वायुर्धनुर्नवतिविद्यहः ॥ ३१ ॥ गते स्वायुश्चतुर्भागे कौमारे स्वपितः पदम् । प्राप्य प्रधानसिद्धं च पालयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥ गत्यादिश्चभनामिन सद्देशं गोत्रमुक्तमम् । आयुक्तीर्थकरोपेतमपवर्तविविज्ञतम् ॥ ३३ ॥ सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोत्कृष्टानुभवोदयात् । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ३४ ॥ स्वायुश्चतुर्थभागावशेषे हासितसंसृतिम् । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्टितम् ॥ ३५ ॥ तद्दायुश्चतुर्थभागावशेषे हासितसंसृतिम् । प्रत्याख्यानकषायोदयावसाने प्रतिष्टितम् ॥ ३५ ॥ तद्दायद्वसुत्रभूत्वोधिरित्यमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३० ॥ स तद्देतुसमुद्भूत्वोधिरित्यमचिन्तयत् । क्षणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३० ॥ स तद्देतुसमुद्भूत्वोधिरित्यमचिन्तयत् । सणं प्रत्यर्थपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम् ॥ ३० ॥ सुः स्वुः स्वित्र स्वा सौष्यमेतन् किल पुनः सुचम् । पुण्यात्विल्य महामोहः काललब्ध्या विनाभवत् ॥३९॥ क्षां किल सुन्धी सौष्ट्यमेतन् किल पुनः सुचम् । पुण्यात्विल्य महामोहः काललब्ध्या विनाभवत् ॥३९॥

घर भर दिया । मानवर्ता सुनन्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय चैत्रकृष्ण ऋष्टमीके दिन पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमें सद्वृत्तना—सदाचार ऋादि गुणोंसे उपलक्षित वह देव स्वर्गमे च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अवतीर्ण हुआ जिस प्रकार कि सद्वृत्तता-गोलाई त्र्यादि गुणोंमे उपलक्षित जलकी बूँद शुक्तिके उदरमें अवनीर्ण होती है।। २२-२७।। देवोंने आकर बंदे प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर माघकृष्ण द्वादशीके दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुन्ना ॥ २८ ॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग त्राकर उस बालकको सुमेरु पर्वत पर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रक्खा ॥२६॥ भगवान पुष्पदन्तके माक्ष चले जानेके बाद नी करोड़ सागरका अन्तर बीत जानेपर भग-वान् शीतलनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी। उनके जन्म लेनेके पहले पल्यके चौथाई भाग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था। भगवान्के शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, आयु एक लाख पूर्वकी थी और शरीर नव्बे धनुप ऊँचा था।। ३०-३१।। जब आयुके चतुर्थ-भागके प्रमाण कुमारकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ।। ३२ ।। गति ऋादि शुभ नामकर्म, साना वेदनीय, उत्तम गोत्र श्रीर श्रपचात मरणसे रहित तथा तीर्थंकर नामकर्मसे सहित श्रायु-कर्म ये सभी मिलकर उत्क्रष्ट श्रनुभाग-वन्धका उदय हानेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे श्रतः उनके सुखकी जपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ।। ३३--३४ ।। इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेप रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानावरण कपायका अन्त हो गया। महातेजस्वी भगवान् शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये। वहाँ उन्होंने देखा कि पालेका समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोंको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है ॥ ३५-३६ ॥ इस प्रकरणसे उन्हें स्रात्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है।। ३७।। अपाज मैंने दुःख, दुःखी श्रीर दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया। मोहके अनुबन्धसे मैं इन तीनोंको सुख, सुखी श्रौर सुखका निमित्त समभता रहा ॥ ३८ ॥ 'मैं सुखी हूँ, यह सुख है श्रौर यह सुख पुण्योदयसे फिर भी मुक्ते मिलेगा' यह बड़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा

१ न्यवीत् (१) ल०। २ महामेष ल०। ३ संस्रतिः ल०। ४ प्रलयं ल०।

कर्म स्यात्कि न वा पुण्यं कर्म चेत्कर्मणा कुतः । सुखं रतिविकारामिलाषदोपवतोऽङ्गिनः ॥ ४० ॥ विषयेरेव चैत्सीह्यं तेषां पर्यन्तगोऽस्म्यहम् । ततः कुतो न मे तृप्तिः मिथ्यावैषयिकं सुखम् ॥ ४१ ॥ औदासीन्यं सुखं तक सति मोहे कुतस्ततः । मोहारिरेच निर्मूछं विखयं प्रापये द्वतम् ॥ ४२ ॥ इत्याकरूम्य भ्याधात्म्यं हेयपक्षे निवेशितम् । दस्वा पुत्राय साम्राज्यं मोहिनामादरावहम् ॥ ४३ ॥ लब्धलौकान्तिकस्तोत्रः प्राप्ततत्कालपुजनः । शुक्रप्रभां समारुख सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥ पूर्वापाढे माघमासे कृष्णहादश्यक्षःक्षये । उपवासहूर्या र राजसहस्रोणैत्य संयमम् ॥ ४५ ॥ चतुर्जानो द्वितीयेऽह्वि स चर्यार्थं प्रविष्टवान् । अस्टिनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ ४६ ॥ नाम्ना नरपतिर्दत्वा परमाशं प्रमोदवान् । वितीर्णममरैस्तुप्टैः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४७ ॥ छाग्रस्थ्येन समास्तिस्रो नीत्वा बिल्वदमाश्रयः । पौपकृष्णचतुर्दृश्यां पूर्वाषाढेऽपराह्मगे ॥ ४८ ॥ दिनद्वयोपवासेन कैवरूपं कनकस्तिः। प्रापदाप्य नदा देवाः तस्य पुजामकुर्वत ॥ ४९ ॥ अनगाराख्यमुख्येकाशीनिसप्तद्धिसत्तमः । शून्यद्वययुगैकोक्तपृज्यपूर्वधरान्वितः ॥ ५० ॥ श्चन्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । शुन्यद्वयद्विसप्ताङ्कज्ञानत्रयविलोचनः ॥ ५९ ॥ श्रून्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चमावगमान्वितः । श्रून्यत्रितयपक्षेकविक्रयद्भियतीडितः ॥ ५२ ॥ खद्विकेन्द्रियसप्तोक्तमनःपर्ययसंयतः । शून्यद्वयद्विपञ्चोक्तवादिमुख्याञ्चितकमः ॥ ५३ ॥ एकोक्रतयतिवात <sup>3</sup> लक्षासम्पलक्षितः । खचतुष्काप्टबङ्ग्यक्तध 'रणाद्यार्थिकान्वितः ॥ ५४ ॥ उपासकद्विलक्षाच्यों द्विगुणश्राविकानुतः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यस्तिर्यवसंख्यानसेवितः ॥ ५५ ॥

है।। ३६।। कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवका सुख कैसे मिल सकता है ? क्योंकि यह जीव राग-द्वेप तथा अभिलापा आदि अनेक दांपोंसे यक्त है ॥ ४० ॥ यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विषयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थात सुके सबसे श्रिधिक सुख प्राप्त हैं फिर मुक्ते संतोप क्यों नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि विपय-सम्बन्धी सुख मिथ्या सुख है।। ४१।। उदामीनता ही सचा मुख है और वह उदासीनता मोहके रहते हुए कैसे हो सकती है ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शत्रुको ही शीवताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता हुँ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके योग्य और मोही जीवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना भारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया ॥ ४३ ॥ उसी समय अये हुए लीकान्तिक देवोंने जिनकी स्तृति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान् शीतलनाथ शुक्रप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतृक वनमें पहुँचे ।। ४४ ।। वहाँ उन्होंने माघकृष्ण द्वादर्शाके दिन सायंकालके समय पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमें दो उप-वासका नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके धारी भग-बान् दूसरे दिन चर्याके लिए अरिष्ट नगरमें प्रविष्ट हुए। वहाँ नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजाने बड़े हर्षेके साथ उन्हें खीरका त्राहार देकर संतुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४६-४७॥ तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके तीन वर्ष बिनाकर व एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दी दिनके उपवासका नियम लेकर विराजमान हुए। जिसमे पौपकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्वापाढ़ नक्षत्रमें सायंकालके समय सुवर्णके समान कान्तिवाले उन भगवान्ने केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ।। ४८-४६ ।। उनकी सभामें सप्त ऋद्वियोंको धारण करनेवाल अनगार स्रादि इक्यासी गणधर थे। चौदह सौ पूर्वधारी थे, उनमठ इजार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्भिके धारक सुनि उनकी पूजा करते थे, सात हजार पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, घरणा आदि तीन लाख अस्सी इजार आर्यिकाएँ उनके साथ थीं.

१ याथात्म्यदेय त० । २ उपनासद्वयो ख०, त० । ३ तचः समुप-ल•। तच्तसमुप-ता० । ४ धारणाद्या त० ।

विह्नत्य विविधान् देशान् भन्यमिथ्यादशो बहून् । सम्यक्त्वादिगुणस्थानान्यापयन् । धर्मदेशनात् ॥५६॥ सम्मेदशैलमासाद्य मासमात्रोज्यितिक्रयः । प्रतिमायोगमासाद्य सहस्रमुनिसंबृतः ॥ ५० ॥ धवलाश्वयुजाष्टम्यां पूर्वापाढेऽपराङ्क्षगः । नाशिताशेषकर्मारिः सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ५८ ॥ कृत्वा पद्धमकल्याणं देवेन्द्रा द्योतितालिलाः । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतलं संसता दिवम् ॥ ५९ ॥

शार्द्लविक्रीडितवृत्तम्

यस्योत्पादमनुष्रसादमगमचन्द्रोदयाद्वा जगत्

बन्ध्नां व्यकसन्युखानि निखिलान्यव्जानि वीष्णद्यतेः।

अर्थान् प्राप्य समीप्सितान् बहुमुदा सन्नर्थवन्तोऽथिनः

नं वन्दे त्रिदशार्चिनं रतितृपानि:शेपिणं शीतलम् ॥ ६० ॥

दिङ्मातङ्गकपोलमुलगलितैद्विस्ततामोदनै-

र्दत्यार्द्धेन्द्रनिभोज्यलोत्तिलिकास्तहत्तपर्यङ्कके र ॥

विक्रन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितेर्गायन्ति वर्णाक्षरै-

र्यस्यान्युद्धतमोहर्वारविजयं तं शीतलं संस्तुवे ॥ ६१ ॥

## रथोद्धतावृत्तम्

पद्मगुल्ममिविलेः म्तुनं गुणेरारणेन्द्रममराचिनं ततः । तीर्थकृत्मुदद्ममं द्यामयं जीतलं नमत सर्वर्शातलम् ॥ ६२ ॥

### अनुष्टुप्

शातलेशस्य तीर्थान्ते सद्धमां नाशमेयिवान् । वक्तृश्रोतृचरिष्ण्नामभावात्कालदोपतः ॥ ६३ ॥

दो लाख श्रावक श्रीर तीन लाख श्राविकाएँ उनकी श्रची तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनका स्तवन करती थीं और संख्यात तिर्येख्व उनकी सेवा करती थीं ॥ ५०-५५ ॥ असंख्यात देशोंमें विहार कर धर्मोपदेशके हारा बहुतसे भव्य मिध्यादृष्टि जीवोंको सम्यक्त्व आदि गुणस्थान प्राप्त कराते हुए व सम्मेदशिखर पर पहुँचे। वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और एक हजार मुनियांके साथ आश्विन शुक्ता श्रष्टमीके दिन सार्यकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुओंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया॥ ५६-५५॥ श्रपने शरीरकी कान्तिसे सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी स्तुति कर स्वर्गको चले गये॥ ५६॥

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे होता है। समस्त भाई-वन्धुत्रों के मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे कमल विकसित हो जाते हैं श्रोर याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर वड़े हर्षसे छत्तकृत्य हो गये उन देव पूजित, रित तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन्द्रकी में वन्दना करता हूँ स्तुति करता हूँ ॥ ६०॥ दिग्गजोंके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको मुगन्धित एवं हिपित करनेवाले मद-जलसे जिन्होंने ललाट पर ऋधंचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिकन्याएँ स्वरचित पर्योंके द्वारा जिनकी श्रत्यन्त उद्दण्ड मोहरूपी शूर-वीरको जीत लेनके गीत गाती हैं उन शीतल जिनेन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ ६१॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित श्रारण स्वर्गके इन्द्र हुए श्रौर तदनन्तर दशम तीर्थंकर हुए उन दयाछ तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको है भव्य जीवो ! नमस्कार करो ॥ ६२॥

त्रथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवान्के तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोयसे वक्ता, श्रोता और आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्मका नाश हो गया ॥६३॥

१-न्यायोजन् का । २ तद्दत्तपर्यन्तके खा । तद्दन्तिपर्यन्तके ख ।

तदा मलयदेशेशो निवसन् भदिले पुरं । राजा मेघरथस्तस्य सिवधः सस्यकीर्तिवाक् ॥ ६४ ॥ स कदावित्सभागेहे सिहासनमिधिष्ठतः । आपृच्छत सभासीनान् धर्मार्थं द्रव्यदित्सया ॥ ६५ ॥ दानेषु कतमहानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मितवाक्सारः सिव्यो दानतस्वित् ॥ ६६ ॥ दानेषु कतमहानं दत्तं बहुफलं भवेत् । इत्यतो मितवाक्सारः सिव्यो दानतस्वित् ॥ ६६ ॥ प्वापरिवराधादिद् हें हिंसाधपासनम् । प्रमाणद्वयसंपादि शक्ताक्षास्य धास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६८ ॥ सूयः संसारभीरूणां सतामनुजिप्दक्षया । ज्याख्यानं तस्य धास्त्रस्य धास्त्रदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ सुमुक्षोधेष्टतस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तद्दानमभयाद्वयम् ॥ ७० ॥ हिंसादिदोपद्रेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यसाधनम् । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसर्जनम् ॥ ७९ ॥ आभ्यामाद्यन्तदानभ्यामुभयोः कर्मनिर्जरा । पुण्यास्त्रवश्च शेपेण दातुस्तदुभयं भवेत् ॥ ७२ ॥ न ज्ञानात्सन्ति हानानि विना ज्ञानं न शास्त्रतः । उह्योदेयादितस्वावभासनं परमं हि तत् ॥ ७३ ॥ तद्वयाक्यातं श्रुतं सम्यक् भावितं श्रुद्धचुद्धये । भ्तयोहेंयं परित्यज्य हितमादाय सम्रताः ॥ ७४ ॥ मित्रमार्गं समाश्रित्य "क्रमाच्छान्तेन्द्रियाद्याः। "श्रुद्धध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥ मित्रमार्गं समाश्रित्य "क्रमाच्छान्तेन्द्रियाद्याः। "श्रुद्धध्यानमभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यमृतं पदम् ॥ ७५ ॥ सस्माद् दानेषु तच्छेष्ठं प्रदातुर्ग्वह्तामपि । निरवद्यं निजानन्दिनर्वाणपदसाधनम् ॥ ७६ ॥ अन्त्यादप्यस्यस्यसव्यस्यस्यस्यस्यसभिष्टातम् । विभिरेभिर्महादानैः प्रामोति परमं पदम् ॥ ७७ ॥

उस समय मद्रिलपुरमें मलय देशका स्वामी राजा मेघरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीति था।। ६४।। किसी एक दिन राजा मेघरथ सभा-भवनमें सिंह।सन पर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छासे सभामें बैठे हुए लोगोंन कहा ॥ ६५ ॥ कि सब दानों-में ऐसा कीन-सा दान है कि जिसके देनेपर बहुत फल होता हो ? इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा।।६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शास्त्रदान, अभयदान और अन्नदान ये तीन प्रकारके दान कहे हैं। ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले हैं अर्थात श्रन्नदानकी त्रपेक्षा त्रभयदानका त्रीर त्रभयदानकी त्रपेक्षा शास्त्रदानका बहुत फल हैं।। ६७।। जो सर्वज्ञ-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरिवरोध आदि दोषोंसे रहिन हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला हो श्रौर प्रत्यक्ष पराक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं।। ६८।। संसारके दुःखोंसे हरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छाते पूर्वोक्त शास्त्रका व्याख्यान करना शास्त्रदान कहलाता है।। ६६।। मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणों-को छोड़नेकी इच्छासे जो प्राणिपीड़ाका त्याग करता हैं उमे अभयदान कहते हैं॥ ७०॥ हिंसादि दोषोंसे दूर रहनेवाले ज्ञानी साधुत्र्योंके लिए शरीरादि वाह्य साधनोंकी रक्षाके ऋर्थ जो ग्रुद्ध ऋाहार दिया जाता है उसे आहारदान कहते हैं।।७१।। इन आदि और अन्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दोनोंको ही कर्मीकी निर्जरा एवं पुण्प कर्मका आस्त्रवहाता है और अभयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दोनों फल होते हैं।।७२।।इस संसारमें ज्ञानसे वढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्त्रके विना नहीं हो सकता । वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय ब्रन्वोंका प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ माधन है। । ७३॥ शास्त्रका अच्छी तरह व्याख्यान करना, मुनना श्रीर चिन्तवन करना शुद्ध बुद्धिका कारण हैं। शुद्ध बुद्धिके होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थको छोड़कर और हितकारी पदार्थको प्रहण कर ब्रती बनते हैं, मोक्षमार्गका अवलम्बन लेकर कम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुक्त-ध्यानका श्रवलम्बन लेकर श्रविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।। ७४-७५।। इसलिए सब दानोंमें शासदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्योंसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप मोक्ष-प्राप्तिका कारण है।। ७२।। श्रन्तिम श्राहारदानमें थांड़ा श्रारम्भ-जन्य पाप करना पड़ता है इसलिए उनकी ऋपेक्षा ऋभयदान श्रेष्ठ हैं। यह जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त

१ कीर्तिमाक् ला । २ संवादि ला । ३ हेयोपेयादि ला । ४ तदा हेयं ला , ग । ५ कमात् शातेन्द्रियाशयाः क , घ ।

इति प्राहैवमुक्तेऽपि राज्ञा तक्षावमन्यता । कपोतलेश्यामाहात्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥ तम्रेव नगरे भूतिशर्माख्यो ब्राह्मणोऽभवत् । प्रणीतदुश्रुतीः राज्ञोऽरञ्जयत्य्यमनीषया ॥ ७८ ॥ तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वशास्त्रवित् । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासीनोऽब्रवीदसौ ॥ ८० ॥ मुनीनां दुर्विधानां च दानश्र्यमिद् मतम् । भहेच्छानां महीशानां दानमस्त्यन्यदुत्तमम् ॥ ८१ ॥ भूसुवर्णादिभूिषष्ठमाचन्द्रार्कयशस्करम् । शापानुप्रहशालिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत् ॥ ८२ ॥ आर्षमत्र श्रुतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम् । इत्यानीय गृहात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत् ॥ ८३ ॥ श्रूथं तेनेक्रितज्ञेन लब्ध्वावसरमुत्यथम् । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्बद्धमन्यत् ॥ ८४ ॥ पापाभीरोरभद्रस्य विषयान्थस्य दुर्मतेः । रिज्ञतः स महीपालः परलोकमहाशया ॥ ८५ ॥ कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां श्रुचीभवन् । मुण्डशालायनं भक्त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥ भूसुवर्णादितत्य्रोक्तदानान्यदित दुर्मतिः । तं दृष्ट्या भक्तिमान् भूपममान्यः १ प्रत्युवाच तम् ॥ ८७ ॥ अनुम्रहार्थं स्वस्यातिसर्थो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृतिं प्राहुरश्च तज्ज्ञा अनुम्रहम् ॥ ८८ ॥ श्रुमहार्थं स्वस्यातिसर्थो दानं जिनैर्मतम् । स्वपरोपकृतिं प्राहुरश्च तज्ज्ञा अनुम्रहम् ॥ ८८ ॥ स्वर्य दानं प्रशंसन्ति तज्जानक्षपि कि वृथा । कुपान्नेऽर्थं विसृष्ट्रवे त्रयाणां विहतिः कृता ॥ ९० ॥ सुवीजं सुम्रभूतं च प्रक्षिसं कि तद्परे । फलं भवति सङ्केश-वीजनाश-फलाद्विना ॥ ९१ ॥

होता है।। ७७।। इस प्रकार कहें जानेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह कपातलेश्याके भाहास्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय और ही बुद्ध दान देना चाहता था।। ७८।।

उमी नगरमें एक भूतिशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था। वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे-न्वांट शास्त्र बनाकर राजाका प्रसन्न किया करता था॥ ७६॥ उसके मरने पर उसका मुण्डशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला हुत्रा। वह उस समय उसी सभामें बैठा हुआ था श्रतः मंत्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥ ५० ॥ कि ये तीन दान सुनियोंके लिए अथवा दरिद्र मनुष्योंके लिए हैं। वड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए तो दृसरे ही उत्तम दान हैं ।। ८१ ।। शाप तथा अनुप्रह करनेकी शक्तिसे मुशोभित ब्राह्मणोंके लिए, जब तक चन्द्र ऋथवा सूर्य हैं तब तक यशका करनेवाला पृथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए ॥ ६२ ॥ इस दानका समर्थन करनेवाला ऋषिप्रणीन शास्त्र भी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह ऋषने घरसे अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभामें उसे बचवा दिया ॥ ५३ ॥ इस प्रकार अभि-प्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने त्र्यवसर पाकर कुमार्गका उपदेश दिया त्र्यौर राजाने उसे बहुत माना-उसका सत्कार किया ॥ ५४ ॥ देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, विषयान्य था श्रीर दुर्बुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो गया-प्रसन्न हो गया।। ५५।। किसी समय कार्तिक मासकी पौर्णमासीके दिन उस दुर्बुद्धि राजाने शुद्ध होकर वड़ी भक्तिके साथ श्रक्षतादि द्रव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा सुवर्णादिके दान दियं। यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कहा।। ८६-८७॥ अनुमहके लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है और इस विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही श्रानुग्रह कहते हैं।। ८८ ।। पुण्य कर्मकी युद्धि होना यह श्रपना उपकार है—अनुप्रह है श्रीर परके गुणोंकी युद्धि होना परका उपकार है। स्य शब्द धनका पर्यायवाची है। धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है। यही दान प्रशंस-नीय दान है फिर जानते हुए भी श्राप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर श्राप दाता, दान श्रीर पात्र तीनोंको क्यों नष्ट कर रहे हैं।।=६-६०।। उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि उत्तर जमीनमें डाला जावेगा तो उससे संक्रोश और बीज नाश-रूप फलके सिवाय और क्या होगा?

१ महेशानां महीशाना ग० । २ प्रत्युवाचत स० । ३ श्रयस्य पुण्यकर्मणः संवृद्धिरयसंवृद्धिः, स्वीपकारः ।

सुवीजमल्पमप्युसं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तत्सहस्तगुणीभूतं वापकस्य फलं भवेत् ॥ ९२ ॥ इति भक्तेन तेनोक्तसुदाहरणकोटिभिः । घीमता तन्महीभर्तुरुपकाराय नाभवत् ॥ ९३ ॥ कालदृष्टस्य वा मन्त्रो भैपज्यं वा गतायुगः । आजन्मान्यस्य वादशों विपरीतस्य सहचः ॥ ९४ ॥ विहायादिकमायातं दानमार्गं कुमार्गगः । मूर्खप्ररूपितं दानमारातीयमवीवृतत् ॥ ९५ ॥

शार्लिकीडितम्

कन्याहस्तिमुवर्णवाजिकपिलादासीतिलस्यन्दन-क्ष्मागेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् । तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्त्रयं लुज्धो वस्तुपु भूतिशर्मतनयोऽसौ मुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥ इत्यापे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम परिसमासं पट्पञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५६ ॥

#### ----

कुछ भी नहीं ।। ६१ ।। इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले मनुष्यके द्वारा उत्तम नेत्रमें बाया जाता है तो बानेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्त होता है ।। ६२ ।। इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाको समकाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ।। ६३ ।। सो ठींक ही है क्योंकि विपरीत बुद्धिवाले मनुष्यके लिए सत्-पुरुपोंके वचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मंत्र, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए श्रोपिध, श्रोर जन्मके श्रन्थके लिए द्र्पण ।। ६४ ।। उस कुमार्गणामी राजाने प्रारम्भसे ही चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्ख मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक दानके मार्गको प्रचलित किया ।। ६५ ।। इस प्रकार लौकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्मांके पुत्र मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीर्थके श्रन्तिम समयमें दरिद्रांको अच्छा लगनेवाला—कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, श्रश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया—चलाया ।। ६६ ।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संमहमें शीतलपुराणका वर्णन करनेवाला छप्पनवाँ पर्व पूर्ण हुआ।



# सप्तपश्चादात्तमं पर्व

भेश्रेयः श्रेयेषु व नास्त्यन्यः अश्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति ४श्रेयोऽथिभिः श्रेयः श्रेयसेऽस्तु नः॥१॥ पुष्करार्द्धेन्द्रिव्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानयुत्तरे देशे नृषः श्लेमपुराधिषः ॥ २ ॥ निलन्नभनामाभूत्रमिताशेषविद्विषः । प्रजानुरागसम्पादिताचिन्त्यमिहमाश्रयः ॥ ३ ॥ पृथक्त्रभेदिनिर्णातिशक्तिस्त्रयुद्ययोदितः । शमन्यायामसम्प्राप्तक्षेमयोगोऽयमैधत ॥ ४ ॥ भूभुत्त्वमर्थवत्तस्मिन्यस्मान्त्र्यायेन पालनात् । स्थितौ सुस्थाप्य सुक्षिग्धां धरामधित स प्रजाः ॥ ५ ॥ धर्म पृत्रापरे धर्मस्तस्मिन्सन्मार्गवर्तिनि । अर्थकामौ च धम्यौ यत्तत् स धर्ममयोऽभवत् ॥ ६ ॥ एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । लोकपालोपमो दीर्घ पालयित्रक्तिलामिलाम् ॥ ७ ॥ भसहस्ताम्रवणेऽनन्तिजनं तद्वनपालकान् । अवतीर्णं विदित्वात्मपरिवारपरिष्कृतः ॥ ८ ॥ गत्वाऽभ्यव्यं चिरं स्तुत्वा नत्वा स्वोचितदेशभाक् । श्रुत्वा धर्मं समुत्यवत्त्वबुद्धिरिति स्मरन् ॥ ९ ॥ किस्मन् केन कथं कस्मात् कस्य कि श्रेय इत्यदः । अजानता मया भान्तं श्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥ शाहितो बहुधा मोहान्मयैवैप परिप्रहः । तत्त्यागाद्यदि निर्वाणं कस्मात्कालविलम्बनम् ॥ ११ ॥ इति नामा सुपुत्राय पुत्राय गुणशालिने । दत्त्वा राज्यं समं भूयैर्बहुभिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥ श्रिक्षित्रैकवानभधाम सन् । संन्यस्याजित कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः ॥ १३ ॥ शिक्षितैकादशाङ्गोऽसौ,र्तार्थकृत्वामधाम सन् । संन्यस्याजित कल्पेऽन्ते सुराधीशोऽच्युताह्वयः ॥ १३ ॥

जो त्राश्रय लेने याग्य हैं उनमें श्रेयान्सनाथको छोड़कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा ऋौर दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है-इस तरह कल्याणके अभिलापी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान् श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १॥ पुष्करार्ध द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह ज्ञेत्रके सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर त्रेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शत्रुश्रोंको नम्र करनेवाला तथा प्रजाके । अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत निलनप्रभ नामका राजा राज्य करता था।। २-३।। पृथक्-पृथक् तीन भेदोंके द्वारा जिनका निर्णय किया गया है ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उदयोंसे जो अभ्युदयको प्राप्त है तथा शान्ति और परिश्रमसे जिसे जेम श्रीर योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था।। ४।। वह राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करता था ऋौर स्नेह पूर्ण पृथिवीको मर्यादामें स्थित कर उसका भूभृतपना सार्थक था।। ५।। समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामें धर्म तो धर्म ही था, किन्तु अर्थ तथा काम भी धर्म-युक्त थे। अतः वह धर्ममय ही था।। ६।। इस प्रकार स्वकृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खान स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त पृथिवीका दीर्घकाल तक पालन करता रहा ॥७॥ एक दिन वनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्राम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं तो वह अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर सहस्राम्रवणमें गया। वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनन्तर धर्मी पदेश सुनकर उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्त्रा जिससे इस प्रकार चिन्तवन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त जन्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकारका परिग्रह इकट्ठा कर रक्खा है वह मोह वश ही किया है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय वितानेसे क्या लाभ है १ ॥ ५-११ ॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत-से राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया।। १२।। ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीर्थंकर नाम-

१ अयणीयः । २ अयेषु ग्राश्रयणीयेषु । ३ श्रेयसः एकादशतीर्थकरात् । ४ कल्याणार्थिभिः । ५ सहस्राम्यने ल । ६ सुपुत्राय सुपुत्रगुणशालिने ख ०, ग०, ल ० ।

पुष्पोत्तरिवमानेऽसौ द्वाविंशत्यिविधजीवितः । इस्तत्रयममाणाङ्गः प्रोक्तलेश्यादिभिर्युतः ॥ १४ ॥ वेवीभिदिंग्यभावाभिः कमनीयाभिरन्यहम् । भवसाराणि सौल्यानि तत्र प्रीत्यान्यभूचिरम् ॥ १५ ॥ कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारसौल्यपर्यन्तसन्तोषात्समतीयिवान् ॥ १६ ॥ अनुभूय सुखं तिस्मन् तस्मक्षत्रागमिष्यित । द्वीपेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥ इक्ष्ताकुवंशिविष्यानो विष्णुनामास्य वल्लमा । नन्दा पण्माससम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ १८ ॥ उपेध्ठे मास्यसिते पष्ट्यां श्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववन्त्रावेशिनागेन्द्रात्स्वप्नानैक्षिष्ट पोडश ॥ १९ ॥ तत्कलान्यवन्त्रध्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम् । तदैवायातदेवेन्द्रविहितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥ नवमासान् वधोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कृष्णैकाद्वयां त्रिज्ञानधारिणम् ॥२१॥ विष्णुयोगे महाभागमस्ताच्युतनायकम् । मेघावलीव सद्वृष्टिविशेषं विश्वनुष्टये ॥ २२ ॥ तदुद्भवे प्रसद्वानि मनांसि सकलाङ्गनाम् । जलस्थलानि वा । सद्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥ अधिनो धनसन्तृष्या धनिनो दीनतर्पणैः । ते च ते चेष्टसम्भोगान्सोद्धवाः अस्युत्तदुन्नवे ॥ २४ ॥ तदा सर्वत्वस्त्र स्वैः स्वैभाविर्मनोहरैः । प्रादुर्वमृतुः सम्भूय सर्वाङ्गसुखहेतवः ॥ २५ ॥ सरोगाः प्रापुराराग्यं शोकिनो वीतशोकताम् । धमिष्टतां च पापिष्टाश्वित्रमीशसमुद्भवे ॥ २६ ॥ जनस्य चेद्यं तोषस्तदानीमितिमात्रया । पिघोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥

कर्मका बन्ध किया और ऋायुके ऋन्तमें समाधिमरण कर सोलहवें ऋच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तार विमान-में ऋच्युत नामका इन्द्र हुआ। वहाँ वाईस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था, श्रीर ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिसे सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भावों-को धारण करनेवाली सुन्दर देवियोंक साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तामसे उत्ताम सुखाका बड़ी प्रीतिसे उपभोग किया ॥ १५ ॥ कल्पातीत—सालहवें स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र विराग हैं --राग रहित हैं और अन्य देव अल्प मुखवाले हैं इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोंसे संतुष्ट होकर वह श्रपनी श्राय व्यतीत करता था।। १६।। वहाँ के सुख भागकर जब वह यहाँ श्रानेके लिए उद्यत हुआ तब इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें सिहपुर नगरका स्वामी इच्वाकु वंशमे प्रसिद्ध विष्णु नामका राजा राज्य करता था।।१७।। उसकी वल्लभाका नाम मुनन्दा था। मुनन्दाने गर्मधारणके छह माह पूर्वसे ही रबवृष्टि ऋादि कई तरहकी पूजा प्राप्त की थी।।१८।। ज्येष्ठकुष्ण प्रष्ठीके दिन अवण नक्षत्रमें प्रातःकालके समय उसने सोलह स्वप्न तथा श्रपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ॥ १६ ॥ पतिसे उनका फल जानकर वह बहुत ही इपको प्राप्त हुई। उसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भ-कल्याणकका महोत्सव किया।। २०।। उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली मुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिता कर फाल्गुनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्य-तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम बृष्टिको ज्लान करती है।। २१-२२।। जिस प्रकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीच ही प्रसन्न-स्वच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सव जीवोंके मन प्रसन्न हो गये थे-हर्षसे भर गये थे।। २३।। भगवानका जन्म होनेपर याचक लोग धन पाकर हर्षित हुए थे, धनी लोग दीन मनुष्योंको संतुष्ट करनेसे हपित हुए थे और व दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे।।२४॥ उस समय सब जीवोंको मुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट हुई थीं।। २५ ।। बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो गये थे, शोकवाल शोकरहित हो गये थे, श्रीर पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे।। २६।। जब उस समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष हो रहा था तब माता-पिताके संनोपका प्रमाण कीन

१ 'वा स्यादिकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समुश्चये' इति कोशः ! २ दीनतर्पणात् ग० । ३ सोद्धवाः सहर्षाः "सृण उद्भव उत्सवः" ।

स्वश्रमुविधा देवाः कृत्या तेजोमयं जगत् । स्वाङ्गाभरणभाभौरेरापतन्ति स्म सर्वतः ॥ २८ ॥ नेदुर्वृन्दुभयो हृद्याः पेतुः कुसुमवृष्टयः । नेदुरामरनर्तक्यो जगुः स्वादुः "युगायकाः ॥ २९ ॥ लोकोऽयं देवलोको वा ततश्रात्यद्भुतोद्यः । अपूर्वः कोऽप्यभूद्वेति तदासन् "युसदां गिरः ॥ ३० ॥ अपितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सद्भूषणादिभिः । शची देवीं च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बालकम् ॥ ३१॥ ऐरावतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलीलः स सम्प्राप्य महामेहं महौजसम् ॥ ३२ ॥ पञ्चमावारपारात्तक्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य विभूष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥ ततः पुरं समानीय मातुरक्के निधाय तम् । सुराधीशः सुरैः सार्क्षं प्रमुचार सुरालये ॥ ३४ ॥ गुणैः सार्क्षमद्वद्वन्त तदास्यावयवाः ग्रुभाः । क्रमात्कान्ति प्रपुष्यन्तो बालचन्द्रस्य वांग्रुभिः ॥ ३५ ॥ स्वत्रयर्तृपक्षत्रंपड्वत्सरशताब्धिभः । जनसागरकोट्यन्ते पल्यार्क्षे धर्मसन्ततौ ॥ ३६ ॥ व्यच्छिन्नायां तदभ्यन्तरायुः श्रेयःसग्रद्भवः । पञ्चग्रन्ययुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥ वापार्शातिसग्रन्तेषो बलोजस्तेजसां निधिः । एकविंशतिलक्षाब्दकोमार सुखसागरः ॥ ३८ ॥ प्राप्य राज्यं सुरैः पृत्यं सर्वलोकनमस्कृतः । तपंयावचनद्वत्रसर्वान् द्वितान् मानुवत्तपन् ॥ ३८ ॥ तजोमहामणिवार्द्विग्राम्भीर्यं मलयोद्धवः । श्रीत्यं धर्म इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरोष्टिरम् ॥ ४० ॥ प्राग्जन्मसुकृतायेन कृतायां सर्वसग्रपदि । बुद्धिपौर्वयोव्यांश्विस्तस्याभूद्धर्मकामयोः ॥ ४१ ॥

वता सकता है ? ।। २७ ।। शीघ ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके समृह्मे समस्त संमारको तेजोमय करते हुए चारों त्रोरमे आ गये।। २८।। मनोहर दुन्दुभियाँ बजने लगीं, पुष्प-वर्षाएँ होने लगीं, देव-नर्विक्याँ नृत्य करने लगीं और स्वर्गके गवैया मधुर गान गाने लगे ॥ २८ ॥ 'यह लोक देव लोक है अथवा उससे भी ऋधिक वैभवको धारण करनेवाला कोई दूसरा ही लोक हैं इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे।। ३०।। सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्ताम आभूपणादिसे भगवानके माता-पिनाका संतृष्ट किया और इन्द्राणीने मायासे माताको संतृष्ट कर जिन-वालकको उठा लिया ॥ ३१ ॥ सीधर्मेन्द्र जिन-वालकको ऐरावत हाथीके कन्धे पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक महा-तेजस्वी महामेरु पर्वत पर पहुँचा ॥ ३२ ॥ वहाँ उसने पञ्चम क्षीरसमुद्रमे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोंके समृहसे भगवानका अभिषेक किया, आभूषण पहिनाय और बड़ हर्पके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रक्तवा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पर्वतसे लौटकर नगरमें त्राया और जिन-बालकको माताकी गोदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुत्रा स्वर्ग चला गया।। ३४।। जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाके अवयव बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोंके साथ-साथ उस समय भगवानके शरीरावयव बढ़ते रहते थे ॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवान्के मोक्ष जानेके वाद जब सो सागर श्रीर छ्यासठ लाख छब्बीस हजार वर्ष कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पत्य तक धर्मकी परम्परा दूटी रही तब भगवान् श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। उनकी कुल त्रायु चौरासी लाग्व वर्षकी थी। शरीर सुवर्णके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई ऋस्सी धनुप की थी, तथा स्वयं वल, त्रोज त्रीर तेजके भंडार थे। जब उनकी बुमारावस्थाके इकीस लाख वर्ष बीत चुके तव मुखके सागर स्वरूप भगवान्ने देवोंके द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया। उस समय सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संतृप्त करते थे और अहंकारी मनुष्योंको सूर्यके समान संतापित करते थे ।।३६-३६।। उन भगवान्ने महामणिके समानअपने त्रापको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्मके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रत-स्वरूप बनाया था।। ४०।। पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य-कमें ते उन्हें सर्व प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि श्रौर पौरुषकी व्याप्ति

१ स्वर्गगायकाः । युनायकाः ख० । युगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति युसदः तेषाभ् देवानाम् । ३ माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ, एकशेषः । ४ प्रसन्नो भूत्वा । ५ श्रार जगाम । ६ कौमारे सुन्त० । ७ पूर्वजन्मसुविहितपुण्यकर्मणा ।

तथा शुभिवनोदेषु देवै: पुण्यानुबन्धिषु । सम्पादितेषु कान्ताभिदिंगान्यास्मतोऽगमन् ॥ ४२ ॥
एवं पञ्चलपक्षान्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकालेऽयमन्येषुर्वसन्तपरिवर्तनम् ॥ ४३ ॥
विलोक्य किल कालेन सर्व मासीकृतं जगत् । सोऽपि कालो व्ययं याति क्षणादिपरिवर्तनैः ॥ ४४ ॥
कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेतिहनश्वरम् । शाश्वतं न पदं यावत् प्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥
इति स चिन्तयन् लब्धस्तुतिः सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥
प्राप्य निष्क्रमणस्नानमारुद्ध विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाद्धां त्यक्ताहारो दिनद्वयम् ॥ ४० ॥
प्राप्य निष्क्रमणस्नानमारुद्ध विमलप्रभाम् । शिविकां देवसंवाद्धां त्यक्ताहारो दिनद्वयम् ॥ ४० ॥
श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं सुक्तयेऽविशत् ॥ ४९ ॥
तस्मै हेमयुतिर्नन्दभूपतिर्भक्तिपूर्वकम् । द्वाऽत्रं प्राप्य सत्पुण्यं पञ्चाश्रयाण्यव्ययधीः ॥ ५० ॥
दिस्वत्सरमानेन द्धार्थस्थ्ये गतवत्यसौ । सुनिर्मनोहरोद्धाने तुम्बरद्वमसंश्रयः ॥ ५९ ॥
दिनद्वयोपवासेन माघे मास्यपराह्मगः । अवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यसुद्पाद्यत् ॥ ५२ ॥
सससप्तिकुन्ध्वादिगणभृद्वृन्दवेष्टिनः । श्र्म्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्विनः ॥ ५४ ॥
खद्वयद्वयप्टवार्धुक्तशिक्षकोत्तमप्रितः । श्र्म्यद्वयानलैकोक्तसर्वपूर्वधरान्विनः ॥ ५५ ॥
श्रव्यद्वयेन्द्वर्यक्त्रपञ्चमज्ञानभास्तरः । श्र्म्यत्रिकेकाल्येयविक्तियद्धिवभूपितः ॥ ५६ ॥

सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी। भावार्थ-जन्हें अर्थकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी।। ४१।। देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी शुभ विनोदोंमें स्वियोंके साथ कीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे।। ४२।। इस प्रकार वयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तदनन्तर किसी दिन बसन्त ऋतका परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको प्रस्त कर रक्ता है वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस पदार्थमें स्थिरता रह सकती है ? यथार्थमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद-अवि-नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ? ॥ ४३-४५ ॥ भगवान् ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवों-ने आकर उनकी स्तृति की। उन्होंने श्रंयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला महाभिषेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर मनाहर नामक महान् उद्यानकी श्रोर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण नक्षत्रमें एक हजार राजाओंक साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्ययक्षान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भाजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया।। ४६-४६॥ वहाँ उनके लिए सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूर्वक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ।। ५० ।। इस प्रकार छदास्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके , उपवासका नियम लेकर तुम्बर वृक्षके तीचे बैठे और वहीं पर उन्हें मायकृष्ण अमावस्याके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ५१-५२।। उसी समय अनेक ऋद्वियोंसे सहित चार निकायके देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ।। ५३ ॥

भगवान कुन्धुनाथ, कुन्धु आदि सतहत्तर गणधरों समूहसे धिरे हुए थे, तेरहसी पूर्वधारियों से सिहत थे, अङ्तालीस हजार दो सी उत्तम शिक्षक मुनियों के द्वारा पृजित थे, छह हजार अवधि-ज्ञानियों से सम्मानित थे, छह हजार पाँचसों केवलज्ञानी रूपी सूर्यों से सिहत थे, ग्यारह हजार विक्रया-ऋद्धि के धारकों से सुशोभित थे, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियों से युक्त थे, और पाँच हजार मुख्य वादियों से सेवित थे। इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी हजार मुनियों से सिहत थे। इनके सिबाय षट्सहस्तप्रमाप्रोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । ज्ञून्यन्नितयपञ्चोक्तवादिमुख्यसमान्नितः ॥ ५७ ॥ ज्ञून्यन्नययुगाष्टोक्तपिण्डताखिललक्षितः । खवतुष्टयपङ्गैकधारणाद्यार्थिकार्वितः ॥ ५८ ॥ द्विलक्षोपासकोपेतो द्विगुणभ्राविकार्वितः । पूर्वोक्तदेवतिर्यक्को विहरन् धर्ममादिशन् ॥ ५९ ॥ सम्मेदगिरिमासाद्य निष्क्रियो मासमास्थितः । सहस्रमुनिभिः सार्वं प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ पौर्णमास्या भनिष्ठाया दिनान्ते श्रावणे सताम् । असङ्ख्यातगुणश्रेण्या निर्जरां व्यद्धन् मुद्धः ॥ ६९ ॥ विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् सुनिवृतः ॥ ६२ ॥ विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान् सुनिवृतः ॥ ६२ ॥ विषक्तिनिमपत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥ ६३ ॥

## वसन्ततिलकावृत्तम्

निर्धृय यस्य निजजन्मनि सत्समस्तः-मान्ध्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम् । ज्ञानं प्रतीपविरहाक्षिजरूपसंस्थं श्रेयान् जिनः स दिशनादिशवस्युतिं वः ॥ ६४ ॥

## **यार्**लविक्रीडितम्

सन्यं सार्वदयामयं तव वचः सर्वं मुहद्भयो हितं चारित्रं च विभोस्तदेनदुभयं वृते विद्युद्धिं पराम् । तस्माद्देव समाश्रयन्ति विद्युधास्त्वामेव शकादयो भक्त्येति स्तुतिगोचरं स विदुषां श्रेयान् स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥

राजाभूबलिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः कल्पान्ते सकलामराधिपपतिः सङ्कल्पसीख्याकरः ।

एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दो लाख श्रावक श्रांर चार लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहें अनुसार श्रमंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्येख्व सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते श्रीर धर्मका उपदेश देते हुए व सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग धारण किया। श्रावणशुक्ता पौर्णमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोंकी श्रसंख्यातगुणश्रेणी निर्जरा की श्रीर श्र इ उ ऋ ल इन पाँच लघु श्रक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है उतने समयमें श्रन्तिम दो शुक्तध्यानोंसे समस्त कर्मोंका नष्ट कर पञ्चमी गतिमें स्थित हो व भगवान श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये॥ ५४-६२॥ इसके विना हमारा टिमकाररहित-पना व्यर्थ है ऐसा विचार कर देवोंने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गये॥ ६३॥

जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख लिया था, श्रीर कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें।। ६४।। 'हे प्रमो ! आपके बचन सत्य, सबका हित करने-याले तथा द्यामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृत् जनोंके लिए हितकारी है। हे भग-वन्! आपकी ये दोनों वस्तुएँ श्रांपकी परम विश्वद्धिको प्रकट करती हैं। हे देव! इसीलिए इन्द्र आदि देव भक्ति-पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विद्वान् लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान् तुम सबके कल्याणके लिए हों।। ६५।। जो पहले पापकी प्रभाको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम निलनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले

१-माभित्य स०। २ विफसम् म्रानिमिषत्वं पद्मस्यन्दराहित्यं येषां तथाभूताः।

यस्तीर्थाधिपतिश्विलोकमहितः श्रीमान् श्रिये श्रायसं

स्याद्वादं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत् श्रेयान् जिनः सोऽस्तु वः ॥ ६६ ॥

१जिनसेनानुगायास्मे पुराणकवये नमः । गुणमद्दमदन्ताय कोकसेनानिताङ्प्रये ॥ ६० ॥

तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । भरतश्रिकणां वासी त्रिखण्डपरिपाकिनाम् ॥ ६८ ॥

आतृतीयभवात्तस्य चरितं प्रणिगद्यते । उदितास्तगभूपानामुदाहरणिमत्यदः ॥ ६९ ॥

द्विपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयो मगधाद्धयः । पुरं राजगृहं तस्मिन् पुरन्दरपुरोत्तमम् ॥ ७० ॥

स्वर्गादेत्यात्र भूष्णृनां राज्ञां यद्गृहमेव तत् । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्यार्थवत्ततः ॥ ७९ ॥

विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनशिक्त्वाद्विश्वनर्दाति विश्वतः ॥ ७२ ॥

विश्वभूतिविशाखादिभूतिर्जातोऽनुजः प्रिया । कक्ष्मणाख्यास्य नन्द्यन्तविशाखस्तनयोऽनयोः ॥ ७२ ॥

विश्वभूतिस्तपः प्रायात् कृत्वा राज्ये निजानुजम् । प्रजाः प्रपाळयत्यस्मिन्प्रणताखिलभूपनौ ॥ ७४ ॥

नानावीरुज्ञतावृक्षीर्विराजश्वन्दनं वनम् । यद्विश्वनन्दिनस्तत्र प्राणेभ्योऽपि प्रयं परम् ॥ ७५ ॥

विश्वाखभूतिपुत्रेण निर्भन्द्यं वनपाळकान् । स्वीकृतं तद्वलात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥ ७६ ॥

स्प्रामासहनात्तत्र दृष्टा तस्य पलायनम् । विश्वनर्न्दा विरक्तः सब् धिग्मोहमिति चिन्तयन् ॥ ७७ ॥

स्यक्ता सर्वं समागत्य सम्भूतगृरुसिक्षधो । पितृत्यमयणीकृत्य संयमं प्रत्यपयत ॥ ७८ ॥

स शिकगुणसम्पन्धः कुर्वश्वनशनं तपः । विहरक्षकदा भोक्तुं प्राविशन् मशुरापुरम् ॥ ७९ ॥

सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंक अधिपति—अच्युतेन्द्र हुए त्र्यार फिर त्रिलांकपूजित तीर्थंकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान् श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी लक्सीके लिए हों—तुम सबको लक्सी प्रदान करें।। ६६।।

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं—शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरण-कमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणक बनानेवाल किव हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचार्यको नमस्कार हो ॥ ६७ ॥ ]

जिस प्रकार चक्रवतियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयानसनाथके तीर्थमें तीन खण्डको पालन करनेवाले नारायणींमें उद्यमी प्रथम नारायण हुआ।। ६८।। उसीका चरित्र तीसरे भवते लेकर कहता हूँ । यह उदय तथा श्रास्त होनेवाल राजाश्रोंका एक अच्छा उदाहरण है ॥ ६६ ॥ इस जम्बुद्वीपके भरत चेत्रमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपूरी से भी उत्तम है ।। ७० ।। स्वर्गसे त्राकर उत्पन्न होनेवाल राजात्र्योंका यह घर है इसलिए भोगोपभोग-की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है।। ७१।। किसी समय विश्वभूति राजा उस राजगृह नगरका स्वामी था. उसकी रानीका नाम जैनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि सबहे लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था॥ ७२॥ विश्व-भूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स्नीका नाम लद्मणा था और उन दोनोंके विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥७३ ॥ विश्वमूति ऋपने छोटे माईको राज्य सौंपकर तपके लिए चला गया श्रोर समस्त राजाश्रोंको नम्र बनाता हुआ विशाखभृति प्रजाका पालन करने लगा॥ ७४॥ उसी राजगृह नगरमें नाना गुल्मों, लताओं और वृक्षोंसे सुशोभित एक नन्दन नामका बाग था जो कि विधनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था।। ७५।। विशाम्बभूतिक पुत्रने वनवालोंको डाँट कर जबर्दरती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों - विश्वनन्दी और विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ।। ७६॥ विशान्त्रनन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ। यह देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह विचार करने लगा कि इस माहको धिकार है।। ७७।। वह सबको छोड़कर सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अप्रगामी बनाकर अर्थात् उसे साथ लेकर दीश्चित हो गया।। ७८।। वह शील तथा गुणांसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा

१ ग्रयं श्लोकः प्रद्धितो भाति ।

स बालवत्सया घेन्वा कुधा प्रतिहतोऽपतत् । दौष्ट्यासिर्वासितो देशान् भाग्यंस्तन्नागतो विधीः ॥८०॥ विश्वाखनन्दी तं दृष्ट्वा वेश्यासीधतले स्थितः । च्यहसद्विक्रमस्तेऽद्य क यातः स इति कुधा ॥ ८१ ॥ सक्षाल्यः सोऽपि तच्छूत्वा सनिदानोऽसुसङ्क्षये । महागुक्रेऽभवदेवो ययासीदनुजः पितुः ॥ ८२ ॥ भ्योडशाद्ध्यायुपा दिव्यभोगान् देव्यप्सरंगणीः । ईप्सिताननुभूयासी ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥ द्विपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिर्महाराजः पादनाल्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥ प्राणिप्रया महादेवी तस्याजिन मृगावती । तस्यां सुस्वप्रविक्षान्ते त्रिपृष्टाख्यः सुतोऽभवत् ॥ ८५ ॥ पितृच्याऽपि च्युत्तस्तस्मात्तोको उभ्मृतन्यहीपतेः । जयावत्यां ४पुरे चैत्य विक्रमी विजयाद्ध्यः ॥ ८६ ॥ भमन् विशाखनन्दी च चिरं संसारचकके । विजयाद्धीतरश्रेण्यामलकाख्यपुरेशिनः ॥ ८७ ॥ मयूर्प्रीवस्त्रस्य स्यपुण्यपरिपाकतः । हयर्प्रावाद्धयः स्नुरजायत जितारिराट् ॥ ८८ ॥ अशोतिचापदेष्टैः तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशून्ययुगाष्टाव्यत्विभक्षरमायुपौ ॥ ८९ ॥ शक्कित्वापदेष्टैः तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशून्ययुगाष्टाव्यत्विभक्षरमायुपौ ॥ ८९ ॥ श्विप्रस्य धनुःशङ्क्षमहीभुजाम् । खगच्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥ त्रिप्रसस्य धनुःशङ्कृचक्रदण्डासिशक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्सुरंः ॥ ९२ ॥ रामस्यापि गदा रत्नमाला "समुशलं हलम् । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवाभविष्यत्ये ॥ ९३ ॥ देव्यः स्वयग्यभासुख्या वसुः । कश्चरंशमा बसुः । कश्चरस्य नदर्शस्ता रामस्यापि मनःप्रियाः ॥ ९४ ॥

विद्दार करना हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ।। ७६॥ वहाँ एक छोटे बछड़ेवाली गायने क्रांधसे धका दिया जिससे वह गिर पड़ा। दुष्टताके कारण राज्यसे वाहर निकाला हुआ मूर्व विशाग्वनन्दी अनेक देशोंमें घृमता हुआ उसी मधुरानगरीमें आकर रहने लगा था। वह उस मर्युय एक वेश्याके मकानकी छतपर वैठा था। वहाँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर कांधसे उसकी हँमी की कि तुम्हारा वह पराक्रम त्याज कहाँ गया ? ॥ ५०-५१ ॥ विश्वनन्दीको कुछ शन्य थी श्रतः उसने विशाखननदीकी हँसी सुनकर निदान किया। तथा प्राणक्ष्य होनेपर महाश्रक स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥ =२ ॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण उसकी ऋायु थी। समस्त ऋायु भर देवियों ऋोर अप्सराऋों के समृहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहाँसे च्युत हुआ और इस पृथिवी तल पर जम्बृद्धीप सम्बन्धी भरत चेत्रके सुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा प्रजापितकी प्राणिप्रया मृगावर्ता नामकी महादेवीके शुभ स्वत देखनेके वाद त्रिष्ट्रप्ट नामका पुत्र हुआ ॥ ⊏३–⊏५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे—महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दृसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥ ५६ ॥ और विशाखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरमीव राजाके अपने पुण्योदयसे शत्रु राजात्र्योंको जीतनेवाला ऋधर्याव नामका पुत्र हुआ ॥ ५७-५५ ॥ इधर विजय और त्रिपृष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुप ऊँचा था और चौरासी लाख वर्षकी उनकी ऋायु थी।। = ।। विजयका शरीर शंखके समान स्फेद था और त्रिष्ट्रप्टका शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था। वे दोनों उदण्ड अश्वयीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित पृथिवीके ऋधिपति हुए थे ॥ ६० ॥ वे दोनों ही सोलह हजार मुकुट-बद्ध राजाऋों, विद्याधरों एवं व्यन्तर देवोंके आधिपत्यका प्राप्त हुए थे।। ११।। त्रिपृष्ठके धनुप, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति श्रीर गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे मुरक्षित थे।। ६२।। बलभद्रके भी गदा, रत्नमाला, मुसल श्रीर हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रीर तपके समान लदमीको बढ़ानेधाले थे।। ६३।। त्रिष्टप्रकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार कियाँ थीं और बलभद्रके

१ एष पाठः क०-ख०-ग०-घ०-प्रतिसंमतः, पोडशाब्धिसमायुर्दिन्यमोगानप्सरोगणैः तः । २ वर्षे तः । १ प्रतः । १ प्रतः स्नुरपत्यं च तुक्तोको चात्मजः सुतः । इति कोशः । ४ परैर्वेत्य तः । ५ समुसत्तं ग० । ६ मुकुटबद्धराजप्रमाणाः पोडशसङ्खप्रमिता इति यावत् ।

स संरम्य चिरं ताभिर्बद्धारम्भपरिग्रहः । सप्तमीं पृथिवीं प्राप केशवश्राश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥ सीरपाणिश्च तद्दुःखासदैवादाय संयमम् । सुवर्णकुम्मयोगीन्द्रादभूदगृहकेवली ॥ ९६ ॥ शाद्देलविक्रीडितम्

कृत्वा राज्यमम् सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादृशं
पृथ्वीमूलमगाकिलाखिलमहादुःखालयं केशवः ।
रामो धाम परं सुखस्य जगतां मूर्द्धानमध्यास्त धिक्
दुष्टं कः सुखभाग्विलोमगविधि यात्रश्न हन्याद्मुम् ॥ ९७ ॥

## उपजातिच्छन्दः

प्राग्विश्वनन्दीति विशामधीशस्ततो महाशुक्रमधिष्ठितोऽमरः । पुनिक्किपुच्टो भरतार्द्धचक्री चिताधकः सप्तमभूमिमाश्रयत् ॥ ९८ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

विशासभूतिर्धरणीपतिर्थमी मरुन्महाशुक्रगतस्ततदच्युतः ।
हलायुधोऽसौ विजयाह्ममः क्षयं भवं स र्नात्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥
विशासनर्न्दा विहतप्रतापां व्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः ।
स्रगाधिनाथो हयकन्धराह्मयो रिपुस्तिपृष्टस्य स्यावधोगितम् ॥ १०० ॥
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयर्म्तार्थकरित्रपृष्टविजयाश्वग्रीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥ ५७ ॥

#### -----

चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार स्त्रियाँ थीं ॥ ६४ ॥ वहुन त्रारम्भ त्रीर वहुन परिग्रहको धारण करनेवाला त्रिप्रष्ठ नारायण उन स्त्रियों के साथ चिरकाल तक रमण कर सानवीं पृथिवीको प्राप्त हुन्ना—सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अध्वीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ६५ ॥ वलभद्रने भाईके दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और कम-क्रमसे अनगारकेवली हुन्ना ॥ ६६ ॥ देखो, त्रिप्रप्त और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, और चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्रप्त समस्त दुःखोंके महान् गृह स्वरूप सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अप्रभाग पर जाकर अधिष्ठित हुन्ना इसलिए प्रतिकृत रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको धिकार हो । जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया जावे तब तक इस संसारमें मुखका भागी कीन हो सकता है १ ॥ ६७ ॥ त्रिप्रप्त, पहले तो विश्वनन्दी नामका राजा हुन्ना फिर महाशुक स्वर्गमें देव हुन्ना, फिर त्रिप्रप्त नामका अर्धचकी—नारायण हुन्ना और फिर पापांका संचय कर सातवें नरक गया ॥ ९५ ॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा था फिर मुनि होकर महाशुक स्वर्गमें देव हुन्ना, वहाँसे चयकर विजय नामका बलभद्र हुन्ना और फिर पापांका नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुन्ना ॥ ६६ ॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी हुन्ना, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें अमण करता रहा, फिर अश्वपीव नामका विद्याघर हुआ जो कि त्रिप्रप्त नारायणका शत्र होकर अधोगति—नरक गतिको प्राप्त हुन्ना ॥ १०० ॥

इस प्रकार त्र्यार्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संप्रहमें श्रेयांसनाथ तीर्थंकर त्रिष्ट्रप्रनारायण, विजय बलभद्र ऋषे ऋषमीव प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुऋा

# अष्टपञ्चाशत्तमं पर्व

ेवासोरिन्द्रस्य प्र्योऽयं वसुप्रयस्य वा सुतः। वासुप्र्यः सत्तां प्र्यः स ज्ञानेन पुनातु नः॥ १ ॥ पुष्करार्द्धेन्द्रिरमेरुसीतापाग्वत्सकावती—। विषये ख्यातरत्नादिपुरे पद्योत्तरः पतिः॥ २ ॥ कीतिर्गुणमयी वाचि मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे। वृत्तिर्धर्ममयी चिसे सर्वेपामस्य भूभुजः॥ ३ ॥ साम वाचि दया चिसे धाम देहे नयो मतौ। धनं दाने जिने भिक्तः प्रतापस्तस्य शत्रुषु ॥ ४ ॥ पाति तस्मिन् भुवं भूषे न्यायमार्गानुवर्तिनि । वृद्धिमेव प्रजाः प्रापुर्भुनौ समितयो यथा॥ ५ ॥ अगुणास्तस्य धनं लक्ष्मीस्तदीयापि गुणप्रिया। तया सह ततो दीर्घ निर्द्धन्द्वं मुखमाप्नुवन् ॥ ६ ॥ स कदाचित् समासीनं मनोहर्गारौ जिनम् । युगन्धराद्ध्यं स्तोन्नरेपास्य खलु भिक्तमान् ॥ ७ ॥ श्रुखा सप्रश्रयो धर्ममनुप्रेक्षानुचिन्तनात् । जातित्रभेदनिर्वेगः पुनश्चेत्यप्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥ श्रुखा माया सुखं दुःखं विश्रसावधि जीवितम् । संयोगो विप्रयोगान्तः कायोऽयं भामयः खलः ॥९॥ कात्र प्रातिरहं जन्मपञ्चावनान्महाभयात् । निर्गच्छाम्यवलम्बयैतां काललब्धिमुपस्थितात् ॥ १० ॥ ततो राज्यभरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः । महाश्चेर्बर्ड्भाः सार्द्धमदीक्षिष्टात्मगुद्धये ॥ ११ ॥ अधील्यैकाद्वाङ्मानि श्रद्धानाद्याससम्पदा । बद्भ्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य ग्रुद्धिः ॥ १२ ॥ अधील्यैकाद्वाङ्मानि श्रद्धानाद्याससम्पदा । बद्भ्वा तीर्थकरं नाम प्रान्ते संन्यस्य ग्रुद्धिः ॥ १२ ॥

जो वासु अर्थान् इन्द्रके पृज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी पूजा करते हैं एमे वामुपूज्य भगवान् अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ।। १ ।। पुष्करार्ध द्वीपके पूर्व मेरुकी और सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्सकावती नामका एक देश है। उसके अतिशय प्रसिद्ध रत्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था।। २।। उस राजाकी गुणमयी कीर्ति सबके वचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंमें रहती थी, श्रौर धर्ममयी वृत्ति सबके चित्तामें रहती थी ।। ३।। उसके वचनोंमें शान्ति थी, चित्तामें दया थी, शरीरमें तेज था, बुद्धिमें नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवान्में भक्ति थी श्रीर शत्रुओंमें प्रताप था अर्थात् अपने प्रतापसे शबुत्र्योंका नष्ट करता था ॥४॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे चलनेबाले मुनिमें समितियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले उस राजाके पृथिवीका पालन करते समय प्रजा खूव बढ़ रही थी।। ५।। उसके गुण ही धन था तथा उसकी लक्सी भी गुणोंसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए वह उस लक्सीके साथ विना किसी प्रतिबन्ध-के विशाल सुख प्राप्त करता रहता था।। ६।। किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वत पर युगन्धर जिनराज विराजमान थे। पद्मोत्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूर्वक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना की।। ७।। विनयपूर्वक धर्म सुना और अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया। अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवनसे उसे संसार, शरीर श्रौर भोगोसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होने पर वह इस प्रकार पुनः चिन्तवन करने लगा।। = ।। कि यह लद्दमी माया रूप है, सुख दु:खरूप है, जीवन मरण पर्यन्त है, संयोग-वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है।। ह।। अतः इन सबमें क्या प्रेम करना है ? श्रव तो मैं उपस्थित हुई इस काललव्धिका अवलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक इस संसार रूपी पद्ध परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ।। १०॥ ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार धनमित्र नामक पुत्रके लिए सौंपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली।। ११।। निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तार मुनिने ग्यारह अंगोंका ऋध्ययन किया, दर्शनिवशुद्धि

१ वासुना इन्द्रेश पूज्यः वासुपूज्यः, अथवा वसुपूज्यस्य अपत्यं वासुपूज्यः। २ विषयस्यात ख०।३ गुणस्तस्य ग०, स०। ४ तद्दायापि ख० (१)। ५ निर्वेदः ल०। ६ मरणाविष । ७ सामयः सरोगः।

महाग्रुकविमानेऽभ्न्महाञ्चकोऽमराधिपः । षोडशाव्धिप्रमाणायुश्चतुर्हस्तशरीरभाक् ॥ १३ ॥
पद्मलेश्यः श्वसन्मासीरप्टभिस्तुष्टमानसः । षोडशाव्दसहस्रान्ते मानसाहारमाहरन् ॥ १४ ॥
सदा शव्दप्रवीचारश्चतुर्थेक्ष्मागताविधः । प्रमावधिरवैतस्य विक्रियाबलतेजसाम् ॥ १५ ॥
तत्रामरीकलालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कालपर्यायैस्तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १६ ॥
हीपेऽस्मिन् भारते चग्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपः ल्यातो वसुप्र्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥
प्रिया जयावती प्राप्तवसुधारादिमानना । आपादकृष्णपष्ट्यन्ते चतुर्विशर्क्षालक्षिते ॥ १८ ॥
हष्ट्वा स्वमान् फलं तेषां पत्युर्जात्वाऽतितोषिणी । अप्यौ मासान् क्रमान्नीत्वा प्राप्तफालगुनमासिका ॥१९॥
कृष्णायां भवारणे योगे चतुर्दश्यां सुरोत्तमम् । सर्वप्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत् ॥ २० ॥
सुराः सौधर्ममुख्यास्तं सुराहौ क्षीरसागरात् । घटैरानीय पानीयं स्वपित्वा प्रसाधनम् ॥ २१ ॥
विधाय वासुप्त्यं च नामादाय पुनर्गृहम् । नीत्वा वासान् स्वकीर्यास्ते जग्मुर्जातमहोत्सवाः ॥ २२ ॥
श्रेयस्तीर्थान्तरे पञ्चाशचतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभागेऽस्मिन् व्युच्छितौ रधर्मसन्ततेः ॥ २३ ॥
वदभ्यन्तरवर्त्यादुः सोऽभवचापसप्तिः । पञ्चशुन्यद्विसप्ताव्दज्ञीवितः कुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥
इप्याप्दादश्चान्यानां बीजानां वृद्धिकारणम् । अभेकलेहामिव क्षेत्रं गुणानामेष भृपतिः ॥ २५ ॥
धियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायिनः । समां वृष्टिरवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्विताः ॥ २६ ॥

स्रादि भावनात्रों रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया और अन्तमें संन्यास धारण किया ।। १२ ।। जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र नामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण उसकी आयु थी और चार हाथ ऊँचा शरीर था ।। १३ ।। पदालेश्या थी, आठ माहमें एक बार श्वास लेता था, सदा संतुष्टिचत्त रहता था और सोलह हजार वर्ष वीतने पर एक बार मानसिक आहार लेता था ।। १४ ।। सदा शब्दमे ही प्रवीचार करता था अर्थात् देवाङ्गनाओं मधुर शब्द मुनने मात्रसे उसकी कामबाधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, और चतुर्थ पृथिवी तक ही उसकी विकिया बल और तेजकी अवधि थी ॥ १५ ॥ वहाँ देवियोंके मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥ १६ ॥

तव इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके चम्पा नगरमें वसुपृब्य नामका श्रङ्गदेशका राजा रहता था। वह इत्वाकुवंशी तथा काश्यपगात्री था। उसकी प्रिय क्रीका नाम जयावती था,। जया-वतीने रत्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था। तदनन्तर उसने आपादकृष्ण पष्टीके दिन चौबीसवें शतिभिपा नक्षत्रमें सोलइ स्वप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोप प्राप्त किया। क्रम-क्रमसे त्राठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह त्राया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुर्दशिके दिन वारुण योगमें मब प्राणियोंका हिन करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रकों मुखसे उत्पन्न किया ॥ १७-२० ॥ सींधर्म आदि देवोंने उसे मुमेरु पर्वत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए जलके द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आभूपण पहिनाये, वासुपृज्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये श्रीर त्रानेक महोत्सव कर त्रापने त्रापने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया ॥ २१--२२ ॥ श्री श्रेयांस-नाथ तीर्थंकरके नीर्थसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पस्यके तृतीय भागमें जब धर्मकी सन्तिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्का जन्म हुआ था। इनकी त्रायु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, बहत्तर लाख वर्षकी उनकी आयु थी श्रीर कुङ्कमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी।। २३-२४।। जिस प्रकार मेंडकोंके द्वारा आस्वादन करने योग्य अर्थान् सजल तेत्र अठारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था।। २५।। जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकार-के धान्य, समा नामकी इच्छिन वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण

१ वरुणे योगे ख॰, ग॰। २ धर्मसन्ततौ क॰, ग॰, घ०। ३ मेकलेश ख॰।

त्रयः सासाहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः । षिटरातपमेघानामेषवृष्टः । समा मता ॥ २७ ॥ अगुर्गुणा गुणीभावमन्येष्वस्मिस्तु मुख्यताम् । आश्रयः कस्य वैिक्षाच्यं विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥ गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तवाश इष्यते । इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वान् गुणान् सम्यगपालयत् ॥ २९ ॥ अष्टादशसमाः लक्षाः कौमारे प्राप्य संस्तेः । निर्विधात्मगतं घीमान् यायात्म्यं समिषन्तयत् ॥ ३० ॥ विधीविषयसंसक्तो विकालमानमात्मना । बन्धैश्चतुर्विधेर्दुः सं भुक्षानश्च चतुर्विधम् ॥ ३१ ॥ अनादौ जन्मकान्तारे भान्त्वा कालादिलव्धितः । सन्मार्गं प्राप्तवाँस्तेन प्रगुणं यामि सद्रतिम् ॥ ३२ ॥ अस्तु कायः श्चितः स्थास्तुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमनावाधं सुखं उसन्ततसाधनम् ॥ ३३ ॥ किन्तु ध्रुवो वियोगोऽत्र रागात्मकमिदं सुखम् । रागां बन्नाति कर्माण बन्धः संसारकारणम् ॥ ३४ ॥ चतुर्गतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । ततः किममुनेत्येतत्त्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्कमणस्तानभूषणाशुन्सवं व्यधुः ॥ ३६ ॥ शिविकां देवसंरूढामारुद्ध पृथिवीपतिः । वने मनोहरोशाने चतुर्थोपोपितं वहन् ॥ ३७ ॥ विशालक्षे चतुर्वश्चां सायाद्धे कृष्णफाल्यने । सामायिकं समादाय तुर्यज्ञानोऽत्यभृदतु ॥ ३८ ॥ सह तेन महीपालाः षट्सप्ततिमिताहिताः। प्रवज्यां प्रत्यपद्यन्त परमार्थविद्ये मुदा ॥ ३९ ॥ हितीये दिवसेऽविक्षन् महानगरमन्थसे । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णभाऽदिताशनम् ॥ ४० ॥ आश्चर्यग्वकं चापि तेन छाद्यस्थ्यवन्सरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४९ ॥

इस राजाकी बुद्धिकां पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले हो गये थे।। २६।। सात दिन तक मेघोंका वरसना त्रय कहलाता है, अस्सी दिन तक वरसना कणशीकर कहलाता है और वीच-बीचमें आतप-ध्य प्रकट करनेवाल मेघोंका साठ दिन तक वरसना समावृष्टि कहलाती है।। २७॥ गुण, अन्य हरि-हरादिकमें जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासपुज्य भगवानमें वही गुण मुख्यताको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते १॥ २८॥ चूँ कि सब पदार्थ गुणमय हैं—गुणोंसे तन्मय हैं त्र्यतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जावेगा यह विचार कर ही बुद्धिमान वासपुज्य भगवान समस्त गुणोंका ऋच्छी तरह पालन करते थे ॥२६॥ जब क्रमारकालके श्रठारह लाग्व वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान भगवान श्रपने मनमं पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह निर्वृद्धि प्राणी विषयोंमें श्रासक्त होकर श्रपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकार-का दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें भ्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियोंसे उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मार्गको प्राप्त हुआ हूँ ऋतः मुभे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए॥ ३१-३२ ॥ शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय-सुन्दर हो, नीरोग हो, आयु चिरकाल तक वाधासे रहित हो, श्रीर सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें परन्तु यह निश्चित है कि इन सबका वियोग अवश्यंभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोंको बाँधता है, बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गित रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं श्रतः मुक्ते इस संसारसे क्या प्रयोजन है ? यह तो बुद्धिमानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥३३-३५॥ इधर भगवान ऐसा चिन्तवन कर रहे थे उधर लोकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ कर दी। देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥ ३६ ॥ महाराज वासुपूज्य देवोंके द्वारा उठाई गई पालकी पर सवार होकर मनोहरो-द्यान नामक वनमें गये और वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर फाल्युनकृष्ण चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सामायिक नामका चारित्र ब्रहण कर साथ ही साथ मनःपर्यय-ज्ञानके धारक भी हो गये।। ३७-३८।। उनके साथ परमार्थको जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने भी बड़े हर्षसे दीक्षा प्राप्त की थी।। ३६।। इसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० ॥ श्रीर पद्धाश्चर्य प्राप्त

१ षष्टिरातपमेषानां मेघष्ट्रश्चिः क॰,घ०। मेषा वृष्टिः ल० । २ संशक्तो ल० । ३ सन्तितिसाधनम् ग०,ख०।

कदम्बवृक्षमूलस्थः सोपवासोऽपराक्कः । मावज्योत्काद्वितीयायां विशाखर्भेऽभवजिनः ॥ ४२ ॥ सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रास्तदैवैनमपूज्यन् । तत्कस्याणं न विस्तार्यं नाम्नोऽस्त्यस्योदये यतः ॥ ४३ ॥ पट्षिष्टिमितधर्मादिगणसृद्वृन्दवन्दितः । खद्वयद्वयेकविज्ञातपूर्वपूर्वधराष्ट्रतः ॥ ४४ ॥ खद्वयद्विनवाग्न्युक्तशिक्षकाभिष्दुतक्रमः । श्रून्यद्वयचतुःपञ्चमोक्तावधिबुधिश्रतः ॥ ४५ ॥ श्रून्यप्रवर्त्तृविख्यातश्रुतकेवलवीक्षणः । खन्नतुष्केकनिणीतिविक्रियिद्विविध्यातश्रुतकेवलवीक्षणः । खद्वयद्विचतुःप्रोक्तवादिसाधितमच्च्छूतिः ॥ ४६ ॥ पट्सहस्रचतुर्ज्ञानमानितक्रमणङ्कजः । खद्वयद्विचतुःप्रोक्तवादिसाधितमच्च्छूतिः ॥ ४८ ॥ श्रून्यश्रयद्विस्ताक्तिपिण्डताबिलमण्डितः । श्रून्यश्रयत्त्र्युन्यवेकसेनार्याद्ययिकादिश्व ॥ ४८ ॥ द्विलक्षश्रावकोपतः श्राविकातुर्यलक्षकः । पूर्वोक्तदेवदेवीक्वम्तिर्यक्षसङ्ख्यातसंस्तुतः ॥ ४९ ॥ स तैः सह विह्न्याखिलार्यक्षश्राण तर्पयन् । धर्मृत्यच्या क्रमात्प्राप्य चम्पामब्दसहस्रकम् ॥ ५० ॥ स तैः सह विह्न्याखिलार्यक्षेत्राणि तर्पयन् । धर्मृत्यच्या क्रमात्प्राप्य चम्पामब्दसहस्रकम् ॥ ५० ॥ स्थलाटत्र निष्कर्य मासं नद्या राजनमालिकाः । सञ्ज्ञायाश्रित्तहारिण्याः उपर्यन्तावनिवितिनि ॥५१॥ अप्रमन्दरशेलस्य सानुस्थानविभूपणे । वने मनोहरोद्याने पत्यङ्कासनमाश्रितः ॥ ५२ ॥ मासे भादपदे अयोत्काचतुर्दश्यापराह्यके । विशाखायां ययौ मुक्ति चतुर्णवित्तसंयतैः ॥ ५३ ॥ परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः । अवन्दिपत ते देव देवाः सेवाविचक्षणाः ॥ ५४ ॥ विजिणीपोर्गुर्णेः पद्भिः "सिद्विश्वेत्सप्रयोजितैः । मुमुक्षोः कि न विद्यामितिः "लक्षाचतुरर्शिनिगैः ॥५५॥ विजिणीपोर्गुर्णेः पद्भिः "सिद्वश्रेत्रस्प्रयोजितैः । मुमुक्षोः कि न विद्यामितिः "लक्ष्राचतुर्शिनिगैः ॥५५॥

कियं । तद्नन्तर ह्रद्मस्य अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर किमी दिन वासुपूज्य स्वामी ऋपने दीक्षा-वनमें आये ॥ ४१ ॥ वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे वैठकर उपवासका नियम लिया और माघशुक्त द्वितीयांके दिन सायकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । श्रव वे जिनराज हो गये।। ४२।। सौधर्म श्रादि इन्होंने उसी समय श्राकर उनकी पूजा की। चूँ कि भगवानका वह दीश्रा-कल्याणक नामकर्मके उद्यमे हुत्रा था त्रातः उसका विस्तारंक साथ वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ वे धर्मको आदि लेकर छयासठ गदाधरोंके समृहसे वन्दित थे, बारह सौ पूर्वधारियोंसे विरे रहते थे, उनतालीम हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पाँच हजार चार सो अत्रधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजार विकिया ऋदिको धारण करनेवाले सुनि उनकी शोशा वढ़ा रहे थे, छह हजार सनःपर्ययज्ञानी उनके चरण-कमलोंका त्रादर करते थे त्रीर चार हजार दो सी वादी उनकी उत्ताम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हजार मुनियांसे वे मुशोभित थे, एक लाख छह हजार सेना आदि आर्थिकाओंको धारण करते थे, दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकात्र्योंसे युक्त थे, असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे ऋार संख्यात तिर्यक्रोंसे स्तुत थे ॥ ४४-४६ ॥ भगवान्ने इन सब-के साथ समस्त ऋार्यज्ञेत्रोंमं विद्वार कर उन्हें धर्मवृष्टिसे संतृप्त किया ऋोर क्रम-क्रमसे चम्पा नगरीमें आकर एक हजार वर्ष तक रहे। जब आयुमें एक मास क्षेप रह गया तब योग-निरोधकर रजत-मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तमान, मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोभित करनेवाले मनोहरोद्यानमं पर्यङ्कासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद्युक्ता चतुर्दशीके दिन सायंकालके समय विशाखा नक्षत्रमें चौरानवे मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ५०-५३ ॥ सेवा करनेमें ऋत्यन्त निपुण देवोंने निर्वाणकस्याणककी पूजाके बाद बड़े उत्सवसे भगवानकी बन्दना की ॥ ५४ ॥ जब कि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाका, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए सन्धि-विषह ऋादि छह गुणोंसे ही सिद्धि ( विजय ) मिल जानी है तव मोक्षाभिलापी भगवानका चौरासी लाख गुणोंसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्यों नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥ ५५ ॥

१ समृतः ल०। २ रजतमालिका क०, घ०। रजतमालिका ख०, ग०। रजतमीलिका ल०। ३ पर्य न्तावनिवर्तनः ग०। ४ सन्धिविष्रहादिभिः पट्गुणैः। ५ सफलता-विजयः,। ६ सा सिद्धिः श्रमोभिः गुणैः। ७ चतुरशीतिलद्मप्रमितोत्तरगुणैः।

## मालिनी

सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये त्रितयमपि पृथक्तत्तुर्यभङ्गेन युज्यात । इति सकलपदार्थासप्तमङ्गी त्वयोक्ता कथमवितथवाक्त्यं वासुपज्यो न पुज्यः ॥ ५६ ॥

## वसन्ततिलका

धर्मो दया कथमसाँ सपरिग्रहस्य
बृष्टिर्घरातलहिता किमवग्रहेऽस्ति ।
तम्मास्वया द्वयपरिग्रहमुक्तिरुक्ता
तद्वासनासुमहितो जिन वासुपुज्यः ॥ ५७ ॥
पद्मोत्तरः प्रथमजन्मिन पार्थिवेशः
शुक्ते महत्त्वमरपट्पदपभ्रपादः ।
यो वासुपुज्ययुवराट् त्रिजगत्त्रपुज्यः
राज्ये जिनः स दिशतादतुलं सुखं वः ॥ ५८ ॥

### अनुष्टुप्

र्नार्थे श्रीवासुपुज्यस्य द्विष्टष्टां नाम भूपितः । त्रित्वण्डाधिपितर्जातो द्वितीयः सोऽर्द्धचिकिणाम् ॥ ५९ ॥ वृत्तकं तस्य वक्ष्यामा जन्मश्रयसमाधितम् । धृतेन येन भन्यानां भवेद् भूयो भवाद्वयम् ॥ ६० ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते वर्षे कनकादिपुराधिपः । सुपेणां नाम तस्यामीकर्तकी गुणमञ्जरी ॥ ६० ॥ कपिणां भुभगानृत्यर्गातवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवान्छिता ॥ ६२ ॥ अस्ति तश्रैव देशोऽन्यो मलयान्यो मनोहरः । विन्ध्यक्षक्तिः पितस्सस्य नृपां विन्ध्यपुरे वसन् ॥ ६३ ॥

पदार्थ कथंचित् सत् हं, कथंचित् असत् हं, कथंचित् असत् हं, कथंचित् सत्-असत् उभयह्रप हं, कथंचित् अयक्तव्य हं, कथंचित् सत् अवक्तव्य हं, कथंचित् सत् अवक्तव्य हं, कथंचित् सत् सदसद्वक्तव्य हं, इस प्रकार हे भगवन्, आपने प्रत्येक पदार्थकं प्रति सप्तभङ्गीका निरूपण किया है और इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैं किर हे वासुपूज्य देव! आप पृज्य क्यों न हों? अवश्य हों ॥ ५६ ॥ धर्म द्या रूप हे, परन्तु वह दयाह्रप धर्म परिष्मह सहित पुरुपके कैसे हो सकता है? वर्षा पृथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिवन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है? इसीलिए आपने अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग—दोनों परिष्महोंके त्यागका उपदेश दिया है। हे वासुपूज्य जिनेन्द्र! आप इसी परिष्मह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं ॥ ५७ ॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, किर महा- शुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंक लिए कमलके समान थे और फिर त्रिजगत्युज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने कि बालबह्मचारी रह कर ही राज्य किया था, वे बारहवें तीथकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥ ५८ ॥

अथानन्तर—श्री वासुपृज्य स्वामीके तीर्थमें द्विपृष्ठ नामका राजा हुआ जो नीन खण्डका स्वामी था श्रीर दूसरा श्रर्थचकी (नारायण) था ॥ ५६ ॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥ ६० ॥ इसी जम्बूद्वीपके भरत त्रेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था । सुषेणके एक गुणमंजरी नामकी नृत्यकारिणी थी ॥ ६१ ॥ वह नृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा बाजे बजाने श्रादि कलाश्रोंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए सब राजा उसे चाहते थे ॥ ६२ ॥ उसी भरतन्त्रेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विनध्य-

१ सुभगागीतनृत्य स॰ ।

स रक्तो गुणमञ्जर्याः प्रेक्षायामिव षट्पदः । चूनप्रसवमञ्जर्या माधुर्यरसरिज्जतः ॥ ६४ ॥ रत्नायुपायनोपेतं मितार्थं १ चिग्रहारिणम् । सुपेणं प्रतिसम्मान्य प्राहिणोश्चर्तकीप्सया ॥ ६५ ॥ दूतोऽपि सत्वरं गत्वा स सुपेणमहीपतिम् । दृष्ट्वा यथोचितं तस्मै दृष्ट्वोपायनमन्नवीत् ॥ ६६ ॥ युप्मद्गृहे महारत्नं नर्तकी किल विश्रुता । विन्ध्यशक्तिर्भवद्बन्धुस्तं द्रष्टुमिनलाषुकः ॥ ६७ ॥ तत्त्रयोजनसुहिश्य प्रहितांऽहं महीपते । त्वयापि सा प्रहेतन्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥ इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्रव्यवेचोभिर्दर्पशालिभिः ॥ ६८ ॥ इति निर्भत्सितो भूयः सुपेणेन दुरुक्तिभिः । दृतः प्रत्येत्य तत्स्व विन्ध्यशक्तिः । ६९ ॥ सोऽपि कोपप्रहाविष्टस्तद्व चःश्रवणाद् सृशम् । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिमः ॥ ७१ ॥ श्रुतो लघुसमुत्थानः कृटयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांप्रामिकाप्रणीः ॥ ७२ ॥ श्रुतो लघुसमुत्थानः कृटयुद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांप्रामिकाप्रणीः ॥ ७२ ॥ विधाय सङ्गरे भङ्गं तत्कीर्तिमिव नर्तकीम् । वत्तमाहरद् गते पुण्ये कस्य कि कोऽत्र नाहरत् ॥ ७३ ॥ दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्भङ्गो गजित्र्यः । मानभङ्गो महीभर्तुर्महिमानमपङ्कते ॥ ७४ ॥ स तेन मानभङ्गेन स्वगृहाद्यप्रमानसः । पृष्टभङ्गेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम् ॥ ७५ ॥ स कदाचित्सिनविदः ध्रम्रताख्यिजनाधिपान् । अनगारान्परिज्ञातधर्माक्वमैलचेतसा ॥ ७६ ॥ स कोऽपि पापपाका मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सिद्धात्य पापारि निहन्तुं मितमातनोत् ॥ ७७ ॥ सपस्तन्वपानापतन्तुकृततनुश्चिरम् । सारिकोपः स संन्यस्य सिनदानः सुरोऽमवत् ॥ ७८ ॥

पुर नगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था॥ ६३॥ जिस प्रकार मधुरताके रसने अनुरक्त हुआ भ्रमर श्राम्रमञ्जरीके देखनेमें अ।सक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमञ्जरीके देखनेमें अ।सक्त था ॥ ६४ ॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सन्मान कर उसके पास रह **त्रादिकी भेंट लेकर चित्तको हरण करनेवाला एक दृत भेजा।। ६५।। उस दृतने भी शीघ्र जाकर** सुपेण महाराजके दर्शन किये, यथायांग्य भेंट दी ऋौर निम्न प्रकार समाचार कहा ॥ ६६ ॥ उसने कहा कि आपके घरमें जो ऋत्यन्त प्रसिद्धः नर्तर्कारूपी महारत्न हैं, उसे ऋापका भाई विन्ध्यशक्ति देखना चाहता है।। ६०।। हे राजन ! इसी प्रयाजनको लेकर में यहाँ भेजा गया हूँ। आप भी उस नृत्य-कारिणीको भेज दीजिए । मैं उसे वापिस लाकर आपको सौंप दूँगा ।। ६= ।। दृतके एसे वचन सुन-कर सुषेण कांधसे ऋत्यन्त काँपने लगा श्रोर कहने लगा कि जा, जा, नहीं मुनने योग्य तथा अहंकार-से भरे हुए इन वचनोंसे क्या लाभ है ? इस प्रकार सुपेण राजाने खोटे | शब्दों द्वारा दृतकी वहुत भारी भर्त्सना की। दृतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसे कह दिए।। ६६-५०।। दूतके बचन सुननेसे वह भी बहुत भारी क्रोधरूपी ग्रहसे आविष्ट हो गया—अत्यन्त कुपित हो गया स्त्रीर कहने लगा कि रहने दां, क्या दोप हैं ? तदनन्तर मंत्रियों के साथ उसने कुछ गुप्त विचार किया ।। ७१ ।। कूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धात्रोंके त्रागे चलनेवाला ऋौर ज़र्र्यार वह राजा अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला।। ७२ ।। विनध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपेणको पराजित किया श्रीर उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीका जनरदस्ती छीन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ?।। ७३।। जिस प्रकार दाँतका टूट जाना हाथीकी महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार मान-भङ्ग राजाकी महिमाको छिपा देता है ॥ ७४ ॥ उस मान-भङ्गसे राजा सुपेणका दिल टूट गया श्रतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी श्रपने स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका ॥ ७५ ॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको जाननेवाले गृह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मीपदेश सुना और निर्मल चित्तासे इस प्रकार विचार किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विनध्यशक्तिने मुक्ते हरा दिया। ऐसा विचार कर उसने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छा की।। ७६-७७।। और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले

१ मितभाषिणं दूतम् । २ प्रजिज्ञपत् ल०। ३ ततोऽइरद् ल०। ४ सनिवेंगः ख०। सनिवेंदं ल०।

विमानेऽनुपमे नाम्ना कल्पं प्राणतनामिन । विश्वत्यव्ययुपमायुः सन् स्वर्ष्टां कृतसम्मदः ॥ ७९ ॥ अत्रैव भारते श्रीमान् महापुरमिष्ठितः । नृपो वायुरथो नाम भुक्ता राज्यिश्रयं चिरम् ॥ ८० ॥ श्रुत्वा सुन्नतामार्ह्वत्पार्थं धर्मं स तत्त्वित् । सुतं घनरथं राज्ये स्थापियत्वाऽगमरापः ॥ ८९ ॥ अधीत्य सर्वशास्त्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवेन्द्रोऽभवत्कल्पे विमानेऽनुराराह्वये ॥ ८२ ॥ तत्तोऽवतीर्थं वर्षेऽस्मिन् पुरीद्वारावर्तापतेः । वृद्धाल्यस्याचलस्तोकः सुमद्रायामभूद्विभुः ॥ ८३ ॥ तस्यैवासौ सुपेणाल्योऽप्युपायामात्मजोऽजिन् । द्विपृष्ठाल्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥ द्वासप्ततिसमालक्षाः परमायुर्निरन्तरम् । राजभोगानभुक्तोचौरिक्ष्वाकृणां कुलामणीः ॥ ८५ ॥ कुन्देन्द्रनिलसङ्काशावभातां बलकेश्वते । सङ्गमेन प्रवाहो वा गङ्गायमुनयोरम् ॥ ८६ ॥ अविभक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायको । सरस्वतीं गुरूद्विप्टां समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥ अविवेकस्तयोरासीद्धाताक्षेपशास्त्रयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव किल शस्यते ॥ ८८ ॥ स्थिरावत्युव्वतौ शुक्कनील्ये भातः स्म भूमृतौ । कैलासाव्जनसञ्ज्ञी वा सङ्गतौ तौ मनोहरौ ॥ ८९ ॥ इतः स विन्ध्यक्षक्त्याख्यो घटीयन्त्रसमाश्चिरम् । आन्त्वा संसारवाराशावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥ इहैव श्रीधराख्यस्य भोगवर्द्वनपुःपते । अभूदिवलविख्यातस्तन्त्रस्तारकाख्यया ॥ ९३ ॥ बभार भास्वरां लक्ष्मीं भरतार्द्धे निवासिर्नाम् । स्वचकाक्रान्तिसन्त्रासदासीभृत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥ बभार भास्वरां लक्ष्मीं भरतार्द्धे निवासिर्नाम् । स्वचकाक्रान्तिसन्त्रासदासीभृत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥

ली। बहुत दिन तक तपहृषी त्रिप्रिके संनापसे उसका शरीर कुश हो गया था। अन्तमें शत्रुपर क्रोध रखता हुआ वह निदान बन्ध सहित संन्याम धारण कर प्राणत स्वर्गके अनुपम नामक विमानमें बीस सागरकी आयुवाला तथा त्राठ ऋद्वियोंसे हृषित देव हुआ।। ७५-७६॥

श्राथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान् वायुरथ नामका राजा रहता था । चिर-काल तक राज्यलदमीका उपभाग कर उसने मुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्व-ज्ञानी वह पहलेसे ही था अतः विरक्त हांकर घनरथ नामक पुत्रका राज्य देकर तपके लिए चला गया।। ८०-८१।। समस्त रात्रुओंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ।। ८२।। वहाँसे चय कर इसी भरतक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुन्ना ॥ ६३ ॥ तथा सुषेणका जीव भी वहाँसे चय कर उसी बहा राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विष्ट्रप्त नामका पुत्र हुत्रा। उस द्विष्ट्रप्तका शरीर सत्तर धतुप ऊँचाथा ऋौर ऋायु बहत्तर लाख वर्षकी थी। इस प्रकार इत्त्वाकु वंशका अमेसर वह द्विपृष्ठ, राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था।। ८४-८५।। छुन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान कान्तिवाले वे वलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तव गङ्गा और यमुनाके प्रवाहके समान जान पड़ते थे।। ८६।। जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका बिना विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भाई बिना विभाग किये ही पृथिवीका उपभोग करते थे।।८७। समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अभेद था-किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो कि लक्सी श्रौर स्त्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है।। मन।। व दोनों स्थिर थे, बहुत ही कॅचे थे, तथा सफेद श्रीर नील रङ्गके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास श्रीर अञ्जनगिरि ही एक जगह आ मिले हों।। ८६।।

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण करता रहा। अन्तमें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरतत्तेत्रके भोगवर्धन नगरके राजा श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ।। ६०-६१।। अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंका अपना दास बना लिया है ऐसा वह तारक आधे

१ भरते ल०। २ पुरीद्वारवतीपतेः क०, व०। पुरे ल०, ग०। ३ भूपतेः ल० ग०।

आस्मामन्यत्र तद्भं त्या मन्दमन्द्रभे रवी। मन्ये विकस्वरा पद्मा पद्मेप्विप न जातुचित् ॥ ९२ ॥ व्युराणभूपमार्गस्य सोऽभवःपारिपन्थिकः । सिहिकानन्दनो वोमः पूर्णमास्यमृतवृतेः ॥ ९४ ॥ गलन्ति गर्भास्तक्षान्ना गर्भिणीनां भयोद्भवात् । धनाधनावलीनां वा कृरमहिवकारतः ॥ ९५ ॥ अन्विष्य प्रतियोद्धारमलब्ध्वा कृद्धमानसः । स्वप्रतापाग्निधृमेन दूषिनो वा मधीनिभः ॥ ९६ ॥ संतप्तस्वमृर्धन्यः धर्मधर्माग्नुदुस्सहः । स पाताभिमुखः किं स्युः स्थावरास्तादशाः श्रियः ॥ ९७ ॥ अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्रहन् । जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥ अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्रहन् । जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥ द्विपृष्टाचलयोवृद्धिं प्ररूखं सोत्नभक्षमः । करदीकृतिवःशेपमहीपालकृषीबलः ॥ ९९ ॥ व्यक्षेवत्वरं नैतौ दुर्मदेनापि दिपतौ । १ दृष्टमार्शाविषं गेहं वर्द्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥ उच्छेषकोटिमारूढो ममेमौ येन केनचित् । सन्दृष्याहं हिन्ध्यामि निजप्रकृतिदृष्पितौ ॥ १०१ ॥ "दृत्यपायं विचिन्त्येकं दुर्वाक्यं कलहप्रियम् । प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुर्मुखः ॥ १०२ ॥ इत्यादिशति वां देवस्तारको हमारको द्विपाम्। युप्मद्गृहं किलैकोऽस्ति ल्यानो गन्धगजो महान् ॥१०२ ॥ अश्वसी मे प्रहेतस्यो नो चेषुष्मिध्छरोद्धयम् । खण्डाकृत्याहरिष्यामि गर्ज मज्यसेनया ॥ १०४ ॥ इत्यसभ्यमसोढक्यं तेनोक्तं कलहाथिना । भुत्वाऽचलोऽचलो वोर्बीर्थारोदात्तोऽवर्धादिदम् ॥ १०५ ॥ गजो नाम कियान् द्विप्तिक्वत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यन्त्व येनासौ स्वास्थ्यमाप्तुयात् ॥ १०६ ॥

भरतक्षेत्रमें रहनेवाली देदीप्यमान लदमीका धारण कर रहा था।। १२।। अन्य जगहकी वात रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि—उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द पड़ गई थी। इसलिए लर्च्सी कमलोंमें भी कभी प्रमन्न नहीं दिख़ती थी।। ६३।। जिस प्रकार उप राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका विरोधी होता है उमी प्रकार उम प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था ॥६४॥ जिस प्रकार किसी कर बहुके विकारमें मेचमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी स्वियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ६५ ॥ स्याहीके समान इयाम वर्णवाला वह तारक मद। शत्रुत्रोंको हुँद्ता रहता था त्रीर जब किमी शत्रुको नहीं पाना था तव ऐसा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अग्निके घुएँमे ही काला पड़ गया हो ॥ ६६ ॥ जिसने समस्त क्षत्रियोंको मंतप्त कर रक्ता है और जो शीव्म ऋतुके सूर्यके समान दृःखसे सहन करने योग्य हैं ऐसा वह नारक अन्तमें पननके सम्मुख हुआ सा ठीक ही हैं क्योंकि ऐसे लोगोंकी लहमी क्या स्थिर रह सकती है ? ।। ६७ ।। जो अम्बण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व धारण करता था ऐसा तारक जन्मान्तरमे आये हुए नीव विरोधसे प्रेरित होकर द्विष्टप्रनारायण और अचल बलभद्रकी बृद्धिको नहीं सह सका। वह सोचने लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंको कर देनेवाला बना लिया है परन्तु ये दानों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते। इतना ही नहीं, दुष्ट गर्वसे युक्त भी हैं। ऋपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट साँपको कीन सहन करेगा १॥ ६५-१००॥ ये दोनों ही मेरे द्वारा नष्ट किये जाने योग्य शहुआंकी श्रेणीमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावसे दूपित भी हैं आतः जिस किसी तरह दोप लगाकर इन्हें अवस्य ही नष्ट कहुँगा।। १०१।। इस प्रकार अपायका विचार कर उसने दुर्वचन कहनेवाला एक कलह-प्रेमी दृत भेजा और वह दुष्ट दृत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुत्रोंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मँगा हुँगा।। १०२-१०४।। इस प्रकार उस कलहकारी दृतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर पर्वतके समान श्रचल, उदार तथा धीरोदास प्रकृतिके धारक श्रचल बलभद्र इस तरह कहने लगे ।। १०५ ।। कि हाथी क्या चीज हैं १ तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र स्रावें । हम उनके

१ तिकस्मरा ता । २ पुराण भूतमार्गस्य ता । ३ दर्पितम् घ० । ४ दुष्टावाशी—ता । ५ इत्युपायं सा । ६ वारको क ।

इत्यादि तेन गम्भीरमस्युद्ध स विसर्जितः । पवमान इव प्राप्य तत्कोपाग्निमदीपयत् ॥ १०० ॥ तच्छूत्वा सोऽपि कोपाग्निपदीपः पावकप्रभः । तौ पतङ्कायितावित्थं मन्कोधाग्नेरवोचनाम् ॥ १०८ ॥ इन्यनालोच्य कार्याङ्कं सङ्गतः सचिवैः समम् । स्वयमस्युत्थितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम् ॥ १०९ ॥ दुर्णयाभिमुखो मूर्खश्चालयित्वाऽखिलामिलाम् । पडङ्गेन बलेनासौ प्राप्य तावुद्योन्मुखो ॥ ११० ॥ समुल्लिक्वाक्वांदः कालान्तजलिं जयन् । अरुणदारुणस्तृर्णं पुरं स्वबलवेलया ॥ १११ ॥ समुल्लिक्वाक्वां तत्सेनां निजसेनया । न्यरौन्सीजलिनःसारामचलोऽप्यचलस्थितिः ॥ ११२ ॥ दिपृष्ठो मत्तमातङ्गं सिंहपात इवोद्धतः । १पराक्रमैकसाहाय्यादाकमद् बलिनं द्विपम् ॥ ११३ ॥ तारकोऽपि चिरं युद्ध्वा तं निराकर्तुमक्षमः । आमियत्वाऽक्षिपचकं यमचक्रमिवान्मनः ॥ ११४ ॥ तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे द्यितश्चियः । तत्यासौ तेन चक्रेण नरकं नमजीगमन् ॥ ११५ ॥ दिपृष्ठः सप्तसद्धत्विखलेखेशस्त्रन्दाभवन् । अचलो बलदेवोऽभूत्याप्तरत्वचतुष्टयः ॥ ३१६ ॥ कृत्वा दिन्वजयं जित्वा प्रतीपाल्यानभूमृतः । नत्वा श्रीवासुपुज्येशं प्रविश्व पुरमात्मनः ॥ ११० ॥ चरं श्रिखल्डसाम्राज्यं विधाय विविधेः सुर्वैः । द्विपृष्ठः कालिनष्टायामविध्रानमाश्रितः ॥ ११८ ॥ अचलोऽपि तद्द्वेगाद्वासुपुज्यजनाश्रयान् । सम्प्राप्य संयमं मोक्षलक्ष्या सङ्गमर्सायवान् ॥ ११९ ॥

#### वसन्ततिलका

पुण्यैकवीजमवलस्व्य महीमिवाप्य रूट्घोदयी सममुपाजितसन्स्वरूपी । एकंडिंगमन् फलितुमञ्कुरवन् किलोदध्वै पापी परी विफलमूलसमस्त्वधस्तान् ॥ ३२० ॥

लिए वह हाथी तथा श्रन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुशलता ( पक्षमें स्वः स्वर्गे तिष्ठ-र्ताति स्वस्थः 'शर्परि स्वरि विसर्गलोपो या वक्तव्यः' इति वातिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम् ) मृत्युको प्राप्त कर सर्केगे ॥ १०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल वलभद्रने उस दतको विद्रा कर दिया और उसने भी जाकर ह्वाकी तरह उसकी कोपानिको प्रदीप्त कर दिया ।। १०७ ।। यह सुनकर कोपाग्निसे प्रदीप्त हुआ तारक अग्निके समान प्रज्वलित हो गया त्र्योर कहने लगा कि इस प्रकार वे दोनों भाई मेरी क्रोधाप्रिके पतंगे बन रहे हैं।। १०८।। उसने मंत्रियोंक साथ वैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान कर मृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥ १०६ ॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह मूर्व पडङ्ग मेनाप्ते समस्त पृथिवीको कँपाता हुआ उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा पहुँचा। उसने सब मर्यादाका उलंबन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीब ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला (ज्वारभाटा) के द्वारा अचल और द्विष्टप्रके नगरको घेर लिया ॥ ११०-१११ ॥ जिस प्रकार कोई पर्वत जलकी लहर-को अनायास ही राक देता है उसी शकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था।। ११२।। जिस प्रकार सिंहका बचा मत्त हाथीके ऊपर त्राक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विपृष्टने भी एक पराक्रमकी सहायता-से ही बलवान् शत्रु पर आक्रप्रण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर तो भी वह द्विष्ट्रका पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका। अन्तमें उसने यमराजके चक्रके समान अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥ १५४ ॥ वह चक्र द्विप्रप्रकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी भुजा पर स्थिर हो गया और उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया।। ११५।। उसी समय द्विपृष्ठ, सात उत्तम रत्नोंका तथा तीन खण्ड पृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्र बन गया तथा चार रत्न उसे प्राप्त हो गये ।। ११६ ।। दोनों भाइयोंने शत्रु राजात्र्योंको जीतकर दिग्विजय किया और श्री वासुपूज्य स्वामीका नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवंश किया।। ११७॥ चिरकाल तक तीन खण्डका राज्य कर अनेक मुख भोगे। आयुके अन्तमें मरकर द्विपृष्ठ सातवें नरक गया॥ ११८॥ भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष-लद्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥ ११६ ॥ उन दोनों भाइयोंने

## मालिनी

इदिमिति विधिपाकाद् वृत्तमस्मिन् द्विपृष्ठे
परिणतमचले च प्रत्यहं चिन्तयित्वा ।
विपुलमितिभिरायैंः कार्यमुल्यन्य पापं
सकलमुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम् ॥ १२१ ॥

पृथ्वी

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवान् सुषेणो नृपः ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गभाक् । त्रिम्बण्डपरिपालकोऽभवदतो द्विप्रष्टाख्यया परिप्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमीम् ॥ १२२ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

महापुरे वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुत्तरं ययौ । ततो बलो हारवनीपुरेऽचलिखिलोकपूज्यत्वमवाप्य निर्धृतः ॥ १२३ ॥

### वसन्ततिलका

विक्यातविक्यमगरेऽजनि विक्थ्यशक्ति-र्धान्त्वा चिरं भवयने चितपुण्यलेशः । श्रीभोगवर्द्धनपुराधिषतारकाख्यः

प्राप द्विष्टष्टरिपुरन्त्यमहीं भाहांहाः ॥ १२४ ॥ इत्यार्पे भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे वासुपुज्यजिनपतिद्विष्टष्टाचल— तारकपुराणं परिसमासम् अप्टपञ्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥

## ----

किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पृथियी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई और साथ ही साथ उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमेंसे एक तो अंकुर के समान फल प्राप्त करनेके लिए अपरकी और (मोक्ष) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेक कारण फलरिद्दत जड़के समान नीचेकी ओर (नरक) गया ॥ १२०॥ इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुआ है वह सब कर्मो-द्यसे ही घटित हुआ है एसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आर्य पुरुपोंको पाप छोड़कर उसके विपरीत समस्त सुखोंका भंडार जो पुण्य है वहीं करना चाहिए॥ १२१॥ राजा द्विपृष्ठ पहले इसी भरतक्षेत्रके कनकपुर नगरमें सुपेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौद्दवें स्वर्गमें देव हुआ, नदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला द्विपृष्ठ नामका अर्धचकी हुआ और इसके बाद परिष्रहके महान भारसे मरकर सातवें नरक गया॥ १२२॥ बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वर्गके अनुत्तरिवमानमें उत्पन्न हुआ, तदनन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका वलभद्र हुआ और अन्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिमुवनके द्वारा पूज्य हुआ॥ १२३॥ प्रतिनारायण नारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका राजा हुआ, फिर चिरकाल तक मंसार-वनमें अभण करता रहा। कदाचिन् थोड़ा पुण्यका संचय कर श्री भोगवर्द्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमें द्विपृष्ठनारायणका शशु होकर— उनके हाथसे मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिस पृथिवीमें नारकी उत्पन्न हुआ।। १२४॥

इस प्रकार आर्थ नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत न्निपष्टिलक्षण महापुराण संप्रहमें श्री वामुपृज्य जिनेन्द्र, द्विष्ठप्रनारायण, अचल बलभद्र श्रीर तारक प्रति-नारायणका वर्णन करनेवाला अट्टावनवाँ पर्व पूर्ण हुश्रा।

<sup>---</sup>

# एकोनषष्टितमं पर्व

विमलेऽब्द्समे बोधे दृश्यते विमलं जगत्। १विमलं यस्य मे सोऽध विमलं विमलं कियात्॥ १॥ प्रतिचि धातकीलण्डे देवाद्रवपरभागभाक् । नदीदक्षिणकूलस्यो विषयो रम्यकावती ॥ २ ॥ पश्चसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इव कल्पागः समीप्सितफलप्रदः ॥ ३ ॥ श्वतन्त्रावापविभागोक्तनीतिशास्त्रार्थनिश्चये ३ । उदाहरणमित्याहुस्तद्बृत्तं शास्त्रवेदिनः ॥ ४ ॥ अर्जनानुभवावर्थे प्रजानामात्मवृत्तिभिः । न्यापारो रक्षके तस्मिन् महीशे मदितद्विषि ॥ ५ ॥ भर्जनानुभवावर्थे प्रजानामात्मवृत्तिभिः । न्यापारो रक्षके तस्मिन् महीशे मदितद्विषि ॥ ५ ॥ नाक्रामित प्रजा न्यायं तां नाक्रमित भूपितः । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः कचित् ॥ ६ ॥ प्रतिद्वर्श्वने असर्वगुप्तकेवलस्त्रियो । धर्मतत्वं परिज्ञाय स्वैप्यजनमद्वयं च सः ॥ ७ ॥ तदैव त्रियंक्रजात इव जातमहोन्सवः । पद्मनाभाय दन्वैष्यं प्रतारुघ परमं तपः ॥ ८ ॥ प्रतितेकादशाङ्गायो भावनाहिततीर्थकृत् । शेषपुण्यसमग्रोऽयमाराध्यान्ते चतुष्ट्यम् ॥ ९ ॥ सहस्रारिवमानेशम्तद्वामेन्द्रोऽर्जानप्ट सः । अप्टादशाव्धिमानायुरेकचापतन्तिकृतिः ॥ १० ॥ जधन्यशुक्कद्वयभाग् नवमामेपु निःश्वसन् । अप्टादशाव्धिमानायुरेकचापतन्तिकृतिः ॥ १० ॥ त्रुसो रूपप्रवीचारात् प्राक्चतुर्थधरावधिः । तावन्मात्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोक्षतः ॥ १२ ॥ स स्नेहामृतसम्प्रक्तमुत्वामुह्हद्दर्शनात् । सन्तिपितामरीचेताः सुचिरं सुल्यमन्वभूत् ॥ १३ ॥ स स्नेहामृतसम्प्रकृतुम्वामुह्हद्दर्शनात् । सन्तिपितामरीचेताः सुचिरं सुल्यमन्वभूत् ॥ १३ ॥

जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव करें - हम सबको निर्मल बनावें । १।। पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपमें मेरुपर्वतसे पश्चिमकी ओर मीता नदीकं दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है। । २।। उसके महानगरमें वह पद्म-सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३ ॥ स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शास्त्र सम्बन्धी अर्थका निश्चय करनेमें उस राजाका चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शास्त्रक जानकार कहा करते थे।। ४।। शत्रुत्र्योंको नष्ट करनेवाले उस राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका ऋर्जन तथा उपभाग करना ही प्रजाका व्यापार रह गया था।। ५।। वहाँकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजाका उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पद्मसेनने प्रीतिकर वनमें स्वुर्गगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना श्रीर उन्हींसे यह भी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव वाकी रह गये हैं।। ७॥ उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थंकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना शुरू कर दिया।। 🗸 ।। ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दर्शनविश्रद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थं कर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक स्वर्गमें सहस्रार नामका इन्द्रंपद प्राप्त किया । वहाँ ऋठारह सागर उसकी ऋायु थी, एक धनुष अर्थात् चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शुक्तलेश्या थी, वह नौ माहमें एक बार श्वास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार महण करता था, देवांगनाओंका रूप देखकर ही उसकी काम-ज्यथा शान्त हो जाती थी, चतुर्थ पृथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी, वह ऋणिमा महिमा ऋदि गुणोंसे समुन्नत

१ मलस्याभावो विमलम् श्रव्ययीभावसमासः । २ विभोगोक्त क०, घ०। ३ शास्त्रसमुखये ल०। ४ सर्वतस्य ल०। ५ प्रारब्धं ल०, ल०।

सुरलोकादिमं लोकिमिन्देऽस्मिक्तागिमप्यति । क्षेत्रेऽत्र पुरि काग्गिल्ये पुरुदेवान्वयो नृपः ॥ १४ ॥ कृतवर्मा महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्वता । देवेन्द्रकृतपूजाही वसुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥ शुचौ कृष्णद्शम्यन्तरजन्यामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे दृष्ट्वा स्वभान् पोडश सत्फलान् ॥ १६ ॥ तदानीमेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्त्रवारिजे । न्यलोकिप्ट फलान्येपामवतुष्य महीपतेः ॥ १७ ॥ ततः स्विविष्टराकम्पाधिवेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गात्समायातैराप कल्याणमादिमम् ॥ १८ ॥ वर्द्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्य दुर्गतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥ प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । किमुच्यते पुनः मृतेः प्रागानम्रमुरेशिनः ॥ २० ॥ श्रमाधग्रुकुचतुष्यौ सा तमहिर्वध्रयोगतः । त्रिवोधं त्रिजगक्षायं प्रास्त विमलप्रभम् ॥ २१ ॥ जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनम् । तमाहुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोचरम् ॥ २२ ॥ वासुपूज्येशसन्ताने त्रिशन्तागरसम्मितं । अप्रान्तपल्योपमे धर्मध्यंने तद्गतजीवितः ॥ २३ ॥ पिष्टलक्षमिताब्दायुः पष्टिचापतनुप्रमः । अष्टापद्प्रभः "सोऽभृत् सर्वपुण्यसमुच्यः ॥ २४ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥ खपञ्चकेन्द्रियेकाव्दकौमारविरतौ कृती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥ एष्टाप्त सत्यादयस्तस्मिन् वर्धृन्तं स्म यथा तथा । सुर्नान्देरिप सम्प्राथ्यां वर्णना तेषु का परा ॥ २६ ॥ गुणाः सत्यादयस्तस्मिन् वर्धृन्ते स्म यथा तथा । सुर्नान्देरिप सम्प्राथ्यां वर्णना तेषु का परा ॥ २० ॥

था, स्नेह रूपी अमृतसे सम्प्रक्त रहनेवाले उसके मुख-कमलका देखनसे देवांगनाश्रांका चित्त संतुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उसने मुखांका अनुभव किया॥ ६-१३॥

वह इन्द्र जब स्वर्ग लोकसे चयकर इस पृथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तब इसी भरत-देखें को काम्पिल्य नगरमें भगवान ऋपभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था। जय-रयामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इन्द्रादि देवोंने रत्नवृष्टि आदिके द्वारा जयस्यामाकी पूजा की। ॥ १४-१५॥ उसने ज्येष्ठकृष्णा दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रके रहते हुए सोलह स्वप्न देग्वे, उसी ममय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, और राजासे इन सबका फल ज्ञान किया॥ १६-१७॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ-कल्याणककी सूचना हो गई हैं ऐसे देवोंने स्वर्गसे आकर प्रथम-गर्भकल्याणक किया॥ १८॥

जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयमें हर्पकी बृद्धि होने लगती हैं उसी प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते हुए गर्भसे बन्धुजनोंके हृदयमें हर्पकी वृद्धि होने लगी थी।। १६ ॥ इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्पका कारण है नव जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र लोग नम्रीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है १॥२०॥ मायग्रुक्त चतुर्थीके दिन (ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेश्रा चतुर्दशीके दिन ) ऋहिर्बुह्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन ज्ञानके धारी, तीन जगतके स्वामी नथा निमल प्रभाके धारक भगवानको जन्म दिया॥२१॥ जन्माभिषेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रक्या और सबने स्तृति की॥२२॥ भगवान् वासुपृज्यके तीर्थके बाद जब तीम सागर वर्ष बीत गये और पत्यके अन्तिम भागमें धर्मका विच्छेद हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म हुआ था। उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल थी॥२३॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षकी थी, शरीर साठ धनुप कँचा था, कान्ति सुवर्णके समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों॥२४॥ समस्त लोकको पवित्रकरनेवाले, ऋतिशय पुण्यशाली भगवान् विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल बीतजानेपर राज्याभिषेकसे पवित्र हुई थी॥२५॥ लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था॥२६॥ उस राजामें जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े सुनियोंके द्वारा भी प्रार्थनीय थे इसमे

१ वारिजम् ख०, ग०। २ मात्रशुक्कचतुर्दश्यां ख०, ग०। ३ प्राप्त-त्त०। ४ वपुःप्रमः त्त०। ५ सोऽभात् क०, ल०, ग०, घ०।

सुखस्य तस्य को वेति प्रमां मुक्तिमुखस्य चेत्। "अनन्तरनितान्तत्वादानन्त्यादित्युद्धितः॥ २८॥ देवदेवस्तदैवासावासीद् विश्वसुरेश्वरैः। अभ्यचितांहिरागन्त्री केवलं केवलात्मता॥ २९॥ यशः प्रकाश्वय्याशाः "श्रीशः कुन्देन्दुनिर्मलम्। काशप्रसवनीवाशमाकाशं चाकरोददः॥ ३०॥ त्रिशच्छतसहस्राव्दराज्यकालावसानगः। भोगान् विभज्य भुञ्जानो भूयः पड्ऋतुसम्भवान्॥ ३९॥ हिमानीपटलच्छत्रदिरमूभूरुहसूभरे। हेमन्तं हैमनीं लक्ष्मीं विलीनां वीक्ष्य तत्क्षणात्॥ ३२॥ विरक्तः संस्तेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान्। रोगीव नितरां खिन्नो मानभङ्गविमर्शनात्॥ ३३॥ सञ्जानैखिभिरप्येभिः किं कृत्यमवधौ स्थिते। वीर्येण च किमेतेन यद्युक्वर्यमनासवत् ॥ ३४॥ चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः। बन्धश्चतुर्विघोऽप्यस्ति बहुमोहपरिप्रहः॥ ३५॥ प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निर्जराप्यल्पिकेव सा। अहो मोहस्य माहात्म्यं माधाम्यहमिहेव हि॥ ३६॥ साहसं ४पश्च भुञ्जेऽहं "भोगान्भोगानिवौरगान्। पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सम्प्रवर्तते॥ ३७॥ तस्य यावन्त याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः। इतीवचित्तो विमलो विमलावगमोहमात्॥ ३८॥ तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः। सुरेस्तृतीयकल्याणे विहिताभिपवांत्सवः॥ ३९॥ देवद्शां समारुह्य शिविकाममर्रेकृतः। विभुः सहेतुकोद्याने प्रावार्जाद् सुपवासभाक्॥ ४०॥ माघशुक्कचतुथ्याहःश्रान्ते परिव्वशक्किके। सहस्रनरपैः सार्ह्य प्रायवावाधनम्॥ ४०॥ माघशुक्कचतुथ्याहःश्रान्ते परिवृत्वशक्किके। सहस्रनरपैः सार्ह्य प्रायवावधनम्॥ ४०॥

वद्कर उनकी खोर क्या स्तुति हो मकती थी।। २७।। अत्यन्त विशुद्धताक कारण थोड़े ही दिन वाद जिन्हों मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होने प्राप्ता है एते विमत्तवाहन भगवान के अनन्त सुखका वर्णन मला कीन कर सकता है ?।।२५।। जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकमलोंकी पूजा की थी और इसीलिए व देवाधिदेव कहलाये थे।। २६।। लक्ष्मीके अधिपति भगवान विमलवाहनका कुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मल यश दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था और आकाशको काशके पुष्पके समान वना रहा था।। ३०।। इस प्रकार छह ऋतुओंमें उत्पन्न हुए भगवोन्के तीस लाग्य वर्ष बीत गये।। ३१।।

एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फसे ढक रहे थे ऐसी हेमन्त ऋतुमें वर्फकी शोभाको नत्क्षणमें विलीन होता देखा ॥ ३२ ॥ जिससे उन्हें उसी समय संसारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हे अपने पूर्व जन्मकी सब वातें याद आ गई और मान-भंगका विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदखिन हुए ॥ ३३ ॥ व सोचने लगे कि इन तीन सम्यग्ज्ञा-नोंसे क्या होने वाला है क्यों कि इन सभीकी सीमा है-इन सभीका विषय ज्ञेत्र परिमित है और इस वीर्यसे भी क्या लाभ हैं ? जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था की प्राप्त नहीं है।। ३४॥ चूं कि प्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं है और वहत प्रकारका मोह तथा परिप्रह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध भी विद्यमान है।। ३५।। प्रमाद भी अभी मौजूद है ऋौर निर्जरा भी वहन थोड़ी है। ऋहो ! मोहकी बड़ी महिमा है कि ऋब भी मैं इन्हीं संसारकी वस्तुत्रोंमें मत्ता हो रहा हूँ ॥ ३६ ॥ मेरा साहस तो देखो कि मैं अब तक सर्पके शरीर अथवा फणाके समान भयंकर इन भागोंको भाग रहा हूँ। यह अब भागापभाग मुक्ते पुण्यकर्मके उद्यसे प्राप्त हुए हैं ।। ३७ ।। सो जब तक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता जब तक मुक्ते अनन्त सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवानने अपने हृदयमें विचार किया ।। ३८ ।। उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होने वाले ऋभिषेकका उत्सव किया ॥ ३६॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये श्रीर वहाँ दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये।। ४०।। उन्होंने यह दीक्षा

१ त्रानन्तरं नितान्तत्वात् क०, घ०। २ श्रिया ईट् तस्य लच्मीश्वरस्य। ३-मनाप्तवान् ग०, स०। ४ परिमुखेऽमून् स०। ५ सर्पशारीराणीव।

द्वितीयेऽद्धि पुरं १ नन्दनाभिधं भुक्तयेऽविशत् । जयो नाम नृपस्तस्मै द्वाऽशं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥ पञ्चाश्चर्यं १ समापाप्यं किस वा पात्रदानतः । सामायिकं समादाय संयमं शुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥ त्रिवत्सरमिते याते तपस्येष महामुनिः । निजदीक्षावने जम्बृद्धममुले शुपोपितः ॥ ४४ ॥ माघे मासि सिते पक्षे पष्ट्यां प्रेष्टोपराह्मके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकर्मविनाशनात् ॥ ४५ ॥ केवलावगमं प्रापत्सद्यो व्यासचराचरः । तदैवापश्च देवेन्द्राः स्वानमन्मुकुटाननाः ॥ ४६ ॥ देवदुन्दुभिमुक्याष्टप्रातिहार्यादिवैभवम् । प्राप्य तैर्गन्धकुट्यन्तर्गतिसहासने स्थितः ॥ ४० ॥ सन्दरादिगणाधीशपञ्चपञ्चाशदावृतः । शतोत्तरसहस्रोक्तपृत्यपूर्वधरैर्वृतः ॥ ४८ ॥ खद्वयोन्द्रयपञ्चाभिधेयकेवललोचनः । सृत्यत्रयनवज्ञातविकियद्धपु पृष्टृहितः ॥ ४० ॥ खद्वयोन्द्रयपञ्चाधिगम्यनुर्याववोधनः । खद्वयर्विगनिर्णातवादिसंयतसंयुतः ॥ ५० ॥ अष्ट्यप्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रेकलक्षोक्तपद्मायांश्चार्यिकाचितः ॥ ५२ ॥ अष्ट्यप्टिसहस्रोक्तसर्वसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्रेकलक्षोक्तपद्मायांश्चार्यिकाचितः ॥ ५२ ॥ भवातपपरिस्लानभव्यसस्याभितर्पकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतिकयः ॥ ५२ ॥ भवातपपरिस्लानभव्यसस्याभितर्पकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतिकयः ॥ ५२ ॥ सञ्चत्रपर्याक्तयतिभः प्रतिमां गतः । आपादस्योत्तरापादे कृष्णाप्टस्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥ सश्चः कृत्वा समुद्धातं सृक्षमं ग्रुक्कं समाधितः । सम्यग्योगादयोगः सन् स्वास्थ्वं रोगीव सोऽगमन्॥५६॥ सश्चः कृत्वा समुद्धातं सृक्षमं ग्रुक्कं समाधितः । सम्यग्योगादयोगः सन् स्वास्थ्वं रोगीव सोऽगमन्॥५६॥

माघशुक्त चतुर्थीके दिन सार्यकालक समय छर्च्यासवें - उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हुतार राजाओं के साथ ली थी ऋौर उसी दिन व चौथा-मनःपर्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले राजा कनकप्रभुने उन्हें त्राहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं प्राप्त होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे नपस्या करने लगे :।। ४२-४३ ॥ जब तीन वर्ष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपवासका नियम ले कर जामुनके वृक्षकं नीचे ध्यानारूढ हुए।। ४४।। फलस्वरूप माध्यक्क पट्टीकं दिन सायंकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान् विमलवाहनने अपने दीक्षाप्रहणके नक्षत्रमें वातिया कर्मीका विनाश कर कवलज्ञान प्राप्त कर लिया। अब व चर-अचर समस्त पदार्थींका शीघ ही जानने लगे। उसी समय अपने मुकुट तथा मुख भुकाये हुए देव लोग आये। उन्होंने देवदुन्द्रिम आदि आठ मुख्य प्रातिहार्योंका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर व गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर विराजमान हुए ॥ ४५-४७ ॥ व भगवान् मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा घिरे रहते थे. ग्यारह सौ पूज्य पूर्वधारियोंसे सहित थे, छत्तीस हजार पाँच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार आठसी तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियांसे वन्दिन थे, पाँच हजार पाँचसी केवलज्ञानी उनके साथ थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्भिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पाँच हजार पाँच सौ मनःपर्यय ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सौ वादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अइसठ हजार मुनि उनकी स्तुति करतेथे। पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे लाख श्रावकांसे सिहत थे तथा चार लाख श्राविकात्रोंसे पूर्जित थे। इनके सिवाय दो गणों ऋर्थात् ऋसंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यक्कोंसे वे सहित थे। इस नरह धर्मक्षेत्रोंसे उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरमाये हुए भव्यरूपी धान्योंको संतुष्ट किया। अन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए और वहाँपर उन्होंने एक माहका योग निरोध किया ॥ ४८-५४ ॥ त्राठ हजार छह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा यांग धारण किया तथा श्रापाढ कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें प्रातःकालके समय शीघ ही समुद्धान कर सुद्धम-क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्तध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य (स्वरूपावस्थान) ऋर्थात् मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई

१ पुरे ल०। २ समाप लेमे, श्राप्यं लभ्यम्।

तदा प्रशृति लोकेऽस्मिन् पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तदेवालम्बनं कृत्वा मिथ्याद्यग्मिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥ कृत्वाऽन्त्येष्टि तदाभ्येत्य सौधर्मप्रमुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिर्भिरथ्यांभिरवन्दिषत निर्वृतम् ॥ ५८ ॥

## शार्दृलविक्रीडितम्

सन्तत्या मलसञ्जयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं संसारे सुकृतात्ततो निजगुणा नेयुर्विद्युद्धि क्वश्वित् । तानचाहमवाप्यः बुद्धिममलां द्युद्धि नयामीत्ययं द्युक्कृष्यानमुपाश्चितोऽतिविमलस्तस्माद्यथार्याद्धयः ॥ ५९ ॥

## वसन्ततिलका

श्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमूर्ति— माराधना चरणमायतधर्महस्तम् । सन्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोच विध्वसनाद्विमछवाहनमाहुरेनम् ॥ ६०॥

## मालिनी

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः
सुरसमितिसमर्च्यः स्पष्टसौक्योऽष्टमेन्द्रः ।
विपुर्लावमरुकीतिविश्वविश्वमभरेशो
विमरुजिनपतिः स्तात् सुप्दुतस्तुष्टये वः ॥ ६१ ॥
स्तिमिततमसमाधिष्वस्तनिःशेपदोपं
क्रमगमकरणान्तद्धानिहीनावबोधम् ।
विमरुममरुमूर्ति कीतिभाजं धुभाजां
नमत विमरुताप्यै भक्तिभारेण भन्याः ॥ ६२ ॥

रोगी स्वास्थ्य (नीरांग अवस्था) प्राप्त करता है ॥ ५५-५६ ॥ उसी समयसे ले कर लोकमें आषाढ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हो गई और इसी निमित्तको पाकर मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥ ५७ ॥ उसी समय सीधर्म आदि देवोंने आकर उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवान्की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियोंसे वन्दना की ॥ ५८ ॥

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीय निरन्तर मलका संचय करता रहता है और पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंको विद्युद्ध वनाना चाहिये—पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिये। आज मैं निर्मल बुद्धि-शुद्धोपयोगकी भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंको शुद्ध प्राप्त कराता हूँ—पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ ऐसा विचार कर ही जा शुक्रध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान अपने सार्थक नामको धारण करते थे।। ५६॥ सम्यग्दर्शन और सम्यग्द्धान ही जिसके दो दाँत हैं; गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सूँ उ है ऐसे सन्मार्गरूपी हाथीको पाप-रूपी शत्रुके प्रति प्रेरित कर भगवान विमलवाहनने पाप-रूपी शत्रुको नष्ट किया था इसिलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन (विमलं वाहनं यानं यस्य सः विमलवाहनः—निर्मल सवारीसे युक्त) कहते थे॥ ६०॥ जो पहले शत्रुकोंकी सेनाको नष्ट करनेवाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए, और तदनन्तर विशाल निर्मलकीतिके धारक एवं समस्त पृथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र हुए, वे तरहवें विमलनाथ तीर्थंकर अच्छी तरह आप लोगोंके संतोषके लिए हों॥ ६१॥ हे भव्य जीवो ! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका

तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जाती रामकेशवी । धर्मस्वयम्भूनामानी तयोश्वरितमुच्यते ॥ ६३ ॥ विदेहेऽस्मिन् प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूगुजः । स्ववशिकृतिनःशेपनिजमाग्यमहीतलः ॥ ६४॥ प्रजानामेप रक्तत्वात् प्रजाश्वास्य प्रपालनात् । सर्वदा वृद्धयेऽभूवन् भवेत्स्वार्था परार्थता ॥ ६५ ॥ स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचकं च धीमतः । चक्रबुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात् ॥ ६६ ॥ अतृष्यदेष भूपालस्तर्पयित्वाऽखिलाः प्रजाः । परोपकारवृत्तीनां परतृप्तिः स्वतृप्तये ॥ ६० ॥ स कदाचित्समासाय सुवतं जिनपुत्रवम् । श्रुत्वा धर्मं सुधीर्मत्वा स्वाङ्गभोगादि भंगुरम् ॥ ६८ ॥ अङ्गिनो वत सीदिन्त सङ्गमादाहिनांहसः । निःसङ्गतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥ ६९ ॥ इति निर्विध संसाराद् गृहीत्वा संयमं परम् । संन्यस्यागात् त्रयिक्षशद्वाद्विस्थितिरनुत्तरम् ॥ ७० ॥ ततो भद्वारवतीपुर्या सुतो भद्रमहीपतेः । सुभद्वायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्सुस्वग्नपूर्वकम् ॥ ७९ ॥ अमुस्मिन् भारते वर्षे कुणालविपये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुभींगतत्परः ॥ ७२ ॥ अमुस्मिन् भारते वर्षे कुणालविपये पुरम् । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुभींगतत्परः ॥ ७२ ॥ कामजे व्यसने गृते संसक्तः कर्मचादितः । निपिद्धो मन्त्रिभिर्वन्युवरेश्च बहुशो हितेः ॥ ७३ ॥ चोदितो वा स तैर्भूयो दीव्यन् दैवविलोमतः । राष्ट्रं वित्तं बलं देवी सर्वमस्यापहारितम् ॥ ७४ ॥ कोधजेषु त्रिपूक्तेषु कामजेषु चतुर्थं च । नापरं व्यसनं द्वताक्षिकृष्टं प्राहुरागमाः ॥ ७५ ॥

ज्ञान कम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर ऋत्यन्त निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्तिका गान करते हैं ऐसे विमलवाहन भगवान्को निर्मलता प्राप्त करनेक लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो।। ६२॥

श्रथानन्तर श्री विमलनाथ भगवान्के तीर्थमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण हुए इसलिए श्रव उनका चरित कहा जाता है।। ६३।। इसी भरतक्त्रके पश्चिम विदेह क्रेत्रमें एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने ऋपने उपभाग करने योग्य समस्त पृथिवी ऋपने ऋाधीन कर ली थी।। ६४।। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह प्रजाकी बृद्धिके लिए था श्रीर यह प्रजाकी रक्षा करता था ऋतः प्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी--राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक दसरेकी युद्धि करते थे सो ठीक ही हैं क्योंकि परापकारके भीतर स्वापकार भी निहित रहता है ।। ६५ ।। उस बुद्धिमानके लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी श्रीर जिसकी बुद्धि चकके समान फिरा करती थी-चंचल रहती थी उसके लिए कनका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्र-सेनाके समान हो जाती थी।।६६।। यह राजा समस्त प्रजाको संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था सी ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंक दूसरोंको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतीप होता है।।६७।। किसी एक दिन वह बुद्धिमान् सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पाम पहुँचा ऋौर वहाँ धर्मका स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्चर मानने लगा॥ ६८॥ वह साचने लगा—बड़े दु:खकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिम्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दु:खी हो रहे हैं फिर भी निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त नहीं होते—सब परिग्रह छोड़ कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा श्राश्चर्य हैं कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥ ६८ ॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुत्तर विमानमें तैंतीस सागरकी ऋायुवाला ऋहमिन्द्र हुआ।। ७०।।

वहाँ से चयकर द्वारावती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म नामका पुत्र हुआ।। ७१।। इसी भारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर भोगोंमें तड़ीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था।। ७२।। श्रशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी था, तथा द्यूत व्यसनमें आसक्त था। यदापि हित चाहनेवाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत बार रोका पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खेलता रहा और कर्मोदयके विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-बल और रानी सब कुछ हार गया।। ७३-७४।। क्रोधसे उत्पन्न

१ द्वारावती क०, घ०।

महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्राग् हार्यते हि तत्। धूतासक्तेन छजाभिमानं पश्चात्कुलं सुखम् ॥ ७६ ॥ सौजन्यं बन्धवो धर्मो द्रव्यं क्षेत्रं गृहं यशः । पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥ न स्नानं भोज़नं स्वापो निरोधाद्दोगमृच्छति । न यात्यर्थान् मृथा छेशी बहुदोणं चिनोत्यघम् ॥ ७८ ॥ करोति कुत्सिनं कर्म जायते पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु व्वार्थार्थमकार्येषु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥ बन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम् । इति धृतस्य को दोपानुदेष्टुमपि शक्नुयात् ॥ ८० ॥ सुकेतुरेव हप्टान्तो येन राज्यं च हारितम् । तस्माछोकद्वयं वाच्छन् दूरतो धृतमुत्स्जेत् ॥ ८१ ॥ सुकेतुरिति सर्वस्वहानिशोकाकुळीकृतः । गत्वा सुदर्शनाचार्य पादमूलं श्रुतागमः ॥ ८२ ॥ सद्यो निर्विद्य संसारात्यव्यव्याप्यशुभाशयः । शोकादश्चं समुत्स्च्य तपीभिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥ दीर्घकालमलं तप्त्वा कछागुणविद्यक्ता । वछं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुपः क्षये ॥ ८४ ॥ कृत्वा निदानं संन्यस्य छान्तवकलपमास्थितः । तत्र दिव्यसुखं प्रापत्स चतुर्दशसागरम् ॥ ८५ ॥ ततः सोऽप्यवतीर्यात्र भद्रस्यैव महीभुजः । वमृव पृथिवीदेव्यां स्वयम्भूः स्नुपु प्रियः ॥ ८६ ॥ धर्मो बलः स्वयम्भूश्च केशवस्तौ परस्परम् । अभृतां प्रीतिसम्पन्नावन्वभृतां श्रियं चिरम् ॥ ८७ ॥ सुकेतुजातौ धृतेन निर्जित्य बिलना हठातः । स्वाकृतं येन नद्राज्यं सोऽभूद्रत्नपुरे मपुः ॥ ८८ ॥ तज्जन्मवैरसंस्कारसमेतेनापुनामुना । तन्नामश्चितमात्रेण सकोपेन स्वयम्भुवा ॥ ८९ ॥

होनेवाले मध, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोंमें तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुन्ना, चोरी, वेश्या श्रीर पर-स्त्रीमेवन इन चार व्यमनोंमें जुत्रा खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुत्रा खेलनेमें त्रासक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है। पीछे लजा, श्रभिमान, जुल, सुख, सज्जनता, बन्धुवर्ग, धर्म, द्रव्य, त्रेत्र, घर, यश, माता-पिता, बाल-बन्ने, स्त्रियाँ श्रीर स्वयं अपने आपको हारता है - नष्ट करता है। जुन्ना म्बलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है श्रीर इन श्रावश्यक कार्योका राध हो जानेसे रागी हा जाना है। जुन्ना खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्षेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्य कार्य कर बैठना है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लागोंसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं करने योग्य कर्मीमें प्रवृत्ति करने लगता है। वन्धुजन उसे छोड़ देते हैं - घरसे निकाल देते हैं, एवं राजाकी ऋोरसे उसे ऋनेक कष्ट प्राप्त होते हैं । इस प्रकार जुऋाके दोपोंका नामोल्लेख करनेके लिए भी कौन समर्थ है ? ।। ७६-५० ।। राजा मुकेतु ही इसका सबसे ऋच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य ऋपने दोनों लोकोंका भला चाहता है वह जुत्र्याको दूरसे ही छोड़ देवे।। ८१।। इस प्रकार सुकेतु जब श्रपना सर्वस्व हार चुका तव शोकने व्याकुल होकर मुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया। वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना श्रीर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यदापि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका त्र्याशय निर्मल नहीं हुत्र्या था। उसने शोकसे त्रन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया ।। =२-=३ ।। इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने श्रायुके अन्तिम समयमें निदान किया कि इस तपके द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥ ≒४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमें देव हुन्ना। वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप-भोग करता रहा ॥ ५५ ॥ वहाँ से चयकर इसी भरतत्त्रेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी पृथिवी रानीके स्वयंभू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाको सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था।। ८६॥ धर्म बलभद्र था ऋौर स्वयंभू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर ऋधिक प्रीति थी ऋौर दोनों ही चिरकाल तक राज्यलद्दमीका उपभोग करते रहे।। ८७॥ सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान् राजाने जुआमें सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था।। ८८।। पूर्व जन्मके

१ वा ऋर्थार्थे घनार्थम् । २ सुदर्शनाचार्यपाद ल । ३-प्यशुभाशयं ग०, घ०, क०, ।

मधोः केनापि भृषे च प्रहितं प्रामृतं स्वयम् । चातियत्वोभयोर्दृतौ साधिक्षेपमगृह्यतः ॥ ९० ॥ प्रीत्यप्रीतिसमुत्यकः संस्कारो जायते स्थिरः । तस्मादप्रीतिमात्मक्तो न कुर्यात्कापि कस्यचित् ॥ ९९ ॥ आकर्ण्य नारदाद् दूतमृत्युमावेशितकुधा । ययाविभिमुत्तं योद्धुं रामकेशवयोर्मधुः ॥ ९२ ॥ तौ च संप्रामसकदौ कुद्धौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानलसिक्षभौ ॥ ९३ ॥ सैन्ययोरुभयोरासीत् संग्रामः संहरिक्षव । परस्परं चिरं घोरः श्रूरयोभीरुभीप्रदः ॥ ९४ ॥ स्वयम्भुवं समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः कुधा । ज्वलचकं विवर्त्याशु न्यिक्षपत्तिष्ठ्यांसया ॥ ९५ ॥ तद्दवादाय सकोधः स्वयम्भूविद्विषं प्रति । व्यक्तियादादस्ंस्तस्य कि न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥ तद्देवादाय सकोधः स्वयम्भूविद्विषं प्रति । व्यक्तियादादस्ंस्तस्य कि न स्यात् सुकृतोदयात् ॥ ९७ ॥ आधिपत्यं तदावाष्य भरतार्द्वस्य केशवः । वासवो वोऽन्वभृद्धोगािक्षविद्यं स्वाप्रजान्वतः ॥ ९८ ॥ मधुः सत्त्वं समुत्सुज्व भृयः उसंधितवान् रजः । बद्ध्यायुर्नारकं प्रापित्रयं स तमस्तमः ॥ ९८ ॥ केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरानुबन्धनात् । तदेव वनरकं पश्चात्प्राविक्षत् पापपाकतः ॥ १०० ॥ कलोऽपि तद्वियोगोत्थशोकसन्तसमानसः । निर्विध संस्तेः प्राप्य जिनं विमलवाहनम् ॥ १०९ ॥ सामायिकं समादाय संयमं संयताप्रणीः । पविष्रहे विप्रक्षिवोत्रं निर्ध्यप्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥ सद्वृत्तस्तेजसो मूर्तिर्थुन्वक्षभ्युदितस्तमः । असम्बाधमगादृर्ध्वं भास्वानिव बलोऽमलः ॥ १०३ ॥

वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था।। = १।। किसी समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोंके दुनोंको मारकर तिर-स्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली।। १०।। आचार्य कहते हैं कि प्रेम और इपसे उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कहीं किमीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए।। ६१।। जब मधुने नारदसे दतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने-के लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला।। ६२ ॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बलभद्र श्रीर नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज श्रीर श्रिफिकी समानता रखनेवाले वे दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे ।। ६३ ।। दोनों शूरकी सेनाओंमें परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ।। ६४।। अन्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही जलता हुं आ चक घुमा कर फेंका ।। ६५ ।। वह चक शीव्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयं भूकी दाहिनी भुजाके अग्रभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो ऋाकाशसे उतरकर सूर्यका विम्य ही नीचे आ गया हो ॥६६॥ उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर वह चक्र शाबुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता ? ॥ ६७ ॥ उसी समय स्वयंभू-नारायण, आधे भरतत्तेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान श्रपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विच उपभोग करने लगा ॥ ६८ ॥ राजा मधुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर-कायु बाँध कर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥ ६६ ॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कार-से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोद्यके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १०० ॥ स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था एसा वलभद्र धर्म भी संसारसे विरक्त होकर भगवान विमलनाथके समीप पहुँचा ।। १०१ ॥ और सामायिक संयम धारण कर संयमियोंमें अप्रेसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके साथ विद्वेप ही ठान रक्ला हो ॥ १०२ ॥ उस समय वलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्त अर्थात् गोलाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्वृत्त सदाचार से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति स्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्ति स्वरूप

१ स्थिति: ग०। २ प्रहित्य ऋदात् ऋसून् तस्य इति पदच्छेदः । ३ संस्रुतिबीजजम् ल०। ४ नारकं क०, घ०। भ विग्रहे शरीरे । ६ विग्रही विद्वेषी ।

## वसन्ततिलका

श्रुतेन मोह्नविहितेन विधीः स्वयम्भः यातो मधुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम् । धर्मादिकं त्रितयमेव कुमार्गष्ट्रत्या हेतुः श्रितं भवति दुःस्वपरम्परायाः ॥ १०४ ॥ क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेश्विदानं तत्स्याद् दुरन्तदुरितोर्जितदुः वहेतुः । तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथं सुकेतु— स्याज्यं ततः खलसमागमविश्वदानम् ॥ १०५ ॥

## मालिनी

शुतिविनिहतिमत्रां मित्रनर्न्दां क्षितीशां यमसमितिसमग्रोऽनुत्तराधीश्वरोऽभूत् । अनुधरणिमितः सन् द्वारवत्यां भुधर्मः परमपदमवापत्साधितात्मम्बरूपः ॥ १०६॥

#### प्रथ्वी

कुणालविषयं सुकेतुरिधराडभृद् दुर्मति— स्तरः कृततपाः मुरोऽजित सुखालये लान्तवे । कृतान्तसद्दक्षो मधोरनुबभूव चक्रेश्वर— स्ततश्च दुरितोद्यास्त्रितिमगात्स्वयम्भृरधः ॥ १०७॥

जिनस्याम्येव तीर्थेऽग्यी गणेशी मेरमन्दरी। तुङ्गी स्थिरी सुरैः सेच्यी वश्यामश्रारितं तयोः ॥ १०८ ॥

थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही। ऋन्यकारको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार बलभद्रने मुनि होते ही। अन्तरङ्गके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे और जिस प्रकार सूर्य विना किसी क्काबटके ऊपर आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी विना किसी रुकावटके उपर तीन लोकके अग्रभाग पर जा विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखां, माह वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू श्रीर राजा मधु पापका संचय कर दुखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक ही है क्योंकि धर्म, ऋर्थ, काम इन तीनका याद कुमार्ग वृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ कोई उत्तम नपश्चरण करे और क्रोधादिक दशीभूत हो निदान-बंध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय पापसे उत्पन्न दु:खका कारण हो जाता है। देखो, मुकंतु यद्यपि मोक्षमार्गका पथिक था तो भी निदान बन्धके कारण कुगतिका प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही छोड़ने योग्य है।। १०५ ।। धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूर्यको जीतनेवाला मित्रनन्दी नामका राजा हुआ, फिर महाव्रत और सिमितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तारविमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर पृथिवीपर द्वारावती नगरीमें सुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पद-को प्राप्त हुआ ॥ १०६ ॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा मुकेत हुन्या, फिर तपश्चरण कर सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वर्गमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं पृथिवीमें गया ॥ १००॥

श्रथानन्तर—इन्हीं विमलवाहन तीर्थंकरके तीर्थमें श्रत्यन्त उन्नत, स्थिर श्रौर देवोंके द्वारा सेवनीय मेरु और मन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८ ॥

१ सुवर्मः ल० ।

द्वीपेऽपरविदेहेऽस्मिन् सीतोदानग्रदक्तरे । विषये गन्धमास्टिन्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥ वैजयन्तो नृपस्तस्य देग्याः सर्वश्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्तास्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥ तावन्येशुरशोकाल्यवने तीर्थकृतोऽन्तिके । धर्मं स्वयम्भुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदचोदितौ ॥ १११ ॥ संजयन्ततन्जाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२ ॥ सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेशिताम् ॥ ११३ ॥ पितुः कैवल्यसम्प्राप्तिकल्याणे ।धरणेशिनः । जयन्तो बीक्ष्य सौन्दर्यमैश्वर्यं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥ भरणेन्द्रोऽभवन्मृत्वा दुर्मीतः स निदानतः । अत्यर्ल्प बहुमौल्येन गृह्यतो न हि दुर्लभम् ॥ ११५ ॥ अन्येशः सम्जयन्तारूयं प्रतिमायोगधारिणम् । मनोहरपुराभ्यर्णभीमारण्यान्तरे यतिम् ॥ ११६ ॥ विगुइंप्टाह्मयो विग्राधरो वीक्ष्याक्षमो रुपा। १ पूर्ववैरानुसन्धानस्मृत्युद्भृतातिवेगया ॥ ११७ ॥ उद्ध्येलाख्ययाप्यद्रेर्भरतेऽपाग्दिगाश्रिता । नदी कुसुमवन्याख्या हरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ मुवर्णगजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाघे सलिले खलः ॥ ११९ ॥ अयं पापी महाकायो दानवो मानवाज्ञनः । सर्वानस्मान् पृथग्दद्वा खादितुं निभृतं स्थितः ॥ १२० ॥ शरकुन्तादिशस्त्रौर्धनिर्धृणं सर्वभक्षिणम् । वयं सर्वेऽपि सम्भूय हनामोऽखिलविद्विपम् ॥ १२१ ॥ उपेक्षितोऽयमचैव भुप्तकुक्षिर्बुभुक्षितः। भक्षयेलक्षितोऽवश्यं निशायां र्खाः शिशून्पशृत् ॥ १२२ ॥ तस्मान्मद्वचनं यृयं प्रतीत किमहं वृथा । मृषा आपे किमेतेन वैरमस्यत्र मे पृथक् ॥ १२३ ॥ इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नादिताः । तथेति मृत्युसन्त्रस्ताः समस्ताः शस्त्रसंहतीः ॥ १२४ ॥ आदाय साधुमूर्धन्यं समाहितमहाधियम् । समन्ताद्धन्तुमारब्धा विश्रब्धं लुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥

जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह ज्ञेत्रमें सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्यमालिनी नामका देश हैं उसके बीतशोक नगरमें वैजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नामकी रानी थी श्रीर उन दोनोंक संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सिहत थे ॥ १०६-११०॥ किसी दृसरे दिन त्र्रशोक वनमें स्वयंभू नामक तीर्थंकर पथारे । उनके समीप जाकर दोतों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोतों ही भागोंमे विरक्त हो गये ॥ १११॥ उन्होंने संजयन्त-के पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान्था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १५२ ॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात् वारह्वं गुणस्थानमें समस्त कपायांका क्षय कर जिन्होंने समरसपना—पूर्ण वीतरागता प्राप्त रूर ली है ऐसे वैजयनत मुनिराज जिनराज अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ ११३ ॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धराएेन्द्र भी श्राया । धरऐन्द्रके सौन्दर्य और बहुत भारी ऐश्वर्यको देखकर जयन्त मुनिने धरएन्द्र होनेका निदान किया। उस निदानके प्रवाहसे वह दुर्बुद्धि मर कर धरगेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योंकि वहुत मूल्यसे श्राल्प मृल्यकी वस्तु खरीदन। दुर्लभ नहीं है ॥ ११४-११५ ॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि, मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे॥ ११६॥ वहींसे विद्युइंट्टू नामका विद्याधर निकता। वह पूर्वभवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीव्र बंगसे युक्त क्रोधसे आगे बढ़नेके लिए असमर्थ हो गया। वह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतत्त्रेत्रके इला नामक पर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कुमुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती श्रीर चण्ड-वेगा इन नदियोंका समागम होता है वहाँ उन नदियोंके अगाध जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११८ ॥ इतना ही नहीं उसने भोले-भाले विद्याधरोंको निम्नाङ्कित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानेवाला पापी राश्चस है, यह हम सबको मलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्यको हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रोंके समृहसे मारें, देखी, यह भूखा है, भूखसे इसका पेट भका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई नो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही सियों-बच्चों

१ पूर्ववैरानुसम्बन्धात् ग० । पूर्ववैरानुबन्धानु-स• ।

सोऽपि सर्वसहिष्णुः सन् बक्रकायोऽच्छाकृतिः । निश्चलो निर्मृतिं यातः शुक्रध्यानेन शुद्धधीः ॥१२६॥ सर्वे निर्वाणकृत्याणपूजां कर्तुं सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापंस्तदा तद्विष्ठचोदिताः ॥ १२० ॥ स्वाप्रजाङ्गक्षणोद्भृततृतीयावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाञ्चेन तान् बवन्धाखिलान् खगान् ॥ १२० ॥ नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्युद्दंष्ट्रेण पापिना । विदेहाद्मुमानीय भयं चास्मात्खचारिणाम् ॥ १२० ॥ प्रतिपाय जनैरेभिरकारि विविधो मुधा । महोपसर्ग इत्याहुस्तेषु केचिद्विचक्षणाः ॥ १३० ॥ भ्रुत्वा तन्नागराजोऽपि तेषु कालुष्यमुत्स्जन् । विद्युदंष्ट्रं पयोराशौ सबन्धुं क्षेष्तुमुखतः ॥ १३१ ॥ भ्रादित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत् । मध्ये ज्ञातानुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२ ॥ भ्रतद्वाप्येक्तस्वयं नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शम्यतां ख्रुद्धे कः कोपस्त्वादशां पत्रौ ॥ १३३ ॥ पुरादितीर्थकृत्काले भवद्वशसमुद्धवैः । वंशोऽस्य निर्मितो दत्त्वा विद्या विद्याधरेशिनाम् ॥ १३४ १ भसंबद्धर्थं विपद्धसं च छेतुं स्वयमवैतु कः । इत्याबालप्रसिद्धं किं न वेत्सि विपभृत्यते ॥ १३५ ॥ इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः प्रत्युवाच तपोधनम् । मद्यजमयं दुष्टो निर्हेतुकममीमरत् ॥ १३६ ॥ वद्धुवं मम हन्तव्यो न निर्पर्थं त्वयाथितम् । मयेति सहसा देवस्तमाह मितमान् वृथा ॥ १३७ ॥ वैश्व वहसि ते भाता जातौ जातोऽयमेव किम्। विद्युद्वंद्र्यं न किं भाता सक्षातः संस्तौ भमन् ॥१३०॥ वैश्व वहसि ते भाता जातौ जातोऽयमेव किम्। विद्युद्वंदर्यं न किं भाता सक्षातः संस्तौ भमन् ॥१३८॥

तथा पशुर्त्रांको खा जावेगा। इसलिए आप लोग मेरं वचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही भूठ क्यों बोलूँगा ? क्या इसके साथ मेरा ढ्रंप है ? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे दर गय और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र सनुष्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शस्त्रों-का समूह लंकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब श्रोरसे मारने लगे ।। १२०-१२५ ।। जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपसर्गको सह गये, उनका शरीर वज्रके समान सुदृढ़ था, व पर्वतके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्रध्यानके प्रभावसे निर्मल ज्ञानके धारी मोक्षको प्राप्त हो गये।। १२६।। उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिमे प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणककी पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त धरएंन्द्र भी ऋाया था, ऋपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसे ऋवधिज्ञान प्रकट हो गया जिससे वह बड़ा कुपित हुन्त्रा । उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बाँध लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्या-धरोंमें कोई-कोई बुद्धिमान् भी थे अतः उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव! इस कार्यमें इम लोगोंका दोष नहीं है, पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह त्रेत्रमे उठा लाया त्रीर विद्याधरोंको इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है। ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान उपसर्ग करवाया है।। १२६-१३०।। विद्याधरोंकी प्रार्थना सुनकर धरऐन्द्रने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवारसहित त्रिसुद्दंष्ट्रको समुद्रमें गिराने का उद्यम किया ॥ १३१ ॥ उसी समय वहाँ एक ऋादित्याभ नामका देव ऋाया था जो कि विद्युद्दंष्ट्र ऋौर धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभ-का उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध गुण-व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये। आप जैसे महापुरुषोंका इस जुद्र पशु पर क्रोध कैसा ? ।। १३३ ।। बहुत पहले, आदिनाथ तीर्थंकरके समय अ। पके वंशमें उत्पन्न हुए धरऐन्ट्रके द्वारा विद्याधरोंकी विद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गई थी। लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-वृक्षको भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज! ऋाप क्या यह बात नहीं जानते?।।१३४-१३५॥ जब त्रादित्याभ यह कह चुका तब नागराज-धरऐन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बदे भाईको अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा। इस विषयमें आप मेरी इच्छाको रोक नहीं सकते। यह सुनकर बुद्धिमान देवने कहा कि-'आप वृथा ही वैर धारण कर

१ 'विषवृत्तेऽपि संवर्ध्य स्वयं खेनुमसाम्प्रतम्' इति कुमारसंभवे काविदासमहाकवेः।

बन्धुः कः को न वा बन्धुः बन्धुताबन्धुताद्वयम् । संसारे परिवर्तेत १विदामन्नाग्रहः कुतः ॥ ११९ ॥ कृतापराधे भाता ते विद्युद्दंष्ट्रमदण्डयत् । ततोऽयं स्मृततज्ञन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥ अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तज्ञन्मचतुष्टये । महावैरानुबन्धेन २ लोकान्तरमजीगमत् ॥ १४१ ॥ अस्मिन् जन्मन्यमुं मन्ये मुनेरस्योपकारकम् । खगमेतत् कृतं सोढायन्मुक्तिमयमेयिवान् ॥ १४२ ॥ आस्तां ताबदिदं भद्र भद्रं निर्धृतिकारणम् । प्राक्तनस्यापकारस्य वद् केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ इत्याकण्ये फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुङ्कासावादित्यामं समुन्सुकाः ॥ १४४ ॥ श्रणु वैरं विस्तुन्यास्मिन् बुद्धिमन् सुद्धवेतसा । तत्यपञ्चं बदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात् ॥ १४५ ॥ द्वापेऽस्मिन् भारते सिंहपुराधीशो मर्हापतिः । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥ श्रीभृतिः सत्यघोपाङ्को मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्मृतिपुराणादिशाक्षविद् बाह्मणोशमः ॥ १४० ॥ पद्मस्वण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयोः । भद्रमित्रः सुतो रन्नद्वीपे पुण्योदयान्त्वयम् ॥ १४८ ॥ उपार्जितपराधोर्वरत्नः सिंहपुरे स्थिरम् । तिष्टासुर्मन्त्रणं दृष्टा सर्वमावेद्य तन्मतान् ॥ १४९ ॥ तस्य हस्ते स्वरतानि स्थापयित्वा स बान्धवान् । आनेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्मान्निवर्यं सः ॥१५०॥ पुनरस्येत्य रत्नानि सत्यघोपमयाचन । सोऽपि नद्दनमोहेन न जानामीत्यपाङ्कृत ॥ १५२ ॥ मद्मित्रोऽपि पुकारं सर्वते नगरेऽकरोत् । सत्यघोपोऽपि पापिष्ठैरेष चौरेरभिद्वतः ॥ १५२ ॥

रहे हैं। इस संसारमें क्या यही तुम्हारा भाई है १ और संसारमें श्रमण करता हुआ विद्युद्दंष्ट्र क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ। इस संसारमें कीन बन्धु हैं १ और कीन बन्धु नहीं है १ बन्धुता और अवन्धुता दोनों ही परिवर्त्तनशील हैं—आज जो बन्धु हैं वह कल अवन्धु हो सकता है और आज जो अवन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है आर आज जो अवन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है आतः इस विषयमें विद्वानोंको आग्रह क्यों होना चाहिये १॥ १३६-१३६॥ पूर्व जन्ममें अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयन्तने विद्युद्दंष्ट्रके जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूर्वजन्मकी वह वात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार किया है॥ १४०॥ इस पापीने तुम्हारे बड़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे परलांक भेजा है—मारा है॥ १४१॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके हारा किये हुए उपसर्गको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं। १४२॥ है भद्र इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये। आप यह कहिये कि पूर्वजन्ममें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है १॥ १४३॥

यह सुनकर धरणन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है ? श्राप मुभसे किहये ॥ १४४ ॥ यह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान ! इस विद्युद्दंष्ट्र पर वैर छोड़कर शुद्ध हृदयसे सुनों, मैं वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहना हूँ ॥ १४५ ॥

इसी जम्बूईाप के भरतक्षेत्रमें सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी पितव्रता रानी थी। १४६।। उस राजाका श्रीमूित नामका मंत्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रोंका जानने वाला था, उत्तम बाझण था श्रोर अपने आपको सत्यघाप कहता था। १४०।। उसी देशके पद्माखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्त्रीसे मद्रामित्र नामका पुत्र हुआ उसने पुण्योदयसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं बहुतसे बड़-चड़े रत्न कमाये। उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया और वर्ी स्थायी रूपसे रहनकी इच्छा करने लगा। उसने श्रीमूित मंत्रीसे मिलकर सब बात कही और उसकी संमितसे अपने रत्न उसके हाथमें रखकर अपने माई-बन्धुओंको लेनेके लिए वह पद्माखण्ड नगरमें गया। जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्ययोषसे अपने रत्न माँगे परन्त रत्नोंके मोहमें पड़कर सत्ययोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता।। १४५-१५१।। तब भद्गमित्रने सब नगरमें रोना-चिल्लाना ग्रुरू किया और सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चोरोंन इसका सब धन छुट लिया है। इसी शोकसे इसका

१ विदामत्र महः कुराः ग०। विदामतामहः ल०। २ लोकोत्तार ल०।

सर्वस्वहरजोद्भृतशोकन्याकुछिताशयः । प्रखापीनि जनानेतत् स्वप्रामाण्याद्जिग्रहत् ॥ १५३ ॥ समक्षं भूपतेरात्मशुद्धवर्थं शपयं च सः । धर्माधिकृतनिर्दिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥ भद्रमित्रोऽपि पापेन विद्यतोऽहं निजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोऽपि नामुञ्जन् पुत्कृति मुहः ॥ १५५ ॥ चतुर्विञ्रोपभा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः । त्वां सत्यं सत्यघोपाङ्कं मत्वा मन्त्रिगुणोत्तमम् ॥ १५६ ॥ यथा न्यासीकृतं इस्ते तव रत्नकरण्डकम् । किमेवमपलापेन हेतुं तद्बृहि युज्यते ॥ १५७ ॥ सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न तेऽस्ति किम् । छत्रसिंहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥ धर्मं यशो महत्त्वं च कि वृथैव विधातयेः । न्यासापद्भवदोपं कि न वेन्सि १स्मृतिपृद्तिम् ॥ १५९ ॥ एतदेवार्थशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम् । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयतं परैः ॥ १६० ॥ इत्यत्र परशब्दार्थे विपर्येषि परो मतः । तत्र शत्रुरहं कि भोः सत्यधोष रिपुम्तव ॥ १६१ ॥ सद्भावप्रतिपन्नानां बच्चने का विदम्धता । अङ्कमारुद्य<sup>्</sup>सुप्तस्य हन्तुः किं नाम पौरुपम् ॥ १६२ ॥ महामोहग्रहग्रस्त-श्रीभूते भाविजन्मना । त्वं तन्मा नीनशो देहि महां रत्नकरण्डकम् ॥ १६३ ॥ ईदृश्येतत्त्रमाणानि जातिस्तेपामियं स्वयम् । जानंश्च मम रत्नानि किमित्येवमपह्नुषे ॥ १६४ ॥ एवं अनित्यं निज्ञाप्रान्ते रोरौत्यारुद्ध भूरहम् । कृत्ये कुच्छ्रेऽपि सत्त्वाद्या न त्यजन्ति समुद्यमम् ॥१६५॥ ४मुहर्मुहस्तदाकर्ण्य महादेव्या मनस्यभूत् । जानेऽहं नायमुन्मत्तः सर्वदानुगतं वदन् ॥ १६६ ॥ इति सावेध भूपालं ध्तोपायेन मन्त्रिणम् । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार्द्धं तन्नाममुद्रिकाम् ॥ १६७ ॥ द्खा निषुणमत्याय्यधार्त्राकरतले मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि भद्गमित्रकरण्डकम् ॥ १६८ ॥

चित्त व्याकुल हो गया है और उमी दशामें वह यह सब बक रहा है। ॥ १५२-१५३॥ सदाचारसे दूर रहने वाले उस सत्ययोपने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजांक समक्ष धर्माधिकारियों — न्यायाधीशोंके द्वारा वतलाई हुई शपथ स्वाई ।। १५४ ।। भद्रमित्र यद्यपि ऋनाथ रह गया था तो भी उसने ऋपना रोना नहीं छोड़ा, यह बार-बार यहीं कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मणने मुक्ते ठग लिया।। १५५॥ हं सत्यघोष ! मैंने तुक्ते चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूपित तथा सचमुच ही सत्ययाप समका था इसलिए ही मैंने अपना रत्नोंका पिटारा तेरे हाथमें सौंप दिया था, अब इस तरह तूँ क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका कारण क्या है श्रीर यह सब करना क्या ठीक है ? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है ? छत्र श्रीर सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ।। १५६-१५८।। फिर धम, यश श्रीर बङ्ग्पनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तू स्मृतियोंमें कहे हुये न्यासापहारके दोपको नहीं जानता ?।।१५६।। तूने जो निरन्तर अर्थशास्त्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि तू सदा दृसरोंको ठगता है ऋोर दृसरोंके द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता ॥ १६०॥ ऋथवा तू पर शब्द का ऋथं विपरीत समकता है—पर का ऋथं दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सा है सत्ययोप! क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ १।। १६१ ।। सद्भावनासे पासमें आव हुए मनुष्योंको ठगने-में क्या चतुराई है ? गोद आकर सीयं हुएको मारने वालेका पुरुपार्थ क्या पुरुपार्थ है ? है श्रीभूति ! तू महामोह रूपी पिशाचसे प्रस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रत्नोंका पिटारा मुफे दे दे ।। १६२-१६३ ।। मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है ? ।। १६४ ।। इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रति दिन प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार रोता था सो ठीक ही हैं क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्यमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥ १६५ ॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक दिन रानीके मनमें विचार त्राया कि चूँकि 'यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है स्रातः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समभ पड़ता हैं।। १६६ ।। रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञापवीत तथा उसके नामकी अंगूठी जीत ली ॥ १६७॥ तदनन्तर उसके

१ समृतिनिन्दितम् ख०, ग०। समृतिदूपितम् ल०। २ सुप्तानां हेतुः (१) ल० । ३ नित्ये ल०। ४ घ-पुस्तकेऽयं श्लोक उष्मितः।

भिभिज्ञानं च तस्यैतिदित्युक्त्वा साश्चिधानृतः । तदानयेति सन्दिष्य 'धात्रीमानीनयसदा ॥ १६९ ॥ तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम् । भद्दमित्रं समाहूय रहस्येतद्ववेत्तव ॥ १७० ॥ 'इत्युक्तः स भवेद्देव ममैव तत्करण्डकम् । किन्तु रत्नान्यनध्याणि मिश्रितान्यत्र कानिचित् ॥ १७१ ॥ एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति ग्रुद्धाः । स्वरत्नान्येव सत्योक्तिज्ञाहोत्काप्रणीः सताम् ॥ १७२ ॥ सन्तुष्य भूपतिस्तम्मै सत्यघोषाङ्कसङ्गतम् । ज्येष्टं श्रेष्टिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥ सत्यघोषो मृवावादी पापी पापं समाचरन् । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४ ॥ प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमहरूय त्रिश्चदूर्जिताः ॥ १७५ ॥ प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमहरूय त्रिश्चदूर्जिताः ॥ १७५ ॥ ग्रेपेऽनुवन्धवेरः सन् मृत्वासेध्यानदूषितः । हिजिङ्कोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥ भन्यायेनान्यवित्तस्य स्वीकारश्चौर्यमुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं ४तदेवं द्विविधं स्मृतम् ॥ १७८ ॥ भाग्यमाजन्यवित्तस्य स्वीकारश्चौर्यमुच्यते । सत्यप्यर्थे गृहे स्वस्य कोर्टाकांट्यादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥ न चौर्येण विना तोषः सत्याये सित च व्यये । तद्वतस्तादशो भावः सर्वेषां वा श्वधादितः ॥ १८० ॥ क्षिमुतादिव्ययाशक्तेविनार्थादितरद्भवेत् । तज्ञ लोभोदयेनैव दुविषकेन केनचित् ॥ १८९ ॥

निपुणमती नामकी धायके हाथमें दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समकाया कि 'तू श्रीभूति मंत्रीके घर जा खोर उनकी स्त्रीसे कह कि मुक्ते मंत्रीन भेजा है, तु मेरे लिए भट्रमित्रको पिटारा दे दे। पहिचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं इस प्रकारे भूठ मूठ ही कह कर तृ वह रह्नोंक। पिटारा ले त्या, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर मंत्रीके घरमे वह रत्नोंका पिटारा बुला लिया ।। १६५-१६६ ।। राजाने उस पिटारेमें और दूसरे रत डालकर भट्रमित्रका स्वयं एकान्तमें बुलाया श्रीर कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ? ॥ १७० ॥ राजाके ऐसा कहने पर भद्रमित्रने कहा कि है देव ! यह पिटरा नो हमारा ही हैं परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत मिला दियं गये हैं ॥१०१॥ इनमें ये रत्न मेरं नहीं हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलने-वाले. शुद्धवृद्धिके धारक तथा सञ्जनोंमे श्रेष्ठ भद्रमित्रने ऋपने ही रत्न ले लिये ॥ १७२ ॥ यह जानन कर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने भद्रमित्रके लिए सत्यघोष नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट सेठका पद दे दिया-भद्रमित्रका राजश्रेष्टी बना दिया श्रीर उसका 'सत्यवाप उपनाम रख दिया ।। १७३ ।। सत्यघोप मंत्री भूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोंके कहे अनुसार राजाने उसे दण्ड दिये जानेकी अनुमति दे दी ।। १७४ ।। इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षकांने श्रीभूति मंत्रीके लिए तीन दण्ड निश्चित किये-१ इसका सब धन छीन लिया जावे, २ बन्नमुष्टि पहलवानके मजबूत तीस चूंसे दिये जावें, और ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गांबर खिलाया जावे, इस प्रकार नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७५-१७६ ॥ श्रीभूति राजाके साथ बैर बाँधकर त्रार्तध्यानसे दृषित होना हुत्रा मरा और मरकर राजाके भाण्डारमें श्रगन्धन नामका साँप हुआ।। १७७॥

श्रन्यायसे दृसरंका धन ले लेना चारी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गई है एक जो स्वभावसे होती श्रीर दृसरी किसी निमित्तसे ॥ १७८ ॥ जो चोरी स्वभावसे होती है वह जन्मसे ही लोभ कषायके निकृष्ट स्पर्धकोंका उदय होनेसे होती हैं। जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करनेकी श्रादत होती हैं उसके घरमें करोड़ोंका धन रहने पर भी तथा करोड़ोंका श्राय-व्यय होने पर भी चोरीक विना उसे संतोष नहीं होता। जिस प्रकार सबको जुधा श्रादिकी बाधा होती हैं उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है।। १७६-१८०॥ जब घरमें स्वी-पुत्र श्रादिका खर्च श्राधिक होता

१ घात्रीमानिघात्तदा (१) ल०। २ इत्युक्ते ख०। ३ निग्रह्म् ल०। ४ तदेव ख०। ५ चुपादिकाः स०। ६ स्त्रीयुतादि क०, ख०, ग०, घ०।

ह्रयेन तेन बप्नाति दुरायुर्दुप्टचेप्टया । दुर्गतौ तिष्वरं दुःखं दुरन्तं द्यातुमावयेत् ॥ १८२ ॥ सौजन्यं हन्यते अंशो विश्वरमस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्यन्ता मित्रबन्ध्वादिभिः सह ॥ १८३ ॥ गुणप्रसवसन्हरूधा कीर्तिरम्छानमालिका । लतेव दावसंक्षिण्टा सद्यक्षौर्येण हन्यते ॥ १८४ ॥ हर्तादं जानता सर्वं सत्यधोषेण दुधिया । आद्यांशकेन चौर्येण साहसं तदनुष्ठितम् ॥ १८५ ॥ सद्यो मन्त्रिपदाद् भण्टो निग्रहं ताहशं गतः । दुर्गतिं च पुनः प्राप्तो महापापानुवन्धिनान् ॥ १८६ ॥ हत्यमात्यस्य दुर्वृतं राजाऽऽत्मिनि विचिन्तयन् । धाँमेळाख्याय विप्राय तत्साचिव्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥ काछे गच्छित सत्येवमन्येयुरसनाटवी—। पर्यन्तिवमलायुक्तिकान्तारहमाभृति स्थितम् ॥ १८८ ॥ वरधमेयितं प्राप्य भद्दमित्रविणग्वरः । श्रुत्वा धमं धनं दाने त्यजन्तमितमत्रया ॥ १८९ ॥ वरधमेयितं प्राप्य भद्दमित्रविणग्वरः । श्रुत्वा धमं धनं दाने त्यजन्तमितिमत्रया ॥ १८९ ॥ यहच्छया वनं यातमवलोक्य दुराशया । साऽखादत्त्वसुनं कोपाचित्रं के जनाव्यमित्रनाम् ॥ १९९ ॥ स स्नेहाद्दामदत्तायाः सिहचन्द्रः सुतोऽभवन् । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्तावितिप्रयौ ॥ १९२ ॥ भागडागारावलोकार्थं कदाचिन्तृपति गतम् । दशित स्म निजकोधाचश्चःश्चतिस्वपन्यनः ॥ १९३ ॥ नदा गरुद्दण्डेन सप्ताहूय मन्त्रतः । निर्दोपोऽमुं प्रविश्या मे निर्गतः द्युद्धमाप्त्यान् ॥ १९४ ॥ अन्यथा निप्रहीप्यामीत्युक्ता विपथराः परे । जलाशयादिवाक्कंशाक्रियान्ति स्म हुताशनान् ॥ १९४ ॥

हं श्राँर घरमें धनका श्रभाव होता है तब दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय श्रथवा किसी अन्य दुष्कर्मक उदयसे होती है।। १८१।। यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे श्रशुभ श्रायुका बन्ध करता हे श्रार श्रपनी दुष्ट चेष्टासे दुर्गतिमें चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता है।। १८२।। चोरी करनेवालकी सजन ता नष्ट हो जाती है, धनादिके विषयमें उसका विश्वास चला जाता है, श्रोर मित्र तथा भाई-वन्धुओंक साथ उसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है।।१८३॥ जिस प्रकार दावानलसे छुई हुई लगा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणक्षि फूलोंसे गुंथी हुई कीर्तिक्षी ताजी माला चोरीसे शीघ्र हो नष्ट हो जाती है।। १८४॥ यह सब जानते हुए भी मूर्व सत्यघोष (श्रीभूति)ने पहली नैसर्गिक चोरीके द्वारा यह साहस कर डाला ॥ १८५॥ इस चारीके कारण ही वह मंत्री पदसे शीघ्र ही ध्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वीक कठिन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे वैधी हुई दुर्गतिमें जाना पड़ा।। १८६॥ इस प्रकार श्रपने हदयमें मंत्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हुए राजा सिंहसेनने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए दे दिया।। १८७॥

इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नामके वनमें विमलकान्तार नामके पर्वत पर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेट भर्रमित्रने धर्मका स्वरूप मुना और अपना बहुत-सा धन दानमें दे दिया। उसकी माता मुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त क्रुद्ध हुं और अन्त में मरकर उसी असना नामके वनमें व्यात्री हुई ॥१८८८-१६०॥ एक दिन भर्मित्र अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्यात्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया सां ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्या भच्य नहीं हो जाता १॥ १६१॥ वह भर्मित्र मरकर स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ। ये देगों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे॥१६२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके लिए गये थे वहाँ सत्यधोषके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधसे उस लिया॥ १६३॥ उस गरुड़दण्ड नामक गारुड़ीने मन्त्रसे सब सर्पोंको बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमें जो निर्दोप हो बह अग्निमें प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे।। १६४॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दिण्डत करूँगा। इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड़ वाकी सब सर्प उस अग्निसे क्लेशके विना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल

१ साब्यास्तीभूय– ल०। २ चिरंख०, घ०। ३ ऋाश्यं खाद्यम् ।

अगन्धनस्तु तद्वह्नौ भस्मितः कोपमानवान् । कालकाल्ये वने जज्ञे सलोभश्चमरो मृगः ॥ १९६ ॥ सिंहसेनोऽिप कालान्ते सामजः सल्लकीवने । सम्भूयाशिनघोषाक्यां समवाप मदोद्धुरः ॥ १९० ॥ सिंहचन्द्रोऽभवद्वाजा यौवराज्येऽजनीतरः । सुञ्जानयोस्तयोर्लक्ष्मीं काले क्षण इवायित ॥ १९८ ॥ कदाचित्सिहसेनोपरतवार्ताश्चतेरिते । इष्टुं दान्तिहरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥ समीपे रामदत्तािप तयोः संयममादद्रौ । तच्छोकात्सिहचन्द्रोऽिप पूर्णचन्द्रयति श्चितः ॥ २०० ॥ श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति वृथा नृणाम् । कुतः पुनिरहोत्पत्तिर्धान्तिरवेति चिन्तयन् ॥ २०१ ॥ श्रुत्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे । गुणस्थानं विश्वद्वयन् अस ध्वमाद्रपरिवर्जनात् ॥२०२॥ खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षं च लब्धवान् । रामदत्ता कदाचितं हृष्ट्रा सञ्जातसम्मदा ॥ २०३ ॥ मनोहरवनोद्याने विन्त्रिया विधिपूर्वकम् । तत्तपोविव्यसम्प्रभपर्यन्ते पुत्रवत्सला ॥ २०४ ॥ पूर्णचन्द्वः परित्यज्य धर्मं भोगं कृतादरः । प्रत्येत्युत न वा धर्ममसावित्यन्ययुक्तः सा ॥ २०५ ॥ प्रत्याह सिहचन्द्रोऽिप युष्मद्धर्मं प्रहीप्यति । मा भृत्येदः कथां चास्य श्रुतान्यभवाश्चिताम् ॥ २०६ ॥ क्षित्रले वृद्धप्रामे नाम्का मृगायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपन्ती च मधुराह्वया ॥ २०७ ॥ तत्सुता वारुणीसञ्ज्ञा जीवितान्ते मृगायणः । साकेनाधीशिनो दिन्यबलस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥ सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरम्यविपये पुरे । पोदनेऽधीशिने पूर्णचन्द्वायाद्यि सा सती ॥ २०९ ॥

आये हों।। १६५ ॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानमे भरा था श्रतः उस अग्निमं जल गया और मरकर कालक नामक वनमें लोभ सहित चमरी जातिका मृग हुआ ॥ १६६ ॥ राजा सिंहसेन भी आयुके श्रन्तमं मरकर सल्लकी वनमें श्रशनिवोप नामका मदोन्मत्त हाथी हुआ ॥ १६७ ॥

इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पूर्णचन्द्र युवराज बना । राज्यलच्मीका उपभाग करते हुए उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया ॥ १६=॥ तब एक दिन राजा मिंहसेनकी मृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमित और हिरण्यमित नामकी संयम धारण करनेवाली श्रार्थिकाएँ रानी रामदत्ताके पास आईं ॥ १६६ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम धारण कर लिया। इस शोकपे राजा सिंहचन्द्र पूर्णचन्द्र नामक मुनिराजक पास गया श्रीर धर्मोपदेश मनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा जाना योनियोंमें भटकता ही बाकी रह जाता है।। २००-२०१।। इस प्रकार विचार कर उसने छोटे आई पूर्णचन्द्रको राज्यमें नियक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। वह प्रमादको छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयमके द्वितीय गुणस्थान अर्थात् अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुन्या ॥ २०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी समय रामदत्ता सिंहचन्द्र मुनिको देखकर बहुत ही हर्पित हुई ॥ २०३ ॥ उसने मनोहरवन नामके उद्यानमें विधि पूर्वक उनकी वन्दना की, तपके निर्विन्न होनेका समाचार पूछा और अन्तमं पुत्रस्नेह के कारण यह पूछा कि पूर्णचन्द्र धर्मको छोड़कर भोगोंका आदर कर रहा है वह कभी धर्मको प्राप्त होगा या नहीं ? ।। २०४-२०५ ।। सिंहचन्द्र मुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवस्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्मको प्रहण करेगा। मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता हूं सो मुना ॥ २०६॥

कोशल देशके वृद्ध नामक प्राममें एक मृगायण नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम मधुरा था।। २०७।। उन दोनोंके वारुणी नामकी पुत्री थी, मृगायण ब्रायुके अन्तमें मरकर साकेत-नगरके राजा दिव्यवल और उसकी रानी सुमितिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुई। वह सती

१ मरणवार्ताश्रवणात् इते—प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थः । २ संयमम् क०, ग०, घ० ! ३ सन् क०, ख०, ग०, घ०, स०, त० । ४ प्रमादपरिमार्जनात् क०, घ० ।

मशुराऽपि तयोर्जाता रामव्ता त्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक् सिंहचनद्वस्ते स्तेहतोऽभवत् ॥ २१० ॥ वारणी पूर्णचन्द्रोऽयं त्वित्यता भद्रबाहुतः । मृहीतसंयमोऽयात्र संवृत्तो गुरुरावयोः ॥ २११ ॥ माता ते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरय ते । सिंहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रोऽशित्रवोषकः ॥ २१२ ॥ भूत्वा वने भमन्मतो मामालोषय जिवांसया । धावित स्म मयाऽऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोषितः ॥२१३॥ प्रतैसम्बन्धमाक्याय सर्वं सम्यक् प्रवुद्धवान् । संयमासंयमं भव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत् ॥ २१४ ॥ शान्तिचितः स निर्वेदो ध्यायन् कायाद्यसारताम् । कृत्वा मासोपवासादीन् शुष्कपन्नाणि पारयन् ॥२१५॥ कृत्वेश्वेतं महासत्त्विश्वरं घोरतरं तपः । १यूपकेसरिणीनामसरितीर्थे कृशो जलम् १ ॥ २१६ ॥ पातुं प्रविष्टरसं वीक्ष्य स सर्पश्चमरः पुनः । जातः ४कुक्कुटसपोंऽत्र तदास्यारुद्ध मस्तकम् ॥ २१० ॥ दशित स गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाजन्त्रे सहस्वारे रविप्रिये ॥ २१८ ॥ विमाने श्रीधरो देवो धर्मिलश्चायुपः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूत्सल्या तेन गजेशिनः ॥ २१९ ॥ हतः "कुक्कुटसपोंऽपि दित्तीयनरकेऽभवत् । गजस्य रदनौ मुक्ताश्चादायाधिकतेजसः ॥ २२० ॥ व्याधः श्वगालवक्षाम धनमित्राय दत्तवान् । राजश्चेष्ठी च तौ ताश्च पूर्णचन्द्वमहीभुजे ॥ २२१ ॥ वदौ दन्तव्रयेनासो व्यधात्पादचतुष्टयम् । पल्यक्कस्यात्मनो मुक्ताभिश्च हारमधाच तम् ॥ २२२ ॥ इदशे संस्तेभीवं भावयन् को विधीर्तं चेत् । रति तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन् ॥ २२३ ॥

हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पूर्णचन्द्रके लिए दी गई-व्याही गई ॥ २०५-२०६ ॥ मृगायण ब्राह्मणकी स्त्री मधुरा भी मर कर उन दोनों--पूर्णचन्द्र ऋौर हिरण्यवनीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरं स्नेहमे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुन्त्रा था श्रीर वारुणीका जीव यह पूर्णचन्द्र हुआ है। तुम्हारे पिताने भद्रवाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥ २१०-२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की थी श्रीर फिर हिरण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है। श्राज तुमे सब प्रकारकी शान्ति है। राजा सिंहसेनको साँपने दस लिथा था जिससे मर कर वह वनमें ऋशनिघोष नामका हाथी हुआ। एक दिन वह मदोन्मन हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मैं था, मुक्ते देखकर वह मारनेकी इच्छासे दौड़ा, मुफे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर उते समकाया। वह ठीक-ठीक सब समक गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-देशव्रत महण कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥ श्रव उसका चित्त विलकुल शान्त है, वह सदा विरक्त रहता हुन्त्रा शरीर आदि की निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है।। २१५।। इस प्रकार महान् धैर्यका धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुर्वल हो गया । एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे पानी पीनेके लिए घुसा। उसे देखकर श्रीभूति सत्यघोपके जीवने जो मरकर चमरी मृग और वादमें कुर्कुट सर्प हुआ था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे इस लिया। उसके विषसे हाथी सर गया, वह चूँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रार स्वर्गके रिविपिय नामक विमानमें श्रीधर नामका देव हुआ। धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया था श्रायुके श्रन्तमें मर कर उसी वनमें वानर हुआ था। उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता थी त्रतः उसने उस कुर्कट सर्पको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हन्ना। इधर श्रुगालवान् नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचन्द्रके लिए दिये ॥ २१६-२२१ ॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये श्रीर मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना।। २२२।। वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा

१ पयः केसरिणी ख०। २ कृशोत्रतः ख०, ख०। ३ पुरः ख०। ४ कुर्कुट ख०, ग०। ५ कुर्कुट ग०।६ तृतीये नरके ख०। ७ विगता चीर्यस्य स विधीः मूर्ख इत्यर्थः। प्रश्रविन्तमन्।

इत्यसी सिंहचन्द्रोक्तं रामद्शाऽवनुश्य तत् । पुत्रस्नेहात्स्वयं गत्वा पूर्णचन्द्रमित्रापत् ॥ २२४ ॥ गृहीतधर्मतस्वोऽसी चिरं राज्यमपाळयत् । रामद्शापि तत्स्नेहात्सिनिदानायुषोऽवधौ ॥ २२५ ॥ महाग्रुके विमानेऽभृद् भास्करे भास्कराह्मयः । पूर्णचन्द्रोऽपि तत्रैव वैद्वर्ये तत्कृताह्मयः ॥ २२६ ॥ सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि सम्यगाराश्य ग्रुद्धधी: । प्रीतिङ्करिवमानेऽभृद्द्ध्वंभैवेयकोर्ध्वके ॥ २२० ॥ रामद्शा तत्तर्थ्युत्वा धरणीतिलके पुरे । अत्रैव दक्षिणश्रेण्यामितवेगस्वगेशिनः ॥ २२८ ॥ श्रीधराख्या सुता जाता माताऽस्याः स्यात्पुळक्षणा । दश्यमळकाधीशे १दर्शकाय खगेशिने ॥ २२९ ॥ वैद्वर्याधिपतिश्चायं दुहिताऽभूद्यशोधरा । १पुण्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसाविष ॥ २३० ॥ श्रीधराद्योऽपि रिश्मवेगस्तयोरभूत् । कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यमुनिधर्मानुशासनात् ॥ २३९ ॥ सूर्यावर्ते ४तपो याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्यायिकान्तिके ॥ २३२ ॥ कदाचिद्रशिमवेगोऽगात्सिद्धकृटजिनाळयम् । हरिचन्द्राह्मयं भत्तत्र दृष्टा चारणसंयतम् ॥ २३२ ॥ श्रुत्वा धर्म च सम्यक्तं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणत्वं च सम्प्राप्तः सद्योगगनगोचरम् ॥ २३४ ॥ काञ्चनाख्यगुहायां तं कदाचिद्वलोक्य ते । वन्दित्वा तिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोधरा ॥ २३५ ॥ प्राक्तो तारकस्तस्मान्त्रच्युत्याविपाकतः । चिरं अमित्वा संसारे महानजगरोऽभवत् ॥ २३६ ॥

संसारके अभावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ?।। २२३।। इस तरह सिंहचन्द्र मुनिके समकाने पर रामदत्ताको बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गई और उसे सब बातें कहकर समभाया।। २२४।। पूर्णचन्द्रने धर्मके तत्त्वको समभा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया। रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया श्रीर श्रायुके अन्तमें मरकर महाशुक्र स्वर्गके भास्कर नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वर्गके वैडूर्य नामक विमानमें वैडूर्य नामका देव हुआ।। २२५-२२६।। निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराजें भी अर्च्छी तरह समाधिमरण कर नौवें प्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र हुए॥ २२७॥ रामदत्ताका जीव महाशुक्र स्वर्गसे चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी ऋतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी पुत्री हुन्ना। वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री श्रालकानगरीके अधिपति दर्शक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गई। पूर्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक्र स्वर्गके बैहर्य विमानमें वैदर्य नामक देव दुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्यो हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावर्तके लिए दी गई थी।।२२८-२३०। राजा सिंहसेन अथवा अशिनघोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों —सूर्यावर्त श्रौर यशोधराके रिमवेग नामका पुत्र हुआ। किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिते धर्मीपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तपके लिए चले गये श्रीर श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२ ॥ किसी समय रिमनेग सिद्धकूट पर निद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चारण-ऋढि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दर्शन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यादर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋदि प्राप्त कर ली। । २३३-२३४॥ किसी दिन रिमवेग मुनि काञ्चन नामकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा श्रीर यशोधरा त्रार्थिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई।। २३५।।

इधर सत्यवीषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकल कर पापके उदयसे चिरकाल तक संसारमें अमण करता रहा श्रीर अन्तमें उसी वनमें महान् अजगर हुआ।। २३६।।

१ दिशिताय ख॰। २ भान्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसाविष ख॰, ग॰। ३ गजः श्रीघर ख॰, ग॰। गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सूचितम्। ४ तपो जाते क॰, ग॰, घ॰। ५ यत्र क॰, ख॰। ६ चारणसंयमम् ख॰। ७ गमनगो यस् ल॰।

ते च तं च निरीक्ष्येष स सूर्यप्रतिमं कुषा । सहागिळत् समाराध्य ते काण्ष्ठे बभूवतुः ॥ २३० ॥ रुक्काख्ये विमानेऽयं मुनिश्चार्कप्रभाद्वये । देवः पद्मप्रभां प्रापत् पापादजगरोऽपि सः ॥ २३८ ॥ सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्विपेऽस्मिन् चक्रपःपतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत् ॥ २३९ ॥ चक्रायुधस्ततांऽस्येष रिमनेगन्ध्युतो दिवः । सञ्जातश्चित्रमालायां सुतो वज्रायुधाद्वयः ॥ २४० ॥ श्रीधरा चागता नाकात् पृथिवीतिलके पुरे । सुताऽभूत् प्रियकारिण्यामितिवेगमहीपतेः ॥ २४९ ॥ सर्वलक्षणसम्पूर्णाः रत्नमालातिविश्वता । वज्रायुधस्य सा देवी समजायत "सम्मुदे ॥ २४२ ॥ यज्ञोधरा तयो रत्नायुधः स्वुरजायत । एवमेते स्वपूर्वायकलमत्रापुरन्वहम् ॥ २४३ ॥ श्रुत्वाऽपराजितो धर्ममन्येषुः पिद्दितास्रवात् । चक्रायुधाय साम्राज्यं दत्वाऽदीक्षिष्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥ बज्रायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधो नृपः । प्रावाजीत् स्विपतुः पार्श्वे स तज्जन्मिन मुक्तिभाक् ॥२४५॥ अधिरत्नायुधे राज्यं कृत्वा चक्रायुधोन्तके । वज्रायुधोऽप्यगाद्दाक्षां कि न कुर्वन्ति सात्त्वकाः ॥ २४६ ॥ सक्ते रन्नायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्मकथामि । सोऽन्वभूदिति गृधनुत्वात्सुखानि चिरमन्यदा ॥ २४६ ॥ मनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहामुनि । व्यावर्ण्यमानलोकानुयोगश्रवणवृद्धधीः ॥ २४८ ॥ पूर्वजन्मस्यतेमेंघविजयो ४योगधारणः । मांसादिकवलं नादाद् ध्यायन् संस्तिदुःस्थितिम् ॥२४९ ॥ रिताऽत्र व्याकुलीभूय मन्त्रिवेद्यवरान् स्वयम् । पत्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहितादरः ॥ २५०॥

उन श्रीधरा तथा यशोधरा श्रार्थिकात्रोंको श्रीर सूर्यके समान दीप्तिवाले उन रिश्मवेग मुनिराजको देखकर उस अजगरने कांधसे एक ही साथ निगल लिया। समाधिमरण कर श्रार्थिकाएँ तो कापिष्ठ नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई श्रीर मुनि उसी स्वर्गके श्रकंप्रभ नामक विमानमें देव उत्पन्न हुए। वह श्रजगरभी पापके उदयसे पङ्कप्रभा नामक चतुर्थ पृथिवीमें पहुँचा।।२३७--२३८।। सिंहचन्द्रका जीव स्वर्गसे चय कर इसी जम्बूद्धीपके चकपुर नगरके स्वामी राजा श्रपराजित और उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चकायुध नामका पुत्र हुश्रा।।।२३६॥ उसके कुछ समय बाद रिश्मवेगका जीव भी स्वर्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वन्नायुध नामका पुत्र हुआ।। २४०॥ श्रीधरा श्रार्थिका स्वर्गसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूर्ण रत्नमाला नामकी श्रत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलकर वन्नायुधके श्रानन्दको बढ़ानेवाली उसकी प्राणिप्रया हुई।। २४१--२४२।। और यशोधरा श्रार्थिका स्वर्गसे चयकर इन दोनों—वन्नायुध श्रीर रत्नमालाके रत्नायुध नामका पुत्र हुई। इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन श्रपने-अपने पूर्व पुण्यका फल प्राप्त करने लगे।। २४३।।

किसी दिन धीरबुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिहितास्त्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना श्रौर चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ।। २४४ ।। कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वश्रायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले गये ।। २४५ ।। अब वश्रायुधने भी राज्यका भार रबायुधके लिए सौंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ? ।। २४६ ।। रबायुध भोगोंमें श्रासक्त था । अतः धर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके मुख भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमें वश्रदन्त महामुनि लोकानुयोगका वर्णन कर रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो श्राया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि प्रास लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय स्थितिका वह विचार करने लगा ।। २४७-२४६ ।। यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े बड़े मन्त्र-वादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पूछा कि इस हाथीको क्या विकार हो गया

१ संपूर्ण त्वर । २ संपदे कर, गर, घर । संमदे लर । ३-दितिगृष्मंत्वात् गर । ४ योगवारणः खर । पागवारणः गर । जागवारणः कर, घर । ५ मांसादिकवलानादाद् गर । ६ राजा तु लर ।

विचार्य ते त्रिदोषोत्थविकारानवलांकनात् । अनुमानादयं १ धर्मश्रुतेर्जातिस्मरोऽभवत् ॥ २५१ ॥ इति सत्पात्रनिष्पञ्चग्रुद्धाहारं घृतादिभिः। मिश्रितं न्यक्षिपत्थिसं तमभुक्क द्विपोत्तमः॥ २५२ ॥ तदा सविस्मयो राजा गत्वाऽवधिविलोचनम् । वज्रदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं पृच्छति स्म सः ॥ २५३ ॥ मुनिर्बभाषे भो भूप श्रणु तत्संविधानकम् । भरतेऽस्मिन्नृपः प्रीतिमदः छत्रपुराधिपः ॥ २५४ ॥ सुन्दर्यामभवत्तस्य सुतः प्रीतिङ्कराङ्कयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमलोपमा ॥ २५५ ॥ गृहिणी तुम्बभूवास्या विधित्रमतिराख्यया । नृपमन्त्रिसुतौ श्रुत्वा धर्मे धर्मरुचेर्यतेः ॥ २५६ ॥ तदेव भोगनिविण्णौ द्वावप्याददतुस्तपः । श्लीरास्रविद्धंरुत्पन्ना प्रीतिक्करमहासुनेः ॥ २५० ॥ साकेतपुरमन्येषुर्जम्मतुस्तौ यथाक्रमम् । विहरन्ताबुपोध्यास्त र तत्र मन्त्रिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥ प्रीतिङ्करः पुरे चर्या यान्तं स्वगृहसिश्चि । गणिका बुद्धिपेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥ दानयोग्यकुक्षा नाहमस्मीत्यात्मानमुष्कुचा । निन्दन्ती वाढमप्राक्षीन्सुने कथय जन्मिनाम् ॥ २६० ॥ कुलरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांसादिकत्यागादित्युर्दार्थ मुनिश्च सः ॥ २६९ ॥ ततः प्रत्यागतः कस्मात् स्थितो हेतोश्चिरं पुरे । भर्वानिति तमप्रार्झाद्विचित्रमतिरादरात् ॥ २६२ ॥ सोऽपि तद्गणिकावार्तां यथावृत्तं न्यवेदयत् । परंचुर्मन्त्रितुग् मिक्षावेलायां गणिकागृहम् ॥ २६३ ॥ प्राविशन्सापि तं रष्ट्रा समुत्थाय ससम्भमम् । वन्दित्वा पूर्ववद्धर्ममन्वयुङ्क कृतादरा ॥ २६४ ॥ कामरागकथामेव व्याजहार स दुर्मातः । तदिक्कितज्ञ्यावज्ञा तथा तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६५ ॥ प्राप्तापमानेन रुपा सूपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात् । मांसाशन्नगरार्धाशं गन्धमित्रमर्दापतिम् ॥ २६६ ॥

हैं ?।। २५०।। उन्होंने जब वात, पित्त श्रोर कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब ऋनुमानसे विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बर्तनमें बना तथा घृत त्र्यादिसे मिला हुत्रा। युद्ध त्राहार उमके सामने रक्खा जिसे उस गजराजने खा लिया ॥ २५१-२५२ ॥ यह देख राजा बहुत ही ऋाऋर्यको प्राप्त हुऋा । वह वऋरन्त नामक ऋवधिज्ञानी मुनिराजके पास गया त्रीर यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पृद्धने लगा ॥ २५३ ॥ मुनिराजने कहा कि है राजन ! मैं सब कारण कहता हूँ तू मुन । इसी भरतत्त्रेत्रमें छत्रपुर नगरका राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिङ्कर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति नामक मंत्री था त्र्यौर लद्दमीक समान उसकी कमला नामकी स्त्री थी ॥ २५४-२५५ ॥ कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुआ। एक दिन राजा और मंत्री दोनोंके पुत्रोंने धर्मरुचि नामके मुनिराजसे धर्मका उपदेश सुना आर उसी समय भागोंसे उदास हांकर दोनोंने तप धारण कर लिया। महासुनि प्रीतिंकरको श्लीरास्त्रव नामकी ऋदि उत्पन्न हो गई ।। २५६-२५७ ।। एक दिन वे दोनों मुनि क्रम-क्रमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे । उनमेंसे मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनि उपवासका नियम लेकर नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिकरमुनि चर्याके लिए नगरमें गये। अपने घरके समीप जाता हुआ देख बुद्धिपेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनयसे प्रणाम किया ॥ २५८-२५६ ॥ और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पूछा कि हे मुने, आप यह बताइये कि प्राणियोंको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे होती है ? 'मरा मांसादिके त्यागसे हाती हैं' ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापिस लौट आये। दसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ? ॥ २६०-२६२ ॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया। वश्या मुनिको देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी॥ २६३-२६४।। परन्तु दुर्बुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँ ही कीं। वेश्या उनके श्रभिप्रायको समक गई अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचित्रमति

१-द्यंश्वर्म-छ०। २ 'त्रास्त' इति क्रियापदम्।

वशिक्तत्य ततो बुद्धियेणा चात्मकृतामुना । स विचित्रमतिर्मृत्वा तवायमभवद्गजः ॥ २६७ ॥
भिस्मिन् त्रिल्लोकप्रज्ञसिश्ववणाज्ञातिसंस्मृतेः । निर्विण्णोऽयं समास्त्रविनेयो नाग्रहोद्विधाम् ॥ २६८ ॥
त्यागो भोगाय वर्मस्य काचायैव महामणेः । जनन्या इव दास्यर्थं तस्मात्तादक् त्यजेद् बुधः ॥ २६९ ॥
इति तव्भूभुगाकण्यं धिक्कामं वर्मदूषकम् । धर्मं एव परं मित्रमिति धर्मरतोऽभवत् ॥ २७० ॥
तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं स्वपुत्रायेत्य संयमम् । मात्रा सहायुपः प्रान्ते कल्पेऽन्तेऽनिमिषो पेऽभवत् ॥२७१॥
प्राक्तनो नारकः पद्भप्रमाया निर्गतिश्वरम् । नानायोनिषु सम्भम्य नानादुःलानि निर्विक्षत् ॥ २७२ ॥
इह क्षत्रपुरे दारुणाख्यस्य तनयोऽभवत् । मङ्गयां न्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुणः ॥ २७३ ॥
वने प्रियङ्गुल्खाक्ये प्रतिमायोगधारिणम् । वज्रायुधं ललस्तिस्मिक्कोक्नान्तरमजीगमत् ॥ २७४ ॥
सोव्वा व्याधकृतं तीत्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धं संप्रापदिद्धधाः ॥ २७४ ॥
सममीं प्रथिवीं पापाद्च्युवासातिदारुणः । प्राम्भागे धातकील्यखे विदेहे पश्चिमे महान् ॥ २७६ ॥
देशोऽस्ति गन्धिलस्तस्मिन्नयोध्यानगरे नृपः । अर्हद्दासोऽभवत्तस्य सुन्नता सुलदायिनी ॥ २७७ ॥
रत्नमाला तयोरासीत्युव्यितिभयाद्वयः । तस्यैव जिनदत्तायामभूद्रत्नायुधः सुतः ॥ २७८ ॥
नाम्ना विभीषणां जातो तालुभौ रामकेश्वतौ । अविभज्य श्चरं दीर्घकालं मुक्त्वा यथोचितम् ॥ २७९ ॥
कालान्ते केशवोऽयासिद्वद्धायुः शकराप्रभाम् । स हल्यिप निष्टृत्यन्तेवासित्वा लान्तवं ययौ ॥ २८० ॥
आदित्याभः स प्वाहं द्वितीयप्रथिवीस्थितम् । प्रविद्य नरकं स्नेहाद्विभीषणमबोधयत् । ॥ २८९ ॥

वश्यासे अपमान पाकर बहुत हां कुद्ध हुआ। उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजाकी नौकरी कर ली। वहाँ पाकराास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने आधीन कर लिया। अन्त में वह विचित्रमित मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है। १६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रक्षिमिका पाठ कर रहा था उसे मुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है। १६६ ॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए विद्वानोंको चाहिये कि व भोगोंका सद। त्याग करें।। २६६ ॥ यह मुनकर राजा कहने लगा कि धर्मको दूषित करनेवाले कामको धिकार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र हैं ऐसा कहकर वह धर्ममें तत्पर हो गया।। २७०।। उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा और आयुक्त अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ।।२०१।।

सत्यघोषका जीव जो पङ्कप्रभा नामक चीथे नरकमें गया था वहाँ से निकलकर चिरकाल तक नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुन्ना अनेक दुःख भागता रहा ॥ २०२ ॥ एक बार वह पूर्वकृत पापके उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्त्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र हुन्ना ॥ २०३ ॥ किसी एक दिन प्रियङ्गुखण्ड नामके वनमें वन्नायुध मुनि प्रतिमायोग धारण कर विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया—मार डाला ॥ २०४ ॥ तीइण युद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ २०५ ॥ श्रीर अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुन्ना।

पूर्व धातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें राजा अहंद्दास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सुव्रता नामकी स्त्री थी। रनमालाका जीव उन दोनोंके वीतभय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रन्नायुधका जीव विभीषण नामका पुत्र हुआ। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग किये बिना ही राजलदमीका यथायोग्य उपभोग करते रहे।। २७६-२७६।। अन्तमें नारायण तो नरकायुका बंध कर शर्कराप्रमामें गया और बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तव स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।। २८०। मैं वही आदित्याभ नामका देव हूं, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ

१ ऋनिमिषो देवः । २-मबोषयम् मः ।

बुद्ध्वा ततः स निर्यातो द्वीपेऽस्मिन् विजये पुरे । ऐरावते महत्यासीदयोध्या तदधीश्वरः ॥ २८२ ॥ श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत् । ेश्रीधर्मासावनन्ताख्यसुनेरादाग् संयमम् ॥२८३॥ ब्रह्मकरुपेऽभवद् देवो दिन्याष्टगुणभूपितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तो वज्रायुघोऽभवत् ॥ २८४ ॥ ब्रह्मकल्पादिहागत्य स्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्विज्ञप्तसम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥ २८५ ॥ प्राक्तनो नारकः प्रान्तपृथिबीतो विनिर्गतः । जधन्यायुरहिर्भृत्वा तृतीयां पृथिवीं गतः ॥ २८६ ॥ ततो निर्गत्य तिर्यक्षु त्रसेषु स्थावरेषु च । भान्त्वाऽस्मिन् भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥ पेरावतीनदीतीरे सृगश्रङ्गसुतोऽभवत् । गोश्टङ्गतापसाधीशः शङ्किकायां विरक्तधीः ॥ २८८ ॥ स पञ्चाप्रितपः कुर्वन् दिष्यादितिलकाथिपम् । लगं वीक्ष्यांशुमालाल्यं निदानमकरोत्कुधीः ॥ २८९ ॥ मृत्वाऽत्र खगत्रीकोदक्श्रेण्यां गगनवल्लभे । बच्चदंष्ट्खगैत्रास्य प्रिया विद्युत्प्रभा तयोः ॥ २९० ॥ विद्युइंच्ट्रः सुतो जातः सोऽयं वैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिरं दुःखमापदाप्स्यति चापरम् ॥२९१॥ एवं कर्मवशाजन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता भ्राता स च स्वसा ॥ २९२ ॥ स्वसा नप्ता भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽत्र नोपकर्ता च कस्य कः ॥ २९३ ॥ तस्माद्वैरानुबन्धेन मा क्रथाः पापबन्धनम् । मुत्र वैरं महानाग ! विखुदंष्टश्च मुज्यताम् ॥ २९४ ॥ इति तद्देववाक्सौधवृष्ट्या सन्तर्पितोऽहिराट् । देवाहं त्वत्प्रसादेन सद्दर्मं श्रद्धे स्म भोः ॥ २९५ ॥ किन्तु विचाबलादेष विच इंड्टोऽघमाचरत् । तस्मादम्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनद्रयहम् ॥ २९६ ॥ इत्याहैतद्वयः श्रुत्वा देवो मदनुरोधतः । त्वया नैतद्विधानन्यमित्याख्यन्फणिनां पतिम् ॥ २९७ ॥

रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था ॥ २८१ ॥ वह प्रतिबोधको प्राप्त हुआ ऋौर वहाँसे निकलकर इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी मुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र हुआ। और वयस्क होने पर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम प्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिन्य गुणोंसे विभूषित देव हुआ। वक्रायुधका जीव जो सर्वार्थसिद्धिमें ऋहमिन्द्र हुआ था वहाँसे आकर संजयन्त हुआ।। २८२-२८४।। श्रीधर्माका जीव ब्रह्मस्वर्गसे त्राकर तृ जयन्त हुआ था श्रीर निदान बाँधकर मोह-कर्मके उदयसे धरणीन्द्र हुन्त्रा ॥ २८५ ॥ सत्यवापका जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर जघन्य ऋायुका धारक साँप हुआ ऋौर फिर तीमरे नरक गया ।। २८६ ।। वहाँसे निकल कर त्रस स्थावर रूप तियँच गतिमें भ्रमण करता रहा। एक बार भूतरमण नामक वनके मध्यमें ऐरावती नदीके किनारे गोश्टल नामक तापसकी शङ्किका नामक स्त्रीके मृगश्टल नामका पुत्र हुआ। वह विरक्त होकर पद्धापि तप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूर्वने निदान बन्ध किया ॥ २८७-२८६ ॥ अपन्तमें मर कर इसी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवरुलभ नगरके राजा वज्रद्रष्ट विद्याधरको विद्युत्प्रभा रानीके विद्युद्दंष्ट्र नामका पुत्र हुआ। इसने पूर्व वैरके संस्कारसे कर्मबंध कर चिरकाल तक दुःख पाये श्रीर श्रागे भी पावेगा ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है ऋौर बहन नाती हो जाती है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धु-जनोंके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ? इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए वैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो । हे नागराज—हे धररोन्द्र ! वैर छोड़ो ऋौर विद्युद्दंष्ट्रको भी छोड़ दो ।। २६२-२६४ ।। इस प्रकार उस देवके वचनरूप अमृतकी वर्षासे धरऐन्द्र बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज मैं समीचीन धर्मका श्रद्धान करता हूँ ।। २६५ ।। किन्तु इस विद्युद्दंष्ट्रने जो यह पापका त्राचरण किया है वह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंशकी महाविद्याको छीन लेता हूँ' यह कहा ।। २६६ ।। उसके वचन सुनकर वह देव धरऐन्द्रसे फिर कहने लगा कि ऋापको

१ श्रीधर्मास्य क०, ग०, घ०। श्रीधावा सा ल०, ल०।

सोऽपि यद्येवमैतस्य वंशानां मासिधन् महा-। विद्याः पुंसां श्वियः सञ्जयन्तमद्दारकान्तिके ॥ २९८ ॥ साधयन्त्वन्यया दर्णदिमे दुष्टाः कुवेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम् ॥ २९९ ॥ पुषोऽपि पर्वतो विद्याधरह्रीक्रीडितः परः । ह्रीमन्नामेत्युदीर्यास्मिन् भातृप्रतिनिधि स्यधात् ॥ ३०० ॥ विद्युरंष्ट' च सामोक्तैर्धर्मन्यायानुयायिभि: । कृत्वा "प्रशान्तकालुष्यं देवं चाभ्यर्थ्य यातवान् ॥३०१॥ देषोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्नुरारे मथुरापुरे । अनन्तवीर्यराङ्मेरुमालिन्यां मेरुनामभाक् ॥ ३०२ ॥ तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रश्रृहस्पती ॥ ३०३ ॥ तावासम्बविनेयत्वात् श्रित्वा विमलवाहनम् । श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥ इह प्रत्येकमेतेषां नामग्रहणपूर्वकम् । रैगतिभेदावली न्याख्या सञ्कलश्रामिधीयते ॥ ३०५ ॥ सिंहसेनोऽशनिघोषप्रान्तः श्रीघरसम्ज्ञकः । रशिमवेगः प्रभाताकौ वज्रायुधमहानृपः ॥ ३०६ ॥ सर्वार्थसिद्धौ देवेन्द्रः सञ्जयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिहसेनः श्रियः पदम् ॥ ३०७ ॥ मधुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमालाऽच्युते देवस्ततो वीतभयाह्मयः ॥ ३०८ ॥ आदित्याभस्तता मेरुर्गणेशो विमलेशिनः । सप्तद्धिसमवेतः सन् प्रायासीत्परमं पदम् ॥ ३०९ ॥ वारुणी पूर्णचन्द्राख्यो वैद्वर्थास्माद्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनल्पिंद्धर्देवोऽभूद्रचकप्रभः ॥ ३१० ॥ रत्नायुधोऽन्त्यकल्पोत्थस्ततदच्युत्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधर्मा ब्रह्मकल्पजः ॥ ३११ ॥ जयन्तो घरणाधीको मन्दरो गणनायकः । चतुर्ज्ञानघरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥ ३१२ ॥ श्रीभूतिसचिवो नागश्रमरः कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दःखी शयुः पञ्कप्रभोद्भवः ॥ ३१३ ॥

स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही एसा नहीं करना चाहिये॥ २६७॥ धरणेन्द्रने भी उस देवके वचन सुनकर कहा कि यदि एसा है तो इसके बंशके पुरुषोंको महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस वंशको खियाँ संजयन स्वामीके समीप महाविद्यात्रोंको सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियों को इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे होने वाले मुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे॥ २६५-२६६॥ इस घटनासे इस पर्वत परके विद्याधर अत्यन्त लजित हुए थे इसलिए इसका नाम 'हीमान्' पर्वत हैं ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ ३००॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त वचनोंमे विद्युद्दंष्ट्रको कालुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया॥३०१॥ वह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीर्य राजा और मेरुमालिनी नामकी रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ।। ३०२॥ तथा धरऐन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर नामका पुत्र हुआ।। ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पितके समान थे॥ ३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भन्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानके पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गये॥ ३०४॥ अब यहाँ इनमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ—॥३०५॥

सिंहसेनका जीव अशानिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रिश्मवेग, अर्कप्रभदेव, महाराज वजायुध, सर्वार्थसिद्धिमें देवेन्द्र और वहाँ से चयकर सञ्जयन्त केवली हुआ। इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवमें मोक्षपद पाया।। ३०६-३०७।। मधुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय और आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान्का मेरु नामका गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भवसे मोक्षको प्राप्त हुआ।। ३०५-३०६।। वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, वैद्येदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्गमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करनेवाला रुचकप्रभ नामका देव, रत्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, शक्कस्वर्गका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्दर नामका गणधर हुआ और चार झानका धरी होकर संसारसागरसे पार हो गया।। ३१०-३१२।। श्रीभृति—(सत्यघोष) मंत्रीका जीव

१ प्राशान्त क०, घ०। २ गतिर्भगवली व्याख्या ल०।

त्रसस्थावरसम्भान्तः पश्चाजातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीत्सर्पस्तस्माच नारकः ॥ ३१४ ॥ बहुयोनिपरिभान्तो स्नाश्कको स्तस्ततः । विवृद्धंष्ट्रः खगाधीकाः पापी पश्चात् प्रसचवान् ॥ ३१५ ॥ भद्रमित्रवणिक् सिंहचन्द्रः प्रीतिक्करः सुरः । चक्रासुधो विधूताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान् ॥ ३१६ ॥

### वसन्ततिलका

एवं चतुर्गतिषु ते चिरमुखनीचस्थानानि कर्मपरिपाकवज्ञात् प्रपद्य ।
सौस्यं कचित् कचिदयाचितमुप्रदुःखमापंखयोऽत्र परमात्मपदं रेप्रसन्नाः ॥ ३१७ ॥

#### मालिनी

खलखगमकृतोओपद्भवं कस्यचिद्वा

मनिस शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छः ।

शुचितरवरशुक्कथ्यानमध्यास्य शुद्धिं

समगमदमलो यः सन्जयन्तः स वोऽज्यात् ॥ ३१८ ॥

## रथोद्धता

मेरुमन्दरमहाभिधानकी स्तामिनेन्दुविजयाद्वृतीजसी।
पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥
हृत्यापै भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधुसन्जयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसमासम् एकोतपष्टिनमं पर्व ॥ ५९ ॥

#### ++++-

सर्प, चमर, कुर्कुट सर्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, ष्यजगर, चौथे नरकका नारकी, त्रस और स्थावरोंके बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियोंमें भ्रमण कर मृगशृङ्ग और फिर मरकर पापी विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-प्रसन्न भी हो गया था।। ३१३-३१५।। भद्रमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर आठों कर्मोंको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था।। ३१६।।

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोदयके वश चिरकाल तक उद्य-नीच स्थान पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहें और कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते रहे परन्तु अन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्राप्त हुए ॥ ३१७॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको 'यह किसी विरले ही भाग्यवानको प्राप्त होता हैं' इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्त-ध्यानको धारण कर शुद्धना प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥३१८॥ जिन्होंने सूर्य और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया हैं, जो मुनियोंके समृहके स्वामी हैं, तथा नयोंसे परिपूर्ण जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणधर सदा आपलोगोंसे पूजित रहें—आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥ ३१६॥

इस प्रकार त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें विमलनाथ तीर्थंकर, धर्म, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेरु और मंदर गणधरका वर्णन करनेवाला उन- सठवाँ पर्व समाप्त हुआ।

<sup>----</sup>

१ विद्युद्दंष्ट्रलगाधीराः क०, ल०, ग०, घ०। २ प्रपनाः स०।

# षष्टितमं पर्व

भनन्तोऽनन्तदोपाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । हन्त्वन्तध्र्यान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ १॥ धातकीखण्डप्राग्भागमेरूद्वियये महत् । रम्यं पुरमिरप्टाख्यमैकध्यमिव सम्पद्दाम् ॥ २ ॥ पितः पग्नरथस्तम्य पग्नासग्न स्वयं गुणैः । यस्मिन् महीं चिरं पाति प्रापन्प्रीति परां प्रजाः ॥ ३ ॥ पुण्योदयान्सुरूपादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुद्वयस्तस्मिन्पुष्कलोऽस्ति निरर्गलः ॥ ४ ॥ तदिन्द्रियार्थसान्निध्यसमुद्भृतसुखेन सः । अकवल्युष्टु असन्तृष्यन्संसारसुखमन्वभृत् ॥ ५ ॥ अथान्यदा समासाथ स्वयस्प्रभजिनाधिपम् । सप्रश्रयमिष्टुत्य श्रुत्वा धर्म सुनिर्मलम् ॥ ६ ॥ संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगोचरैः । अनित्योऽन्यतराभावे सर्वेपामाजवञ्जवे ॥ ७ ॥ आहितान्यमताः सन्तु देहिनो मोहिताशयाः । अहं ४ निहतमोहारिमाहात्म्याईत्कमाश्रयः ॥ ८ ॥ करवाणि कथद्वारं मितमेतेषु निश्चलाम् । इति मोहमहाग्रन्थिमुद्विद्यास्योखयौ मितः ॥ ९ ॥ ततः परीतदावाग्निशिखासन्त्रासिनैणवत् । चिरोपिनां च संसारस्थलीं हातुं कृतोधमः ॥ १० ॥ स्नौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम् । एकादशाङ्गवारशिपारगो बद्धतीर्थंकृत् ॥ ११ ॥ प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्दः पुप्पोत्तरिमानजः ॥ १२ ॥ द्वात्रिशन्तान्त्रां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्दः प्रपोत्तरिमानजः ॥ १३ ॥ द्वात्रिशन्तव्यान्त्र्यं स्वस्वन्यान्तः ॥ १३ ॥ द्वात्रिशन्तान्त्रं प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत् पर्यन्तकल्पेन्दः प्रपोत्तरिमानजः ॥ १३ ॥ द्वात्रिशनान्त्रः प्रद्वात्राद्वात्र्यस्तान्त्रः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अनन्त दोपोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वकृप हैं ऐसे श्री अनन्तनाथ भगवान हम सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्वकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥१॥ धानकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर नगर है जो ऐसा जान पड़ता है भानो समस्त सम्पदात्र्योंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥ २ ॥ उस नगरका राजा पदारथ था, वह ऋपने गुणोंमे पद्मा-लद्दमीका स्थान था, उसने चिरकाल तक पृथिवीका पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिका प्राप्त होती रही ॥ ३॥ जीवोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप त्रादिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती हैं और राजा पद्मरथके वह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा बाधारिहत था ।। ४ ।। इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे वह इन्द्रके समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५॥ किसी एक दिन वह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की श्रौर निर्मल धर्मका उपदेश सुना ।। ६ ।। तदनन्तर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोंका शरीरके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवों-के त्रात्मा त्रीर शरीर तथा इन्द्रियाँ त्रीर उनके विषय इनमेंसे एकका त्रभाव होता ही रहता है ।।७।। यदि अन्य मतावलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शब्रुके माहा-त्म्यको नष्ट करनेवाले अर्हन्त भगवान्के चरण-कमलोंकाआश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ — इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ ' इस प्रकार इसकी बुद्धि मोहरूपी महागाँठको खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ५-६॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों श्रोर लगी हुई वनाग्निकी ज्वालात्र्योंसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको छोड़नेका उद्यम करने लगा।। १०।। उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ११ ॥ अन्तमें सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और श्रच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया ॥ १२ ॥ वहाँ उसकी आयु बाईस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्रलेश्या थी, वह

१ सम्पदा ग॰, घ० । २ पतिपद्मरथस्तस्य ग० । ३ संतृत्य क∙, ग०, घ० । ४ विहत क०, घ० ।

खन्नयायनपक्षोक्तवर्षेराहारमाहरत्। सुली मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गताविधः॥ १४॥ तत्माणबल्यस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्प्रमः। चिरं तत्र सुलं सुक्ता तस्मिन्नन्नागमिष्यति॥ १५॥ द्वीपंऽस्मिन् दक्षिणे भागे साकेतनगरेचरः। इक्ष्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महानृपः १६॥ जयश्यामा महादेवी तस्यास्या वेश्मनः पुरः। वसुधारां सुराः सारां मासषट्कीमपीपतन्॥ १०॥ कार्तिके मासि रेवत्यां प्रमातेऽह्नि तदादिमे। निरीक्ष्य पोढश स्वमान् विश्चन्तं वाऽऽननं गजम्॥ १८॥ अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽविधलोचनात्। गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोपमगात्परम्॥ १९॥ अवगम्य फलं तेषां भूभुजोऽविधलोचनात्। गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोपमगात्परम्॥ १९॥ सुखगर्भां जयश्यामा अपेष्ठमास्यसिते सुतम्। सम्पाच वन्त्रमाल्योक्पूपणेस्तावपुजयन्॥ २०॥ सुखगर्भां जयश्यामा अपेष्ठमास्यसिते सुतम्। द्वादश्यां भूषयोगेऽसौ सपुण्यमुद्पादयत्॥ २९॥ तद्गात्य मरुन्युख्या भिरुशेलेऽभिषिच्य तम्। अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विद्युर्मुद्रा॥ २२॥ तद्गात्य मरुन्युख्या भिरुशेलेऽभिषिच्य तम्। अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विद्युर्मुद्रा॥ २२॥ त्रिशिक्षसमालायुः पद्धाशखापसम्मितः। कनत्कनकसङ्काशः सर्वलक्षणलक्षितः॥ २४॥ खचतुष्केन्द्रियद्वर्थेकोक्तवर्षे राज्यस्यतिकमे। राज्यस्यालभतात्म्यर्थ्यस्त नृत्येशमरुहरैः॥ २५॥ खचत्रकेन्द्रियद्वर्थेकोक्तवर्षे राज्यस्यतिकमे। कदाचिदुक्काभ्यतनहेतुनोत्पन्नबोधिकः॥ २६॥ शक्तानर्थकिनस्वत्रमसंयममहीधताम्। प्रमादवारिसंसिक्तां कपायस्कन्ध्यप्टिकाम्॥ २०॥ योगालम्बनसंवृद्धां तिर्थगातिपृथकुकृताम्। जराकुसुमसंलक्षां बद्धामयपलाशिकाम्॥ २०॥

ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, वाईस हजार वर्ष वाद आहार घहण करता था, मानसिक प्रवीचारसे सुखी रहता था, तमःश्रभा नामक छठवीं पृथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं तक उसका बल, विक्रिया और तेज था। इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम लोकमें आनेके लिए समुम्ख हुआ।। १३-१५॥

उस समय इस जम्बृद्धीपके दक्षिण भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें इदवाकुवंशी काश्यपगोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करतेथे।।१६।। उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था। देवोंने उसके घरके आगे छह माह तक रबोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई ॥ १७ ॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुँहमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा।। ५८।। श्रवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना। उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें त्राकर स्थित हुन्त्रा जिससे वह बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुई ॥ १६॥ तदनन्तर देवोने गर्भकल्याणकका अभिषेक कर वस्न, माला और बड़े-बड़े आभूपणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामाकी पूजा की।। २०।। जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा। नव माह व्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका मेरु पर्वत पर अभिपेक किया और बड़े हर्षसे अनुन्तजित् यह सार्थक नाम रखा ॥ २२ ॥ श्रीविमल-नाथ भगवान्के बाद नौ सागर और पौन पत्य बीत जाने पर तथा श्रम्तिम समय धर्मका विच्छेद हो जाने पर भगवान् श्रानन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी ऋायु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी ॥२३॥ उनकी श्रायु तीन लाख वर्षकी थी, शरीर पचास धनुव ऊँचा था, देदीव्यमान सुवर्णके समान रङ्ग था श्रीर वे सब लक्ष्णोंसे सहित थे।। २४।। मनुष्य, विद्याधर और देवोंके द्वारा पूजनीय भग-वान् अनन्तनाथने सान लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था।। २५॥ श्रीर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख वर्ष बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया ।। २६ ।। व सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी वेल अज्ञानरूपी बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी पृथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गई है, कपाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है-बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है. तिर्यञ्ज

१ पुष्य-ता० । २ मुख्यशोले ता०, ता० । ३-म्यर्थस्स नृपेशमश्हरैः ख० । भ्यर्च्यस नृपेशमनुद्धरैः ता० । ४-दुल्कापातेन ग० ।

दुःखदुःफलसम्मन्नां दुष्कर्मविषवल्लरीम् । ग्रुक्कच्यानासिनामूलं चिन्छित्सुः स्वार्त्मासद्वये ॥ २९ ॥ लौकान्तिकैः समस्येत्य प्रस्तुवद्धिः प्रपुजितः । अनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥ सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूहवान् । यानं सागरदत्तास्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥ ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन रेवत्यां द्वादर्शादिने । सहस्रेणासिते राज्ञामदीक्षिण्टापराह्मके ॥ ३२ ॥ सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽह्वि स चर्यायै साकेतं समुपेयिवान् ॥ ३३ ॥ विशाखभूपतिस्तस्मै द्त्वाऽश्रं कनकच्छविः । आश्चर्यपञ्चकं प्राप ज्ञापकं स्वर्गमोक्षयोः ॥ ३४ ॥ रावत्सरद्वये याते छाद्यस्थ्ये प्राक्तने वने । अश्वत्थपादपोपान्ते कैवस्यमुद्पीपद्त् ॥ ३५ ॥ चैत्रेऽमामास्यहःप्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवर्तयन् ॥ ३६ ॥ जयाल्यमुख्यपञ्चाशद्रणभृदुबृंहितात्मवाक् । सहस्रपूर्वभृद्धन्यः खद्भगद्वयप्तिवाद्यधीट् ॥ ३७ ॥ खद्दयेन्द्रियरन्ध्राप्तिसङ्ख्यालक्षितिवाक्षकः । शून्यद्वयत्रिवार्ष्युकतृतीयज्ञानपूजितः ॥ ३८ ॥ शुन्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलावगमान्वितः । शुन्यत्रयवसृद्दिष्टविकियद्विविभूपितः ॥ ३९ ॥ शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः । पिण्डीकृतोक्तपट्षिट्सिहस्रमुनिमानितः । ४० ॥ सलक्षाप्टसहस्रोक्तसर्वभ्याद्यायिकागणः । द्विलक्षश्रावकाभ्यच्यो द्विगुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥ असङ्ख्य देवदेवीड्य स्तिर्यक्सङ्ख्यातसेविनः । इति द्वादशविष्यातभव्यवृन्दारकामणीः ॥ ४२ ॥ सदसद्वादसद्भावमाविष्कुर्वन्ननन्तजित् । विहत्य विश्वतान् देशान् विनेयान्योजयन् पथि ॥ ४३ ॥ सम्मेर्दागरिमासाद्य विहाय विहति स्थितः । मासं शताधिकैः पड्भिः सहस्रैः मुनिभिः सह ॥ ४४ ॥

गितके द्वारा फैली हुई हैं, युद्धायस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई हैं, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और दुः सक्पी दुष्ट फलोंसे मुक रही हैं। मैं इस दुष्ट कर्मरूपी वलको युक्त ध्यानरूपी तलवारके द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहना हूँ ॥ २०-२६ ॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकान्तिक देव आ पहुँचे। उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवान्ने अपने अनन्तविजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय—दीक्षा-कल्याणककी पूजा की, भगवान् सागरदत्त नामक पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ वलाका नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२ ॥ जिन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सिहत हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए साकेतपुरमें गये ॥ ३३ ॥ वहाँ सुवर्णके समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर स्वर्ग तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाअर्य प्राप्त किये ॥ ३४ ॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब इद्धास्थ अवस्थाके दो वर्ष वीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक वनमें अश्वत्थ—पीपल वृक्षके नीचे चैत्र कृष्ण अमावस्थाके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया । उसी समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-३६ ॥

जय आदि पचास गणधरोंके द्वारा उनकी दिन्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार पूर्वधारियोंके द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले सुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाँच हजार केवलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विकियाऋद्विके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार सुनि उनकी पूजा करते थे। सर्वश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्यिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख आवक उनकी पूजा करते थे और चार लाख आविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तिर्यक्कोंसे सेवित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान मन्य समूहके अपणी थे।। ३०-४२।। पदार्थ कथंचित् सद्रूष्प है और कथंचिद् असद्रूष्प है इस प्रकार विधि और निषेध पक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान् अनन्तित्ने प्रसिद्ध देशोंमें विहार कर भन्य जीवोंको सन्मार्गमें लगाया।। ४३।। अन्तमें सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने

१ संयुत्तः क०, घ० । २-मानतः क० ।

प्रतिमायोगधारी सम्मावस्थाप्ररात्रिभाक् । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम् ॥ ४५ ॥ सयो विधाय विधिवत्स्वीकः स्वर्लोकं सर्वतो ययौ ॥४६॥

### मालिनी

कुनयघनतमोऽन्धं कुश्रुतोल्ह्फविद्विट् सुनयमयमयृषैः विश्वमाश्च प्रकाश्य । प्रकटपरमदीसिबोधयन् भन्यपद्मान् प्रदहतु स<sup>्</sup>जिनेनोऽनन्तजिद् दुष्कृतं वः ॥ ४७॥

### वसन्ततिलका

प्राक्पालकः प्रथितपश्चरथः पृथिच्याः ४ पश्चाद्विनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः । तस्माञ्चुतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्तो

यः सोऽवताद् द्र्तमनन्तभवान्तकाद् वः ॥ ४८ ॥

तस्रैव सुप्रभो रामः केशवः पुरुषोत्तमः । व्यावर्ण्यते भवेपूचेः त्रिषु वृश्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥ पुतिस्मन् भारते वर्षे पोदनाधिपतिः तृपः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्देस्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भरः । रेमे वसन्तमन्जर्या चञ्चरीक इवोत्सुकः ॥ ५१ ॥ मल्याधिश्वरो नाम्ना कदाचिज्ञण्डशासनः । आजगामं नृपं दृष्टुं तत्पुरं मित्रतां गतः ॥ ५२ ॥ नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान् । आहत्य तासुपायेन स्वदेशमगमत्कुर्याः ॥ ५३ ॥ वसुषेणोऽप्यशक्तत्वात्तरराभवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्मृतंर्वलात् ॥ ५४ ॥

विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निरोध कर छह हजार एकमी मुनियोंक साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। तथा चैत्र कृष्ण अमावास्यांक दिन रात्रिक प्रथम भागमें चतुर्थ हुक्क ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया।। ४४-४५।। उसी समय देवोंक समूहने आकर वड़े आदरसे विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार किया और यह सब किया कर व सब और अपने-अपने स्थानों पर चले गये।। ४६।। जिन्होंने मिण्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको सम्यङ नयरूपी किरणोंसे शीव्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिण्या शास्त्ररूपी उन्हुआंसे हेप करनेवाले हैं, जिनकी उन्हुष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले हैं ऐसे श्री अनन्तजित् भगवान्रूपी सूर्य तुम सबके पापको जलावें।। ४७।। जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशङ्क बुद्धिके धारक अच्युनेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरणको जीतनेवाले अनन्तजित् नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें हानेवाले मरणसे तुम सबकी रक्षा करें।। ४५।।

अथानन्तर—इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए हैं इसिलए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥ ४६ ॥ इसी भरत क्षेत्रके पोदनपुर नगरमें राजा वसुपेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥ ५० ॥ उस राजा के यद्यपि पाँच सौ खियाँ थी तो भी वह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रम करता था सो ठीक ही है क्यों कि वसन्त ऋतु में अनेक फूल होने पर भी अमर आम्रमंजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता है ॥ ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुपेणका मित्र था इसिलए वह किसी समय उसके दर्शन करनेके लिए पोदनपुर आया ॥ ५२ ॥ पापके उदयसे प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः वह दुर्बुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया ॥ ५२ ॥ राजा वसुपेण असमर्थ था अतः उस पराभवसे बहुत दुःग्वी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज

१ दिवि स्वर्गे सीदन्तीति युसदस्तेषां समूहः देवसमूहः । २ जिनसूर्यः । ३ तत् क०, घ० । ४ १ थिव्यां सा०, ख० ।

श्रेयोगणधरं प्राप्य प्रवज्यां प्रतिपथ सः । सिंहिनःक्रीडितायुप्रं तपस्तप्त्वा महावलः ॥ ५५ ॥ यदि विशेत चर्यायाः फलमन्यत्र जन्मनि । अलङ्घ्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मितम् ॥ ५६ ॥ ततो विहितसंन्यासः सहस्वारं जगाम सः । अप्टादशसमुद्रायुद्रादशं कल्पमुत्तमम् ॥ ५० ॥ अथ जम्बूमित द्वीपे प्राग्विदेहे महिंद्धके । नन्दनाल्ये पुरं प्रामृश्वराधीशो महावलः ॥ ५८ ॥ प्रजानां पालको भोक्ता सुलानामितधार्मिकः । श्रीमान् दिक्पान्तविश्रान्तकीर्तिरातिहरोऽधिनाम् ॥५९॥ स कदाचिच्छरीरादियाथात्म्यावगमोदयात् । विरक्तस्तेषु निर्वाणपद्वीप्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥ दत्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालाहंदन्तिके । गृहीतसंयमः सिंहिनिःक्रीडिततपः श्रितः ॥ ६१ ॥ सन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याप्टादशसागर- । स्थिति भोगांश्विरं भुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ अथेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रभप्रमोः । जयवत्यामभृत्मुनुः सुरूपः सुप्रभाद्भयः ॥ ६३ ॥ महायितः समुत्तुः सुरविद्याधराश्रयः । ६वेतिमानं दधत् सोऽभाद् विजयार्द्धं इवापरः ॥ ६४ ॥ कलङ्कविकलः कान्तः सन्ततं सर्वचित्तहत् । पद्मानन्दविधायीत्थमितशैतं विधुं च सः ॥ ६५ ॥ तस्यैव सुषेणाल्यः सीतायां पुरुषंत्तमः । तोकोऽजनि जनानन्दविधायी विविधेर्गुणैः ॥ ६६ ॥

उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शास्त्रज्ञानका वल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक गणधरके पाम जाकर दीक्षित हो गया। उस महावलवान्ने सिंहनिष्क्रीडित ऋादि कठिन तपकर यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का बुद्ध फल हो तो मैं अन्य जन्ममें ऐसा राजा होकें कि जिसकी ऋाज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके।। ५४-५६॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह सहस्तार नामक वारहवें स्वर्ग गया। वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी।। ५७॥

अथानन्तर-जम्बूर्द्वापके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर हैं। उसमें महा-बल नामका राजा राज्य करना था। वह प्रजाकी रखा करना हुआ सुखोंका उपभाग करता था, श्चात्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान था, उसकी कीर्ति दिशाश्रीके अन्त तक फेली थी, श्रीर वह याचकों-र्का पीड़ा दर करनेवाला था-वहुन दानी था।। ५८-५६ ॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका वोध हो गया जिससे वह उनसे बिरक्त हांकर माक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सक हो गया।। ६०।। उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया श्रोर प्रजापाल नामक श्रर्हन्तके समीप संयम धारण कर सिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥ ६१ ॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्रार स्वर्गमें उत्पन्न दुन्ना । वहाँ चिरकाल तक भाग भागता रहा । जब त्रान्तिम समय आया तव शान्तिचत्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ और इसी जम्बृद्धीप सम्बन्धी भरत देन्नकी द्वार-वती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयवन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ।। ६३॥ वह सुप्रभ दूसरे विजयार्थके समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयार्थ महायति— बहुत लम्बा है उसी प्रकार मुप्रभ भी महायति—उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्घ समुतुङ्ग-कॅंचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी समुतुङ्ग-उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयार्घ देव श्रीर विद्याधरोंका त्राश्रय-आधार-रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रम भी देव श्रीर विद्याधरोंका श्राश्रय-रक्षक था श्रौर जिस प्रकार विजयार्घ स्वेतिमा-शुक्तवर्णको धारण करता है उसी प्रकार सुप्रभ भी रवेतिमा शुक्रवर्ण ऋथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्रताको धारण करना था ॥ ६४ ॥ यही नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करना था क्योंकि चन्द्रमा कलङ्कसहित है परन्तु सुप्रभ कलङ्करहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त-सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन सदा ही मुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता—चकवा श्रादिको प्रिय नहीं लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्ताको हरण करता था--सर्वप्रिय था, श्रौर चन्द्रमा पद्मानन्द्विधायी नहीं है-कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था-लद्मीको आनिन्दत करनेवाला था।। ६५ ।। उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुषेणका जीव पुरुपोत्तम नामका पुत्र

१ महाबत्तः ज० ।

सेक्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविलङ्घयमहोन्नतिः । महारत्नसमुद्भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥ शुक्करुण्णित्वणौ लोकन्यवहारप्रवर्तकौ । पश्चाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥ पञ्चाश्च तुरुच्छ्ययौ त्रिशालक्षसमायुणौ । समं समसुखौ कालं समजीगमतां चिरम् ॥ ६९ ॥ अथ भान्त्वा भवे दीर्घ प्राक्तनश्चण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डोऽभूदण्डितारातिमण्डलः ॥ ७० ॥ काशिदेशे नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यो विल्यातबल्धिकमः ॥ ७१ ॥ तौ तदोद्यिनौ श्रुत्वा नारदादसिहण्णुकः । तृव मे प्रेषय प्रार्थ्यगजरत्नादिकं करम् ॥ ७२ ॥ तदाकर्णनकालान्तवातोद्धृतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःप्रेस्त्यश्चक्रोध पुरुषोत्तमः ॥ ७३ ॥ सुप्रभोऽपि प्रभाजालं विकरन् दिश्च चक्षुणोः । ज्वालाविलिमिव क्रांधपावकार्विस्तताशयः ॥ ७४ ॥ न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन अज्यते । तं दास्यामः स्फुरत्वङ्गं शिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ एतु गृह्वातु को दोष इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुचैनारदं परुषोक्तिभिः ॥ ७६ ॥ ततस्तदवगम्यायात् संकुद्धो मधुसूदनः । इन्तुं तो तो च हन्तुं तं रोषादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ सेनयोरुभयोरासील्संप्रामः संहरन्तिव । सर्वानर्हस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोक्तमः ॥ ७८ ॥

हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंको आनिद्दत करने वाला था।। ६६।। वह पुरुपोत्तम सुमेरु-पर्वतके समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपर्वत समस्त तेजिस्वयों—सूर्य चन्द्रमा आदि देवोंके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुपोत्तम भी समस्त तेजिस्वयों—प्रतापी मनुष्योंके द्वारा सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी महोत्रित्ति—भारी ऊँचाईका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उसी प्रकार पुरुपोत्तमकी महोत्रिति—भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारहों—चड़े-बड़े रहों सुशोभित हैं उसी प्रकार पुरुपोत्तम भी महारहों—वहुमूल्य रहों अथवा श्रेष्ठ पुरुपोंसे सुशोभित था।। ६७।। वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्त और कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवर्तक थे अतः शुक्तपक्ष और कृष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे।। ६६।। उन दोनोंका पचास धनुप ऊँचा शरीर था, तीस लाख वर्षकी दोनोंकी आयु थी और एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ ही साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय विता दिया।। ६६।।

श्रथानन्तर-पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं वह अनेक भवोंमें घूमकर काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ। वह सूर्यके समान ऋत्यन्त तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुत्रोंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका वल श्रीर पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था।। ७०-७१।। नारदसे उम असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रन आदि कर स्वरूप भेजी ॥ ७२ ॥ उसकी खबर सुनकर पुरुगोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा ज्ञुभित हा गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे ही ज़ुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्प्रेत्य हो गया श्रीर श्रत्यन्त कोध करने लगा।। ७३।। बलभद्र सुप्रभ भी दिशात्र्योंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार विखेरने लगा मानो कोधरूपी अग्निकी ज्वालाओं के समूहको ही विखेर रहा हो ॥ ७४ ॥ वह कहने लगा-'मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खाया जाता है। श्रच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर-हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार करे।। ७५।। वह आवे ऋौर कर ले जावे इसमें क्या हानि हैं ? इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाले दोनों भाइयोंने कद्भक शब्दोंके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया।। ७६।। तदनन्तर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला तथा वे दोनों भाई भी कोधसे उसे मारनेके लिए चले ।। ७७ ।। दोनों सेनात्र्योंका ऐसा संप्राम हुआ माना सबका संहार ही करना चाहता हो। शत्रु-मधुसूदनने परुषोत्तामके ऊपर चक्र चलाया परन्तु वह चक्र परुषोत्तामका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अन्तमें परुषोत्तामने उसी चक्रसे मधुसदनको

त्रिसण्डाधिपतित्वं तौ चतुर्थौ रामकेशवौ । ज्योतिर्छोकाधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्विनौ ॥ ७९ ॥ केशवो जीवितान्तेऽगादवधिस्थानमायुषाम् । सुप्रभस्तद्वियोगोत्यशोकानससमन्वतः ॥ ८० ॥ प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभजिनेशिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुद्ध स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८१ ॥

## वसन्ततिलका

सम्भूय पोदनपुरे वसुषेणनामा कृत्वा तपः सुरवरोऽजनि शुक्कुछेत्रयः । तस्माष्ट्युतोऽर्क्कुभरताश्विपतिर्हृतारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोत्तमाख्यः ॥ ८२ ॥

## वियोगिनी

भलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः पापमतिर्भ्रमंश्चिरम् । भववारिनिधावभूद्धः खल्जु गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥ ८३ ॥

## वंशस्थवृत्तम्

महाबलाल्यः पुरि नन्दने नृपः महातपा द्वादशकल्पजः सुरः। पुनर्वलः सुप्रभसंज्ञयाऽगमन् परं पदं प्रास्तसमस्तसङ्गकः॥ ८४॥

### आर्या

साम्राज्यसारसौल्यं सुप्रभपुरुपोत्तमौ समं भुक्ता ।
प्रथमो निर्वाणमगाद्वरोऽधो वृत्तिवैच्यम् ॥ ८५ ॥
दृत्योपे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंप्रहे अनन्तर्तार्थकर-सुप्रभपुरुपोत्तममधुमृद्नपुराणं समासं षष्टितमं पर्व ॥ ६० ॥

#### - E00 K

मार हाला ॥ ७८ ॥ दोनों भाई चौथे वलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिलोंकके आधिपत्यका अनुभव करने हैं ॥ ७६ ॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठवें नरक गया और सुप्रभ बलभद्र उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥ ५०॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे समभाया जिससे प्रसन्नचित्ता होकर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरुढ़ होकर उस बुद्धिमान्ने मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥ ५१॥

पुरुपोत्तम पहले पोदनपुर नगरमं वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्रलेश्याका धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अर्धभरतकेत्रका स्वामी, तथा शशुओंका नष्ट करनेवाला पुरुपात्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अर्धालांकमं सातवीं पृथिवीमं उत्पन्न हुआ।। दर।। मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक अ्रमण करता हुआ सधुसूदन हुआ और तदनन्तर संसारह्मपी सागरके अर्थाभागमं निमम हुआ।। दर।। सुप्रभ पहले नन्दन नामक नगरमं महाबल नामका राजा था फिर महान तप कर बारहवें स्वर्गमें देव हुआ, तदनन्तर सुप्रभ नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिमह छोड़कर उसी भवसे परमपदको पाप्त हुआ।। दर।। देखा, सुप्रभ और पुरुपोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोंका उपभोग करते थे परन्तु उनमेंसे पहला—सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा—पुरुषोत्तम नरक गया, यह सब अपनी वृत्ति-प्रवृत्तिकी विचित्रता हैं।। दर।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें अनन्तनाथ तीर्थंकर, सुप्रभ वलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साठवाँ पर्व पूर्ण हुन्ना।

<sup>----</sup>

१ चन्द्रस्यों । २-मायुषा ल० । ३ वृपति ल० ।

# एकषष्टितमं पर्व

धर्मे यस्मिन् समुद्भृता धर्मा दश सुनिर्मलाः । स धर्मः शर्म मे द्वाद्धम्मपहृत्य नः ॥ १ ॥ धातकीखण्डमारभागे प्राग्विदेहे सिराटे । दक्षिणे वस्सविषये सुसीमानगरं महत् ॥ २ ॥ पतिर्दशरथस्तस्य प्रज्ञाविकमदेववान् । स्ववशीकृतसर्वारः निर्व्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥ सुखानि धर्मसाराणि प्रजापालनलालसः । बन्धुभिश्च सुहृद्भिश्च सह विश्वय्धमन्तभृत् ॥ ४ ॥ साधवे ग्रुकुपश्चान्ते सम्प्रवृत्तजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमालोक्य सद्यो निर्विण्णमानसः ॥ ५ ॥ कान्तः कुवलयाह्यदी कलाभिः परिपूर्णवान् । ईदशस्यापि चेदीहगवस्थाऽन्यस्य का गितः ॥ ६ ॥ इति मत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसङ्गयाह्याद्योपत्मङ्गीकृत्य स स्यमम् ॥ ७ ॥ एकादशाङ्गधारी सन् भाविनद्वयप्टकारणः । निबद्धनीर्थकृत्युण्यः स्वाराध्यान्ते विशुद्धधीः ॥ ८ ॥ श्रुवाख्याद्वासुद्वायुः एकहस्मतन्दिवृतिः । पद्धरम्भवनुमानदिनैरुच्छ्वासवान् मनाक् ॥ ९ ॥ लोकनाल्यन्तरव्यापिवमलावधियोधनः । तत्क्षेत्रविक्वयातेजोबलसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥ श्रिसहस्नाधिकन्निश्चात्मस्त्रव्याद्विमलावधियोधनः । तत्क्षेत्रविक्वयातेजोबलसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥ सर्वार्थसिद्धौ सन्सौख्यं निःप्रवीचारमन्त्रभृत् । ततो नृलोकमेनस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यित् ॥ १२ ॥ सर्वार्थसिद्धौ सन्सौख्यं निःप्रवीचारमन्त्रभृत् । ततो नृलोकमेनस्मिन् पुण्यभाज्यागमिष्यित् ॥ १२ ॥ द्विष्टास्मन्भारते रत्नपुरार्थाशो महापतेः । कुर्वश्चस्य गोन्नेण काश्यपस्य महाजसः ॥ १३ ॥ देव्या भानुमहाराजसंत्रस्य विप्रलीश्यः । सुप्रभायाः सुरार्नातवसुधारादिसम्पदः ॥ १४ ॥

जिन धर्मनाथ भगवान्से अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ भगवान् हमलोगोंका ऋधर्म दूर कर हमारे लिए मुख प्रदान करें ॥ १॥ पूर्व धानकीखण्ड द्वीपके पूर्वविदेह क्त्रमें नर्दाके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है। उसमें मुसीमा नामका महानगर हैं।।२।। वहाँ राजा दशरथ राज्य करना था, वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनोंसे सहित था। चूँ कि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे रहित होकर वह शान्तिसे रहता था।। ३।। प्रजाकी रक्षा करनेमं सदा उसकी इच्छा रहती थी श्रीर वह बन्धुश्री तथा मित्रींके साथ निश्चिन्तनापूर्वक धर्म-प्रधान सुखोंका उपभोग करना था।। ४।। एक दार वैशाख हाक्ष पूर्णिमा के दिन सवलोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र प्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥ ५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुवलयों -- नीलकमलों (पक्षमें--महीमण्डल ) को आनिन्दत करनेवाला है और कलाओंसे परिपूर्ण है। जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई हैं तब ऋन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ।। ६ ॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पत्रके लिए राज्यभार सौंपा और स्वयं परिमहरहित होनेसे भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥ ७ ॥ उसने ग्यारह अङ्गोंका श्रध्ययन कर सोलह कारण-भावनात्र्योंका चिन्तवन किया, तीर्थकर नामक पण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपनी बुद्धिको निर्मल बनाया ।। न ।। अब वह सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, तैंतीस सागर उसकी स्थित थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवें दिन अथवा साढ़े सोलइ माहमें एक बार कुछ श्वास लेता था 11 ह ।। लोक नाड़ीके अन्त तक उसके निर्मल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फलने-वाली विकिया तेज तथा बलरूप सम्पत्तिसे सिंहत था।। १०।। तीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक श्राहार लेता था, द्रव्य और भाव सम्बन्धी दोनों शुक्रलेश्याश्रोंसे युक्त था ॥११॥ इसप्रकार वह सर्वार्थ-सिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। वह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें जन्म लेनेके लिए तत्पर हुआ ।। १२ ।। तब इस जम्बृद्वीपके भरतत्तेत्रमें एक रत्नपर नामका नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी श्रौर महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंने रत्नवृष्टि आदि सम्पदात्रोंके द्वारा उसका सम्मान

सितपक्षत्रयोद्द्यां वैशासे रेवतीविधौ । निशास्ते वोद्दशस्त्रयाः समम्बन् एशोः स्फुटाः ॥ १५ ॥ सा 'प्रबुध्य फलान्यास्मपतेरविष्ठोचनात् । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्मदा ॥ १६ ॥ तदैतानुत्तरादन्त्यादस्या गर्भेऽभविद्वमुः । सुरेन्द्राश्चादिकस्याणमकुर्वते समागताः ॥ १७ ॥ धवल्रे नवमासान्ते गृहयोगे त्रयोदशी । दिने मावे सुतं मासे साऽम्ताविष्ठोचनम् ॥ १८ ॥ सदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाऽमरभुधरे । क्षीराव्धिवारिभिभूर्रकार्तस्वरघटोद्धतेः ॥ १९ ॥ अभिष्ठय विभूष्योद्धेर्थमांस्यमगदन्मुदा । सर्वभूतहितश्रीमत्सद्धमंपथदेशनात् ॥ २० ॥ अनन्त्वाजनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । काले पर्यन्तपत्योपमार्द्धे धर्मेऽस्तमीयुपि ॥ २१ ॥ तद्भयन्तरवर्त्यायुर्धमंनामोदयादि सः । दशलक्षसमाजीवी तप्तकाञ्चनसच्छविः ॥ २२ ॥ खाष्टेकहस्तसद्देहो अवयः कौमारमुद्दहन् । सार्द्धलक्षद्वयादन्ते लब्धराज्यमहोदयः ॥ २३ ॥ सद्भवादतिग्रुद्धत्वात्र्यक्षयत्वात्स्वाश्रयात्तः । अशेपपोपकत्वाच मेघान्तजलदोपमः ॥ २४ ॥ मद्भवात बहुदानत्वात्सौलक्षण्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वात्मुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥ निप्रहानुप्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवित्तौ । गुणदोपकृतौ तस्माविगुद्धत्वपि पुज्यते ॥ २६ ॥ क्षितिम्तस्य लता सत्यं नो चेद्वश्वविसपिणी । कथं कियवचोवारिषेकादद्यापि वर्द्वते ॥ २० ॥ धरित्री मुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरक्षिता । नायिकवेतितमा काममर्भाष्टफलद्वायिनी ॥ २८ ॥

बढ़ाया था। रानी सप्रभाने वैशाख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेवती नश्चत्रमें प्रातःकालके समय सोलह स्वप्न देखे ।। १३-१५ ।। जागकर उसने श्रपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल मालूम किया श्रीर ऐसा हर्पका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६॥ उसी समय अन्तिम अनुत्तरविमानसे - मर्यार्थसिद्धिसे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ। इन्द्रीने आकर गर्भकत्याणकका उत्मव किया ।। १७ ।। नव माह वीन जाने पर माघ शुक्रा बर्यादशीके दिन गुरुयोगमें उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक पत्रको उत्पन्न किया ॥ १८॥ उसी समय इन्ह्रोंने छुमेरु पर्वत पर ले जाकर बहुत भारी सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए श्वीरसागरके जलसे उनका ऋभिषेक कर आभूषण पहिनाये तथा हर्षमे धर्मनाथ नाम रक्खा ॥ १६ ॥ जब अनन्तनाथ भगवानके बाद चार सागर प्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धर्मरहित हो गया तब धर्मनाथ भगवानका जन्म हुन्ना था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। उनकी श्रायु दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी। जब उनके कुमारकालके अदाईलाख वर्ष वीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था।। २०-२३ ॥ वे ऋत्यन्त ऊँचे थे, ऋत्यन्त शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम श्राश्रय देने वाले थे, श्रीर सबका पोपण करनेवाले थे अतः शरद्ऋतुके मेघके समान थे ॥ २४॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे. उत्तम हाथी जिस प्रकार वह दान-वहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान-बहुत दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार मुलक्षण-अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी मुलक्षण-अच्छे सामुद्रिक चिहाँसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान् होता है उसी प्रकार वे भी महान् —श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर — उत्ताम सूँ इसे सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुकर—उत्तम हाथोंसे सिहत थे, श्रौर उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ—उत्तम शब्दसे सिंहत होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ- उत्तम-मधूर शब्दोंसे सिंहत थे।। २५।। वे दुर्जनोंका निप्रह श्रीर सज्जनोंका अनुमह करते थे सो द्वेप अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी श्रपेक्षा करते थे अतः निमह करते हुए भी व प्रजाके पृज्य थे ॥ २६ ॥ उनकी समस्त संसारमें फैलने-वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनक्षी जलके सेकते आज भी क्यों बढ़ रही है ।। २७ ।। मुखसे संभाग करनेके योग्य तथा श्रपने गुणोंसे ऋतुरक्त पृथिवी उनके लिए उत्तम

१ प्रबुध्वा ल० । २ - मकुर्वन्त ल० । ३ स्वयं ल० । वयं क०, स्व०, ग० ।

धर्मादस्मादवाप्स्यन्ति कर्मारातिनिवर्षणात् । रार्म चेक्निर्मेलं भग्याः शर्मास्य किमुवर्ण्यते ॥ २९ ॥ पञ्चलक्षसमाराज्यकालेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादित्यचिन्तयत् ॥ ३० ॥ कथं क कस्माजातो मे १ किम्मयः कस्य २ भाजनम् । कि भविष्यति कायोऽयमिति चिन्तामकुर्वता ॥३१॥ दुर्विदग्धेन साङ्गत्यमनेन सुचिरं कृतम् । अश्वता दुःखमावज्यं पापं पापविषाकतः ॥ ३२ ॥ दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचादितः । शर्म शाश्वतमप्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥ बोधादयो गुणाः स्वेऽमी ममैतद्विकल्पयन् । रागादिकान् गुणान्मत्वा धिग्मां मितविषयात् ॥ ३४ ॥ मनेहमोहग्रहग्रस्तो मुहुर्बन्धुधनान्यलम् । पोपयक्वर्जयन्पापसञ्चयाद दुर्गतीर्गतः ॥ ३५ ॥ एवमेनं स्वयं बुद्धं मत्वा लौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुर्बुर्निष्ठितार्थस्यं देवारोत्पातिभक्तिकाः ॥ ३६ ॥ सुधर्मनाग्नि स ज्येष्टे पुत्रे निहितराज्यकः । भग्नासनिष्क्रमणारम्भकल्याणाभिष्योत्सवः ॥ ३७ ॥ सुधर्मनाग्नि स ज्येष्टे पुत्रे निहितराज्यकः । भग्नासनिष्क्रमणारम्भकल्याणाभिष्योत्सवः ॥ ३० ॥ सावज्योत्क्रात्रयोदश्यामपराह्णे सुरसत्तमेः । सह शाल्वनोद्यानं गत्वा पष्टोपवासवान् ॥ ३८ ॥ माघज्योत्क्रात्रयोदश्यामपराह्णे नृपैः ६ समम् । सहस्रोण स पुष्यश्चे दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत् ॥ ३९ ॥ चतुर्थज्ञानसग्पन्नो दितीयेऽह्मयविश्वत्युरीम् । भोक्नुं पाटलिपुत्राख्यां समुनद्भताकिकाम् ॥ ४० ॥ प्रथन्यपेणमहीपालो दत्त्वाऽस्मै कनकद्यतिः । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४९ ॥ प्रथकवर्षच्छाम्थकालेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छद्म्याधः कृतपष्टोपवासकः ॥ ४२ ॥ पूर्णमास्यां च पुष्यश्चे सायाद्वे प्राप केवलम् । आससाद च सत्पुतां तुर्यकल्याणमृचिनीम् ॥ ४३ ॥

नायिकाके समान इच्छानुसार फल देने वाली थी ॥ २= ॥ जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवान्के प्रभावसे अपने कर्मकृषी शबुद्धोंको नष्ट कर निर्मल मुख प्राप्त करेंगे तब इनके मुखका वर्णन कैसे किया जा सकता है १॥ २६॥

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-भेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और कि समे उत्पन्न हुआ हुँ ? किमात्मक है, किसका पात्र हुँ और आगे चलकर क्या होगा। ऐसा विचार न कर मुक्त मूर्वने इसके साथ चिरकाल तक संगति की। पापका संचय कर उसके उदयसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा। कर्मसे प्रेरित हुए सुक्त दुर्मतिने दुःखको ही सुख मानकर कभी शाश्वन-स्थायी मुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवोंमें भ्रमण कर थक गया। ये ज्ञान दर्शन ऋदि मेरे गुण हैं यह मैंने करपना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा। स्नेह तथा माहरूपी बहोंसे बसा हुआ यह प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोपण करता हुआ पाप उपाजन करता है और पापके संचयसे अनेक दुर्गतियोंमें भटकता हैं। इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव श्राये श्रीर वड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि है देव ! श्राज श्राप कृतार्थ-कृतकृत्य हुए ॥ २०-३६ ॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्येष्ट पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर ज्येष्ठ देवोंके साथ शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और मावशुक्ता त्रयोदशीके दिन सार्यकालके समय पुष्य नक्षत्रमें एकहजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर ली।। ३७-३८।। दीश्रा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार लेनेके लिए पताकाश्रोंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ।। ४० ।। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पद्धाध्वयं प्राप्त किये ।। ४१ ॥ तदनन्तर छुद्धस्थ श्रायस्थाका एक वर्ष वीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्तच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका नियम लेकर योग धारण किया और पौपशुक्त पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय पुष्य

१ किमात्मकः । २ भाजनः क०, घ० । भाजने ख० । ३ घनायलम् ल० । ४ प्राप्तः ल० । ५--सवम् ल० । ६ सह ख० । ७ घान्यभेण क०, घ० ।

भरिष्टसेनाद्यनलयुगमानगणाषिपः । शून्यद्वयनवप्रोक्तसर्वपूर्वधरावृतः ॥ ४४ ॥ शून्यद्वयद्विश्वद्वाद्विश्वम्याविधमितशिक्षकलक्षितः । पट्शतित्रसहस्रोक्तन्निविधाविधलोचनः ॥ ४५ ॥ शून्यद्वयद्विश्वयम्भोधिप्रोक्तकेवलवीक्षणः । शून्यत्रिकमुनिज्ञार्ताविकर्याद्विनिप्रतः ॥ ४६ ॥ केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्ययविद्यृतः । खद्वयाष्टद्विविज्ञातवादिवृन्दाभिवन्दितः ॥ ४० ॥ पिण्डोकृतचतुःपष्टिसहस्रमुनिसाधनः । खलाव्धिपक्षपट्प्रोक्तसुव्वताद्यार्थिकाचितः ॥ ४८ ॥ द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकावृतः । पूर्वोक्तदेवसन्दोहतिर्यक्सङ्ख्यातसंश्रितः ॥ ४९ ॥ इति द्वादश्रभेदोक्तगणसम्पत्समचितः । धर्मा धर्ममुपादिक्षद्धमेध्वजविराजितः ॥ ५० ॥ विहारमन्ते संहत्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥ ५९ ॥ शुष्विशुक्रचतुर्थन्तः । स्याते पृथगद्वयीम् । आपूर्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मामुपागमत् ॥ ५२ ॥ तदामृताशनाधीशाः सहसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निर्वाणकख्याणमवन्दिपत तं जिनम् ॥ ५३ ॥

#### आर्या

निर्जित्य दशरथः स रिपून्नुपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा । भर्मः स पातु पापैर्धर्मा युधि यस्य दशरथायन्ते ॥ ५४ ॥

#### मालिनी

निहतसकलघार्ता निश्चलाग्रावयोधो गदिनपरमधर्मो धर्मनामा जिनेन्द्रः । त्रितयतनुविनाशा<sup>४</sup>क्विमैलः शर्मसारो दिशतु सुखमनन्तं शान्तसर्वात्मको वः ॥ ५५ ॥

नक्षत्रमें कवलज्ञान प्राप्त किया। देवाने चतुर्थ कल्याणककी उत्तम पूजाकी ॥४२-४३॥ वे ऋरिष्टसेनको आदि लेकर तैतालीस गणधरीके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्वधारियोंसे आवृत थे, चालीस हजार सात सो शिक्षकोंसे सिह्त थे, तीन हजार छह सो तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार पाँच सी केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विकियाऋद्धिक धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, चार हजार पाँच सा मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेर रहते थे, दो हजार आठ सी वादियोंके ममूह उनकी वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुब्रताको आदि लेकर बासठ हजार चार सौ ऋार्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रायकोंसे सहित थे, चार लाख श्राविकात्रोंसे ऋावृत थे, ऋसंख्यात देव-देवियों ऋौर संख्यात तिर्यऋोंसे सेवित थे ॥४४-४६॥ इस प्रकार बारह सभात्रोंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ध्वजासे सुशोभित भगवान्ने धर्मका उपदेश दिया ॥५० ॥ अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखर पर पहुँचे श्रीर एक माहका योग निरोध कर श्राठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए। तथा ज्येष्टशुक्ता चतुर्थीके दिन रात्रिके अन्त भागमें सूद्दमिकयाप्रतिपाती और व्यूपरतिकयानिवर्ती नामक शुक्तध्यानको पूर्ण कर पुष्य नक्षत्रमें माक्ष-लदमीका प्राप्त हुए ॥ ५१-५२ ॥ उसी समय सब त्रोरसे देवोंने त्राकर निर्वाण कल्या-णकका उत्सव किया तथा वन्द्रना की ॥ ५३ ॥ जो पहले भवमें शत्रत्रोको जीतनेवाले दशरथ राजा हुए, फिर श्रहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमें दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान् तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५४ ॥ जिन्होंने समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मल है, जो स्वयं अनन्त सुखसे सम्पन्न है और जिन्होंने समस्त आत्माश्चोंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सुख प्रदान करें।। ५५॥

र विवृतः छ० । २ समन्वितः छ० । ३-तुष्यंन्ते छ० । ४ विनाशो क०, घ० ।

भ्रास्तिन्वाभवत्तीर्थं बलः श्रीमान् सुदर्शनः । केशवः सिंहशब्दान्तपुरुषः परिषद्दलः ॥ ५६ ॥ तयोराख्यानकं वक्ष्ये भवत्रयसमाश्रयम् । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गर्वितः ॥ ५७ ॥ भिर्मामल्लो बहुन् जित्वा लब्धपुनः परीक्षकैः । तृणायमन्यमानोऽन्यानमाद्यद् दुप्टदन्तिवत् ॥ ५८ ॥ कदाविद्वाजसिंहाक्ष्यः महीनाथो मदोद्धतः । तद्द्यंशातनायागात्तां पुरी मल्लगुद्धवित् ॥ ५९ ॥ सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो निर्जितः सुचिराद्यथा । उत्वातदन्तदन्तिव तदास्थाद्तिदुःखितः ॥ ६० ॥ मानभङ्गेन भग्नः सन्नसौ राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान् सुनं राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६९ ॥ कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं व्यथोदितम् । प्रवत्राजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम् ॥ ६२ ॥ कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा धर्मं व्यथोदितम् । प्रवत्राजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम् ॥ ६२ ॥ कृष्णाचार्यं समासाद्य श्रुत्वा सोऽन्यत्र जन्मिन । व्ययराजयसिक्तेशादिति प्रान्ते स्यचिन्तयत् ॥ ६२ ॥ कृष्णे वेदस्ति चर्यायास्तया सोऽन्यत्र जन्मिन । व्यस्त स्तां विद्विषो जेतुं महाबलपराक्रमी ॥ ६४ ॥ तथेव सन्यस्याभुव माहेन्द्रे सप्तसागर- । स्थितिर्देवश्चिरं भागान् भुञ्जानः सुलमास्थितः ॥ ६५ ॥ द्विष्टा मन्दरप्राचि वित्रशोकापुर्रापतिः । नरादिवृष्यभो राजाऽजिन जानमहोदयः ॥ ६६ ॥ भृक्त्वा कोपद्वयापेनं राज्यमूर्जिनसौख्यभाक् । सद्यः सञ्जातिनर्वेदोऽत्यजदमयरान्तिके ॥ ६७ ॥ स बोरतपसा दीर्वं गमयित्वाऽऽयुरात्मनः । सहस्रारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितिः ॥ ६८ ॥ कर्लं भैस्वानिमिषत्वस्य प्राप्वानारतलोकनात् । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुपः ॥ ६९ ॥ अस्मिन् खणपुराधिश्रसिहसेनमहोपतेः । इक्ष्याक्रीविजयायाश्च तन्त्रोऽभूत्सुदर्शनः ॥ ७० ॥

अथानन्तर इन्हीं धर्मनाथ भगवान्के तीर्थम श्रीमान सुदर्शन नामका वलभद्र तथा सभामें सबसे बलवान् पुरुपसिंह नामका नारायण हुआ ॥ ५६ ॥ अतः यहाँ उनका तीन भवका चरित कहता हूं। इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, यह पड़ा अभिमानी था, बड़ा मल्ल था, उसने बहुत मल्लोंको जीन लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पृजा किया करते थे— उसे पूज्य मानते थे, वह सदा दूमरोंको रूणके समान नुच्छ मानता था, और दुष्ट हार्थाके समान मदोन्मत्त था।। ५७-५८।। किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह नामका राजा उसका गर्व शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥ ५६ ॥ उसने बहुत देर तक युद्ध करनेके वाद रङ्गभूमिमें स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया जिससे वह दाँत अवाङ् हुए हाथी-के समान बहुत दुःखी हुआ।। ६०।। मान भङ्ग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका भार धारण करनेमें समर्थ नहीं रहा ऋतः उसने राज्य पर पुत्रकां नियुक्त कर दिया सां ठीक ही हैं ; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं ।। ६१ ।। निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचार्यके पास पहुँचा और उनके द्वारा कह हुए धर्मीपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है।। ६२।। यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे िमहिनिष्कीडित आदि कठिन तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने पराजयका संक्रेश बना रहा अतः अन्तमें उसने ऐसा विचार किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुक्ते एसा महान् बल और पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शष्टुत्र्योंको जीत सकूँ।। ६३-६४।। ऐसा निदान कर वह संन्याससे मरा और माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी स्थिति वाला देव हुआ। वह वहाँ भोगोंको भोगता हुआ चिरकाल तक सुखसे स्थित रहा ॥ ६५ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वतके पूर्वकी आर बीतशोकापुरी नामकी नगरी है उसमें ऐश्वर्यशाली नरवृषभ नामका राजा राज्य करता था। उसने बाह्याभ्यन्तर प्रकृतिके कोपसे रहित राज्य भागा, बहुत भारी सुख भोगे श्रौर अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग दिया और दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीश्चा धारण कर ली ।। ६६-६७ ।। अपनी विशाल श्रायु कठिन तपसे बिताकर वह सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुन्ना ॥ ६८ ॥ प्राणिप्रय देवाङ्गनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया

१ महाबजो ग०। २ यथोचितम् ल०। ३ समस्तान् ज०। ४ पराक्रमे ज०। ५ इतशोकपुरीपतिः ग०। ६ संस्थितः क०, ५०। ७ फर्लं स्वनिमिषत्वस्य छ०।

अस्विकायां सुतोऽस्येव सुमित्रः केशवोऽभवत् । पञ्चाव्धिधनुरुत्सेधौ दशलक्षासमायुपौ ॥ ७१ ॥ परस्परानुकृत्येन मित्रस्पबलान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान् स्वान् रक्षयामासतुर्गुणैः ॥ ७२ ॥ अविभक्तापि दोषाय अज्यमाना तयोरभूत् । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां शुद्धयै निक्षिलमप्यलम् ॥ ७३ ॥ अथाभूद्धारते क्षेत्रे विषये कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुरार्धाशो मधुक्रीडो महीपितः ॥ ७४ ॥ राजसिहचरो लिह्नताखिलारातिसंहितः । असहँस्ती वसमुद्धन्तौ तेजसा बलकेशवौ ॥ ७५ ॥ करं परार्ध्यरत्नानि याचित्वा प्राहिणोद्धली । दण्डगर्भाभिधानाभिशालिनं सिचवाप्रिमम् ॥ ७६ ॥ सद्धन्धश्रवणात्तौ च गजकण्टरवश्रतेः । कण्ठीरवौ वा संकुद्धौ रुद्ध्वाऽहर्पतितेजसौ ॥ ७७ ॥ क्रीडितुं याचते मूढो गर्भव्यालं जडः करम् । समीपवर्ता चेत्तस्य समवर्ते तु दीयते ॥ ७८ ॥ इत्युक्तवन्तौ तत्कापकठोरोक्त्या स सत्वरम् । गत्वा तत्कार्यपर्यायमधुक्रीडमजिज्ञपत् ॥ ७९ ॥ सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा कोपारुणिनविग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्ये बहुसाधनः ॥ ८० ॥ अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्य चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥ तौ वित्वण्डाधिपत्येन लक्ष्मीमनुयभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥ हलायुधोऽपि तच्छोकाद्धर्मर्तार्थकरं श्रितः । प्रवज्य प्राद्धुताघौद्यः प्राप्नोति स्म परं पदम् ॥ ८३ ॥

#### मालिनी

## प्रतिहतपरसैन्या मानशोण्डौ प्रचण्डौ फालितसुकृतसारौ नावखण्डित्रण्खडौ।

श्रीर श्रायुके अन्तमें ,शान्तिचित्त होकर इसी जम्बूई।पके खगपुर नगरके इत्वाकुवंशी राजा सिंहसेन-की विजया रानीमें सुदर्शन नामका पुत्र हुआ।। ६६-७०॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी दूसरी रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ। व दोनों भाई पैतालीस धनुप ऊँचे थे और दश लाख वर्ष-की श्रायुके धारक थे।। ७१।। एक दूसरेक अनुकृत बुद्धि, रूप और वलसे सिंहत उन दोनों भाइयोंने समस्त शत्रुओं पर त्राक्रमण कर आत्मीय लोगोंको अपने गुणोंसे अनुरक्त बनाया था।। ७२॥ यद्यपि उन दोनोंकी लद्मी श्रविभक्त थी—परस्पर वाँटी नहीं गई थी तो भी उनके लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी सो टीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तुएँ शुद्धताके लिए ही होती हैं।। ७३।।

श्रथानन्तर इसी भरतंत्रके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें मधुकीड़ नामका राजा राज्य करना था। वह मुमित्रको जीतनेवाले राजसिंहका जीव था। उसने समस्त शत्रुश्चों के समूहको जीत लिया था, वह तेजसे वहते हुए वलभद्र ऑर नारायणको नहीं सह सका इसलिए उस वलवान् ने कर-स्वरूप श्रनेकों श्रेष्ठ रक्ष माँगनेके लिए दण्डगर्भ नामका प्रधानमंत्री भेजा।। ७४-७६ ॥ जिस प्रकार हार्थाके कण्ठका शब्द मुनकर सिंह कुद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान तेजके धारक दोनों भाई प्रधानमंत्री के शब्द मुनकर कुद्ध हो उठे ॥ ७७ ॥ श्रोर कहने लगे कि वह मूर्व खेलनेके लिए साँपों भरा हुआ कर माँगता है सो यदि वह पास श्राया तो उसके लिए यह कर अवश्य दिया जावेगा।। ७८ ॥ इस प्रकार कोधसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे श्रोर उस मंत्रीने शीघ ही जाकर राजा मधुकीड़को इसकी खवर दी ॥ ७६ ॥ राजा मधुकीड़ भी उनके दुर्वचन सुनकर कोधसे लाल शरीर हो गया श्रोर उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर खला।। ६० ॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने श्राया, उसपर श्राक्रमण किया, चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और श्रन्तमें उसीके चलाये हुए चक्रसे शीघ ही उसका शिर काट हाला।। ६१ ॥ दोनों भाई तीन खण्डके श्रधीश्वर बनकर राज्यलद्मीका उपभोग करते रहे। उनमें नारायण, श्रायुका श्रन्त होने पर सातवें नरक गया।। ६२ ॥ उसके शोकसे बलभद्रने धर्मनाथ तीथेकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली श्रीर पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया

१ विजये ला०। २ समुद्योतौ खा०।

किल खलविधिनैवं पश्य विश्लेपितौ धिग् दुरितपरवशत्वं केशवस्यैव मोहात्॥ ८४॥

वसन्ततिलका

प्राग्भूभुजः (?) प्रथितराजगृहे सुमित्रो

माहेन्द्रकल्पजसुरश्च्युतवाँस्ततोऽस्मिन् ।

भूपोऽभवत्खगपुरे पुरुषादिसिंहः

पश्चात्सससममहीं च जगाम भीमाम् ॥ ८

पश्चात्सससममहीं च जगाम भीमाम् ॥ ८५ ॥ प्रोहर्पदिन्तदमनोऽजिन राजिसिहो भान्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमार्गः । दृष्टानुमार्गमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये क्रीडाक्षरान्तमधुराप गतिं दुरन्ताम् ॥ ८६ ॥

पृथ्वी

नरादिश्वपभः पुरे विदिनर्वातशोके महीट् तपश्चिरमुपास्य घोरमभवत्सहस्नारके । ततः खगपुरे बलः क्षयितश्रपुपक्षोऽगमत्

क्षमैकनिलयो विलीनविलयः सुखं क्षायिकम् ॥ ८७ ॥

तत्तीर्थस्यान्तरे चक्की तृतीयो मघवानभूत् । आतृतीयभवात्तस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥ ८८ ॥ वासुपुज्यजिनेशस्य तीर्थेऽभून्तृपतिर्महान् । नाम्ना नरपतिर्भुक्त्वा भोगान् भाग्यसमिपितान् ॥ ८९ ॥ वैराग्यकाष्टामारुद्ध कृतोत्कृष्टतपा १ व्यसुः । ग्रेवेयकेऽभवत्पुण्यादृह्मिन्द्रेषु मध्यमे ॥ ९० ॥ सप्तविंशतिवाद्ध्यायुर्दिव्यभोगान्मनोहरान् । अनुभूय ततश्च्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥ कोशछे विषये रम्ये साकेतनगरीपतः । इक्ष्याकोः स सुमित्रस्य भद्दायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ९२ ॥ मधवान्नाम पुण्यात्मा भविष्यन् भरताधिषः । पञ्चछक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुषा ॥ ९३ ॥

॥ द्वां, दोनों ही भाई राष्ट्रसेनाको नष्ट करने वाले थे, अभिमानी थे, शूर वीर थे, पुण्यके फलका उपभाग करनेवाले थे, और तीन खण्डक स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा अलग-अलग कर दिये गये। मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त हुआ। इसिलए पापों-की अधीनताको धिक्कार है।। प्रशा पुरुपसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें सुमिन्न नामका राजा था, फिर माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमें पुरुपसिंह नामका नारायण हुआ। और उसके पश्चात भयंकर सातवें नरकमें नारकी हुआ।। प्रशा मधुकीं प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथियोंको वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग-अष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनमें अमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममार्गका अवलम्बन कर हिस्तनापुर नगरमें मधुकीं हुआ। अभि उसके पश्चात् दुर्गतिको प्राप्त हुआ।। प्रशा ॥ सुर्शन वलभद्र, पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नरवृपभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर सहस्तार स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे चय कर खगपुर नगरमें शबुआंका पक्ष नष्ट करनेवाला बलभद्र हुआ। और फिर क्षमाका घर होता हुआ। मरणरहित होकर क्षायिक सुखको प्राप्त हुआ।। प्रशा ।

इन्हीं धर्मनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें तीसर मधवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर उनका पुराण कहता हूँ ।। प्रा ।। श्रीवासुपूज्य तीर्थंकरके तीर्थमें नरपित नामका एक बढ़ा राजा था वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपश्चरण कर मरा । अन्तमें पुण्योदयसे मध्यम प्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ ।। प्र-१-१०।। सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य भोगोंको भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर

१ बिगता ऋसवः प्राणा यस्य सः ।

सार्दद्विचत्वारिश्वापोच्छितिः कनकण्वतिः । षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं प्रतिपाल्य प्रतापवान् ॥ ९४ ॥ चतुर्दशमहारत्नभूषणो विधिनायकः । नृखेचरसुराधीशाश्वमयन् क्रमयोर्युगम् ॥ ९५ ॥ स्वोक्तप्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम् । दशक्षभोगान् भूयिष्ठान् सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥ सुधीर्मनोहरोद्याने स कदाचिश्वद्वच्छया । विलोक्याभयघोषाल्यं केवलावगमद्युतिम् ॥ ९७ ॥ त्रिःपर्रात्याभिवन्धैनं श्रुत्वा धर्मं नदन्तिके । विदित्वा तत्त्वसद्भावं विरज्य विषयेष्वछम् ॥ ९८ ॥ त्रियमित्राय पुत्राय दश्वा साम्राज्यसम्पदम् । स बाद्याभ्यन्तरग्रन्थाँस्त्यक्त्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ श्रुद्धश्रद्धानचारित्रः श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयश्रुक्षध्यानेन द्यातिश्रयविधातकृत् ॥ १०० ॥ नवकेवलल्वधाशो धर्मवद्धर्भदेशनाच् । विनेयनायकान्नीत्वा निर्वाणपद्वीं पराम् ॥ १०१ ॥ ध्यानद्वयसमुन्मुर्छिताधातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत् ॥ १०२ ॥

#### मालिनी

नरपतिरिह नाम्ना वासुप्ज्यस्य तीर्थे सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महिंद्धः । अभवद्गिलपुण्यश्चकवर्ती नृतीय-

स्तदनु च मववाच्यो मुख्यसौख्यं समापत् ॥ १०६ ॥ समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । नृपस्यानन्तर्वार्यस्य सूर्यवंशशिखामणेः ॥ १०४ ॥ सहदेश्याश्च सम्भूतः कल्पादागन्य पोड्यात । स्नुः सनन्कुमाराख्यः व्रियश्चकाङ्कितश्चियः ॥ १०५ ॥ लक्षत्रयायुःप्वीक्तचकवित्समुच्छितिः । चामीकरच्छिवः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥

देशकी अर्योध्यापुरीके स्वामी इद्याकुवंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीमे मघवान् नामका पुण्यात्मा पुत्र हुआ। यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चकवती होगा। उसने पाँच लाख वर्षकी कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी। साढ़े चालीस धनुष ऊँचा उसका शरीर था, सुवर्णके समान शरीरकी कान्ति थी। वह प्रतापी छह् खण्डोंसे सुशोभित पृथिवीका पालनकर चौदह महा-रहोंमे विभूपित एवं नौ निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोंको अपने चरण-युगलमें भुकाता था। चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमें कहीं हुई— इयानवे हजार देवियोंके साथ इच्छानुसार दश प्रकारक भागोंको भागता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था। किसी एक दिन मनाहर नामक उद्यानमें अकस्मात् अभयधाप नामक केवली पधारे। उस बुद्धिमान्ने उनके दर्शन कर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भावका ज्ञान प्राप्त किया, विषयों से अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी विभूति प्रदान की और वाह्याभ्यन्तर परिप्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया॥ ६१-६६॥ वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोप चरित्रका धारक था, शास्त्रज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका विघात कर दिया था।। १००।। अब वे नी केवललव्धियोंके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ तीर्थ-करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्त कराने लगे ।। १०१ ।। अन्तमें शुक्तध्यानके तृतीय त्र्यौर चतुर्थ भेदके द्वारा उन्होंने ऋघाति चतुष्कका क्षय कर दिया और पुण्य-पाप कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अविनाशी मीक्ष प्राप्त किया ॥ १०२॥ तीसरा चक्रवर्ती मघँवा पहले वासुपृज्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राजा था, फिर उत्ताम शान्तिसे युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे वड़ी ऋदिका धारक ऋहिमन्द्र हुआ, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मघवा नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चान मोक्ष्के श्रेष्ट मुखको प्राप्त हुन्ना ॥ १०३॥

अथानन्तर—मध्या चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य वंशके शिरोमणि राजा श्रनन्तवीर्यकी सहदेवी रानीके सालहवें स्वर्गसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ। वह चक्रवर्तीकी लद्मीका प्रिय वल्लभ था।। १०४-१०५।। उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और दशाङ्गमोगसम्भोगयोगसन्तिर्विदयः । "समिथितिर्थिसङ्कल्पाऽनल्पकल्पमहीरुहः ॥ १०० ॥ हिमवत्सागराघाटमहीमध्यमहीभुजाम् । आधिपत्यं समातन्वश्वन्यभृद्धिकां श्रियम् ॥ १०८ ॥ प्रपात्येयं सुखेनास्य काले सीधर्मसंसिद् । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्त्यत्र जित्वरः ॥ १०९ ॥ कोऽपीति देवैः सम्पृष्टः सीधर्मेन्द्रोऽववीदिदम् । सनत्कुमारश्चक्रेशो वाढं सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ ११० ॥ स्वप्नेऽपि केनचित्तादरप्टपृर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा सद्यः सञ्जातकीतुकौ ॥ १११ ॥ ही देवौ भुवमागत्य तद्र्पालोकनेच्छया । दृष्ट्वा तं शकसम्प्रोक्तं सर्त्यमित्यात्तसम्मदौ ॥ ११२ ॥ सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम् । बोधित्वत्त सुधिश्चिकिन् श्रृणु चित्तं समादधन् ॥ ११३ ॥ यदि रोगजरादुःखमृत्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दर्येण "त्वमत्रैवमितशेषे जिनानिष ॥ ११४ ॥ इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं उस्वधाम सहसा गतौ । काललब्ध्येव तद्वाचा प्रवुद्धो भूभुजां पतिः ॥११५॥ कृत्यवैवनसौन्दर्यसम्पत्सौख्यादयो नृणाम् । विद्युद्धतावितानाच मन्ये प्रागेव नश्चराः ॥ ११६ ॥ दृत्वरीः सम्पदस्त्यक्त्वा जित्वरोऽइमिहैनसाम् । सन्वरं तनुमुव्झिन्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम् ॥ ११७ ॥ समरन् देवकुमाराख्ये सुने राज्यं नियोज्य सः । शिवगुप्तिनिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥ ११८ ॥ पञ्चभिः सद्बतैः पृज्यः पालिनेयादिपञ्चकः । पष्टावदयकवद्यातमानिरुद्धेन्द्रियसन्तितः ॥ ११८ ॥ निद्येकः इत्तभूवासौ दन्तधावनविज्ञाः । उत्थायैवैकदाभोजी न्पुरन्मुलगुणैरलम् ॥ १२० ॥

शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाईके समान साढ़े व्यालीम धनुप थी। सुवर्णके समान कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त पृथिवीको अपने अधीन कर लिया था।।१०६॥ दश प्रकारके भोगके समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तृप्त हुई थीं। वह याचकोंके संकल्पको पूर्ण करनेवाला मानो बड़ा भारी कल्पग्रुश्च ही था।। १०७॥ हिमचान पर्वतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी पृथिवीके बीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था।। १०५॥

इस प्रकार इधर इनका समय मुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने सौधर्मेन्द्रसे पृद्धा कि क्या कोई इस लोकमें सनन्तुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधर्मेन्द्रने उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाङ्ग मुन्दर है। उसके समान रूपवाला पुरुप कभी किसीने स्वप्नमें भी नहीं देखा है। सीधर्मेन्द्रके वचन मुनकर दो देवांको कौतूहल उत्पन्न हुआ श्चोर वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे पृथिवीपर श्राय । जब उन्होंने सनलामार चकवर्तीको देखा तद्य 'सौधर्मेन्द्रका कहना ठीक हैं' ऐसा कहकर वे बहुत ही हपित हुए ॥ १०६-१४२ ॥ उन देवोंने सनलामार चक्रवर्तीका अपने आनेका कारण वतलाकर कहा कि है बुद्धिमन ! चक्रवर्तिन ! चित्रको सावधानकर सुनिये—यदि इस संसारमें आपके लिए राग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना न हो तो त्याप त्रपने सौन्दर्यसे तीर्थङ्करका भी जीत सकते हैं-११३-११४॥ ऐसा कहकर वे दोनों देव शीव्र ही ऋपने स्थानपर चले गये। राजा सनत्कुमार उन देवोंके वचनोंसे ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ माना काललब्धिने ही त्र्याकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥ ११५ ॥ वह चिन्तवन करने लगा कि मनुष्योंके रूप, योवन, सोन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि विजलीरूप लवाके विस्तारसे पहले ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥ ११६ ॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंका जीतनेवाला वन्ँगा श्रीर शीव्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ।। १५७ ।। ऐसा विचारकर उन्होंने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रके समीप श्रानेक राजात्र्योंके साथ दीक्षा ले ली।। ११८।। वे ऋहिंसा आदि पाँच महात्रतोंसे पूज्य थे, ईर्या ऋदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, छह त्रावश्यकोंसे उन्होंने अपने आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्तितिको रोक लिया था, वस्त्रका त्यागकर रखा था, वे पृथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे: खड़े-खड़े एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार ऋड़ाईस मूलगुणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे।।११६-१२०।।

१ सङ्गल्गोऽनल्प खन्। २ घात लन्। ३ त्वमदीव कन्, खन्, गन्, घन्। ४ सुधाम कन्, खन्, घन।

त्रिकालयोगवीरासनैकपार्थादिभाषितैः। उत्तरैश्च गुणैनित्यं यथायोग्यं समाचरन् ॥ १२१ ॥ श्वमावान् इमाविभागो वा बारि वा श्विततापनुत् । १गिरोश इव निःकरणे निःसङ्गः परमाणुवत् ॥१२२॥ निलेपोऽम्बुदमार्गो वा गम्भीरो वाऽऽपगापितः। शशीव सर्वसंह्वादी मानुमानिव अभस्वरः॥ १२३॥ बाह्याभ्यन्तरसंग्रुद्धः सुधौतकलधौतवत् । आदर्शवत्समादशीं सङ्कोची कूर्मसिक्षभः॥ १२४॥ ४शिहवां स्वाकृतावासः करीवाशब्दयानकः। श्रगालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिंहवत् ॥ १२५॥ सदा विनिद्रो स्वावत्सोढाशेषपरीषहः। उपसर्गसहो विक्रियायुक्तविविधांद्धकः॥ १२६॥ श्वपकश्रेणिमारह्य ध्यानद्वयसुसाधनः। घातिकर्माणि निद्ध्य कैवल्यसुद्वपादयन् ॥ १२०॥ प्रवावह्यसुसाधनः। घातिकर्माणि निद्ध्य कैवल्यसुद्वपादयन् ॥ १२०॥ प्रवादन्तर्सृद्वर्तायुर्योगं स्द्ध्वा त्रिभेदकस् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥ १२०॥ प्रवादन्तर्सृद्वर्तायुर्योगं स्द्ध्वा त्रिभेदकस् । सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥ १२०॥

## वसन्ततिलका

जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनत्कुमार-माक्रम्य विक्रमवलेन दिशां च चक्रम् । चक्रेण धर्मविहितेन हताधचको दिश्यान्स चः श्रियमिहाशु सनत्कुमारः ॥ १३० ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरूक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थंकर-सुदर्शन-पुरुषसिंहमधु-क्रीडमधवन्सनन्कुमारपुराणं परिसमासम् एकपष्टितमं पर्वे ॥ ६१ ॥

-----

तीन कालमें योगधारण करना, बीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना अपदि शास्त्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे।। १२१।। वे पृथिवीके समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पर्वतके समान अकम्प थे, परमाणुके समान निःसङ्ग थे, आकाशके समान निर्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, चन्द्रमाके समान सबको आह्नादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवर्णके समान भीतर-वाहर शुद्ध थे, दर्पणके समान समदर्शी थे, कछुवेके समान सङ्कोची थे, साँपके समान कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथांके समान चुपचाप गमन करते थे, शृगालके समान सामने देखते थे, उत्ताम सिंहके समान शूरवीर थे श्रौर हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते थे। उन्होंने सब परिपह जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और बिकिया आदि अनेक ऋदियां प्राप्त कर ली थीं ।। १२२-१२६ ।। उन्होंने क्षपकश्रेणीपर त्राह्ह होकर दो शुक्तध्यानोंके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था।। १२७।। तदनन्तर अनेक देशोंमें विहारकर अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया श्रीर कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम मोक्षका समीचीन मार्ग सबको बतलाया।। १२८।। जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्तकी रह गई तब तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कमौंके क्षयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी मोक्षपद नाप्त किया।। १२६ ।। जिन्होंने श्रपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने अपने पराक्रमके बलसे दिशाओं के समृह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापोंका समृह नष्ट किया वे श्रीसतत्कुपार भगवान् तुम सबके लिए शोब ही लहमी प्रदान करें।। १३०।।

इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें तीर्थंकर, सुदर्शन बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधुक्रीड़ प्रतिनारायण, मघवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती के पुराणका वर्णन करनेवाला इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।

<sup>----</sup>

१ गिरीन्द्र क०, घ०। २ श्राकाश इव। ३ भाग्करः ल०। ४ श्राहिर्वा स्वकृता ल०।

## द्विषष्टितमं पर्व

बुध्वा सपर्थयं सर्वं बोध्याभावाद्भविछ्छदः । यस्यावबोधो विश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १ ॥ वक्तृश्रोतृकथाभेदान् वर्णयित्वा पुरा बुधः । पश्चाद्धर्मकथां वृयाद् गम्भीरार्थां यथार्थद्दक् ॥ २ ॥ विद्वत्त्वं सम्मित्रत्वं द्यालुश्वं प्रगल्मता । वाक्सौभाग्येङ्गितज्ञत्वे प्रभक्षोदसिष्ठ्णुता ॥ ३ ॥ सौमुष्यं लोकविज्ञानं ख्यातिप्जाद्यभीक्षणम् । मिताभिधानिमत्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥ तत्त्वज्ञेऽप्यपचारित्रे वक्तर्येतत्क्यं स्वयम् । न चरेदिति तत्य्रोक्तं न गृह्णन्ति पृथग्जनाः ॥५ ॥ सम्मारित्रेऽप्यशास्त्रज्ञे वक्तर्येलपश्रुतोद्धनाः । सहासयुक्तं सन्मार्गे विद्धत्यवधीरणाम् ॥ ६ ॥ विद्वत्त्वसम्बरित्रत्वे मुख्यं वक्तरि लक्षणम् । अवाधितम्बरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्भने ॥ ७ ॥ युक्तमेतद्युक्तं चेत्युक्तं सम्यग्वचारयन् । स्थाने कुर्वन्नुपालम्भं भक्तया सुक्तं समाददन् ॥८॥ असारप्राम्प्रहीतार्थविज्ञेपाविहितादरः । अहसन्स्विलतस्थाने गृहभकः क्षमापरः ॥ ९ ॥ संसारभीहरात्रोक्तवाग्धारणपरायणः । "शुक्रमृद्धंससंप्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ जीवाजीवादितत्त्वार्थां यत्र सम्यग्निरूप्यते । ननुसंसृतिभोगेषु निर्वेदश्च हितैपिणाम् ॥ ११ ॥ दानप्जातपःशिलविशेपाश्च विशेपतः । बन्धमांक्षौ तयोहंतुकले वाऽसुमृतां पृथक् ॥ १२ ॥ घटामटति युक्त्यंव सदसन्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिद्या यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ घटामटति युक्त्यंव सदसन्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिद्या यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥

संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवान्का ज्ञान, पर्याय महित समस्त द्रव्योंको जानकर त्रागे जानने यांग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान तुम सबकी शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान् पहले वक्ता, श्रोता तथा कथाके मेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर ऋर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥ २॥ विद्वान होना, श्रेष्ठ चारित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बालनेमें चतुर होना, दसरोंके इशारंको समफ लेना, प्रशोंके उपद्रवका सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक-व्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजासे युक्त होना ऋरेर थोड़ा वोलना, इत्यादि धर्मीपदेश देने वालेक गुण हैं ॥ ३-४ ॥ यदि वक्ता तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको प्रहुण नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक् चारित्रसे युक्त होकर भी शास्त्रका ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़में शास्त्र ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्यांके हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन माश्चमार्गकी हॅमी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीवका श्रवाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्वत्ता और सचरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है।। ७॥ 'यह योग्य है ? ऋथवा ऋयोग्य हे ?' इस प्रकार वही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता हो, श्रवसर पर श्रयोग्य बातके दोप कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे प्रहण करता हो, उपदेश-श्रवणके पहले प्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए वचनोंको धारण करनेमें तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो वह श्रोता कहलाता है।। =-१०।। जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थींका अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्योंको शरीर, संसार श्रीर भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शीलकी विशेपताएँ विशेपताके साथ वनलाई जानी हों, जीवोंके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण श्रीर फलोंका पृथक-पृथक वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत् और असत्की करूपना युक्तिसे की जाती हो, जहाँ माताके समान हिन करनेवाली दयाका खुब वर्णन हो और जिसके सुननेसे पाणी सर्वपरि- सर्वसङ्गपित्यागाद्यम् यान्त्यिङ्गनः शिवस् । तत्वधर्मकथा सा स्यामान्ना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥ एवं पृथिविनिर्दिश्य वक्मावित्रयकक्षणम् । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्त्रीश्वाचिरतं महत् ॥ १५ ॥ अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बृहीपमहीपतेः । लवणाम्भोधिनीलाम्भो लसद्विपुलवाससः ॥ १६ ॥ वक्मलीलां दधद्वाष्ट्रमभीष्टं भरताङ्क्ष्यम् । षट्लण्डमण्डितं वार्खिष्ट्मबन्मध्यसंश्रितम् ॥ १७ ॥ भोगभूभूतभोगादिदंशाङ्गश्रिकणामपि । तत्र तीर्थकृतां 'वेश्यं सिद्धिश्राधातिसंक्षयात् ॥ १८ ॥ तस्माधानाकलोकाच वरिष्टं वर्ण्यते सुधैः । ऐरावतसमं वृद्धिहानिभ्यां परिवर्तनात् ॥ १९ ॥ मध्ये तस्य गिरिभाति भरतार्बविभागकृत् । पूर्वापरायतस्तुङ्गो यशोराशिरिवोद्यवलः ॥ २० ॥ स्वर्गलोकज्ञयाज्ञाततोषाया वसुधान्धियः । पुर्व्ञाभूतः प्रहासो वा राजते राजताचलः ॥ २० ॥ स्वर्णलेकज्ञयाज्ञाततोषाया वसुधान्धियः । पुर्व्ञाभूतः प्रहासो वा राजते राजताचलः ॥ २२ ॥ सफला सर्वदा वृष्टिर्ममोपरि न जातुचित् । युष्माकमिति शैलेन्द्रान् हसर्ताव स्वतंजसा ॥ २२ ॥ वर्षस्वभावे कृदिले जलाक्ये जलधिप्रिये । रगुहास्यादिति नद्यौ योऽवमीदिति जुगुप्त्या ॥ २३ ॥ देवविद्याधरेः सेव्यः सदा स्वाश्रयवर्तिभः । सर्वेन्द्रियसुलस्थानमेष चिक्रणमन्वगान् ॥ २४ ॥ अपाच्यां चक्रवालन्तं प्रश्रेण्यां रथनुपुरम् । अस्वलाकमिव व्योम कुर्वेनी तत्र केतुभिः ॥ २५ ॥ वर्षन्तो रत्नशलेन या पयोधरचुन्विना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्बृद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ वर्षन्ते यत्र धर्मार्थकामाः संहर्पणादिव । यस्यां द्रिद्रशब्दस्थ बाहरङ्गार्थनिक्कृतिः ॥ २७ ॥

यहका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हों वह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी है।। ११-१४।। इस प्रसार बक्ता, श्रोता और धर्मकथाके प्रथक प्रथक लक्षण कहे। अब इसके आगे शान्तिनाथ भगवान्का विस्तृत चित्र कहता हूँ॥ १५॥

श्रयानन्तर—जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है श्रीर लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके बड़े शोभायमान वस्त्र हैं ऐसे जम्बूडीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाको धारण करनेवाता, छह खण्डों से सुशाभित, लवणसमुद्र नथा हिमवान् पर्वतके मध्यमें स्थित भरत नामका एक अभीष्ट जेन्न है ।। १६-१७ ।। वहाँ भागभूमिमें उत्पन्न होने वाले भागोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भाग. तीर्थंकरोंका ऐश्वर्य श्रीर श्रघातिया कर्मोंके भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती है इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ट कहते हैं। उस नेत्रमें एरावत नेत्रके समान वृद्धि श्रीर ह्वासंके द्वारा परिवर्तन होता रहता है।। १८-१६।। उसके ठीक वीचमें भरतदेत्रका श्राधा विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्ध पर्वत सुशाभित होता है जो कि उड्डवल यशके समूहके समान जान पड़ता है।। २०।। अथवा चाँदीका बना हुआ वह विजयार्ध-पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुन्ना है ऐसी पृथिवी रूपी खीका इकट्टा हुआ माना हास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमार ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती हैं और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पर्वत अपने तेजसे सुमेरु पर्वतोंकी मानो हॅसी ही करता रहता है।।२२।। ये निदयाँ चक्रल स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं, जलसे ( पश्रमें जड़-मूर्खोंसे ) ऋाट्य-सहित हैं, और जलिध-समुद्र ( पश्लमें जडिध-मूर्ख ) की प्रिय हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गङ्गा-सिन्धु इन दो निदयोंको अपने गुहारूपी मुखसे वमन कर दिया था।। २३।। यह पर्वत चक्रवर्तीका श्रनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंसे सदा सेवित था श्रौर समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था।। २४।। उस विजयार्थ पर्वत-की दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकाओंसे आकाशको सानो बलाकात्र्योंसे सहित ही करती रहती है।। २५।। वह मेघोंको चूमने वाले रत्नमय कोटसे घिरी हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रज़की वेदिकासे घिरी हुई जम्बृद्वीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ बहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्षसे बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं

१ वा ऐश्यं ऐश्वयंम् । २ ग्रहास्यादिति स्त । ३ स्वर्गकोक सा ।

प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गमैः । पदार्थानां परिक्षेव गोपुरैर्यावमासते ॥ २८ ॥ अशीलभूवणा यत्र न सन्ति कुलयोषितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २९ ॥ ज्वलनादिजटी तस्याः पतिः खगपतिः कृती । मणीनामिव वाराशिर्गुणिनामाकरोऽभवत् ॥ ३० ॥ प्रतापाद्विद्विषो यस्य मम्लुर्वार्कस्य पछ्नवाः । वृष्ट्याऽवर्द्धन्त वल्लयों वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥ प्रतापाद्विद्विषो यस्य मम्लुर्वार्कस्य पछ्नवाः । वृष्ट्याऽवर्द्धन्त वल्लयों वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥ तेन स्थाने यथाकालं शालयो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफलन् बहुभोगतः ॥ ३२ ॥ अतीतान् विश्वभूपेशान् सङ्ख्याभेदानिवोत्तरः । गुणस्थानकष्विद्धभ्यां विजित्य स महानभृत् ॥ ३३ ॥ अभयायश्वासिद्धित्वाद् दैवपौरुषयोगतः । १कोपद्वयव्यपेतत्वात्तन्त्रावार्पावमर्शनात् ॥ ३४ ॥ शक्तिसद्धयनुगामित्वाधोगक्षेमसमागमात् । यद्गुणानुगुणत्वाश्व तद्वाज्यमुदितोदितम् ॥ ३५ ॥ शक्तिसद्धयनुगाजिताशेषवेगिविद्याधराधिपा । स्वनेगविद्यया प्रोद्यद्विद्युत्वेतिद्विद्युतिः ॥ ३५ ॥ वायुनेगाजिताशेषवेगिविद्याधराधिपा । स्वनेगविद्यया प्रोद्यद्विद्युत्वेतिद्विद्युतिः ॥ ३५ ॥ सस्य व्रवर्गानिष्यये सा विश्वगुणभूपणा । भूता पुरुपकारस्य सदैवस्येव शेमुपी ॥ ३८ ॥ प्रतिपञ्चन्द्वरेखेव सा सर्वजनसंस्तृता । द्वितीयेव धरारका भोग्या तेन स्वपौरुवात् ॥ ३९ ॥ लक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यथायि विविधद्विका । तत्य्रेमप्रेरणारोन वा लभ्ये न करोति किम् ॥ ४० ॥

दिखाई देता था-सदा छुपा रहता था।। २७।। जिस प्रकार अन्य मतावलिनवयोंके लिए दुर्गम-कठिन प्रमाण, नय, नित्तेप अौर अनुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थीकी परीक्षा सुशोभित होती है उसी प्रकार शब्बुओं के लिए दुर्गम-दुःखसे प्रवेश करनेक योग्य चार गोपुरीसे वह नगरी सुशोभित हो रही थी।। २८।। जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की विद्यामें अचारित्र—असंयमका उपदेश देनेवाले वचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूपणसे रहित कुलवर्ता क्षियाँ नहीं थीं।। २६॥ ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त दुशल था श्रीर जिस प्रकार मणियोंका आकर-खान समुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योंका त्र्याकर था।। ३०।। जिस प्रकार सूर्यके प्रतापसे नये पत्ते मुरक्ता जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरक्ता जाते थे-कान्ति हीन हो जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी।। ३१।। जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते थे।। ३२।। जिस प्रकार ऋागेकी संख्या पिछली संख्याओं से बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओंको ऋपने गुणों ऋार स्थानोंसे जीतकर वड़ा हुऋा था ॥३३॥ उसकी समस्त सिद्धियाँ देव और पुरुषार्थ दोनोंके आधीन थीं, वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा श्रादि बाह्य प्रकृतिके क्रांधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति और प्रमुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे उसे सदा योग और चेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विष्रह यान आदि छह गुणोंकी ऋनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था।। ३४-३५।।

उसी विजयार्ध पर द्युतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके वायुवंगा नामकी पुत्री थी। उसने अपनी वेग विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंको जीत लिया था। उसकी कान्ति चमकनी हुई बिजलीके प्रकाशको जीतने वाली थी॥ ३६-३०॥ जिस प्रकार माग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा राजा ज्वलनजटीकी त्रिवर्गसिद्धिका कारण हुई थी॥ ३६॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान वह सब मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी। तथा अनुरागसे भरी हुई द्वितीय भूमिके समान वह अपने ही पुरुषार्थसे राजा ज्वलनके भोगने योग्य हुई थी॥ ३६॥ वायुवेगाके प्रेमकी प्रेरणासे ज्वलन-

१ कोपोदयव्यपेतत्वात्तत्रा-ल० ।

कीलीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सैकपतिः सती । भूपतेश्रेकभार्यत्वं प्रेमाधिक्याज्ञगुर्जनाः ॥ ४९ ॥ रूपादिगुणसम्पित्तस्याः किं कथ्यते पृथक् । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमानुर्पा ॥ ४२ ॥ दयावबोधयोमोंक्ष इव स्नुस्तयोरभृत् । अर्वकीतिः स्वकीत्यांभाप्रभासितजगत्त्रयः । ॥ ४३ ॥ नीतिविक्रमयोर्ष्वस्मारित सर्वमनोहरा । स्वयम्प्रभाभिधानाऽऽसीत्प्रभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥ मुखेनाम्भोजमिक्षम्यामुत्पलं मणिद्पैणम् । त्विपा कान्त्या विधुं जित्वा बभौ सा भूपताकया ॥ ४५ ॥ उत्पक्षं यौवनं तस्यां छतिकायां प्रस्नवत् । खगकामिषु पृष्पेषुज्वरश्चोत्थापितस्त्रया ॥ ४६ ॥ भाषाण्डुगण्डभाभासिवक्त्रछोलिवछोषना । मध्याङ्गकादर्यसम्भृतसम्भान्त्येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥ सन्यया रोमावली तन्वी हरिनीलरुचिछ्यभात् । आरुरुश्चरिवोद्धत्या नुङ्गपीनधनस्तनौ ॥ ४८ ॥ भनालिहमनोजापि व्यक्ततिक्रयेव सा । सम्पन्नयौवनेनैव जनानामगमदृद्दसम् ॥ ४९ ॥ भथान्येद्यर्जगङ्गन्दनाभिनन्दनचारणौ । स्थितौ मनोहरोद्याने ज्ञात्वा पितनिवेदकात् ॥ ५० ॥ सम्यद्रश्चनमादाय दानदीलादि वादरात् । प्रणम्य चारणौ भक्त्या प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम् ॥ ५२ ॥ सम्यद्रश्चनमादाय दानदीलादि वादरात् । प्रणम्य चारणौ भक्त्या प्रत्येत्य प्राविशत्पुरम् ॥ ५२ ॥ स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायेकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्छानतनुरभ्यर्च्यं वाहतः ॥ ५३ ॥ स्वयम्प्रभापि सद्धर्मं तत्रादायेकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्छानतनुरभ्यर्च्यं वाहतः ॥ ५३ ॥

जटीने अनेक ऋद्भियोंसे युक्त राजलद्मीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो ठीक ही है क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥ ४० ॥ वड़ कुलमें उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पतिव्रताके एक पतिव्रत था और प्रेमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीव्रत था ऐसा लोग कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजर्टाकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका पृथक् पृथक् क्या वर्णन किया जावे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्झानके मोक्ष होता है उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीतिकी प्रभासे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाला अर्क्कार्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुन्ना ।। ४३ ।। जिस प्रकार नीति त्र्यौर पराक्रमके लद्दमी होती है उसी प्रकार उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो ऋर्ककीर्तिके साथ इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढ़ती है। ४४॥ वह मुख-से कमलको, नेत्रोंसे उत्पलको, आभासे मिएमय दर्पणको श्रीर कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी माना भोंहरूप पताका ही फहरा रही हो ॥ ४५ ॥ लतामें फूलके समान ज्योंही उसके शरीरमें यौवन उत्पन्न हुन्ना त्योंही उसने कामी विद्याधरोंमें कामज्वर उत्पन्न कर दिया।। ४६ ।। कुछ कुछ पीले श्रोर सफेद कपालोंकी कान्तिसे सुशाभित सुखमण्डल पर उसके नेत्र बड़े चक्कल हा रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके टूट जानेके भयसे ही नेत्रोंको चञ्चल कर रही हो ॥ ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उञ्चलकर ऊँच स्थल स्रोर निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो ॥ ४८ ॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था तथापि प्राप्त हुए यौवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर हो रही थी ॥ ४६ ॥

ऋथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन श्रौर नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें श्राकर विराजमान हुए। उनके श्रागमनकी खबर देनेवाले वनपालसे यह समाचार जानकर राजा चतुरङ्ग सेना, पुत्र तथा श्रान्तःपुरके साथ उनके समीप गया। वहाँ वन्दना कर उसने श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े श्रादरसे सम्यग्दरीन तथा दान शील श्रादि ब्रत प्रहण किये, तदनन्तर भिक्तपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंको प्रमाण कर वह नगरमें वापिस श्राग्या।। ५०-५२।। स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया। एक दिन उसने पर्षके समय

१ दिगन्तरः स० ।

तत्पादपङ्कजन्नरुपापविश्रां पापहां स्रजम् । चित्रां पित्रेऽदित द्वाम्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥ ५४ ॥ तामादाय महीनाथो भक्त्यापश्यत्स्वयम्प्रभाम् । उपबासपरिश्रान्तां पारयेति विसर्ज्यं ताम् ॥ ५५ ॥ योवनापूर्णसर्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै द्येयमित्येवमात्मन्येव वितर्कयन् ॥ ५६ ॥ ेमन्त्रिवर्गं समाहूय प्रस्तुतार्थं न्यवेदयत् । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम् ॥ ५७ ॥ अमुस्मिन्तुशरश्रेण्यामलकाल्यापुरेशितुः । मयुर्ग्रावसंज्ञस्य प्रिया नीलाञ्जना तयोः ॥ ५८ ॥ अश्वर्प्राचोऽप्रिमो नीलरथः कण्ठान्तनीलसु । वज्राख्यातास्त्रयः सर्वेऽप्यभूवन् पञ्च सूनवः ॥ ५९ ॥ अश्वप्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते ग्रीवाङ्गदचूडान्तरत्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥ शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य हरिश्मश्रः श्रताम्बुधिः । शतबिन्दुश्च नैमित्तिकोऽप्टाक्वनिपुणो महान् ॥ ६१ ॥ इति सम्पूर्णराज्याय खगश्रेणीद्वयेशिने । अश्वजीवाय दातस्या कन्येत्येतद्विचारयन् ॥ ६२ ॥ अस्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिम् । इदं बहुश्रुतोऽवोचदुत्तरं स्वमनागतम् ॥ ६३ ॥ स्वाभिजात्यमरोगत्वं क्यः शीरुं श्रुतं वपुः । छक्ष्मीः पक्षः परीवारो वरे नव गुणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥ अश्वप्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम् । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तद्गुणान्वितः॥६५॥ राजा सिंहरथः रूपातः पुरे गगनवछभे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराट् ॥ ६६ ॥ अरिअयाख्यस्त्रिपुरे लगेशो ललिताङ्गदः । कनकादिरथो विद्याकुशलोऽश्वपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ महारत्नपुरे विश्वलगार्थाशो धनञ्जयः । कन्यैष्वेकतमायेयं ट्रानब्येति विनिश्चितम् ॥ ६८ ॥ अवधार्य वचस्तस्य विचार्य श्रतसागरः । स्मृतिचक्षुरिमां वाचं व्याजहार मनाहराम् ॥ ६९ ॥

डपवास किया जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया। उसने ऋह्त भगवानकी पूजा की तथा उनके चरण-कमलोंके संपर्कमे पत्रित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे मुककर दोनों हाथोंसे पिताके लिए दी।। ५३-५४।। राजाने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली। और उपवासमे थकी हुई स्वयंप्रभाकी श्रोर देख, 'जात्रों पारण करो' यह कर उसे विदा किया ॥ ५५ ॥ प्रत्रींक चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनमं परिपूर्ण समस्त अङ्गोंसे सुन्दर है ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिये।। ५६।। उसने उसी सयय मन्त्रियर्गको बुलाकर प्रकृत बात कही, उसे मुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्रय कर वोला।। ५७।। कि इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीके राजा मयूर्याव हैं, उनकी स्त्रीका नाम नीलाञ्जना है, उन दोनोंके अश्वष्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ त्र्योर वज्रकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं। इनमें **घरवगीव सबसे बड़ा है।। ५८-५६।। अ**श्वर्यावकी स्त्रीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रब-प्रीव, रताङ्गद, रत्नचृढ तथा रत्नरथ आदि पाँच सौ पुत्र हैं। शास्त्रज्ञानका सागर हरिश्मश्र इसका मंत्री है तथा शतविन्दु निमिन्नज्ञानी है-पुराहित है जा कि अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानमें अतिशय निपुण है।। ६०-६१।। इस प्रकार ऋरवयीव सम्पूर्ण राज्यका अधिपति है और दोनों श्रेणियोंका स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये ॥ ६२ ॥ इसके वाद सुश्रृत मंत्रीके द्वारा कही हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजामे अपने हृद्यकी बान कहने लगा। वह बोला कि सुश्रुत मंत्रीने जा कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाङ्कित बात विचारणीय है। कुलीनता, त्रारोग्य, त्रवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लद्दमी, पश्च और परिवार, वर के ये नी गुण कहे गये हैं। अरवधीवमें यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, श्वतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्यांक समान हो और गुण अश्वपीवके समान हों, खोजना चाहिये ॥ ६३-६५ ॥ गगनवह्नभपुरका राजा चित्रस्थ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मस्य रहता है. चित्रपुरका स्वामी अरिञ्जय है। त्रिपुरनगरमें विद्याधरोंका राजा ललिताङ्गद रहता है, अश्व-पुरका राजा कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल हैं, अौर महारत्नपुरका राजा धन अय समस्त विद्याधरोंका स्वामी है। इनमेंसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यह निश्चय है।। ६६-६८।। बहुश्रतके

१ नृपवर्ग ग०।

कुकारोग्यवयोक्ष्पाणुपेताय यदीज्यते । दातुं कन्या मया किश्चिदुज्यते श्रूयतां मनाक् ॥ ७० ॥ पुरं सुरेन्द्रकान्तारसुदक्श्रेण्यां तदीश्वरः । मेघवाहननामास्य प्रियासून्मेधमालिनी ॥ ७३ ॥ तयोविंगुत्प्रभः स्नुउयोतिर्मालामला सुता । खगाधीशो ननन्दाभ्यामिवायेन धिया च सः ॥ ७२ ॥ सिद्धकूटमगात्स्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र दृष्ट्वाऽर्वाधज्ञानं वरधर्माख्यचारणम् ॥ ७३ ॥ विन्दित्वा धर्ममाकण्यं स्वस्नोः प्राक्तनं भवम् । पप्रच्छ श्र्णु विद्याभृत्पणिधायेति सोऽव्यति ॥ ७४ ॥ हिपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्दराकृतिः ॥ ७५ ॥ सृनुविंजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फलितं चृतं वने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ विफलं तत्ससुद्भृतवैराग्यः पिहिताश्रवात् । गुरो सहस्त्रेभूपालेश्वतुभिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥ प्रान्ते माहेन्द्रकलपेऽभूद्विमाने चक्रकाह्मये । सप्ताविधजीवितो दिव्यभोगांस्तत्रान्वभूष्विरम् ॥ ७८ ॥ ततः प्रच्युत्य स्नुस्तेऽजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छृतम् ॥ ७८ ॥ तस्मै वरगुणैः सर्वैः पूर्णायेयं प्रदीयताम् । ज्योतिर्मालां च गृह्णीम सपुण्यामकर्कितिये ॥ ८० ॥ हित तद्वचनं श्रुत्वा सुमितर्मिनिवत्तमः । कन्यां सग्पार्थयन्तेऽभी खगाधीशाः पृथक् गृथक् गृथक् ॥ ८१ ॥ तस्माञ्चारमे प्रदातक्या बहुवैरं भवेत्ततः । स्वयंवरविधः श्रेयानित्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥ तदंवानुमनं सर्वेस्ततः सग्पज्य मन्त्रिणः । विसर्ज्यं लेचराधीशः सिम्भक्षश्रोन्संक्तम् ॥ ८१ ॥

वचन हृदयम धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रुत नामका तीसरा मन्त्री निम्नाङ्कित मनोहर वचन कहने लगा।। ६६॥ यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदिसे सिहत वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मैं कुछ कहता हूं उसे थोड़ा मुनिये॥ ७०॥

इसी विजयार्ध पर्वनकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका तगर है उसके राजाका नाम मेघवाहन है। उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है। उन दोनोंके विद्युत्रभ नामका पुत्र और ज्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है। खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र-पुत्रियोंसे ऐसा समृद्धिमान-सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धिसे होता है। अर्थान् पुत्र पुण्यके समान था और पुत्री वृद्धिके समान थी।।७१-७२।। किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट गया था। वहाँ यरधर्म नामके अवधिज्ञानी चारणऋद्धिधारी मुनिकी बन्दना कर उसने पहले तो धर्मका स्वरूप सुना और वादमें अपने पुत्रके पूर्व भव पृत्रे। मुनिने कहा कि है विद्याधर! चित्त-लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ।। ७३-७४।।

जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें वत्सकावती नामका देश हैं उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है वहाँ मन्दर श्राकार वाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था।। ७५।। जयसेना स्त्रीके उदरसे उत्पन्न हुन्त्रा विजयभद्र नामका इसका पुत्र था। उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान-में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्षको फलरहित देखा। यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितास्तव गुरुसे चार हजार राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया ।। ७६-७७ ।। आयुके अन्तमें माहेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की आयु-बाला देव हुआ। वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभाग करता रहा ॥ ७८॥ वहाँसे च्यूत-होकर यह तुम्हार। पुत्र हुआ है और इसी भवसे निर्वाणको प्राप्त होगा। श्रुतसागर मन्त्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं यह सब मैंने सुना है।। ७६।। इस प्रकार विद्युत्प्रभ वरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बहिन ज्योतिर्मालाको हमलोग अर्ककीर्तिके लिए स्वीकृत करें।। ८०।। इस प्रकार श्रुतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमिति नामका मन्त्री बोला कि इस कन्याको पृथक-पृथक् अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्प्रभको कन्या नहीं देनी चाहियं क्योंकि एसा करनेसे बहुत राजाओं के साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी समभसे तो स्वयंवर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया।। ८१-८२।। सब लोगोंने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब मन्त्रियोंको विदा कर दिया श्रीर संभिन्नश्रीत नामक

स्वयस्प्रभायाः करचेतोवसुभो भवतेति तस् । अपृच्छत् स पुराणार्थवेदीस्थं प्रत्युवाच तम् ॥ ८४ ॥ गुरु: प्रथमचक्रेशं प्राकपुराणनिरूपणे । आदिकेशवसम्बद्धमित्यवोचत्कथान्तरम् ॥ ८५ ॥ द्वीपेऽस्मिन पुष्कलावत्यां विषये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्या मधुके वने ॥ ८६ ॥ पुरुत्वा वनाधीशो मार्गभष्टस्य दर्शनात् । मुनेः सागरसेनस्य पथः सञ्चितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ मद्यमांसनिवृत्तेश्च कृतसौधर्मसम्भवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत् ॥ ८८ ॥ मरीचिरेष दुर्मार्गदेशनानिस्तश्चिरम् । भान्त्वा संसारचकेऽस्मिन् सुरम्यविषये पुरम् ॥ ८९ ॥ पोदनाक्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तन्जो मृगावत्यां त्रिपृष्टांऽस्य भविष्यति ॥ ९० ॥ मग्रजोऽस्यैव भदाया विजयो भविता सुतः। तावेतौ श्रेयसस्तीर्थे इत्वाऽश्वगीवविद्विषम् ॥ ९१ ॥ त्रिखण्डराज्यभागेशौ प्रथमौ बलकेशवौ । त्रिपृष्टः संस्तौ भान्त्वा भावी तीर्थंकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥ भवतोऽपि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवात् । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबङीशितुः ॥ ९३ ॥ त्रिप्रष्ठाय प्रदातन्या त्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहत्रीं कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥ तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चित्येतद्नुष्ठेयमादितीर्थंकरोदितम् ॥ ९५ ॥ इति तद्वचनं चिरो विधाय तमसौ मुदा । नैनितिकं समायुज्य रथनुपुरभूपतिः ॥ ९६ ॥ सुदत्तिन्द्रनामानं सुरुखोपायनान्वितम् । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणेशदा ॥ ९७ ॥ स्वयम्प्रभापतिर्भावी ब्रिष्ट्रष्ट इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदिन्वैतज्जयगुप्तान्पुरैव सः ॥ ९८ ॥ खचराधिपद्तं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृह्य ससन्मानं वने पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥

निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंप्रभाका हृदयबहुभ कीन होगा १ पुराणोंके ऋर्यको जाननेवाले निमित्त-ज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ५३-५४ ॥ वह कहने लगा कि भगवान ऋषभदेवने पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्तीसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी। जो इस प्रकार है—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह ज्ञेत्रमें एक पुण्कलावती नामका देश है उसकी पण्डरीकिणी नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरुष्वा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक दिन मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें ही पुण्यका संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर दिया। इस पृण्यके प्रभावसे वह सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुआ और वहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी स्त्रांके मरीचि नामका पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर सरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापित महाराजकी मृगावती रानीसे त्रिष्टुष्ट नामका पत्र होगा ॥ =५-६०॥ उन्हीं प्रजापित महाराजकी दृसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पुत्र होगा जो कि त्रिप्रप्रका बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें ऋश्वर्याव नामक शत्रको मार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे। त्रिपृष्ठ संसारमें भ्रमण कर अन्तिम तीर्थंकर होगा ।। ६१-६२ ।। आपका भी जन्म राजा कच्छके पुत्र निमके बंशमें हुआ है अतः बाहुबली स्वामीके वंशमें उत्पन्न होनेवाले उस त्रिपृष्ठके साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥ ६३ ॥ इसलिए तीन खण्डकी लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिपृष्ठके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्याण करने वाली कन्या उसका मन हरण करनेवाली हो ॥ ६४ ॥ त्रिपृष्टको कन्या देनेसे आप भी समस्त विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान् आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर श्रापको यह श्रवश्य ही करना चाहिय ।। ६५ ।। इस प्रकार निमित्तज्ञानीके वचनों की हृदयमें धारण करण कर रथनूपूर नगरके राजाने बड़े हर्षसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी ॥ ६६ ॥ श्रीर उसी समय उत्तम लेख और मेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापित महाराजके पास भेजा ॥ १७॥ 'यह त्रिपृष्ठ स्वयंप्रभाका पति होगा' यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानीसे पहले ही जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दृतका, पुष्पकरण्डक

स दूतो राजगेहं स्वं सम्प्रविश्य समागृहे । निजासने समासीनः प्रामृतं सविवापितम् ॥ १०० ॥ विलोक्य रागाद् भूपेन स्वानुरागः समिपतः । प्रामृतेनैव तुष्टाः स्म इति वृतं प्रतोषयन् ॥ १०१ ॥ श्रिश्रिष्टिः कुमाराणां वरिष्टः कन्ययाऽनया । स्वयम्प्रभाल्यया लक्ष्म्येवाद्यालक्कृतियतामिति ॥ १०२ ॥ श्रुत्वा यथार्थमस्याविर्भृतद्विगुणसम्मदः । वाचिकं च समाकण्यं सुजाप्राकान्तमस्तकः ॥ १०२ ॥ स्वयमेव लगाधीशः स्वजामातुर्महोद्यम् । इमं विधातुमन्यक्व सिचन्तस्तक्र के वयम् ॥ १०४ ॥ इति दृतं तदायातं कार्यसिद्ध्या प्रसाधयन् । प्रपुष्य प्रतिदत्तं च प्रदायाञ्च व्यस्क्रयत् ॥ १०५ ॥ स दृतः सत्वरं गन्वा रथन्पुरनायकम् । प्राप्य प्रणम्य कल्याणकार्यसिद्धं व्यजिङ्गपत् ॥ १०६ ॥ तच्छृत्वा लेचराधीशः प्रप्रमोदप्रचोदितः । न कालहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वतः ॥ १०७ ॥ महाविभृत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाह्मयम् । उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छदमुत्सुकम् ॥ १०८ ॥ केनुमालाचलहोभिराह्मयद्वतिसम्भमात् । प्रतिपातः स्वसम्पत्त्या महीशः प्राविशन्मुदा ॥ १०९ ॥ पविशय स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्राप्तपापूर्णकाचारप्रसक्कहृदयाननः ॥ १०० ॥ विवाहोचितविन्यासैस्त्रिताशेपभृतलः । स्वयस्प्रभां प्रमां वान्यां त्रिपृष्टाय प्रदाय ताम् ॥ १११ ॥ सिहाहिविद्विद्वाहिन्यौ विधे साधयितुं द्दौ । ते तत्र सर्वे सम्भूय व्यगाहन्त सुखान्त्रधिम् ॥ ११२ ॥ इतोऽश्वप्रीयचक्रशो विनाशिपञ्चनः पुरे । उत्पातिक्विविधः प्रोकः सद्यः सममुद्वयौ ॥ ११३ ॥ अभृतप्त्रं तं दृष्ट्वा सहसा भीतिमान् जनः । पल्योपमाप्टभागावशेषे वा भोगमूभुवः ॥ ११४ ॥

नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ ६८--६६ ॥ महाराज उस दृतके साथ अपने राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब सभागृहमें राजसिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दूतके द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की। राजाने उस भेंटको बड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया श्रीर दतको सन्तृष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तृष्ट हो गये ॥ १००-१०१ ॥ तदनन्तर दृतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिष्टुप्त समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ है श्रातः इसे लच्मिके समान स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज मुशोभित किया जावे । इस यथार्थ सन्देशको सुनकर प्रजापति महाराजका हुप दुगुना हो गया। वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज हैं ? ।। १०२--१०४।) इस प्रकार उस समय आये हुए दृतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ ही बिदा कर दिया।। १०५।। वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रथनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होनेकी खबर दी।। १०६।। यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि 'इस कार्यमें विलम्ब करना योग्य नहीं हैं' यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट-बाटसे पो इनपुर पहुँचा । उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्दनका छिड़काव किया था, सब जगह उत्पुकता ही उत्पुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाश्चोंकी पंक्ति रूप चक्रल भुजात्र्योंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। महाराज प्रजापतिने अपनी सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमें प्रवेश किया॥ १०७-॥ १०६ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापितने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहनेके योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये ॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त पृथिवी तलको सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिपृष्ठके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहवाहिनी श्रीर गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने लगे ।।१११-११२।। इधर अश्वमीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ हाने लगे।। ११३।। जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका

१--- मत्यन्त ख० |- मन्यच क०, ग०, घ० |

असमीवश सम्भान्तः समन्त्रं पृष्टवान् पृथक् । शतिबन्दुं निमित्तिः किमेतदिति तत्फलम् ॥ ११५ ॥ येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रमः । अहारि प्राभृतं येन त्वां प्रति प्रहितं हठात् ॥ ११६ ॥ रथन्पुरनाथेन भवधोग्यं प्रदायि च । यस्मै खीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ तत्स्यकमिदं सर्वं कुर्वेतस्य १ प्रतिक्रियाम् । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि लगाधिपः ॥ ११८ ॥ अरेगंदस्य चात्मज्ञः प्रादुर्भावनिषेधनम् । विद्याति तदस्याभिविस्मृतं सस्मयेर्मृथा ॥ ११० ॥ इदानीमप्यसौ दुष्टो युष्माभिरविलम्बतम् । विषाक्रुरवदुच्छेय इत्यवादीत्स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥ तंऽपि तत्सर्वमन्विष्य स्वगृद्धहितैश्वरैः । नैमित्तिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिहवधादिकम् ॥ १२१ ॥ त्रिपृष्टो नाम द्रिष्टः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाकम्य विक्रमाद्विजिगीपतं ॥ १२२ ॥ परीक्षितच्यः सोऽस्मासु कीद्दश इति दक्षिणैः । द्तैरिति लगाधीशमवोचन्मन्त्रिणः पृथक् ॥ १२३ ॥ तदाकण्यं तदैवासौ विन्तागतिमनोगती । दृतौ सम्प्रेपयामास त्रिपृष्टं प्रति विद्वरौ ॥ १२४ ॥ गत्वा तौ स्वागितं पूर्वं निवेद्यानुमतौ नृपम् । दृष्ट्वा यथोचितं दत्वा प्राभृतं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥ अश्वप्रीवेण देवेन त्वमद्याज्ञापितोऽस्यहम् । रथावर्त्ताद्वमेष्ट्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥ आवां त्वामागतौ नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकम् । आगन्तस्यं त्वयेत्युचैक्ष्यतुः सोऽपि कोपवान् ॥ १२७ ॥ अश्वप्रीवाः कर्यावाः क्रोख्यावास्तथपरे । दृष्टाः क्रमेलक्यीवा नाप्वीं नः स्वरयनाम् ॥ १२० ॥ इत्याह तौ च कि युक्तमवमन्तुं लगेश्वरम् । विश्वक्रपसमभ्यर्च्यं तं भवत्पक्षपातिनम् ॥ १२९ ॥

श्राठबाँ भाग बाकी रहने पर नह नई बातोंका देखकर भागभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातोंको देखकर वहांके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ अश्ववीव भी घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तमें शातविन्दु नामक निमित्तज्ञानीमें 'यह क्या है 🎌 इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा ॥ ११५ ॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है. जिसने तुम्हारं प्रति भेजी हुई भेंट जबर्दस्ती छीन ली और रथनुपुर नगरके राजा ज्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य स्त्रीरत्न दे दिया है उससे आपको क्षोभ होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात उर्साके सूचक हैं। तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको हृदयमें रखकर श्रश्चप्रीव श्रपने मन्त्रियोंसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु श्रीर रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी ११८-११६॥ अब भी यह दृष्ट आप लोगोंके द्वारा विपके अंकुरके समान शीघ्र ही । छेदन कर देनेके योग्य है।। १२०॥ उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे हुए दृतोंके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली और निमित्तज्ञानीने जिन सिंहवध त्रादिकी वार्ते कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस पृथिवी पर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ ही वड़ा ऋहंकारी है। वह ऋपने पराक्रम से सब राजाओं पर आक्रमणकर उन्हें जीतना चाहना है।। १२१-१२२।। वह हम लोगोंके विषयमें कैसा है १--अनुकूल प्रतिकृत कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त-निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये मन्त्रियोंने ऐसा प्रथक-पृथक राजासे कहा ॥ १२३ ॥ उसी समय उसने उक्त वात सुनकर चिन्तागति और मनोगति नामके दो विद्वान दृत त्रिपृष्ठके पास भेजे ॥ १२४ ॥ उन दृतोंने जाकर पहले अपने श्रानेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी ।। १२५ ।। फिर कहने लगे कि राजा अश्वमीवने आज तुम्हें आज्ञा दी हैं कि मैं रथावर्त नामके पर्वत पर जाता हूँ त्र्याप भी त्र्याइये ।। १२६ ।। हम दोनों तुम्हें लेनेके लिए त्र्याये हैं । त्र्यापको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये। ऐसा उन दोनोंने जोरसे कहा। यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत कुद्ध हुआ और वहने लगा कि अधमीव (घोड़े जैसी गर्दनवाले) खरमीव, (गर्ध जैसी गर्दन वाले ) क्रीक्कमीव (क्रीक्क पक्षी जैसे गर्दन वाले ) और क्रमेलक मीव (कॅंट जैसी गर्दनवाले ) ये सब मैंने देखे हैं। हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे।।१२७-१२८॥ जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दृतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वमीव सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके इत्याहतुः खगेशोऽस्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेच्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यव्वविद्सौ ॥ १३० ॥ द्र्यादिदं न वक्तव्यमदृष्ट्वा चक्रवर्तिनम् । देहेऽपि न स्थितिर्भूमौ कः पुनः स्थातुमहृति ॥ १३१ ॥ इति श्रुत्वा वचो राज्ञा तयोश्रक्षेण वर्तितुम् । शिलोऽसौ कि घटादीनां कारकः कारकाप्रणीः ॥ १३२ ॥ तस्य कि प्रेक्ष्यमित्युक्तौ तौ सकोपाववोचताम् । कन्यारत्निमदं चिक्रभोग्यं कि तेऽध जीर्यते ॥ १३३ ॥ रथन्पुरराजाऽसौ ज्वलनादिजदी कथम् । प्रजापतिश्र नामापि सन्धत्ते चिक्रणि द्विषि ॥ १३४ ॥ इति सद्यस्ततो दृतौ निर्पत्य वृत्तगामिनौ । प्राप्याश्र्यप्रीवमानम्य प्रोचतुस्तद्विजृम्भणम् ॥ १३५ ॥ खगेश्वरोऽपि तत्श्रन्तुमक्षमो रूक्षवीक्षणः । भेरीमास्फालयामास रणप्रारम्भस्चिनीम् ॥ १३६ ॥ तद्यनिच्याप दिक्षान्तान् हत्वा दिग्दन्तिनां मदम् । चक्रवर्तिनि संकुद्धे महान्तः के न विश्यति॥१३७॥ चतुरङ्गबलेनासौ रथावर्तमगात् गिरिम् । पेतुरुत्काश्रचालैला दिश्च दाहा जज्ञिम्भरे ॥ १३८ ॥ प्रजापतिसुनौ चैतद्विद्वत्वा वित्तौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापाग्निभस्मिनारीन्थनोष्यौ ॥ १३९ ॥ उभयोः सेनयास्तत्र संप्रागः समभून्महान् । समक्षयात्तयोः प्रापदन्तकः समवर्तिताम् ॥ १४० ॥ युद्ध्वा चिरं पदानीनां वृथा कि कियते क्षयः । इति त्रिपृष्ठो युद्धार्थमभ्यश्वविमयिवान् ॥ ॥ १४९ ॥ इग्वप्रीवोऽपि जन्मान्तरानुबद्धोरुवेरतः । आच्छादयदनिकुद्धः शरवर्थैविरोधिनम् ॥ १४२ ॥ इश्वप्रतिनक्षकं न्यक्षपदन्तस्य । मायायुद्धं समारव्धौ महाविद्यावलोद्धतौ ॥ १४२ ॥ इश्वप्रवित्त वर्षे ह्रयप्रीवश्रकं न्यक्षपदन्त्वस्य । तदैवादाय तद्यीवामच्छद्दत् केशवः क्रुषा ॥ १४४ ॥

द्वारा पूजनीय है ऋार आपका पक्ष करता है। इसिलए उसका ऋपमान करना उचित नहीं है।।१२६॥ यह सुनकर त्रिपृष्ठने कहा कि वह खग अर्थान् पक्षियोंका ईश है—स्वामी है इसलिए पक्ष अर्थान् पंखोंमें चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहीं जाऊंगा।। १३०।। यह सुनकर दुतोंने फिर कहा कि अहंकारसे ऐसा नहीं कहना चाहिये। चक्रवर्तीके देखे विना शरीरमें भी स्थिति नहीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है ?।। १३१ ।। दूतोंके वचन सुनकर त्रिपृष्टने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिको बनाने वाला ( क्रुम्भकार ) कर्ना कारक है, उसका क्या देग्वना है ? यह सुनकर दृतोंको क्रोध आ गया । वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत जो कि चक्रवर्तिके भोगने योग्य है क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा ? स्त्रोर चक्रवर्नीके कुपित होने पर रथनृपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापित स्रपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह व दृत वहाँसे शीघ ही निकल कर अश्वयीवके पास पहुँचे श्रीर नमस्कार कर त्रिपृष्ठके वैभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३५॥ श्रहवप्रीव यह सब सुननेके लिए ऋसमर्थ हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी वजवा दी ।। १३६ ।। उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्टकर दिशाश्चोंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तीके कुपित होने पर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों।। १३७।। वह अश्वश्रीव चतुरङ्ग सेनाके साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुँ चा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, पृथिवी हिलने लगी और दिशाओं में दाह दोष होने लगे ॥ १३८ ॥ जिनका श्रोज चारों श्रोर फैल रहा है श्रीर जिन्होंने अपने प्रतापरूपी श्राग्नके द्वारा शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्राजपतिके दोनों पुत्रोंको जब इस बातका पता चला तो इसके संमुख आये ॥ १३६ ॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान् संग्राम हुआ । दोनों सेनाओंका समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता-मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था ।। १४० ।। चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिपृष्ठने सोचा कि सैनिकोंका व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वयीवके सामने आया।। १४१।। जन्मान्तरसे बँधे हुए भारी वैरके कारण अश्वयीय बहुत कुद्ध था त्रातः उसने बाण-वर्षाके द्वारा शत्रुको त्राच्छादित कर लिया।। १४२।। जब वे दोनों द्वन्द्व युद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए समर्थ न हो सके तब महा-विद्यात्र्योंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३ ॥ अश्वस्थीवने

१ निर्गम्य ।

तावर्षे विश्वसद्भावों त्रिष्ट्रविजयों विभू । मरताव्हिषिणत्येन भातः सम ध्वस्तविद्विषों ॥१४५॥ नृपेन्दैः लेचराधीद्यैन्तरेर्मागधादिमः । कृतामिषेकः सम्प्राप त्रिष्ट्रष्ठः पृष्ठतां क्षितेः ॥ १४६ ॥ आिष्रपत्यं द्वयोः श्रेण्योदिततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयम्प्रभाषित्रे न स्यात्कि श्रीमदाश्रयात् ॥१४०॥ असिः शङ्को धनुश्वकं शक्तिर्दण्डो गदाभवन् । रत्नानि सस चक्रेशां रिश्वतानि मरुद्रणैः ॥ १४८ ॥ रत्नाला हृष्ठं भास्तद्वामस्य मुश्चलं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभू तुर्भाविनिर्वृतेः ॥ १४९ ॥ देन्यः स्वयंप्रभामुख्याः सहस्वाण्यस्य षोढशः । बलस्याष्ट्रसहस्राणि कुलक्षपगुणान्विताः ॥ १५० ॥ अर्वश्वीतैः कुमारस्य ज्योतिर्मालां लगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाप्रहीत् ॥ १५२ ॥ तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुता । प्रतिपचन्द्रयोः श्रुक्तपक्षरेतेव चैन्द्रवी ॥ १५२ ॥ विष्णोः स्वयम्प्रभायां च सुतः श्रीविजयोऽजनि । ततो विजयभदाख्यः सुता ज्योतिःप्रभाद्वया ॥१५३ ॥ प्रजापतिमहाराजः भूरिप्राप्तमहोदयः । कदाचिजातसंवेगः सम्प्राप्य पिहिताश्रवम् ॥ १५४ ॥ आदाज्ञैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽशेषपरिग्रहम् । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥ बाह्येतरिष्ठ्वभेदतपस्यविरतोद्यमः । चिरं तपस्यन् सिद्वत्तमायुरन्तं समादधत् ॥ १५६ ॥ मिथ्यात्वं संयमाभावं प्रमादं सक्षायताम् । वैश्वेवस्यं स सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्यसः क्रमात् ॥ १५७ ॥ क्षेत्रतेष्ठिषद्वा राज्यं दस्वाऽकंकीतीये । निर्प्रन्यरूपमापको जगक्तन्दनर्साक्को ॥१५८ ॥ अयाचितमनदानमार्जवं त्यागमस्यृहाम् । क्षोधादिहापनं ज्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोऽन्वयात्॥१५९॥

चिरकाल तक यद्भकर शत्रुके सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिपृष्टने वही चक्र लेकर क्रांथसे उसकी गर्दन छेद डाली ।। १४४ ।। शत्रुत्रोंके नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ श्रीर विजय श्राधं भरत क्रेत्रका श्राधिपत्य पाकर सूर्य और चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे।। १४५।। भूमिगाचरी राजाओं, विद्याधर राजात्रों त्रीर मागधादि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे त्रिष्ट्रप्त नारायण पृथिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए ॥ १४६ ॥ प्रथम नारायण त्रिपृष्ठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं होता है ? ।। १४७ ।। असि, शङ्क, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे। देवोंके समृह इनकी रक्षा करते थे।। १४८।। रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार मोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्रके महारत थे।। १४६॥ नारायणकी स्वयंप्रभाको त्रादि लेकर सोलह हजार स्त्रियाँ थीं ऋौर बलभद्रकी कुलरूप तथा गुणोंसे युक्त ऋाठ हजार रानियाँ थीं।। १५०।। ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अर्ककीर्तिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या बड़ी विभृतिके साथ प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की ।। १५१ ।। अर्ककीर्ति और ज्योतिर्मालाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहिन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्त पक्षके पिहवाके चन्द्रमा-की रेखाएँ ही हों।। १५२।। इधर त्रिष्ट्रष्ठ नारायणके स्वयंत्रभा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ फिर, ज्योतिप्रभा नामकी पुत्री हुई ॥ १५३ ॥ महान् अभ्यद्यको प्राप्त हुए प्रजापित महाराजको कदाचित् वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहितास्त्रव गुरुके पास जाकर उन्होंने समस्त परिमह्का त्याग कर दिया श्रीर श्रीजिनेन्द्र भगवान्का वह रूप धारण कर लिया जिससे सुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है।। १५४-१५५।। छह बाह्य श्रीर छह श्राध्य-न्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापित मुनिने चिरकाल तक तपस्या की श्रीर त्रायुके श्रन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रम से मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकपा-यता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था-मोक्ष पद प्राप्त किया ॥ १५६-१५७ ।। विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अर्ककीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ।। १५८ ।। याचना नहीं करना. बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीजकी इच्छा नहीं रखना.

१ परिप्राप्त क॰, ख॰, ग॰, घ॰ । २ ऋ। कैवल्यं सयोगत्वं क॰, ख॰ ।

तेतो निःशेषमंहांसि निहत्य निरुपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगमत्परम् ॥ १६० ॥ त्रिपृष्ठो निष्द्रशरातिविजयो विजयानुगः । त्रिलण्डालण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभत ॥१६१॥ स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽभिततेजसः । स्वयंवरविधानेन मालामासम्जयद्गले ॥ १६२ ॥ अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्वश्वस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥ इत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्वबान्धवाः । स्वच्छाम्भःपूर्णसम्फुलसरसः श्रियमभ्ययुः ॥ १६४ ॥ आयुरन्तेऽविधस्थानप्राप्तेऽर्द्धभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम् ॥ १६५ ॥ द्रत्वा विजयभद्राय यौवराज्यपदं च सः । चिक्रशोकसमाकान्तस्वान्तो हन्तुमघद्विषम् ॥ १६६॥ सहस्रोः सप्तभिः सार्द्धं राजभिः संयमं ययौ । सुवर्णकुम्भमभ्येत्य सुनिमभ्यर्णनिर्वृतिः ॥ १६७ ॥ घातिकर्माणि निर्मृत्य कैवल्यं चोद्पाद्यत् । अभृत्निलिम्पसम्युज्यो व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥ तदाकर्ण्यार्ककीतिश्च निधायामिततेजसम् । राज्ये विपुलमत्याख्याचारणादगमत्तपः ॥ १६९ ॥ नष्टकर्माप्टकोऽभीष्टामसावापाष्टमीं महीम् । अनाप्यं नाम कि लक्तं व्यक्तमाशावधीरिणाम् ॥१७०॥ तयोरविकलप्रीत्या याति काले निराकुलम् । अस्त्रेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७१ ॥ कश्चिच्छाविजयाधीशं साशीर्वादः कदाचन । उपेत्य राजंश्चितं त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ ५७२ ॥ पोदनाधिपतेर्मूर्ष्नि पतितेऽतं।ऽहि सप्तमे । महाशिनस्ततश्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सन्वरम् ॥१७३ ॥ इत्यब्रवीत्तदाकर्ण्यं युवराजोऽरुणेक्षणः । वद कि पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ इति नैमित्तिकं दृष्टा प्राक्षीत्सोऽप्याह मूबि मे । रत्नवृष्टिः पतेत्साकमभिषेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥

कोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना और ध्यान करना—इन सब गुणोंको वे प्राप्त हुए थे।। १५६॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निर्दृन्द्व हुए। निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्त हुए।। १६०॥

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिष्टुष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ तीन खण्डकी अखण्ड पृथिवीके भौगोंका इच्छानुसार उपभाग करता रहा ॥ १६१ ॥ किसी एक दिन त्रिष्टपुने स्वयंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्योतिःप्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गलेमें वरमाला डलवाई ।। १६२ ।। अनुरागसे भरी सुनारा भी इसी स्वयंवरकी विधिसे श्रीविजयके बक्षःस्थल पर निवास करनेवाली हुई ।। १६३ ।। इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंक सम्बन्ध किये हैं ऐसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुद्धित सरोवरकी शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥ १६४ ॥ त्रायुके त्रान्तमें त्रार्थचकवर्ती त्रिष्ट्रप्त तो सातवें नरक गया त्रीर विजय बलभद्र श्री-विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयभद्रको युवराज वनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए उद्यत हुए। यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्तथा तथापि निकट समयमें मोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुवर्णकुम्भ नामक सुनिराजके पास जाकर सात हजार राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया।। १६५-१६७।। घातिया कर्म नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ऋौर देवोंके द्वारा पूज्य श्रनगारकेवली हुए ॥ १६८ ॥ यह सुनकर श्रककीर्तिने अमित-तेजको राज्यपर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया।। १६६॥ कुछ समय बाद उसने श्रष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिवांछित अप्रम पृथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कौन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अर्थात कुछ भी नहीं ।। १७० ।। इधर अमिततेज और श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका काल विना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था।। १७१।। किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय राजाके पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि है राजन ! मेरी बात पर चित्त लगाइये ॥ १७२ ॥ श्राज से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावन्न गिरेगा, अतः शीघ ही इसके प्रतीकारका विचार कीजिये।। १७३।। यह सुनकर युवराज कुपित हुन्ना, उसकी श्राँखें कोधसे लाल हो गई। वह उस निमित्तज्ञानीसे वोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा ? ।। १७४।। निमित्तक्षानीने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभि-

सावष्टम्भं वधः शुल्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्र न्वयाऽऽस्यतामस्मिकासने किब्बिदुच्यते ॥ १७६ ॥ किंगोत्रः किंगुरुर्क्षूहे किंशास्तः किंनिमित्तकः । किंनाम किंनिमिशोऽयमादेश इति पृष्टवान् ॥ १७७ ॥ कुण्डरूरूरूर्वात् । नम्ना सिहर्यो महान् । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥ तिष्ठुष्येण निमिशानि प्रवज्य हलिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥ अष्टाङ्गानि निमिशानि कानि किंरुक्षणानि चेत् । शृणु श्रीविजयायुष्मन् यथाप्रश्नं वर्वामि ते ॥१८०॥ अन्तरिक्षसभौमाङ्गस्वरुव्यञ्जनलक्षणः । छिन्नस्वप्मविभेदेन प्रोक्तान्यागमवेदिभिः ॥ १८९ ॥ तात्स्य्यात्साहचर्याद्वा श्र्योतिषामन्तरिक्षवाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुद्रयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥ जयः पराजयो हानिर्वृद्धर्यान्द्यात्वाक् । चन्द्रादिपञ्चभेदानामुद्रयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥ अङ्गप्रत्यानिद्भेदेन हानिवृद्ध्यादिबोधनम् । भूम्यन्तः स्थितरनादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥ अङ्गप्रत्यक्तसंस्पर्याद्विभेदानित्वस्त्रस्त्राम् । अङ्गकालश्र्योत्पञ्चग्रभाग्रुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥ स्वङ्गादिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥ श्रित्रस्त्रावित्रस्त्रकातित्रलक्ष्मवणादिभिः । न्यञ्जनं स्थानमानैश्य लाभालामादिवेदनम् ॥ १८७ ॥ श्रीवृक्षस्वस्तिकाव्यद्वाताङ्गगतलक्ष्मणैः । भौगैत्वर्यादिसम्प्राधिकथनं लक्षणं मनम् ॥ १८८ ॥ देवमानुषरक्षोविभागैवंक्रानुष्वाद्वा । मृषकादिकृतच्छेदैः छिन्नं तत्कलभाषणम् ॥ १८९ ॥ द्वमानुषरक्षोविभागोकस्वमसन्दर्शनानन्तृणम् । स्वमो वृद्धिवनाशादियाधात्म्यवभनं मतः ॥ १८० ॥

वेकके साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी ।। १७५ ।। उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहना हूँ ॥ १७६ ॥ कहा नो सही, आप-का गांत्र क्या है ? गुरु कीन है, क्या-क्या शाख आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निर्मित्त आप जानते हैं, श्चापका क्या नाम हैं ? और त्रापका यह आदेश किस कारण हो रहा है ? यह सब राजाने पूछा ।। १७७ ।। निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक वड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु हैं और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान हैं ॥ १०८ ॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है।। १७६।। अष्टाङ्ग निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या हैं ? यदि यह त्राप जानना चाहते हैं तो है आयुष्मन विजय ! तुम सुनी, मैं तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहता हूँ ॥ १८० ॥ त्रागमके जानकार त्राचार्योंने त्रान्तरिक्ष, भौम, त्राङ्ग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं ॥ १८१॥ चन्द्र, सूर्य, यह, नक्षत्र और प्रकीर्णक नारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका साहचर्य रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं। इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शांक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है उसे अन्तरिभ्रतिमित्त कहते हैं ।। १८२-१८३ ।। पृथिवीके जुदे-जुदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि वृद्धि त्र्यादिका बतलाना तथा पृथिवीके भीतर रखे हुए रत्न त्र्यादिका कहना सो भौमनिभिन्त है।। १८४।। श्रद्ध-उपाङ्कके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले शुभ-श्रश्मका निरूपण होता है वह अङ्ग-निमित्त कहलाता है।। १८५।।

मृदङ्ग स्थादि श्रचेतन स्रोर हाथी आदि चेतन पदार्थीके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट-श्रानिष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है।। १८६ ।। शिर मुख आदिमें उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न स्थथा घाव आदिसे किसीका लाभ स्थलाभ आदि बतलाना सो व्यञ्जन-निमित्त है।। १८७ ।। शरीरमें पाये जानेवाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक स्थादि एक सौ आठ लक्षणोंके द्वारा भोग ऐश्वर्य आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है।। १८८ ।। वस्न तथा शस्त्र आदिमें मूषक स्थादि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुष और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं।। १८६ ।। शुभ-श्रशुभके भेदसे स्वप्त दो प्रकारके कहे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना इत्युक्त्वा श्रुलिपासादिद्वाविक्तितपरीष हैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पश्चिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥ तत्र तन्मातुलः सोमक्षमां चन्द्राननां भ्युताम् । हिरण्यलोमासम्भूतां प्रीत्या मद्धां प्रदर्शवान् ॥ १९२ ॥ द्रव्यार्जनं पित्यज्य निमित्ताभ्यासतत्परम् । सा मां निर्दाक्ष्य निविण्णा पितृदत्तधनक्षयात् ॥ १९३ ॥ भोजनावसरेऽन्योधुर्धनमेतत्त्वद्जितम् । इति पान्नेऽक्षिपद्रोपान्मद्वराटकसञ्चयम् ॥ १९४ ॥ रिक्षितस्प्रिटेके तत्र तपक्षाभीषुसिक्षियम् (?) । कान्ताक्षिप्तकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९५ ॥ मयाऽर्थलामं निश्चित्य तोषाभिषवपूर्वकम् । अमोघजिद्धनान्नाऽऽपमादेशस्तेऽधुना कृतः ॥१९६ ॥ इत्यन्वाल्यत् स तच्छूत्वा सयुक्तिकमसौ नृपः । चिन्ताकुलो विसर्व्येनमुक्तवानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥ इदं प्रत्येयमस्योक्तं विचिन्त्येत्प्रतिक्रियाः । अभ्यणे मूलनाशे कः कुर्यात् कालविलम्बनम् ॥ १९८ ॥ तच्छूत्वा सुमतिः प्राह त्वामम्भोधिजलान्तरे । लोहमञ्जूषिकान्तस्थं स्थापयामिति रिक्षतुम् ॥ १९८ ॥ मकरादिभयं तत्र विजयार्द्वगृहान्तरे । निद्धाम इति श्रुत्वा स सुबुद्धिरभाषत् ॥ २०० ॥ तद्वचोऽवसितौ प्राज्ञः पुरावित्तकवित्तद् । अथाल्यानकमित्याल्यत्प्रसिद्धं बुद्धिसागरः ॥ २०१ ॥ दृःशास्त्रश्रुतिद्विष्टः सोमः सिहपुरे वसन् । परित्राट् स विवादार्थे जिनदासेन निर्जितः ॥ २०२ ॥ मृत्वा भत्रत्वेव कालान्ते सम्भूय महिषा महान् । विणम्लवणदुभारिचरवाहवशिकतः ॥ २०३ ॥ प्राक् पंषयद्वितिकिति पश्चादुपेक्षितः । जातिस्मरः पुरे बद्धवैराऽप्यपगतासुकः ॥ २०३ ॥ प्राक् पंषयद्वितिकिति पश्चादुपेक्षितः । जातिस्मरः पुरे बद्धवैराऽप्यपगतासुकः ॥ २०३ ॥

स्वयनिमित्त कहलाता है।। १६०।। यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि ज़ुधा प्यास ऋादि वाईस परिपहोंसे मैं पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके नगरमें अ। गया ।। १६१ ।। वहाँ सोमशर्मा नामके मेरे मामा रहते थे । उनके हिरण्यलोमा नामकी र्सासे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पूत्री थी। वह उन्होंने सके दी ॥ १८२ ॥ मैं धन कमाना छोड़कर निरन्तर निमित्ताशास्त्रके अध्ययनमें लगा रहता था अतः धीरं-धीरं चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया । सुके निर्धन देख वह बहुत विरक्त अथवा विक हुई।। १६३।। मैंने कुछ कोंड़ियां इकट्टी कर रक्ष्यी थीं। सरे दिन भोजनके समय 'यह तुम्हारा दिया हुआ। धन हैं ऐसा कह कर उसने क्रोधवश व सेव कौंड़ियां हमारे पात्रमें डाल दीं ।। १६४ ।। उनमेंसे एक अच्छी कीड़ी स्फटिक-मणिके वने हुए सुन्दर थालमें जा गिरी, उसपर जलाई हुई अभिके फुलिझे पड़ रहे थे (?) उसी समय मेरी स्त्री मेरे हाथ घुलानेके लिए जलकी घारा छोड़ रही थी उसे देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि सुके संतोष पूर्वक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोधजिह्न नामक मुनिराजने किया है। इसप्रकार निमित्ताज्ञानीने कहा। उसके युक्तिपूर्ण वचन सुन कर राजा चिन्तासे व्यप्र हो गया। उसने निमित्तज्ञानीको तो विदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा— कि इस निमित्तज्ञानीकी वान पर विश्वास करो श्रीर इसका शीघ्र ही प्रनिकार करो क्योंकि मुलका नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कीन करना है ? ।। १६५-१६८ ।। यह मुनकर सुमित मन्त्री बोला कि आपकी रक्षा करनेके लिए त्रापको लोहेकी सन्दृक्के भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये देते हैं ।। १६६ ।। यह युनकर सुबुद्धि नामका मंत्री वोला कि नहीं, वहाँ नो मगरमच्छ आदिका भय रहेगा इसलिए विजयार्घ पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ।। २०० ।। मुबुद्धिकी बात पूरी होते ही बुद्धिमान् तथा प्राचीन वृत्तान्तको जानने वाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा॥ २०१॥

इस भरत चेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशास्त्रोंके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका परिवाजक रहता था। उसने जिनदासके साथ वादिववाद किया परन्तु वह हार गया।। २०२॥ आयुके अन्तमें मर कर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भैंसा हुआ। उसपर एक वैश्य चिरकाल तक नमकका बहुत भारी बोभ लादता रहा।। २०३॥ जब वह बोभ ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके

१ शुभाम् ल०। २ कांका जिप्तं ल०। ३ तथैव ग०। तवैव ल०।

इमशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपचत । तत्युराधीशिनौ कुम्भभोगौ कुम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥ रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिशितेऽसित । शिशोर्ब्यसोस्तदा मांसं स कुम्भस्य न्ययोजयत् ॥ २०६ ॥ तत्स्वादलोलुपः पापी तदाप्रभृति खादितुम् । मनुष्यमासमारब्ध सम्प्रेप्सुर्नारकी गितिम् ॥ २०७ ॥ प्रजानां पालको राजा तावित्तष्ठतु पालने । खादस्ययमिति त्यकः स त्याज्यः सिवविविभः २०८ ॥ प्रजानां पालको राजा तावित्तष्ठतु पालने । खादस्ययमिति त्यकः स त्याज्यः सिवविविभः २०८ ॥ प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २९० ॥ प्रजाः स भक्षायामस प्रत्यहं परितो भमन् । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम् ॥ २९० ॥ नगरं प्राविशन् कारकटं नाम महाभिया । तत्राप्यागत्य पापिष्टः कुम्भाख्योऽभक्षयत्तराम् ॥ २९३ ॥ भततः प्रभृति तत्प्राहुः कुम्भकारकटं पुरम् । यथादृष्टनृभिक्षित्वाद्भीत्वैकशकटीदृनम् ॥ २९२ ॥ खादेकमानुपं चेति प्रजास्तस्य स्थिति व्यपुः । तत्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रकः ॥ २९३ ॥ सोमश्रीस्तित्रिया भूतसग्रुपासनतिश्रसम् । मोण्डकौशिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २९४ ॥ कुम्भाद्याय यातं तं कदाचिन्युण्डकौशिकम् । शकटस्योपिर क्षिमं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः ॥ २९५ ॥ कुम्भोनानुयता दण्डहस्तेनाकम्य तर्जितेः । भयाद्विले विनिक्षमं जगाराज्यरो द्विजम् ॥ २९६ ॥ विजयार्द्वगृहायां तिन्नक्षेपणमयुक्तकम् । पथ्यं तद्वचनं श्रुत्वा मूक्ष्मधीमैतिसागरः ॥ २९७ ॥ भूपतेरशनेः पातां नोको नैमित्तिकेन तत् । पोदनाधिपतिः किष्टचदन्योऽवस्थाप्यतामिति ॥ २९८ ॥

पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया। कारण वश उसे जाति-स्मरण हो गया श्रीर वह नगर भरके साथ वैर करने लगा । अन्तमें मर कर वहीं के इमशानमें पापी राक्षम हुआ। उस नगरके कुम्भ और भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्भके रसाइयाका नाम रसायनपाक था, राजा कुम्भ मांसभाजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोइयाने कुम्भको मरे हुए बरूचेका मांस खिला दिया ॥ २०४-२०६ ॥ वह पापी उसके स्वादसे ल्या गया इसलिए उसी समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तवमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक था।। २०७।। राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ है तभी तक राजा रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोंने उस राजाको छोड़ दिया ॥ २०८ ॥ उसका रसाहया उसे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किमी समय उस दुष्टने अपने रसीद्याको ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्ष्सको वरा कर लिया ॥ २०६ ॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों श्रोर घृमना हुआ प्रजाको म्वाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोड़कर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे परन्तु श्रत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाको खाने लगा ॥२१०-२११॥ उसी समयसे लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर कहने लगे। मनुष्यांने देखा कि यह नरभक्षी है इसलिए डर कर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात श्रीर एक मनुष्यको खाया करो। उसी नगरमें एक चण्डकौशिक नामका बाह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक भृतोंकी उपासना करनेके वाद उन दोनोंने मीण्डकोंशिक नामका पुत्र प्राप्त किया।। २१२-२१४॥ किसी एक दिन कुम्भके आहारके लिए मौण्डकौशिककी बारी आई। लोग उसे गाडी पर डाल कर ले जा रहं थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्भने हाथमें दण्ड लेकर उन भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे एक विलमें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस बाह्मणको निगल लिया।। २१५-२१६।। इसलिए महाराजको विजयार्धकी गुहामें रखना ठीक नहीं है। बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन मनकर सूदम बुद्धिका धारी मनिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्ताज्ञानीने यह तो कहा नहीं है कि महाराजके उत्पर ही वज्र गिरंगा। उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरका राजा होगा उस पर वश्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना

१ तत्प्रभृति तत्प्राहुः ख० ।

जगाद भवता प्रोक्तं युक्तमित्यभ्युपेत्य ते । सम्भूय मन्त्रिणो यक्षप्रतिबिम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥ निवेदय पोदनाधीक्षस्त्वमित्येनमपुजयत् । महीक्षोऽपि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ प्रारब्धपुजादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्म कुर्वन्नुपाविशत् ॥ २२१ ॥ सप्तमेऽहनि यक्षस्य प्रतिमायां महाभ्वनिः । न्यपतिकाप्तुरं मृत्निं सहसा भीषणोऽशनिः ॥ २२२ ॥ तस्मिन्नुपद्भवे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिनः । वर्द्धमानानकध्वानैरकुर्वन्नुत्सवं परम् ॥ २२३ ॥ <sup>१</sup>नैमित्तिकं समाहृय राजा सम्युज्य दत्तवान् । तस्मै ग्रामशतं पश्चिनीखेटेन ससम्मदः ॥ २२४ ॥ विश्वाय विश्वित्रद्वक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम् । महाभिषेकं लोकेशामईतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥ अप्टापदमयैः कुम्भैरभिपिच्य महीपतिम् । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रत्यतिष्ठपत् ॥ २२६ ॥ एवं सुखसुखेनैव काले गच्छति सोऽन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम् ॥ २२० ॥ सुतारया सह ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सलीलं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ इतश्रमरचञ्चाख्यपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याश्च सुतो रूक्ष्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥ विद्यां स भामरीं नाम्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम् । सुतारां वीक्ष्य जातेष्क्रस्तामादातुं कृतीद्यमः ॥२३०॥ कृत्रिमैणच्छलात्तस्मादपनीय महीपतिम् । तद्रपेण निकृत्यैत्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥ मृगोऽगाद् वायुवेगेन तं प्रहीतुमवारयन् । आगतोऽहं प्रयात्यस्तमकों यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ इत्युक्वाऽऽरोप्य तां खेटो विमानमगमत् ै शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दर्शितं निजम्॥२३३॥ रूपमालोक्य तन्कोऽयमिति सा विद्वलाऽभवत् । इतस्तत्त्रोक्तवैतालीं सुतारारूपधारिणीम् ॥२३४॥

चाहिये।। २१७-२१८।। उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। अनन्तर सब मन्त्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया और 'तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो। यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भाग उपभाग सब छोड़ दिये. पूजा दान त्रादि सत्कार्य प्रारम्भ कर दिये त्र्योर त्रपने स्वभाव वाली मण्डलीका साथ लेकर जिन-चैत्यालयमं शान्ति कर्म करता हुन्ना बैठ गया ॥ २१६-२२१ ॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता[हुआ भयंकर वज्र अकस्मान बड़ी कठारतासे आ पड़ा ॥ २२२ ॥ उस उपद्रव-के शान्त होने पर नगरवासियोंने बढ़े हर्पसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया ।। २२३ ।। राजाने बढ़े हर्षके साथ उस निमित्तज्ञानीका बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी-खेटके साथ-साथ उसे मौ गाँव दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ मंत्रियोंने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्-की विधि-पूर्वक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और राजाको सिंहासन पर बैठा कर सुर्वणमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ इसके।बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन उसने अपनी मातासे श्राकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की श्रीर मुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिर्वनकी ओर गमन किया। वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक विहार करना हुआ रानीके साथ बैठा था, यहाँ चमरचंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी आमुरीका लद्दमीसम्पन्न अशनिघोष नामका विद्या-धरपत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर श्रपने नगरको लौट रहा था। बीचमें मुताराको देख कर उसपर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा।। २२७-२३०।। उसने एक कृत्रिम हरिण-के झलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुतारा-के पास लौट कर वापिस आया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे प्रिये ! वह मृग तो वायुके समान वेग-से चला गया। मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अतः लौट आया हूँ, अब सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए हम दोनों अपने नगरकी श्रोर चलें।। २३२।। इतना कहकर उस धर्त विद्याधरने सुताराको विमान पर वैठाया श्रौर वहाँसे चल दिया। बीचमें उसने श्रपना रूप दिखाया जिसे देख कर 'यह कौन हैं ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विद्धल हुई। इधर उसी अशिनघोष विद्याधरके

१ निमित्तकं ग० । २-मगमत्ततः तः ।

स्थितां कुक्कुटस्पेण द्ष्याहमिति सम्भमात् । भ्रियमाणामिवालोक्य विनिद्ध्यागतः स्वयम् ॥२१५॥ भहार्यं तद्विषं ज्ञास्वा मिणमन्त्रौपधादिभिः । सुक्तिष्यः पोदनाधीशो मर्तुं सह तयोत्सुकः ॥२१६॥ सूर्यकान्तसमुद्भृतदहनज्बल्तिन्धनः । चितिकां कान्तया सार्द्धमारुरोह शुचाकुलः ॥ २१७ ॥ तदेव खेचरी कौचित् तत्र सिक्षिहितौ तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्मृत्वैकेन महौजसा ॥२३८ ॥ हताऽसौ भीतवैताली वामपादेन द्रितातः । स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ताऽगाद्दश्यताम् ॥ २३९ ॥ तद्विछोक्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचरां खचरश्राह तत्कथाम् ॥ २४० ॥ द्विष्ठोक्य महीपालो स्वर्द्वीपशिखाद्धयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनृपुरभूभुजा ॥ २४९ ॥ संज्ञया सर्वकल्याणी स्वृद्वीपशिखाद्धयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनृपुरभूभुजा ॥ २४२ ॥ वहर्त्तुं विपुलोद्याने नलान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन् स्वयानकविमानगाम् ॥ २४६ ॥ अन्वाहं तत्र गत्वाऽऽल्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमुम् । इत्यसौ चाह सकोधं चन्नान्तचमराधिपः ॥२४५॥ श्रूत्वाहं तत्र गत्वाऽऽल्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमुम् । इत्यसौ चाह सकोधं चन्नान्तचमराधिपः ॥२४५॥ खगेशोऽशतिचोपाल्यो हठादेनां नयाग्यहम् । भवतो यदि सामर्थ्यमस्त्येव्वहीति मोचय ॥२४६॥ तच्छून्वा मत्यभोरेपा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवत्कथं यामि हन्य्येनमिति निश्रयात् ॥२४७॥ योबुं प्रक्रममाणं मां निवार्यानेन मा कृथाः । वृथेति युद्धं निर्वन्धात्पोदनाल्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥ ज्योतिर्वने वियोगेन मम शोकानलाहतः । वर्तते तत्र गत्वा तं मदवस्थां निवेद्य ॥ २४८ ॥

द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुनाराका रूप रखकर वैठ गई॥ २३३-२३४॥ जब श्रीविजय वापिस लौटकर त्राया तब उसने कहा कि मुक्ते कुक्कुटसाँपने इस लिया है। इतना कह कर उसने बड़े संभ्रमसे एसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो। उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा श्रीपिध त्रादिसे दूर नहीं हो सकता। अन्तमें निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस कृत्रिम सुनाराके साथ मरनेक लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनाई, सूर्यकान्तमणिसे उत्पन्न श्राप्तके द्वारा उसका इन्थन प्रज्वित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके साथ चिता पर त्राकृद हो गया।) २३५-२३७॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत वैतालीको बायें पैरेसे ठांकर लगाई जिससे उसने अपना त्रसली क्रप दिखा दिया। अब वह श्री-विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समर्थ न हो सकी श्रतः श्रदृश्यताको प्राप्त हो गई॥ २३६-२३६॥ यह देख राजा श्रीविजय वहुत भारी आश्रव्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्या है ? उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा॥ २४०॥

इस जम्बूहीप सम्बन्धी भरत चेत्रके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिःप्रभ नामका नगर है। मैं वहाँका राजा संभिन्न हूँ, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी खी है और यह दीपशिख नामका मेरा पुत्र हैं। मैं अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गया था। वहाँ से लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक की अपने विमान पर बैठी हुई रो रही हैं और कह रही हैं कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं १ हे रथनूपुरके नाथ! कहाँ हो १ मेरी रक्षा करो।' इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर में वहाँ गया और बोला कि तू कौन हैं १ तथा किसे हरण कर ले जा रहा हैं १ मेरी बात सुन कर वह बोला कि मैं चमरचक्क नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर हूँ। इसे जबर्दस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप में शक्ति हैं तो आओ और इसे छुड़ाओ॥ २४१–२४६॥ यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोटी बहिनको ले जा रहा हैं। मैं साधारण मनुष्यकी तरह कैसे चला जाऊँ १ इसे अभी मारता हूँ। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था कि उस कीने सुक्ते रोककर कहा कि आग्रह वश बुथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा क्योतिर्वनमें

१ विमानके क०, घ॰। बिमानगे ग०। विमानगा ल०।

इति स्वत्कान्तया राजन् प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं त्वद्वैरिनिर्दिष्टदेवतेत्यादराद्धितः ॥ २५० ॥
अत्वा तत्योदनाधीशो सत्कृतं कथ्यतामिदम् । द्वृतान्तं सत्वरं गत्वा सन्मित्रेण त्वयाऽधुना ॥ २५१ ॥
मजनन्यनुजादीनामित्युकोऽसी नभक्षरः । सुतं द्वीपशिष्टं सद्यः प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥
अभवत्योदनाख्येऽपि बहुत्पातविजृग्भणम् । तद्दश्वाऽमोघजिद्धाख्यो जयगुप्तश्च सम्भमात् ॥ २५३ ॥
उत्पन्नं स्वामिनः किश्चिद् भयं तदिप निर्गतम् । आगमिष्यति चाद्येव कश्चित्कुशालवार्तया ॥ २५४ ॥
स्वस्थास्तिष्ठन्तु तत्तत्रभवन्तो मा गमन् भयम् । इति स्वयम्प्रभादींस्तानाश्वासं नयतः स्म तान् ॥२५५॥
तयेव गगनादीपशिखोऽप्यागम्य भूतलम् । स्वयम्प्रभां सुतं चास्याः प्रणम्य विविधवत्सुधीः ॥२५६॥
श्रेमं श्रीविजयाधीशो भवजिस्त्यज्यतां भयम् । इति तद्वृत्तकं । सर्वं यथावस्थं न्यवेद्यत् ॥ २५० ॥
महार्ताकर्णनाद्दावपरिम्छानलतोपमा । निर्वाणाभ्यर्णदीपस्य शिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥
श्रुत्तावृद्धचन्थ्वानकलहंसीव शोकिनी । स्यद्वाद्वादिविध्वस्तदुःश्रुतिर्वाकुलाकुला ॥ २५९ ॥
तदानीमेव निर्गत्य चतुरक्रवलान्विता । स्वयम्प्रभाऽगात् सत्वगा ससुता तद्वनान्तरम् ॥ २६० ॥
अत्रामन्तं दृरतो दृष्वा मातरं स्वानुजानुगाम् । प्रतिगन्यानमत्तम्याः पाद्योः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥
स्वयम्प्रभा च तं दृष्टा वाष्पाविलविलविलोचना । उत्तिष्ट पुत्र दृष्टोऽसि मत्पुण्याचिरजीवितः ॥ २६२॥
इति श्रीविजयं दोभ्यांमुत्थाप्यान्यृत्व तोषिणी । सुत्वासीनमथापृष्ठित्याराहरणादिकम् ॥ २६३ ॥
खगः सम्भिक्षनामाऽयं सेवकोऽमिनतेजसः । अनेनापकृतियाऽद्य कृता साऽम्ब त्वरापि न ॥२६४॥

मेर वियोगक कारण शोकामिस पीड़ित हो रहे हैं तुम वहीं जाकर उनसे मेरी दशा कह दा। इस प्रकार हे राजन, मैं तुम्हारी स्त्रीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी वैताली देवी हैं । ऐसा उस हिनकारी विद्याधरने वड़े आदरसे कहा । इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके द्वारा कही हुई बातको पादनपुरके राजाने वह आदरसे सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया। त्र्याप मेरं सन्मित्र हैं अतः इस समय त्र्याप शीव्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई त्रादिसे कह दीजियं। ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको शीब्र ही पोदनपुरकी ऋार भेज दिया।। २४७-२५२।। उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघिजिह्न और जयगुप्त नामक निमित्तक्षानी बड़े संयमसे कह रहे थे कि स्वामीको कुछ भय उत्पन्न हुन्ना था परन्तु अव वह दूर हो गया है, उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आवेगा। इसलिए आप लांग स्वस्थ रहें, भयकां प्राप्त न हों। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर, स्वयंप्रभा ऋादिको धीरज वँधा रहे थे ॥ २५३-२५५ ॥ उसी समय दीपशिख नामका बुद्धिमान् विद्याधर आकाशसे पृथिवी-तलपर आया और विधि-पूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सव समाचार ज्यंकि त्यों कह दिये ॥ २५६-२५७ ॥ उस बातको सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुभनेवाले दीपककी शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द मुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक-युक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान्के द्वारा विध्वस्त हुई दुःश्रति ( मिथ्या-शास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहिन, शोकयुक्त तथा श्रत्यन्त श्राकुल हो गई थी।। २५५-२५६॥ वह उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस वनके बीच पहुँच गई।। २६०।। पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा श्रीर सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ ॥ पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्पाश्रश्रोंसे व्याप्त हो गये। वह कहने लगी कि 'हे पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये, त् चिरंजीव रह' इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोषका अनुभव किया। अथानन्तर—जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये तब उसने सताराके हरण त्रादिका समाचार पूछा ॥ २६२-२६३ ॥ श्री विजयने कहा कि यह संभिन्न

१-न्वत्तकं स॰।

ममेति शेषमण्याह ततोऽसावण्यन्द्रवम् । तन्जं पुररक्षायै निर्वत्यांप्रजान्विता ॥ २६५ ॥
रथन्पुरमुहिश्य गता गगनवर्त्मना । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥
महाविभूत्या प्रत्येत्य मामिका परितृष्यता । प्रवेशिता सकेत्षैः पुरमाबद्धतोरणम् ॥ २६७ ॥
प्राघृणंकिविधि विश्वं विधाय विधिवत्तयोः । तदागमनकार्यं च ज्ञात्वा विद्याधराधिषः ॥ २६८ ॥
सूतं मरीचिनामानमिन्द्राशनिसुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखात्तस्य विदित्वा दुस्सहं वचः ॥ २६९ ॥
भालोच्य मन्त्रिभिः सार्द्धमुच्छेतुं तं मदोद्धतम् । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम् ॥ २७० ॥
सुद्धवीर्यं प्रहरणावरणं वधमोचनम् । इति विद्यात्रयं शतुष्वंसार्थमदितादरात् ॥ २७९ ॥
रश्मिवेगसुवेगादिसहस्त्राद्धात्मजैः सह । पोदनेशं व्रजेत्युक्त्वा शत्रांष्ठपरि दिषणः ॥ २७९ ॥
सहस्त्ररिद्मना सार्द्धं ज्यायसा स्वात्मजेन सः । महाज्वालाद्ध्यां २सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम् ॥२७३॥
सम्जयन्तमहाचैत्यमूछे साधियतुं गतः । हीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम् ॥ २७९ ॥
रश्मिवेगादिभिः सार्द्धं श्रुत्वा श्रीविजयागमम् । युद्धायाशिनयोपेण प्रेषिताः स्वसुताः कृषा ॥ २७५ ॥
सुद्योषः शत्मवोषाख्याः स सहस्रादिधोपकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासार्द्धं सर्वे भक्कमुपागमन् ॥२७६॥
तद् बुद्ध्वा क्रोधसन्तसो योर्त्युं स्वयमुपेयिवान् । स्वनार्शापञ्चाशेपघोषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७॥
सुद्धे श्रीविजयोऽप्येनं विधानुं प्राहरद् द्विषा । भामर्रा विद्यया सोऽपि द्विष्ठपः समजायत ॥ २७८॥
चतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खिण्डतौ । संप्रामोऽशनिघोषकमायाऽभूदिति खण्डनात् ॥ २७९॥

नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है। हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुफने भी नहीं किया ।। २६४ ।। ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई । तदनन्तर स्वयंत्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापिस लौटा दिया ख्रौर बड़े पुत्रको साथ लेकर वह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरको चली। अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचरोंके कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वैभवके साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं श्रीर तारण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश कराया ॥ २६५-२६७ ॥ उस विद्याधरोंक स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र अशनिघोपके पास मरीचि नाम-का दूत भेजा। उसने दृतसे असद्य वचन कहे। दृतने वापिस आकर व सव वचन अमिनतेजसे कहे। उन्हें सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिघोषको नष्ट करने-का दृढ़ निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्राय वाले अपने वहनोईको उसने शत्रुश्चोंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरम्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण श्रौर बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े श्रादरसे दीं ।। २६८--२७१ ।। तथा रिमवेग मुवंग श्रादि पाँचसौ पुत्रोंक साथ-साथ पोदनपरके राजा श्रीविजयसे ऋहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा।। २७२।। श्रीर स्वयं सहस्राश्मि नामक श्रपने बड़े पत्रके साथ समस्त विद्यात्रोंकां छेदनेवाली महाज्वाला नामकी विद्याका सिद्ध करनेके लिए विद्याएँ सिद्ध करनेकी जगह हीमन्त पवत पर श्री सञ्जयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप गया।। २७३-२७४।। इधर जब श्रशनिघोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रिमवेग श्रादिके साथ श्रा रहा है तब उसने क्रोधसे सुघोप, शतघोष, सहस्रघोप आदि अपने पुत्र भेजे । उसके व समस्त पत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए। जिसकी समस्त घोषणाएँ अपने नाशको सूचित करनेवाली हैं ऐसे अशनिघोपने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥ २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमं श्रीविजयने अशनिघोषके दो दुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर भ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये। श्रीविजयने नष्ट करनेके लिए उन दोनोंके दो-दो दुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये। इस प्रकार वह सारी

१ अनु पश्चाद् उद्भवतीति अनुद्भवस्तम् अनुजमिति यावत् । १ सार्व-छ० ।

तदा साधितविद्यः सन् रथन्पुरनायकः । ए-(इ)-त्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोहुमक्षमः ॥२८०॥
मासार्द्रकृतसंग्रामो विजयास्यजिनेशिनः । नाभेयसीमनामादिगज्ञ्वजसमीपगाम् ॥ २८१ ॥
सभां भीत्वा खगेशोऽगात्कोपात्तेप्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन् प्रसीदिश्वराष्ट्रायः ॥२८१॥
जिनं प्रदक्षिणीहृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम् । वान्तवैरविषाः सर्वे तत्रासिषत ते समम् ॥ २८१॥
तदागत्यासुरी देवी सती शीलवर्ता स्वयम् । सुतारां द्रुतमानीय परिम्लानलतोपमाम् ॥ २८४॥
मत्युत्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमर्हतः । इत्युदीर्यार्पयत्सा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५॥
तत्रश्रामिष चेद्वेरमहार्यं जातिहेतुकम् । विनश्यति जिनाम्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६॥
कर्माण्यनादिबद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्मृतेः । जिनानां सिक्षधौ तेषां नाश्चर्यं वैरमोचनम् ॥ २८७॥
अन्तको दुनिवारोऽत्र वार्यते सोऽपि हेल्या । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिपुः ॥ २८०॥
तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीपिभिः । गजगत्त्रयैकनाथोऽर्हन् पुरेह च हितावहः ॥ २८९॥
अथ विद्याधराधीशः प्रणम्य प्राञ्जलिजिनम् । भक्त्या सद्धर्ममप्राक्षीत्स तत्त्वार्थनुभुत्सया ॥ २९०॥
महादुःखोमिसङ्कीर्णदुःसंसारपथोनिधेः । स्फुरत्कपायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१॥
प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि र्नार्णससारसागरः । त्वमेवैको जगद्बन्धो विनेयाननुशाधि नः ॥ २९३॥
भवद्वापानृहन्नावा रत्नत्रयमहाधनाः । उत्तम्यानं जन्मवाराशे रवापन्स्वसाधनम् ॥२९३॥

सेना ऋशनिघोपकी मायासे भर गई।। २७५-२७६।। इतनेमें ही रथनूपरका राजा अमिततेज वि द्या सिद्ध कर आ गया खोर खाने ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याका खादेश दिया। खशाने-घोप उस विद्याको सह नहीं सका॥ २८०॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे नाभेयसीम नामके पर्वत पर गजध्वजके समीपवर्ती विजय तीर्थंकरके समवसरणमें जा घुसा। श्रमिततंज तथा श्रीविजय आदि भी क्रांधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा पहुँचे । वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्तियाँ शान्त हो गईँ । सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवान्की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और वैररूपी विपको उगलकर वे सब वहाँ साथ-साथ वैठ गये ।। २८१-२८३ ।। उसी समय शीलवती ऋासुरीदेवी मुरफाई हुई लताके समान सुतारा-को शीघ ही लाई और श्रीविजय तथा अमिनतेजको समर्पण कर बाली कि आप दोनों हमारे पुत्रका श्रपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं।। २८४-२८५।। तिर्यक्रोंका जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता वह भी जब जिनेन्द्र भगवान्के समीप श्राकर छूट जाता है तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना हैं ? ।। २⊂६ ।। जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरणसे श्रनादि कालके बँधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके समीप बैर छूट जाने इसमें ऋश्वर्य ही क्या है ?।। २८०।। जो वड़े दुःखसे निवारण किया जाता है ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवान्के स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोका न जा सके १ ।। २८८ ।। इसलिए बुद्धिमानोंको यमराजका प्रतिकार करनेके लिए तीनों लोकोंके नाथ अर्हन्त भगवानका ही स्मरण करना चाहिये। वही इस लोक तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं।। २८६।।

श्रथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी श्रमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानको नमस्कार किया श्रीर तत्त्वार्थको जाननेकी इच्छासे सद्धर्मका स्वरूप पूछा ॥ २६०॥ जिसमें कषायरूपी मगरमच्छ तेर रहे हैं श्रीर जो अनेकं दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुश्रा है ऐसे संसाररूपी विकराल सागरका पार कौन पा सकता है? यह बात जिनेन्द्र भगवान्से ही पूछी जा सकती है किसी दूसरे से नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है। हे भगवन ! एक श्राप ही जगत्के बन्धु हैं श्रतः हम सब शिष्योंको श्राप सद्धर्मका स्वरूप बतलाइये॥ २६१-२६२॥ रजत्रय रूपी महाधनको धारण करनेवाले पुरुष श्रापकी दिञ्यध्विन रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार-

१ जगत्त्रेत्तोक्यनाथोऽर्हन् ग०। २-ननु शास्मि नः ग०।-ननुसाधि नः स०। ३ सस्थानं स०। ४-रावापत् स०।

इति तं च ततो देवो वाचा प्रोवाच दिन्यया। सन्तर्प्यन्ते यया भन्याः प्राच्या वृष्क्येव चातकाः ॥२९५॥ भ्रणु भन्य भवस्यास्य कारणं कर्म कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश मिध्यात्वास्यमादयः ॥ २९५॥ मिध्यात्वोदयसम्भूतपरिणामो विपर्ययम् । ज्ञानस्य जनयन् विद्धि मिध्यात्वं बन्धकारणम् ॥ २९६॥ भ्रज्ञानसंश्येकान्तविपरीतविकल्पनम् । विनयैकान्तजं चेति तज्ज्ञस्तत्पञ्चधा मतम् ॥ २९७॥ पापधर्माभिधानावबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोदयपर्यायो मिध्यात्वं स्यात्तदिमम् ॥ २९८॥ 'आसागमादिनानात्वात्तत्ते दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तिहिष्कि बुधसत्तम ॥ २९९॥ वृष्यपर्यायख्येरुर्धे अन्ने चाक्षयसाधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्वं येनैकान्तावधारणम् ॥ ३००॥ यो ज्ञानज्ञायकश्ययाथात्यये निर्णयोऽन्यथा । स येनात्मनि तिहिष्कि मिथ्यात्वं विपरीतजम् ॥ ३०९॥ मनोवाक्कायवृत्तेनप्रणतौ सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमितर्येन मिध्यात्वं स्यात् तदन्तिमम् ॥ ३०२॥ मनोवाक्कायवचोवृत्तिरसंयमः । तज्ज्ञैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ ३०९॥ भन्नतत्त्र मनःकायवचोवृत्तिरसंयमः । तज्ज्ञैः सोऽपि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात् ॥ ३०९॥ भन्नत्याक्याक्तेत्रतानां मलकारिणी । या सा षष्टगुणस्थाने प्रमादो वन्धकारणम् ॥ ३०९॥ भाक्तः पश्चद्रतैतस्य भेदाः संज्ञलनोदयात् । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०९॥ स यः पोडक्रतेतस्य चतुष्कस्योदयाद्ववेत् । गुणस्थानचतुष्के स कपायो वन्धहेतुकः ॥ ३००॥ स यः पोडक्रस्योदेव कथायः कथितो जिनैः । उपशान्तदितो हेतुर्वन्त्रे स्थित्यनुभागयोः ॥ ३०८॥

रूपी समुद्रसे निकल कर सुख देने वाले अपने स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ २८३ ॥ एसा विद्याधरों-के राजाने भगवान्से पूछा । तदनन्तर भगवान् दिव्यध्वनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी संतोपको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्विन-के द्वारा संतोपको प्राप्त होते हैं ॥ २६४ ॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं ऋौर कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम आदि हैं ॥ २६५ ॥ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परि-णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता हैं उसे मिध्यात्व जानो । यह मिध्यात्व वन्धका कारण है ॥ २६६ ॥ श्रज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत श्रौर विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिध्यात्वको पांच प्रकारका मानते हैं।।२६७।। पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोंके मिथात्व कर्मके उदय-से जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिश्यात्व है।। २६८।। आप्त तथा आगम आदिके नाना होने के कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दोलायमानता—चञ्चलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ विद्वान् ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ।। २६६ ।। द्रव्य पर्यायरूप पदार्थमें अथवा मोक्षका साधन जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान अौर सम्यक् चारित्र हैं उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय करना सो एकान्त मिध्यादरीन है।। ३००।। आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक श्रौर श्रोयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय होता है उसे विपरीत मिध्यादर्शन जानो ॥ ३०१ ॥ मन. वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थीको मोक्षका उपाय माना जाता है उसे विनय मिध्यात्व कहते हैं।। ३०२।। व्रतरहित पुरुपकी जो मन वचन कायकी किया है उसे असंयम कहते हैं। इस विषयंक जानकार मनुष्योंने प्राणी-असंयम और इन्द्रिय-श्रसंयमके भेदसे श्रसंयमके दो भेद कहे हैं।। ३०३।। जब तक जीवोंके श्रप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहका उदय रहता है तब तक अर्थात् चतुर्थगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया है।। ३०४।। छठवें गुणस्थानोंमें व्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे ब्रमाद कहतें हैं। यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है।। ३०५।। प्रमादके पन्द्रह भेद कहे गर्य हैं। ये संज्यलन कषायका उदय होनेसे हाते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना श्रीर परिहारिवशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं ॥ ३०६ ॥ सातर्वेसे लेकर दशवें तक चार गुणस्थानों में संज्वलन क्रोध मान माया लोभके उदयसे जो परिणाम होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इन चार गुणस्थानों यह कषाय ही बन्धका कारण है।। ३०७।। जिनेन्द्र

१ ऋात्मागमादि ता । २ बुचसत्तमम् ता ।

कात्मप्रदेशसञ्चारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रये श्रेयः सद्वेषस्य स एककः ॥ ३०९ ॥ मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं द्वयवन्धकृत् ॥ ३१० ॥ पञ्चभिर्वध्यते मिथ्यावादिभिर्विणितैः सदा । स विश्वतिशतेनार्यकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३१२ ॥ जन्तुस्तैर्भ्रम्यते भूयो भूयो गत्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥ श्र्यञ्चानदर्शनोपेतिक्वभावो वीतसंयमः । भभ्योऽभभ्यश्च संसारचक्रकावर्तगर्तगः ॥ ३१३ ॥ जन्ममृत्युअरारोगसुखदुःखादिभेदभाक् । अतीतानादिकाळेऽत्र कश्चित्कालादिल्विधतः ॥ ३१४ ॥ कश्चल्यसंशान्तसप्तप्रकृतिसञ्चयः । प्राप्तविच्छित्वसंसारः शमसम्भृतदर्शनः ॥ ३१५ ॥ अप्रत्याख्यानमिश्राख्यभावासद्वादशवतः । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्यभावावासमहावतः ॥ ३१६ ॥ सप्तप्रकृतिनिर्वाश्चल्यभावासद्वादशवतः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारभूपितः ॥ ३१७ ॥ सप्तप्रकृतिनिर्वाशल्यक्वार्योगकदर्शनः । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारभूपितः ॥ ३१७ ॥ हितीयश्चकृत्यद्वानिक्द्वाशेपयोगकः । समुच्छित्वक्वियायोगादिच्छित्वाशेपवन्धकः ॥ ३१८ ॥ एवं त्रिरूपसन्मार्गात् क्रमासाद्ववारिधम् । भन्यो भवादशो भन्य समुत्तीर्येधते सदा ॥ ३२० ॥ एवं त्रिरूपसन्मार्गात् क्रमासाद्ववारिधम् । भन्यो भवादशो भन्य समुत्तीर्येधते सदा ॥ ३२० ॥ इति तां जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभापिताम् । श्रुत्वा पीतामृतो वाऽसौ विश्वविद्याधरेष्टः ॥ ३२१॥

भगवान्ने इस कपायके सालह भेद कहं हैं। यह कपाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी श्रोर स्थितिवन्य तथा अनुभागवन्यका कारण माना गया है।। ३०८।। आत्माके प्रदेशोंमें जो संचार होता है उसे योग कहते हैं। यह योग म्यारहवें, बारहवें चौर तेरहवें इन तीन गुणस्थानोंमें सातावदनीयके वन्यका कारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है ॥ ३०६ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, बचन योग चार प्रकारका है ऋौर काय-योग सात प्रकारका है। ये सभी योग यथायाग्य जहाँ जितने संभव हो उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं। है आर्य ! जिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिश्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है।।३१०-३११।। इन्हीं प्रकृतियोंके कारण यह जीव गति आदि पर्यायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव समक्ष होते हैं, वहाँ यह जीव नीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औदियक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसारचकके भवरूपी गड्डमें पड़ा हुआ यह जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दृःख श्रादि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ श्रनादि कालसे इस संसारमें निवास कर रहा है। इनमेंसे कोई जीव कालादि लब्धियोंका निर्मित्त पाकर अधःकरण श्रप्रवेकरण श्रीर श्रनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिध्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपराम सम्यग्दरान प्राप्त करता है। तदनन्तर श्रप्रत्याख्याना-वरण कषायके क्ष्योपशमसे श्रायकके बारह व्रत बहुण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमसे महाव्रत प्राप्त करता है। कभी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिध्यात्व सम्यङ्गिथ्यात्व ऋौर सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्दर्शन प्राप्त करता है। कभी मोहकर्मरूपी शत्रुक उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे अलंकृत होता है। तदनन्तर द्वितीय शुक्रध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मीका क्षय करता है, उस समय नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्तिसे ऋईन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है। कुछ समय बाद तृतीय शुक्क ध्यान-के द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छित्रक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्क ध्यानके प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है। इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-कमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मार्गके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढता रहता है।। ३१२-३२०।। इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्वामी ऋमिततेज, श्रीजिनेन्द्र भगवानके द्वारा

१ भातित्रय-ख॰ ।

कालागुक्तचतुर्भेद्प्रायोग्यप्रापणात्तदा । सम्यक्षद्धानसंशुद्धः श्रावकव्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥
भगवन् किञ्चिविष्छामि प्रष्टुमन्यश्च चेतिस । स्थितं मेऽर्शानघोषोऽयं प्रभावं तन्यतोऽवयन् ॥ ३२३ ॥
मुतारां मेऽनुजामेव इतवान् केन हेतुना । इत्यवाक्षीजिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमववीत् ॥ ३२४ ॥
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विपये मगधाङ्कये । अचलप्रामवास्तव्यो वाह्मणो धरणीजटः ॥ ३२५ ॥
अग्निला गृहिणी तोकौ भृत्यन्तेद्वाग्निसंज्ञकौ । कपिलस्तस्य वाह्मरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम् ॥ ३२६ ॥
वेदान्स स्क्ष्मबुद्धित्वादज्ञासीद् प्रन्थतोऽर्थतः। तं ज्ञात्वा बाह्मणः कुद्ध्वा त्वयाऽयोग्विमदं कृतम्॥३२७॥
इति दासीसुतं गेहात्तदैव निरजीगमत्। कपिलोऽपि विषण्णत्वात्तस्माद्दन्तं पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥
श्रुत्वाऽध्ययनसम्पत्तं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विग्नः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पत्तां समर्पयत् ॥३२९ ॥
स राजपूजितस्तत्र सर्वशास्त्रार्थमारविन् । ज्याख्यामखण्डितां कुर्वन्ननयत्कितिचित्समाः ॥ ३३० ॥
तस्य विश्वकुलायोग्यदुश्चरित्रविमर्शनान् । तन्नार्या सत्यभामाऽयं वकस्येत्यायत्तसंशया ॥३३१ ॥
वार्तापरम्पराज्ञातस्वकीयप्राभवं विद्वज्ञम् । स्वदारिद्वगपनोदार्थं स्वान्तिकं समुपागतम् ॥ ३३२ ॥
वूरात् कपिलको दृष्टा दुष्टात्मा धरिणीजटम् । कुपितोऽपि मनस्यम्मै प्रत्युत्थायाभिवाच च ॥२३३॥
समुष्वासनमारोष्य मानुर्भात्रोश्च कि मम । कुशलं बृत मद्भाग्याख्यमञ्जवमागताः ॥ ३३४ ॥

कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी प्रक्रियाको मुनकर ऐसा संतुष्ट हुन्ना मानो उसने अमृतका ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ उपर कही हुई कालादि चार लिब्धयोंकी प्राप्तिमे उस समय उसने सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर त्रपने त्रापको श्रावकोंके व्रतसे विभूपित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भगवान्से पूछा कि हे भगवन् ! मैं त्रपने चित्तमें स्थित एक दृमरी वात त्रापसे पृह्रता चाहता हूं । बात यह है कि इस त्रशानियोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान् भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२३–३२४ ॥

जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका याम है। उसमें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता था।। ३२५।। उसकी स्त्रीका नाम अग्निला था और उन दोनोंके इन्द्रभूनि तथा श्रिप्निभृति नामके दो पुत्र थे। इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था। जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूर्मवृद्धि था कि उसने श्रपने ब्याप ही शब्द तथा ऋर्थ-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था। जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला तद उसने कुपित होकर 'तूने यह अयोग्य किया' यह कहकर उस दामी-पुत्रका उसी समय घरसे निकाल दिया। कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँ से रबपुर नामक नगरमें चला गया।। ३२६-३२८ ।। रत्नपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिलको ऋध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी।। ३२६।। इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रोंके सारपूर्ण अर्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल बिद्धान श्रवश्य था परन्तु उसका श्राचरण श्राह्मण कुलके योग्य नहीं था श्रतः उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुख्रितिका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र हैं ? ।। ३३१ ।। इधर धरिणीजट दरिद्र हो गया। उसने परम्परासे किपलके प्रभावकी सब वार्ते जान लीं इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत कुपित हुआ परन्तु बाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया। उच्च त्रासन पर बैठाया और कहा कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता तो है न ? मेरे सौभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह

१ घरणीजड़: ख०, ल० । २ करवेत्यायत्तसंशयंम् क०, घ० । कस्वेत्यायत्तसंशयः ल० । ३ द्विजः ग० । ४ घरिडीजडं छ० ।

इति पृष्ट्वा प्रतोष्यैनं स्नानवस्तासनादिभिः । स्वजात्युद्भेदभीतत्वात् सम्यक् तस्य मनोऽप्रहीत् ॥३३५॥ सोऽपि विद्रोऽतिदारिद्र्याभिद्रुतः पुत्रमेव तम् । प्रतिपद्याचरत्यायो नार्थिनां स्थितिपास्तनम् ॥३३६॥ दिनानि कानिचिद्यानान्येवं संपृतवृत्तयोः । नयोः कदाचित्तं विद्रां सत्यमामाधनार्धितम् ॥ ३३८॥ अप्रार्क्षात्तत्परोक्षेऽयं कि सत्यं द्रन वः सुनः । एतत्कृत्सितचारित्रास्त प्रत्येमीति पुत्रताम् ॥ ३३८॥ स सुवर्णवसुर्गेहं यियासुरुचेतसा द्विपन् । गदित्वाऽगाद्यथादृत्तं दुष्टानां नास्ति दुष्करम् ॥ ३३८॥ अथ तन्त्रगराधीशः श्रीपेणः सिहनन्दिताऽ- । निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुसिक्षभौ ॥ ३४० ॥ इन्द्रांपेनद्रादिसेनान्तौ तन्ज्ञौ मनुजोनमौ । ताभ्यामतिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन् ॥ ३४२ ॥ पापस्वपतिना सत्यभामा सान्वयमानिनीं । सहवासमनिच्छन्ती भूपति शरणं गता ॥ ३४२ ॥ वास्य विद्रात्तवस्त्रान्त्रस्तकन्यस्तकन्यस्तकम्य सहवासमनिच्छन्ती भूपति शरणं गता ॥ ३४२ ॥ वास्य विद्रात्तवस्तान्तं स श्रीपेणमहीपतिः । पापिष्ठानां विज्ञातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥ एतद्र्यं वृत्तीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते यान्यन्ति विक्रियाम् ॥ ३४५ ॥ स्वयंरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छित । ४हरिनीत्रमणौ वासौ तेजः काङ्क्षन्ति लोहितम् ॥ ३४६ ॥ इत्यादि चिन्तयन् सद्यम्तं दुराचारमात्मनः । देशाबिराकरोद्धम्यां न सहन्ते स्थितिक्षतिम् ॥ ३४६ ॥ कदान्ति महन्त्रय सद्यम्त सद्यम् ॥ ३४८ ॥

अच्छा किया इस प्रकार पृजकर स्नान यस आसन द्यादिमें उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी जातिका शेद खुल न जावे इस अयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह यहण कर लिया।। ३३२- ३३५॥ दरिद्रतामें पीड़ित हुआ पापी बाइण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी गनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ।। ३३६॥ इस प्रकार अपने सभाचारोंको हिपात हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये। एक दिन किपिलके परोक्षमें सन्यभामाने बाइणको बहुत-सा धन देकर पृद्धा कि आप सत्य कहिये। क्या यह आपका ही पुत्र है। इसके दुआरित्रसे मुक्ते विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है। धरिणी-जट हद्यमें तो कपिलके साथ देप रखना ही था और इधर सत्यभामांके दिये हुए सुवर्ण तथा धनको साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब बुत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट मनुष्योंक लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं हैं।। ३३७-३३६।।

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीपेण था। उसके सिंहनन्दिना और अनिन्दिना नामकी दो रानियां थीं। उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान मुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और उपेन्द्रमेन नामके दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र अन्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे।। ३४०-३४१।। सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ सहवासकी इन्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई।। ३४२।। उस समय अन्यायकी घोषणा करने वाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पाम ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रक्ता था, उसे देखकर और उसका सब हाल जानकर श्रीपेण राजाने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्योंको संमारमें न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमें कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होते।। ३४३-३४५।। जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुप विरक्त स्त्रीमें अनुरगति इन्छा करता है वह इन्द्रतील मणिमें लाल तेजकी इन्छा करता है।। ३४६॥ इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुरा-चारीको शीन्न ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि धर्मात्मा पुरुप मर्यादाकी हानिकों सहन नहीं करते।। ३४७॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए आदित्यगति और अरिख्य नामके दो चारण मुनियोंको पिडगाह कर स्वयं अग्रहार दान दिया, पञ्चाअर्य प्राप्त किये

१ द्विपं ग०, ता०। २ कपितारं क०, ख०, ग०, घ०, । ३ विज्ञान ला०। ४ इतिकील ला०।

दत्वासदानमेताभ्यामवाष्याश्चर्यपञ्चकम् । उद्वक्कवायुरमन्यात् वद्वाङ्कतरुभागदम् ॥ ३४०॥ देव्यौ दानानुमोदेन सत्यभामा च सिक्कया । तदेवायुरवायुरताः किं न स्यात्साधुसङ्गमात् ॥ ३५० ॥ अथ कौशाग्व्यधिशस्य महावलमहीपतेः । श्रीमत्याश्च सुता नाना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१ ॥ राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३५२ ॥ एतयोपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्यं स्नेहनिर्भरम् । अभूदभूख तद्धेतोस्तयोश्चानवर्तिनोः ॥ ३५३ ॥ युद्धोद्यमस्तदाकण्यं तौ निवारियतुं नृषः । गत्वा कामातुरौ कुद्धावसमर्थः प्रियात्मजः ॥३५४ ॥ सांदुं तनुजयोर्दुःखमार्द्धाशयत्वा स्वयम् । अशङ्कवन् समाप्राय विषयुष्यं पृति ययौ ॥ ३५५ ॥ सत्वे तपुज्योर्द्धकुरुप्तरनामसु । दम्पती नृपतिः सिहनन्दिना च वभूवतुः ॥ ३५७ ॥ धातकीखण्डपूर्वाद्धकुरुप्तरनामसु । दम्पती नृपतिः सिहनन्दिना च वभूवतुः ॥ ३५७ ॥ अभूदनिन्दिताऽऽयोऽयं सत्यभामा च वहुमा । नस्थः सर्वेऽपि ते तत्र भोगभूभोगभागिनः ॥३५८॥ अध्य कश्चित्वाो मध्ये प्रविश्य नृपपुत्रयोः । वृथा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम् ॥ ३५९ ॥ इत्याह तद्वचः श्रुत्वा कुमाराभ्यां सविस्मयम् । कथं तदिति सम्यष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६० ॥ धातकीखण्डप्राग्भाग<sup>3</sup>मन्दरप्राच्यपुष्कला—। वती खगाद्वयपाक्श्रेणीगतादित्याभपूर्भुजः॥ ३६१ ॥ तन्जो मित्रसेनायां सुकुण्डलिखांतिनः । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणीम् ॥ ३६२ ॥ गतोऽमितप्रभाईद्भ्यः श्रुत्वा धर्म सनातनम् । सन्दर्वं भवसम्बन्धमप्रक्षमवद्ध्र ते ॥ ३६३ ॥

श्रौर दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भाग प्रदान करने वाली उत्तरक्रुरुकी आयु वांधी। राजाकी दोनों रानियोंने तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी श्रानुमादनासे उसी उत्तरक्रुरुकी श्रायुका वन्य किया मो ठीक ही है क्योंकि साधुश्रोंके समागमसे क्या नहीं होता १॥ २४५-२५०॥

अथानन्तर कोशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी थी और उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। वह श्रीकान्ता मानो युन्दरनाकी सीमा ही थी। ३५१।। राजा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनक लिए दी थी। श्रीकान्ताके साथ अनन्तमित नामकी एक साधारण स्त्री भी गई थी। उसके माथ उपन्द्रसेनका स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाल दोनों भाइयोंमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गई। जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा कोधी थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे। राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके परिणाम अत्यन्त आर्द्र—कामल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहनमें समर्थ नहीं हां सके। फल यह हुआ कि वे विप-पुष्प सूँघ कर मर गये॥ ३५२—३५५॥ यही विप-पुष्प सूँघकर राजाकी दोनों स्त्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गई सो ठीक ही है क्योंकि कमोंकी प्रेरणा विचित्र होती है।। ३५६॥ धातकीखण्डके पूर्वार्ध भागमें जो उत्तरकुरु नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिंह-निद्ता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता नामकी रानी आर्थ तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। इस प्रकार वे सब वहाँ भोगभूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे॥ ३५७—३५६॥

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो ? यह तो तुम्हारी छोटी बहिन है। उसके वचन सुनकर दोनों कुमारोंने आश्चर्यके साथ पृछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा।। ३५६-३६०।। कि धातकी वण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी और एक पुष्कलावती नामका देश है। उसमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी पर आदित्याभ नामका नगर है। उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर राज्य करता है। मुकुण्डलीकी स्त्रीका नाम भित्रसेना है। मैं उन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र हूँ। मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्द्रसे सनातनधर्मका स्वरूप

१ - रप्रन्थत् ग०।-रप्रस्थान् ल० । २ समापुर्विगतासुताम् ख० । समीयुर्विगतासुकाम् ख० । ३ प्राग्मागं ख० ।

तृतीये पुष्कराख्यातद्वीपऽपरसुराचलात् । प्रतीच्यां वीतशांकाख्यं सरिद्विषयमध्यगम् ॥ ३६४ ॥ पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपश्चादिलते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥ विद्युन्मत्याश्च तस्येव देव्याः पश्चावर्ता सुता । याति काले सुखं तेषां कदाचित्कालल्विधतः ॥ ३६६ ॥ प्रपीतामितसेनाख्यागणिनीवामसायना । सुते कनकमाला च कल्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६० ॥ सुराः पश्चावती वीक्ष्य गणिकां कामुकद्वयम् । प्रसाध्यमानां तिश्चताऽभूत्रत्र सुरलक्षिका ॥ ३६८॥ ततः कनकमालिय त्वमभूर्मणिकुण्डली । सुताद्वयं च तद्वत्नपुरेऽभूतां नृपात्मजौ ॥ ३६९ ॥ स्वश्चयुत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेश्वयाध्यजायत । तद्वेतार्वतते युद्धमद्य तद्वाजपुत्रयोः ॥ ३७९ ॥ इति जैनीमिमां वाणीमाकण्यांन्यायकारिणौ । युवामशातधर्माणौ निषेद्वमहमागतः ॥ ३०९ ॥ इति तद्वचनाद्वीतकल्हौ जातसंविदौ । सद्यः सम्भूत्तिवेगौ सुधर्मगुरुसक्विधो ॥ ३०२ ॥ दक्षिमामादाय निवाणमार्गपर्यन्तगानिनौ । क्षायिकानन्तवोधादिगुणौ निर्वृतिमापतुः ॥ ३०२ ॥ तद्वानन्तमतिश्चान्तः भरपूर्णश्चावकव्यता । नाकलोकमवापाष्यं न कि वा सदनुप्रहात् ॥ ३०४ ॥ सौधर्मकल्पं श्चीपेणो विमाने श्चीप्रभोऽ भवत । देवी श्चीनलयेऽविद्युन्प्रभाऽभूत् सिंहनन्दिता ॥ ३०५ ॥ ब्राह्मण्यनिन्दिते चम्तां विमाने विमलप्रभे । देवी शुक्तप्रभा नान्ना देवोऽन्न विमलप्रभः ॥ ३०६ ॥ पञ्चपन्योपसप्रान्ते श्चीपेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तैः सुतः श्चीमानजनिष्ठा उत्त्वमीदशः ॥ ३०६ ॥ पञ्चपन्योपसप्रान्ते श्चीपेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तैः सुतः श्चीमानजनिष्ठा उत्त्वमीदशः ॥ ३०६ ॥ भव्चपन्योपसप्रान्ते श्चीपेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तैः सुतः श्चीमानजनिष्ठा उत्त्वमीदशः ॥ ३०६ ॥ भव्चपन्योपसप्रान्ते श्चीपेणः प्रच्युतस्ततः । अर्ककार्तेः सुतः श्चीमानजनिष्ठा उत्तवमीदशः ॥ ३०६ ॥

मनकर मैंने अपने पूर्वभव पूछे। उत्तरमें व कहने लगे-।। ३६१-३६३ ॥ कि तीसरे पुष्करवर द्वीपमें पश्चिम मेरुपवेतसे पश्चिमकी त्यार सरिद् नामका एक देश है। उसके मध्यमें वीतशोक नामका नगर है। उसके राजाका नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी स्त्रीका नाम कनकमालिका था। उन दोनोंके कनकलता श्रीर पद्मलता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥ ३६४-३६५ ॥ उसी राजाकी एक विसु-न्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावनी नामकी पुत्री थी। इस प्रकार इन सबका समय सुखसे वीन रहा था। किसी दिन काललब्धिक निमित्तमे रानी कनकमाला और उसकी दानों प्रत्रियोंने श्रमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्गमें देव हुए। इधर पद्मावतीने देखा कि एक वेश्या दी कामियोंको प्रसन्न कर रही है उसे देख पद्मावर्ताने भी वैसे ही होनेको इच्छा की । मरकर वह स्वर्गमें ऋष्सरा हुई ॥ ३६६–३६= ॥ तद्नन्तर कनकमालाका जीव, वहाँ से चयकर मणिकुण्डली नामका राजा हुआ है ऋार दोनों पुत्रियोंके जीव रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख उपर आ चुका है वह स्वर्गने चय कर श्रानन्तमित हुई है। इसी अनन्तमितको लेकर त्याज तुम दोनों राजपुत्रोंका यद्ध हो। रहा है।। ३६६-।। ३७०।। इस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी कही हुई वाणी सुनकर, अन्याय करने वाले ऋौर धर्मको न जाननेवाले तुम लोगोंको रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥ ३७१ ॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंसे दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दानोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही माक्ष्मार्गके अन्त तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोंके धारक हुए और दोनों ही अन्तमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७३॥ तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण व्रत धारण किये और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके अनुमहसे कौन सी वस्तु नहीं मिलती ? ।। ३०४ ।। राजा श्रीषेणका जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रम विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ, रानी सिंह-निद्ताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विमानमें विद्युत्प्रभा नामकी देवी हुई ॥ ३०५ ॥ सत्यभामा ब्राह्मणी श्रीर श्रनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रम विमानमें शुक्तप्रभा नामकी देवी श्रीर विमलप्रभ नामके देव हुए ॥३७६॥ राजा श्रीषेणका जीवपांच पत्य प्रमाण आयुके श्रान्तमें वहाँसे चय कर इस तरहकी लच्मीसे सम्पन्न तू श्रार्ककीर्तिका पुत्र हुत्र्या है।। ३७७।। सिंहनन्दिता तुम्हारी

१ तदानन्तमतिश्चार ख०, ग०। २ श्रीप्रमेऽभवत् ख०। ३--नजनिष्ट-ख०। ४ तव द्योतिः क०, घ०,। भवक्रयोतिः ख०।

सत्यभामा सुताराऽभूत्पाकनः कपिछः खछः । सुचिरं दुर्गति भाव्या संभूतरमणे वने ॥ ३७९ ॥ ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाश्रमे । सुतश्रपरुवेगायां कौज्ञिकान्मृगशङ्गवाक् ॥ ३८० ॥ कुतापसम्रतं दीर्घमनुष्टाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरेशिनः ॥ ३८१ ॥ निदानं मनसा मुढो विधाय बुधनिन्दितम् । जनित्वाऽशनिद्योपोऽयं सतारां स्नेहतोऽप्रहीत् ॥३८२॥ भवे भाष्यत्र नवमे पञ्चमश्रकवर्तिनाम् । ैतीर्थेशां पोडशः शान्तिर्भवान् शान्तिप्रदः सताम् ॥३८३॥ इति तजिनशीतांशुवारज्योत्काप्रसरप्रभा । प्रसङ्गादुच्यकसत्त्वेचरेन्द्रहःकुमुदाकरः ॥ ३८४ ॥ तदैवाशनित्रोषाख्यां माता चास्य स्वयम्प्रभा । सुतारा च परे वापन्निर्विण्णाः संयमं परम् ॥ ३८५ ॥ अभिनन्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथांचितम् । जग्मुश्रकितनृजाद्यास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ भर्ककीर्तिसुतः कुर्वन्नभुक्तिं सर्वपर्वसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन् ॥ ३८७ ॥ महापूजां सदा कुर्वन् पात्रदानादि चादरात् । ददद्धर्मकथां श्रण्वन् भन्यान् धर्मं प्रबाधयन् ॥ ३८८ ॥ निःशङ्कादिगुणांस्तन्वन्दिष्टिमाहानपोहयन् । <sup>3</sup>हनो वाऽमिततंजाः सन् सुखप्रेक्ष्योऽसृतांशुवत् ॥३८९॥ संयमीव शमं यातः पालकः पितृवत्प्रजाः । लांकह्नयहितं धर्म्यं कर्म प्रावर्तयत्सदा ॥ ३९० ॥ प्रज्ञसिकामरूपिण्यावथाप्रिस्तम्बनी परा । उदकस्तम्भिनी विद्या विद्या विश्वप्रवेशिनी ॥ ३५१ ॥ अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वर्शाकरणी श्रना४ ॥३९२॥ **आवेशिनी दशम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी बहरणी संब्रामण्याल्ययोदिता ॥३९३॥** आवर्तनी संग्रहणी भक्षनी च विपादनी । प्रावर्तनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥३९४॥

ज्योतिःप्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई है और पहलेका दृष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंसे भ्रमण कर संस्तरसण नामके बनसे एरावती नदीके किनारे नापसियोंके श्राश्रममें कौशिक नामक नापसका चपलवेगा खांसे सुगश्रङ्ग नामका पुत्र हुन्ना है।। ३७८-३८०।। वहाँ पर उस दुष्टने बहुत समय तक खोटे तापसियोंके ब्रत पालन किये। किसी एक दिन चपलवंग विद्याधरकी लदमी देखकर उस मूर्वने मनमें, विद्वान जिसकी निन्दा करते हैं ऐसा निदान बन्ध किया। उसीके फलसे यह अशनियोप हुआ है और पूर्व स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है।। ३८१-३८२।। तेरा जीव आगे होनेवाल नीवें भवमें सज्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नामका सालहवाँ नीर्थंकर होगा ॥ ३८३ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंने भरा सरावर खिल उठा ॥ ३८४ ॥ उसी समय अश्निघोप, उसकी माता स्वयम्प्रभा, स्तारा तथा अन्य कितने ही लोगोंने विरक्त होकर श्रेष्ट संयम धारण किया ।। ३८५ ।। चक्रवर्नीके पुत्रका आदि लेकर बार्काके सब लाग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर ऋमिततेजक साथ यथायोग्य स्थान पर चल गयं ॥ ३८६ ॥ इधर अर्कनीतिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वामें उपवास करता था, यदि कदाचित् प्रहण किये हुए व्रतकी मर्यादाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित्त लेता था, सदा महापूजा करना था, आदरसे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंको धर्मीपदेश देता था, निःशङ्कित आदि गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहको नष्ट करता था, सूर्यके समान अपरिमित तेजका धारक था श्रीर चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था।। ३८०-३८६।। यह संयमीके समान शान्त था, पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योंकी निरन्तर प्रवृत्ति रख़ता था ॥ ३६० ॥ प्रज्ञप्ति, कामकृषिणी, अग्निस्तम्भिनी, उद्करतम्भिनी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतिघातगामिनी, त्राकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवशिनी, माननीयप्रस्था-पिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संकामणी, आवर्तनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमादिनी,

१ तीर्थेशः ख॰। २ चापन्निर्विणाः ख॰, ग॰। ३ सूर्य इव। ४ स्तुता ल०।

प्रभावती प्रलापिन्या निश्लेपिण्या च या समृता । 'शवरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीर्तिता ॥३९५॥ गौरी पडिक्रिका श्रीमन्कन्या च शतसंकुला । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरलवेगिका ॥३९६॥ रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाह्मयापि च । चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकरीति च ॥ ३९७ ॥ पर्णलम्बाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता। शीनोष्णदे च वेताल्यौ महाज्वास्त्राभिधानिका ॥३९८॥ छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीर्वेति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता <sup>२</sup>प्रहारावरणी तथा ॥३९९॥ भामर्या भोगिनीत्यादिकुलजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निर्वभौ ॥४००॥ श्रेणीद्वयाधिपत्येनः विद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवर्तिन्वं चिरं भोगानभुङ्क सः ॥ ४०१ ॥ कदाचित्खचराधीशश्चारणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्वाऽऽपाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ४०२ ॥ अन्यदाऽमिततेजःर्श्राविजयौ विनताननौ । नत्वाऽमरगुरुं देवगुरुं च मुनिपुङ्गवम् ३ ॥ ४०३ ॥ दृष्ट्वा धर्मस्य याथात्म्यं ४ पीत्वा तद्भचनामृतम् । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषमुपेयतुः ॥ ४०४ ॥ पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीद्भवसम्बन्धमात्मनः । पितुः स भगवान् प्राह् प्रथमः प्रास्तकल्मपः ॥४०५॥ साकल्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिभवादितः । समाकण्यं तदाख्यानं भोगं कृतनिदानकः॥ ४०६ ॥ किञ्चिकालं समासाद्य खभूचरसुम्बामृतम् । विपुरुादिमतेः पार्श्वं विमरुादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥ महीभुजौ निशम्येकमासमात्रात्मजीविनम् । द्खाऽर्कतेजमे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम् ॥ ४०८ ॥ कृताप्टाह्विकसन्पूजौ मुर्नाजश्चन्दने वने । समीपे नन्दनाव्यस्य त्यक्त्वा सङ्गं तयोः खगेट् ॥४०९॥ प्रायोपगमसंन्यासिवधिनाराध्य शुद्धर्थाः । नन्धावर्तेऽभवन्कल्पे रविचूलस्रयोदशै ॥ ४१० ॥ अभुर्च्ल्याविजयांऽप्यत्र स्वस्तिके मणिचूलकः । विद्यात्यब्ध्युपमायुष्यौ जीविनावसिनौ ततः ॥ ४११ ॥

प्रदापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निश्लेपणी, शर्वरी, चांडाली, मातङ्की, गौरी, पडङ्किका, श्रीमत्कन्या, शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवंगा, महावंगा, चण्डवंगा, चपलवगा, लघुकरी, पर्णलघु, वेगावनी, शीतदा, उष्णदा, वेनाली, महाज्वाला, सर्वविद्याद्वेदिनी, युद्धवीयी, बन्धमीचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जानिमें उत्पन्न हुई अनेक विद्याएँ सिद्ध की । उन सब विद्याओंका, पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोभित हो रहा ॥ ३६१-४०० ॥ दोनों श्रेणियोंका ऋधिपति होनेसे वह सत्र विद्याधरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा।। ४०१।। किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमित-तेजने दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक ब्राहार दान देकर पश्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४०२ ॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयने मस्तक भुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृतका पान किया और ऐसा संतोप प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ४०३-४०४ ॥ तद्तन्तर श्रीविजयने अपने तथा पितांक पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंका नष्ट करनेवाले पहले भगवान् अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५ ॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लेकर समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगोंका निदानवन्ध किया ॥ ४०६ ॥ अमिततेज तथा श्रीविजय दोनोंने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोंके मुखामृतका पान किया। तदनन्तर दोनोंने विपुलमति और विमलमति नामके मुनियोंके पास 'त्रपनी ऋायु एक मास मात्रकी रह गई हैं' ऐसा सुनकर ऋर्कतेज तथा श्रीदत्ता नामके पुत्रोंकं लिए राज्य दे दिया, वर्ड आदरसे श्राप्टाह्निक पूजा की तथा नन्दन नामक सुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिमहका त्याग कर शायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। अन्तमं समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरींका राजा अमित-तेज तेरहवें स्वर्गकं नन्धावर्त विमानमें रिवचूल नामका देव हुआ और श्रीविजय भी इसी स्वर्गके स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ दोनोंकी आयु वीस सागरकी थी। आय समाप्त होने पर वहाँसे च्युत हुए ॥ ४०७-४११ ॥

१ शवरीया च ल० । २ प्रहाराचरणी ल० । ३ मुनिपुङ्गवौ ग० । ४ माहात्म्यं ल० । ५ प्रथमं ग० ।

द्वीपेऽस्मिन् प्राम्बिदेहस्थविलसद्वत्सकावती । देशे प्रभाकरीपुर्या पितस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥ देवी वसुन्धरा जातस्त्रयोरादित्यचूलवाक् । देवोऽपराजितः सूर्गुनन्यावर्ताद् दिवरच्युतः ॥ ४१३ ॥ तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूलोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तर्वार्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्च्युतः ॥ ४१४ ॥ कान्त्र्या कुवलयाह्वादानृष्णानापापनोदनात् । कलाधरत्वाद्वातः स्म जम्बूद्वीपविधृपमौ ॥ ४१५ ॥ पद्मानन्दकरौ भास्बद्वपुर्यो ध्वस्तनामसौ । नित्योदयौ जगक्षेत्रे तावाद्यौ वा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥ न वद्मकौ कलावन्तौ सप्रनापौ न दाहकौ । करद्वयच्यपंतौ तो सत्करौ रेजतुस्तराम् ॥ ४१० ॥ नोपमानस्त्रयोः कामो रूपेणानक्रतां गतः । नीत्या नान्योन्यजेतारौ गुरुशुको च तत्समौ ॥ ४१८ ॥ हीयते वर्द्वते चापि भास्करेण विनिर्मिता । वर्द्वते तत्कृता छाया वर्द्धमानस्य वा तरोः ॥ ४१९ ॥ न तथोविप्रहो यानं तथाप्यरिमहीभुजः । तत्प्रतापभयात्ताभ्यां स्वयं सम्धानुमुत्सुकाः ॥ ४२० ॥

उनमेंसे रविचूल नामका देव नन्दावर्त विमानसे च्युत हांकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह द्वेत्रमें स्थित वत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीक राजा स्तिमितसागर श्रीर उनकी रानी वसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ।। मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तर्वीर्य नामका लद्दमीसम्पन्न पुत्र हुत्रा।। ४१२-४१४॥ वे दोनों ही आई जम्बुई।पर्के चन्द्रमात्र्रोंके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुवलय-नील कमलोंको श्राह्मादित करता है उसी प्रकार व भी छुवलय-पृथियी-मण्डलको श्राह्मादित करते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्ण-तृषा और आतापका दूर करता है। उसी प्रकार व भी तृष्णा हुपी आताप-दःखको दूर करते थे और जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलात्र्योंका धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनैक कलाओं - अनेक चतुराइयोंक धारक थे ॥४१५॥ अथथा वे दोनों भाई वालसूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंको आनिन्द्त करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लद्मीको आनन्दित करनेवाले थे. जिस प्रकार बालसूर्य भास्बद्वपु—देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार वालसूर्य ध्वस्तनामस-श्रन्थकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूर्य नित्याद्य होते हैं—उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे—उनका ऐश्वर्य निरन्तर विद्यमान रहता था श्रीर जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्र-जगन्नज्ञ नामका धारण करने-बाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेन-जगत्के लिए नेन्नेक समान थे।। ४१६।। वे दोनों भाई कलाबान थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते थे, दोनों करों-दोनों प्रकार के टैक्सोंसे (आयात और निर्यात करोंसे) रहित होनेपर भी सत्कार-उत्ताम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ४१७ ॥ रूपकी श्रपंक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेका जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे। भावार्थ-लाकमें मुन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि व दोनों शरीरसे सहित थे श्रौर कामदेव शरीरसे रहित था। इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु--बृहस्पित और शुक्र-शुक्राचार्यकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होनी थी क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले थे परन्तु व दोनों परस्परमें एक दूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ सूर्यके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है।। ४१६।। वे न कभी युद्ध

१ ताम्यद्रपुषी स० ।

अविद्यातां तावेधं राज्यलक्ष्मीकटाक्षगौ । नवं वयः समासाध शुक्राप्टम्यमृतांशुवत् ॥ ४२१ ॥ पर्यायो राज्यभोग्यस्य योग्ययोर्मतन्त्वयोः । इतीव रितमण्लेसीद्रोगेष्वेतिस्तिताऽन्यदा ॥४२२ ॥ तदैव ती समाह्य कुमारावमरोपमौ । अभिषच्यापयद्राज्यं यौवराज्यं च सोऽस्पृष्टः ॥ ४२३ ॥ स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम् । संयमेन समासाध धरणेन्द्रिद्धदर्शनात् ॥ ४२४ ॥ निदानदूषितो बालतपा लोलुतया सुले । स्वकालान्ते विशुद्धात्मा जगाम धरणेशिताम् ॥ ४२५ ॥ भत्यदे तौ समासाध बाजमूलाङ्कराविव । नीतिवारीपरीषेकात्सभूमौ वृद्धिमायतुः ॥ ४२६ ॥ अभ्युद्धताम्त्वयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूभृताम् ॥ ४२७ ॥ लक्ष्मयो नवे युवानौ यो तत्प्रीतिः समसंगमात् । भोगासिकं व्यधाद्वादं तयोख्द्रतपुण्ययोः ॥४२८॥ नर्तको वर्वरीत्येका ख्यातान्या च त्रिलातिका । नृत्यविद्येव सामध्याद् रूपद्वयमुपागता ॥ ४२९ ॥ भूपती तो तयोर्नृत्यं कदाचिज्ञातसम्मदौ । विलोकमानावासीनावागमन्नारद्रस्तदा ॥ ४३० ॥ सूर्याचन्द्रमसौ सैहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासङ्गान्कुमाराभ्यां करः सोऽविहितादरः ॥ ४३१ ॥ जाज्वल्यमानकोपाधिशिक्षासंसमातसः । चण्डांशुरिव भाष्याद्धे जञ्चाल श्रुचिसङ्गमात् ॥ ४३२ ॥ स तदंव सभामध्याद्वर्गत्व कल्हप्रियः । द्राक्ष्रापन्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥

करते थे जार न कभी शशुओं पर चढ़ाई ही करने थे फिर भी शशु राजा उन दोनोंके साथ सदा सिंध करने के लिए उत्पुक बने रहने थे।। ४२०।। इस नरह जिन्हें राज्य-लदमी अपने कटाक्षोंका विषय बना रही है ऐसे व दोनों भाई नर्वान अवस्थाको पाकर शुक्रपश्चकी अध्मीके चन्द्रमाके समान बढ़ते ही रहते थे।। ४२१।। 'अब मेरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यका उपभोग करने के योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किमी एक दिन इनके पिताने भोगोंमें प्रीति करना छोड़ दिया।। ४२०।। उमी समय इच्छा रहित राजाने देव तुन्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया।। ४२३।। तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र-के चरणोंक ममीप जाकर संयम धारण कर लिया। धरएन्द्रकी ऋखि देखकर उसने निदान बन्ध किया। उसमे दृपित होकर बालतप करता रहा। बह सांमारिक मुख प्राप्त करनेका इच्छुक था। आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंमें मरा और धरएन्द्र अवस्थाको प्राप्त हुआ।। ४२४-४२५॥

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सिंचनसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार व दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे वृद्धिको प्राप्त हुए ।। ४२६ ।। जिम प्रकार सूर्यकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतोंके मस्तकों-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई व्रतापपूर्ण नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्व-प्रथम समस्त राजात्रोंक मस्तकों पर ऋपना स्थान जमाया था ।। ४२७ ।। जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है ऐसे दोनों भाइयोंकी राजलिइमयाँ नई थीं श्रीर स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सदृश समागमक कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भागासिकको ठीक ही बढ़ा दिया था।। ४२८।। उनके वर्वरी श्रीर चिलातिका नामकी दो मृत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानों नृत्य-विद्याने ही ऋपनी सामर्थ्यसं दो रूप धारण कर लियं हों।। ४२६ ।। किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्षके साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये।। ४३०।। दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे श्रतः नारदजीका आदर नहीं कर सके। व कर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य श्रीर चन्द्रमाके समीप राहु श्रा रहा हो। अत्यन्त जलती हुई क्रोधान्निकी शिखाश्रोंसे उनका मन संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस समय नारदजी जल रहे थे-- अत्यन्त कुपित हो रहे थे। कलहुपेमी नारदजी उसी समय सभाके

१ तलदं क०, । २ मध्येहि ख०।

दिभतारि 'सभामध्ये सिविष्टं स्विष्टरे । 'अस्तमस्तकभास्यन्तिमव प्रपतनोन्मुखम् ॥ ४१४ ॥ सयो विलोक्य सोऽप्याग्च प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । प्रतिगृद्ध प्रणस्योचैविष्टरे सिविदेय तम् ॥ ४३५ ॥ दत्तािश्यं किम्रहिदय भवन्तो मामुपागताः । सम्पदं कि ममादेष्टुं प्राप्ताः किं वा महापदम् ॥ ४३६ ॥ इत्यप्राक्षीदसी वास्य विकासिवदनाम्बुजः । सम्मदं जनयन् वाचमवोचत्प्रीतिविद्धिनीम् ॥ ४३० ॥ सारभूतािन वस्तृनि तवान्वेष्टुं परिश्रमन् । नर्तकोद्वयमद्राक्षं प्रेक्षायोग्यं तवैव तत् ॥ ४३८ ॥ अस्थानस्यं समीद्वयेवमिनष्टं सोद्धमक्षमः । आगतोऽहं कथं सद्धां पादे चृद्दामणिस्थितिः ॥ ४३९ ॥ सम्प्रत्यप्रतिमह्ये वा नृतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीपुकौ ॥ ४४० ॥ सम्प्रत्यप्रतिमह्ये वा नृतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीपुकौ ॥ ४४२॥ सम्प्रत्यप्रतिमह्ये तवाद्यायाति हेल्या । कालहािनि कर्तव्या हस्तासन्नेऽतिदुर्लमे ॥ ४४२॥ इत्येवं प्रोरिनस्तेन सपापेन यमेन वा । दीमतािरः समासक्षमरणः श्रवणं ददौ ॥ ४४३ ॥ तदेव नर्तकीवार्ताश्रुतिच्यामुग्धचेतनः । दृतं सोपायनं प्रस्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम् ॥ ४४४ ॥ प्राहिणोद्दत्सकावत्याः महीशौ शौर्यशालिनौ । प्रति सोऽपि नृपादेशादन्तरेऽहान्यहापयन् ॥ ४४५ ॥ गत्वा जिनगृहे प्रोपधोपवाससमन्वतम् । अपराजितराजं च युवराजं च सुन्धितम् ॥ ४४६ ॥ द्युऽमात्यमुखाद्वृतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुर्घाः ॥ ४४७॥ उवल्यस्य प्रतापाप्तिदिञ्चायस्पण्डभास्वरः । कृतदोपान् व्यलीकाभिमानिनो दहित दुतम् ॥ ४४८॥

बीचसे बाहर निकल आये और काश्रजन्य बगसे शीघ्र ही शिवमिन्दरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३३॥ वहाँ सभाके वीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ना था माना अस्ता-चलकी शिखरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो ॥ ४३४॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख लिया श्रानः शीघ्र ही उठकर उनका पिंडगाहन किया, प्रणाम किया और ऊँचे सिंहासनपर बैठाया ॥ ४३५ ॥ जब नारदर्जी त्र्याशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पृद्धा कि त्र्याप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं ? क्या मुक्ते सम्पत्ति देनेक लिए पधारे हैं अथवा काई वड़ा भारी पद प्रदान करनेक लिए त्रापका समागम हुत्रा है ? यह मुनकर नारदर्जीका मुखकमल खिल उठा । व राजाको हर्प उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले बचन कहने लगे ॥ ४३६-४३७॥ उन्होंने कहा कि हे राजन ! मैं तुम्हार लिए सारभूत वस्तुएँ, खोजनेके लिए निरन्तर धूमता रहता हैं। मैंने आज दो नृत्यकारिणी देखी हैं जो आपके ही देखने यांग्य हैं ॥ ४३८॥ व इस समय ठीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं। मैं एसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समर्थ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूड़ामणिकी स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती हैं ? ॥ ४३६ ॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला नहीं है, जो नवीन लद्मिक मदसे उद्धत हो रहे हैं और जो भूठमूठके ही विजिगीपु बने हुए हैं ऐसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तर्वार्थ हैं। व सप्त-व्यसनोमें आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं। संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियों-का जोड़ा उन्होंके घरमें अवस्थित है। उसे आप मुखसे महण कर सकते हैं, रून भेजनसे वह आज ही लीलामात्रमें तुम्हारे पास त्रा जावेगा इसलिए ऋत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्य-मान है तब समय विताना श्रच्छा नहीं ॥ ४४०-४४२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दमिनारि नारदकी बातमें आ गया ॥ ४४३॥ नृत्यकारिणीकी बान सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती देशके पराक्रमी राजा श्रपराजित श्रीर अनन्तवीर्यके पास प्रकृत अर्थको निवदन करनेवाला दृत भेंटके माथ भेजा। नह दृत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिनाता हुआ-शीव्र ही प्रभाकरीपुरी पहुँचा। उस समय दोनों ही आई प्रोपधोपवासका व्रत लेकर जिनमंदिरमं वैठे हुए थे। उन्हें देखकर बुद्धिमान दूतने मन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ।। ४४४-४४० ।। वह कहने लगा कि दिव्य लोहेके पिण्डके

१ सभास्थाने क०, ग०। २ श्रस्ताचलशिखरस्थितसूर्यमिव।

तस्य नाम्भैव निभिन्नहृद्याः प्राकृतहृषः । वमन्ति वैरमकं वा विनम्ना भयविह्नलाः ॥ ४५९ ॥ म सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः शुक्षचेतसः । विभज्यान्ययजैविदवैस्तद्वाज्यं भुज्यते यतः ॥ ४५० ॥ कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावज्ञैरुद्वाते यदि मूर्द्वभिः ॥ ४५९ ॥ विनम्नविश्वविश्वयमुकुटाम्रमणित्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विध्वो धनुरामरम् ॥ ४५२ ॥ यशः कुन्देन्तुनिर्भासि तस्यारातिजयार्जितम् । कन्या गायन्ति दिग्वन्तिदन्तपर्यन्तके कलम् ॥ ४५६ ॥ युद्मा विद्विपन्तेन १दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दिमतारिनि स्थाति सन्वचेऽन्वर्थपेशलम् ॥ ४५६ ॥ सस्य शौयानलो भिन्नताखिलारानिरिन्धनः । जाञ्चलीति नथाप्यामकुमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥ सस्य शौयानलो भिन्नताखिलारानिरिन्धनः । जाञ्चलीति नथाप्यामकुमारामरभीषणः ॥ ४५६ ॥ युष्मदीयं भुवि क्यातं योग्यं तस्यैव नद्यतः । युवयोः स हि नदान्तस्यप्रसन्तः फलिष्यति ॥ ४५६ ॥ दृष्यवर्वाददः भुत्वा तमावामं प्रहित्य तौ । कि कार्यमिति पृच्छन्ती स्थितावाहृय मन्त्रिणः ॥४५६ ॥ वर्यः पुण्यादयान्सद्यस्तृत्तायभवदेवनाः । सुनिरूप्य स्वरूपाणि २ताः स्वयं समुपाश्ययन् ॥ ४५९ ॥ वर्यं युवाभ्यां संयोज्या उनिजाभिन्नेतकर्भणि । ४अस्थाने माकुर्लाभूतामिन्याहुश्चाहितादराः ॥ ४६० ॥ अर्थेनद्वाज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तर्कविष्मादाय राज्ञाऽऽवां प्रेपिते ततः ॥ ४६९ ॥ अर्थेनद्वाज्यभारं स्वं निधाय निजमन्त्रिषु । नर्तर्कविष्मादाय राज्ञाऽऽवां प्रेपिते ततः ॥ ४६९ ॥

समान दंदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी ऋग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधी तथा सूठसृठके अभिमानी मनुष्योंको शीव ही जला डालनी है।। ४४८ ॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे वैरी मनुष्यांका हृदय फट जाता है। वे भयमे इतने विद्वल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ ही वैर तथा श्रस्त दोनों ही छोड़ देते हैं ॥ ४४६ ॥ उसका चित्त वड़ा निर्मल है, वह श्रपने वंशके सब लोगोंक साथ विभाग कर राज्यका उपभाग करता है इसलिए परिवारमें उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं ॥ ४५० ॥ जब निरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं ? ।। ४५१ ।। वह अपने चरणपीटकं समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटकं अग्रभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्र-धनुष बनाया करता है।। ४५२।। शत्रुत्रोंको जीतनेसे उत्पन्न हुन्ना उसका यश जुन्द पुष्प नथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निर-न्तर गानी रहनी हैं ।। ४५३ ।। जिस प्रकार महावनोंके द्वारा बड़े-बड़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गर्वे थे इसलिए उसका 'दमितारि' यह नाम सार्थक प्रसिद्धिको धारण करता है।। ४५४।। यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अग्निकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रताप-रूपी अग्नि ।नरन्तर जलती रहती हैं ।। ४५५ ।। उसी श्रीमान दमितारि राजाने दोनों नृत्यकारिणियाँ माँगनेके लिए मुक्ते आपके पास भेजा है सा प्रीति बढ़ानेके लिए आपका अवश्य देना चाहिए ॥ ४५६ ॥ त्रापकी नृत्यकारिणियाँ पृथिवीमें प्रसिद्ध हैं त्रातः उसीके योग्य हैं । नृत्यकारिणियोंके देने-से वह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और श्रच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस इतने कहा। राजाने उसे सुनकर इतका तो विश्राम करनेक लिए भेजा और मन्त्रियोंको बुलाकर पृष्ठा कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ? ॥ ४५७-४५८ ॥ उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी विद्यादेवनाएँ शीघ ही आ पहुँचीं और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग त्रापके द्वारा त्रपने इष्ट कार्यमें लगानेके योग्य हैं। आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों-ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥ ४५६-४६० ॥ देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राज्य-का भार ऋपने मन्त्रियोंपर रखकर नर्तिकयोंका त्रेप धारण किया और दत्तसे कहा कि चलो चलें.

१ दाता यन्तेव (१) तः । २ तौ तः । ३ निजामिप्रेम-तः । ४ स्रास्थाने छः ।

यामेति १ दूतेनालप्य सम्प्राप्य शिवमन्दिरम् । समालोचितगृहार्थौ प्रविश्य नृपमन्दिरम् ॥४६२॥ दृष्टवन्तौ खगाधीशं १ यथौचित्यं प्रतुष्य सः । सम्भाप्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥४६३॥ अङ्गहारैः सकरणैः रसैभविर्मनोहरैः । नृत्यं तयोविलोक्याससम्मदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥ भवन्नृत्यकलां उकल्यां वासु४ शिक्षयतां सुताम् । मदीयामित्यदात्कन्यामेताभ्यां कनकश्रियम् ॥४६५॥ भआदाय तां यथायोग्यं भेष्वनर्तयन्तौ नृपात्मजाम् । पेठनुर्गुणसंद्रव्य भिति ते भाविचिक्रणः ॥४६६॥

## पृथ्वीच्छन्दः

गुणैः कुलबलादिभिर्भुवि विजित्य विश्वान् नृपान्-मनोजमि लज्जयन् भववरो वषुःसम्पदा । विदग्धवनिताविलासललिनावलोकालयः क्षितेः पतिरनन्तवीर्थं इति विश्वतः पानु वः ॥ ४६७ ॥

#### अनुष्टुप्

तदा तच्छूतिमात्रेण मदनाविष्टविग्रहा । स्त्यते यः स को बृतमित्यप्राक्षीन्तृपात्मजा ॥ ४६८ ॥ प्रभाकरीपुराधीक्षोऽज्ञिनिस्तिमितसागरात् । महामणिरिव क्ष्माशृन्मौलिचूड्नमणीयितः ॥ ४६९ ॥ कान्ताकल्पलतारोहरभ्यकल्पमहीरुहः । कामिनीभमर्राभोग्यमुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥ इति तत्द्द्वयतद्व्यलावण्याद्यनुवर्णनात् । द्विगुणीभृतसम्प्रीतिरित्युवाच स्वगात्मजा ॥ ४७१ ॥ किमसौ सम्योत्वर्षे कृष्यते दुष्टुं कन्यके सुष्टु सम्यते । त्वयेत्यनन्तवीर्यस्य रूपं साक्षात्यद्वितम् ॥ ४७२ ॥

राजाने हम दोनोंको भेजा है। इस प्रकार दृतके साथ वार्तालाप कर व दोनों शिवमन्दिरनगर पहुँचे ऋोर किसी गृढ़ ऋर्थकी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए।। ४६१-४६२।। वहाँ उन्होंने विद्यावरींके राजा दिमनारिके यथायाम्य दर्शन किये। राजा दिमनारिने संतुष्ट होकर उनके साथ शान्तिपूर्ण शब्दोंमें संभाषण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसरे दिन मनकी हरण करनेवाले अङ्गहार, करण, रस और भावोंसे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हुई तथा मंत्रीप-का अनुभव किया ।। ४६३-४६४ ।। एक दिन उनने उन दोनोंमे कहा कि है मुन्दरियों ! आप अपनी मुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीको मिग्वला दीजिये यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री उन दोनोंके लिए सौंप दी ।। ४६५ ।। व दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे । एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्तीक गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया।। ४६६ ।। 'जिसने अपने कुल वल आदि गुणोंके द्वारा पृथिवी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर-की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लिजित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर स्नियोंके विलास तथा मनोहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तर्वार्य इम नामसे प्रसिद्ध पृथिवीका स्वामी तम सवकी रक्षा करें। । ४६७ ।। उस गीतके मुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेश किया है ऐसी राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि 'जिसकी स्तुति की जा रही है वह कीन है ?' यह कहिये॥ ४६८॥ उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'वह प्रभाकरीपुरीका अधिपति हैं, राजा स्तिमितसागरमे उत्पन्न हुन्ना हैं, महामणिके लमान राजात्रोंके मस्तक पर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, स्वीरूपी कल्प-लताके चढ़नेके लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, और खिरूपी भ्रमरीके उपभाग करनेके योग्य मुखकमलसे मुशोभित हैं' ॥४६६-४७०॥ इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अत्यन्तवीर्यके रूप तथा लावण्य आदिका वर्णन मनकर जिसकी प्रीति दुनी हो गई है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली 'क्या वह देखनेको मिल सकता है ?!। उत्तारमें उन्होंने कहा कि 'हे कन्ये! तुमे अच्छी तरह मिल सकता हैं!। ऐसा

१ दूतमालाय ख०, ग०, ल०। २ यथोचितं ल०। ३ कल्यामाशु शिष्ययतां मुताम् ख०, म०, घ०, म०। कुलाकल्यामाशु क०। ४ हे मुन्दयों ! ५ त्रादीय ल०। ६ गृत्तयन्तौ ल०। ७ संदग्ध ख०। संदोह ल०। = तयोद्वयं तद्द्वयं तेन तस्य रूपलावण्याद्यनुवर्णनात्।

तद्दर्शनसमुद्भृतमदनज्वरविद्धलाम् । नर्तक्यो तां समादाय जग्मतुर्मरुतः पथा ॥ ४७३ ॥
तद्दार्तां सेवराधीशः धृत्वाऽन्तर्वशिकोदितात । स्वभदान्प्रेपयामास तद्द्वयानयनं प्रति ॥ ४७४ ॥
तदागमनमालोक्य स निवर्त्य हली बली । न्ययुव्यतानुजं दूरे स्थापियत्वा सकन्यकम् ॥ ४७५ ॥
ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिताः। दमिनारिः पुनः कृद्ध्वा युद्धशौण्डान् समादिशत् ॥४७६॥
तेऽपि तत्त्वद्वधारोरुवारिराशाविवाद्यः । निमज्जन्ति स्म तच्छूत्वा खगाधीशः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥
नर्तक्योर्न प्रभावोऽयं किमेतद् बृत मन्त्रिणः । इत्याह तं च तत्तत्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन् ॥ ४७८ ॥
तदा लब्धेन्धनो वाग्निः कुद्धो वा गजविद्विपः । दमिनारिः स्वयं योतुं चचाल स्ववलान्वितः ॥ ४७८ ॥
एककोऽपि इली सर्वान् विद्याविकमसाधनः । दमिनारिः विग्रुच्येतान् देहशेपांश्रकार सः ॥ ४८० ॥
दमिनारिं यमं वैकं हन्तुमायान्तमग्रजम् । अनन्तवीर्यस्तं हृष्ट्वा केसरीव मर्दाहृत्यम् ॥ ४८२ ॥
अभ्येत्यानेकधा युद्ध्वा विद्यावलमदोद्धतम् । विमर्दाकृत्य निस्पन्दं व्यधादधिकविकमः ॥ ४८२ ॥
खनोजश्रकमादाय क्षिपति स्माभिभ्भुजम् । दक्षिणाग्रकराभ्यणे तिस्यवत्तत्परीत्य तम् ॥ ४८३ ॥
मृत्युं वा धर्मचक्रेण योगां नं विचराधिपम् । अहँक्तनैव चक्रंण विक्रमी माविकेशवः ॥ ४८३ ॥
हति युद्धान्तमासाद्य गगने गच्छतोस्तयोः । पृथ्यातिकमभीत्येव विमाने सहसा स्थितं ॥ ४८५ ॥
केनचित् कीलितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यलोक्यत ॥ ४८६ ॥

कहकर उन्होंने अनन्तर्वार्यका साक्षानु रूप दिखा दिया ॥ ४७१-४७२ ॥ उसे देखकर कनकश्री कामजबरसे विद्वल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी त्राकाशमार्गसे चली गई।। ४७३॥ विद्याधरोंके स्वामी दमितारिन यह वात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेसे सुनी और उन दोनोंको वापिस लानेके लिए अपने यांद्धा भेजे ।। ४७४ ।। वलवान् वलभद्रने यांद्धात्रांका आगमन देख. कन्या सहित छोटे भाईको दूर रक्त्या त्रीर स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥ ४०५ ॥ जब बलभट्रने चिर-काल तक युद्ध कर उन योद्धात्र्योंको यसराजक पास भेज दिया तव दिमतारिने कुपित होकर युद्ध करतेमें समये दूसर योद्धात्रोंको आज्ञा दी।। ४०६।। वे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें पहाड़ इव जाते हैं उसी प्रकार वलभद्रकी खड़गधाराके विशाल पानीमें ड्य गये। यह सुनकर दमितारिको बड़ी अक्षार्थ्य हुआ।। ४७७।। उसने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि 'यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो सकता. ठीक बात क्या है ? त्राप लोग कहें ? मिन्त्रयोंने सब बात ठीक-ठीक जानकर राजासे कहीं ।। ৪৬८।। उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अग्नि प्रज्यलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दिमतारि भी कुपित हो। स्वयं युद्ध करनेके लिए। श्रपनी सेना साथ लेकर चला ।। ४७६ ।। परन्तु विद्या और पराक्रमसे युक्त एक वलभद्रने ही उन सबको मार गिराया सिफं दिमतारिकां ही बाकी छोड़ा ।। ४५० ।। इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके ऊपर सिंह आ इटता है उसी प्रकार बड़े भाईको भारनेके लिए आते हुए यमराजके समान दुमितारिको देखकर अनन्तर्यार्य उस पर ट्रट पड़ा ।। ४८१ ।। अधिक पराक्रमी अनन्तर्वार्यने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तथा विद्या और बलके महसे उद्धत उस दिमतारिको मह रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था ॥ ४८२ ॥ श्रवकी बार विद्याधरोंके राजा दमिनारिन चक्र लेकर राजा श्रनन्तवीर्यके सामने फेंका परन्तु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिन कन्धेके समीप ठहर गया ॥ ४८३ ॥ जिस प्रकार यागिराज धर्मचक्रके द्वारा मृत्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके द्वारा दमितारिको नष्ट कर दिया-मार डाला।। ४-४।। इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाशमें जा रहे थे कि पूज्य पुरुपोंका कहीं उल्लंघन न हो जावे इस भयसे ही माने। उनका विमान सहसा रुक गया ॥ ४८५ ॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों श्रोर देखने लगे। दंखते ही उन्हें समवसरण

१ खचराधिपम् ख०।

मानस्तम्भा सरांस्येतान्येतद्वनच्छ्रयम्। मध्येगन्थकुटी नृनं जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८० ॥ इति तत्रावतीयेप शिवमन्दिरनायकः। सुतः कनकपुद्भस्य जयदेव्याश्च निश्चितः॥ ४८८ ॥ दिमतारेः पिता कीर्तिधरा नाम्ना विरक्तवान्। प्राप्य शान्तिकराभ्यासे प्रवज्यां पारमेश्वरीम् ॥ ४८९ ॥ भैतंवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागम् । केवलावगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः॥ ४९९ ॥ इत्युक्तवैव परीत्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्वरम् । श्रुतधर्मकथौ तत्र तत्थतुर्ध्वत्तकल्मणौ ॥ ४९९ ॥ कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताभ्यां भक्त्या पितामहम् । वन्दित्वा धातिहन्तारमप्राक्षीत्त्वभवान्तरम् ॥४९२ ॥ इति एच्टो जिनाधीशो निजवागम्हताम्बुभिः । तां तर्पयत्तुमित्याह परार्थैकफले हितः॥ ४९३ ॥ अत्र जम्बूद्भालक्ष्यद्वीपेऽस्यां भरतावनौ । श्रुश्वाख्यनगरे वैद्यो देविलस्तत्सुतामवः॥ ४९४ ॥ बन्धश्चियां व्यवमेवैका श्रीद्धा ज्यायसी सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुटी पङ्ग कुणी त्या ॥४९४ ॥ बिधरा कुञ्जका काणा खञ्जा पोपिका स्वयम् । त्वं कदाचिन्मुनि सर्वयश्मसं सर्वशैलगम् ॥ ४९६ ॥ अभ्यत्य सम्मावत्यये गणिन्यै विधिपूर्वकम् । दत्वाऽक्षदानमेतस्या वमने सत्युपोषितात् ॥ ४९८ ॥ सम्यक्त्वाभावतस्तत्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधर्मे जीवितत्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९८ ॥ सम्यक्त्वाभावतस्तत्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधर्मे जीवितत्यान्त भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९८ ॥ ततो मन्दरमालिन्यां दमितारेः सुताभवः। पुण्याद् व्रतोपवासान्ताद्विचिकित्साफलं त्वदम् ॥ ५०० ॥ सबलं पितरं इत्वा एत्वा नीतासि दुःक्वित । विचिकित्सां न कुर्वन्ति नम्मान्साधौ सुधीधनाः॥ ५००॥

दिखाई दिया ॥ ४८६ ॥ 'यं मानस्तम्भ हें, यं सरोवर हें, यं चार वन हें आर यं गन्धकुटीकं वीचमें कोई जिनराज विराजमान हैं' ऐसा कहते हुए अनन्तर्वार्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उतरे। उत्तरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हें, राजा कनकपुट्ध और रानी जयदेवीके पुत्र हें, दिमतारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके ममीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। एक वपका प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोंने वड़ी भिक्तिये इनकी पूजा की थी। ऐसा कह कर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, वार वार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनों और अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये॥ ४८५०-४६५॥ कनकश्री भी उनके साथ गई थी। उसने अपने पितामहको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मीको नष्ट करनेवाल उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पृष्ठ ॥ ४६२॥ ऐसा पृष्ठने पर परापकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओंका कल है ऐसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस प्रकार कहने लगे ॥ ४६३॥

इसी जम्बूद्दीपके भरनंत्रका भूमि पर एक शङ्ख नामका नगर था। उसमें देविल नामका वैश्य रहना था। उसकी वन्धुश्री नामकी स्त्रीसे नू श्रीदत्ता नामकी बड़ी खोर सर्ता पुत्री हुई थी। तेरी श्रोर भी छोटो बहिनें थीं जो कुटी, लँगड़ी, टोटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थीं। तू इन सबका पालन स्वयं करनी थीं। तून किसी समय सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वयश मुनिराजकी थन्दना की, शान्ति प्राप्न की, श्राहिसा व्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नामका उपवास किया।। ४६४-४६७।। किसी दूसरे दिन तूने सुवता नामकी आर्यिकाके लिए विधिपूर्वक आहार दिया, उन आर्यिकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यग्दर्शन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे घृणा की। तूने जो ऋहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सौधर्म स्वर्गमें सामानिक जातिकी देवी हुई और बहांसे चय कर राजा दिमतारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी पुत्री हुई हैं। तूने आर्यिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तरे बलवान पिताको मारकर तुमे जबर्दस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी

१ सावरसरंघ०।२ त्वमेकीव क०, घ०,ग०। त्वमेवीक-ख०। ३ कुणिस्तथा क०, ख०,घ०। कुणीस्तथा ग०।

ौश्रुत्वेतद्तिशोकार्ता विन्द्त्वा निनपुङ्गयम् । प्रभाकरीमगात्ताम्यां सह सा खेवरात्मजा ॥ ५०२ ॥ सुघोपविद्युद्दंद्राख्यौ भातरौ कनकश्चियः । तत्पुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बलोद्धतौ ॥ ५०३ ॥ विलोक्य विहितकोधौ बन्नतुर्वलकेशवौ । तश्चिशम्य खगाधीशतन्जा सोद्धमक्षमा ॥ ५०४ ॥ प्रवृद्धतेजसा यूना भानुनेव हतद्युतिः । ग्युताऽसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षबलाद्विना ॥ ५०५ ॥ शोकदावानलम्लाना दूनेय बनवल्लरी । च्युच्छिश्वकामभोगेच्छा चिच्छित्सपुर्दं खसन्ततिम् ॥ ५०६ ॥ मोचियत्वानुबुध्यैतौ।सम्प्रार्थ्य बलकेशवौ । स्वयग्रभाष्यतीर्थेशात्पीतधर्मरसायना ॥ ५०७ ॥ सुप्रभागणिनीपार्थे दीक्षित्वा जीवितावधौ । सौधर्मकल्पे देवोऽभूचित्रं विलस्ति विधेः ॥ ५०८ ॥

### हरिणी

सुविहितमहोपायो विद्याबलाद्बहुपुण्यकौ
वुधजननुतौ सुप्रारम्भो परस्परसङ्गतौ ॥
हतपृथुरिपुशान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ
सममविशतो सिद्धार्थौ तौ पुरी परमोत्सवाम् ॥ ५०९ ॥

#### वसन्ततिलका

जित्वा प्रसिद्धस्वचरान् स्वचराधिभर्तुरध्यास्य तद्वलधरत्वमलङ्घ्यशक्तिः ।
ब्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्वं
भावेन चैनदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥
चक्रेण तस्य युधि तं दमितारिशक्तिः
हत्वा त्रित्रण्डपतिनां उसमवाष्य तम्मात ।

साधुत्रोंम घृणा नहीं करते हैं ॥ ४६५-५०१ ॥

यह मुनकर विशाधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीड़ित हुई। अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी बन्दना कर नारायण और वलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीका चली गई।। इधर मुघाप और विवृद्धं कनकश्रीके भाई थे। वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख कर वलभद्र तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, उन्होंने उन दोनोंको वाँध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी श्रौर जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्यसे युक्त चन्द्रमार्का रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार वह भी पक्षवलके विना कान्तिहीन तथा क्षीण हो गई।। ५०२-५०५ ।। शोकहपी दावा-नलसे मुरभाकर वह वनलताके समान दुःखी हो गई। उसने काम-भागकी सब इच्छा ब्रोड़ दी, वह केवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहनी थी। उसने दोनों भाइयोंको समकाया तथा बलभद्र ऋीर नारायणको प्रार्थना कर उन्हें बन्धनसे छुड़वाया। स्वयंप्रभनामक तीर्थकरसे धर्म रूपी रसायन का पान किया श्रीर सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीचा धारण कर ली। अन्तमें आयु समाप्त होने पर सौधर्मस्वर्गमें देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि कर्मका उदय बड़ा विचित्र है ॥ ५०६-५०= ॥ जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय कियं हैं, जो बहुत पुण्यवान हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं. बड़े-बड़े शत्रुओंको मारकर जिनकी त्रात्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंने कृतकृत्य हो कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ प्रवेश किया ॥ ५०६ ॥ अलंघ्य शान्तिको धारण करने वाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याधरोंको जीत कर विद्याधरोंके स्वामीका पद तथा बलभद्रका पद प्राप्त किया श्रीर इस तरह केवल नामसे ही नहीं किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया।। ५१०।। शत्रुओंकी शक्ति

१ श्रुत्वा तदति ल०। २ सुतासाविन्दु-व०, क०। प्लुतासा-ग०। युक्तासा-ग०। ३ समवाप ख०।

वीर्येण सूर्यविजयीत्थमनन्तवीर्यो धुर्योऽभवद् भुवि स शौर्यपरेषु झूरः ॥ ५११ ॥ शार्द्छिविक्रीडितम्

नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्फूर्जन्प्रतापानल-ज्वालाभस्मितवैरिवंशगहनस्त्वं चिक्रणामग्रणीः । यस्त्वां कोपयति क्षणादिरसौ कालज्वलज्ज्वालिना लीढो लिझत एव लक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा विन्दिभिः ॥ ५१२ ॥

# मालिनीच्छन्दः

गतधनरिपुरोधः स्वामजोहिष्टमार्गः समुपगतविश्चिद्धः काललब्ध्या स चक्री । रविरिव निजदीप्त्या व्यासिदक्चक्रवालः शरदमिव पुरी स्वामध्युवासोप्रतेजाः ॥ ५९३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तर्वार्याभ्युदयवर्णर्न नाम द्विपष्टितमं पर्व ॥ ६२ ॥



को दमन करने वाल दिमितारिको जिसने युद्धमें उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीयमे सूर्यको जीतना था तथा शूर्यवीरोंमें अत्यन्त शूर्य था एसा अनन्तवीर्य पृथिबी में सर्व श्रेष्ठ था ॥ ५११ ॥ वन्दी जन उस अनन्तवीर्य नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिक अनुसार चलता है, देदीप्यमान प्रतापाप्रिकी ज्वालाओं से तूने शत्रुओं के वंश कृपी वांमों व वनको भस्म कर डाला है, तू सब नारायणों में श्रेष्ठ नारायण है; जो शत्रु तुभे कृपित करता है वह चणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वालाओं से आलीड— व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥ ५१२ ॥ जिसके शत्रु रूपी बादलोंका उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हुए मार्गपर चलता है, काललव्यिसे जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्रिसे समस्त दिइमण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यन्त उम है ऐसा वह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद्ऋतु में निवास करता है ॥ ५१३ ॥

इस प्रकार आर्पनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टित्वच्ण महापुराण संग्रहमें अपराजित बलभद्र और अनन्तर्वार्य नारायणके अभ्युद्यका वर्णन करने वाला बासठवां पर्व समाप्त हुआ।



# त्रिषष्टितमं पर्व

सिंहासने समासीनो विज्यमानप्रकार्णकः । अर्जुचको व्यराजिष्ट यथा पट्खण्डमण्डितः ॥ १ ॥ अथापराजिनोष्यारमयोग्यरत्नाद्यधिश्वरः । बलदेवपदं प्राप्य प्रत्यक्षं वृद्धिमाननोत् ॥ २ ॥ एवं भवान्तरावद्वविवृद्धरनेह्योस्तयोः । काले गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्द्सुखसारयोः ॥ ३ ॥ विजयायां हलेदास्य बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्सनेव प्रीणिनारोपा ग्रुक्कपक्षेन्द्ररेखयोः ॥ ४ ॥ सान्वहं कुर्वती वृद्धि स्वस्याः पित्रोरिष स्वयम् । गुणेराह्णाद्नैः प्रीति व्यधात्कृवलयोग्सिताम् ॥ ५ ॥ दानाद्दमवराख्याय चारणाय यथोचितम् । साश्चर्यपञ्चकं प्राप तत्र द्यूष्टा निजान्मजाम् ॥ ६ ॥ स्वपेण केवलनेयं भूषिता यौवनेन च । वरं प्रार्थयतं वाला संश्चिता कालदेवताम् ॥ ७ ॥ इति सञ्चिन्त्य तौ श्चावितस्वयंवरघोपणौ । कृत्वा स्वयंवृतेः शालां प्रवेदयात्र वरोत्तमान् ॥ ८ ॥ सुनां च स्यन्दनारुद्धां सुप्रीतौ नन्धनुसनदा । काचिद्विमानमारुद्धा व्यागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ अभिजानासि कि देवलांकेऽहं त्वं च कन्यके । विन्त्यावस्तत्र संज्ञानात्समभूत् स्थितरावयोः ॥१०॥ या प्रागवनरद्वात्रीं तामन्या बोधयत्विति । वृत्वे नौ भवसम्बन्धं सन्निधाय मनः श्चणु ॥ ११ ॥ पुष्करद्वीपप्रवाद्धीभरते नन्दने पुरं । नर्यावक्रमसम्पन्नो महीशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥ पुरकरद्वीपप्रवाद्धीभरते नन्दने पुरं । नर्यावक्रमसम्पन्नो महीशोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥ पुरक्रयानन्दमन्याध्य धनानन्तिश्रयौ मृते । भूत्वा वां सिञ्चकुटस्थनन्दनाख्य्यतीश्चरात् ॥ १३ ॥

जिरापर चमर दूर रहे हैं ऐसा सिंहामनपर बैठा हुआ अर्द्धचकी-नारायण अनन्तवीर्य इस प्रकार सुशाभित हो रहा था मानो छह खण्डोंने सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अप-राजित भी अपने योग्य रन आदिका स्वामी हुआ था और वलभद्रका पद प्राप्तकर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता रहता था।। २।। जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छन्द रीतिमे अम्बण्ड श्रेष्ट सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल क्रमसे व्यतीत हो। रहा था ॥ ३ ॥ कि वलभद्रकी विजया रानीमें सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । वह शुक्तपक्षके चन्द्रमाकी रखात्रोंने उत्पन्न चांदर्नाके समान सबको प्रसन्न करनी थी। । ४।। वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्नादकारी गुणोंक द्वारा माता-पिताके भी कुवलये-रिसत—पृथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा अमुदोंको इष्ट प्रेमको बढ़ानी थी।। ५ ।। किसी एक दिन राजा अपराजितने दमदरनामक चारणऋढिधारी मुनिको आहार दान दे कर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु यौवनसे भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय पाकर वरकी प्रार्थना कर रही है अर्थान् विवाहके योग्य हो गई है।। ६-७।। एसा विचार कर उन दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवा कर उसमें अच्छे-श्रक्के मनुष्योंका प्रवेश कराया।। ५ ॥ पुत्रीको रथपर बैठा कर स्वयंवरशालामें भेजा श्रीर श्राप दोनों भाई भी वहीं बैठ गये। कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर श्राकाशमार्गमे श्राई और मुमति कन्यामे कहने लगी।। ह।। क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्गमें रहा करती थीं। उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथिवीपर पहले अवनार लेगी उसे दूसरी कन्या समकावेगी। मैं दोनोंके भवोंका सम्बन्ध कहती हूं सो तुम चित्त स्थिर कर मुना।। १०-११॥

पुण्कर द्वीप सम्बन्धी भरतत्त्रके नन्दनपुर नामक नगरमें वय और पराक्रमसे सुशोभित एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था। उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम दोनों धनश्री

१ वीज्यमानः प्रकीर्णकैः ख०, ग०, म०। २ खगता ख०, ग०।-मारुह्य गता ल०। ३ वस्यावः ल०।

श्रुत्वा धर्मं व्रतैः सार्द्रमुपवासांश्र संविदा । समग्रहीप्टां नौ दृष्ट्वा कदाचित् त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥ मनोहरवनेऽगच्छत् सहवज्राङ्गदः खगः । कान्तया वज्रमािलन्या समासकमितस्तदा ॥ १५ ॥ पुर्रा प्रापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽऽवां व्रज्ञाग्रु निजािभप्रायवेदिनीम् ॥ १६ ॥ आगतामन्तरे दृष्ट्वा दूरात्तां वज्रमािलनीम् । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीियवात् ॥१७॥ आवां संन्यस्य तन्नैव सौधर्मेन्द्रस्य ग्रुद्धधीः । व्रतोपवासपुण्येन देवी नविमकाभवम् ॥ १८ ॥ त्वं च देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगत्येत्य नन्दिश्वरमहामहम् ॥ १९ ॥ अथ मन्दरपर्यन्तवने निर्जन्तुके स्थितम् । चारणं धितपेणाख्यं समािश्रत्य प्रणम्य १तम् ॥ २० ॥ आवामप्रश्नयावेदं कदा स्थान्मुकिरावयोः । इत्यथो मुनिरप्याह जन्मनीतश्रत्यवेके ॥ २१ ॥ अवद्ययं युवयोर्मुकिरिति तस्मान्महामते । सुमते नािकनां लोकान्वां बोधियतुमागता ॥ २२ ॥ इत्यवोचत्त्वाकण्यं सुमतिर्नाम सार्थकम् । कुर्वती पितृनिर्मुका भाषाजीत्युव्यतिन्तके ॥ २३ ॥ अकन्यकािभः शतेः सार्वं सप्तिभः सा महातपाः । त्यकपाणानते कल्पे देवोऽभवदनृदिशे ॥ २४ ॥ आधिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाय विविधेः सुर्खैः । प्राविश्वत्केशवः पापात् प्रान्ते रत्नप्रभां क्षितिम् ॥२५॥ नट्छोकार्त्सारपाणिश्च राज्यलक्ष्मी प्रवुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरमुनीश्वरात् ॥ २६ ॥ आदाय संयमं प्राप्य तृतीयावगमं शमी । त्रिशर्डियससंन्यासादच्युताधीश्वरोऽभवत् ॥ २७ ॥ धरणेन्द्रात् पितु<sup>४</sup>र्बुच्वा प्राप्तसम्यक्वरत्वरः । संख्यानवर्षैः प्रच्युत्य नरकाद् दुरितच्युतेः ॥ २८ ॥

तथा अनन्तर्शा नामकी दां पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन इम दोनोंने सिद्धकृटमें विराज-मान नन्दन नामके मुनिराजमे धर्मका स्वरूप मुना, बन ग्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वन्नाङ्गद विद्याधर अपनी वन्नमालिनी स्त्रीके साथ मनोहर नामक वनमें जा रहा था कि वह हम दोनोंको देखकर आयक्त हो गया। वह उसी समय लोटा त्रीर त्रपनी स्त्रीको अपनी नगरीमें भेजकर शीव ही वापिस आ गया। इधर वह हम दोतोंको पकड़कर शीव ही जाना चाहता था कि उधरमे उसका अभिपाय जाननेवाली वक्रमालिनी आ धमकी। उसे दूरसे ही आती देख वजाङ्गद डर गया अतः वह हम दोनोंको वैश-वनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया।। १२-१७।। हम दोनोंने उसी वनमें संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करने वाली मैं तो बत और उपवासके पुण्यसे सौधर्मेन्द्रकी नविभका नामकी देवी हुई अौर तू छुबेरकी रित नामकी देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नर्न्दाश्चर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर मेरुपर्वतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनमें विराजमान धृतिपेण नामक चारणमुनिराजके पास पहुँची थीं और उनसे हम दोनोंने यह प्रश्न किया था कि है भगवन ! हम दोनोंकी मुक्ति कब होगी ? हम लोगोंका प्रश्न सुननेके बाद सुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें तम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते! मैं इस कारण ही तुम्हें समकानेके लिए स्वर्गलोकसे यहाँ त्राई हूं।। १८-२२।। इस प्रकार उस देवीने कहा। उसे सुन कर सुमित अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे लुट्टी पाकर मुब्रता नामकी आर्यिकाके पास सात सौ कन्या-ऋोंके साथ दीक्षित हो गई। दीचित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया खोर आयुके अन्तमें मर कर त्रानत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुई ॥ २३-२४ ॥

इधर अनन्तवीर्यं नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा और अन्तमें पापोदयसे रनप्रभा नामकी पहिली पृथिवीमें गया।। २५।। उसके शोकसे बलभद्र अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्तकर अत्यन्त शान्त हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गके इन्द्र हुए।। २६-२७।। अपराजित और

१ ताम् सः । २ प्रवाजीत् सः । ३ कन्यकातिशतैः सः । ४ सञ्ध्या मः , सः ।

द्वीपेऽस्मिन्भारते खेचराद्रगुदक्श्रेणिविश्रुते । मेघवाइनविद्याधरेको गगनवहामे ॥ २९ ॥ देन्यां तुरमेघमालिन्यां मेघनादः लगाचिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगांश्चिरममुङ्कं सः ॥ ३० ॥ कत्वाचिन्मन्दरे विद्यां प्रज्ञसिं नन्दने वने । साधयन्मेघनादोऽयमच्युतेकोन बोधितः ॥ ३१ ॥ कन्धवाधिः समाश्चित्य भुरामरगुरुं यमम् । अग्रुप्तिसिमितीः सम्यगादाय चिरमाचरन् ॥ ३२ ॥ अन्येगुनेन्दाना अल्यादौ प्रतिमायोगमागमत् । अग्रप्तीवानुको भान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवाणेवे ॥३१॥ असुरत्वं समासाव दृष्ट्वेनं मुनिसत्तमम् । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन् ॥ ३४ ॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् । स्थिरं चालियतुं खलः । "लज्जातिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥३५॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् । स्थरं चालियतुं खलः । "लज्जातिरस्करिण्येव सोऽन्तर्धानमुपागतः ॥३५॥ महायोगात्प्रतिज्ञातात् सोऽन्युतेऽगात्प्रतीन्द्रताम् । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सप्रवीचारभोगभाक् ॥३६॥ प्राक्पच्युत्याच्युताधीको द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहके । विषये मङ्गलावत्यां स्थानीये रत्नसञ्चये ॥ ३७ ॥ राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रीमान् कनकचित्रायां भासो वा मेघविद्युतोः ॥ ३८ ॥ आधानप्रतिसुप्रीतिस्रतिमोद्प्रयोद्धव । प्रभृत्युक्तिकयोपेतो धीमान् वल्रायुधाद्धयः ॥ ३९ ॥ नन्मातरीव तज्जन्मतोपः सर्वेष्वभूद् बहुः । भवेष्ण्यविद्यवेष्ठ कि प्रकाकोऽश्चमालिनः ॥ ४० ॥ अवधिष्ट वपुस्तस्य सार्वं रूपादिसम्पदा । भूषितोऽ विमिषो वासौ भूषणैः सहजैगुँणैः ॥ ४९ ॥

श्रनन्तवीर्यका जीव मरकर धरऐन्द्र हुश्रा था। उसने नरकमें जाकर श्रनन्तवीर्यको समकाया जिससे प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया । संख्यात वर्षकी आयु पूरी कर पापका उदय कम होनेके कारण वह वहाँसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवहुभ नगरके राजा मेघवाह्न विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी रानीमें मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक भोगोंको भोगता रहा।। २८-३०।। किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वतके नन्दन वनमें प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उसे समकाया ॥ ३१ ॥ जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने मुरामरगुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों श्रीर समितियोंको लेकर चिर कालतक उनका श्राचरण करता गरहा ॥ ३२ ॥ किसी एक दिन यही मुनिराज नन्दन नामक पर्वतपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्वमीव का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमणकर श्रमुर श्रवस्था को प्राप्त हुआ था। वह वहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर कोधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता रहा ।।३३–३४ ।। परन्तु वह दुष्ट उन दृढ़प्रतिज्ञ मुनिराजको बहुण किये हुए व्रतसे रंच मात्र भी विचलित करनेमें जब समर्थ नहीं हो सका तब लज्जारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्धानको प्राप्त हो गया—छिप गया ।। ३५ ।। वे मुनिराज संन्यासमरणकर श्रायुके अन्तमें ऋच्युतस्वर्गके प्रतीन्द्र हुए त्रौर इन्द्रके साथ उतम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ।। ३६ ।। त्रपराजित का जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूदीप सम्बन्धी पूर्वविदेहत्तेत्रके रत्नसंचय नामक नगरमें राजा दोमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशके समान पुण्यात्मा श्रीमान् तथा बुद्धिमान् वज्रायुध नामका पुत्र हुन्ना। जब यह उत्पन्न हुआ था तब श्राधान प्रीति सुप्रीति धृति-मोह प्रियोद्भव आदि कियाएं की गई थीं ।। ३७ -३६ ।। उसके जन्मसे उसकी माताके ही समान सबको वहुत भारी संतोप हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में ही होता है १ भावार्थ-जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकिचत्राके ही हुई थी परन्तु उससे हर्ष सभीको हुआ था॥ ४०॥ रूप आदि सन्पदाके साथ उसका शरीर बहुने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक श्राभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्थाभाविक

१ सुरामरगुरूपमात् क०, ख०, घ०। सुरामरगुरू पुमान् ग०। २ सुसुप्तिसुमिति म०। सुगुप्तिं समितिं स०। ३ नन्दनाख्येऽद्रौ स०, म०। ४ प्रतिज्ञानात् ख०, म०, घ०। ५ त्रपानेपथ्येन। ६ देव इव।

जनानुरागः प्रागेव तिस्मिस्तस्योदयादभूत् । सन्ध्याराग इवार्कस्य महाम्युद्यसूषनः ॥ ४२ ॥ विश्वाशा व्यानशे तस्य यशो विश्वद्यद् भृशम् । काशप्रसवसङ्काशमाधासितजनभृति ॥ ४३ ॥ राज्यलक्ष्म्या व्यामह्यमीमत्या। वाष्यः ॥ असौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्क्रयावाप्य वा विषुः ॥ ४४ ॥ सुनुस्तयोः प्रतीन्त्रोऽभूत्सहस्रायुधनामभाक् । वासरादेः प्रतीच्यां वा घमैदीसिः कनद्युतिः ॥ ४५ ॥ अप्रतीपप्रतापोऽयं जनतभूषकद्म्यकः । कदाचिद्वीज्यमानोऽस्थाद्यामरेः सिहविष्टरे ॥ ४७ ॥ अप्रतीपप्रतापोऽयं जनतभूषकद्म्यकः । कदाचिद्वीज्यमानोऽस्थाद्यामरेः सिहविष्टरे ॥ ४७ ॥ तदामरसदस्यासीदीशानस्तुतिगांचरः । वज्रायुधो महासम्यग्दर्शनाधिक्यतः कृती ॥ ४८ ॥ देवो विचित्रचूलाक्ष्यस्तत् स्तर्व सोदुमक्षमः । अभिवज्रायुधं प्रापत्यलो द्यन्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥ दृश्वा क्ष्यपरातृत्या महीनायं यथोत्तितम् । वादकण्डूययाऽवोचत्सौत्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥ त्वं जीवादिपदार्थानां विद्वान् किल विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः कि विपर्ययः ॥ ५९ ॥ भिन्नश्वचेच्छ्न्यताप्राप्तिस्तयोराधारहानितः । तथा चाव्यपदेशत्वान्त्रायं पक्षो घटामटेन् ॥ ५२ ॥ भिन्नश्वचेच्यत्त्र युक्तपद्वीं व्योत् । अन्योन्यगोचरकत्वनानात्वाचन्तसङ्करात् ॥ ५३ ॥ अस्ति चेद् वृच्यमेकंक्षते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमर्पात्येष सङ्गरा भङ्गमाप्नुयान् ॥ ५४ ॥ अस्ति चेद् वृच्यमेकंक्षते पर्यायाः बहवो मताः । एकात्मकमर्पात्येष सङ्गरा भङ्गमाप्नुयान् ॥ ५४ ॥ नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्वेतुवन्धनाभावान्माक्षाभावां न वार्यते ॥ ५५ ॥

गुणोंसे वह मुशांभित होने लगा।। ४१।। जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युद्यका सूचित करने वाली उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्यदयको सूचित करने वाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था।। ४२ ॥ सब लोगोंके कानोंको श्राश्वासन देने वाला श्रीर काशके फुलके समान फैला हुआ उसका उज्ज्वल यश समस्त दिशाओं में फैल गया था।। ४३।। जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपक्ष की पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे सुशोभित होता है उसी प्रकार वह वन्नायुध भी नूनन-नरुण अवस्था पाकर राज्यलदमी तथा लदमी-मती नामक स्नीसे सुशोभित हो रहा था।। ४४।। जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशासे देदी-प्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों - वज्रायुध और लच्मीमतीके अनन्तवीर्य त्रयंत्रा प्रतीन्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुन्छ। ॥ ४५ ॥ सहस्रायुधके श्रीपेणा स्त्रीसे कनकशान्त नामका पुत्र हुत्रा । इस प्रकार राजा दोमंकर पुत्र पौत्र त्रादि परिवारसे परिवृत हो कर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वन्द्वीसे रहित था, और अनेक राजाओं के समृह उन्हें नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे।। ४६-४०॥ ठीक उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्गके इन्द्रने वज्रायुधकी इस प्रकार स्तुति की—इस समय वज्रा-युध महासम्यन्दर्शनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान् हैं ।। ४८ ।। विचित्रचूल नामका देव इस स्तुति को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वश्रायुधकी आरे चला सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता।। ४६।। उसने रूप बदल कर राजाके यथायोग्य दरीन किये त्रीर शास्त्रार्थ करनेकी खुजलीसे सौत्रान्तिक मतका त्राश्रय ले इस प्रकार कहा।। ५०॥ हे राजन् ! स्त्राप जीव त्रादि पदार्थीके विचार करनेमें विद्वान् हैं इसलिए किह्ये कि पर्याय पर्यायीसे भिन्न है कि अभिन्न ? ।। ५१ ।। यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शून्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि दोनोंका ऋलग-ऋलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय है इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं वन सकता त्रातः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ।। ५२ ।। यदि पर्यायी त्रीर पर्यायको एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना श्रीर अनेकपना दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है।। ५३।। 'यदि द्रव्य एक है और पर्यायें वहुत हैं 'ऐसा आपका मत है तो 'दोनों एक स्वरूप भी हैं' इस प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जावेगा ।। ५४ ।। यदि द्रव्य श्रीर पर्याय दोनोंकी नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मीका उदय नहीं हो सकेगा. कर्मोंके उदयके विना बन्धके कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सर्केंगे, उनके अभावमें कर्मीका १ 'बासरादेरिव प्राच्यां' इति पाठः सुष्ठु प्रतिभाति ।

भगत्या क्षणिकत्वं चैत्तयोरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिदिश्च मे भवेत् ॥ ५६ ॥ ततो भवन्मतं भद्र बौद्धकैः परिकल्पितम् । १ कल्पनामात्रमत्रस्थं मा कृथास्त्वं वृथा अमम् ॥५७॥ इत्याकर्ण्यं तदोक्तं तद्वुधो वन्नायुधोऽभणत् । ऋणु चित्तं निधायोचौर्माध्यस्थं प्राप्य सौगत् ॥ ५८ ॥ जिनेन्द्रवदनेन्दृरथस्याद्वादासृतपायिनाम् । स्वकर्मफलभोगादिग्यवहारिवरोधिनम् ॥ ५९ ॥ क्षणिकैकान्तदुर्वादमवलम्ब्य प्ररूपितः । त्वया दोषो न वाधायै कल्पते धर्मधर्मिणोः ॥ ६० ॥ संज्ञाप्रज्ञास्वचिद्वादिभेदैभिक्षत्वमेत्रयोः । एकत्वं चापृथक्त्वापंणनयैकावलम्बनात् ॥ ६९ ॥ कार्यकारणभावेन कालित्रत्यवर्तिनाम् । स्कन्धानामन्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युपगम्यते ॥ ६२ ॥ स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि ३ सद्भावात्कृतकर्मणः । युक्तः फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥ एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम् । वातारितस्वन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥ सन्तानिभ्यः ससन्तानः पृथक् किवाऽपृथगमतः । पृथक्त्वे किं न पत्रयामः सन्तानिभ्यः पृथक् न तत्॥६५॥ भथेष्टोऽव्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सन्तानः श्लुस्वतं तस्य सुगतोऽपि न वारयेत् ॥६॥।

बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावकों कौन रोक सकेगा ? ॥५५॥ यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको चिणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके गृहीत पक्षका त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो जावेगी ॥ ५६॥ इसलिए हे भद्र ! आपका मत नीच बौद्धेंके द्वारा किल्पत है तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यर्थ ही परिश्रम न करें॥ ५७॥

इस प्रकार उसका कहा मुनकर विद्वान चन्नायुध कहने लगा कि है सीगत! चित्तको ऊंचा रावकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त हांकर सुन ॥ ५८ ॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फलको भोगना त्रादि व्यवहारमे विरोध रखने वाले चिणिकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तूने जो दाप बनलाया है वह जिनेन्द्र भगवानुके मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याद्वाद रूपी अमृतका पान करने वाले जैनियोंको कुछ भी बाया नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म श्रीर धर्मीमें -गुण श्रीर गुणीमें संज्ञा-नाम तथा बुद्धि त्रादि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और 'गुण गुणी कभी त्रलग नहीं हो सकतें इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमें अभिन्नता है-एकता है। भावार्थ-द्रव्यार्थिक नयकी ऋषेत्ता गुण ऋाँर गुणी, ऋथवा पर्याय ऋाँर पर्यायीमें ऋभेद हैं-एकता है परन्तु व्यवहार नयकी श्रपेक्षा दानोंमें भेद है। श्रनेकता है।। ५६-६१।। भूत भविष्यत् वर्तमान रूप तीनों कालोंमें रहने वाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थान् भूत कालके स्कन्धोंसे वर्तमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए और वर्तमान कालके स्कन्ध कार्य हुए । इसी प्रकार वर्तमान कालके स्कन्धोंसे भविष्यत् काल सम्यन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत् कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य हुए। इस प्रकार कार्य कारण भाव होनेसे इनमें एक अखण्ड सन्तान मानी जाती है। स्कन्धोंमें यदापि चणिकता है तो भी सन्तानकी ऋषेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है?। ऐसा यदि आपका मत हैं तो इस परिहारसे त्रापको श्रपने पक्षकी रत्ता करना एरण्डके वृत्तसे मत्त हाथीके वांधनेके समान हैं। भावार्थ—जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्ता हाथी नहीं बांधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे श्रापके पत्तकी रचा नहीं हो सकती ॥ ६२-६४ ॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न हुई है वह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे पृथक क्यों नहीं देखते हैं ? चूं कि वह हमें पृथक् नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ॥ देपू ॥ यदि आप अपनी कल्पित संतानको संतानीसे अभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी नहीं रोक सकते; क्योंकि संतानी चणिक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी चणिक ही

१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग०। २ सौगतः ख०, ग०। ३ तन्द्रावात् ख० (१)।

प्रश्वंसाबास्यिकान्तः श्वणो भाग्यप्यनुक्षवात् । भवत्क्षणस्वस्पासिग्यासो नामोति सन्तितम् ॥६०॥ यदि कश्चिषत्र्योऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽयं भवग्यसनसन्तिः ॥६८॥ इति देवोऽप्यसी तस्य वाग्वश्रेण विचूणितम् । वश्वो विश्विन्त्य स्वं भग्नमानः कालादिल्लिकाः ॥६९॥ सद्यः सम्यक्त्यमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम् । निजागमनवृत्तान्तर्माभधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥ अथ क्षेमङ्करः पृष्ट्याः क्षेमं योगं च सन्द्यत् । लब्धवोधिर्मतिज्ञानक्षयोपश्चमनावृतः ॥ ७९ ॥ वष्नायुधकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् । प्राप्तलौकान्तिकस्तोत्रः परिनिष्कम्य गेहतः ॥ ७२ ॥ अनावरणमस्थानमप्रमादमनुक्तमम् । असङ्गमकृताहारम निहार्यमनेकधा ॥ ७३ ॥ अकषायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम् । अनारतधुताम्यासं प्रकुर्वन् स तपश्चिरम् ॥ ७४ ॥ निर्ममं निरहधूतरं निःशास्यं निर्वितेतिन्द्रयाम् । निःकोधं निश्वलं चित्रं निर्वर्त्यं निर्मलं व्यधात् ॥७५॥ कमाल्वेवलमप्याप्य व्याहृतपुरुहृतकम् । गणान् द्वादश वाऽऽत्मीयान् वाग्वसर्गादतीतृपत् ॥ ७६ ॥ वश्वायुधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफलितां महीम् । पात्यागमन्मधुर्मासो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥ कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरकाममन्त्रो वा प्राणान् प्रोपितयांपिताम् ॥७८॥ कोकिलानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽलिनाम् । अहरकाममन्त्रो वा प्राणान् प्रोपितयांपिताम् ॥७८॥

रहेगी। इस तरह अभेदवादमें सन्तानकी शून्यता बलात् सिद्ध होती हैं। जो चए बीत चुका है उसका अभाव हो गया है जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान चण है वह अपने स्वरूपमें ही अतिव्याप्त है अतः इन तीनों चणोंसे सन्तानकी उत्पत्ति संभव नहीं है। यदि इनके सिवाय कोई चौथा चण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती हैं परन्तु चौथा चण आप मानते नहीं है क्योंकि चौथा चण माननेसे तीन चण तक स्कन्धकी सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे चणिकवाद समाप्त हो जावेगा। इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके दुःखोंकी सन्तित मालूम होती है।। ६६–६६।।

इस प्रकार उस देवने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुधके वचनरूपी वज्रसे खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लब्धियोंकी श्रतुकूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पृजा की, श्रपने श्रानेका वृत्तान्त कहा श्रीर फिर वह स्वर्ग चला गया ॥ ६६-७० ॥ अथानन्तर होमंकर महाराज योग स्त्रीर होमका समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहं। तदनन्तर किसी दिन उन्होंने मितज्ञाना-बरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर त्रात्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ।। ७१ ।। वत्रायुधकुमारका राज्याभिषेक किया, लौकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की श्रीर घरसे निकल कर दीचा धारण कर ली।। ७२।। उन्होंने निरन्तर शास्त्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया। वे तप-श्चरण करते समय किसी प्रकारका त्रावरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित नित्रास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्रविद्वित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, काई परिप्रह पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभू-षण नहीं पहिनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं करते थे, और गृहीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त करनेके लिए अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चक्रवलतारहित, श्रीर निर्मल बना लिया था ।। ७३-७५ ।। क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया. इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके उत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी बारहों सभात्र्योंको संतुष्ट कर दिया ।। ७६ ॥

इधर राजा वन्नायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई पृथिवीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे कामके उन्मादको बढ़ाने वाला चैतका महीना आया। कीयलोंका मनोहर आलाप और भ्रमरोंका मधुर शब्द कामदेवके मंत्रके समान विरहिणी क्षियोंके प्राण हरण करने लगा। समस्त प्रकारके फूल

१-मङ्गत्याहार-क०, घ०। २ प्राणमन्त्रो वा ख०।

वनाम्यपि मनोजाय त्रिजगिंदिजिगीपवे। यस्मिन् पुष्पकरे स्वैरं दृदुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥
तस्मिन् काले वने रन्तुं 'स्वदेवरमणे मितम् । ज्ञात्वा सुदर्शनावक्त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषिताम् ॥८०॥
भौत्सुक्यासद्वनं गत्वा सुदर्शनसरोवरे। जलकीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयित भूमुजि ॥८१॥
भपिषाय सरः सद्यः किश्वद्विद्याधरः स्वरः। शिल्या नागपाशेन तमक्याननृपोऽप्यसौ ॥८२॥
शिलां हस्ततलेनाहत्सा गता शतस्वण्डताम् । विद्याधरोऽपि दुष्टात्मा तदानीं प्रपक्षायितः ॥८३॥
एष पूर्वभवे शत्रुविद्युदंष्ट्राभिधानकः। वज्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागमत् ॥८४॥
एषं सुस्तेन भूभर्तुः काले गच्छत्ययोदयात् । निधयो नव रत्नानि चतुर्दश तदाऽभवन् ॥८५॥
चक्रवितिश्रयं प्राप्य निविष्टं सिहविष्टरे। किश्वद्विद्याधरो भीतः शरणं तमुपागतः ॥८६॥
तस्यैवानुपदं काचिदुत्खातासिलता खगी। क्रोधानलिश्वस्वेवागात् द्योत्यन्ती "सभावनीम् ॥८७॥
तस्यश्चानुपदं कश्चित्स्थविरः स गदांधरः। समागत्य महाराज दुरात्मेष खगाधमः॥८८॥
व्वं दुष्टनिप्रहे शिष्टपालने च निरन्तरम्। वजागिसं निप्रहः कार्यस्त्वयास्यान्यायकारिणः॥८९॥
कोऽसावन्याय इत्येतत् ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत्। वदामि देव सम्यक् त्वं प्रणिधाय मनः श्रणु॥९०॥
जनसृद्वीपसुकच्छात्वयिपये व्यचराचले। श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां द्युक्रस्प्रभपुराधिपः॥ ९१॥
खगाधीडिन्द्रदत्तात्व्यः प्रिया तस्य यशोधरा। तयोरहं सुतो वायुवेगो विद्याधर्रमतः॥ ९२॥
तत्र कक्षरगीताल्यनगराधिपतिः लगः। विद्यन्त्वलः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत् १०॥१३॥

उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगद्विजयी कामदेवके लिए अपना मर्वस्व ही दे रहं हों।। ७७-७६।। उस समय उसने सुदर्शना रानीके सुखसे तथा धारिणी त्रादि अपनी खियोंकी उत्मुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव-रमण नामक वनमें कीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस वनमें जाकर सुदर्शन नामक सरावरमें अपनी रानियोंके साथ जलकीड़ा करने लगा ।। ५०-५१ ।। उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने त्र्याकर उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया श्रीर राजाको नागपाशसे बाँध लिया। राजा वजायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर ऐसा आधात किया कि उसके सौ दुकड़े हो गरे । दृष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर और कोई नहीं था—पूर्वभवका शत्रु विद्यु-दुद्रंष्ट्र था। बज्रायुध ऋपनी रानियोंके साथ ऋपने नगरमें वापिस ऋ। गया। इस प्रकार पुण्यादयसे राजाका काल मुखसे बीत रहा था। कुछ समय बाद नो निधियाँ और चौदह रत प्रकट हुए।। =२-५५ ॥ वह चक्रवर्तीकी विभृति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हन्त्रा एक विद्याधर उसकी शरणमें त्राया ।। ≂६ ।। उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई ऋाई ॥ ५७ ॥ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमें गदा लिये एक वृद्ध विद्याधर त्राकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट नीच है, आप दुष्ट मनुष्योंके निग्नह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हैं इसलिए आपको इस अन्याय करने वालेका निम्नह अवश्य करना चाहिये ॥ ८८-८६ ॥ इसने कौन-सा अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी तरह स्थिर कर सुनें ॥ ६० ॥

जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो विजयार्घ पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक शुक्रंप्रभ नामका नगर है। वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन होनोंका पुत्र हूँ, वायुवेग मेरा नाम है त्र्यौर सब विद्याधर मुक्ते मानते हैं।। ६१—६२।। उसी देश में किन्नरगीत नामका एक नगर है। उसके राजाका नाम चित्रचूल है। चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता

१ स्वे देव-क०, ख०, ग०, व०, म०, । २ भूभुजे ल०। ३ पुण्योदयात् । ४ चक्रवर्तिशियः म०, ल०। ५ सभावनिम् ग०। सभापतिम् ल०। ६ जागर्ति ल०। ७ जम्बूद्रोपे क॰, ख०, ग०, घ०, म०। सेचराचरे ल०, ग०, म०। सेचराचरे ल०। ६ चित्रसेनः म०, ल०। १० भवेत् क०, ग०, घ०।

सुता मम सुकान्तायाद्येषा शान्तिमतिः सती । विद्याः साधियतुं याता सुनिसागरपर्वतम् ॥९४॥ विद्यासाधनिवार्थं पापोऽयं ससुपस्थितः । पुण्योदयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिमुपागता ॥९५॥ तद्भयात्वामयं पापकर्मकृत्समुपाभयत् । विद्यापृजां समादाय तदैवाहं समागमम् ॥ ९६ ॥ अद्यष्ट्वा मत्सुतां तन्न तन्मार्गं क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्वं भृत्वाऽविधिविलोचनः ॥ ९७ ॥ आनाम्यदं महत्वास्य विद्याया विभकारणम् । इति वज्रायुघो व्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम् ॥ ९८ ॥ अस्मिन्तैरावते। स्याते गान्धारविपये नृपः । विन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यपुरस्य विलसन् गृणैः ॥९० ॥ सुरुक्षणायां तत्यामृत्सुनुर्नेष्ठिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो वणिक् ॥ १०० ॥ सुदक्तो नाम तत्त्यासीद्वार्या प्रीतिक्षराह्मयात् । दृष्ट्वा निलनकेतुस्तां कचिद्वनिद्वारिणीम् ॥१०१॥ सदनानलसन्तसतद्वादः सोद्वाप्तमभाः । न्यायपृत्तिं समुल्लक्ष्य यलादहत दुर्मितः ॥१०२॥ सुद्रास्तेन निर्वण्णः सुव्रताख्यितिनान्तिके । प्रव्रत्य सुवर्षः वेत्रत्य पुण्यभाक् ॥१०२॥ सन्वस्यभानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगौक्षिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०५॥ सन्वस्यभानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । तत्र भोगौक्षिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥१०५॥ सन्वस्वविक्रमस्योद्यतन्त्रोऽजितसेनवाक् । अभयवद्योल्वेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥ १०६ ॥ सहेन्द्रविक्रमस्योद्यतन्त्रोऽजितसेनवाक् । अभववद्याल्वेगायां विद्याविक्रमदुर्गतः ॥ १०६ ॥ इतो निक्तकेतुश्च वीद्योल्कापातमात्मवान् । निर्विच प्राक्तनात्मीयं दृश्चरित्रं विनिन्दयन् ॥१०८॥ सीमक्रसमुनि श्रित्वा दीक्षामादाय ग्रुद्धिः। क्रमात्कैवल्यमुत्पाद्य सम्प्रापिक्षितिमप्टमीम् ॥१०८॥

मेरी स्त्री है।। ६३।। मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है। यह विद्या सिद्ध करनेके लिए सुनिसागर नामक पर्वतपर गई थी।। ६४।। उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनेके लिए उपस्थित हुन्ना था परन्तु पुण्यकर्मके उद्यसे इसकी विद्या सिद्ध हो गई।। ६५।। यह पापी विद्याके भयसे ही श्रापके शरण श्राया है। मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीन्न ही उसी मार्गसे इनके पीछे श्राया हैं। इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा। यह सब सुनकर अवधिज्ञानहृषी नेत्रको धारण करने वाले राजा वन्नायुध कहने लगे। कि 'इसकी विद्यामें विन्न हानका जो वड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूं' ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे।। ६६-६८।।

उन्होंने कहा कि 'इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत तेत्रमें एक गान्धार नामका देश है उसके तिन्ध्यपुर नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलत्तणा रानीसे निलनकेतु नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनिमत्र नामका विणक् रहता था। उसकी श्रीदत्ता स्वीसे सुदत्ता नामका पुत्र हुआ था। सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था। एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें विहार कर रही थी। उसी समय राजपुत्र निलनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाग्रिसे एसा संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया। उस दुर्बुद्धिने न्यायवृत्तिका उसक्वन कर बलपूर्वक प्रीतिकराका हरण कर लिया। १६६-१०२। सुदत्त इस घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ। उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीचा ले ली और चिर काल तक घोर तपश्चरण कर आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ। वह पुण्यात्मा चिर काल तक भोग भोग कर वहाँ से च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर काञ्चनितलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविकम और नीलवेगा नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ। यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है। १०३-१०६।।

इधर निलन्नेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया। उसने विरक्त हो कर अपने पिछले दुश्चरित्रकी निन्दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीना ली, बुद्धिको निर्मल बनाया, कम कमसे केवलज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमें अष्टम भूमि—मोन्न स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०=॥

१ विद्यां पूजां क०, घ०। २ तं दाहं स०। १ अप्रमृद्निलवेगायां म०, स०।

प्रीतिक्करापि 'निर्वेगास्तंश्रित सुक्रतान्तिकम् । गृहसङ्गपरित्यागास्कृत्वा चानद्रायणं परम् ॥१०९॥ प्रान्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम्। तत्र स्वायुः स्थिति नीत्वा दिव्यैभौगैस्तक्ष्ण्युता ॥११०॥ 'तवाजिन तन्जेयमयं विद्याविधातकृत् । तत्सम्बन्धादिति प्रोक्तं सर्वमाकण्यं भूभुजा ॥१११॥ निर्विद्य संस्तेः शान्तिमती क्षेमद्वराद्वयात् । तीर्थेशाद्धर्ममासाद्य सद्यः प्राप्य सुलक्षणाम् ॥११२॥ गणिनीं संयमं श्रित्वा संन्यस्येशानसंज्ञके । नाके निलिग्पो भूत्वा स्वकायपूजार्थमागमत् ॥११२॥ तद्यानीमेव कैवल्यं प्रापत् पवनवेगवाक् । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात् ॥ ११४ ॥ तथा चक्रपरे राज्यलक्ष्मालिङ्गितविप्रहे । दशाङ्गभोगसाद्भृते पाति षट्खण्डमण्डलम् ॥११५॥ विद्याधराद्वयपागभागे शिवमन्दिरभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाल्या प्रिया तयोः ॥११६॥ सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम् । जाता कनकशान्तेः सा शपकेतुं सुखावहा ॥ १९७ ॥ प्रया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ द्याष्टचर्याद्वयेन वा ॥१९० ॥ प्रया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निर्वृतिमापासौ द्याष्टचर्याद्वयेन वा ॥१९० ॥ कन्दमूलफलान्वेपी निधि वा सुकृतोदयात् । कुमारो मुनिमद्राक्षीद्विपने विमलप्रमम् ॥१२१॥ तं त्रिः परीत्य वन्दित्वा तनस्तव्यं प्रबुद्धवान् । मनोरजः समुद्ध्य द्युद्धं बुद्धंरुपासदत् ॥१२२॥ तदानीमेव तं दीक्षालक्ष्मीश्र स्ववशं व्याप्त् । शम्मलीव वसन्तश्रीरजायन तपःश्रियः ॥१२२॥ तदानीमेव तं दीक्षालक्षमीश्र स्ववशं व्याप्त् । शम्मलीव वसन्तश्रीरजायन तपःश्रियः ॥।१२२॥

श्रीतिकरा भी विरक्त हो कर सूत्रता आर्थिकांक पास गई आर घर तथा परिग्रहका त्याग कर चान्द्रा-यण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी। अन्तमें संन्यासमरण कर एशान स्वर्गमें देवी हुई। वहाँ दिव्य भोगोंके द्वारा अपनी आयु पृरी कर वहाँ से च्युन हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है। पूर्व पर्यायके सम्बन्धमे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामें विश्व किया था? । इस प्रकार राजा वजायधके द्वारा कही हुई सुव बात मुनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गई। उसने हेमंकर नामक तीथंकरसे धर्म श्रवण किया श्रीर शीघ ही नुलवणा नामकी आर्यिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया। श्रन्तमें संन्यास मरण कर वह एंशान स्वर्गमें देव हुई। वह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी समय पवनवंग और अजितमेन मुनिकां केवलज्ञान प्राप्त हुआ सा उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई।। १०६-११४।। इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलर्च्मासे आलिङ्गित हो रहा है ऐसे चक्रवर्ती बन्नायुध दश प्रकारक भागांके आधीन हांकर जब छहां खण्ड पृथिवी का पालन करते थे ॥ ११५ ॥ तब विजयार्ध पर्वतका द्त्रिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघवाहन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम विमला था। उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्मकालमें अनेक उत्सव मनाये गये थे। तरुणी होनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने वाली हुई थी अर्थात् उसके साथ विवाही गई थी।। ११६-११७।। इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी छोटी स्त्री थी। जिसप्रकार दृष्टि और चर्या-सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निर्वृति-निर्वाण-मोज्ञ प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दानों खियोंसे राजा कनकशान्ति निर्दृति-सुख प्राप्त कर रहा था ॥ ११८-११६ ॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुएके समान कौतुक वश ऋपनी स्त्रियोंके साथ वनविहारके लिए गया था।। १२०।। जिस प्रकार कन्द्रमूल फल ढुंढने वालेको पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनमें विमलप्रभ नामके मनिराज दीख पड़े ।। १२१ ।। उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, वन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया श्रीर ऋपने मनकी धृलि उड़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया॥ १२२॥ उसी समय दीश्ला-लच्मीने उसे अपने वश कर लिया अर्थात उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त-लक्सी मानो तपोलक्सीकी दृती ही थी। भावार्थ-जिसप्रकार दृती, पुरुषका स्त्रीके साथ समागम

१ प्रीतिंकरातिनिर्वेगात् ख०। प्रीतिंकरापि संवेगात् म०, त्त०। २ तदाजिन म०। ३ वास्त्वोकसा-राख्य-क०, ग०, घ०, वस्त्वौक-म०। ४ कोकित्तप्रथमा-क०, ख०, घ०। ५ तपःश्रियम् क०, घ०।

देश्यौ विमक्रमस्थास्थगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तत्कुळयोषिताम् ॥१२४॥ सिद्धाचळे कदाचित्तं प्रतिमायोगधारिणम् । खगो वसन्तसेनाया बद्धवैरेण मैथुनः ॥१२५॥ विळोक्य चित्रच्छाख्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिष्मुक्पसर्गाय तर्जितः केषेचरेश्वरैः ॥१२६॥ अन्यदा रत्नसेनाख्यो नृपो रत्नपुराधिपः । दत्त्वाऽऽप पद्मकाश्चर्यं भिक्षां कनकशान्तये ॥१२०॥ वित्रच्छः पुनश्चास्य प्रतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कर्तुमुद्यतः ॥१२०॥ विस्मन् कोपं परित्यज्य घातिघाता यतीश्वरः । केवळावगमं प्रापत्काऽपि कोपो न धीमताम् ॥१२९॥ देवागमनमाळोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव शरणं यातो नीचायां वृत्तिरीहशी ॥१३०॥ अथ बद्धायुधायीशो धनप्तृकैवल्यदर्शनात् । छञ्चबोधिः सहस्रायुधाय राज्यं प्रदाय तत् ॥१३१॥ दिक्षां क्षेमङ्कराख्यान पर्तार्थकर्तुरुपान्तगः । प्राप्य सिद्धिगरी वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥ तस्य पादी समाळम्ब्य वाल्मीकं बद्धवर्तत । वर्जयन्ति महात्मानः पादलप्रानिप द्विपः ॥१३३॥ व्रक्षितं तं व्रतत्योऽपि मादर्व वा समीप्सवः । गाढं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तन्तम् ॥१३४॥ अश्वप्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भ्रान्त्वा कन्यन्यतिबलमहाबलसमाल्यया ॥१३५॥ भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विघातं चिक्षिक्षै । रम्भातिलोत्तमे हथ्या तर्जियत्वाऽतिभक्तितः ॥१३६॥

करा देती हैं उसी प्रकार वसन्तलदर्माने राजा कनकशान्तिका तपोलदर्माके साथ समागम करा दिया था।। १२३।। इसीके साथ इसकी दांनों खियोंने भी विमलमती आर्थिकांके पास जाकर दीन्ना धारण कर ली सो ठींक ही है क्योंकि कुलीन खियोंका ऐसा करना उचित ही हैं।। १२४।। किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहीं पर उनकी खी वसन्त-सेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया। पूर्वजन्मके बंधे हुए वैरके कारण उसकी आँखे क्रोधसे लाल हो गई। वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने ललकार कर उसे भगा दिया।। १२४-१२६।। किसी एक दिन रत्नपुरके राजा रत्नसेनने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। १२७।। किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके वनमें प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे। वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हुआ।। १२०।। परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि धातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठींक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंको किसी पर क्रोध करना उचित नहीं हैं॥ १२६।। केवलज्ञानका उत्सय मनानेके लिए देवोंका आगमन हुआ। उसे देख वह पापी विद्याधर दरकर उन्हीं केवली भगवानकी शरणमें पहुंचा सो ठींक ही है क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है।। १३०।।

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वआयुध महाराजको भी आत्मज्ञान हो गया जिससे उन्होंने सहस्रायुधके लिए राज्य दे दिया श्रीर नेमंकर तीर्थंकरके पास पहुँचकर दीना धारण कर ली। दीन्ना लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमायोग धारण कर लिया।। १३१-१३२।। उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे बमीठे तैयार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुप चरणोंमें लगे शत्रुओंको भी बढ़ाते हैं।। १३३।। उनके शरीरके चारों श्रोर सवन रूपसे जमी हुई लताएं भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके लिए ही उन मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं॥ १३४॥ अश्वप्रविक रज्ञकण्ठ और रत्नायुध नामके जो दं पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें श्रमण कर अतिबल और महाबल नामके श्रमुर हुए। वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विधात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामकी देवियोंने देख लिया श्रतः डांटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध श्रादिके द्वारा बड़ी मिक्तिसे उनकी पूजा की। पूजाके बाद वे देवियां स्वर्ग चली गई। देखो कहाँ दो स्नियाँ और

१ तर्जितं ख०। २ लचरेश्वरैः ल०। ३ रत्नचूतः ख०। ४ नप्तृकैवल-ल०। ५-स्यात-स०। ६ जम्मानि स०।

गन्धादिभिर्यति दिव्यैरभ्यव्यं दिवसीयतुः । क वा ते काऽसुरी पुण्ये सति कि न घटामटेत् ॥ १३७॥ किञ्चित्कारणमुद्दित्रय वज्रायुधसुतोऽपि तत् । राज्यं शतबिलन्युचौनिधाय निहतस्पृहः ॥१६८॥ संयमं सम्यगादाय मुनीन्द्रात् पिहिताश्रवात् । योगावसाने स प्रापद्वज्ञायुधमुनीश्वरम् ॥१३९॥ ताबुभी सुचिरं कृत्वा प्रवज्यां सह दुःस्सहाम् । वैभारपर्वतस्याग्रे विग्रहेऽप्यकृताग्रही ॥१४०॥ जर्ध्वप्रैवेयकस्याघोऽभृतां सौमनसाह्नये । एकान्नन्निश्चरव्यायुपौ विमाने महर्द्धिकौ ॥१४१॥ ततो।वज्रायुधश्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहगे । विषये पुष्कळावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥ पतिर्घनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोहरा । तयोमेंघरथाख्योऽभूदाधानावाप्तसन्त्रियः ॥१४३॥ तस्यैवान्योऽहमिन्द्रोऽपि सुतो दृढरथाह्नयः। जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरी ॥१४४॥ तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्रयप्राभवक्षमाः । सत्यत्यागादयोऽन्ये च प्रादुरासन् गुणाः स्थिराः ॥१४५॥ मुतौ तौ यौवनापुर्णे प्राप्तेश्वर्याविव द्विपौ । विलोक्य तद्विवाहार्थं महीशां विहितस्सृतिः ॥१४६॥ ज्येष्ठमृनोविवाहेन प्रियमिन्नामनोरमे । कनीयसोऽपि सुमति विद्ये चित्तवल्लभाम् ॥१४०॥ अभवन्त्रियमित्रायां तनुजो नन्दिवर्द्धनः । सुमत्यां वरमेनाख्यः सुतो द्वरथस्य च ॥१४८॥ इति स्वपुत्रपौत्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिंहविष्टरमध्यास्य शकलीलां समावहन् ॥१४९॥ तदात्र प्रियमित्रायाः सुपेणा नाम चेटिका । कृकवार्कु समानीय <sup>9</sup>घनतुण्डाभिधानकम् ॥१५०॥ दर्शयित्वाऽऽह यक्षेनं जयेयुः कृकवाकुकाः । परेपां प्रददे तेभ्या दीनाराणां सहस्रकम् ॥१५१॥ इति देव्या कर्नायस्याः श्रत्वा तद्रणिकाऽऽनयत् । काञ्चना वज्रतुण्डार्ल्यं कुक्कुटं योधने तयोः ॥१५२॥

कहाँ दो ऋमुर फिर भी उन स्वियोने ऋमुरोको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कोनसा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता १।। १३५-१३७।।

इधर वजायुधके पुत्र महस्रायुधकों भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्होंने अपना राज्य शातबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छाए छोड़ दीं और पिहितास्त्रव नामके मुनिराजसे उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तब व अपने पिता-वजायुध मुनिराजके समीप जा पहुँचे।। १३८-१३६।। पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें व वैभार पर्वतके अधभागपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने शरीरमें भी अपना आयह छोड़ दिया अर्थात् शरीरसे स्नेहरहित हो कर संन्यासमरण किया और उध्वेषवैयकके नीचेके सौमनस नामक विमान में बड़ी ऋदिके धारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी।। १४०-१४१।।

इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह देशमें पुष्कलावती नामका देश हैं। उसकी पुण्डरीकिणी नामकी नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नामकी मुन्दर रानी थी। वन्नायुधका जीव मैंबेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुन्ना। उसके जन्मके पहले गर्भाधान त्रादि क्रियाएं हुई थीं।। १४२-१४३।। उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमिन्द्र (सहस्रायुध का जीव) उसीके गर्भसे टढरथ नामका पुत्र हुन्ना। ये दोनों ही पुत्र चन्द्र त्र्योर सूर्यके समान जान पड़ते थे।। १४४।। उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग त्रादि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे।। १४५।। दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये त्र्योर एधर्य प्राप्त गजराजके समान सुशोभित होने लगे। उन्हों देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी त्र्योर गया।। १४६।। उन्होंने बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा त्र्योर मनोरमाके साथ किया था तथा मुमतिको छोटे पुत्रकी हृदयखा बनाया था।। १४७।। कुमार मेघरथकी प्रियमित्रा क्षीसे निन्दवर्यन नामका पुत्र हुत्रा त्रीर एउसकी मुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुत्रा त्रीर एउसकी मुमति नामकी स्त्रीसे वरसेन नामका पुत्र हुत्रा।। १४८।। इस प्रकार पुत्र पौत्र त्रादि सुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर वैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था। १४९।। उसी समय प्रियमित्राकी मुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार हुँगी। यह सुनकर छोटी स्त्रीकी काखना नामकी दासी एक वजतुण्ड नामका मुर्गा ले त्राई। दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध

१ वज्रतुण्डाभिधानकं क०, ख०, ग०, घ०।

श्रन्योन्यदुःखहेतुत्वादेतयोः पश्यतामपि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धर्मवेदिनाम् ॥१५३॥ इति स्मरंश्र भव्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्रमाहारूयप्रकाशनिधया च तत् ॥ १५४ ॥ युद्धं धनरथाधीशो लोकमानो दृदकुधोः। स मेघरथमप्राक्षीत् बलमेतत्कृतोऽनयोः ॥१५५॥ इति तंन स एप्टः सन् विशुद्धावधिलोचनः । तयोस्तादशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत् ॥१५६॥ अस्मिन्नेरावते रन्नपुरे शाकटिकी कुधा । सोद्यौं भद्रघन्याख्यौ बर्लावर्दनिमित्ततः ॥१५०॥ पापिष्ठौ भ्रीनर्दातीरे हत्वा मृत्वा परस्परम् । काञ्चनाव्यसरित्तीरे श्वेतताम्रादिकर्णकौ ॥१५८॥ स्वपूर्वजन्मपापेन जायेतां वनवारणौ । तन्नापि भवसम्बद्धकोधाद्यध्या मृति गतौ ॥१५९॥ अयोध्यापुरवास्तव्यो नन्दिमिन्नोऽस्ति रब्रुवः । महिपीमण्डले तस्य जज्ञाते गवलोगमौ ॥१६०॥ इत्तीक्षत्रत्रापि संरम्भसम्भृतौ तौ परस्परम् । बमूवतुश्चिरं युद्ध्वा श्वङ्गामाकृष्टजीवितौ ॥१६१॥ युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ कुक्कुटाविमौ । न्विवद्याध्यासितावेतौ गृदौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ कारणं कि तयोः को च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्वृपलक्षिते हीपे भरते खचराचले ॥१६४॥ पुरेऽभृदुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपितः । खगो गरुडवेगाख्यां धनिपेणास्य वल्लमा ॥१६५॥ पुरेऽभृदुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूपितः । खगो गरुडवेगाख्यां धनिपेणास्य वल्लमा ॥१६५॥ तिल्कान्तिदिवश्चन्द्रितलकश्च सुतौ तयोः । सिद्धकृटे समासीनं चारणहन्द्वमाश्रितौ ॥१६६॥ स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं सप्रश्रयमपुच्लताम् । ज्येष्टा मुनिन्तयोरेवं तत्वप्रश्वमभाषत ॥१६७॥

दोनों मुर्गोंके लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रोद्रध्यान करने वाला था अतः धर्मात्मात्रोंके देखने योग्य नहीं है।। १५०-१५३।। एसा विचार कर बहुतसे भव्य जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी वृद्धिसे राजा घनरथ उन दोनों क्रांबी मुर्गोंका युद्ध देखते हुए मेचरथसे पृत्रने लगे कि इनमें यह बल कहाँसे स्राया ? ॥ १५४-१५५ ॥ इस प्रकार घनरथके पूछने पर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करने वाला मेयरथ, उन दोनों मुर्गीके वैसे यद्भका कारण कहने लगा ॥ १५६ ॥ उसने इस प्रकार कहना हारू किया कि इसी जम्बूढीपके ऐरावत जेबमें एक रबपुर नामका तगर है उसमें भद्र और धन्य नामके दो संगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चलानेका कार्य करते थे। एक दिन वे दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे बैलके निमित्तमे लड़ पड़े अार परस्पर एक दुसरेका सार कर गर गर्थ। अपने पूर्व जन्मके पापसे मर कर वे दोनों काञ्चन नदीवे किनारे खेतकर्ण और नामकर्ण नामके जंगली हाथी हुए। वहांपर भी वे दोनों पूर्व भवके ,बँबे हुए क्रोधमें लड़कर मर गये ।। १५७-१५६ ।। मर कर अयोध्या नगरमें रहने वाले निन्दिमित्र नामक गोपालकी भैसोंके भुण्डमें दो उत्तम भैंसे हुए ॥ १६० ॥ दोनों ही श्रहंकारी थे श्रतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए श्रीर चिरकाल तक युद्धकर सींगोंक श्रमभाग की चोटसे दोनोंक प्राण निकल गर्य ।। १६१ ।। अवर्का वार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीवर-सेन और शब्दवरसेन नामक राजपुत्रोंके मेढा हुए। उनके मस्तक वल्रके समान मजवूत थे। मेढ़े भी परस्परमें लड़े और मर कर ये मुर्गे हुए हैं। अपनी अपनी विदाश्रोंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिप कर इन्हें लड़ा रहे हैं।। १६२ - १६३।। उन विद्याधरोंके लड़ानेका कारण क्या है ? श्रीर वे कौन हैं ? हे राजन, यदि यह अाप जानना चाहते हैं तो सुनें। इसी जम्बूढीप सम्बन्धी भरतत्त्रेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है। उसमें गरुडवेग नामका राजा राज्य करता था। धृतिपेणा उमकी स्त्रीका नाम था। उन दोनोंके दिवितिलक और चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारणयुगलके पास पहुँचे ॥ १६४-१६६ ॥ श्रीर स्तुति कर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पृछने लगे । उनमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥

१ नदीतीर्थे ख॰। गोपालः।

धातकीखण्डप्राग्मागे पुरमैरावते मुति । तिलकाल्यं पतिस्तस्य बमूवामयघोषवाक् ॥१६८॥
सुवर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुतौ तयोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च सम्पन्ननयविकमौ ॥१६९॥
खगादिदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिनः । शङ्कस्य जयदेव्याश्च पृथिवीतिलका सुता ॥१७७॥
तस्य त्वभयघोपस्य साऽभवत्प्राणवल्लमा । १एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विभौ ॥१७१॥
सुवर्णतिलका सार्कं विहर्तुं भवना वनम् । १वर्ण्यति नृपति चन्नल्लान्त्यादिनिलकोऽवदत् ॥१७२॥
सुवर्णतिलका सार्कं विहर्तुं भवना वनम् । १वर्ण्यतिलका स्प्यं वनमन्नेव दर्शये ॥१७३॥
सुवर्णतिलका सार्कं वनवस्तु प्रदश्यं सा । तेन शक्नुवती रोखुं मानभङ्गेन पीडिता ॥१७४॥
सुमितं गणिनीं प्राप्य प्रवन्यामाददे सती । हेतुरासक्षभव्यानां मानश्च हिनसिद्धये ॥१७५॥
भक्त्या दमवराख्याय द्वा दानं महीपितः । आद्रचर्यपञ्चकं प्राप्य कदाचिदभयाह्मयः ॥१७६॥
अवाप्य सह स्नुभ्यामनन्तगुरुसिह्मिष्म् । लव्यवोधिः समादत्त दुस्सहं स महावतम् ॥१७७॥
कारणं तीर्थकुक्षाक्रनो भावित्वाऽउयुपोऽवधौ । सक्यगाराध्य पुत्राक्ष्यामच्युतं कल्पमात्मवान् ॥१७८॥
हाविशान्यविधमानायुर्भुक्त्वा मोगांदच तौ तनः । जीवितान्तं भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥१७८॥
हति तन्सक्यगाकण्यं भगवन्नावयोः पिना । क्वेति पृष्टा सुनिस्नाभ्यामवर्वादिति तन्त्वथम् ॥ १८० ॥
ततः प्रच्युत्य ४कल्पान्ताद् हमाङ्गदमर्हापतेः । सुनोऽभूनमेघमालिन्यां देव्यां घनरथाह्मयः ॥ १८२ ॥
हदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्धं कुक्कुटयोरसौ । १प्रेक्षमाणः स्थितः श्रीमान् देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥

धातकी खण्ड द्वीपके पूर्व भागमें जो ऐरावन चेत्र है उसकी भूमिपर एक तिलक नामका नगर है। उसके स्वामीका नाम अभवधीप था श्रीर उनकी स्वीका नाम सुवर्णतिलक था। उन दोनों-के यिजय और जयन्त नासके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इसी क्षेत्रके विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शङ्ख और उनकी रानी जयदेवीके पृथिवीतिलका नामकी पुत्री थी।। १६८-१७०।। वह राजा अभयघोपकी प्राणवहःभा हुई थी। राजा अभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक वर्ष तक उसीके यहाँ रहे आये ॥ १७१ ॥ एकदिन चक्कत्कान्ति-तिलका नामकी दासी त्राकर राजामे कहने लगी कि रानी सुवर्णतिलका आएक साथ वनमें विहार करना चाहती हैं।। १७२।। चेटीके वचन सनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु पृथिवीतिलका राजामे मनोहर वचन वाली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ ॥ १७३ ॥ ऐसा कह कर उसने उसम्समयमें होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दी और इस कारण वह राजाको रोकने-में समर्थ हो सकी। रानी सुवर्णतिलका इस मानसङ्गसे बहुत दुःखी हुई। अन्तमें उस सतीने सुमति नामक आर्यिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीवोंका मानहित सिद्धिका कारण हो जाता है।। १७४-१७५।। अभयघोप राजाने किसी दिन दमवर नामक मुनिराजके लिए भक्ति-पूर्वक दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिये ।। १७७ ।। नीथंकर नामकर्मके वन्धमें कारणभून सोलह कारण भावनाश्चोंका चिन्तवन किया श्रीर श्रायुके श्रन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ श्रच्युतस्वर्गमें देव हुआ।। १७८॥ बाईस सागरकी त्रायु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाञ्छित भाग भोगते रहे। त्रायुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर दोनों ही विजय श्रौर जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७६ ॥ यह सब अन्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पृछने लगे—िक हे भगवन ! हमारे पिता कहाँ हैं ? ऐसा पृद्धे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे—।। १५० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता-का जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हमाङ्गद् राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नागका पुत्र हुन्त्रा है वह श्रीमान इस समय रानियों तथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मुर्गीका युद्ध

१ एक म०, ल० । २ वश् कान्तौ कामयते इच्छतीत्यर्थः । ३ ताम् क०, ख०, ग०, घ०, म०, क० । ४ कल्पान्ते ल० । ५ प्रेच्यमाणः ख० ।

तदाकर्णं भवत्मीत्या खगौ तावागताविमौ । इति मेघरथात्सर्वमाकर्णात्मीयविग्रहम् ॥ १८३ ॥ प्रकटीकृत्य तौ भूपं कुमारं चाभिपूज्य तम् । गत्वा गोवर्ड् नोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम् ॥ १८४ ॥ स्वपूर्वभवसम्बन्धं विदित्वा कुक्कुटौ च तौ । मुक्त्वा परस्पराबद्धवैरं संन्यस्य साहसात् ॥ १८५ ॥ अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्वये । ताम्रादिचूरुचूरुान्तकनकौ भूतजातिजौ ॥ १८६ ॥ तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेघरथाद्वयम् । सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फूटम् ॥ १८७ ॥ मानुषोत्तरमुद्यान्तर्वित्तं विश्वं विलोकय । एष एव तवावाभ्यामुपकारो विधीयताम् । १८८ ॥ इत्युदीर्यं कुमारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रतम् । सार्दं स्वासैः समारोप्य विमानं विविधर्द्धिकम् ॥ १८९ ॥ सन्प्राप्य गगनाभोगं मेघमालाविभूपितम् । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान् देशान्यथाक्रमम् ॥ १९० ॥ भरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षो विदेहश्च रम्यकः पञ्चमो मतः ॥ १९१ ॥ हैरण्यवतसंज्ञश्च परश्चेरावताद्भयः। पश्येते सप्त भृमृद्धि<sup>२</sup>विभक्ताः सप्तभिविमो ॥ १९२ ॥ हिमवान् महाहिमवान् निषघो मन्दरो महान् । नीलो रुक्मी शिखर्याख्यो विख्याताः कुलपर्वताः॥१९३॥ इमा रम्या महानचरचतुर्देशस्युद्धगाः । पद्मादिहृदसम्भूता नानास्रोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥ गङ्गा सिन्धुवच राहिच रोहितास्या<sup>3</sup> हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोटा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥ नारी च नरकान्ता च कुलान्ता ४स्वर्णसंज्ञिका। ततोऽन्या रूप्यकुलाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६॥ हृदाः पोडशसङ्ख्याः स्युः कुशेशयविभूपिताः । पश्य पद्मो महापद्मस्तिगन्छः केसरी महा-॥ १९७ ॥ पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः । परो देवकुरुः सुर्यः "सुलसो दशमः स्पृतः ॥ १९८ ॥ विद्युत्प्रभाद्भयः ख्यातो नीरुवान् कुरुरुत्तरः । चन्द्रश्चेरावतो माल्यवांश्च विख्यातसंज्ञकः ॥ १९९ ॥ तेषामाचेषु पर्सु स्युस्ताः श्रीहीष्टतिकीर्तयः । बुद्धिर्लक्ष्मीश्र शकस्य व्यन्तयी वल्लभाङ्गनाः ॥ २०० ॥

देखता हुआ बैठा है ।। १८१–१८२ ।। उन मुनिराजसे ये सब वार्ते सुनकर ये दोनों ही विद्याधर श्चापके प्रेमसे यहाँ त्राये हैं। इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने ऋपना स्वरूप प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली ।। १८३-१८४ ।। उन दोनों मुर्गीने भी ऋपना पूर्वभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर का बँधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साहसके साथ संन्यास धारण कर लिया। और भूतरमण तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए ॥ १८५-१८६ ॥ उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमं आये और बड़े प्रेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ।। १८७ ।। अन्तमें उन्होंने कहा कि आप मानुषात्तर पर्वतके भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये। हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही उपकार हो जावे ।। १८८ ।। देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारने जब तथास्त कहकर उनकी बात स्वीकृत कर ली तब देवोंने कुमारको उसके आप्तजनोंके साथ अनेक ऋद्वियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और भेघमालासे विभूषित श्राकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, मुन्दर देश दिखलाये।। १८६-१६० ॥ वे वतलाते जाते थे कि यह पहला भरतक्षेत्र है, यह उसके आगे हैमवन क्षेत्र है, यह हरिवर्ष क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पाँचवाँ रम्यक क्षेत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र है और यह ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार हे स्वामिन ! सात अ कुलाचलों से विभाजित ये सात चेत्र हैं ।।। १६१-१६२ ।। हिमवान, महाहिमवान्, निषध, महामेर, नील, रुक्मी श्रीर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १६३॥ ये पद्मश्रादि सरोवरोंसे निकलने वाली, समुद्रकी श्रोर जानेवाली, श्रानेक नदियोंसे युक्त, मनोहर चौद्द महानिद्याँ हैं, ।। १६४ ।। गङ्गा, सिन्धु, रोहिन, रोहिनास्या, हरिन्, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं।। १६५-१६६ ।। देखो, कमलोंसे सुशोभित ये सोलह ह्वद-सरोवर हैं । पद्म, महापद्म, तिगब्छ, केसरी, महा-पुण्डरीक, पुण्डरीक, निपध, देवकुरु, सूर्य, दशवाँ सुलस, विद्युत्प्रभ, नीलवान, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत श्रीर माल्यवान् ये उन सोलइ हदोंके नाम हैं।।१६७-१६६।। इनमेंसे आदिके छह हदोंमें कमसे श्री.

१ विभीयते ल०। २ विभुक्ताः ल०। ३ रोहिताख्या ल०। ४ सुवर्ण ल०। ५ सुलभोः ल०।

मागाः शेषेषु तन्नामधेयाः सन्ततवासिनः । पत्रयामी च महाभाग प्रेक्ष्या चक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥ चित्रपद्मादिकृटाख्यौ कृटान्तनिलनः परः । एकशैलिखिकृटश्च कृटो वैश्रवणादिक : ॥ २०२ ॥ अन्जनात्माञ्जनौ श्रद्धावांश्च विजया <sup>२</sup>वती । आशीविषाभिधानश्च सुखावहसमाद्वयः ॥ २०३ ॥ चन्द्रमालस्तथा सूर्यमालो नागादिमाल्याक् । देवमालः परो गन्धमादनो माल्यवार्नाप ॥ २०४ ॥ विद्यात्रभः सीमनसः प्रलयोत्पत्तिदृरगाः । विभङ्गनद्यो होताश्च स्वच्छास्त्रपरिपूरिताः ॥ २०५ ॥ ह्रदाहृदयतीसंज्ञे परा पङ्कवतीति च । तसमत्तजलाभ्याञ्च सहोन्मत्तजलाह्नया ॥ २०६ ॥ क्षीरोदा च संशीतोदा स्रोतोऽन्तर्वाहिनी परा । <sup>5</sup>गन्धादिमास्त्रिनी फेनमास्त्रिन्युम्यादिमास्त्रिनी॥ २०७ ॥ अमी च विषयाः कच्छसुकच्छपरिभापितौ । महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावर्तछाङ्गलाः ॥ २०८ ॥ पुष्कला पुष्कलावत्यो वत्सा नाम्ना च कीतिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता बत्सकावती ॥२०९॥ रम्या च रम्यकारुया रमणीया मङ्गलावती । पद्मा सुपद्मा महापद्मा <sup>8</sup>पद्मावत्यभिरूयया ॥ २१० ॥ शङ्का च निलनान्या । च कुमुदा सरिता परा । वधा सुवमा च महावमया वप्रकावती ॥ २११ ॥ गन्धा मुगन्धा <sup>६</sup>गन्धावत् सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमारालोकयस्फुटम् ॥२१२॥ क्षेमा क्षेमपुरी चान्याऽरिष्टाऽरिष्टपुरी परा । खङ्गाख्यया च मञ्जूषा "चौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥ सुसीमा कुण्डला सार्द्धमपराजितसंज्ञया । प्रभक्कराङ्कवत्याख्या पन्नावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥ द्युभार शब्दाभिधाना च नगरी रलसञ्जया । अश्वसिंहमहापुर्यी विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ भरजा विरजावचैवस्रशोका वीतशोकवाक् । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥ क्षथ चक्रपुरी खङ्गपुर्ययोध्या च वर्णिता । अवध्येन्यथ सीतांत्तराभागान्मेरुसिक्क्षयेः ॥ २१७ ॥ प्रादक्षिण्येन वक्षाराद्र ादींश्च प्रतिपादितान् । समुद्रादिवनादीनि भूतोहिष्टानि भुभुजा ॥ २१८ ॥

ह्वी, धृति, कीर्ति, बुद्धि अोर लक्ष्मी ये इन्द्रकी बहुभा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं।। २००।। बाकीके दश हुदोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं। हे महाभाग ! इधर देखों, ये देखने योग्य बक्षार पर्वत हैं ॥२०१॥ चित्रकृट, पद्मकृट, निलनकृट, एकशैल, त्रिकृट, वैश्रवणकृट, अञ्जनात्म, अञ्जन, श्रद्धावान, विजयावर्ता, त्र्याशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल श्रीर देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं। इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, विरात्प्रभ और सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं। ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हैं—श्रनादिनिधन हैं। इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभङ्ग निद्याँ हैं।।२०२–२०५ ।। हुदा, हृदवती, पङ्कवती. वप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, श्रीरोदा, शीनोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी श्रीर अमिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ॥२०६-२०७॥ हे कुमार ! म्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लाङ्गला, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्सा, मुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, राङ्का, निलना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्ध-मालिनी ये बत्तीस विदेइत्तेत्रके देश हैं। तथा त्रेमा, त्रेमपुरी, ऋरिष्टा, अरिष्टपुरी, खङ्ग, मञ्जपा, श्रौषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रमंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्नसञ्चया, अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, जयंती, अपराजिता, चकपुरी, खङ्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियाँ उन देशोंकी राजधानियाँ हैं। ये वक्तार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर मेरु पर्वतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हैं। इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, वन श्रादि जो जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत देखा श्रीर उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे। श्रपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी

१ वैश्रवणादिमः ल०। २ विकटावती ग०। विजयावता ल०। ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म०। ४ पद्मकावत्यिमख्यया ल०। पद्मावत्यिमधोदिताम् ग०। ५ निलनाख्या च ल०। ६ गन्धवती शब्दा ल०। ७ बौषधी ल०।—त्यौषधी घ०। बौषधि म०। द शुभशब्दाभिधाना च ल०, ग०।

पत्रयतान्यानि च स्वैरं मानुपोत्तरमून्धतः । मध्यवर्तानि सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥ अकृत्रिमजिनागाराण्यभ्यस्यं स्तुतिभिश्चिरम् । वस्तुत्वाऽध्याभिनिवृत्यापि स्वपुरं परमोत्सवम् ॥ २२०॥ दिव्याभरणदानेन परिपृज्य महीपितम् । सामोक्तिभिश्च तौ व्यन्तेरेशौ स्वावासमीयतुः ॥ २२१ ॥ यः कर्मव्यतिहारेण नोपकाराणवं तरेत् । स जीवश्वपि निर्जीवो विगंन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ कृतवाकृ च चेदेवसुपकारविदौ कथम् । मनुष्यो जरयत्यक्षे न चेदुपकृतं खलः ॥ २२३ ॥ कदाचित्काललाभेन नृपो धनरथाह्मयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत् ॥ २२४ ॥ धिकृष्टिमिष्टिमत्येतत् शरीरं जन्तुरावसेत् । अवस्करगृहाचैनं नापैत्यतिज्ञगृप्तितम् ॥ २२५ ॥ तर्पकाणि सुखान्यादुः कानि तान्यत्र देहिनाम् । मोहः कोऽप्यतिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥ जन्माधन्तर्भुहृतं चेज्ञीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥ बन्धवो बन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽङ्गिनाम्४ । न चेदेवं कृतः सन्तो वनान्तं प्राक्तनाः गताः ॥२२८॥ वितर्कयन्तित्येनं प्राप्य कौकान्तिकामसः । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवन्तुं तदीप्तितम् ॥ २२९ ॥ देव देवस्य को वक्ता देव प्यावगच्छति । साधु हेयसुपादेयं चार्थमित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥ स्तुत्वा सतामभिष्दुत्यमभ्यर्घ्य प्रसवैनिजेः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतुं नभोऽगमन् ॥ २३१ ॥ ततो मेघवर्थो राज्यमभिषेकपुरस्सरम् । नियोज्याभिष्वं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम् ॥ २३२ ॥

प्रीतिसे अकृतिम जिन-मन्दिरीकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुति की और तदनन्तर बड़े उत्सवोंसे युक्त अपने नगरमें वापिस आ गये।। २०५-२२०।। वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोंने दिव्य आभरण देकर तथा शान्तिपूर्ण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके वाद वे निवासस्थान पर चले गये।। २२१।। जो मनुष्य वदलेंके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात् उपकारी मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करना है वह गन्ध रहिन फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है।। २२२।। जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तब फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीर्ण क्यों होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है।। २२३।।

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान् राजा धनरथ अपने मनमें शरीरादिका इस प्रकार विचार करने लगे ।। २२४ ।।इस जीवको धिकार है। वड़े दुःखकी वात है कि यह जीव शरीरको इष्ट समभकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस रारीरका विष्ठाके घरमे भी अधिक घुणास्पद नहीं जानता ॥२२५॥ जो संतोष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते हैं । परन्तु ऐसे सख इस संसारमें प्राणियोंको मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई मोहका ही उदय समकता चाहिए कि जिसमें यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समभने लगता है।। २२६।। जन्मसे लेकर अन्तमहर्त पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्यों नहीं होता ? ॥ २२७ ॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन हैं और सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्ति रूप हैं। यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुप जङ्गलके मध्य क्यों जाते १।। २२८।। इधर महाराज घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट पदार्थका समर्थन करनेके लिए आ पहुँचे ।। २२६ ।। व कहने लगे कि है देव ! आपके लिए हितका उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वयं ही ह्य उपादेय पदार्थको जानते हैं। इस प्रकार सज्जनोंके द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान् घनरथकी लौकान्तिक देवोंने स्तुति की। स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना नियोग पालन किया और यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए त्राकाशमें जा पहुँचे ।। २३०-२३१ ।। तदनन्तर भगवान धनरथने त्राभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक किया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया

१ स्तुत्वार्थ्याभिर्निवृत्याविशत्पुरं त० । २ निर्मत्यकुमुमोपमः त० । ३ अवास्करग्रहाचैतन्नानेत्यति-सा० । ४ विपदाङ्गिनाम् त० । ५ वनान्ते ख०, ग० । ६ मेघरथे त० ।

मनोवाक्कायसंशुद्धि विद्धिद्विजितेन्द्रियः । कथायविषम १स्वन्तमव १मोहं वमन् सुधीः ॥ २३३ ॥
३आधश्रेणीं समारु क्रमात्कर्माणि निर्ममः । निर्मृत्य निर्मेलं भावमवाषावगमस्य सः ॥ २३४ ॥
तदा कैवल्यसम्प्रासि ४प्रभावात्किम्पतासनाः । निलिम्पाः सर्वसम्पत्त्या पत्युः पूजामकुर्वत ॥ २३५ ॥
स देवरमणोद्याने समं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीभिविह्त्यास्थाचन्द्रकान्तिशिलातले ॥२३६॥
निविष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्किद्वक्षभश्चरः । गण्डोपल इव व्योग्नि सरु सुविमानकः ॥२३७॥
शिलां रुष्ट्रा पृपारु सुधापयितुमुखतः । नृपाङ्गुष्ठाप्रनिर्भुप्तशिलाभारप्रपीदितः ॥२३८॥
सत्सोद्धमक्षमो गाढमाक्रन्दाकरुणस्वनम् । तदा तत्त्वचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि ७नाथ्यसे ॥२३९॥
पतिभिक्षां ददस्वेति द्रपाह प्रोत्थापितकमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमित्रया ॥२४०॥
विजयाद्धालकाख्येशो विद्युद्दंष्ट्यगाधिपः । प्राणेशाऽनिलवेगाऽस्य सुतः सिहरथस्तयोः ॥२४९॥
अभिवन्द्य जिनाधीशमायश्वमितवाहनः । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धे नायाति केनचित् ॥२४२॥
१०दिशो विलोक्य मां द्रष्ट्वा स्वदर्गत् कोपवेपितः । १९अस्मान् शिलातलेनामा १ प्रोत्थापियतुमुद्यमी॥
पाडितोऽयं मदङ्गु हेनैपाप्यस्य १३ मनोरमा । इत्यव्यवितादाकण्यं कि कोपस्यास्य कारणम् ॥२४४॥

॥ २३२ ॥ उन्होंने मन-वचन कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंको जीत लिया था, जिसका फल ध्रम्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाल कपाय रूपी विपको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, सब ममता छोड़ दी थी, ज्यकश्रणीपर चढ़कर कम-क्रममें सब कमोंको उखाड़ कर दूर कर दिया था ख्रोर केवलज्ञान प्राप्त करनेक योग्य निर्मल भाव प्राप्त किये थे ॥ २३२–२३४ ॥ उस समय भगवान् को केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवांके ख्रासन कम्पित हो गये। उन्होंने ख्राकर सर्व वैभवके साथ उनकी पूजा की ॥ २३५ ॥

किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहारकर देवरमण नामक उद्यानमें चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया ॥ २३६ ॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोई विद्याधर जा रहा था। उसका विमान त्राकाशमें ऐसा रुक गया जैमा कि मानो किसी वड़ी चट्टानमें त्रटक गया हो ।। २३७ ।। विमान रुक जानेमे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मैघरथ जिस शिलापर बैठे थे षह उसे उठानेके लिए उदात हुआ। परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके अंगृठासे उस शिलाको दबा दिया जिससे वह शिलाके भारमे बहुत ही पीड़ित हुआ।। २३८।। जब वह शिलाका भार सहन फरनेमें असमर्थ हो गया तब करुण शब्द करता हुआ चिछाने लगा। यह देख, उसकी स्त्री विद्याधरी ष्पाई और कहने लगी कि है नाथ! मैं अनाथ हुई जाती हूं, मैं याचना करती हूं, मुक्ते पित-भिन्ना दीजिये। ऐसी प्रार्थना की जानेपर मेघरथने अपना पैर उपर उठा लिया। यह सब देख प्रियमित्राने राजा मेघरथसे।पूछा कि हे नाथ ! यह सब क्या है ? ॥ २३६-२४० ॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयार्धपर्वतपर अलका नगरीका राजा विद्युद्दंष्ट्र विद्याधर है। अनिलवेगा उसकी स्त्रीका नाम है। यह उन दोनोंका सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवान्की वन्दनाकर अमित नामक विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका। जब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा नो मैं दिख पड़ा। मुक्ते देख अहंकारके कारण उनका शरीर कोधसे काँपने लगा। वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको उठानेके लिए उद्यम करने लगा। मैंने पैरका अँगूठा दवा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा। यह उसकी मनोरमा नामकी स्त्री है। राजा मेघरथने यह कहा। इसे मुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पृछा कि इसके इस क्रोधका

इतमेव किमस्यन्यद्त्रात्यत्रापि भनेत्यसी । तयोक्तो नात्यदित्यस्य प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान् ॥२४५॥ द्वीप द्वितीये पूर्वस्मिन्नीरावतसमाङ्क्ये । देशे शङ्क्ष्युरे राजा भाजगुप्तोऽस्य शङ्क्ष्क्र ॥२४६॥ भायां तौ शङ्क्ष्रीलस्थात्सर्वगुप्तमुनीश्वरात् । आसौ जिनगुणस्थातिमुपोषितविधि समम् ॥२४०॥ भिक्षाचरमथान्येषुर्धतिषेणयतीश्वरम् । निरीक्ष्य भिक्षां दत्वाऽस्मै वसुधाराद्यवापताम् ॥२४८॥ समाधिगुप्तमासाद्यं संन्यस्याभृत्सं भूपतिः । त्रह्मेन्द्रः स्वायुषोत्कृष्टः तस्मात् सिंहरथोऽजिन ॥२४९॥ शङ्क्ष्क्रिक् च परिश्वस्य संसारे तपसाऽगमत् । देवलोकं तत्रश्च्युत्वा खगभूसृद्दपाक्तटे ॥२५०॥ वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छ्नोः ॥२५१॥ परितुष्य नृपं श्रित्वा पृजयित्वा यथोचितम् । सुवर्णतिलके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥ दिक्षां चनरथाभ्यणें जैनीं सिंहरथोऽप्रहीत् । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसिक्षिम् ॥२५३॥ सुधीर्मदनवेगा च कृष्क्रमुखाचरत्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपलेपनापनुदे मतः ॥२५४॥ अथ स्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यसहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥ अथ स्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यसहोदयात् । त्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपूर्णमनोरथम् ॥२५५॥ सुस्तपरमस्थानभागिनं भव्यभास्करम् । नृपं मेघरथं दारदारकादिनिपेवितम् ॥२५७॥ कृत्वा नान्दीश्वरीं पूजां जैनधर्मापदेशनम् । सोपवासमवाष्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥

कारण क्या है। १४१-२४४॥ यही है कि श्रौर छुछ है ? इस जन्म सम्बन्धी या श्रन्य जन्म सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐमा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है। अन्य नहीं है, इतना कहकर वह उसके पूर्वभव कहने लगा॥ २४५॥

दूसरे धातकीलण्डद्वीपके पूर्वार्धभागमें जो ऐरावत क्षेत्र है, उसके शक्ष्मपुर नगरमें राजा राजगुप्त राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम शक्क्षिका था। एक दिन इन दोनों ही पित-पित्रयोंने शक्क्षशैल नामक पर्वतपर स्थित सर्वगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ
प्रहण किया। किसी दूसरे दिन धृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहे थे। उन्हें देख दोनों
दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देकर रत्नवृष्टि श्रादि पद्धाश्र्य प्राप्त किये। २४६—२४६।। तदनन्तर
राजा राजगुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उत्कृष्ट श्रायुका धारक
ब्रह्मेन्द्र हुत्रा। वहाँसे चयकर सिंहरथ हुत्रा है। शिक्क्षका भी संसारमें श्रमणकर तपके द्वारा स्वर्ग गई।
बहाँसे च्युत होकर विजयार्धपर्वतके दक्षिण तटपर वस्त्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु श्रीर
उसकी सुप्रभा नामकी खीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है।। २४६—२५१। यह सुनकर राजा
सिंहरथ बहुत ही सन्तुष्ट हुत्रा। उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुवर्णतिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया श्रीर बहुतसे राजाश्रोंके साथ घनरथ तीर्थंकरके समीप जैने
दीचा प्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी
श्रायिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी। सो ठीक ही है क्योंकि कहींपर कोध भी
कोधका उपलेप दृर करनेवाला माना गया है।। २५२—२५४।।

अथानन्तर—श्रपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्राप्ति पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है, व्रतशील श्रादि गुणोंसे युक्त हैं, विनय सिहत है, शास्त्रको जाननेवाला है, गम्भीर हैं, सत्य बोलनेवाला है, सात परम स्थानोंको प्राप्त हैं, भव्य जीवोंमें देदीप्यमान है तथा खी पुत्र त्रादि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासका नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें काँपता हुआ। एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे चलनेवाला एक गीध आया। वह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव! मैं बहुत भारी भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूं इसलिए आप, आपकी शरएमें आया हुआ। यह मेरा भद्य

१ चैत्यसौ ल०। २ रितगुतोऽस्य ग०। ३ सम्पन्नवतशील ग०। ४ वरूभमापितम् ल०। ५ देशिनीम् स०।

तस्यानुपदमेवान्यो गृद् थ्रो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य १देवाई महाक्षुद्वेदनातुरः ॥२५९॥ ततः करोतमेतं मे भक्ष्यं त्वच्छरणागतम् । ददस्व दानशूर त्वं न चेद्विद्वयत्र मां मृतम् ॥२६०॥ इत्यवादीरादाकर्ण्यं युवा दढरथोऽबवीत् । पूज्य बृहि वदत्येपे गृधः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ इति स्वानुजसम्प्रशादित्यवोचन्मर्हापतिः । <sup>२</sup>इह जम्बृदमद्वीपे क्षेत्रे मेरोरुदग्गते ॥२६२॥ नगरे पश्चिनीखेट विणक सागरसेनवाक । तस्यामितमितः प्रीता तयोर्छेष्ठतरौ सुतौ ॥२६३॥ धनमित्रोऽभवस्त्रन्दिपेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं मृत्वा खगावेतौ बभूवतुः ॥२६४॥ देवः सन्निहितः कश्चित् गृधस्योपरि कः स चेत्। त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिरणे हतः ॥२६५॥ परिश्वस्य भवे भूयः केलासादितटेऽभवत् । उपर्णकान्तानदीतीरे धीमांश्चन्द्राभिधानकः ॥२६६॥ श्रीदत्तायां कुंशास्त्रज्ञस्तनुजः सोमतापसात् । ४तपः पञ्चाग्नि सन्तप्य "द्योतिर्लोकेऽमरोऽजनि ॥२६७॥ स कदाचिद्दिवं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदैः । दाता मेघरथाश्वान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम् ॥२६८॥ श्रुत्वा प्रोचरमर्पेण मां परीक्षितुमागतः । श्रुणु चेतः समाधाय भातर्रानादिरुक्षणम् ॥२६९॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानं विदोऽनदन् । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥२७०॥ दाता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीडाभाक् तद्द्वयोर्गुणवर्द्धनम् ॥२७१॥ साधनं क्रमशं। मुक्तेराहारं। भेषजं श्रुतम् । सर्वप्राणिदया ग्रुद्धं देयं सर्वज्ञभाषितम् ॥२७२॥ मोक्षमार्गे स्थितः पाता स्वस्थान्येषां च संस्रतेः । पात्रं दानस्य सोऽभीष्टो निष्ठितार्थेनिरक्षनैः ॥२७३॥ कृतार्थः <sup>६</sup>सन् जगस्त्रातं निरवधं वचोऽवदत् । भन्येभ्यः स हि दाता तद्देयं तत्पात्रमुशमम् ॥२७४॥

कबूतर मुर्फ दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुर्फ नहीं देते हैं तो वश, मुर्फ मरा ही समिभयं।। २५५-२६०।। गीधकं यह वचन सुनकर युवराज टढ़रथ कहने लगा कि हे पूज्य! कहिये तो, यह गीध इस प्रकार क्यों वोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो सुके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अपने छोटे भाईका यह प्रश्न सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बृद्वीपमें मेरपर्वतके उत्तरकी स्रोर स्थित एरावत क्त्रिके पिद्मनीखेट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम अमितमति था। उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र श्रीर नन्दि-पेण थे। श्रपने धनके निमित्तासे दोनों लड़ पड़े श्रीर एक दूसरेको मारकर ये कबूतर तथा गीध नामक पक्षी हुये हैं।। २६१-२६४।। गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित है। वह कीन है ? यदि यह जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारमें भ्रमणकर कैलाश पर्वतके तटपर पर्णकान्ता नदीके किनारे सोम नामक नापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता नामकी स्त्रीके मिश्र्याशास्त्रोंको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुन्या। वह पञ्चाग्नि तप तपकर ज्योति-र्लोकमें देव उत्पन्न हुन्ना।।।१२६५-२६७ ।। वह किसी समय स्वर्ग गया हुन्ना था वहाँ ऐशानेन्द्रके सभासदोंने स्तुति की कि इस समय पृथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दृसरा दाना नहीं है। मेरी इस स्तुतिको मुनकर इसे वड़ा क्रांध आया। यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया हैं। हे भाई ! चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्षण मुनो ॥ २६८--२६८ ॥ ऋनुग्रह करनेके लिए जो कुछ श्रपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुपोंने दान कहा है श्रीर श्रनुप्रह शब्दका ऋर्थ भी ऋपना ऋौर दूसरेका उपकार करना बनलाया जाता है।। २७०।। जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा श्रादि गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कहलाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके गुणोंको बढ़ानेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ।। २७१ ।। सर्वज्ञ देवने यह देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, औषि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना। ये चारों ही शुद्ध देय हैं तथा कम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं ॥ २७२ ॥ जो मोक्षमार्गमें स्थित हैं और अपने त्रापकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रत्ता करता है वह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृत्य जिनेन्द्रदेवने कहा है।। २७३।) अथवा जो कृतकृत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको

१ देवाह ल०। २ ऋत्र जम्बूमित द्वीपे स्व०। ३ पर्णकाशनदी ल०, ग०, म०। ४ ततः स्व। ५ ज्योतिलोंकेऽमरो म०, ल०। ६ स ल०।

न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीच्छकः । तहातापि न दातेमौ ज्ञेयौ नरकनायकौ ॥ २७५ ॥
ततो गृधों न तत्पात्रं नायं १देयः कपोतकः । तथा मैयरथीं वाणीमाकण्यं ज्यौतिषामरः ॥२७६॥
असि दानविभागज्ञो दानञ्चर्रस्य पार्थिव । इति स्तुत्वा प्रदर्श्य स्वं तं अप्रपृज्य जगाम सः ॥२७७॥
दिजद्वयमि ज्ञात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहकम् । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥
देवो मेघरथं पश्चास्त्रप्रसादात्कुयोनितः । निरगाव नृपेत्युक्त्वा पूज्यं सम्प्ज्य जग्मतुः ॥२७९॥
कदाचित्स नृपो दानं दस्वा दमवरेशिने । चारणाय परिप्राप्तपञ्चाश्चर्यविधिः सुधीः ॥२८०॥
नन्दीश्वरे महापूजां विधायोपोपितं श्रितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायश्वस्थादिवादिराद् ॥२८९॥
ईशानेन्द्रो विदित्वैतन्मरूत्सद्सि ग्रुद्धदक् । धैर्यसारस्त्वमेवाच चित्रमित्यववीन्मुदा ॥२८९॥
स्वगतं तं स्तवं श्रत्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । त्वयाऽकारोत्यसौ ग्रुष्टः प्रत्याहेति सुरान् प्रति॥२८९॥
धीरो मेघरथो नाम ग्रुद्धदक् पार्थवाप्रणीः । प्रतिमायोगधार्यच तस्य भक्त्या स्तुतिः कृता ॥२८५॥
तदुदीरितमाकण्यं नत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देव्यावागत्य भूपतिम् ॥२८५॥
विलासिविश्रमेहिवैभविगीतैः प्रजल्पितः । अन्येश्च मद्नोन्मादहेतुभिस्तन्मनोबलम् ॥ २८६ ॥
विग्रुक्षतेव देवादि ते चालितुयमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्राक्तिति स्तुत्वा "स्वरीयतुः ॥ २८७ ॥

निर्दोप वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं और वही उत्तम पात्र हैं ॥ २०४ ॥ मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, और इनका देनेवाला दाता नहीं है। ये दोनों तो नरक के अधिकारी हैं ॥ २०५ ॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका पात्र नहीं है और यह कवृतर देने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेघरथकी वाणी मुनकर वह ज्योतिपी देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तृति करने लगा और कहने लगा कि है राजन ! तुम अवश्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शूर हो। इस तरह पूजाकर चला गया ॥ २०६ –२००॥ उन गीध और कवृतर दोनों पक्षियोंने भी मेचरथकी वही सब बातें समर्भी और अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक बनमें मुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देव हुए ॥ २०५ ॥ नदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तृति करने लगे कि हे राजन ! आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुयोनिसे निकल सके हैं। ऐसा कदकर तथा पूज्य मेघरथकी पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चल गये ॥ २०६ ॥

किसी समय उस बुद्धिमान् राजाने चारण ऋद्धिधारी दमयर स्वामीके लिए दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। २=०।। किसी दूसरे दिन राजा मेचरथ नर्दाश्चर पर्वमें महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ मुमेरु पर्वतंक समान विराजमान था।। २=१।। उसी समय देवोंकी सभामें ईशानेन्द्रने यह सब जानकर वड़े हपंते कहा कि अहा ? आश्चर्य है आज संमारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और तू ही धीर-वीर हं।। २=२।। इस तरह अपने आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोंने ईशानेन्द्रसे पृष्ठा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति की हैं ? उत्तरमें इन्द्र देवोंसे इस प्रकार कहने लगा कि राजाओंमें अपणी मेचरथ अत्यन्त धीरवीर है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है। मैने उसीकी भक्तिमे स्तुति की हैं।। २=३-२=४।। इशानेन्द्रकी उक्त वातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमें अत्यन्त चतुर अतिकृपा और सुकृपा नामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आई और विलास, विश्नम, हाव-भाव, गीत, बातचीत तथा कामके उन्मादको वढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके मनोबलको विचलित करनेका प्रयन्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीक्ष्पी लता सुमेरु पर्वतंको विचलित नहीं कर सकती उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकती वसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सकी । अन्तमें वे 'ईशानेन्द्रके द्वारा कहा हुआ सच हैं। इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गई।। २-५५-२-५७।।

१ देयं कपोतकम् घ०। देयं कपोतकः ल०। २ ज्योतिपोऽमरः म०, ल०। ३ संपूज्य क०, ल०, घ०। ४ दमवरेशिनः ख०। ५ नन्दीक्षर ल०, ल०। ६ विदित्वैनं ग०। ७ स्वः स्वर्गे ईयतुः जग्मतुः।

ैअन्यदैशानकल्पेशो महन्मध्ये यहच्छया। समस्तौत्प्रियमित्राया रूपमाकण्यं तत्स्तवम् ॥२८८॥
रितिषेणा रितरचेत्य देव्यो तद्र्पमीक्षितुम्। ऐतां मजनवेलायां गन्धतेलाकदेहिकाम् ॥२८९॥
निरूप्येन्द्रवचः सम्यक् श्रद्धायाप्यभिभाषितुम्। तया सहैत्य कन्याकृती धत्वा तां समूचतुः ॥२९०॥
त्वामिध्यकन्यके दृष्टुमैतामिति सखीमुखात्। ताम्यामुक्तं समाकण्यं प्रमदादस्तु तिष्ठताम् ॥२९१॥
तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदर्शयत्। तां निशम्याहतुस्ते च प्राग्वत्कान्तिने चाधुना ॥२९२॥
हति सा तद्वचः श्रुत्वा प्रियमित्रा महीपतेः। वक्त्रं व्यलोकयत् प्राह् सोऽपि कान्ते तथेति ताम् ॥२९२॥
हेव्यो उस्यं रूपमादाय निजागमनवृत्तकम् । निवेच रूपमस्याश्च घिग्वलक्षणमङ्गुरम् ॥२९४॥
अत्र नाभडुरं किज्ञिदिति निर्विच चेतसा। तां सम्पूज्येयतुः स्वर्ग स्वदीप्तव्याप्तदिक्तंट ॥२९५॥
भेदेवीं तखेतुना पित्रवानित्यात्मकं जगत्। सर्वमन्तः शुचं मा गा इत्याश्वास्य महीपितः॥२९६॥
राज्यभोगैः स्वकान्ताभिनितान्तं निर्वृतिं व्यज् । गत्वा मनोहरोद्यानमन्येधुः स्वगुरुं जिनम् ॥२९७॥
सिहासने समासीनं सुरासुरपरिष्कृतम् । समस्तपरिवारेण न्निःपरीत्याभिवन्य च ॥२९८॥
सर्वभव्यहितं वाञ्चलुन् पप्रच्छोपासकिकयाम् । प्रायः कल्पद्रमस्येव परार्थं चेप्टितं सताम् ॥२९९॥
प्रागुक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः। उपासकिकयाबद्धोपासकाध्ययनाद्ध्यम् ॥३००॥
अङ्गं सप्तममाख्येयं श्रावकाणां हितेषिणाम् ।।इति च्यावर्णयामास् तीर्थकृतप्राथितार्थकृत् ॥३००॥
गर्भान्वयिक्रयाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयिक्रयाः। कर्मान्वयिक्रयाश्चान्या स्तत्सङ्ख्याश्चानु तत्त्वतः ॥३०२॥

किसी दुसरे दिन ऐशानेन्द्रने देवीकी सभामें अपनी इच्छासे राजा मेवरवकी रानी प्रियमित्रा-के रूपकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रितर्पणा और रित नामकी दो देवियाँ उसका रूप देखनेके लिए श्राईं। वह स्नानका समय था श्रतः प्रियमित्राके शरीरमें सुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था। उस समय प्रियमित्राको देखकर देवियोंने इन्द्रके वचन सत्य समभे । अनन्तर उसके साथ वातचीत करनेकी इच्छाने उन देवियोंने कन्याका रूप धारण कर सम्बीकं द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएँ - सेठकी पुत्रियाँ आपके दर्शन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हर्पसे कहा कि 'वहन अच्छा, ठहरें' इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की। फिर उन कन्याओंको बुलाकर अपने आपको दिखलाया—उनसे भेंट की । रानीको देखकर दोनों देवियाँ कहने लगी कि 'जैसी कान्ति।पहले थी अब वैसी नहीं हैं'। कन्याओं के वचन सुनकर प्रियमित्रा राजाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजाने भी कहा कि है प्रियं ! बात ऐसी ही है ॥ २८८-२६३ ॥ तदनन्तर देवियोंने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण किन्तु नश्वर रूपको धिक्कार हो । इस संसारमें कोई भी वस्तु अभङ्गर नहीं है इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर वे देवियाँ अपनी दीप्तिसे दिशाओंक तटको व्याप्त करती हुई स्वर्गको चली गई ॥ २६४-२६५ ॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयमें कुछ भी शोक मत करो इस प्रकार राजाने उसे समका दिया ।। २६६ ।। इस तरह अपनी स्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनाहर नामक उद्यानमें गये। वहाँ उन्होंने सिंहासन पर विराजमान तथा देव और धरऐन्द्रोंसे परिवृत अपने पिता घनरथ तीर्थंकरके दर्शन किये। समस्त परिवारके साथ । उन्होंने तीन प्रदिश्वणाएँ दीं, वन्दना की श्रीर समस्त भव्य जीवोंक हितकी इच्छा करते हुए श्रावकोंकी किया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी चेटा कल्पचृक्षके समान प्रायः परोपकारके लिए ही होती है।। २६७-२६६ ॥ हे देव ! जिन श्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले विभाग कर वतलाये हैं उन्हीं श्रावकोंकी क्रियात्र्योंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका सातवाँ ऋङ्ग. हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए। इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर मनोरथको पूर्ण करनेवाले घनरथ तीर्थंकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे।। ३००-३०१।। उन्होंने कहा

१ ग्रन्यदेशान—स०, ग०, म०। २ धनात्मकन्यके। ३ त्वरूप-त०। ४ देवी त०। ५ विमा त०। ६ क्रियाः म०, त०। ७ प्राप्य त०। = श्रक्तसम् त०। ६ तत्संख्यास्य द्व त०।

गर्माधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमिकयाः । प्रोक्ताः "प्राक्ताखिपञ्चाश्वात्त्वस्यग्दर्शन्युद्धिषु ॥ ३०३ ॥ दिक्षान्वयिकयाश्वाष्ट्रच्यादिशत् प्रकार्तिता । अवतारादिक निर्मृत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४ ॥ सद्गृहि त्यादिसिद्धयन्ताः सस कर्त्रन्ययिकयाः । सम्यक् स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥३०५ ॥ सद्गृहि त्यादिसिद्धयन्ताः सस कर्त्रन्ययिकयाः । सम्यक् स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥३०५ ॥ शत्रारभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयन्युद्धः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठ त्य नुजमादिशत् ॥ ३०० ॥ स्वया राज्यस्य यो दोषो दृष्टोऽदिश्च मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद् गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम्॥३०८॥ प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं "वरम् । इति तिस्मस्तदादानिवमुखत्वमुपागते ॥ ३०९ ॥ सुताय मेघसेनाय दस्वा राज्यं यथाविधि । सहस्रैः सप्तिः सार्द्धं सानुजो जगतीपितः ॥ ३०९ ॥ सृतौः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशाङ्गवित् । प्रत्ययास्तीर्थकृक्षाम्नः पोडशैतान भावयत् ॥ ३०९ ॥ जिनोपदिप्यनिर्ग्रन्थमोक्षमार्गे क्षिर्मता । निःशङ्कतादिकाप्यङ्गा विद्यद्धिर्दर्शनस्य सा ॥ ३०९ ॥ मार्गेऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तद्भवेद्भ वा । इति शङ्कापरित्यागं शङ्कारहिततां विदुः ॥ ३०२ ॥ दिक्षोकभोगमिथ्यादक्काङ्क्षाच्यावृत्तिरागमे । द्वितीयमङ्गमाख्यातं वि श्वाद्वर्दर्शनाश्रिता ॥ ३०९ ॥ देद्दावद्यस्त्वावमवगम्य ग्रुचीति यः । सङ्कल्यस्तस्य सन्त्यागः सा स्याक्षियिकिकत्सता ॥ ३०५ ॥

कि 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वयकी ऋषेत्ता तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या इस प्रकार है।। ३०२।। पहली गर्भान्वय क्रियाएँ गर्भाधानको त्रादि लेकर निर्वाण पर्यन्त होती हैं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दर्शनकी शुद्धनाको धारण करनेवाले जीवांके होती हैं तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है।। ३०३।। अवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्त होनेवाली दीक्षान्वय क्रियाएँ अड़तालीस कही गई हैं। ये मोच्न प्राप्त कराने वाली हैं॥ ३०४॥ और सद्गृहित्वको ऋादि लेकर सिद्धि पर्यन्त सान कर्त्रन्वय क्रियाएँ हैं। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि यह है तथा फल यह है। इस प्रकार घनरथ नीर्थंकरने विस्तारसे इन मब क्रियात्र्योंका वर्णन किया। इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीर्थंकरके द्वारा कहा हुआ श्रायक धर्मका वर्णन सन कर उन्हें भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया और मोज्ञ प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया ॥ ३०५--३०६ ॥ शरीर, भोग श्रौर संसारकी दुर्दशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण करनेके सम्मुख हुए । उन्होंने छोटे भाई टढ़रथमें वहा कि तुम राज्य पर बैठा । परन्तु टढ़रथने उत्तर दिया कि श्रापने राज्यमें जो दोप देखा है वही दोप मैं भी तो देख रहा हूँ। जब कि यह राज्य प्रहण कर बादमें छोड़नेके ही याग्य है तब उसका पहलेसे ही प्रहण नहीं करना अच्छा है। लोकमें कहावत है कि कीचड़को धोनेकी अपेचा उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है। ऐसा कह कर जब हदरथ राज्य प्रहण करनेसे विमुख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वक राज्य दे दिया श्रीर छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजांश्रींक साथ दीचा धारण कर ली। वे क्रम-क्रमसे ग्यारह त्राङ्गके जानकार हो गये। उसी सयम उन्होंने तीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत निम्नांकित सीलह कारण भावनात्रोंका चिन्तयन किया ॥ ३०७-३११ ॥ जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए निर्प्रन्थ मोत्तमार्गमें रुचि होना सा दर्शनिवशुद्धि हैं। उसके निःशङ्कता आदि आठ आङ्ग हैं।। ३१२।। मोचमार्गमं प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है वह होता है या नहीं इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशङ्कता कहलाती है।। ३१३।। मिध्यादृष्टि जीव इस लोक और पर-लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांचा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांचित नामका दसरा श्रद्ध बतलाया है। इससे सम्यग्दर्शनकी विद्युद्धता होती है।। ३१४।। शरीर श्रादिमें श्रद्याच-अपवित्र पदार्थीका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'मैं पवित्र हूँ' ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग

१ प्रोक्ताः सत्यस्त्रिपञ्चाशत् म०, ल०। २ त्र्यवतारादिका निर्वृत्यन्ता क०, ख०, घ०, म०, । ३ सद्गृहीशादि। ४ तिष्ठत्वनुज-त्त०। ५ यथा ल०, क०, ग०, घ०। ६ - नमाषयत् ल०। ७ परित्यागः ल०। = विशुद्धदेर्शनिश्रयः म०।

अथवाऽर्हन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसत् । आग्रहः क्वापि तस्यागः सा स्यान्निविचिकित्सता ॥ ३१६॥ तस्वबद्गासमानेषु बहुदुर्णयवर्णसु । युक्ति भावाद्विमोहत्वमाहुर्द्धरेम् दृद्धताम् ॥ ३१७ ॥ वृद्धिकियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्षमादिभिः । अभीष्टं दर्शनस्याङ्गं सुद्धिभरुष्ट्रंष्ट्णम् ॥ ३१८ ॥ धर्मध्वंसिनिमित्तेषु या उक्तपायोदयादिषु । धर्मव्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिकिया ॥ ३१९ ॥ जनप्रणीतसन्द्रमम् तिन्त्यानुरागता । वात्सल्यं मार्गमाहात्म्यभावना ४ स्यात्प्रभावना ॥ ३२० ॥ ज्ञानादिषु च तहृत्सु चादरो निःकपायता । तद्द्वयं विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नतां स्फुटम् ॥ ३२१ ॥ अत्रशिक्त निविष्टेषु भेदेषु निरवद्यता । शिल्वतानतीचारः धर्मकः स्कृतिदां वरैः ॥ ३२२ ॥ ज्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्रुतभावना । संवेगः संस्तेर्दुः लाद् दुस्सहान्नित्यभीरुता ॥३२३ ॥ आहारादित्रयोत्सर्गः पात्रभ्यस्त्याग दृष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायक्षेशस्त्रपो भवेत् ॥ ३२४ ॥ कदाचिन्युनिसहस्य बाह्याभ्यन्तरहेतुभिः । सन्धारणं समाधिः स्यात्प्रदृष्टे तपसः सित ॥ ३२५ ॥ गृणिनां निरवद्येन विधिना दुःलनिर्शृतिम् । वैयावृत्य किया प्रायः साधनं तपसः परम् ॥ ३२६ ॥ गृणिनां निरवद्येन विधिना दुःलनिर्शृतिम् । माव अद्वानुरागः स्याद्वक्तिः कायादिगोचरा ॥ ३२७ ॥ सामायिकादिपट्कस्य यथाकालं प्रवर्तनम् । भवेदाववयकाहानिर्यथाक्तिश्वा मुनेः ॥ ३२८ ॥ द्वानेन तपसा जैनपुजयाऽन्येन चापि वा । धर्मप्रकारानं प्राज्ञाः प्राहुर्मार्गप्रभावनाम् ॥ ३२८ ॥

करना निर्विचिकित्सा नामका अङ्ग है ॥३१५॥ यदि यह बात अहेन्तक मनमं न होती तो सब ठीक होता इस प्रकारका त्राप्रह मिथ्या आग्रह हैं उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अङ्ग है ॥३१६॥ जो वास्तयमें तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिध्यानयके मार्गोमें 'यह ठीक हैं' इस प्रकार मोहका नहीं होना अमृद दृष्टि अङ्ग कहलाता है।। ३१७॥ जमा आदिकी भावनात्र्योंसे त्रात्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दष्टियोंको प्रिय सम्यग्दर्शनका उपबंहण नामका ऋङ्ग है।। ३१८।। कपायका उत्य आदि होना धर्मनाशका कारण है। उसके उपस्थित होने-पर अपनी या दूसरकी रचा करना अर्थान् दोनोंको धर्मसे च्युन नहीं होने देना सो स्थितिकरण श्रङ्ग है।। ३१६।। जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्मरूपी श्रमृतमें निरन्तर श्रनुराग रखना सो वात्सल्य अङ्ग है और मार्गक माहात्म्यकी भावना करना-जिन-मार्गका प्रभाव फैलाना सो प्रभावना ऋङ्ग हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कषाय रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरुष विनयसम्पन्नता कहते हैं।। ३२१।। ब्रत तथा शीलसे यक्त चारित्रके भेदोंमं निर्दोपना रखना-श्रितचार नहीं लगाना, शास्त्रके उत्तमज्ञाता पुरुषोंके द्वारा शीलव्रतानतीचार नामकी भावना कही गई है।। ३२२।। निरन्तर शास्त्रकी भावना रखना सो श्रभीच्ण ज्ञानोपयोग हैं। संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर डरते रहना संवेग कहलाता है।। ३२३॥ पात्रोंके लिए त्राहार, त्रभय और शास्त्रका देना त्याग कहलाता है। त्रागमके त्रानुकूल अपनी शक्तिके अनुसार कायक्रोरा करना तप कहलाता है।। ३२४।। किसी समय बाह्य और आध्यन्तर कारणोंसे मुनिसंघके तपश्चरणमें विव्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि हैं।। ३२५ ।। निर्दोप विधिसे गुणियोंके दुख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वैयावृत्त्य हैं।। ३२६ ।। अरहन्त देव, आचार्य, बहुशत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापूर्वक अनुराग रखना क्रमसे अर्हद्रक्ति, ब्राचार्यभक्ति, बहुश्रतभक्ति श्रौर प्रवचनभक्ति भावना है।। ३२७।। मुनिके जो सामायिक त्रादि छह त्रावश्यक बतलाये हैं उनमें यथा समय त्रागमके कहे त्रनुसार प्रवृत्त होना सो श्रावश्यकापरिहाणि नामक भावना है।। ३२८।। ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे. अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेको विद्वान लोग मार्गप्रभावना कहते हैं।। ३२६।।

१-मित्ययम् ख०, ग०। २ युक्तिर्भव- म०। ३ कपायोपपादिषु ल०। ४ भावनं क०, घ०, म०। ५ निबद्धेषु ल०। ६ प्राहुः ल०। ७ भावः शुद्धयानु-व०। ६ दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः। श्चात्मा प्रभावनीयो स्तन्त्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थसिद्धवपायेऽमृतचन्द्रसुरेः।

वत्से धेनोरिव स्नेहो यः सधर्मण्यकृतिमः । तद्वात्सत्त्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥ ३३० ॥ इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यामनन्त्यन्त्यनाम्नः षोडश बन्धने ॥३३१॥ एतद्वावनया बद्धवा र्तार्थकृत्वाम निर्मलम् । येन त्रेलोक्यसङ्क्षोभस्तत् स मेधरयो मुनिः ॥ ३३२ ॥ क्रमेण विहरन्देशान् प्राप्तवान् श्रीपुराह्वयम् । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै द्रश्वा भिक्षां यथोचिनम् ॥ ३३३॥ पश्चा बन्दर्शनमाभ्यानश्च भाकमान् । तथैव पुण्डरीतिण्यां सिहसेनश्च ग्रुद्धहक् ॥ ३३४ ॥ ज्ञानदर्शनचारित्रतपसां पर्ययान् बहून् । सम्यग्वर्द्धयते प्रापुः उपबाध्वयाणि पाधिवाः ॥ ३३५ ॥ संयमस्य परां कोटिमारुग्न स मुनीश्वरः । हतो हत्वरथेनामाभ्य नमस्तिलकपर्वते ॥ ३३६ ॥ मासमात्रं परित्यज्य शर्रारं शान्तकल्माः । प्रायोपगमनेनामः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम् ॥ ३३० ॥ एतौ तत्र त्रयिक्शिक्सागरोपमजीवितौ । विध्रज्ज्वलतरारिकशरीरौ ग्रुकुलेश्यकौ ॥ ३३८ ॥ मासीः पोडशिक्सासागरोपमजीवितौ । विध्रज्ज्वलतरारिकशरीरौ ग्रुकुलेश्यकौ ॥ ३३८ ॥ निःप्रवीचारसौल्याक्यौ लोकनाड्यन्तराश्रित—। स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणाविधलोचनौ ॥ ३४० ॥ तत्क्षेत्रमितवीयांभाविकियौ सुचिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमौ ॥ ३४० ॥ अथास्मिन् भारते वर्षे विषयः कृष्ठजाङ्गलः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान् ॥३४२॥ महाक्लक्ष्यन्ताः सफलाः क्रमुकद्भाः । पुन्दारदारकाश्लेपसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥ महाक्लप्रदास्तुङ्गा बद्धमूला मनोहराः । सुराजविद्वराजन्ते सत्पत्रश्चाव्यभ्रहृद्धाः ॥ ३४४ ॥

श्रीर बछड़ेमें गायके समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वामाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष बात्सल्य भावना कहते हैं।। ३३०।। श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनात्रोंको सब मिलकर अथवा श्रालग श्रालग रूपसे तीर्थंकर नामकर्मके वन्धका कारण मानते हैं।। ३३१।। मेचरथ मुनिराजने इन भावनात्रोंसे उस निर्मल तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें चौभ हो जाता है।। ३३२।। वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें विहार करते हुए। श्रीपुर नामक नगरमें गये। वहाँ के राजा श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे त्राहार दिया। इसके पश्चान् नन्दपुर नगरमें नन्दन नामके भक्तिवान् राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल मन्यग्दृष्टि सिंहसेन राजाने आहार कराया । वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपकी अनेक पर्यायोंको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंने पख्राश्चर्य प्राप्त किये।। ३३३-३३५।। अत्यन्त धीर वीर मेथ-रथने दृद्रथके साथ-साथ नमस्तिलक नामक पर्वतपर श्रेष्ठ मंयम धारणकर एक महीने तक प्रायोप-गमन संन्यास धारण किया और अन्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ।। ३३६-३३७ ।। वहाँ इन दोनोंकी तैंनीम सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एक हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्त लेश्या थी, वे साढ़े मोलह माहमें एक बार श्वास लेते थे, तैंर्तास हजार वर्ष बाद एक बार ऋमृतमय आहार श्रहण करते थे, प्रवीचाररिहत मुखसे युक्त थे, उनके अविद्शान रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती यांग्य पदार्थोंको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके वरावर था। इस प्रकार वे वहाँ चिरकालतक स्थित रहे। वहाँ से च्युत हो एक जन्म धारणकर वे नियमसे मोञ्जलहमीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-३४१ ॥

श्रथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाङ्गल नामका देश हैं, जो आर्य त्रेत्रके ठीक मध्यमें स्थित है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा है।। ३४२।। वहाँ पर पानकी बेलोंसे लिपटे एवं फलोंसे युक्त सुपारीक बृद्ध ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकोंके आलिंगनका सुख़ ही प्रकट कर रहे हों।। ३४३।।

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान मुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल—भागोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त महा

१ यथोचिताम् ल०, ल०, म० : २-इरापुरे म० ल० । ३ प्रापन् क०, ल०, घ० । ४ इटरथेनाम। -इटरथेन ग्रमा सह । इटरथे नामा ल० । ५ सार्द्धमासनिःश्वास ल० । ६ स्त्रेत्रे ल०, ग० ।

सद्दष्ट्या सौकुमार्येण छायया रसवत्तया । कद्स्यः सर्वसौन्दर्याः सम्प्रीत्यै रमणीसमाः ॥ ३४५ ॥ आम्राः कम्राः फलैर्नम्राः पल्लवप्रसवोज्ज्वलाः । कोकिलालापवाचाला लोलालिकुल्लसङ्कुलाः ॥३४६ ॥ स्थूलपक्षफलाः प्रोग्रद् गन्धान्धीकृतपट्पदाः । पनसाः प्रचुरा रेजुरामुलाष्फलदायिनः ॥ ३४० ॥ गुल्मवलीद्रमाः सर्वे प्रसृतभरभङ्गुराः । कीडागार्रातभाः भान्ति कामनाममहीभुजः ॥ ३४८ ॥ निर्भूमिच्छिद्रमच्छिद्रं निःपापाणं निरूसरम् । निर्नेष्टाष्टभयं भूरिभृतलं सफलं सदा ॥ ३४९ ॥ अप्रमादोरुचाः प्रायक्षित्रमित्र द्विजाः । न दण्डभयमुच्छन्ति प्रजाः स्वस्थितिपालनात् ॥ ३५९ ॥ महाजलाश्चाया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसम्भृताः । नानाप्रसवसंख्या जहुज्योतिर्जगच्छ्यम् ॥ ३५९ ॥ पुष्पनेन्नाः समुनुङ्गा विटपायतबाहवः । भूरुहा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहाः ॥ ३५२ ॥ पछुवोच्छाः प्रमृनाक्ष्यास्तन्व इयोऽलिकुङालकाः । सत्यन्नाश्चित्रवस्थीं रमण्य हव रेजिरे ॥ ३५२ ॥

फल-बड़े-बड़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुङ्ग-डदारचित्ता होता है उसी प्रकार चांच जातिक वृत्त तुङ्ग- ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल-पक्की जड़ वाले होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृद्ध भी बद्धमूल-पक्की जड़ वाले थे। जिस प्रकार उत्ताम राजा मनोहर-अत्यन्त सुन्दर होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त भी मनोहर-अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार उत्ताम राजा सत्पत्र--अन्छी अन्छी सवारियोंने युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृत्त भी सत्पत्र-अन्छे अन्छे पत्तीमे युक्त थे।। ३४४।। वहाँकं केलेकं वृत्त स्त्रियोंके समान उत्तमप्रीति करनेवाले थे क्यांकि जिस प्रकार केलेके वृक्ष सदृष्टि—देखने में अच्छे लगते हैं उसी प्रकार खियाँ भी सब्दृष्टि-अच्छी त्राँखों वाली थीं, जिस प्रकार केलेके वृत्त सुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी एकुमार थीं, जिस प्रकार केलेके वृत्त छाया-अनानपसे युक्त होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी द्याया-कान्तिमे युक्त थीं, जिस प्रकार केलेके वृत्त रसीले होते हैं उसी प्रकार स्नियाँ भी रसीली-श्रुद्धारमे युक्त थीं, श्रीर केलेके वृज् जिस प्रकार सबसे अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे श्रिधिक मन्दर थीं ॥ ३४५ ॥ वहाँ के मुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे भुक रहे थे, नई नई कोंपलों तथा तथा फुलोंने उज्ज्वल थे, कोकिलाओंक वार्तालापसे मुखरित थे, और चक्कल भ्रमरोंके समृहसे व्यप्र थे।। ३४६।। जिनमें बड़-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे हो रहे थे, और जो मूलमे ही लेकर फल देनेवाले थे एसे कटहलके वृत्त वहाँ अधिक सुशोभित होते थे।। ३४७।। फुलोंके भारसे मुकी हुई वहाँकी कािनयाँ, लताएँ और वृत्त सभी ऐसे जान पड़ते थे माना कामदेव रूपी राजाके कीड़ाभवन ही हों।। ३४८।। वहाँकी भूमिमें गडढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पत्थर नहीं थे, ऊपर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा फल देती रहती थी।। ३४६।। जिस प्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रका पालन करनेवाले द्विज कभी प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी।। ३५०।। जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जलमे भरे हुए हैं, श्रीर अनेक प्रकारके फुलोंसे आच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरीवर ज्योतिलोंककी शोभा हरण करते हैं ।। ३५१ ।। वहाँ के वृक्ष ठीक राजात्र्योंके समान त्र्याचरण करते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्पनेत्र-कमलपुष्पके समान नेत्रोंवाले होते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृत्त भी पुष्पनेत्र-पूर्ण रूपी नेत्रोंने युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुक्तक्व-उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृत्त भी समुन्तः--बहुत ऊँचे थे, डिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं--शाखात्र्योंके समान लम्बी भुजात्र्योंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृत्त भी विटपायतबाहव:-शाखाएँ ही जिनकी लम्बी भूजाएँ हैं ऐसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी सदा सुन्दर फलोंको धारण करनेवाले थे।। ३५२।। वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्नियोंके समान सशोभित हो रही थीं क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियोंके लाल लाल श्रोठ होते हैं उसी प्रकार वहाँकी

१ सदाचारफलावहाः ।

भामध्यं रसिकामृह्णात्पर्यन्ते विरसास्ततः । पीक्यन्ते सुतरां यन्त्रैरिक्षवो नितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥ शब्दनिष्पादने छोपः प्रध्वसः पापबृत्तिषु । दाहो विरहिष्योपु वेधः श्रवणयोह्र्ये ॥ ३५५ ॥ दण्डो दारुषु शक्षेषु निद्धिशोक्तिस्तपस्विषु । निर्धन्त्वं विदानत्वं महापाये न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥ सुरतेषु विद्यान्त्वं कान्तकन्यासु याचनम् । तापोऽनछोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५७ ॥ नाकाण्डसृत्यवः सन्ति नापि दुर्मार्गगामिनः । सुक्त्वा विप्रहिणो सुक्तमारणान्तिकविमहात् ॥ ३५८ ॥ प्राच्यवृत्तिविपर्यासः संयमग्राहिणोऽ भवत् । न षट्कर्मसु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विपाम् ॥ ३५८ ॥ शाल्यो छील्या वृद्धिसुपेताः सर्वतर्पिणः । विनम्नाः फलसम्प्रासी भेजः सद्भूमिपोपमाम् ॥ ३६० ॥ भरन्ति वारिद्राः काले दुहते धेनवः सदा । फलन्ति भृरुहाः सर्वे पुष्पन्ति च लतास्तताः ॥ ३६९ ॥ नित्योत्सवाः निरातक्का निर्वन्था धनिकाः प्रजाः । निर्मला नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥३६२॥

लताश्चोंमें लाल पछव थे. जिस प्रकार स्त्रियाँ मन्द मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ फुलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार कियाँ तन्बङ्गी-पतली होनी हैं उसी प्रकार बहाँकी लताएँ भी तन्वज्ञी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ काले काले केशोंसे युक्त होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी काले काले भ्रमरोंसे युक्त थीं, श्रीर जिस प्रकार स्त्रियाँ सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र-रचनाओं में सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थी।। ३५३।। जो मलसे लंकर मध्यभाग तक रिसक हैं और अन्तमें नीरस हैं ऐसे दुर्जनोंको जीतनेवाले ईख ही वहाँपर यन्त्रों द्वारा अच्छी तरह पीड़े जाते थे।। ३५४॥ वहाँपर लोप-अनुबन्ध आदिका अदर्शन शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-ताश नहीं होता था. नाश पापरूप प्रवृत्तियोंका होता था, दाह विरही मनुष्योंमें होता था और बेध अर्थान छेदना दोनों कानोंमें होता था, दसरी जगह नहीं ॥ ३५५ ॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । वहाँ के प्रजामें दण्ड अर्थान् जुर्माना नहीं था, निश्चिशता अर्थान तीच्णता केवल शस्त्रोंमें थी वहाँकी प्रजामें निश्चिशता अर्थान दुष्टता नहीं थी, निर्धनता अर्थान् निष्परिप्रहता नपस्वियोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योमें निर्धनता अर्थान् गरीबी नहीं धी श्रीर विदानत्व अर्थान् मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही था वहाँकी प्रजामें विदानत्व अर्थात् दान देनेका अभाव नहीं था।। ३५६।। निर्लज्जपना केवल संभोग क्रियाओं में था. याचना केवल सन्दर कन्यात्रोंकी होती थी, ताप केवल ऋप्रिसे आजीविका करनेवालों में था और मारण केवल रसवादियोंमें था—रसायन आदि वनानेवालोंमें था ॥ ३५७ ॥ वहाँ कोई श्रसमयमें नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्यात करनेवालोंको ह्योडकर अन्य कोई विमही-शरीर रहित तथा मोड़ासे रहित नहीं थे।। ३५८।। मिध्या नयसे द्वेप रखनेवाले चारों ही वर्णवाले जीवोंके देवपूजा आदि छह कर्मोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उद्घंधन नहीं था अर्थात् देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योंकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली ऋाई थी उसीके अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उहुंघन था तो संयम प्रहुण करनेवालेके ही था अर्थात संयमी मतुष्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उहुंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति स्वीकृत करता था ।। ३५६ ।। लीलापूर्वक वृद्धिको प्राप्त हुए एवं सबको सन्तुष्ट करनेवाले धान्यके पौधे. फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गयं थे-नीचेको मुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी उपमाको धारण कर रहे थे ॥ ३६० ॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दध देती थीं सब वृक्ष फलते थे श्रीर फैली हुई लनाएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं।। ३६१।। वहाँकी प्रजा नित्योत्सव थी अर्थात् उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे. निरातङ्क थी उसमें किसी प्रकारकी बीमारी नहीं होती थी, निर्वन्ध थी हठ रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी और अपने अपने कर्मोंमें लगी रहती थी।। ३६२।।

१ वेर्घ ल०। २ भवेत् ख०, स०। ३ निर्मदा क०, ख०, घ०।

हास्तिनाख्या पुरी तस्य ग्रुभा नामिरिवाबमी । सृशं देशस्य देहस्य महती मध्यवर्तिनी ॥ ३६१॥
मूरिनीरभवानेकप्रस्नोदितभूतिभिः । तिस्रभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेप्टितम् ॥ ३६४॥
विभाति गोपुरंपेतद्वाराष्टालकपङ्क्तिभः । वप्रप्राकारदुर्लङ्घ्यं मुर्गोः किपिशिपैकैः ॥ ३६५॥
इन्द्रकोशैर्वृहयन्त्रेपुं क्तं देवपधादिभः । भ्रष्टाश्चद्राग्रिमहार्ववीथिभिर्वेहुभिश्च तत् ॥ ३६६॥
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वगापवर्गमार्गाभाः सञ्चरच्चारवृत्तयः ॥ ३६०॥
न नेपथ्यादिभिर्भेदस्तद्भवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचांवोधादिभिर्भितः ॥ ३६८॥
तत्पुर्यां सौधक्रुटाप्रवद्धध्वजनिरोधनात् । नातपम्य प्रवेशोऽस्ति विवानकदिनेष्वपि ॥ ॥ ३६९॥
पुष्पाङ्गरागधूपादिसीगन्ध्यान्धिकृतालिभिः । अमदिस्तत्र स्वे प्रावृट्शङ्का गृहशिखण्डिनाम् ॥ ३७०॥
क्रपलावण्यकान्धादिगुणेर्थुवितिभिर्धुताः । युवानम्तेश्च तामतत्र विवानकदिनेष्वपि ॥ ३७९॥
मदनोद्दीपनद्वव्यैनिसर्गेत्रेमतो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिम्तत्र निरन्तरम् ॥ ३७९॥
अहिसालक्षणो धर्मो यत्रयो विगतस्पृहाः । देवोऽर्हक्षेत्र निद्रोपस्तत्सर्वेऽप्यत्र धार्मिकाः ॥ ३७९॥
विक्षित्र सञ्चितं पापं पञ्चगुनादिवृत्तिभः । पात्रदानादिभः सद्यस्तिहलम्पन्त्युपासकाः ॥ ३७९॥
नयाय्यो नृषः प्रजा धन्यां विजनन्तु क्षेत्रमन्वहम् । स्वाध्यायस्तत्तु तस्मान्न त्यजनित यतीश्वराः॥३७५॥
नानापुष्प"फलानस्रमटीजैनेन्द्नैवैनैः । नन्दनं च विजीयंन तन्पुरोपान्तवर्तिभः ॥ ३०६॥

जिस प्रकार रारीएक नध्यमें बड़ी भारी नाभि होती है उसी प्रकार उस कुरुजाङ्गल देशके मध्यमें एक हम्तिनापुर नामकी नगरी है।। ३६३।। अगाव जनमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पीं-द्वार। जिनकी शांभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिवाओंने वह नगर विरा हुआ था।। २६४।। धूलिके ढेर श्रीर कोटकी दीवारों में दुर्लक्ष्य वह नगर गोपुरोंने युक्त दरवाजों. अप्रालिकाओं की पंक्तियों तथा बन्दरोंके शिर जैसे आकारयाले ब्रजोंसे बहुत ही अविक स्थासित हो रहा था।। ३६५ ।। वह नगर, राज-मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े ऋादिके चित्रों तथा बहुत छोटे दरवाजों वाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था।। ३६६।। जो सार वस्तुओंसे सहित हैं तथा जिनमें सदाचारी मनुष्य इधरमे उधर टहला करते हैं एमे वहाँ के राजमार्ग स्वर्ग और मोचके मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७॥ वहाँ उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमें श्रेष्ठ वस्तुत्रोंसे उत्पन्न हुए नेपश्य—वस्त्राभूषणादि से कुछ भी भेद नहीं था केवल कुल, जाति, अवस्था, वर्ण, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद शा ।।३६८॥ उस नगरमें राजभवनींक शिखरींक अधभाग पर जो ध्वजाएँ फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण जब सूर्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धपका प्रवेश नहीं हो पाता या।। ३६८।। पुरप, अङ्गराग तथा ध्रप आदिकी सुगन्धिसे अन्ये होकर जो भ्रमर त्राकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे उनसे घरके मयूरोंका वर्षाऋतुका शङ्का हा रही थी।। ३७०।। वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति श्रादि गुणोंसे युक्त युक्क युक्तियोंके साथ और युक्तियाँ युक्कोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक दुसरेको सुख पहुँचानी थीं।। ३७१।। बहाँ कामको उर्दापित करनेवाले पदार्थ, स्त्राभाविक प्रेम, तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्त्री-पुरुपोंमें निरन्तर शीति वनी रहती थी।। ३७२।। वहाँ धर्म अहिंसा रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, और देव रागादि दोपोंसे रहित अर्हन्त ही माने जाते थे इसलिए वहाँ के सभी मनुष्य धर्मात्मा थे।। ३७३।। वहाँ के श्रावक, चर्का चूला आदि पाँच कार्यसि जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदि है द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालने थे।। ३७४॥ वहाँका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्त्र जीवरहित-प्राप्तक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरका कभी नहीं छोड़ते थे।। ३७५।। जिनके वृक्ष अनेक पुष्प और फलोंसे नम्र हो रहे हैं तथा जो सबको ऋ। नन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती

१ महात्तुद्रापि राद्हारैः ख०। महात्तुद्राणि मद्द्रारैः म०, ग०। महाक्षुद्रादिसद्द्रारैः क०, घ०। २ विभाकदिनेष्विप (१) ल०। ३ तत्तेऽन्योन्यसुखावहाः क०,घ०,म०। धत्तेऽन्योऽन्यसुखावहः ग०। सुखावहं ख०। ४ निर्जन्तुः ल०। ५ लतानम्र—ल०।

निष्पन्नसारवस्तुनां निःशेषाणां निजोक्कव-। स्थानेष्यनुपभोग्यत्वासदेवायान्ति सर्वतः ॥ ३७७ ॥ तत्रस्थेरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेह्नहिः । निर्यान्ति यान्तु तत्ताह्म् त्यागिभोगिजनैश्चितम् ॥ ३७८ ॥ तत्र तादात्विकाः सर्वे तन्न दोषाय कल्पते । तत्पण्यात् सर्ववस्तृनि वर्द्धन्ते प्रत्यष्टं यतः ॥ ३७९ ॥ यद्यस्थानोत्तरे भागे भुवोऽभृदाजमन्दिरम् । महामेरुनिभं भास्वद्भद्भशालादिभृषितम् ॥ ३८० ॥ यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरम् । उद्भिन वो ज्वलद्भग्यहम्याण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८९ ॥ तद्माजधानीनाथस्य काश्यपान्वयभास्वतः । भूपस्याजितसेनस्य चित्तनेत्रप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥ श्वालचन्द्रादिशुस्वप्नद्धिति प्रियदर्शना । ब्रह्मकल्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत् ॥ ३८३ ॥ गन्धारविषयस्यात गान्धारनगरेशिनः । अजितश्चयभूभर्तुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥ सन्यन्त्रमारादेशल्या विश्वसेनप्रियाऽभवत् । श्रेष्ट्रीष्ट्रत्यादिसंसेच्या नगस्ये कृष्ण अस्तर्मा ॥ ३८५ ॥ दिने भर्राणनक्षत्रे यामिनीतुर्यभागगा । स्वमान् पोडश साऽऽद्राक्षीत्साक्षात्पुत्रभफ्लप्रदान् ॥ ३८५ ॥ दर्रनद्वासमुद्भृत्वोधा क्रुत्वसुवासना । तद्वनन्तरमक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं गण्याम् ॥ ३८७ ॥ तद्वासौ दिवो देवस्तनं मेघरथाभिधः । तस्यामवतरद् गर्भे क्रुत्तौ मुक्तंद्विन्दुवन् ॥ ३८८ ॥ तद्वेव यामभेरी च तत्स्वमग्रुभस्तिनी । जनुग्भे मधुरं सुप्तां बोधयन्तीव मुन्दर्शम् ॥ ३८९ ॥ पिश्वनीव तदाकण्ये विकसम्मुत्वपङ्कजा । शय्यागृहात्समुत्थाय कृतमङ्गलमजना ॥ ३९० ॥

वनोंसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था।। ३७६।। संसारमें जितनी श्रेष्ठ वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उन सबका ऋपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना ऋनुचित हैं इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ वस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं और वहाँ के रहनेवाले ही उनका उपभाग करते थे। यदि कोई पदार्थ वहाँ से बाहर जाते थे तो दानसे ही बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी जनोंसे व्याप्त था।। ३७७-३७८।। उस नगरके सब लोग तादात्विक थे-सिर्फ वर्तमानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमाते थे उसे खर्च कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दोपावायक नहीं थी क्योंकि उनके पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं ।। ३७६ ।। उस नगरमें ब्रह्मस्थानके उत्तरी भूभागमें राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल-उत्तमकोट आदिमे विभूपित था ख्रीर भद्रशाल आदि वनोंसे सुशोभित महामरुके समान जान पड़ता था।। ३८०।। उस राजमन्दिरके चारों श्रोर यथा-योग्य स्थानों पर जो अन्य देवीध्यमान सुन्दर महल वने हुए थे वे मेरूके चारों अोर स्थित नक्षत्रोंके समान सशोभित हो रहे थे।। ३८१।। उस हास्तिनापुर राजवानीमें काश्यपगोत्री देदीत्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे। उनके चित्त तथा नेत्रांका आनन्द देनीवाली प्रियदर्शना नामकी स्त्री थी। उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वर्गसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ ३८२-३८३ ॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितञ्जयके उनकी अजिता रानीसे सनत्क्रमार स्वर्गसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई थी। श्री ही धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। भादों बदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें रात्रिके चतर्थ भागमें उसने साक्षान पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्न देखे।। ३८४-३८६।। अल्पनिदाके बीच जिसे कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो रही है ऐसी रानी एराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करना हुआ एक हाथी देखा ॥ ३८७॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमें श्राकर उस तरह अवर्तार्ण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमें मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीर्ण होती है ॥ ३८८ ॥ उसी समय सोती दुई सुन्दरीको जगानेके लिए ही माना उसके शुभ स्वप्नोंको सचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी।। ३८६।। उस भेरीको सुनकर रानी एराका मुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा। उसने शय्यागृहसे उठकर मङ्गल-स्नान किया.

१ बाला चन्द्रादि—लः । २ गन्धार कः , गः , मः , लः । ३ सप्तमे लः । ४ साह्यात्सत्य—लः , सः , गः , मः । ५ वदने लः । ६ स्वातौ लः ।

त्रकालोचितनेपथ्या कल्पवछीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासितार्कवालांग्रुमालिका ॥ ३९१ ॥ प्रकीणंकपरिक्षेपप्रपश्चितमहोदया । जनैः कतिपयैरेव प्रत्यासकैः परिष्कृता ॥ ३९२ ॥ साऽविशक्वन्दरेखामा समामिव विभावरीम् । कृतोपचार्रावनयां विभावर्धासनमापयत् ॥ ३९३ ॥ पृपं साभिनिवेद्यात्महष्ट वैस्वप्रावर्लीं क्रमात् । तत्फलान्यप्यवोधिष्ट राज्ञः सावधिलोचनात् ॥३९४॥ स्वर्गात्तदेव देवेन्द्राः सह देवैश्चतुर्विदेः । स्वर्णावतारकल्याणं सम्प्राप्य समुपादयन् ॥ ३९५ ॥ त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे वर्द्धमाने महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता त्रिजगदीशितः ॥ ३९६ ॥ मासान् पञ्चदश प्राप्तरत्ववृष्टव्याऽमरार्चना । ग्रुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्ययोगे निशात्यये ॥ ३९७ ॥ नन्दनं जगदीनन्दसन्दोहमिष सुन्दरम् । असृतामलसद्दोधित्रतयोज्ज्वललोचनम् ॥ ३९८ ॥ शङ्कमरेरीगजारातिधण्टारावावयोधिताः । जैनं अन्मोत्सवं देवाः सम्भूय समवर्द्धयन् ॥ ३९८ ॥ तदा शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्भगेहं प्रविश्योद्योज्योत्मात्महत्वशक्ताम् ॥ ४०० ॥ जिनेन्द्रजननीमेरां दुमारसहितां "सतीम् । "परीत्य प्रप्रणम्याच्यां मायाविष्कृतबालका॥ ४०३ ॥ त्रिलोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम् । कुमारवरमादाय विश्वामरनमरकृतम् ॥ ४०२ ॥ सृदुबाहुयुगाञ्चीत्वा स्वपत्तरकरोत्करे । ऐरावनगजस्कन्धमारोप्य मरुतां पतिः ॥ ४०३ ॥ पृदुबाहुयुगाञ्चीत्वा स्वपत्तरकरोत्करे । ऐरावनगजस्कन्धमारोप्य मरुतां पतिः ॥ ४०३ ॥ पृरेव पुरुदेवं तं सुराद्रमेस्तकापितम् । अभिपिच्याग्वुभिः क्षीरमहामभोनिधिसम्भवैः ॥ ४०४ ॥

उस समयके योग्य वस्त्राभूषण पहने और चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान किया। उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए. सफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत कर रही थी, दूरते हुए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, और पासमें रहनेवाले कुछ लोगोंसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाकी रखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने राजसभामें प्रवेश किया। औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन दिया ।। ३६०-३६३ ।। उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-क्रमसे राजाको सनाई और अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाल राजासे उनका फल माळ्म किया ॥ ३६४ ॥ उसी समय चतर्णिकायके देवोंके साथ स्वर्गसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे।। ३८५॥ उधर रानीके गर्भमें इन्द्र बड़े अभ्युद्यके साथ बढ़ने लगा श्रीर इधर त्रिलाकीनाथकी माना रानी पन्द्रह माह तक देवोंके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि अर्थाद पूजा प्राप्त करती रही। जब नवाँ माह आया तब उसने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन याम्ययागमें प्रातःकालकं समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मल मित-श्रत-अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था।। ३६६-३६८।। शङ्कनाद, भेरीनाद, सिंहनाद और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ऐसे चारों निकायींक देवोंने मिल कर जिनेन्द्र भगवान्का जन्मोत्सव बढ़ाया।। ३६६ ।। उस समय दिशाओंक मध्यका प्रकाशित करने-षाली महादेवी इन्द्राणीन गर्भ-गृहमें प्रवेश किया श्रीर कुमारसहित पतिव्रता जिनमाता ऐराको मायामयी निद्राने वशीभूत कर दिया। उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया श्रीर एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ट कुमार जिन-बालकको उठा लिया तथा श्रपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सौंप दिया। इन्द्रने उन्हें ऐरावत हाथीके कन्ये पर विराजमान किया और पहले जिस प्रकार भगवान् आदिनाथको सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका श्रिभिपेक किया था इसी प्रकार इन्हें भी सुमेरु पर्वतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक

१ वामार्धासन-ल०। २ दृष्टां स्वमावलीं ग०, ख०, म०, ल०। ३ वर्धमानमहोदयैः क०, घ०। ४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख०। जिनजन्मोत्सवं ग०। ५ शची ल०, म०, क०, घ०। ६ परीत्य त्रिः प्रणम्यान्यं मायाविष्कृतवालकम् ल०।

किया ।। ३६६-४०४ ।। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभू पणोंमंसे एक आभू पण थे तथापि इन्द्रने केवल आचारका पालन करने के लिए ही उन्हें आभू पणोंसे विभूषित किया था ।। ४०५ ।। 'ये भगवान सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामको प्राप्त हों। ऐसा सोच कर इन्द्रने अभिषेकके बाद उनका शान्तिनाथ नाम रक्त्वा ।। ४०६ ।। तदनन्तर धर्मेन्द्र मव देवोंके साथ बड़े प्रेमसे सुभेरु पर्वतसे राजमन्दिर आया और मानासे सब समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ मानाको सौंप दिये ।। ४००॥ जिपे आनन्द प्रकट हो रहा है तथा जिमके अनेक भायों और रसोंका उदय हुआ है ऐसे इन्द्रने नृत्य किया गो ठीक ही है क्योंकि जब हम मर्यादाका उल्लंधन कर जाता है तो किस रागी मनुष्यको नहीं। नचा देता ? ।। ४०५ ।। यद्यपि भगवान किन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था ।। ४०६ ।। इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ४१०॥

धर्मनाथ तीर्थंकरकं वाद पान पत्य कम तीन सागर वीत जाने तथा पाव पत्य तक धर्मका विच्छेद हो लेनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं एमे शान्तिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी श्रायु भी इसीमें सम्मिलित थी।। ४११-४१२।। उनकी एक लाख वर्षकी श्रायु थी, चालीस धनुप कँचा शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी, ध्वजा, तीरण, सूर्य, चन्द्र, शङ्क और चक्र श्रादिके चिह्न उनके शरीरमें थे।। ४१३।। पुण्यकर्मक उदयसे इद्र्य भी दीर्घकाल तक श्राहमिन्द्र-पनेका श्रानुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ।। ४१४॥ जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढ़ता है, मुनिमें गुणोंका समृह बढ़ता है और प्रकट हुए श्रभ्युद्यमें हर्ष बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे॥ ४१५॥ उनमें श्रनेक गुण, श्रवयबोंके साथ स्पर्धा करके ही मानो कम-कमसे बढ़ रहे थे श्रीर कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थीं मानो सगी बहिन ही हों॥ ४१६॥ जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता—खण्डावस्थासे रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य प्राप्तकर श्रिक सुशोभित हो रहा था॥ ४१७॥ उनके मस्तकपर इक्ष्ट हुए श्रमरोंके समान, कोमल पतले, चिकने, काले श्रीर घूँघरवाले शुभ वाल बढ़े ही श्रच्छे जान पढ़ते थे॥ ४१६॥ उनका शिर

१ ग्रय शान्ति म०, ल०। २ चोद्रतानन्दो ल०। ३ प्रमोदो ल०। ४ यथा विधाय क०, ख०, ग०, घ०, म०, । ५ सकुञ्जिताः ग०, म०, ल०,।

स्वकृतिकाटपट्टेडिस्मस्तस्य पट्टद्वयाचिता। राजतामिति वा तुङ्गं विस्तीणं च व्यघाद्विजिः ॥,४२०॥ सुरूपे कुटिले चास्य ध्रुवो वेदयेव रेजतुः। कृटिलेति न रेखा कि पीयूपांशोविराजते ॥ ४२१॥ आधिक्यं चक्षुपोः प्राहुः ग्रुभावयवचिन्तका। वीक्ष्य नश्चश्रुपी व्यक्तमितीयसनयोः स्तृतिः ॥ ४२२॥ कणीं तस्य न वर्ण्येते निःशेपश्रुतपात्रताम्। यातो चेद् दुर्लभं तत्तु शोभान्यत्रापि विद्यते ॥ ४२३॥ अथं विनिर्जिताशेषं मोहमल्लं विजेप्यते । भात्वत्रेवेति वा तुङ्गा सङ्गता नासिका कृता ॥ ४२४॥ कर्पोलफलकी श्वश्णी धात्रा वा विपुली कृती । तद्वक्यजसरस्वत्या विनोदेन विलेखितुम् ॥ ४२५॥ स्मितभेदाः सरस्वत्याः कि कि ग्रुद्धाक्षराविलः । शङ्गामिति सिताः क्षिण्याः घनास्तेनुद्धिजाः समाः ४२६ वटविम्बप्रवालादि परेषां भवतूपमा । नास्याधरस्य तेनायं स्मर्यते नाधरोऽधरः ॥ ४२०॥ भवेचित्रुकमन्येषां भाविदमश्रुभिकमप्यदः । सदा ध्रयमिदं भावादित्यकारीय शोभनम् ॥ ४२८॥ क्षयी कलङ्की पङ्गोत्यं रजसा दूषितं ततः । नैतद्वक्यस्य साधम्यं धत्तः स्मेन्दुसरोर्हे ॥ ४२०॥ ध्रवनिक्वेक्विर्गतस्तन्मादिक्यो विधार्थदर्पणः । पृथक् सुकण्टता तस्य कण्टस्य किम्रु वर्ण्यतं ॥ ४३०॥ स्पर्दमानभुजाधाभ्यां नौङ्ग्येन शिरसा समम् । त्रिकृटहाटकादिवां सोऽभात्त्रभुवनप्रभुः ॥ ४३९॥ व्यद्वतरं तस्य भातः स्माजानुलिक्वनी । धात्रीं सन्धर्नुकामी वा केयूरादिवभूषणी ॥ ४३२॥ व्यधायि वेधसा तस्य विद्वाणी वक्षसः स्थलम् । असम्बाधं वसन्त्विस्तिति वा बहवः श्चियः ॥४३३॥

मेरुपर्वतके शिखरके समान सुशाभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको। प्राप्त होगा। परन्तु उसमें ऊँचा नो मैं ही हूँ ॥ ४१६ ॥ उनके इस लल।टपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोंसे पृजिन लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चाँड़ा बनाया था।। ४२०।। उनकी सुन्दर तथा कुटिल भौहें वेश्याके समान सुशोभित हो रही थीं। 'कुटिल हैं' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित नहीं होती अर्थात् अवश्य होती है।। ४२९ ।। अभ अवययोंका विचार करनेवाले लोग नेत्रोंकी दीर्घताको श्राच्छ। कहते हैं सो मालूम पड़ता है कि भगवानके नेत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा। यही उनके नेत्रोंकी स्तृति है।। ४२२॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पात्रताको प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक बात दुर्लभ है। शोभा तो दूसरी जगह भी हो। सकती है।। ४२३।। 'यं भगवान, सबको जीवनैवाले मोहरूपी महको जीवेंगे इसलिए कॅबी नाक इन्होंमें शोभा दे सकेगी? ऐसा विचारकर ही मानी विधाताने उनकी नाक कुछ कँची बनाई थी।। ४२४।। उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती विनोदसे छुद्ध लिखेगी यह विचार कर ही मानो विधानाने उनके कपोलरूपी पटिये चिकने और चींडे बनाये थे ॥ ४२५॥ उनके सफेद चिकने सघन और एक बराबर दांत यही शहू। उत्पन्न करते थे कि क्या ये सरस्वतीक मन्द हास्य-के भेद हैं अथवा क्या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं।। ४२६।। बरगदका पका फल, बिम्बफल और मुंगा आदि दूसरोंके आंठोंकी उपमा भले ही हो जावें परन्तु उनके आंठकी उपमा नहीं हो सकते इसीलिए इनका अधर - आंठ अधर - नीच नहीं कहलाता था ॥ ४२७॥ अन्य लोगोंका चिवक तो आगे होने वाली डार्ड़ासे ढक जाता है परन्तु इनका चित्रुक सदा दिखाई देना था इसमे जान पड़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था।। ४२= ।। चन्द्रमा चर्या है तथा कलङ्क्षमे युक्त हैं और कमल कीचड़से उत्पन्न हैं तथा रजसे दूपित है इसलिए दोनों ही उनके मुखकी सह-शता नहीं धारण कर सकते ।। ४२६ ।। यदि उनके कण्ठसे दुर्पणके समान सब पदार्थीका प्रकट करने बाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ? ॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊंचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोंसे ऐसे सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंबाला सुवर्णगिरि ही हो ॥ ४३१ ॥ घटनों तक लम्बी एवं केयर त्रादि आभूपणोंसे विभूपित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही त्राधिक सुशोभित हो रही थीं और एंसी जान पड़ती थीं माना पृथिवीको उठाना ही चाहती हों।। ४३२।। बहुत-सी लिह्मयाँ

१-लम्बितौ ल०।

स्याप्तमण्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधातराम्। मध्यीकृतार्कंसन्ध्याधहेमादितटसिक्षमम्॥ ४३४॥
तन्मध्यं मुस्टिसम्मायि विमर्त्यृद्ध्वंतनोर्भरम्। गुरुं निराकुळं तस्य तानवं तेन शोमते॥ ४३५॥
गम्भीरा दित्रणावतां तस्याभ्युद्यस्चिनी। नामिः सपन्ना मध्यस्था स्यात्पदं न स्तुतेः कुतः॥४३६॥
कटोतटी कटीस्य्रधारिणी हारिणी भृशम्। सवेदिकास्थळी वास्य जम्बूद्रीपस्य भासते॥ ४३०॥
घृते श्रक्षणे सुखस्पर्शे स्तां रम्भास्तम्भसिक्षमे। किन्त्वस्योरु सदादत्तफळे गुरुभरक्षमे॥ ४३८॥
मर्यादाकारि यत्तस्मात्तदेतस्योरुजङ्क्षयोः। शस्यं जानुद्ध्यं सद्धिः सिक्क्ष्यं किन्न शस्यते॥ ४३९॥
नमिताशेषदेवेनदी पादपन्नी श्रिया श्रितौ। तयोरुपरि चेज्जङ्के तस्य का वर्णना परा॥ ४४०॥
गुरुभयोरिव मन्त्रस्य गृवतेव गुणोऽभवत्। फलदा सा ततः सर्व फलकृत्वाद् गुणि स्मृतम्॥ ४४९॥
कूर्मपृष्टौ कमौ तस्य श्रित्वा तौ सुस्थिता घरा। धता कूर्मण घात्रीति श्रुवं रुविन्ततांऽभवत्॥ ४४९॥
पीनावप्रोक्षतौ सुस्थौ तस्यांगुष्टौ सुम्बाकरौ। रेजनुर्दर्शयन्तौ वा मार्ग स्वर्गापवर्गयोः॥ ४४६॥
अष्टावंगुलयस्तस्य वसुः श्रिष्टाः परस्परम्। कर्माण्यप्टावपह्नोतुं निर्गता एव शक्तयः॥ ४४५॥
इश्वर्माः पुरेवैनं तद्व्यांनेव सेविनुम्। कर्मो समाश्रितास्तम्य व्यराजन्त नत्वाः सुत्वाः॥ ४४५॥
अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ। इतीव रागिणौ तस्य पादौ पक्ववसिक्षमी॥ ४४६॥।

एक दुसरेकी वाधांक विना ही इसमें निवास कर सकें यह साचकर ही मानो विधाताने उनका वक्ष:-स्थल बहुत चौड़ा बनाया था।। ४३३।। जिसके मध्यमें मणियांकी कान्तिमे सशोभित हार पड़ा हुआ है ऐसा उनका बद्धाःस्थल, जिसके मध्यमें संध्याके लाल लाल बादल पड़ रहं हैं ऐसे हिमाचलके तटके समान जान पड़ता था।। ४३४।। मुद्रांमें समानेक योग्य उनका मध्यभाग चंकि उपरिवर्ती शरीरके बहुत भारी बोमको विना किसी आछुलताके घारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक ही शोभा देता था।। ४३५ ।। उनकी नाभि चुँ कि गम्भीर थी, दक्षिणावर्तसे सिंहत थी। अभ्यद्य, को सचित करने वाली थी, पद्मचिह्नमें सिह्त थी और मध्यस्थ थी अतः स्तृतिका स्थान-प्रशंसा-का पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ।। ४३६ ।। करधनीको धारण करनेवाली उनकी सन्दर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी और जम्बुई।पकी वेदीसहित जगतीके समान जान पड़ती थी ॥ ४३७ ॥ उनके उरु केलेक स्तम्भक समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे अन्तर केवल इतना था कि केलंक स्तम्भ एक बार फल देते हैं परन्तु वे बारबार फल देते थे और केलंके स्तम्भ बांक धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं परन्तु व बहुत भारी बांक धारण करनेमें समर्थ थे।। ४३= ।। चुंकि उनके घुटनोंने ऊरु और जंबा दोनोंके बीच मर्यादा कर दी थी—दोनोंकी सीमा बांध दो थी इसलिए वे सत्पुरुपोंक द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अच्छ। कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे ? श्रवस्य की जावे ।। ४३६ ।। उनके चरणकमल समस्त इन्द्रोंको नमस्कार कराते थे तथा लद्दमी उनकी मेवा करती थी। जब उनके चरणकमलोंका यह हाल था तब जङ्घाएँ तो उनके ऊपर थीं इसलिए उनका ऋोर वर्णन क्या किया जाय ? ॥ ४४० ॥ जिस प्रकार मन्त्रमें गृहता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुरुफों--एड़ीके ऊपरकी गांठोंमें गृहता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी मो ठीक ही है क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होनेसे ही गुणी कहलाते हैं ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका प्रथमाग कञ्जएके समान था श्रीर यह पृथिवी उन्हींका त्राश्रय पा कर निराकुल थी। जान पड़ता है कि 'पृथिवी कछएके द्वारा धारण की गई है, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥ ४४२ ॥ उनके दोनों अंगूठे स्थल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग ही दिखला रहे हों ॥ ४४३॥ परस्परमें एक दूसरेसे सटी हुई उनकी आठों अँगुलियाँ ऐसी जान पड़नी थीं मानो आठों कर्मोंका अपहृव करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों।। ४४४।। उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखोंके बहाने उत्तम क्तमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही आ गये हों।। ४४५ ।। इस भगवान्के शरीरके अवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव इस दोनोंको नमस्कार

नामृतांशोनिशासङ्गादुष्णत्वाङ्गास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद् भ्यूपणक्ष्माजतेजसः ॥४४७॥ कान्तेः का वर्णना तस्य यदि शकः सहस्वहक् । शवीवदनपङ्केजिवमुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ भूषणानां कुलं लेभे शोभां तस्याङ्गसङ्गमात् । महामणिनिबद्धेद्धसुधौतकलधौतवत् ॥ ४४९ ॥ स्वनामश्रुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥ ४५० ॥ कीतिंवल्ली जगत्मान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः । तदीयालम्बनाभावादिव तावित सुस्थिता ॥ ४५१ ॥ कुलक्ष्पवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणाः । कन्यकान्तत्पिता तेनायोजयद्गनिदायिनीः ॥ ४५२ ॥ कामिनीनीलनीरेजदलोज्जवलिलोचनैः । प्रेमामृताम्बुसंसिकतेर्गुहुराह्णादिताशयः ॥ ४५३ ॥ वल्लभाविलतालोललीललीलालमेत्रेवलोचनैः । स्वमनोधनलुण्टाकैरखण्डं स शमेयिवान् ॥ ४५४ ॥ वर्ष्णवर्गसहस्राब्दकाले गतवतीश्चितः । कौमारेण सुन्वैरेव दिल्यमानुपगोचरः ॥ ४५४ ॥ ततोऽतु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिकभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥ साम्राज्यसन्धनान्यस्य चकादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभूवक्षव चाविष्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥ ततोऽतु तत्प्रमाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिकभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥ साम्राज्यसन्धनान्यस्य चकादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽभ्यक्षव चाविष्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥ तेषु चकातपश्चासिदण्डाः शक्कगृहेऽभवन् । काकिणी चर्मच्लादिमणिश्च श्रीनिकेतने ॥ ४५८ ॥ पुरोधाः स्थपितः सेनापितर्गृहपतिश्च ते । हास्तिनास्यपुरे कन्यागजाश्वाः खगभूवरे ॥ ४५९ ॥ नवापि निधयः पृत्र्या नदीसागरसङ्गमे । तदानीमेव देवेशैरानीताः पुण्यचोदितैः ॥ ४६० ॥ हत्याधिपत्यमासाद्य दशमागाङ्गसङ्गतः । तावत्येव गतं काले स्वालङ्कारालयान्तरे ॥ ४६१ ॥

करते हैं यह मोचकर ही मानो नवीन पत्तीं माना उनके दोनों पर रागी-रागसहित अथवा लालरंगके हो रहे थे।। ४४६।। चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूर्य उप्ण है अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हो सकते। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जातिके करूपदृक्के तेजके समान था ॥ ४४७ ॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके मुखकमलमे विमुख होकर उनकी श्रीर देखता रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन किया जावं १॥ ४४८॥ जिस प्रकार महामणियोंसे नियद्ध देदीप्यमान उज्यल सुवर्ण सुशोभित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे त्राभूषणोंका समृह सुशांभित होता था ॥ ४४६ ॥ अपने नामके सुनने मात्रसे ही जिन्होंने शबुरूपी हाथियोंके समृहका भद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान् शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान सुशोभित होता था।। ४५०।। उनकी कीर्तिह्रपी लता जन्मसे पहले ही लोकके अन्त तक पहुँच चुकी थी परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलने से वह वहीं पर स्थित रह गई।। ४५१।। उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे विभूपित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था-अनेक कन्याओंके साथ उनको विवाह कराया था।। ४५२।। प्रेमामृतरूपी जलसे सीचे हुए स्त्रियोंके नीलकमलदलके समान नेत्रोंसे वे ऋपना हृदय वार-वार प्रसन्न करते थे।। ४५३।। अपने मनरूपी धनको छुटनेवाली सियोंकी तिरछी चञ्चल लीलापूर्वक और त्रालसभरी चिनवनोंसे व पूर्ण सुखको प्राप्त होते थे।। ४५४।। इस तरह देव और मनुष्योंके मुख भागते हुए भगवानके जब कुमारकालके पत्रीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम-क्रमसे ऋखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पच्चीस हजार वर्ष श्रीर व्यतीत हो गये तब तेजको प्रकट करनेवाले भगवान्के साम्राज्यके साधन चक्र आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रकट हुई ॥ ४५५-४५७ ॥ उन चौदह रबोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे. काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृहमें प्रकट हुए थे, पुराहित, स्थपति, सेनापति स्रीर गृहपति हस्तिनापुरमें मिले थे और कन्या गज तथा अश्व विजयार्ध पर्वत पर प्राप्त हुए थे ॥ ४५५-४५६ ॥ पूजनीय नौ निधियाँ भी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंक द्वारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई थीं ।। ४६० ।। इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभाग करते हुए जब

१ भूषणाङ्गकल्पवृत्तते जसः । २ शम् सुलभ् एयिवान् प्राप्तवान् । १ पञ्चविंशत् ल० ।

अलक्कुविक्वजच्छायाद्वयमालोक्य द्र्णणे। साश्चर्यं विन्तयन्नेतिकिमित्यन्तर्गतं कृती॥ ४६२॥ लव्धबोधिर्मितिज्ञानक्षयोपशमसम्पदा। स्वजन्मान्तर भिन्तानं स्मृत्वा निर्वेदमासवान्॥४६६॥ धनच्छायासमाः मर्वसम्पदः सशराहिन-। विद्युद्द्युतिवल्लक्ष्मीः कायो मायामयोऽपि वा॥ ४६४॥ प्रातः छायायुरात्मीयाः परकीया वियोगवन्। संयागो हानिवद्युद्धिर्जन्मदं पूर्वजन्मवन्॥ ४६५॥ प्रातः छोकान्तिकाः प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने। कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिक्रसन्ततेः॥ ४६६॥ तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धर्मतीर्थस्य वर्द्धने। कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिक्रसन्ततेः॥ ४६०॥ इत्यवोचन्वचस्तेपामनुमन्य महामितः। नारायणाय नद्वाज्यं स्नवेऽश्राणयन्मुदा॥ ४६८॥ ततः सुरगणाधीशविहिताभिषवोत्सवः। युक्तिमद्वचन्वंबन्धृन् मोचिन्त्वामर्णः सताम्॥ ४६८॥ सर्वार्थसिद्धि शिविकामारुद्ध स मरुद्धनाम्। सहस्राम्चवनं प्राप्य कमनीयशिलातले॥ ४७०॥ कृष्यरिद्ध्मुखो बद्धपन्यक्कासनमुन्धितः। ज्येष्ट्यं मास्यितं पक्षे २चतुर्वश्यपराह्मके॥ ४७९॥ कृष्यरिद्धिरुखो बद्धपन्यक्कास्य प्रणिधानवान् । ज्येष्ट्यं मास्यसितं पक्षे २चतुर्वश्यपराह्मके॥ ४७९॥ पद्धमुष्टिभर्व्लुश्च्यं केशान् कृशानिवायतान्। जातरूपं हसन् दीप्या जातरूपमवाप्य सः॥ ४७३॥ सद्यः सामयिकी छुद्धि समनःपर्ययामगात्। केशान्तव्यत्वाणं व्यथा ज्वलन्यरिलकाश्चितान् ॥ ४७५॥ वक्षायुक्षान्तवामेदितिलतालिभिः। पद्धमाव्धितरङ्गणां विरभागे व्यधात्तराम्॥ ४७५॥ वक्षायुक्षादि तद्वाज्ञं सहसं सह संयमम्। शान्तिवायेन सम्प्रापदापदापदामन्तकारिणा॥ ४७६॥

उनके पत्रीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तव एक दिन वे अपने अलंकार-गृहके भीतर अलंकार धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें दर्पणमें अपने दो प्रतिविम्य दिग्ये। वे बुद्धिमान भगवान् आश्चर्यके साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है १ ॥ ४६१-४६२ ॥ उसी समय उन्हें श्रात्मज्ञान उत्पन्न हो गया श्रीर मितज्ञानावरण कर्मके अयोपशमरूप सम्पद्रासे वे पूर्व जन्मकी सब वार्ते जान कर वैराग्यको प्राप्त हो गये।। ४६३।। व विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ मेघोकी छायाके समान हैं, लक्सी इन्द्रधनुप और विजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातःकाल-की छायाके समान है—उत्तरात्तर घटनी रहती है, अपने लोग परके समान है, संयोग वियोगके समान है, युद्धि हानिके समान है और यह जन्म पूर्व जन्मके समान है ॥४६४-४६५॥ ऐसा विचार करते क्षम चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दृर कर घरसे वाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥ ४६६ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हे देव! जिसकी चिरकालसे सन्तति दूटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तनका आपका यह समय है ॥ ४६० ॥ महाबुद्धिमान् शान्ति-नाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी वाणीका अनुमादन कर अपना राज्य बड़े हर्पसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया।। ४६८।। तदनन्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिपेक किया। इस प्रकार सज्जनोंमें अप्रेसर भगवान युक्तिपूर्ण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-वन्धुत्र्योंको छोड़कर देवताओंके द्वारा उठाई हुई सर्वार्थमिद्धि नामकी पातकीमें आहुद हुए और सहस्राम्रवनमें जाकर सुन्दर शिलातल पर उत्तरकी और मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये। उसी समय उयेष्ठकृष्ण चतुर्दशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें बेलाका नियभ लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया. सिद्ध भगवानको नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दियं, पञ्चमुहियोंके द्वारा लम्बे क्लेशोंके समान केशोंका उखाड़ डाला। अपनी दीप्रिसे जातरूप-सूवर्णकी हँसी करते हुए उन्होंने जातरूप-दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, आर शीब ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी विश्रद्धता तथा मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रने उनके केशोंको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रख लिया। सुगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे अमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गये हों। इन्द्रने उन केशोंको क्षीरसागरकी तरङ्गोंके उस स्रोर सेप दिया ॥ ४६६-४७५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक इजार राजाओंने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री

१ संजानं मः । २ चतुर्दश्यां पराह्नके मः ,। चतुर्ध्यामपराह्नके लः । ३ प्रणिप्रणिघानवत् तः । ४ परं भागं सः ।

भ्यादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्वाः। "पुण्यपण्यं समादाय "अफिमौल्येन माफिकाः॥ ४७०॥ पाकशासनमुख्याश्च नाकलोकोन्मुखा ययुः। ४ स्वाशनाद् विश्वलोकेशे पवित्रं मन्दरं पुरम्॥४०८॥ प्रविष्टाय प्रदायान्तं प्रामुकं परमोत्सवात्। सुमित्राख्यमहीपालः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् ॥४०९॥ कमादेवं तपः कुर्वन्तुर्वीः सर्वा पवित्रयन् । तन्कृतकषायः सन् मोहारातिजिगीषया ॥ ४८० ॥ बहुमिर्मुनिभिः सार्वं श्रीमान् चकायुधादिभिः। सहस्राझवनं प्राप्य नन्यावर्ततरोरशः॥ ४८१ ॥ श्रेष्टः षष्ठोपवासेन भवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पल्यक्कासनमास्थितः॥ ४८२ ॥ श्राक्तुखो बाह्यसामग्रीं नैर्प्रन्थादिमवासवान् । कारणत्रयसम्प्राप्त श्वपकश्रेणिमध्यगः॥ ४८३ ॥ आरूउत्वेचारित्रयो "धर्म्याभिधानभाक् । ध्यानासिहतमोहारिर्वीतरागोऽन्त्यसयमः॥ ४८४ ॥ विर्यन्थो चीरवा विविद्यो विद्यवैकवान्धवः। एवं षोद्यश्वर्याण खाद्यस्य मावमाश्रितः॥ ४८५ ॥ विर्यन्थो नीरजा वीतिविद्यो विद्यवैकवान्धवः। केवलज्ञानसाम्राज्यश्चियं शान्तामश्चियत् ॥४८५ ॥ तदा तीर्यकराक्योरुप्यकर्ममहामस्त् । संक्षोभितचतुर्भेदसुराम्भोधिविज्ञिमतः॥ ४८० ॥ स्वसमुद्भृतसद्रकितरङ्गानीतप्जनः। रत्नावलीभिरित्येतं प्रार्थयप्राणमृत्यतिम् ॥ ४८८ ॥ चक्रायुधादयश्चास्य पर्श्वश्चर्वणनायकाः। शतान्यस्यै समाख्याताः पूर्वाणां पारदिश्चनः॥ ४८० ॥ चक्रायुधादयश्चास्य पर्श्वश्चर्वानिदिश्चकाः। श्विसहस्राविधज्ञानसमुञ्ज्वलिलोचनाः॥ ४९० ॥ श्रूप्यद्वित्यवस्वेकचतुर्निमितशिक्षकाः। श्विसहस्राविधज्ञानसमुञ्ज्वलिलोचनाः॥ ४९० ॥

शान्तिनाथ भगवान्के साथ संयम धारण किया था।। ४७६।। हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस प्रकारकी इच्छ। करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सीदा खरीद कर स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये।। ४७७।।

इधर त्राहार करनेकी इच्छासे समस्त लांकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान् मन्दिरपुर नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ मुभित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्रामुकआहार देकर पद्धाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४७५-४७६॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथिवीको पवित्र किया श्रौर मोहरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया॥ ४८०॥ चक्रायुध आदि श्रनेक सुनियोंके साथ श्रीमान् भगवान् शान्तिनाथने सहस्राम्रवनमें प्रवेश किया और नन्दावर्त वृक्षके नीचे तेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये। ऋत्यन्त श्रेष्ठ भगवान् पौष शुक्क दशमीके दिन सार्यकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे। पूर्वकी ऋोर मुख था, निर्मन्थता आदि समस्त बाह्य सामगी उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई त्तपक श्रेणीके मध्यमें वे अवस्थित थे, सूत्तमसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्रह्मी एथ पर आह्र हु थे. प्रथम शुक्रध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया, अब वे बीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये। ऋन्तमु हूर्न बाद उन्होंने द्वितीय शुक्तध्यानरूपी चक्रके द्वारा घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया, इस तरह ने सोलह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्थाको प्राप्त रहे। मोहनीय कर्मका क्तय होनेसे वे निर्मन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दर्शनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे वीतवित्र हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राज्यलद्मीको प्राप्त किया ॥ ४८१-४८६ ॥ उसी समय तीर्थंकर नामका बड़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको ज्ञुभित करता हुन्ना बड़े वेगसे बढ़ रहा था।। ४८७।। श्रपने आपमें उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरङ्गोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं ऐसे सब लोग रत्नावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने लगे ॥ ४८५ ॥

उनके समवसरणमें चक्रायुघको ऋादि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूर्वेकि पारवर्शी थे, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक थे, श्रीर तीन हजार ऋवधिङ्कानरूपी निर्मल नेत्रोंके धारक थे

१ पुण्यं पण्यं ल ०। २ भक्तिमूल्येन ग०। ३ लोकोत्सुका म०,ल०। ४ स्वाश्रमान् विश्वलोकेशः त०। ५ सम्प्राप्ति म०, त०। ६ श्रेण्यां घर्म्यध्यानं न भवति, श्रतः श्रुक्काभिधानभाग्' इति पाटः सुद्धु प्रतिभाति।

चतुःसहस्रसङ्ख्योक्कवेवस्रायगोत्रवराः। षट्सहस्राणि सम्प्रोक्तविक्रियांद्वावभूषिताः॥ ४९१॥

सनःपर्ययसद्वोधसहस्राणां चतुष्ट्यस् । शून्यद्वयचतुःपक्षस्रिताः प्रथ्यवादिनः॥ ४९२॥

ते द्विपष्टिसहस्राणि सर्वेऽपि गुनयो मताः। आर्थिका हरिषेणाद्याः सद्वयत्रिस्ववद्मिताः॥ ४९३॥

श्रावकाः सुरकीर्त्वाद्या स्थाइयनिरूपिताः। अर्ह हास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः॥ ४९४॥

वेवा वेग्योऽप्यसङ्ख्यातास्तिर्यक्ताः । सङ्ख्ययामिताः। इति द्वादश्याः सार्खं गणैः सद्धर्ममादिशत् ४९५

विहरन्यासमात्रायुः सम्मेदाचस्रमायतः। व्यपेतव्याद्वित्योगमास्थायाचित्रतं विभुः॥ ४९६॥

प्रवेद्वकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वरात्रेः कृतक्रियः। तृतीयशुक्रध्यानेन रुद्धयोगो विवन्धनः॥ ४९७॥

"अकारपञ्चकोचारमाथकाले वियोगकः। चतुर्थशुक्रध्यानेन निराकृततनुत्रयः॥ ४९८॥

अगाद्वरणिनक्षत्रे स्रोकार्य गुणविप्रदः। अतीतकाले ताः सिद्धा यत्रानन्ता निरन्जनाः॥ ४९९॥

चतुर्विधामसः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रुन्द्रभक्तयः। कृत्वान्त्येष्टि तद्गात्य स्वं स्वमावासमाश्रयन् ॥५००॥

चक्रायुधादयोप्येवमाध्यायान्त्यतनुत्रयम्। हित्वा नव सहस्राणि निवृतिं चत्रयोऽनमन् ॥ ५०९॥

### मालिनी

इति परममवाप्य ज्ञानदक्सौल्यवीर्य-रकुरिततनुनिवासच्याहृतिस्थानमुच्चैः । सुरपतिदृढपुज्यः शान्तिभट्टारको वो दिशतु परमसप्तस्थानसम्थासिमाप्तः ॥ ५०२ ॥ शार्वृत्तविक्रीडितम्

कर्माण्यष्ट सकारणानि भसकलान्युन्मूल्य नैर्मल्यवान् सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः।

॥ ४८६-४६० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विकियाऋद्भिके धारकों-से सुशोभित थे।। ४६१।। चार हजार मनःपर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सी पूज्यवादी उनके साथ थे।। ४६२।। इस प्रकार सब मिलाकर वासठ हजार भुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सौ हरिषेणा त्रादि त्रार्थिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, त्रहेहासीको त्रादि लेकर चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियाँ थीं और संख्यान तिर्येख थे। इस प्रकार बारह गणोंके साथ-साथ व समीचीन धर्मका उपदेश देते थे॥ ४६३-४६५॥ विहार करते-करते जब एक माहकी त्रायु शेष रह गई तब वे भगवान सम्मेदशिखर पर श्राये श्रौर विहार ६न्द कर वहाँ अचल योगसे विराजमान हो गये।। ४६६।। ज्येष्ठ कृण चतुर्दशीकं दिन रात्रिकं पूर्व भागमें उन कृतकृत्य भगवान् शांतिनाथने तृतीय शुक्रध्यानके द्वारा समस्त योगोंका निरोध कर दिया, वन्धका अभाव कर दिया और श्रकार श्रादि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की। वहीं चतुर्थ शुक्रध्यानके द्वारा वे नीनों शरीरोंका नाश कर भरणी नक्षत्रमें लोकके अप्रभाग पर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। अतीत कालमें गये हुए कर्ममलरिहत अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये ॥ ४६७-४६६ ॥ उसी समय इन्द्र सहित, त्रालस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार प्रकारके देव त्राये और अन्तिम संस्कार-निर्वाणकत्याणककी पूजा कर ऋपने-अपने स्थान पर चले गये।। ५००।। चक्रायुधको अवि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको प्राप्त हो गये।। ५०१।।

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख श्रीर वीर्यसे सुशोभित परमौदारिक शरीरमें निवास तथा परमोत्कृष्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो श्रारहन्त कहलाये श्रीर इन्द्रने जिनकी टढ़ पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें।। ५०२।। जो

१ तिर्यक्काः स्त । २ इकार ख०, म०, स०। ३ सफलान्यु-ख०, ग०, म०, स०, ।

स्वाकारं विगतादिभृतसमये नष्टं समाप्य स्फुटं शान्तीशिक्षजगिष्ठिकामणिरभृदाविभवत्याभवः ॥ ५०३ ॥ श्रीषेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देषो हलेशोऽमरो यो वज्रायुषचकशृत्सुरपतिः भगष्याहामन्त्रं पदम् । पश्चान्मेघरयो सुनीन्द्रमहितः सर्वार्थसिद्धं श्रितः शान्तीशो जगदेकशान्तिरनुलां दिश्याच्छियं वश्चिरम् ॥ ५०४ ॥

भादावनिन्दिनाभोगभूमिजो विमलप्रभः । ततः श्रीविजयो देवोऽनन्तवीर्योऽनु नारकः ॥ ५०५ ॥ मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूत्तत्सहस्रायुघोऽजनि । ततोऽहमिन्द्रकल्पेशोऽनल्पद्धिरभवस्तः ॥ ५०६ ॥ च्युतो दृढरथो जज्ञे प्राज्ञो मेघरथानुजः । अन्त्यानुत्तरजश्चकायुघो गणधरोऽक्षरः ॥ ५०७ ॥

### मालिनी

इति हितकृतवेदी बद्धसौहार्दभावः सकलजगर्द्धाशा शान्तिनाथेन सार्द्धम् । परमसुखपदं सम्प्राप चकायुधाह्वो<sup>२</sup> भवति किमिह नेष्टं सम्प्रयोगान्सहद्धिः ॥ ५०८ ॥

### शार्द्**लविको**डितम्

अन्ये ताविदृहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेशिनां कोऽसी द्वादशजन्मस् प्रतिभवं प्रापत्प्रवृद्धिं पराम् ।

कारणोंसे सिंहत समस्त आठों कर्मोंको उखाड़ कर आत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके श्रष्ट महाप्राति-हार्यरूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान् अनादि भूतकालमें जो कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वस्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखामणि हुए थे।। ५०३।। जो पहले राजा श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आर्थ हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वज्रायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोंके स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वार्थसिद्धि गये, ऋौर फिर वहाँसे श्राकर जगनको एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवान् हुए वे सोलहवें तीर्थंकर तुम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लदमी प्रदान करते रहें।। ५०४।। जो पहले अनिन्दिता रानी हुई थी, फिर उत्तम भोगभूमिमें त्रार्य हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुत्रा, फिर श्रीविजय राजा हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीर्य नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान ट्रहरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें श्रहमिन्द्र हुआ. फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर-अविनाशी-सिद्ध हुआ।। ५०५-५०७।। इस प्रकार अपने हित और किये हुए उपकारको जाननेत्राले चक्रायुधने श्रपने भाईके साथ सीहार्द धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुपोंकी संगतिसे इस संसारमें कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता १॥ ५०८॥ इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिये श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान् तीर्थंकरोंमें भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें से प्रत्येक भवमें बहुत भारी बृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिए हे विद्वान लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो

१-पतिर्वाप्याहमिन्द्रं स् । २ चकायुषांको स०।

मुक्त्वा शान्तिजिनं ततो बुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं <sup>१</sup> <sup>र</sup>सार्वं शान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शान्ति स्वयं प्रेप्सवः ॥५०९॥ ध्वस्तो मुक्तिपथः पुरुप्रमृतिभिर्देवैः पुनर्देशितः किन्खन्तं प्रथितावधेर्गमयितुं कोऽपि प्रभुर्नाभयत्। देवेनाभिहितस्त्वनेन समगादन्याइतः स्वावधि तष्क्रान्ति समुपेत तत्रभवतामाधं गुरुं घीघनाः ॥५१०॥ इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंप्रहे वान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं

परिसमासं त्रिषष्टितमं पर्व ॥ ६३ ॥

तो सबसे उत्ताम और सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । ॥ ५०६ ॥ भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरोंके द्वारा फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिक ऋन्त तक ले जानेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका। तदनन्तर भगवान शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह विना किसी बाधाके श्रपनी श्रवधिको प्राप्त हुआ। इसलिए हे बुद्धिमान् लोगो ! तुम लोग भी श्रावगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान्की शरण लो । भावार्थ-शान्तिनाथ भगवान्ने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था वही श्राज तक अखण्ड रूपसे चला श्रा रहा है इसलिए इस युगके श्राद्युक् श्री शान्तिनाथ भगवान् ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीर्थंकरोंने जो मोक्तमार्ग चलाया था वह बीच-बीचमें विनष्ट होता जाता था ॥ ५१० ॥

इस प्रकार ऋषिनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलच्चण महापुराणसंप्रहमें शान्तिनाथ तीर्थंकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला बेसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।



# चतुःषष्टितमं पर्व

प्रन्थान् कन्यामिव त्यक्ता सद्ग्रन्थान् मोक्षगामिनः । रक्षन् स्क्ष्मांश्च कुन्धुभ्यः कुन्धुः पान्थान् स पातु वः ॥ १ ॥

द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणकूळगे। वस्त्साख्यविषये राजा सुसीमानगराधिपः॥ २॥ अभूत् सिंहरथो नाम श्रीमान् सिंहपराक्रमः। संहतानिष विद्विष्टान् महिन्नैव वशं नयन्॥ ३॥ भयादिव तमंहांऽरिवृंहितन्यायवृत्तकम्। विध्वतासिळभूचकं नाढीकिष्टातिद्र्रतः॥ ४॥ भोगानुभव एवास्मै शास्त्रमार्गानुसारिणे। अवितामुत्रिकीं सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्विषे॥ ५॥ स कदाचिद् दिवोल्कामाः पातमालोक्य कल्पयन्। इयं मोहमहारातिं विघातायेति चेतसा॥ ६॥ तदैवापेत्य विस्तवार्यमं यतिपूर्वकम्। श्रुत्वा तदुदितं भक्त्या पध्मैतत्त्वस्य विस्तरम्॥ ७॥ स्यां समाहितमोहांऽर्हं ययुल्कास्चिनापदः । भमैवेनि विचिन्त्याद्य सुधीमोहिजहासया॥ ८॥ राज्यभारं समारोष्य सुते सह महीभुजैः (?)। बहुभिः संयमं प्राप्य विद्वद्वैकाङ्गदशाङ्गकः॥ ९॥ बद्धा तत्कारणेस्तिर्थकरनामादिकं द्युभम्। स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुत्तरम्॥ ९०॥ अन्वभूदप्रवीचारं सुन्वं "तत्रात्तकौतुकम्। मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम्॥ ९९॥ इह जम्बृमिति द्विषे भरते कुरुजाङ्गले। "हिस्तनाख्यपुरार्थाशः कौरवः कार्यपान्वयः॥ ३२॥

जिन्होंने कन्थाक समान सब परिश्रहोंका त्याग कर माक्ष प्राप्त करानेवाले सद्यन्थोंकी तथा कुन्थुसे ऋधिक सूच्म जीवोंकी रहा की व कुन्युनाथ भगवान् माक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब पथिकोंकी रक्षा करें।। १।। इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहचेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश हैं। उसके सुसीमा नगरमें राजा सिंहरथ राज्य करता था। वह श्रीमान् था, सिंहके समान पराक्रमी था और बहुतसे मिले हुए शत्रुओंको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था॥ २-३॥ न्यायपूर्ण त्राचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त पृथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्र मानो भयसे नहीं पहुँचते थे -- दूर-दूर ही बने रहते थे।। ४।। शास्त्रमार्गके <del>त्र्यनुसार चलनेवाले त्र्योर शत्रुओंको नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो भोगानुभव प्राप्त था वही</del> उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था।। ५।। वह राज। किसी समय आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है।। ६।। उसने उसी समय यतिवृषभ नामक मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया श्रीर उनके द्वारा कहे हुए धर्मनत्त्वके विस्तारका बड़ी भक्तिसे सुना ।। ७ ।। वह बुद्धिमान् विचार करने लगः कि मैं मोहसे जकड़ा हुऋ। था, इस उल्काने ही मुक्ते ऋापत्ति की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौंप दिया और बहुतसे राजात्रोंके साथ संयम धारण कर लिया। संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया। श्रायुके श्रन्तमें समाधिमरण कर वह श्रन्तिम श्रनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुआ।। ५-१०।। वहाँ उसने बड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव किया जो मुनियोंको भी माननीय था तथा वीतरागतासे उत्पन्न हुन्ना था।। ११।।

इसी जम्बूद्वीपके भरतचेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें

१ बत्साख्यविजये (१) ग०,। वत्साख्यनगरे (१) ख०। २ दर्पिताखिल — क०, ख०, घ०। काङ्क्तिताखिल — म०। ३ श्रादिता-क०, घ०। ४ नत्वर्षि ख०, ग०। नन्वर्षि ल०। ५ धर्मतीर्थस्य ख०। ६ स्चितापदः ल०। ७ तत्रास्तकौतुकम् ख०। ८ हास्तिनाख्य ख०, ग०, ल०।

स्रसेनो महाराजः श्रीकान्ताऽस्याप्रवहामा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामासवती सती ॥ १६ ॥
भगोग मनोहरे यामे दशस्यां निश्चि पश्चिमे । श्रावणे बहुले पश्चे नक्षन्ने कृत्तिकाह्मये ॥ १४ ॥
सर्वार्थसिह्निदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दृष्टपोदशसुस्वमा गजं वक्त्रप्रवेशिनम् ॥ १५ ॥
निश्चस्य यामभेर्यादिमङ्गल्ण्वनिबोधिता । कृतनित्यिक्रया खाल्वा ध्तमङ्गलमण्डना ॥ १६ ॥
आसे: कितप्येरेव वृत्ता विद्युद्विलासिनी । द्योतयन्ती सदोव्योम साक्षाल्लक्ष्मीरिवापरा ॥ १७ ॥
कृतानुरूपविनया भर्तुरर्वासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेधासमाद्विद्वित्वाधिर्वाक्षणात् ॥ १८ ॥
कृतानुरूपविनया भर्तुरर्वासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेधासमाद्विद्वित्वाधिर्वाक्षणात् ॥ १८ ॥
क्रतानुरूपविनया भर्तुरर्वासने स्थिता । किनीवांश्चसंस्पर्शादुष्णांशोरनुपशराम् ॥ १९ ॥
सदैवानिमषाधीशाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय बहुधाभ्यव्यं तोपयित्वा ययुर्दिवम् ॥ २० ॥
सुक्तिर्मुक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्भिणी । क्रोडीकृता मृताभीपुमेधरेलेव चाहमौ ॥ २१ ॥
सत्तमे मासि वैशाखशुक्चपक्षादिमे दिने । साऽसूताग्नेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥
सरासहं पुरोषाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमर्भकं नीत्वा क्षीरसैन्धववारिभिः ॥ २३ ॥
कामिषिष्य विभूष्येनं कुन्धुमाहूय संज्ञ्या । समानीय समप्यायन् पित्रोरावासमात्मनः ॥ २४ ॥
सानतीक्षतिर्थसन्तानकालेऽजिन जिनेश्वरः । पल्योपमार्ढे पुण्याब्धिस्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥
समाः पञ्चसहस्रोनलक्षाः संवत्सरिधितः । पञ्चित्रश्चितः कायो निष्टसाष्टापद्द्युतिः ॥ २६ ॥
सपञ्चसुनिवह्निद्विष्ठमस्रंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम् ॥ २० ॥

कौरववंशी काश्यपगात्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पट्टरानीका नाम श्रीकान्ता था। उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रबवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी।। १२-१३।। आवण कृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नस्त्रमें जब सर्वार्थिमिद्धिके उस अहमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आई तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने मुँहमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा ॥ १४-१५ ॥ प्रावःकाल भेरी आदिके माङ्गलिक शब्द सुनकर जगी. नित्य कार्यकर स्नान किया, माङ्गलिक आभूषण पहिने और कुछ प्रामाणिक लोगोंसे परिवृत होकर विजलीके समान सभारूपी आकाशको प्रकाशित करती हुई दूसरी लद्मीके समान राजसभामें पहुँची । वहाँ वह अपनी योग्यनाके अनुमार विनयकर पनिक अर्धासनपर विराजमान हुई । अवधि-ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पितको सब स्वप्न मुनाये और उनसे उनका फल मासूभ किया। अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलिनी खिल उठती हैं।। १६-१६।। उसी समय देवोंने महाराज शुरसेन और महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की ऋौर सन्तृष्ट होकर स्वर्गकी अगेर प्रयाण किया।।२०।। जिस प्रकार मुक्ताविशेषसे सीप गर्सिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमें धारण करनेवाली मेघोंकी रेखा सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भमें धारण करती हुई रानी श्रीकान्ता सुशोभित हो रही थी ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यनीत होने पर वैशास शुक्त प्रतिपदाके दिन श्राग्नेय योगमें उस पुत्रको उदित किया-जन्म दिया ॥ २२ ॥ उसी समय इन्द्रको आगे कर समस्त देव और धरऐन्द्र आये, उस वालकको सुमेक पर्वत पर ले गये, क्षीर-सागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंकृत किया, कुन्धु नाम रखा, बापिस लाये. माता-पिताको समर्पण किया श्रीर श्रन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये।। २३-२४।। श्रीशान्तिनाथ तीर्थंकरके मोत्त जानेके बाद जब ऋाधा पत्य वीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्धु-नाथ भगवान् उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी।। २५।। पद्धानवे हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पैंतीस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी।। २६।। तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था

१ भोगे ल०। २ च ल०।

निजनम्बिने श्विक्षक्षमी सम्प्राप्य सम्मवान् । दशाक्षमोगाविर्विय निःप्रतीपं निरम्तरम् ॥२८॥ यद्वक्षवस्युक्तः कदाचिक्कीडितुं वनम् । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निष्टृत्वायन्पुनः पुरम् ॥ २९ ॥ मुनिमातपयोगेन स्थितं किष्टिक्षरूपयन् । मन्त्रिणं प्रति तर्जिन्या पश्य पश्येति चक्रमृत् ॥ ३० ॥ स तं निरीक्ष्य तन्नैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्करं कुर्वस्तपः किं फलमाप्स्यति ॥ ३१ ॥ इत्यप्राक्षीन्नृपोऽप्यस्य भूपः स्मेरमुखोऽवदत् । भवेऽस्मिन्नैव निर्मृत्य कर्माण्यामोति निर्वृतिम् ॥३१॥ व चेदेवं सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तित्वगोचरम् । सुखमम्युद्यं सुक्त्वा क्रमाच्छायतमेप्यति ॥ ३३ ॥ अपिर्ययक्तसङ्गस्य भये पर्यटनं भवेत । इत्युव्धेर्युक्तसंसारकारणं परमार्थवित् ॥ ३६ ॥ अपिर्ययक्तसङ्गस्य भये पर्यटनं भवेत । इत्युव्धेर्युक्तसंसारकारणं परमार्थवित् ॥ ३६ ॥ विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतभववाधेन लब्धवोधिर्वधोत्तमः ॥ ३६ ॥ सारस्वतादिसंस्तोन्नमपि सम्भाव्य सादरम् । स्वजं नियोज्य राज्यस्य मारं निष्क्रमणोत्सवम् ॥३७॥ स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः शिक्तिकं विजयाभिषाम् । आरुद्धामरसंवाद्धां सहेतुकवनं प्रति ॥ ३८ ॥ गत्वा पष्टोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥ सहस्रोणप तुर्याववोधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येद्यस्तमै गतवतेऽदित ॥ ४० ॥ आहारं धर्ममित्राख्यः प्राप चाश्चर्यपञ्चकम् । कुर्वन्नेवं तपो वोरं नीत्वा पोडशवत्सरान् ॥ ४१ ॥ भिन्तदीक्षावने पष्टनोपवासेन श्रुद्धिमक् । तिल्कद्वमुम्ह्रस्थर्यचैत्रज्योत्कापराह्मके ॥ ४२ ॥

श्रीर इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें श्रपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लदमी मिली थी। इसप्रकार व बड़े हर्पसे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे।। २७-२८॥ किमी समय वे पडड़ सेनासे संयुक्त हांकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक इच्छानसार क्रीडाकर व नगरको वापिस लोट रहे थे ॥ २६ ॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी सुनिको आतप यांगमें स्थित देखा और देखते ही मन्त्रीके प्रति तर्जनी अंगुलीमें इशारा किया कि देखो. देखों। मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहींपर भक्तिसे ननमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव | इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे १।।३०-३१।। चक्रवर्ती कुन्धनाथ हँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यदि निर्वाण न प्राप्तकर संकंगे तो इन्द्र श्रीर चक्रवर्तीके सुख तथ। एश्वर्यका उपभोगकर क्रमसे शाश्वतपद-मोच्च स्थान प्राप्त करेंगे ।। ३२-३३ ।। जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिश्रमण होता है। इस प्रकार परमार्थको जाननेवाले भगवान कुन्धुनाथने मोच तथा संसारके कारणोंका निरूपण किया । ३४ ।। उन महानुभावने मुखपूर्वक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीत किया था।। ३५।। तदनन्तर, अपने पूर्वभवका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानींमें श्रेष्ठ भगवान् कुन्धुनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभागोंमें विरक्त हो गये।। ३६॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे उनका स्तवन किया। उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया। तदनन्तर देवोंके द्वारा ले जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये। वहाँ तेलाका नियम लेकर जन्मके ही मास पत्त और दिनमें अर्थात वैशाखशुक्ष प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नत्त्रत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओं के साथ उन्होंने दीश्रा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धर्ममित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये ।। ३७-४१ ।। किसी एक दिन

१ चिक्रलच्मों इति पाठः शुद्धो भाति। २ निःप्रतीपं इति पाठो भवेत् । ३ कारणं ल० । ४ जिनदीचा ल० ।

कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुद्रपाद्यत् । मुद्दा तत्कालसम्प्राप्तसर्वामरसमिथितम् ॥ ४३॥ प्राथ्यं चतुर्थकल्याणप्जाविधिमवाप सः। तस्य स्वयम्भूनामाद्याः पञ्चित्रिंत्रद्रणेशिनः॥ ४४॥ शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमाः। खपन्नैकित्रवाद्र्र्प्युक्ताः शिक्षकाः लक्षिताशयाः॥ ४५॥ खद्वयेनिद्रयपक्षोक्तास्तृतीयावगमामलाः। श्रून्यद्वयद्विवह्युक्ताः केवल्ज्ञानभास्वराः ॥ ४६॥ खद्वयेकेन्द्रियज्ञातविक्रियद्धिवभूषणाः। त्रिश्चतत्रिसहस्त्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः।॥ ४७॥ पञ्चाशद्द्विसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः। सर्वे ते पिण्डिताः पिट्सहस्राणि यमेश्वराः॥ ४८॥ भाविताद्यार्थिकाः श्रून्यपञ्चविद्वखणिमताः। त्रिलक्षाः आविका लक्षद्वयं सर्वेऽप्युपासकाः॥ ४९॥ भदेवदेन्यस्त्वसङ्ख्यातास्त्रियञ्चः सङ्ख्यया मिताः। दिख्यष्विनामीषां कुर्वन्धर्मोपदेशनाम्॥ ५०॥ देशान् विद्वत्य मासायुः सम्मेदाचलमास्थितः। प्रतिमायोगमादाय सहस्रमुनिभिः सह ॥ ५९॥ वैशाखज्यौत्व्यपक्षादिदिने राश्चेः पुरातने। भागे कर्माणि निर्मृल्य कृत्तिकायां निरन्जनः॥५२॥ प्राप्तगीवाणनिर्वाणपुनः प्रापत्यरं पदम्। संशुद्धज्ञानवैराग्यसावाधमविनश्वरम्॥ ५३॥ प्राप्तावीणनिर्वाणपुनः प्रापत्यरं पदम्। संशुद्धज्ञानवैराग्यसावाधमविनश्वरम्॥ ५३॥

## शार्वलिकीडितम्

आसीत् सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वार्थंसिद्धीश्वरः कल्याणद्वयभाक् पडङ्गशिविरस्रेंहोक्यमुख्याचितः । प्राप्तात्माष्टगुणश्चिविष्टपशिखाप्रोद्धासिच्डामणि— दिश्याद्वः श्रियमप्रतीपमहिमा कुन्धुर्जिनः शास्वतीम् ॥ ५४ ॥

विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान तेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिलकवृत्तके नीचे विराजमान हुए। वहीं चैत्रशुक्ता तृतीयाके दिन सार्यकालक समय कृत्तिका नक्षत्रमें उन्हें केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हर्पके साथ सब देव आये । सबने प्रार्थनाकर चतुर्थकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयंभूको त्रादि लेकर पैतीस गणधर थे, सात सौ मुनिराज पूर्वोंके जानकार थे. तैंतालीस हजार एक सो पचास मर्मवेदी शिक्षक थे. दो हजार पाँच सौ निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियाऋद्विके धारक थे. तीन हजार तीन सो मनःपर्ययज्ञानी थे, दो हजार पचास प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थे।।४२-४८।। भाविताको त्रादि लेकर साठ हजार तीन सौ पचास आर्यिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यान देव-देवियाँ थीं श्रीर संख्यात तिर्यञ्ज थे। भगवान्, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मीपदेश देते द्वए विहार करते थे।। ४६-५०।। इस प्रकार अनेक देशोंमें विहारकर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया श्रीर वैशाख शुक्त प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूर्वभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मीको उलाइकर परमपद प्राप्त कर लिया। अब वे निरञ्जन-कर्मकलङ्कसे रहित हो गये। देवोंने जनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । जनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान श्रीर वैराग्यसे परिपूर्ण तथा अविनाशी था ॥ ५१~५३॥

जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सर्वार्थसिद्धिके स्वामी हुए, फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती इसप्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओं के स्वामी थे, तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो तीन लोकके शिखरपर चूड़ामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी ऐसे

१-मुपपादयत् तः । २ समर्थितः खः । ३ मास्कराः तः । ४ देव्यस्त्वसंख्याता मः , घः , देवाः देव्योऽप्यसंख्या-तः । ५ तिर्यन्जाः गः , खः , मः , तिर्यन्काः तः ।

देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेऽपि मग्नाः सुरा ज्ञानज्योतिषि पञ्चतत्त्वसहितं छग्नं नमश्चाखिछम् । छक्ष्मीधामदघद्विधृतविततभ्वान्तः स धामद्वय-पन्थानं कथयत्वनन्तगुणभृत्कुन्थुर्भवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥

इत्यार्थे त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंब्रहे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते कुन्थुचकधरतीर्थकरपुराणं परिसमासं चतुःपष्टितमं पर्व ॥ ६४ ॥



श्रीकुन्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए अविनाशी-मोज्ञलद्मी प्रदान करें।। ५४।। जिनके शरीरकी कान्तिमें इन्द्र सिंहत समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानकुष ज्योतिमें पञ्चतत्त्व सिंहत समस्त आकाश समा गया, जो लद्मीक स्थान हैं, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानान्थकार नष्ट कर दिया, श्रोर जो अतन्तगुलोंक धारक हैं ऐसे श्रीकुन्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए मोज्ञका निश्चय श्रीर व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें।। ५५।।

इम प्रकार चार्प नाममे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलच्चण महापुराण संब्रहमें कुन्धुनाथ नीर्थकर और चक्रवर्नीका वर्णन करनेवाला चीसठवाँ पर्व समाप्त हुन्छा ॥ ६४॥



## पञ्चषष्टितमं पर्व

सरतारं परं सारं १ नरनाथकृतानितम् । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम् ॥ १ ॥ द्विगि जम्बृह्नुमख्याते सीतोत्तरतद्यक्षिते । कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशो मर्हापितः ॥ २ ॥ नाम्ना धनपितः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे सम प्रस्नुतानिशम् ॥ ३ ॥ विनाथिभिरिप त्यागी विनाप्यरिभिरुधमी । तिर्पताथिनि धृतारौ तिस्मिन्तौ सहजौ गुणौ ॥ ४ ॥ कदाचिद्धरणीथती पीत्वाईकन्दतीर्थकृद् । दिन्यध्वनिसमुद्भूतं अर्धसाररसायनम् ॥ ६ ॥ विराज्य राज्यभोगात्तरसादाज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंखु प्रवज्यां जैनीं जन्मान्तकारिणीम् ॥ ७ ॥ आसाद्यैकादशाङ्कोरुपारावारस्य पारगः । द्वयप्टकारणसम्बद्धतीर्थकृत्वामपुण्यकृत् ॥ ८ ॥ अप्रसायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहिमिन्द्रताम् । त्रयिद्धशानसमुद्देषमायुर्हस्ततनुप्रमः ॥ ९ ॥ अग्रुकुलेश्याद्वयः साद्धैर्मासैः पोडशिभः श्वसन् । त्रयिद्धशानिर्णीतलोकनाद्वर्थविस्तृतिः ॥ १९ ॥ अमृतं निःप्रवीचारसुग्वसागरपारगः । स्वावधिज्ञानिर्णीतलोकनाद्वर्थविस्तृतिः ॥ १९ ॥ स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतप्रकाशवलविकियः । अतिप्रशान्तरागादिरासन्नीकृतनिर्वृतिः ॥ १२ ॥ सद्वेधोदयसम्भूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोदिनपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ सद्वेधोदयसम्भूतमन्वभूत् भोगमुत्तमम् । उदितोदिनपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥

अथानन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरताथ तीर्थंकरकी तुम सब लेंग सेवा करो- उनकी शरणमें जाओ ।। १ ।। इस जम्बूढीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका देश हैं। उसके चेमपुर नगरमें धनपिन नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाका रच्चक था श्रौर लोगोंको अत्यन्त प्यारा था। पृथिवीरूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया करती थी। १-३ ।। याचकोंको संतुष्ट करनेवाले और शबुत्रोंको नष्ट करनेवाले उस राजामें ये दो गुण स्वामाविक थे कि वह याचकोंके विना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओंके न रहने पर भी उद्यम किया करता था ॥४॥ उसके राज्यमें राजा-प्रजा सब लोग ऋपनी-ऋपनी वृत्तिके अनुसार त्रिवर्ग-का सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था।। ५ ।। किसी एक दिन उस राजा-ने ऋईन्नन्दन तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेष्टवर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ ही जन्म-मरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ।। ६-७ ॥ ग्यारह अङ्गरूपी महासागरके पार-गामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया। अन्तमें प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमें ऋहमिन्द्र पद प्राप्त किया। वहाँ तैंतीस सागर प्रमाण उसकी ऋायु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्र लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेता था, श्रीर तेंतीस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतमय त्राहार प्रहण करता था। प्रवीचाररहित मुखहूपी सागरका पारगामी था, श्रपने श्रवधिज्ञानके द्वारा वह लोकनाड़ीके भीतर रहने वाले पदार्थीके विस्तारको जानता था। ॥ ५-११ ॥ उसके अवधिज्ञानका जितना चेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल श्रीर विकिया ऋदि थी। उसके राग-द्वेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोच उसके निकट आ चका था।। १२।। वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भागोंका उपभाग करता था।

१ नरनाथाक्कतानितम् घ० । २ स्ववृत्त्यातु-ल०। ३ समुद्भूत-ल०। ४ प्रायोपगमनादापत् म०, ल०।

द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुरुजाङ्गलः । १हस्तिनाच्यं पुरं तस्य पितर्गोत्रेण काश्यपः ॥१४॥ सोमवंशसमुद्भूतः २ सुदर्शनसमाद्भयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेभ्योऽप्यस्य वल्लभा ॥ १५ ॥ वसुधारादिकां पूजां प्राप्य अप्रीतानुफल्गुने । मासेऽसितृतृतीयायां रेवत्यां निश्चि पश्चिमे ॥ १६ ॥ भागे जयन्तदेवस्य स्वर्णावतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वप्ता फलं तेषु निजाविषम् ॥ १७ ॥ अनुयुज्याविध्यानतदुक्तफल्लसंश्वतेः । प्राप्तत्रैलोक्यराज्येव ॥ श्वासीद्त्यरमोद्या ॥ १८ ॥ भतदा गतामराधीशकृतकल्याणसम्मदा । निर्वृता निर्मदा नित्यरम्या सौम्यानना श्रुचिः ॥ १८ ॥ संवाद्यमाना देवीभिस्तत्कालोचित वस्तुभिः । मेघमालेव सद्गर्भमुद्वहन्ती जगद्वितम् ॥ २० ॥ मार्गशिर्षे सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्वोधं तन्जमुद्पीपदत् ॥ २१ ॥ तस्य जन्मोत्सवस्यालं वर्णनाय मरुद्वराः । यदि स्वर्गं समुद्वास्य स्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२ ॥ अत्यल्पं तृतिमापन्ना दीनानायवनीपकाः । इतीदिमिह सम्प्रासं यदि तृतिं जगत्त्रयम् ॥ २३ ॥ अत्यल्पं तृतिमापन्ना दीनानायवनीपकाः । इतीदिमिह सम्प्रासं यदि तृतिं जगत्त्रयम् ॥ २३ ॥ अरो जिनोऽ जिन श्रीमानशितं चनुरुत्तराम् । वत्यराणां सहस्राणि परमायुः समुद्वहन् ॥ २५ ॥ श्रिशच्चापननृत्सेधः चार्चामीकरच्छिवः । लावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥ सौन्दर्यस्य समुद्वोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्मूताः किं गुणेष्वस्य सम्भवः ॥ २० ॥ सौन्दर्यस्य समुद्वोऽयमालयो रूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन् सम्भूताः किं गुणेष्वस्य सम्भवः ॥ २० ॥

इस तरह प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हुआ—वहाँसे च्युत होनेके सम्मुख हुआ।। १३।।

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्रमें कुरुजांगल नामका देश है। उसके हस्तिनापुर नगर-में मोमवंशमें उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सदुर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे भी श्रिधिक प्यारी मित्रमेना नामकी रानी थी ॥ १४-१५ ॥ जर धनपतिके जीव जयन्त विमानके श्रहमिन्द्रका स्वर्गमे अवतार लेनेका समय आया तव राती मित्रसेनाने रत्नवृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रमन्ननामे फालगुन कृष्ण तृतीयाके दिन रेवनी नक्त्रमें रात्रिके पिछले प्रहर सोलह स्वप्न देखे। सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पनिसे उन स्वप्नोंका फल पूछा। तदनन्तर परम वैभवको धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्नका फल सुनकर ऐसी प्रसन्त हुई माना उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-१८ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने जिसके गर्भकल्याणकका उत्मव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट है, मद रहित है, निरन्तर रमणीक है, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंके द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती हैं, श्रीर जो मेघमालाके समान जगन्का हित करनेवाला उत्तम गर्भ धारण करती है ऐसी रानी मित्रमेनाने मगसिर शुक्त चनुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन। ज्ञानोंसे सशोभित उत्तम पत्र उत्पन्न किया ।। १६-२१ ।। उनके जन्मके समय जो उत्सव हुन्ना था उसका वर्णन करनेके लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खालीकर यहाँ ऋाये थे।। २२।। उस समय दीन ऋनाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्राप्त हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए थे।। २३।। श्रीकुन्थुनाथ तीर्थकरके तीर्थक बाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीत्रारनाथ भगवानका जन्म हुत्रा था। उनकी श्राय भी इसी श्रन्तरालमें शामिल थी। भगवान अरनाथकी उत्कृष्ट-श्रेष्ठतम आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवर्णके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सौभाग्यकी श्रेष्ठ खान थे, भगवानको देखकर शङ्का होती थी कि ये सौन्दर्यके सागर हैं या सौन्दर्य सम्पत्तिके घर हैं, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई है अथवा ये स्थयं गुणमय हैं-गुणरूप

१ हास्तिनाख्यं ख०, ग० । २ समुद्रभूतस्—ल० । ३ प्रीत्यानु-व०, ल० । ४ प्रसीदत् ल० । ५ ततो गर्ता ल० । ६ संस्तुभिः ल० । ७-मुद्रथीययत् ल० । ८ समुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ० । ६-जिनश्री-ल० ।

अभूद्गुणमयः किं वेत्याशक्कां १सिनयन् जनान् । अवर्द्धतः समं छक्ष्म्या बालकल्पद्मोपमः ॥ २८ ॥ तस्य श्रुन्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकालेऽभूदाज्यं माण्डलिकोचितम् ॥ २९ ॥ तावत्येव गते काले तस्मिन् सकलचिकता । भोगान्समन्वभूद्वागे तृतीये स निजायुपः ॥ ३० ॥ कदाचिष्छारदाम्भोदिविलय रेप्रतिलोकनात् । समुद्भृतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत्तमैः ॥ ३१ ॥ प्रबोधितांऽनुवादेन दत्वा राज्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढामधिष्ठितः ॥ ३२ ॥ शिविकां वैजयन्त्याख्यां सहेतुकवर्नं गतः । दीक्षां पष्टोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥ शुक्केऽगान्मार्गर्शार्षस्य सायाह्ने भूभुजां उसह । सहस्रेण चतुर्ज्ञानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥ सम्यगेवं त्रपः कुर्वन् कदाचित्पारणादिने । प्रायाच्चकपुरं तस्मै दत्वास्रमपराजितः ॥ ३५ ॥ महीपतिः सुवर्णामः प्रापदाश्चर्यपञ्चकम् । छाग्नस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेर्वर्णाण पोडश ॥ ३६ ॥ ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां शुक्कपक्षेऽपराह्के चूततरोरघः ॥ ३७ ॥ षष्ठोपवासेनाहत्य घातीन्यार्हेन्त्यमासदत् । सुराइचतुर्थकल्याणे सम्भूयैनमपूजयन् ४ ॥ ३८ ॥ कुम्भार्याचा गणेशोऽस्य चित्रात्पूर्वाङ्गचेदिनः । शून्यैकपटमिताः श्रेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुद्धयः ॥ ३९ ॥ पञ्चवह्नयष्टपञ्चाप्निमितास्त्रिज्ञानधारिणः । शून्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥ ५० ॥ तावन्तः खद्वयाग्न्यब्धिनिमिता" विक्रियद्धिकाः । करणैन्द्रियखद्वयुक्ता मनःपर्ययबोधनाः ॥ ४१ ॥ शतानि पर्सहस्रं च तत्रानुत्तरवादिनः । सर्वे ते सञ्चिताः पञ्चाशत् सहस्राणि संयताः ॥ ४२ ॥ होयाः पष्टिसहस्राणि यक्षिलाप्रमुखार्थिकाः । लक्षाः पष्टिसहस्राणि श्रावका श्राविकाश्च ताः ॥ ४३ ॥

ही हैं। इस प्रकार लोगोंको शङ्का उत्पन्न करते हुए, वाल करुपवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान् लदमीके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे।। २४-२८।। इस प्रकार कुमार अवस्थांके इकीस हजार वर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वरके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तत्र पूर्ण चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भागते हुए जब आयुका तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद्ऋतुके मैचोंका अकस्मान् विलय हा जाना देखकर श्रपने जन्मको सार्थक करनेवाला श्रात्मज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय लौकान्तिक देवोंने उनके विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रवाधित किया और वे ऋर्रावन्दकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर देवोंके द्वारा उठाई हुई वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार हो सहेतुक वनमें चले गये। वहाँ तेलाका नियम लेकर उन्होंने मगिमर शुक्ता दशमीके दिन रेवती नक्त्रमें सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंके साथ दीचा धारण कर ली। दीचा धारण करते ही व चार ज्ञानके धारी हा गये।। २६-३४।। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सूवर्णके समान कान्तिवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पख्नाश्चर्य प्राप्त किये। इस तरह मुनिराज अरनाथके जब बद्धस्थ अवस्थाके सोलह वर्ष व्यतीत हो गये।। ३५-३६।। तव व दीचावनमें कार्तिक शुक्क द्वादशीके दिन रेवती नक्तत्रमें सायंकालके समय आम्रवृक्तके नीचे तेलाका नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंने ऋईन्तपद प्राप्त कर लिया। देवोंने मिलकर चतुर्थ कल्याणकमें उनकी पूजा की ।। ३७-३८ ।। कुम्भार्यको आदि लेकर उनके तीस गणधर थे, छहसौ दश ग्यारह अंग चोदह पूर्वके जानकार थे, पेंतीस हजार आठ सी पेंतीस सूच्य बुद्धिको धारण करनेवाले शिज्ञक थे।। ३६।। ऋहाईस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, नैतालीस सौ विक्रिया-ऋदिको धारण करनेवाले थे, वीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे।। ४०-४१।। श्रोर सोलह सौ श्रेष्ट-बादी थे। इस तरह सब मिलाकर पचासहजार मुनिराज उनके साथ थे।। ४२।। यद्मिलाको श्रादि लेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, ऋसेंख्यात देव थे श्रीर संख्यात तिर्येश्व थे। इस प्रकार इन बारह सभाओं से चिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान

१ जनयन् ल०।-मानयत् ल०। २ विलायप्रतिलोकनात् ग०। विलासप्रवित्तोनात् म०। ३ भूभुजैः क०। ४-मपूपुजत् ल०, ग०। ५ प्रमिता म०।

रूझं त्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिर्यग्मेदाश्च सङ्ख्याता वृतो द्वादशिभागिः ॥ ४४ ॥ एभिर्धमीपदेशार्थं व्यहरद्विपयान् वैसुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्मेदगिरिमस्तके ॥ ४५ ॥ सहस्रमुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चैत्रकृष्णान्तरेवत्यां पूर्वरात्रेऽगमच्छितम् ॥ ४६ ॥ तदाऽऽगत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिशतैर्भक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥

शार्दृलविक्रीडितम्

त्यक्तं येन कुलालचक्रमित्र तन्त्वकं धराचकचित्, श्रीक्चासौ घटदासिकेत परमश्रीधर्मचकेप्सया । युष्मान्मक्तिभरानतान्स दुरितारातरवध्वंसकृत्, पायाद्भव्यजनानरों जिनपतिः संसारभीरून् सदा ॥ ४८ ॥

वसन्ततिलकाष्ट्रच म्

श्चनृट्भयादिगुरुकर्मकृतोरुदोपा-

नप्टादशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिम्।

यो लब्धवांस्त्रिभुवनेकगुरुर्गराया-

नप्टादशो द्विततु शीघ्रमरः शिवं वः ॥ ४९ ॥

शाद्बेलविकीडितम्

प्रान्योऽभृज्ञृपतिर्महान् धनपतिः पश्चाद्वतानां पतिः, स्वर्गाग्रे विरुस् जयन्तजपतिः ग्रोचत्सुखानां पतिः ।

षट्ग्वण्डाधिपतिश्चतुर्दशल्सद्गणेनिधीनां पतिः,

त्रैलांक्याधिपतिः पुनान्वरपतिः सन् स् श्रितान् वश्चिरम् ॥५०॥ अथास्मिन्नेव र्तार्थेऽभून्सुभौमो नाम चक्रभृत् । <sup>ब</sup>तृर्ताये जन्मन्यवैव भरतेऽसौ भुवः पतिः ॥ ५९ ॥ ४

अरताथने धर्मीपदेश देनेके लिए अनेक देशीमें बिहार किया। जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब उन्होंने सम्मेदाचलकी शिष्वरपर एकहजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्थाके दिन रेवती नक्षत्रमें राजिक पूर्वभागमें मोच प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ उसी समय इन्द्रोने आकर निर्याणकल्याणककी पूजा की। भक्तिपूर्वक सेकड़ों स्तुतियोंके द्वारा उनकी स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये॥ ४७॥

जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्मचकको प्राप्त करनेकी इच्छापे पृथिवीमण्डलको सिश्चित करनेवाला अपना सुदर्शनचक छुम्भकारक चकके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको घटदासी (पतहारिन) के समान त्याग दिया। तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाल हैं एसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्तिके भारसे नम्रीभूत एवं संसारमें भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥४=॥ सुधा, तृपा, भय श्रादि बड़े-बड़े कर्मोंके द्वारा किये हुए खुधा तृपा आदि श्रठारहों दोपोंको उनके निमित्त कारणोंके साथ नष्टकर जिन्होंने विद्युद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारहवें तीर्थकर श्ररनाथ तुम लोगोंको शीघ ही मोक्ष प्रदान करें ॥ ४६ ॥ जो पहले धनपति नामके बड़े राजा हुए, फिर व्रतोंके स्वामी सुनिराज हुए, तदनुन्तर स्वर्गके श्रमभागमें सुशाभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी श्रहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी होकर चौदह रक्षों और नौ निधियोंके अधिपति—चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तीनों लोकोंके स्वामी श्रराथ तीर्थकर हुए वे श्रतिशय श्रेष्ठ श्रठारहवें नीर्थकर अपने श्राश्रित रहनेवाले तुम सबको चिरकालतक पवित्र करते रहें ॥ ५०॥

ऋयानन्तर-इन्हीं ऋरनाथ भगवान्के तीर्थमं सुभौम नामका चकवर्ती हुआ था। वह तीसरं

१ वृत्तो ल०। २ मधु। ३. तृतीय ल०।

भूपालो नाम संप्रामे बिलिनिविजिगीषुभिः। "प्राप्ताभिमानमङ्गः सन् भृष्टशं निविश्व संस्तेः॥ ५२॥ दीक्षां जैनेश्वरीमादात्सं रमूतगुरुसिब्धं । कदाचित्स तपः कुर्विष्ठदानमकरोत्कुधीः ॥ ५२॥ भूयान्मे चक्रवित्त्वमिति मोगानुषञ्जनात्। श्लीरं विषेण वा तेन मनसा द्षितं तपः॥ ५४॥ स तथैवाचरन् घोरं तपः स्वास्यायुषः श्लये। समाधाय महाग्रुक्ते संन्यासेनोद्दपद्यत्त॥ ५५॥ तत्र षोढशावाराशिमानायुः सुलमासत ॥ सः। द्वीपेऽस्मिन् भारते कौशलाल्ये । राष्ट्रे गुणान्विते ॥५६॥ सहस्वबाहुरिक्ष्वाकुः साकेतनगराधिपः। राज्ञी तस्याभविष्ठत्रमत्याल्या हृदयप्रिया॥ ५७॥ । कन्याकुञ्जमहीशस्य "पारताल्यस्य सात्मजा। तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपोऽभवत्॥ ५८॥ तत्र प्रवर्दमानेऽस्मिष्ठदमन्यदुदीयते। सहस्रमुजभूभतुः पितृव्याच्छत्विन्दुतः॥ ५०॥ पारताल्य महीशस्य श्रीमत्यस्तनयः स्वसुः। जमद्गिः सरामान्तः कौमारे मातृमृत्युतः॥ ६०॥ "निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चाद्वितपसि स्थितः। दृद्धप्रहिमहीशस्य विशेण हरिशर्मणा॥ ६१॥ अभूदखण्डतं सल्यमेवं काले प्रयात्यसौ। दृद्धप्रही तपो जैनमप्रहीद् ब्राह्मणोऽपि च॥ ६२॥ सम्यत्वतमन्तेऽभूज्ज्योतिलांके द्विजोत्तमः। दृद्धप्रही च सौधमें सोऽवधिज्ञानचक्षुपा॥ ६३॥ मिध्यात्वाज्ज्योतिषां लोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम् । विज्ञाय जैनसद्धमें तं प्राह्यितुमागमत्॥ ६४॥ दृद्धा तं तत्र मिध्यात्वात्वमेवं कुत्सितोऽभवः। । १० ज्ञद्वप्रदे ग्रुद्धसम्यक्तवाद्वभूयमद्वं गतः॥ ६५॥

जन्ममें इसी भरतत्त्रेत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥ ५१ ॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले विजिगीपु राजाश्रोंके द्वारा हार गया। मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीचा धारण कर ली। उस दुईद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो। उसने यह सब निदान भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था। इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयमे ऐसा द्वित बना लिया जैसा कि कोई विषसे दूधको दूषित बना लेता।है।। ५२-५४।। वह उसी तरह घोर तपश्चरण करना रहा । त्रायुके अन्तमं चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिसमे महाद्युक स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।। ५५ ।। वहाँ सालह सागर प्रमाण आयुकां धारण करनेवाला वह देव सुखसे निवास करने लगा। इधर इसी जम्बुद्धीपके भरतक्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सिंहत एक कोशल नामका देश हैं। उसके श्रयोध्या नगरमें इत्त्वाकुवंशी राजा सहस्रवाह राज्य करता था। हृद्यका प्रिय लगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुळ देशक राजा पारतकी पुत्री थी। उत्तम पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुत्रा।। ५६-५८।। जो दिन प्रतिदिन बढ्ने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा श्रीर कही जाती है जो इस प्रकार है-राजा सहस्रवाहके काका शतबिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्त्रीकं जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारतकी बहिन थी। छुमार अवस्थामें ही जमद्गिकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया श्रीर पद्धाग्नि तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा श्रीर है। एक हृद्धमाही नामका राजा था । उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ ऋखण्ड मित्रता थी । इस प्रकार उन दोनोंका समय बीतता रहा। किसी एक दिन टढ़्याही राजाने जैन तप धारण कर लिया और हरिशर्मा ब्राह्मणने भी तापसके बत ले लिये। हरिशर्मा ब्राह्मण ब्रायुके अन्तमें मरकर ज्योतिलेकिमें उत्पन्न हुआ--अ्योतिषी देव हुआ और टढ़माही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशर्मा बाह्मण मिध्यात्वके कारण ज्योतिप लोकमें उत्पन्न हुआ है श्रतः वह उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया ॥ ५६-६४ ॥ हरिशर्माके जीवको देख-कर दृढ़प्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निन्यपर्यायमें उत्पन्न हुए हो स्रोर

१. प्राप्तोऽ-तः । २ स भूत-तः । ३ सुधी तः । ४ सुखमाप सः खः । ५ कौशल्याख्ये कः, घः । ६ कान्यकुः तः । ७ परताख्यस्य कः, घः । ६ निर्वेदात्तापसो मः, तः । ६ द्योतिषां कः, घः, द्योतिषे तः । १० उत्कृष्ट्युद्ध तः ।

तस्मादुपेहि मोक्सस्य मार्गमित्यववीत्ततः । तापसानां तपः कस्मादग्रुद्धमिति संशयात् ॥ ६६ ॥ अन्वयुक्क स तं सोऽपि दर्शयाम्येहि भूतल्यम् । इत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकद्वन्द्वतागतौ ॥ ६० ॥ जमदिममुनेदीं ध मश्चाश्रयमुपाश्रितौ । काञ्चित् कालकलां स्थित्वा सद्दिष्टः सुरकीचकः ॥ ६८ ॥ समभाषत मायाज्ञो ज्योतिष्कामरकीचकीम् । एतद्वनान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यष्टं प्रिये ॥ ६९ ॥ प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्यसौ चाहागमं तव । न श्रद्धधामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥ ७० ॥ इत्यतः सोऽव्यवीद् बृहि पातकेषु किमिच्छिसि । पञ्चसु त्वमहं तस्मिन् दास्यामि तदिति स्फुटम् ॥ ७९ ॥ साप्याह तेषु मे वाल्छा किसिश्वन्तैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गति नैप्याम्यदं यदि ॥ ७२ ॥ इतीमं शपथं गन्तुं मुञ्चामि त्वां प्रियेति "ताम् । तच्छू त्वा कीचकः प्राह मुक्त्वैनं किञ्चिदीप्सितम् ॥७३॥ बृह्यन्यमिति तद्द्वन्दियंवादं स तापसः । श्रुत्वा कोधेन सन्तसो विघूणितविलोचनः ॥ ७४ ॥ इस्ताम्यां हन्तुमु कोयांद् गृहीत्वा निश्चलं हिजौ । मद्दुद्धरतपः प्राप्य भाविलोकोऽनभीप्सितः ॥७५॥ युवाभ्यां केन तद्वाच्यमि त्याहातः खगोऽव्रवीत् । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥ प्रदातज्ञनतक्रेण पयोऽल्पेन न कि क्षतिम् । श्र्णुने दुर्गतेहेतुं चिरं चोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥ कोमारव्रह्मचारित्वं तव सन्तिनिविच्छिदे । सन्तानघातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्विना ॥ ७८ ॥ अपुत्रस्य गतिर्गन्तिनित्वापपं कि न त्वया श्रुतम् । कृतोऽविचारयन्ने वे क्षिद्यासि जङधीरिति ॥ ७८ ॥ अपुत्रस्य गतिर्गन्तिनीत्यापं कि न त्वया श्रुतम् । कृतोऽविचारयन्ने वे क्षिद्धनासि जङधीरिति ॥ ७८ ॥

मैं सम्यक्त्वके कारण उत्कृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुन्ना हूं।। ६५ ॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दर्शन है उसे धारण करो । जब हृद्याहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ संशय रखकर उसमे पृद्धा कि नापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम पृथिवी तलपर चला में सब दिखाता हूं। इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिड़ा और चिड़ियाका रूप बना लिया।। ६६-६७।। पृथिवीपर आकर वे दोनों ही जमद्ग्नि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाँडी श्रीर मेंछमें रहने लगे। वहाँ कुछ समयतक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यग्हिए चिड़ाका जीव, चिड़ि-याका रूप धारण करनेवाले ज्योतिपी देवमे बोला कि हे प्रिये! मैं इस दूसर वनमें जाकर श्रभी वापिम त्राता हं मैं जब तक त्राता हूँ नबनक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना । इसके उत्तरमें चिडियाने कहा कि मुक्ते तेरा विश्वास नहीं है यदि तू जाता ही है तो सौगन्ध दे जा॥ ६५-७०॥ तय वह चिड़ा कहने लगा कि बोल तू पाँच पापोंमेंसे किसे चाहती है मैं तुमे उसीकी सौगन्ध दे जाऊंगा।। ७१।। उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं है। तु यह सौगन्य दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊँ।। ७२॥ हे प्रिय! यदि तू मुक्ते यह सौगन्ध देगा तो मैं तुमे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ँगी अन्यथा नहीं। चिड़ियाकी बात सुनकर चिड़ाने कहा कि तू यह छोड़कर श्रीर जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगन्ध दूँगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़ियाका वार्नालाप सुनकर वह तापस कोधसे संतप्त हो गया, उसकी आँखें धुमने लगी, उसने करता वश दोनों पिचयोंको मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं किया ? यह कहा जाय । तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप कोध न करें इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है।। ७३-७६।। क्या थोड़ी सी जामिनकी छाँचसे द्रध नष्ट नहीं हो जाता ? यद्यपि श्राप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है ? सो सनिये।। ७७ ॥ त्राप जो कुमार कालसे ही ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे हैं वह संतानका नाश करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती है १॥ ७८॥ श्ररे 'पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती' यह आप्याक्य-वेदवाक्य क्या श्रापने नहीं सुना ? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्रोश

१ द्वन्द्वमागतौ तः । २ दीर्घश्मश्राश्रा-कः, खः, घः । दीर्घ स्मृत्वाश्रय खः । ३ तम् मः, तः । ४-मुत्कोपाद् तः । ५-मित्यहोतः खगोऽ-तः । ६ (श्रातञ्चनतकेण श्रमृततकेण दुग्धस्य दिधकरणहेतुभूत-तकण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी )

धुत्वा तद्वचनं मन्दिमिति निश्चित्य तत्त्रथा । वधूजनेषु सकानाममज्ञानतपसः क्षितिः ॥ ८० ॥

ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजद्वयम् । वश्चितोऽगात्कुधीस्ताभ्यां कन्या कुठजाधिएं प्रति ॥ ८१ ॥

स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यश्राघोषयश्विव । दृष्ट्वा पारतभूपालमात्ममातुलमञ्जपः ॥ ८२ ॥

जाकारेणैव कन्यार्थागमनं स्र निवेदयन् । आसनद्वयमालोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥

निजागमनवृत्तान्तं महीपतिमजीगमत् । तदाकर्ण्यं नृषः खेदाद्धिग्धिगज्ञानमित्यमुम् ॥ ८४ ॥

कन्याञ्चातं ममास्त्यत्र या त्वामिच्छति साउस्तु ते । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥

अर्द्धदम्धश्चां मत्वा तपोदम्धश्चरितम् । जुगुप्सयाऽपलायन्त काश्चित्काश्चित्वयाहिताः ॥ ८६ ॥

श्रीष्ठया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम् । तस्यैवालोक्य मुढात्मा पांसुक्रीडापरायणाम् ॥८७॥

कदलीफलमादश्यं प्राह मामिच्छतीति ताम् । वाञ्छामीत्यश्चवस्ता च मामियं वाञ्चतीति ताम् ३ ॥८८॥

श्रेणुक्रीत्यभिष्यं तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धमं इत्येपा तदा प्रसृति वागभूत् ॥ ॥ ९० ॥

श्रेणुक्रीत्यभिष्यं तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिर्धमं इत्येपा तदा प्रसृति वागभूत् ॥ ॥ ९० ॥

श्रेणुक्रीत्यभिष्यं तस्या विधाय स्वीचकार सः । ष्रवृत्तिर्धमं इत्येपा तदा प्रसृति वागभूत् ॥ ॥ ९० ॥

इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ अचन्दादित्यसमित्वपौ । कामाथौं वा जनाभीष्टौ युक्ती वा नयविक्रमौ ॥ ९२ ॥

प्रयात्येवं तथोः काले मुनिरन्येषुरागतः । अरिक्षयोऽप्रजां गेहं रेणुक्यास्तिहरक्षया ॥ ९३ ॥

उठा रहे हैं ?॥ ७६ ॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सी ठीक ही है क्योंकि स्वीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मनुष्योंके अज्ञान नपकी यही भूमिका है।। दा 'ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं ऐसा समक्तकर उसने दोनों पक्षियोंको छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठमाया हुआ दुर्वृद्धि तापस कन्याकुटज नगरके राजा पारतकी त्रोर चला। वह माना इस वातकी योगणा ही करता जाता था कि त्राज्ञान-पूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने मामा पारनको देखकर उस निर्लजने अपने आकार मात्रते ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ। राजा पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो अामन रक्त एक रागरहित और दूसरा रागसिहत। दोनों आसनोंको देखकर वह रागसहित आसन पर बैठ गया ॥ =१-==३॥ उसने अपने आनेका वृत्तान्त राजाके लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत वड़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिकार हो. धिकार हो ॥ ८४ ॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जो तुके चाहेगी वह तेरी हो जायगी। राजाके ऐसा कहनेपर जमदिम कन्यात्रोंके पाम गया। उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमदिशको अधजला मुद्री मानकर ग्लानिसे भाग गई श्रीर कितनी ही भयसे पीड़ित होकर चली गई।। ८५-८६।। लजासे पीड़िन हुआ वह मूर्व तापस उन सव कन्यात्र्योंको छोड़कर धलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया त्र्यौर केलाका फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुमे चाहती है ? लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ । तापसने जाकर राजासे कहा कि यह लड़की मुक्ते चाहती है। इस प्रकार वह लड़कीको लेकर बनकी ओर चला गया। पद-पद पर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूर्ख था।। ८७-८१।। जमदिमने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समयसे ऐसी प्रवृत्ति-स्त्रियोंके साथ तपश्चरण करना ही धर्म है यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥ ६० ॥ जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्तम होते हैं अथवा किसी मुनिराजके तपके बाह्यतप और आभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमद्ग्रिके इन्द्र और इवेतराम नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम श्रीर श्रर्थ ही हों श्रथवा मिले हुए नय और पराकम ही हों।। ६१-६२।। इस प्रकार उन दोनोंका

१ कन्यकुन्जा-लः । २ सिन्नवेदयन् कः ,लः ,मः । ३ तम् लः । ४ तृष्यावेद्य लः । ५ रेग्नुकात्यभि-लः । ६ बीधी अदा विशेषस्य मेदो वा तपसः पते लः । ७ इन्द्रादित्य लः । = प्रत्यात्येवं लः । ६-रायशी लः ।

१९ व्याप्यापेषारेण मुनि मर्ग्यचितिता । पूज्य ! महानकाले मे दर्त कि भवता धनम् ॥ ९४ ॥ घदेत्याह ततस्तेन मया दर्त न किञ्चन । इदानी दीयते भद्रे त्रिजगत्स्विप दुर्लभम् ॥ ९५ ॥ गृहाण येन प्राप्तोपि त्यं मुखानां परम्पराम् । सम्यक्तं व्रतसंतुक्तं शीलमालासमुज्यकम् ॥ ९६ ॥ इत्युक्त्वा कालल्र्डभ्येव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गृहीतमित्याक्यन्युनीशश्चातितृष्टवान् ॥९७ ॥ कामभेन्विभयां विद्यामीप्तितार्थप्रदायिनीम् । तस्यै विश्राणयाञ्चके समन्त्रं परश्चं च सः ॥ ९८ ॥ अथान्यदा ययौ सार्वं कृतविरेण तित्पता । तपोवनं सनाभित्वाद् भुक्त्वा गन्तव्यमित्यमुम् ॥ ९९ ॥ सहस्रवाहुं सम्भाष्य जमद्विरभोजयत् । महाराजकुलेऽप्येषा सामग्री नास्ति मोजने ॥ १०० ॥ तपोवनिविष्यानामगता भवतां कृतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीद्रेणुकीं विषयः ॥ १०१ ॥ कृतवीरोऽधवीत्साऽपि तद्विद्यालम्भनादिकम् । सोऽपि मोहोदयाविष्यस्तां घेनुमकृतक्तकः ॥ १०२ ॥ होमघेनुतियं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैया न युक्तेति तदुक्त्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥ परार्द्वं यद्धनं लोके तथोग्यं पृथिवीभुजाम् । न घेनुरोदशी भोग्या कन्दमूलफलाशिभिः ॥ १०४ ॥ इत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४अवस्थितं पुरस्तात्तं जमद्वां महीपितः ॥ १०४ ॥ इत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४अवस्थितं पुरस्तात्तं जमद्वां महीपितः ॥ १०५ ॥ इत्या स्वमार्गमुलकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥ १०७ ॥ अथ पुत्रौ वनारपुष्यकन्दमूलफलादिकम् । आदायालोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति विस्मयात् ॥ १०७ ॥

काल मुखसे बीत रहा था। एक दिन ऋरिञ्जय नामके मुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी इच्छासे उसके घर आये ॥ ६३ ॥ रेणुकीने विनयपूर्वक मुनिके दर्शन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा पाकर उसने मुनिसे पूछा कि हं पूज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था ? ॥ ६४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। है भद्रे ! अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुर्लभ है। तू उसे ग्रहण कर । उस धनके द्वारा तू मुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी। यह कहकर उन्होंने ब्रतसे संबुक्त तथा शीलकी माला उज्ज्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया और काललब्धिक समान उनके वचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा कि मैंने आपका दिया सम्यग्दर्शन रूपी धन ग्रहण किया। मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने मनोवांछित पदार्थ देनेवाली कामधेन नामकी विद्या श्रीर मन्त्र सहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान किया ।। ६५-६८ ।। किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्र-बाहु उस तपीवनमें श्राया । भाई होनेके कारण जमद्भिने सहस्रबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिये। यह कह जमदमिने उसे भोजन कराया। कृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहिन रेणुकीसे पूछा कि भोजनमें ऐसी सामग्री तो राजात्र्योंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप लोगोंके लिए यह साममी कैसे प्राप्त होती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामधेनु विद्या माँगी। रेणुकीने कहा कि हे तात! यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदिप्रकी होम-धेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है। रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया। वह क्रोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ट धन होता है वह राजात्र्योंके योग्य होता है। कन्द मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेन भोगने योग्य नहीं हो सक्ती ॥ ६६-१०४॥ ऐसा कह कर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके लिए उसके सामने खड़े हो गये। क्रमार्गगामी राजा कृतवीर जमद्ग्रिको मारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघकर नगरकी और चला गया। इधर कृशोद्री रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी। तदनन्तर उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लौटे तो यह सब देख आधर्यसे पूछने लगे कि यह क्या है ? ।। १०५-१०६ ।। सब बातको ठीक-ठीक समम कर उन्हें कोध आ गया। स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको

१ यष्ट्रा क०, घ०। २ रेशुकाम् ल०, क०, घ०। ३ इत्युक्त्वा म०, स०। ४ श्रक्कित्यतं ल०। ५ परोन्मुखः क०, घ०। ६ रेशुकां स०।

'पृष्ट्वा विज्ञाय तत्सर्व सकोषौ सोकिनर्भराम् । निर्वाप्य युक्तिमद्वाग्मिस्तौ नैस्गिकिविक्रमौ ॥ १०८ ॥ ध्वजीकृतिनिञ्चातोप्रपरस्य यमसिक्रभौ । गोम्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥ भूयते तरायैवास्तां कः सहेत पितुर्वभम् । इत्युक्त्वानुगतारोपिक्विम्मुनिकुमारकौ ॥ ११० ॥ तद्वतं मार्गमन्वेत्य साकेतनगरान्तिकम् । सम्प्राप्य कृतसंमामौ कृतवीरेण भूपितम् ॥ १११ ॥ सहस्रवाहुमाहत्य सायाह्वेऽविक्षतां पुरम् । हालाहलोपमान्याग्रु उघोराहःस्कृतितान्यस्म ॥ ११२ ॥ फलन्त्यकार्यचर्याणां दुःसहां दुःखसन्तितम् । सहस्रवाहुसन्तानिःशेषीकरणोत्सुकम् ॥ ११३ ॥ ज्ञात्वा परशुरामीयमभिन्नायं महीपतिः । भूपालचरदेवेन निदानविषदूपितात् ॥ ११४ ॥ समुद्रतेन तपसो महाग्रुकेऽत्र जन्मिना । राज्ञीं सगर्मा चित्रमती तां शाण्डिल्यतपसः ॥ ११५ ॥ तद्ममनः समादाय गत्वा विज्ञातचर्यया । स सुबन्ध्वाख्यनिर्मन्धमुनेरावेद्यवृत्तकम् ॥ ११६ ॥ तत्समीपे निधायार्य महे मे नास्ति कश्चन । "तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याग्येषाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥ देवीति गतवांस्तस्मात्तदैवासृत सा सुतम् । तदानीमेव तं तत्र भविष्यद्वरताधिपः ॥ ११८ ॥ दिनानि कानिविक्रीत्वा महोमाश्चिष्य जातवान् । बालकोऽयं कथम्मावी भद्वारक, ग्रुभाग्रुमम् ॥१२०॥ अनुगृह्वास्य वक्तव्यमिति देव्योदितो मुनिः । एप चक्री भवेदम्य वत्सरे षोडशे मुवम् ॥ १२९ ॥ साग्निजुह्वीगतस्थूल कलासवृत्तमध्यगान् । "उत्ताप्तानुपानुपादाय भक्षविष्यति वालकः ॥ १२२ ॥ साग्निजुह्वीगतस्थूल कलासवृत्तमध्यगान् । "उत्ताप्तानुपादाय भक्षविष्यति वालकः ॥ १२२ ॥

युक्तिपूर्ण वचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीच्ण फरशाकां ध्वजा बनानेवाल, यमतुरुय दोनों भाइयोंने परस्पर कहा कि गायके ब्रहणमें यदि मरण भी हा जाय तो वह पुण्यका कारण है ऐसा शास्त्रोंमें सुना जाता है ऋथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सह लेगा 🤊 ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े। स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये।। १०७-११०॥ राजा सहस्र-बाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये। वहाँ कृतवीरके साथ संप्रामकर उन्होंने राजा सहस्रवाहुको मार डाला श्रीर सायंकालके समय नगर-में प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जो अकार्यमें प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हलाहल विषके समान मयंकर पापोंके परिपाक श्रासहा दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं। इधर रानी चित्रमतीके बढ़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्त्रबाहु-की समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्पुक हैं और रानी चित्रमती, निदानरूपी विषसे दृषित तपके कारण महाशुक्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है अर्थात उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है। ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चन्ना त्यों ही वह बहिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा और सुबन्धु नामक निर्मन्थ मुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये। हि आर्य ! मेरे मठमें कोई नहीं हैं इसलिए मैं वहाँ जाकर वापिस आऊंगा। जब तक मैं वापिस आऊं तब तक यह देवी यहाँ रहेगी? यह कहकर वह चित्रमती-को सुबन्धु मुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया ॥ १११-११७॥

इथर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया। यह वालक भरतत्तेत्रका भावी चक्रवर्ती है यह विचारकर वन-देवतात्रोंने उसे शीघ्र ही उठा लिया। इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं ऐसा यह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा।। ११५-११६।। जब कुळ दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन रानीने मुनिसे पूछा कि हे स्वामिन ! यह बालक पृथिवीका आहलेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिये। इस प्रकार रानीके कहने पर मुनि कहने लों कि हे अम्ब ! यह बालक सोलहवें वर्षमें अवश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती हांनेका यह चिह्न होगा कि यह वालक अग्निसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कढ़ाईके घीके मध्यमें

१ ह्या ला । २ पुरीम् ला । ३ घोराहः एफूर्जितान्यलम् ला । ४ चित्रमतिम् ला । ५ 'तत्र गला समागिमन्याम्येषा त्वत्र तिष्ठतु' ला । ६ स्थाल ला । ७ उष्णान् पूपान् समादाय, का, गा । उष्णान-पूपानादाय ला । उष्णान् पूपानुपादाय ला , म ।

अभिज्ञानिमिदं भावि चिकित्वस्थास्य निश्चितम् । तस्मान्मा स्म भयं यासीरिति तामिति दुःस्विताम् १२३ सुबन्ध्वाख्यो खृशं स्वास्थ्यमनैर्पात्करुणात्मकः । ततस्तद्मजोऽभेत्य तो नीत्वा १गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥ समुद्भूतोऽयमाश्चित्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्रीत्या चके नाम कृतोत्सवः ॥ १२५ ॥ तत्र आखाणि सर्वाणि सप्रयोगाणि सन्ततम् । सोपदेशं समस्यस्यन् वर्द्धते स्म स गोपितः ॥ १२६ ॥ अय तो रेणुकीपुत्रौ प्रवृद्धोप्तपाकमौ । त्रिः समकृत्वो निर्मूलमापाव १शित्रयान्वयम् ॥ १२७ ॥ स्वहस्ताखिलभूपाकिशिरांसि स्थापनेच्लया । शिलास्तम्भेषु सङ्गृद्ध वद्धतेरौ गुरोर्वधात् ॥ १२८ ॥ सार्वमौमीं श्रियं सम्यक् सम्भूयानुवभूवतुः । निमित्तकुशाले नामा कदावित्स निमित्तवित् ॥ १२९ ॥ भवतः शशुरूत्वतः प्रयक्षोऽत्र विधीयताम् । कः प्रत्ययोऽस्य चेहच्यि ३विध्वस्ताखिलभूभुजाम् ॥१३०॥ स्त्या यस्याशनं भूत्वा परिणंस्यत्यसौ रिपुः । इतीन्द्ररामं राजानं परश्वीशमबृद्धध्य ॥ १३१ ॥ सुत्वा वयावसैमित्तिकोक्तं चेतिस धारयन् । कृत्वा परद्युरामोऽपि दानशालां सुभोजनाम् ॥ १३२ ॥ तत्परीक्षाधमायान्तु येऽत्र विश्वणनाधिनः । इत्यावोपयित स्मैतत् श्रुत्वा तेऽपि समागमन् ॥ १३३ ॥ तेषां पात्रस्यतहन्तान् सम्भददर्थं परीक्षितुम् । तान् भोजयित भूपाले प्रत्यहं स्वनियोगिनिः ॥ १३७ ॥ पितुर्मरणवृत्तान्तं स्वमानुरवबुद्धवान् । स्वचक्रेशित्वसम्प्राहिकालामानं च तत्वतः ॥ १३५ ॥ धृसिद्धमुनिनिदिष्यसंष्ट्रतात्मस्वरूपकः । परिव्राजक्षवेषण स्वरहस्याभवेदिना ॥ १३६ ॥ राजपुत्रसमृहेन सुभौमोऽध्यागमत्पुरम् । सभाग्यांक्षोदयन्येव काले कल्याणकृद्धिः ॥ १३७ ॥

स्थित गरम गरम पुत्रोंको निकालकर खा लेगा। इसलिए त् किसी प्रकारका भय मत कर। इस-प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु सुनिने दुःग्विनी रानी चित्रमतीको ऋत्यन्त सुखी किया।

तदनन्तर वड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया। यह बालक पृथिवीको ब्रूकर उत्पन्न हुन्ना था इसलियं शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ उसका सुभौम नाम रक्खा ।। १२०-१२५ ।। वहाँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करना हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६ ॥ इधर जिनका उप पराक्रम वढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दोनों पुत्रोंने इक्कीस बार अत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया ॥ १२७॥ पिताके मारे जानेमे जिन्होंने वैर बाँघ लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने हाथसे मारे हुए समस्त राजात्र्योंके शिरोंका एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोंमें संगृहीतकर रक्खा था ।। १२८ ।। इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त पृथिवीकी राज्यलदमीका श्रच्छी तरह उपभोग करते थे। किसी एक दिन निमित्तकुशल नामकं निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे कहा कि आपका रात्र उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिय । इसका विश्वास कैसे हो ? यदि **श्राप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं । मारे हुए राजाओं के जो दांत आपने इकट्टे किये हैं वे** जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा।। १२६-१३१।। निमित्त-क्वानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली दानशाला खुलवाई ।। १३२ ।। साथमें यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलापी यहाँ आवें उन्हें पात्रमें रक्खे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे। इस प्रकार शञ्जकी परीक्षाके लिए वह प्रतिदिन अपने नियोगियों—नौकरोंके द्वारा अनेक पुरुषोंको भाजन कराने लगा ॥ १३३-१३४॥ इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्र-पतीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, श्रातिशय निमित्तज्ञानी सुवन्धु सुनिके कहे अनुसार उसे अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः वह परित्राजकका वेप रखकर अपने रहस्यको समभ्रानेवाले राजपुत्रोंके समृहके साथ अयोष्या नगरकी आर चल पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि कल्याणकारी देव भाग्यशाली पुरुषोंको समय पर प्रेरणा दे ही देता है।। १३५-१३७।। उस

१ गेहमात्मनः म०, स०। २ स्तियान्वहम् स०। १ त्वद्ध्वस्ताखिस-ख०, ग०। त्वद्धताखिस-स०। ४ भोजनार्थिनः । ५ सुबन्धुमूनि ग०।

तदा साकेतवास्तव्यदेवताकन्दर्न महत् । महीकम्पो दिवा ताराद्दव्यादिरभवत्ये ॥ १३८ ॥

"तयागत्य कुमारोऽसौ शालां भोक्तुमुपागतः । "तमाह्य निवेश्योश्वरासने हतम्भुजाम् ॥ १३९ ॥

नियुक्ता दर्शयन्ति सम दन्तांस्तस्यानुभावतः । " कलभावं तदासंस्ते तद्दष्ट्वा परिचारिणः ॥ १४० ॥

व्यजिक्तपष्ट्रपं सोऽपि स एत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद् भृत्यांस्तेऽपि तं प्राप्य निष्टुराः ॥१४१॥

शाह्रतोऽसि महीशेन त्वमेद्वाकित्युदाहरन् । नाहं यूयमिवास्यादां जीविकां तत्तदन्तिकीम् ॥ १४२ ॥

किमित्येष्यामि यातेति तर्जितास्तव्यभावतः । भटा भयज्वरप्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम् ॥ १४२ ॥

शुत्वा परश्चरामस्तत्कुद्ध्वा सबद्धसाधनः । "समागतस्तदालोक्य सुभीमोऽभिमुलं ययौ ॥ १४४ ॥

वत्वं परश्चरामः स्वं तेन योद्धुं "सहादिशत् । जन्मप्रभृति तत्पाता भरतव्यन्तराधिपः ॥ १४५ ॥

रिक्षत्वाऽस्थारकुमारं तं तस्मात्तस्याप्रतो बलम् । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमचोदयत् ॥ १४६ ॥

सहस्तेव सुभीमस्याप्यभवद् गन्धवारणः । चर्कं च सिद्धां दिव्यं सार्वभीमत्वसाधनम् ॥ १४० ॥

सहस्रदेवतारक्ष्यं किन्न स्यात् सम्मुलं विधौ । वारणेन्द्रं समारुद्धा पूर्वाद्रिमित्व भास्करः ॥ १४८ ॥

सहस्रारं करे कृत्वा कुमारुश्वक्रमावभी । तं रष्ट्रा रुष्टवान् हन्तुं जामदग्न्योऽम्युपागमत् ॥ १४९ ॥

चक्रेण तं कुमारोऽपि क्रोकान्तरमजीगमत् । अकरोष्टान्यसैन्यस्य तदैवाभयघोषणाम् ॥ १५० ॥

अरेशतीर्थसन्ताककाके द्विशतकोटियु । स द्वान्निशत्यु जातेऽभूत्सुभौमो वत्सरेव्वयम् ॥ १५९ ॥

समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, पृथिवी काँप उठी और दिनमें तारे आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामें पहुँचे तो वहांके कर्मचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च श्रासनपर बैठाया श्रीर मारे हुए राजाश्रोंके संचित दाँत दिखलाये परन्तु सुभौमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोंके भातरूपी हो गये। यह सब देखकर वहांके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी। राजाने भी 'उसे पकड़कर लाया जावे' यह कहकर मजबूत नौकरोंको भेजा। अत्यन्त कर प्रकृतिवाले भृत्योंने सुभौमक पास जाकर कहा कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौमने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगोंक समान इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ ? तुम लोग जाओं? ऐसा कहकर उसने उनकी तर्जना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे प्रस्त हो। गये और सब यथास्थान चले गये ॥ १३६-१४३ ॥ यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह युद्धके मद साधन तैयार कर आ गया । उसे आया देख सुभौम भी उसके सामने गया ।। १४४ ।। परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी। परन्तु भरतत्तेत्रके अधिपति जिस ब्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर सुभौमकुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की श्रातः परश्रामकी सेना उसके सामने नहीं ठहर सर्का। यह देखकर परशुरामने सुभोमकी आर स्वयं ऋपना हाथी बढ़ाया परन्तु उसी समय सुभौमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्ता हाथी प्रकट हो गया। यही नहीं, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते हैं श्रीर जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चकरत भी पास ही प्रकट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ? जिस प्रकार पूर्वाचल पर सूर्य आहृद् होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आहृद् होकर सुभौमकुमार निकला। यह हजार आरे-वाले चकरतको हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देखकर परशराम बहत ही कुपित हुआ श्रीर सुभीमको मारनेके लिए सामने आया ॥ १४५-१४६ ॥ सुभीम कुमारने भी चक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया-मार डाला तथा वाकी बची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय-घोषणा कर दी ॥ १५०॥

श्री अरनाथ तीर्थंकरके बाद दो सौ करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवर्ती

१ तदागत्य भ०, त०। २ समाहूय क०, घ०। ३ शालिभोजनम् । ४ समागतं तदालीक्य म०। समागमं तदालीक्य त०। ५ परशुरामस्तत्तेन त०। ६ समादिशत् ल०, ग०, म०। ७ पूर्वेन्द्र इव त०। द शोषराम् क०, स०, ग०।

अभिभूताखिकारातिरच्दमश्चक्रवर्तिषु । समा पिटसह्कायुरच्दाविश्वतिचापमः ॥ १५२ ॥
जातरूपच्छिवः श्रीमानिक्ष्वाकुकुकेसरी । विराजमानो विस्पष्टचक्रादिश्चभळक्षणैः ॥ १५३ ॥
ततो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवामवन् । पट्खण्डस्याधिपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रश्त्त् ॥ १५४ ॥
चक्रवितित्वसम्प्राप्यान् भोगान् दश्वविधांश्चिरम् । अन्वभृदिव देवेन्द्रो दिवि दिश्याननारतम् ॥ १५५ ॥
अन्येषुः सूपकारोऽस्य नामाऽस्तरसायनः । "रसायनाह्निकामस्मै मुदाऽदादिष्ठकां हितः ॥ १५६ ॥
सक्षामश्रुतिमात्रेण तद्गुणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः "कोपाद् सूपतिस्तमदण्डयत् ॥ १५७ ॥
सोऽपि तेनैव दण्डेन म्नियमाणोऽतितिविकर् । वध्यासं नृपमित्यात्तिनदानः पुण्यछेशतः ॥ १५८ ॥
अयोतिलोंकेऽमरो भूत्वा विभक्रज्ञानवीक्षणः । अनुस्मृत्य रूपा वैरं जिचांसुः स महीपतिम् ॥ १५९ ॥
जिह्नाकोलुपमालक्ष्य सन्धत्य विणगाकृतिम् । सुस्वादुफ्कदानेन प्रत्यहं तमसेवत ॥ १६० ॥
निद्यित विफलानोति कदाचित्तेन भाषितः । आनेतव्यानि तान्येव गत्वेत्याख्यकृपोऽपि तम् ॥ १६१ ॥
आनेतुं तान्यशक्यानि प्राङ्मयाराध्य देवताम् । तद्वनस्वामिनीं दीर्घं लब्धान्येतानि कानिचित् ॥१६२ ॥
आसिकस्तेषु चेदस्ति देवस्य तहनं मया । सह तत्र त्वमायाहि यथेष्टं तानि मक्षय ॥ १६३ ॥
हित प्रलम्भनं तस्य विश्वास्य प्रतिपन्नवान् । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यति विचारणम् ॥ १६४ ॥
पत्रवाज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियलोलुपः । मत्स्यविक्तं विनष्टेति मन्त्रिभवारितोऽप्यसौ ॥ १६५ ॥

उत्पन्न हुन्त्रा था।। १५१।। यह सुभौम समस्त शत्रुत्रोंको नष्ट करनेवाला था और चक्रवर्तियोंमें श्राठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वर्षकी श्रायु थी, श्राहाईस धनुष केंचा शरीर था, सुवर्णके समान उसकी कान्ति थी, वह लद्दमीमान् था, इत्त्वाकु वंशका सिंह था-शिरोमणि था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लच्चणोंसे सुशोभित था॥ १५२-१५३॥ तदनन्तर बाकीके रत्न तथा नौ निधियाँ भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ।। १५४।। जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है उसी प्रकार सुभौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद्में प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक डपभोग करता रहा ।। १५५ ।। सुभौमका एक अमृतरसायन नामका हितैर्पा रसोइया था उसने किसी दिन वड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कट़ी परासी।। १५६।। सुभौमने उस कट्टीके गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्रसे वह कुपित हो गया। इसीके बीच उस रसोइयाके शत्रुने राजाको उल्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवश उसने उस रसोइयाको दण्डित किया। इतना अधिक दिण्डत किया कि वह रसोइया उस दृण्डसे म्रियमाण हो गया। उसने अत्यन्त कद्ध होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवस्य माहूँगा। थोड़ेसे पुण्यके कारण वह मरकर ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला देव हुत्रा । पूर्व वैरका स्मरण कर वह क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा।। १५७-१५६।। उसने देखा कि यह राजा जिह्नाका लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेष एव मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा।। १६०।। किसी एक दिन उस देवने कहा कि महाराज! वे फल तो अब समाप्त हो गये। राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आश्रो ॥ १६१ ॥ उत्तरमें देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते। पहले तो मैंने उस वनकी स्वामिनी देवीकी श्राराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे।। १६२।। यदि आपकी उन फलोंमें आसिक है-आप उन्हें अधिक पसन्द करते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ स्वयं चिलये और इच्छानुसार उन फलोंको खाइये।।१६३॥ राजाने उसके मायापूर्ण वचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जिनका पुण्य जीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है।। १६४।। यद्यपि मन्त्रियोंने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़-

१ रसायनाधिकामस्मै म०। रसायनाङ्किकामस्मै ग०। रसायनाभिषामस्मै ख०। २ चोदितस्तस्मात् क•, घ०। ३ भाषिते म०, ख०। ४ भवतः। ५ विश्वस्य ख०। ६ विचारणा ख०।

तदुक्तमित्छक्ष्याज्ञः पोतेनागाहताम्बुधिम् । तदा रकानि तद्गेहात् म्यपेतान्यखिछान्यपि ॥ १६६ ॥ सहस्रयक्षरक्षाणि प्रत्येकं निधिभिः समम् । तद्विदित्वा विणव्यैरी नीत्वा मध्येऽम्बुधि १द्विषम् ॥ १६७ ॥ स्वप्राग्जन्माकृति तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वेषः । उक्त्वा वैरानुबन्धं च क्रूरश्चित्रवधं व्यधात् ॥ १६८ ॥ सुमौमोऽपि विपद्यान्ते रौद्रध्यानपरायणः । शाश्री गति समापको दौर्मत्याक्षिक जायते ॥ १६९ ॥ छोभात्सहस्त्रबहुश्च प्राप तिर्यगाति सतुक् । जमदिशस्त्रतौ हिसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥ तत एव त्यजन्त्येतौ रागद्वेषौ मनीविणः । तत्यागादामुवन्त्यावकाष्ट्यन्ति च परं पदम् ॥ १७१ ॥

## वसन्ततिलका

एकोऽपि सिंहसद्याः सक्छावनीयो हत्वा पितुर्वधकु<sup>२</sup>तौ जमद्ग्निस्नू । कीर्त्या स्वया धविकताऽखिलदिक् सुभौम--श्रकी सुदुर्नयव<sup>3</sup>शास्त्रकेऽष्टमोऽभूत् ॥ १७२ ॥ भूपालभूपतिरसद्यातपोविधायी

शुक्केऽभवन्महति षोडशसागरायुः ।

च्युत्वा ततः सकलचक्रधरः सुभीमो

रामान्तकृत्ररकनायकतां जगाम ॥ १७३ ॥

मन्दिषेणो बलः पुण्डरीकोऽर्द्धभरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृर्तायेऽत्र भवान्तरे ॥ १७४ ॥ सुकेत्वाश्रयशाल्येन तपः कृत्वायुपोऽवधौ । भाग्ये कल्पं समुख्य ततः प्रच्युत्य चिक्रणः ॥ १७५ ॥ पश्चात्वद्व्यकोव्यव्दातीतौ नत्रीव भारते । राज्ञश्वकपुराधीशादिक्ष्वाकोर्वरसेनतः ॥ १७६ ॥

कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूर्खने एक न मानी। यह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्रमें जा घुसा। उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक हजार यक्त रक्ता करते थे एसे समस्त रत निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये। यह जानकर वैश्यका वेप रखनेवाला शत्रु भूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके वीचमें ले गया ॥ १६५-१६७ ॥ वहाँ ले जाकर उस दुष्टने पहले जन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कह कर पूर्वबद्ध वैरके संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ ॥ सुभीम चक्रवर्ती भी त्र्यन्तिम समय रौद्रध्यानसे मर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुन्ना सो ठीक ही है क्योंकि दुर्वुद्धिसे क्या नहीं होता है ?।। १६६ ।। सहस्रबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तियं ऋ गतिमें गया और हिंसामें तत्पर रहनेवाले जमदिग्त ऋषिके दोनों पुत्र अधोगित-नरकगितमें उत्पन्न हुए।। १७०।। इसीलिए बुद्धिमान् लोग इन राग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही बिद्वान् पुरुष वर्तमानमें परमपद प्राप्त करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे श्रीर श्रागामी कालमें प्राप्त करेंगे ॥ १७१ ॥ देखो, श्राठवाँ चक्रवर्ती सुभौम यद्यपि सिंहके समान एक था-अकेला ही था तथापि वह समस्त पृथिवीका स्वामी हुआ। उसने अपने पिताका वध करनेवाले जमदग्निके दोनों पुत्रोंको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाएँ उज्ज्वल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुत्र्या था ॥१७२॥ सुभौम क्कवर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असहा तप-तपकर महाशुक्र स्वर्गमें सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ। वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेवाला सुभीम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ श्रीर अन्तमें नरकका अधिपति हुआ।। १७३।।

श्रयानन्तर इन्हींके समय निन्दिषेण बलभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं। इनमें से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रयसे शस्य सहित तप कर आयुके अन्तमें पहले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभीम चकवर्तीके बाद छह सो करोड़ वर्ष बीत जाने

१ द्विषः स्तर । २ — वंबकृते कर, घर, । ३ वशो सर।

वैजयस्यां वस्ते देवो छद्गीमत्यामजायत । पुण्डरीकस्तयोरायुः खत्रयार्वेन्त्र्याण्यवत् ॥ १७७ ॥ पड्विंशतितन्त्र्सेषौ धनुषां नियतायुषोः । स्वतपःसञ्चितात्पुण्यात्काले यात्यायुषोः सुखम् ॥ १७८ ॥ अन्यदोपेन्द्रसेनास्यमहीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्य पुण्डरीकाय दर्शवान् ॥ १७९ ॥ अथ दपीं दुराचारः सुकेतुः प्राक्तनो तिपुः । निजोपाजितकर्मानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ भान्त्वा क्रमेण सिद्धत्य ग्रुभं तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुराधीशो वशीकृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥ प्रीप्मार्कमण्डलाभत्वादसोढा परतेजसाम् । तद्विवाहभुतेः क्रुद्धः सन्नद्धारेपसाधनः ॥ १८२ ॥ निज्ञुभ्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्दयः । प्रास्थिताखण्डविकान्तः पुण्डरीकं निघांसुकः ॥१८४ ॥ सद्वावा विद्वावा तेवात्रेपसाधनः ॥ १८४ ॥ सद्वावा विद्वावा तेवातेजसा विरम् । तद्वकाशनिधातेनःधातितासुरयादधः ॥ १८४ ॥ सद्वावाविव चन्द्राकों संयुक्तौ लोकपालकौ । स्वप्रभाकान्तदिक्षकौ पालयित्वा विदं धराम् ॥ १८५ ॥ अविभक्तश्रयौ प्रीति परमां प्रापतुः पृथक् । ज्यासचछुविशेषौ वा रम्यैकविषयेपसणौ ॥ १८६ ॥ स्वयोभवत्रयायातपरस्परसमुद्भवात् । प्रम्णस्तुसेरयाखांशमपि तृसिर्नुपत्वजा ॥ १८० ॥ पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्वा भागांस्तत्रातिसक्तः । वध्वायुर्नारकं घोरं बद्धारम्भपरिग्रहः ॥१८८ ॥ प्रान्ते रीद्वाभिसन्धानाद्वस्थात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां "सृत्वा प्राविश्वरापपपाकवान् ॥ १८९ ॥ प्रान्ते रीद्वाभिसन्धानाद्वस्थात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां "सृत्वा प्राविश्वरापापपाकवान् ॥ १८९ ॥

पर इसी भरत क्त्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इक्त्राकुवंशी राजा वरसेनकी लक्ष्मीमती रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वैजयन्तीसे निन्द्षेण नामका बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छव्वीस धनुष्कृत्रया था. दोनों की श्राय नियत थी श्रीर श्रपने तपसे सिक्कित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी श्रायुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था।। १७४-१७८।। किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ।। १७६ ।। अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा था वह अत्यन्त अहङ्कारी दुराचारी श्रीर पुण्डरीकका शत्रु था। वह अपने द्वारा उपार्जित कर्मोंके श्रतुसार श्रनेक भवोंमें घूमता रहा। अन्तमें उसने कम-क्रमसे कुछ पुण्यका सख्चय किया था उसके अनुरोधसे वह पृथिवीको वश करनेवाला चकपुरका निशुम्भ नामका ऋधिपति हुआ । उसकी आभा मीव्य ऋतुके सूर्यके मण्डलके समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही सहन नहीं करता था। जब उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुश्चों को मारने वाला था, नारिकयों से भी कहीं अधिक निर्देय था, और अखण्ड पराक्रमी था। पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे वह चल पड़ा। जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चकरूपी वज्रके घातसे निष्पाण होकर वह अधोगतिमें गया-नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ।। १८०-१८४।। सूर्य चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए हो लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथिबीका पालन करते रहे ॥ १८५ ॥ वे दोनों ही भाई विना बाँटी हुई लच्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें परम श्रीतिको शाप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग-श्रालग रहनेवाले दो नेत्र ही हों।। १८६ ।। उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावार्थ-उन दोनोंका पारस्परिक प्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं ऋधिक था।।१८७।। पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे श्रीर उनमें श्रत्यन्त श्रासक्तिके कारण नरककी भयंकर श्रायुका बन्ध कर लिया। वह बहुत श्रारम्भ ऋौर परिग्रहका धारक था, अन्तमें रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिध्यात्व रूप भावना भी जागृत हो छठी जिससे मर कर वह पापोद्यसे तमःप्रभा नामक छठवें नरकमें प्रविष्ट हुआ।। १८८-१८।।

१ प्रस्थिताखण्डविकान्तिः म०, ख०। २ वहुविधेनासौ तेनोद्यततेजसा ख०। ३ घातितासुः + ग्रयात् + ग्रय इतिच्छेदः। ४ उपत्वजाम् ख०, म०। ५ क्रीत्वा ख०, म०। कृत्वा क०, घ०।

इस्त्रश्चराद्वियोगेन जातनिर्वेग <sup>व</sup>सारथिः । शिवघोषयति प्राप्य संयमं प्रत्यपद्यतः ॥ १९० ॥ स बाद्याभ्यन्तरं शुद्धं तपः कृत्वा निराकुरुः । मूलोराराणि कर्माणि निर्मृक्यावाप निर्वृतिम् ॥ १९१ ॥

### वसन्ततिलका

जाती तृतीयजनने धरणीशपुत्री पश्चात्सुरी प्रथमकल्पगतावभूताम् । श्रीनन्दिषेणहरूभृत्सुनिशुम्भशत्रुः

षष्ठश्चिखण्डधरणीट्सु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥

इत्यार्षे त्रिषच्छिलक्षणमहापुराणसंप्रहे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतेऽस्तीर्थकरचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि-षेणयलदेव-पुण्डरीकार्ज्ञचक्रवर्तिनिशुम्भनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमासं पञ्चषष्टितनं पर्व ॥ ६५ ॥

#### ----

उसके वियोगसे निन्द्रिण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुन्ना उससे प्रेरित हो उसने शिक्योष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया।। १६०॥ उसने निर्द्धन्द्व होकर बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया और कमोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया।। १६१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्गमें देव हुए, तदनन्तर एक तो निन्द्षण बलभद्र हुन्ना और दूसरा निशुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ। यह तीन खण्डके राजाओं—नारायणोंमें छठवाँ नारायण था।। १६२॥

इस प्रकार ऋषि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यश्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें ऋरनाथ तीर्थेकर चक्रवर्ती, सुभौम चक्रवर्ती, निन्द्रिण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पैसठवाँ पर्व समाप्त हुआ।।



# षट्षष्टितमं पर्व

मोहमहाममहां यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम् । करीन्द्रं वा हरिः सोऽषं मिष्ठः शल्यहरोऽस्तु नः ॥ १ ॥ जम्मूपलिक्षतं द्वीपमेरोः प्राक् कष्णकावती । विषये वीतकोकाक्यपुरे १वैश्रवणाद्ध्यः ॥ २ ॥ महावंशो मही तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकरालप्रमृत्कोव वशवतिनी ॥ १ ॥ योगस्ताम्यो महोस्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्तं कोशदुर्गवलादिभिः ॥ ४ ॥ महाभयेषु सन्धतुं सिक्षनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सन्मार्गे सम्प्रवर्तयितुं स ताः ॥ ५ ॥ हित प्रमृद्धपुण्यानुभावसम्पादितां श्रियम् । प्रियामिव नवोद्धां तामुत्प्रीत्यानुभवंश्चिरम् ॥ ६ ॥ कदाचित्प्रावृह्यसम्भे जृम्भमाणां वनावलीम् । विलोकितुं पुरस्यायादुपशल्यमुदासधीः ॥ ७ ॥ तत्र शालोपशान्ताः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान् । अवगाह्य महीं तस्यौ न्यप्रोधः सेवितो द्विजैः ॥ ८ ॥ तं विलोक्य महीपालः पश्य पश्यास्य विस्तृतिम् । तुङ्गत्वं बद्धमूलत्वं वहस्रन्वेति मामयम् ॥ ९ ॥ दर्शयिद्धति १ साश्चर्यं प्रियाणां पार्श्वर्वातंनाम् । गत्या वनान्तरे भान्त्वा तनेवायात् अपनः पथा ॥१०॥ आमृ्लाद् भिस्मतं वीक्ष्य वज्रपानेन तं वटम् । कस्यात्र बद्धमूलत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ ११ ॥ कस्य का नृङ्गता नाम यद्यस्यपिद्दशी गतिः । इति चिन्तां ४समापन्नः सन्त्रस्तः संस्तितिथतेः ॥१२॥ कस्य का नृङ्गता नाम यद्यस्यपिद्दशी गतिः । इति चिन्तां ४समापन्नः सन्त्रस्तः संस्तितिथतेः ॥१२॥

जिस प्रकार सिंह किसी हाथीको जीतना है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी महको अमहकी तरह जीत लिया वे महिनाथ भगवान हम सबके शल्यको हरण करनेवाले हों।। १।। इसी जम्बुद्वीपमें मेरुपर्वतसे पूर्वकी त्योर कच्छकावती नामके देशमें एक वीतशोक नामका नगर है उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करना था। जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती हैं उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी समस्त प्रथिबी उसके वश रहती थी।। २-३।। प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना त्र्यादिके द्वारा उसका उपभोग करता था।। ४।। वह किसी महाभयके समय प्रजाकी रत्ता करनेके लिए धनका संचय करता था श्रीर उस प्रजाको सन्मार्गमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था।। ५।। इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई लक्सीका वह नव विवाहिता स्त्रीके समान वड़े हुएंसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ ६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमं बढ़ती हुई बनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ।। ७ ।। वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखात्रोंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर रहता है ऋौर अनेक द्विज—ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक वटका वृक्ष त्रपनी शाखात्रों और उपशाखाओंको फैलाकर तथा पृथिवीको व्याप्तकर खड़ा था एवं श्रमेक द्विज-पक्षीगण उसकी सेवा करते थे।। = ।। उस वटवृक्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई और बद्धमृलताको धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥ ६॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्योंको ऋाश्चर्यके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वनमें चला गया और घूमकर फिरसे उसी मार्गसे वापिस आया ॥ १० ॥ लौट कर उसने देखा कि वह वटवृक्ष वन्न गिरनेके कारण जड़ तक भस्म हो गया है। उसे देख कर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी हैं ? विस्तार किसका है ? श्रौर ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत वट वृक्ष-की ऐसी दशा हो गई तब दूसरेका क्या विचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसार की स्थितिसे भयभीत हो गया। उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्वत

१ विश्ववणाह्नयः ग० । २ चाश्चर्यं ल० । ३ तेनैवायत् पुरः पथा ल० । ४ चिन्तासमापन्नः ल० ।

प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवर्तिनम् । श्रीनागपतिमासाच पीतधर्मरसायनः ॥ १३ ॥ राजभिर्बहुभिः सार्द्रमवाप्यात्युक्ततं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिना धिया ॥ १४ ॥ सम्पाच तीर्थक्रक्षाम गोत्रं चोपात्तभावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेपपरिग्रहः ॥ १५ ॥ सोऽतुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । त्रयाँश्वातसमुद्रोपमायुईस्तोच्छितिः कृती ॥ १६ ॥ मासान् पोडश मासार्दं चातिवाह्यं मनाक् सकृत् । १व्यसित्याहारमादत्ते भनसा योग्यपुद्गलान् ॥ १७ ॥ श्रयस्त्रिशत्सहस्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारो लोकनाल्यन्तरावधेः ॥ १८ ॥ तरक्षेत्रमितभाशक्तिविकियस्यामरेशितुः । तस्मिन् पण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भृतलम् ॥ १९ ॥ अन्नैव भरते वङ्गविषये मिथिलाधिषः । इक्ष्वाकुर्भूषितः कुम्भनामा काश्यपगोन्नजः ॥ २० ॥ प्रजावती महादेवी तस्य लक्ष्मीरिवापरा । पीयुषाशिकृताचिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥ २१ ॥ चैत्रमासे रे सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपद्दिने । अश्विन्यां पोडश स्वप्नान् व्यलोकिष्टेष्टसूचिनः ॥ २२ ॥ तदैव मङ्गलान्युचैः पेठुर्मङ्गलपाठकाः । इता प्रभातभेरी च दरनिद्वाविधातिनी ॥ २३ ॥ प्रबुष्याधिकसन्तोपाल्नात्वा मङ्गलवेषधक्। पति प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥ संसरकुमुद्रतीं ३ सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आनन्दयद्विलोक्येनामधीशोऽप्यासनादिभिः ॥ २५ ॥ सुरिथताऽर्द्धासने सापि स्वप्नांस्तांस्तमवेद्यत् । फलान्यमीपां शुश्रुषुः परितोषकराण्यतः ॥ २६ ॥ वधाक्रमं नृपोऽप्युक्तवा फलं तेषां पृथक् पृथक् । गजवक्य्रश्रवेशावलोकनाद्गर्भमाश्रितः ॥ २७ ॥ तवाहमिन्द्र "हत्येनामानयत्प्रमदं परम् । कुर्वन्तस्तद्वचः सत्यं समन्तादमरेश्वराः ॥ २८ ॥

पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ११-१३ ॥ अनेक राजाओं के साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूर्वक ग्यारह अङ्गोंका अध्य-यन किया, सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या की और अन्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर ऋतुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें देव पद प्राप्त किया। वहाँ उस कुराल अहमिन्द्रकी तैंतीस सागरकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, साढ़े सोलह माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी-सी श्वास ग्रहण करता था, तैंतीस हजार वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार यहण करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था, लोकनाडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति, शक्ति, तथा विक्रिया ऋदि थी। इस प्रकार भोगोपभाग करते हुए उस ऋहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी **होष रह गई ऋौर** वह पृथिवी पर ऋानेके लिए सन्मुख हुआ तब इसी भरत चेत्रके वङ्ग देशमें मिथिला नगरीका स्वामी इत्त्वाकुवंशी, काश्यपगोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥ उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लच्मीके समान जान पड़ती थी। देवोंने उसका रब-बृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकट किया था।। २१।। उसने चैत्रशुक्त प्रतिपदाके दिन प्रात:कालके समय अश्विनी नचत्रमें इष्ट फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे।। २२।। उसी समय मङ्गल पढ़ने वाले लोग उच स्वरसे मङ्गल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विघात करनेवाली प्रात:-कालकी भेरी बज उठी ।। २३ ।। प्रजावती रानीने जागकर वड़े सन्तोपसे स्नान किया. मझलबेष धारण किया, श्रीर चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने पतिके पास पहुँची ।। २४ ।। वह अपने तेजसे सभारूपी कुमुदिनीको विकसित कर रही थी। राजाने डसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनिन्दत किया ।। २५ ।। तदनन्तर अर्धासन पर बैठी हुई रानीने वे सब स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये - कह सुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुख-दायी फल सुनना चाहती थी।। २६॥ राजाने भी कम-कमसे उन स्वप्नोंका पृथक्-पृथक् फल कहकर बतलाया कि चूँ कि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहिभन्द्र तेरे गर्भमें

१ श्वसन्नाहार-क०, घ०। २ चैत्रे मासे क०, घ०। ३ संसत् कुमुदिनीं क॰, घ०। कुमुदती ल०। इ इत्येता क०, घ०।

समागत्य तयोः कृत्या स्वर्गावतरणोत्सवम् । कस्याणभागिनोः पित्रोवयुस्तोषात्स्वमाश्रयम् ॥ २९ ॥ समादाबोदरं तस्या निर्वार्थं भासते स्म तत् । संक्रान्तपूर्णशितांश्चसम्मु विनतलोपमम् ॥ ३० ॥ सुलेन नवमे मासि पूर्णे पूर्णेन्दुभास्वरम् । विभक्तसर्वावयवं सर्वलक्षणलिशतम् ॥ ३० ॥ भागिशीर्वसितैकादशीदिनेऽधिनीसङ्गमे । त्रिज्ञानकोचनं देवं तं प्रास्त प्रजावती ॥ ३२ ॥ तदामृताशिनः सर्वे सम्प्राप्य प्राप्तसम्मदाः । तेजःपिण्डं समादाय बालं बालार्कसिक्षमम् ॥ ३३ ॥ गालाऽचलेशे संस्थाप्य पश्चमाव्धिपयोज्ञलैः । अभिष्यय विभूष्योच्धैमिलनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ भते पुनस्तं समानीय नामश्रावणपूर्वकम् । मातुरक्के व्यवस्थाप्य स्वित्रवासान् प्रपंतिरे ॥ ३५ ॥ अरेशातीर्थसन्तानकालस्यान्ते स पुण्यभाक् । सहस्रकोटिवर्षस्य तदभ्यन्तरजीव्यभूत् ॥ ३६ ॥ समानां पश्चपद्माशत् सहस्राण्यस्य जीवितम् । पश्चविंशतिवाणासनोच्छितः कनक वृतोः ॥ ३७ ॥ सातसंबत्सरे याते कुमारसमये पुरम् । चलित्रतम्भोनिधिध्वानैः प्रवित्रवित्राणैः ॥ ३८ ॥ विश्वत्रद्वत्वित्रविक्षणिकुसुमोत्करैः । निर्वितामभोनिधिध्वानैः प्रव्यनस्यदहादिभिः ॥ ३९ ॥ मिलिनिजिववाहार्यं भूयो वीक्ष्य विभूषितम् । स्मृत्वापराजितं रम्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥ सा वीतरागता प्रीतिसर्जिता प्रवित्रा व सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां कज्ञाविश्रायकः ॥ ४९ ॥ सा वीतरागता प्रीतिसर्जिता प्रवित्रा सा सा । कुतः कुतो विवाहोऽयं सतां कज्ञाविश्रायकः ॥ ४९ ॥

श्राया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको श्रत्यन्त हिप्त कर रहा था उधर उसके कचनोंको सत्य करते हुए इन्द्र सब श्रोरसे श्राकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण—गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। भगवान्के माता-पिता श्रनेक कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी श्रर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोपसे श्रपनेश्रपने स्थानों पर चले गये।। २७-२६।। मानाका उदर जिन-वालकको धारण कर बिना किसी बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिविम्त्र पड़ रहा है ऐसा दर्पणका तल ही हो।। ३०।। सुखसे नौ मास व्यनीत होने पर रानी प्रजावतीने मगिसर सुदी एकाद्दशीके दिन श्रिश्वनी नक्षत्रमें उन देवको जन्म दिया जो कि पूर्ण चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव श्रन्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्ष्णोंसे युक्त था श्रीर तीन ज्ञानकृषी नेत्रोंको धारण करनेवाला था।। ३१-३२।। उसी समय हर्षसे भरे हुए समस्त देव श्रा पहुँचे श्रीर प्रातःकाल के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वकृष उस वालकको लेकर पर्वतराज सुमेर पर्वत पर गये। वहाँ उन्होंने जिन-वालकको विराजमान कर चीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका श्रीभंक किया, उत्तम आभूषण पहिनाये श्रीर मिहनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन किया।। ३३-३४।।

वे देवलोग जिन-बालकको वहाँसे वापिस लाये और इनका 'महिनाथ नाम है' ऐसा नाम

सुनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ३५ ॥

श्चरनाथ तीर्थंकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष वीन जानेपर पुण्यवान मिलनाय हुए थे। उनकी इसायु भी इसीमें शामिल थी।। ३६।। पचपन हजार वर्षकी उनकी श्रायु थी, पबीस धनुष ऊँचा शारीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी।। ३७।। कुमारकालके सौ वर्ष वीत जाने पर एक दिन भगवान् मिलनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चक्रल सफेद पताकाएँ फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रङ्गाविलयाँ निकाली गई हैं तो कहीं फूलोंके समूह बिखेरे गये हैं श्रीर सब जमहं समुद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले नगाड़े श्रादि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूर्वजन्मके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण श्रा गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम श्रीर उससे पकट हुई महिमा श्रीर कहाँ सजानोंको लजा। उत्पन्न करनेवाल। यह विवाह ? यह एक विहम्बना है,

१- भागिनः तः । २ संमुखे भवं संमुखीनं दर्पणस्तस्य तसस्योपमा यम्य तत् । ३ मार्णशर्षि तः । ४ तैः म०, तः । ५ मासुरङ्गे तः । ६- नोच्छितः तः । ७ कनकद्युतिः तः । ८ प्रीतिवर्जिता महिमा च सः वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सः वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सा वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सा वः । प्रीतिवर्जिता महिमा च सा वः ।

विद्यम्बनित् सर्व प्रकृतं प्राकृतेर्जनैः । निन्दबिति निर्वित्य सोऽभू विष्कमणोवतः ॥ ४२ ॥
तदा धुमुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तराः । अनुमत्य मतं तस्य थयुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥
तीर्थकृत्स्विपि केवाञ्चिदेवासीदीरशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामणि ॥ ४४ ॥
इति भक्त्या कृतालापा नभोभागे परस्परम् । परनिःकान्तकल्याणमहाभिषवणोत्सवम् ॥ ४५ ॥
सोत्सवाः प्रापयन्ति तम कुमारममरेष्ठराः । कुमारोऽपि जयन्ताभिधानं यानमधिष्ठितः ॥ ४६ ॥
सत्या श्वेतवनोद्यानमुपवासद्वयान्त्रितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाश्रितः ॥ ४७ ॥
कृतसिद्धनमत्कारः परित्यकोपधिद्वयः । सायाद्वे त्रिशतैर्भूषः सह सम्प्राप्य संयमम् ॥ ४८ ॥
स्वमप्रत्ययोत्पव्यवतुर्थज्ञानमास्वरः । मार्गोऽयमिति सिञ्चन्त्र सम्यग्जानप्रचोदितः ॥ ४९ ॥
सिथिलां प्राविश्वत्यस्य निद्वेणनराधिपः । प्रदाय प्रायुकाहारं प्राप धुन्नश्वतिः ग्रुमम् ॥ ५० ॥
पैत्वाद्वे जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । भातित्रितयनिर्णाशात्केवलावगमोऽभवत् ॥ ५१ ॥
पूर्वाद्वे जन्मनीवात्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । भातित्रितयनिर्णाशात्केवलावगमोऽभवत् ॥ ५२ ॥
भाष्टाविश्वतिरस्यासन् विशालाचा गणाधिपाः । स्वपञ्चिन्द्रयमानोका मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥
भाष्टाविश्वतिरस्यासन् विशालाचा गणाधिपाः । स्वपञ्चित्वयमानोका मुनयः पूर्वधारिणः ॥ ५४ ॥
भ्रम्यत्रितयरन्त्रद्विष्ठोक्तसङ्ख्यानशिक्षकाः । द्विश्वतिद्वस्त्रकोकतृतीयावगमस्तुताः ॥ ५५ ॥
सावन्तः पञ्चमञ्चानाः खद्वयारुभकवादिनः । श्वन्यद्वयनवद्वशुक्कविक्वरिद्वाविष्मविताः । ५५ ॥

साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं बुद्धिमान् नहीं। इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते हुए वे विरक्त होकर दीन्ना धारण करनेके लिए उद्यन हो गये ॥ ३८-४२ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीचा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और यह सब कर वे आकाश-मार्गसे अदृश्य हो गये।। ४३।। अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो तीर्थंकरोंमें भी किन्हीं तीर्थंकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योंकि कमारायस्थामें विषयोंका त्याग करना महापुरुपोंके लिए भी कठिन कार्य हैं।। ४४।। इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मिलनाथ कुमारका दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला अभिषेक-महोत्सव प्राप्त कराया- उनका दीक्षाकस्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा महिनाथ क्रमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेतवनके उद्यानमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने दो दिनके उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास नक्षत्र दिन और पत्तका आश्रय महण कर ऋर्थान् अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालके समय सिद्ध भगवान्का नमस्कार किया, बाह्याभ्यन्तर—दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर दिया श्रीर तीन सौ राजाश्रोंके साथ संयम धारण कर लिया ।। ४५-४८ ।। वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हो उठे। 'यह सनातन मार्ग हैं' ऐसा विचार कर सम्यग्ज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि मिलनाथ भगवान पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजाने उन्हें प्राप्तुक श्राहार देकर शुभ पक्राश्चर्य प्राप्त किये ।। ४६-५० ।। इद्यस्थावस्थाके इह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दां दिनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया-दो दिनके उपवासका नियम ले लिया। वहीं पर जन्मके समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र श्रादिमें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दशैनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मीका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ५१-५२।। उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रवोध प्राप्त हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन सर्वझ भगवान्की पूजा की ॥ ५३ ॥

उनके समवसरणमें विशासको आदि लेकर अट्टाईस गणधर थे, पाँच सौ पचास पूर्वधारी थे, उनतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सौ पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, एक हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋदिसे विभूषित थे और एक हजार सात सौ

२ विस्तरैः ख०, ग०, फ०। १ मास्करः ल०। २ सम्यग्हाने प्रचोदितः ल०। ३ नन्दिषेणो नराभिपः ख०। ४ दिने षट्के ल०।

श्रूचपञ्चमुनी १-द्रेकमनः पर्ययवोधनाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि सर्वे सङ्गळनां श्रिताः ॥ ५० ॥ खग्रयेन्द्रियपञ्चोका बन्धुपेणादिकार्यिकाः । श्रावकाः छक्षमाः प्रोक्ताः श्राविकास्त्रिगुणास्ततः ॥ ५८ ॥ देवा देव्यस्त्वसङ्ख्याताः उगण्या कण्ठीरवादयः । एवं द्वादशमिर्देवो गणैरेभिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥ मुक्तिमार्गं नयन् भन्यपथिकान् प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान् भन्यसत्त्वानुरोधतः ॥ ६० ॥ सतो मासावशेषायुःसम्मदाचळमाश्रितः । प्रतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पञ्चभिः ॥ ६९ ॥ सहस्रीध्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्गुनोज्ज्वळपञ्चम्यां तनुवातं समाश्रयत् ॥ ६२ ॥ कल्पाश्चिर्वाणकल्याणभनन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यस्यं तत्स्रेत्रमपवित्रयन् ॥ ६३ ॥

### मालिनी

जननमृतितरङ्गाद् दुःखदुर्वारिपूर्णा--दुपचितगुणरमो दुःस्पृहावर्तगर्तात् । स कुमतविशुबृद्धाद् ध्याति नावा भवाब्धे--रभजत भुवनाग्रं पविग्रहग्राहमुक्तः ॥ ६४ ॥

#### स्वागता

येन शिष्टमुरुवर्सं विमुक्ते-र्यं नमन्ति निमताखिललोकाः । यो गुणैः स्वयमधारि समग्रैः

> स श्रियं दिशतु मिह्नरशस्यः॥ ६५॥ द्वतिवलम्बितवृत्तम्

अजनि वैश्रवणी धरणीश्वरः

पुनरनुत्तरनाम्न्यपराजिते ।

पचास मनःपर्ययज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ५४-५७ ॥ बन्धुपंणाको ऋादि लेकर पचपन हजार ऋार्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, श्रीर सिंह श्रादि तिर्येश्व संख्यात थे। इस प्रकार महिनाथ भगवान् इन वारह सभात्रोंसे सदा मुशाभित रहते थे।। ५५-५६॥ जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान् महिनाथने भन्य जीवरूपी पथिकोंको. मुक्तिमार्गमें लगाते हुए, भन्य जीवोंके अनुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें विहार किया था।। ६०।। जब उनकी आयु एक माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदाचल पर पहुंचे। वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग घारण किया त्रौर फाल्गुन शुक्रा सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुवात वलय-मोक्षस्थान प्राप्त कर लिया।। ६१-६२।। उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वर्गसे आकर निर्वाण-कल्याणकका उत्सव किया और गन्य आदिके द्वारा पूजा कर उस त्तेत्रको पवित्र बना दिया।। ६३।। जिसमें जन्म-मरणरूपी तरङ्गे उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लवालव भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी भँवर पड़नेके गड्ढे हैं श्रीर जो मिध्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले महिनाथ भगवान् शरीररूपी मगर-मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अमभाग पर पहुँचे थे।। ६४।। जिन्होंने मोक्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, श्रीर जी समप्रगुणोंसे परिपूण थे वे शस्य रहित मिल्रनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष-लद्मी प्रदान करें।। ६५ ।। जो पहले वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर श्रपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए श्रीर फिर श्रतिशय

3-11

१ मुनीन्दूक्त म०, त्त० । २ समृताः त्व०, ग० । ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४--मत्रेत्यामर-त्त० । ५ भुवनामे त्व० । .

#### जितस्तळाखिलमोहमहारियु-१

दिशतु मलिरसावतुरुं सुखम् ॥ ६६ ॥

महोजिनस्य सन्तानेऽभूत्पश्चो नाम चक्रमृत् । द्वीपेऽस्मिन् प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छिविषये मृपः ॥ ६७ ॥ श्रीपुरेशः प्रजापालस्तृतीयेऽजिन जन्मिन । स्वामिप्रकृतिसम्प्रोक्तगुणानामुत्तमाश्रयः ॥ ६८ ॥ सुराज्ञस्तस्य नाभ्वन्ताज्येऽस्यायुक्तिका दिभिः । प्रजानां पञ्चभिर्वाधास्तद्व वर्जन्त ताः सुस्तम् ॥ ६९ ॥ शक्तित्रित्यसम्परया भ्वात्र्विकार्वे जित्वरः । विश्वान्तविग्रहो भोगान् धर्मेणार्थेन चान्वभूत् ॥ ७० ॥ स कदाचिद् विलोक्योल्कापातं जाताववोधनः । आपातरमणीयत्वमाकल्य्येष्टसम्प दुम् ॥ ७१ ॥ स्थास्तुबुद्धया विमुग्धत्वाद्वन्यभूविमांश्रिरम् । न चेदुस्काप्रपातोऽयं भूयो धान्तिर्भवाणेवे ॥ ७२ ॥ स्थास्तुबुद्धया विमुग्धत्वाद्वन्यभूविमांश्रिरम् । प्रपद्य परमं पित्सु रियासीत्संयमद्वयम् ॥ ७३ ॥ समुत्कृष्टाष्ट्युद्धिद्वता रुद्धाश्चाभ्रयः । क्रमात्कालान्तमासाय सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥ समुत्कृष्टाष्ट्युद्धीद्वता रुद्धाश्चमश्चतम् । तृतोप कल्पमालोक्य जितक्य यो हि तृष्यिति ॥ ७५ ॥ द्विशात्यिक्षमयायुः प्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महीसुजः ॥ ७६ ॥ द्विशाद्यक्तिः पद्मनाभस्य रामायाश्चाभवत्तुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रशस्तारोपलक्षणः ॥ ७० ॥ विश्वद्वपंसहस्वायुद्वीविशतिधनुस्तनः । सुरसम्प्रार्थ्यकान्त्यादिः कार्तस्वरिविभास्तरः ॥ ७८ ॥ विश्वद्वपंसहस्वायुद्वीविशतिधनुस्तनः । सुरसम्प्रार्थ्यकान्त्यादिः कार्तस्वरिविभास्तरः ॥ ७८ ॥

दुष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले तीर्थंकर, हुए वे मिहनाथ भगवान् तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करें।। ६६।।

अथानन्तर-मिक्कनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपर्वतसे पूर्वकी ऋार मुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापाल नामका राजा था। राजात्रोंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं वह उन सबका उत्तम आश्रय था।। ६७-६८।। श्रद्धे राजाके राज्यमें प्रजाको अयुक्ति अ।दि पाँच तरहकी वाधाओं में से काई प्रकारकी वाधा नहीं थी श्रतः समस्त प्रजा सुखसे बढ़ रही थी।। ६६।। उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा समस्त शत्रुत्रोंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे ऋौर धर्म तथा ऋर्थके द्वारा समस्त भोगोंका उपभाग किया था।। ७०।। किसी समय उन्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। श्रव वह इष्ट सम्पत्तियोंको त्रापात रमणीय—प्रारम्भमें ही मनोहर समक्रने लगा॥ ७१॥ वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंको स्थायी समभकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि श्राज यह उल्कापात नहीं होता तो संसार-सागरमें मेरा भ्रमण होता ही रहता ॥ ७२ ॥ ऐसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय श्रीर व्यवहारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर लिया।। ७३।। अत्यन्त उत्कृष्ट त्राठ प्रकारकी शुद्धियोंसे उसका तप देदीत्यमान हो रहा था, उसने अशुभ कर्मीका आस्त्रव रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंको समाधियुक्त किया था। 1,08।। वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे — पुरुपायसे प्राप्त हए श्राच्युत स्वर्गको देखकर वहुन ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर श्रिधिक मुल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है।। ७५।। वहाँ बाईस सागरकी उसकी आय थीं। यह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ। इसका वर्णन करते हैं-

इसी जम्बूद्धीपके भरत त्रेत्रमें एक काशी नामक देश हैं। उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें इस्वाकुवंशीय पद्मनाभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रीके पद्म श्रादि समस्त बच्चणोंसे सिंहण पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार वर्षकी उसकी आंयु थी, वाईस धनुष ऊँचा शरीर था, वह सुवर्णके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे

१ मोहरिपु विर्मु—स्व०, म०, ग०। २ मुक्तिवादिभिः म०। ३ तदवर्तन्त म०, स०। ४ शत्रु' नि-जित्य क०, घ०। ५ संपदाम् म०, स०। ६ पतुमिच्छुः। ७ तपोठदा क०, घ०।

पुण्योद्यास्क्रमेणाप्य चिक्रसं विक्रमार्जितम् । दशाङ्गभोगाश्विःशङ्गममङ्गानन्यभू बिरम् ॥ ७९ ॥
पृथिवीसुन्दरीसुरुवास्तस्याप्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतु खचराश्रीश पुत्रेभ्योऽदारप्रसम्ववान् ॥ ८० ॥
पृथं सुखेन "कालेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रेक्ष्यः प्रमोद्युत्पाद्य सखोऽसौ विकृति ययौ ॥ ८९ ॥
तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तयाप्येपोऽगमस्त्रयम् । सम्पत्सु सर्वविद्विद्यु का स्थैर्यास्था विवेकिनः ॥ ८२ ॥
इति चक्री समास्त्रोष्ट्य संयमेऽभूवतस्तदा । सुकेतुः कुल्बुद्धोऽस्य नामा दुश्वरितोऽमवीत् ॥ ८६ ॥
राज्यसग्प्राप्तिकास्तरे कनीयान् नवयौवनः । भोगान् अङ्क्ष्य न कास्त्रोऽयं तपसः कि विधीर्भवेः ॥८४॥
केनापि तपसा कार्यं कि वृथाऽऽयासमात्रकम् । नात्र किञ्चित्कलं नैव परस्त्रोकश्च कश्चन ॥ ८५ ॥
कथन्न परस्त्रोकश्चेदभावात्परस्त्रोकिनः । पञ्चभूतात्मके कार्य चेतना मदशक्तिवत् ॥ ८६ ॥
पिष्टिकण्वादिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पवत् । ततः प्रेत्योपभोगादिकाङ्क्षा स्वकृतकर्मणः ॥ ८७ ॥
बन्ध्यास्तनम्ध्यस्येव खपुष्पापीद्यस्त्रिप्तनम् । आग्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुरु निराकुरुम् ॥ ८८ ॥
सत्यप्यात्मिन कौमारे सुकुमारः कथं तपः । सहसे निष्टुरं देव अपुष्करेरिष दुष्करम् ॥ ८९ ॥
इत्युक्तं तदमात्यस्य स श्रुत्वा शून्यवादिनः । रूपादिरूप प्वात्र भूतसङ्घोऽभिकक्ष्यते ॥ ९० ॥
सुखदुःखादिसंवेधं चैतन्यं तद्विरुक्षणम् । तद्वान् देहादिहान्योऽर्थं स्वसंवित्यानुभूयते ॥ ९० ॥

।।७६-७८।। पुण्यकं उदयसे उसने कमपूर्वक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रवर्तीपना प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक बाध। रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना ही उपभोग किया था।। ७६।। उसके , पृथिवीमुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ सुकेतु नामक विद्याधरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था।। ५०।। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सुन्वसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाशमें एक सुन्दर बादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हुपं उत्पन्न कर शील ही नष्ट हो गया।। ८१।। उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई राष्ट्र नहीं हैं तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शत्रु हैं ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? ॥ ८२ ॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती संयम धारण करनेमें तत्पर हुन्ना ही था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यर्थ ही निवृद्धि क्यों हो रहे हो ? ॥ =३-प्रशा किसी भी तपसे क्या कुछ कार्य सिद्ध होता है। व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है।। 🖂 ।। परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ? जिस प्रकार त्र्याटा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पश्चभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ हैं एसा कहना आकाश-पुष्पके समान है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए कर्मका फल भोगने आदिकी आकांदा। करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान हैं। इसलिए यह तप करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो ।। ८६-८८ ।। इसके सियाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका श्रम्तित्व मान भी लिया जाय तो इस कुमाराधस्थामें जब कि आप ऋत्यन्त सुकुमार हैं जिसे प्रौढ़ मनुष्य भी नहीं कर सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥ ५६ ॥ इस प्रकार शून्यवादी मन्त्रीका कहा सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पञ्चभूतोंका समृह दिखाई देता है वह रूपादि रूप है—स्पर्श रस गन्ध श्रीर वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। मैं मुखी हूं मैं दुःखी हूँ इत्यादिके द्वारा जिसका वेदन होता है वह चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है-पृथक् है। हमारे इस शरीरमें शरीरसे पृथा चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और

१ लचराधीशः पुत्रेभ्यो ग०, म०, ल०। २ काल्स्य लः०। ३ इति प्रौटेः 'पुकलस्तु पूर्णभेष्ठे' क०, म०, टिपण्याम् । दुष्करैः ल०।

वृद्धिपूर्विकियालिङ्गावृन्यकाष्यम्भाषये । अस्त्यात्या भाविकोक्ष्य सम्बाधातीतसंस्मृतेः ॥ ९२ ॥ इह्हाकादिपर्यन्तविक्षणैर्जन्मिनां सत्ताम् । वृद्धिकारणकार्थौ स्तां चैतन्यान्मधभीरिव ॥ ९३ ॥ इत्यादि युक्तिवादेष चक्री तं झून्यवादिनस् । अद्धाप्यात्मास्तितां "सम्यक् कृतवन्ध्विसर्जनः ॥ ९४ ॥ नियोज्य स्वात्मजे राज्यं सुकेत्वादिमहीसुजैः । जिनात्समाधिगुप्ताक्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५ ॥ विश्चदिपरिणामानामुग्तरोत्तरभाविनाम् । प्राप्य क्रमेण पर्यन्तं प्राप घातिनाम् ॥ ९६ ॥ नवकेवललक्षीद्वविश्चद्वस्याहृतीश्वरः । काले कायश्चयं हित्वा पर्देऽभृत्पारमेश्वरेशे ॥ ९७ ॥ अद्याकोदयादस्य धरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किश्चत्सम्पदं सम्यदं श्वितः ॥ ९८ ॥ नापश्चापश्चभोगेष मामतो मामतोदयाः । सपश्चाक्यः सपश्चाक्यः सङ्गमः सङ्गमः सत्तम् ॥ ९८ ॥ मन्दराग इयोत्तुङ्गो मन्दरागोऽरिधारिणाम् । राजते राजतेजोभिर्गवमोऽनवमो मुदा ॥ १०० ॥

युद्धिपूर्वक क्रिया देखी जाती हैं इस हेतुमें अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी आतमा है—जीव है, यह अनुमानसे जाना जाता है। इसिलए आतमा नामका पृथक पदार्थ है यह मानना पड़ता है साथ ही परलोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि अनीत जन्मका स्मरण देखा जाता है।। ६०—६२।। जिस प्रकार मिदरापान करनेसे दृंबुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है १ पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण और कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती है वह कहाँसे आती है १ पूर्ववर्ती चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसिलए जीवोंका यदापि जन्म-मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस शूत्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्व अनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस शूत्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्व अनादि सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस शूत्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी तरह श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया, अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप्त नामक जिनराजके पास जाकर मुकेतु आदि राजाओंके साथ संयम महण कर लिया—जिन-दीक्षा ले ली।। ६३—६५।। उन्होंने अनुक्रमसे आगे-आगे होनेवाले विशुद्ध रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको पाकर घातिया कर्मोका अन्त प्राप्त किया—घातिया कर्मोका चय किया।। ६६।। अब बे नव केवल-लब्धियोंसे देदीप्यमान हो उठा और विशुद्ध दिञ्चप्वनिके स्वामी हो गये। जब अन्तिम समय आया तब औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़फर परमेश्वर सम्बन्धी पद्में—सिद्ध क्रेंत्रमें अधिष्ठित हो गये।। ६७।।

ैश्रनेक मुकुटबद्ध राजाओसे हिष्त होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिराय सम्पत्तिको प्राप्त हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुछ भी कृशता उत्पन्न नहीं हुई थी।। ६ = ।। "जिन्हें अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल बदमी ही प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु कीर्तिके साथ-साथ श्रनेक श्रभ्युद्य भी प्राप्त हुए थे। इस तरह लद्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्जनोंके लिए सन् पदार्थीका समागम प्राप्त करानेवाले हों।। ६६।। 'जो मन्दराचलके समान उन्नत थे—उदार थे,

१ सम्यक्कृतविसर्जनः म० । २ परमेश्वरे म०, ख० । परमेश्वरः छ० । ३ उदयादुदयान्तस्य क०, घ० । ४ धरणीधरा राजानः तान् नयन्ति, इति धरणीधरण्यः श्रेष्टराजा मुकुटबढाइति यावत्, तैमोंदते इति धरणीधरणी-मुद्, तस्य । संसदं समीचीनगदवीम्, संपदं सम्पत्तिम्. श्रितः-श्र्यवीति श्रित् तस्य प्राप्तवतः, श्रस्य पद्मचक्रवर्तिनः, उदयात्, उत्कृष्टः श्र्यः उदयः श्रेष्ठपुण्यं तम्मात्, तानवं तनोरिदं तानवं शरीरसम्बन्धि, तानवं काश्यं, न उदयात् न उदितं न प्राप्तमिति यावत् । ५ श्राप्तक्रभोगेन प्राप्तभोगेन सह, या लच्मीः, केवलम्, न श्रापत् न प्राप्ता किन्तु मा लच्मीत्त्त्या मता श्राहता उदया श्रम्युदया श्रापि श्रापन् प्राप्ताः, यमिति शेषः । पद्मा च श्राख्या च इति पद्माख्ये तान्यां सहितः सम्बाख्यः लच्मीप्रसिद्धिसहितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समीचीनवन्तुप्रापकः, पद्म इति श्राख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामवेयः, सः चक्रवर्तो, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशीलः, भवत्विति शेषः । ६ मन्दरश्वासावगश्चेति मन्दरागः मुमेकरिन, उत्तुङ्गः उद्यतः उदाराशयः, मन्दो रागोयस्य मन्दरागः, श्रष्टगरागश्चकः, श्रनासक्त इति यावत्, श्ररिधारिणाम् श्रराः सन्ति यसिमन् स श्ररी चक्रं तद् धस्तीति शीला श्ररिधारिणस्तेषां चक्रवर्तिनाम्, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेषोभिः-राजप्रतापैः, श्रनवमः नान्यः श्रनवमः श्रेष्ट इति यावत्, एवम्भृतः पद्मचवर्तां, मुद्रा इर्पेण, राजते शोमते ॥

#### मालिनी

प्रथममजनि राजा यः प्रजापाळनामा

शमितकरणवृत्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभृत्।

सबलभरतनाथः शर्मणः सग्र पन्नः

परमपदमवापत्सोऽमछं शं कियाशः॥ १०१ ॥

तीर्थें इस्मिश्वेव १सम्मूती सप्तमी रामकेशवी । १०२॥ अप्रियत्वात्तित्व १सम्मूती सप्तमी रामकेशवी । १०२॥ अप्रियत्वात्तिता त्यक्त्वा तो स्रोहेन कनीयते । आत्रे,स्वस्मै द्वी थीवराज्यं पदमकल्पितम् ॥ १०२॥ मिन्त्रिणैव कृतं सर्वमिदमित्यतिकोपिनौ । अमात्ये बद्धवैरी तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ॥ १०४॥ शिवगुसमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम् । विधाय सुविशालाल्ये सौधर्में इमरतां गतौ ॥ १०५॥ ततः प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभ्वतुः । इक्ष्वाकुतिलकस्याधिशिल्यस्य तनयौ प्रियौ ॥ १०६॥ माताऽपराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दिमित्राह्मयो ज्येष्टः कनिष्ठो दश्तसंज्ञकः ॥ १०७॥ द्वात्रिशल्यत्वत्रयाब्दानौ हाविशतिधनुस्तन् । चन्द्रेन्द्रनीलसङ्काशाववर्त्वतामनुशरौ ॥ १०८॥ ततो मन्त्री च प्वोक्तो आन्त्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयाद्वाद्विमन्दराल्यपुराधिषः ॥ १०९॥ श्वलीन्द्रामिधया ल्यातो जातो विद्याधराधिषः । सोऽन्येषुर्युवयोर्भद्रक्षीरोदाल्योऽस्ति विश्रुतः ॥ ११०॥ महान्ममैव योग्योऽसौ दीयतां। गन्धवारणः । इति दर्पात्यतिष्टम्भी प्राहिणोत्यति तौ वचः ॥ ११२॥ श्रुत्वा तहचनं तौ च तेनावाभ्यां सुते स्वयम् । देये चेहीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२॥

मन्दरागके धारक थे, राजाश्चोंके योग्य तेजसे श्रेष्ठ थे, और वक्रवर्तियोंमें नीवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म बड़े हर्षसे सुशोमित होते थे।। १००॥

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत चेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे।। १०१।।

अथानन्तर—इन्हीं मिहनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें सातवें वलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे।। १०२।। वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। यदापि छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया।। १०३।। दोनों भाइयोंने समका कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर वहुत कुपित हुए और उसपर वेर बाँध कर धर्मतीर्थके अनुगामी बन गये। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया। जिससे आयुके अन्तमें मरकर सौधर्म स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें देव पदको प्राप्त हो गये।। १०४-१०५।। वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इच्चाकुवंशके शिरोमणि राजा अप्रिशिखके प्रिय पुत्र हुए।। १०६।। कमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ थीं। निन्दिमित्र बढ़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था।। १००।। बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु थी। बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, कमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्ण था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे।। १०८।।

तदनन्तर—जिसका वर्णन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे विजयार्थ पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्रने अहंकारवश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है वह हमारे ही योग्य है खतः हमारे लिए ही दिया जावे।। १०६-१११।। दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तार दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम

१ सम्भूताम् छ॰। २ म पुस्तके एवं पाठः 'सोऽन्येशुर्यु वयोर्भद्र द्वीरोदाख्योऽतिविश्रुतिः। वर्तीन्द्रामिषया ख्यातो जातो विद्याषराभिषः'।। ११०॥

इति प्रत्याहतुः कर्णंकदुकं तदुदीरितम् । समाकण्यं बकीन्द्राख्यो विश्वत्कालानुकारिताम् ॥ ११६ ॥ योद्श्रुमाभ्यां समं भीमकोपः सश्वद्वाँस्तदा । खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां भुरकान्तारप्ःपतिः ॥ ११४ ॥ केशवत्या महाधाता सम्मेदाद्रौ सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहिन्यौ महाविद्ये यथाविधि ॥ ११५ ॥ दत्वा ताभ्यां कुमाराभ्यां नामा केसरिविकमः । तदीयकार्यसाहाच्यं क्युत्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥ तयोस्तुमुलयुद्धेन विख्योहिलनोरभूत् । संग्रामः श्वयकाको वा संहरन् सकलाः प्रजाः ॥ ११७ ॥ तत्र मायामये युद्धे वलीन्द्रतनयं कुषा । भुमुखं शतविकं सृत्योः सीरपाणिरनीनयत् ॥ ११८ ॥ वलीन्द्रेणापि तं दृष्ट्वा समुत्पन्नरुपात्मनः । प्रहितं चक्रमु दिश्य केशवं कौशिकोपमम् ॥ ११९ ॥ तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणं,याहुमाश्रितम् । तदेवादाय दशोऽपि हत्वा तं तिच्छरोऽप्रहीत् ॥ १२० ॥ युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्ताभयघोषणौ । त्रिखण्डधरणीचकं सचकं चक्रतुः स्वकम् ॥ १२१ ॥ विरं राज्यसुखं भुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रमृत् । वद्ध्वायुर्नारकं घोरम विधस्थानमेथिवान् ॥ १२२ ॥ तिश्ववेदेन रामोऽपि सम्भृतजिनसन्निधौ । दीक्षित्वा वहिमभूष्रीरभृद्धवृत्वली ॥ १२३ ॥

#### स्रग्धरा

जातो साकेतपुर्या प्रथितन्तृपसुतौ तौ समादाय दीक्षां
प्रान्ते सौधर्मकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ ।
वाराणस्यामभृतां पुरुकुलतिलकौ नन्दमित्रश्च दसो

दत्तोऽसौ सप्तमी क्ष्मां समगमद्वरोऽप्याप कैवल्यलक्ष्मीम् ॥ १२४ ॥

दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा सकता।। ११२।। इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र ऋत्यन्त कुपित हुआ। वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिणश्रेणीके मुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोंके राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका वड़ा भाई था सम्मेदिशाखर पर विधिपूर्वक सिंहवाहिनी ऋौर गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों छुमारोंके लिए दे दी और भाईपना मानकर उनके कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥ ११३-११६ ॥ तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान् सेनाओंका प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयङ्कर संपाम हुआ।। ११७।। वलीन्द्रके पुत्र शतविल श्रीर वलभद्रमें खूव ही मायामयी युद्ध हुन्या। उसमें बलभद्रने शतविलको क्रोधवश यम-राजके मुखमें पहुंचा दिया ।। ११८ ।। यह देख, वर्लान्द्रको कोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लच्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदिचणा देकर उसकी दाहिनी भूजा पर आ गया। दत्तानारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया श्रीर उसका शिर हाथमें ले लिया ॥ ११६-१२० ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंने अभय घोषणा की और चक्र सहित तीनों खण्डोंके पृथिवी-चक्रको अपने आधीन कर लिया ॥ १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य मुख भोगनेके बाद चक्रवर्ती—नारायणदत्ता, नरकगति सम्बन्धी भयङ्कर त्रायुका वन्ध कर सातवें नरक गया ॥ १२२ ॥ भाईके वियोगसे बलभद्रको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १२३ ॥

जो पहले श्रयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके श्रन्तमें सौधर्म-स्वर्गमें देव हुए, वहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इत्त्वाकु वंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और दत्त नामके बलमद्र तथा नारायण हुए। उनमेंसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमें गया और नन्दिषेण

१ दिश्वणाश्रेण्यां क०, घ०। १ महाविधौ स०। ३ वितिनोर्वेसिनोरभूत् स०। ४ मुखे म०। ५-मुद्यम्य स०। ६-मनिषस्यान-स०। ७-रभृद्ग्रह-स०।

## षट्षष्टितमं पव

#### वसन्ततिलका

मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ भमित्वा

पश्चाद् बलीन्द्र इति नामधरः खरोशः।

द्शादवासमरणो नरकं दुरन्तं

प्रापत्ततः परिहरन्त्वनुबद्धवैरम् ॥ १२५ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे मह्निर्तार्थंकर-पद्मचिक्र-नन्दिमित्र-बलदेव-दत्तनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपुराणं परिसमाप्तम् ॥ ६६ ॥

<del>---</del>:₩o&:---

कैवल्य-लदमीको प्राप्त हुआ।। १२४॥ मंत्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए सज्जन पुरुषोंको बेरका संस्कार छोड़ देना चाहिये॥ १२५॥

इस प्रकार ऋषि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंप्रहमें मिलनाथनीर्थंकर, पद्मचक्रवर्नी, निन्दिमित्र वलदेव, दत्ता नारायणश्चीर बलीन्द्र प्रति-नारायणके पुराणका वर्णन करने वाला छयासठवाँ पर्व समाप्त हुआ।



## सप्तषष्टितमं पर्व

निवृत्ती अतक्षव्दार्थो यस्याभृत् सर्ववस्तुषु । देयाकः स अतं स्वस्य सुव्रतो सुनिसुव्रतः ॥ १ ॥ कृतीये जन्मनीहासीजिनेन्द्रो सुनिसुव्रतः । भारतेऽक्षारूयविषयं नृपश्चम्पापुराधिपः ॥ २ ॥ हिरवर्माभिषोऽन्येषुर्थोषाने जिनेश्वरम् । भनन्तवीर्यनात्रासावनगारं विवन्दिषुः ॥ ३ ॥ गत्वात्मपरिवारेण ससपर्यः परीत्य तम् । त्रिः समभ्यर्थ्य वन्दित्वा प्राक्षीद्धमं सनातनम् ॥ ४ ॥ संसारी मुक्त इत्यात्मा द्विधा कर्माभिरष्टिभः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैर्मुक्तो मुक्त इष्यते ॥ ५ ॥ मूलभेदेन तान्यप्टौ ज्ञानावृत्त्यादिनामभिः । ज्ञेयान्युत्तरभेदेन वस्व व व्यक्षेत्राक्ति सुक्त इष्यते ॥ ५ ॥ स्व्यक्षित्रः स्वात्प्रकृत्यादिविकव्यतः । अत्ययोऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिर्जिनोदितः ॥ ७ ॥ उद्यादिविकव्येन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो व्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥ उद्यादिविकव्येन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा प्रोक्तो व्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥ इत्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिर्जरं । तुरीयगुक्कथ्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत् ॥ ९ ॥ कृत्यकर्मक्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । "मुक्तस्यानुक्षमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम् ॥ ९० ॥ इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं भगवांस्तमबृतुध्वत् । स्वयचोरिक्षमज्ञकेन भन्याव्जानां प्रवोधकः ॥ ९० ॥ सोऽपि तत्तत्त्वसद्वावमवगम्य यथोदितम् । निर्विष्य संस्तेन्येष्ठ्यतेगामिभिः ॥ १२ ॥ प्रस्यद्वयपरित्यागे पदुश्चदुक्रमाययौ । संयमं बहुभिः सार्द्धं मूर्थन्यैरुर्वंगामिभिः ॥ १२ ॥ अवाविधरदेकादशाङ्गानि गुरुसङ्गमत् । अष्टभारतीर्थकृद्योत्रं अद्धाग्रुद्धप्यादिभावनः ॥ १४ ॥

जिनके नामके ब्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थीका त्याग था और जो उत्ताम ब्रतके धारी थे एसे श्री मुनिमुब्रत भगवान् इम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करें।। १।। भगवान् मुनिमुब्रतनाथ इस भवसे पूर्व तीसरे भवमें इसी भरतनेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नामके राजा थे। किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमें अनन्तवीर्य नामके निर्यन्थ मुनिराज पथारे। उनकी वन्दना करने की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये। बहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, तीन बार पूजा की, तीनबार बन्दना की और तदन-न्तर सनातन धर्मका स्वरूप पृद्धा ॥ २-४ ॥ सुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी श्रीर मुक्तके भेदसे दो प्रकारका है। जो आठ कर्मोंसे वद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो आठ कर्मोंसे मुक्त है—रहित है उसे मुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥ उन कर्मों के ज्ञानावरणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं और उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस हैं ॥ ६ ॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिध्यात्व अविरति कषाय तथा योगके भेदसे प्रत्यय-कर्मबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है।। ७।। उदय, उपशम, चय और चयोपशमके भेदसे कर्मोंकी श्रवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है।। =।। गुप्ति श्रादिके द्वारा उन कर्मोंका संवर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। चतुर्थ शक्तध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोत्त होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है।। ह ।। सम्पूर्ण कर्मीका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है श्रीर एकदेश क्षय होना निर्जरा कही जाती है! मुक्त जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एव आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है॥ १०॥ इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे भन्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान् **भ**नन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया ॥ ११ ॥ राजा हरिवर्मा भी मुनिराजके द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-ठीक समभकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिप्रहका त्याग कर दिया और शीघ ही

१ श्रनन्तवीर्यं नामा ल॰ । २ द्वेषा क०, ष०, म० । ३ वस्वब्य्येकसंख्यया ल० । ४ युक्तस्य ल० ।

चिरमेवं तपः कृत्वा प्रान्ते स्वाराधनाविधिः । मिक्यत्पञ्चकृत्वाणः प्राणतेन्द्रोऽमविहृ मुः ॥ १५ ॥ सागरोपमिविद्यासामाद्वा ग्रुक्क कृष्यकः । सार्ग्वारित्न प्रयोग्सेघो मासैर्वद्यामिरुक्तृवसम् ॥ १६ ॥ संवत्सरसहस्राणां विद्यासाहिताहृतिः । मनाम्मनः प्रवीचारमोगोऽष्टिव्यसमित्वतः ॥ १७ ॥ भाषञ्चमावनेरात्मगोचरन्या वृताविदः । तत्क्षेत्रमित्राक्त्याविश्वरं तत्रान्वमृत् सुखम् ॥ १८ ॥ तिस्मृत् पण्मासशेषायुष्वागमिष्यित भृतकम् । जन्मगेहाङ्गणं तस्य रत्नकृष्याचितं सुरैः ॥ १९ ॥ अत्रैव भरते पाजा पुरे राजगृह्यद्वये । सुमित्रो मगधाधिशो हिरवंशिशक्षामणिः ॥ २० ॥ गोत्रेण काष्यपस्तस्य देवी सोमाद्वया सुरैः । पृजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने!॥ २१ ॥ स्वज्ञान् कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्सुखे । प्राणताधीश्वरेऽपष्यत् पोडशेष्टार्थस् कान् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यन्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रबुद्धा ग्रुद्धवेषधत् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यन्तं प्रभाविनम् । तेनैव परितोषेण प्रबुद्धा ग्रुद्धवेषधत् ॥ २२ ॥ गजराजं च वक्त्रं स्वं प्रविद्यन्तं । साविधः सोऽप्यमापिष्ट सम्भूतिं त्रिजगत्पतेः ॥ २४ ॥ तद्वाव्यतस्वप्रस्ता । तद्वाव्यतद्वेन्दकृताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥ सद्याम्भूत्वतम् प्रकाम् ॥ नद्वाव्यतद्वेन्दकृताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥ स्वत्यस्वत्तम् भूत्रत्रेसुखावहैः । नवमं मासमासाय सुखेनासृत अप्रजाम् ॥ २६ ॥ संवत्सरचतुःपञ्चात्रस्वभूत्रमितं वज्ञन् । मह्यश्चातिर्यस्वत्तम् । २७ ॥ स्वत्सरचतुःपञ्चात्रस्वभूतिम् । व्यत्यासिदकृत्वस्वसम्यायातैः स्वदीसिक्यासिदिक्सुकैः । मेरौ सुरेन्द्रैः सम्प्राप मुनिसुवतसुक्रुतिम् ॥ २८ ॥

स्वर्ग अथवा मोत्त जानेवाले राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३ ॥ उन्होंने गुरुके समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनिवजुद्धि आदि भावनाओं का चिन्तवन कर तीर्थंकर गोत्रका बन्ध किया ॥ १४ ॥ इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक हानेवाले हैं ऐसा प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ ॥ १५ ॥ वहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्त लेश्या थी, साढे तीन हाथ ऊंचा शरीर था, वह दश माहमें एक वार श्वास लेता था, बीम हजार वर्षमें एक वार आहार प्रहण करता था, मन-सम्बन्धी थाड़ासा कामभोग करता था, और आठ ऋद्वियोंसे सहित था॥ १६-१७ ॥ पाँचवीं पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति तथा शक्ति आदिका संचार था। इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक मुखका उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु छहमाहकी बाकी रह गई और वह वहाँ पृथिवी तलपर आने बाला हुआ तब उसके जन्मगृहके आंगनकी देशोंने रज्ञवृष्टिके द्वारा पूजा की ॥ १८-१६ ॥

इसी भरतचेत्रके मगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर है। उसमें हरिवंशका शिरामणि मुमित्र नामका राजा राज्य करता था।। २०।। यह काश्यपगात्री था, उसकी रानीका नाम सामा था, देशोंने उसकी पूजा की थी। तदनन्तर श्रायण कृष्ण द्वितीयांके दिन श्रवण नक्त्रमें जब पूर्वोक्त प्राण-तेन्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अर्थको सूचित करने वाले सोलह स्वप्न देखे और उनके बाद ही अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान हाथी देखा। इसी इर्षसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारणकर राजांके पास गई। वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने राजांको सब स्वप्न सुनाये॥ २१-२३॥ अवधिक्रांनी राजांने बतलाया कि तुन्हारे तीन जगत्के स्वामी जिनेन्द्र भगवानका जन्म होगा॥ राजांके बचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा। उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया॥ २५॥ स्वर्गीय मुख प्रदान करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे बीतने लगा। अमुकमसे नवमा माह पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया॥ २६॥ श्रीमल्लिनाथ तीर्थकरके वाद जब चौवन लाख वर्ष बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी॥ २०॥ जन्म-समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्होंने सुमेरु पर्वतपर समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्होंने सुमेरु पर्वतपर

१ राज्ञां ल॰ । २ भौगेश्वर्य म०, ल० । ३ सुप्रजाम् ल० । ४ प्रमितन जन् ल० ।

त्रिश्वत्सहस्त्रवर्षसुधापविश्वतिस्तिमतः। "सर्पश्चनगरूक्कायः सम्पद्माखिरुक्कभणः॥ २९॥ वहयेन्द्रियससाङ्कवर्षः कौमारनिर्गमे। राज्याभिषेकं सम्प्राप्य प्राप्तानन्द्परम्परः॥ १०॥ शून्यत्रिकेन्द्रियकोक्तसंवत्सरपरिक्षये। गर्जद्वनगराद्योपसमये वागहस्तिनः॥ ११॥ वनस्मरणसन्त्यक्तकवलप्रहणं नृपः। निरीक्ष्याविषेनेत्रेण विज्ञातैतन्मनोगतः॥ ११॥ तत्पूर्वभवसंवद्धं कौनृहलवतां नृणाम्। अवोचद् यृत्तिमित्युद्धः स मनोहरया गिरा॥ ११॥ पृत्वं तालपुराधीशो नाना नरपतिर्नृपः। महाकुलाभिमानादिदुर्लेश्याविष्टिचिश्वकः॥ १४॥ पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः कुज्ञानमोहितः। दक्ता किमिच्छकं दानं तत्फलात्समभृदिमः॥ १५॥ नाज्ञानं स्मरित प्राच्यं न राज्यं प्रयसम्पदम्। कुदानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरित दुर्मितः॥ १६॥ तद्वचःश्रवणोत्पत्रस्वपूर्वभवसंस्मृतः। संयमासंयमं सद्यो जप्राह गजसत्तमः॥ ३०॥ तत्प्रत्ययसमुत्पत्रवोधस्त्यागोन्मुखो नृपः। कौकान्तिकैस्तदैवैत्य प्रस्तुतोक्त्या प्रतिश्रुतः॥ १८॥ स्वराज्यं युवराजाय वितर्ययं वित्रवाय वितर्यं सः। सुरैः सम्प्राप्तिःक्रान्तिकल्याणद्रमधीगुणः ( १ ) ॥ १८॥ अपराजितनामोरुशिबिकामधिरुद्धवान्। कृदकीर्तिः क्षरस्मृदिरूढो नरखगा अरेशः॥ ४०॥ प्राप्त पश्चेपवासेन वनं नीकाभिधानकम्। वैशाखे बहुके पक्षे श्रवणे दशमीदिने॥ ४१॥ सहस्वभृषैः सायाद्धे सहर संयममममहीत्। कैश्वयमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वद्यनः॥ ४२॥ सहस्वभृषैः सायाद्धे सहर संयममममहीत्। कैश्वयमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वद्यनः॥ ४२॥

ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और मुनिसुब्रतनाथ यह नाम रक्खा ॥ २८ ॥ उनकी ऋायु तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई वीस धनुपकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, श्रीर स्वयं वे समस्त लक्षणोंसे सम्पन्न थे ॥ २६ ॥ कुमार कालके सात हजार पाँच सी वर्ष बीत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर त्रानन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे।। ३०।। इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वर्ष बीत गये तब किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने बनका स्मरण कर प्राप्त उठाना छोड़ दिया-खाना पीना बन्द कर दिया। महाराज मुनिसुव्रतनाथ, अपने श्चावधिक्वान रूपी नेत्रके द्वारा देख कर उस हार्थिक मनकी सब बात जान गय। व कुनूहलसे भर हुए मनुष्योंके सामने हाथावे पूर्वभवसे सम्बन्ध रखने वाला धूनान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ।। ३१-३३ ।। पूर्व भवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, वहाँ अपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओंसे इसका चित्त सदा घिरा रहता था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनभिज्ञ था, मिण्या ज्ञानसे सदा मोहित रहता था। वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है।। ३४-३५।। यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर रहा है और न कुदानकी निष्फलनाका विचार कर रहा है।। ३६।। भगवान्के वचन सुननेसे उस उत्तम हाथीको श्रपने पूर्व भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ्र ही संयमासंयम पंधारण कर लिया ॥ ३७॥ इसी कारणसे भगवान् महिनाथको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त परिप्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये। उसी समय लीकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारोंका समर्थन किया॥ ३८॥ उन्होंने युवराज विजयके लिए अपना राज्य देकर देवोंके द्वारा दीचा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध हैं, जिनका मोहकर्म दृर हो रहा है, और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं ऐसे वे भगवान् अपराजिन नामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥ ४०॥ नील नामक वनमें जाकर उन्होंने वेलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमिक दिन श्रवण नचत्रमें सार्यकालके समय एक हजार राजाश्रोंके साथ संयमधारण कर लिया। शाश्वतपद-मोच 1वें प्राप्त करनेकी इच्छा करने वाले सौधर्म इन्द्रने सर्वदर्शी भगवान् मिहनाथके बालोंका समृह पद्मम-

१ सहसान ल॰, म॰। सर्पाशनः सहसानश्च, उभयोर्मयूरोऽर्थः। २ युवराज्याय ल०। ३ खगाविपैः क॰, घ॰। ४ समं म॰, ल॰।

शाश्वतं पदमिन्वच्छन् प्रापयत्प्ञमास्तुषिम् । चतुर्धावगमः ग्रुद्धमताप्सीत् सोऽप्यलं तपः ॥ ४३ ॥
समभावनया तृष्यन् तृसोऽपि तनुसंस्थितः । कदाचित्वारणाकाछे प्रायाद्वाजगृहं पुरम् ॥ ४४ ॥
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मै चामीकरच्छितः । नृपो वृषमसेनाख्यः पञ्चाध्यंमवापिवान् ॥ ४५ ॥
मासोनवत्सरे याते छाश्यस्थ्ये स्वतपोवने । चम्पकृषम्मुख्स्यो विहितोपोपितद्वयः ॥ ४६ ॥
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाद्वे केवळ्ज्ञानं सद्ध्यानेनोदपादयत् ॥ ४० ॥
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तत्कृष्ट्याणं व्यधुर्मुद्धा । मानस्तम्भादिविन्यासविविधिद्धिवम् पितम् ॥ ४८ ॥
मिश्चमृतयोऽभूवन्नप्टादशगणेशिनः । द्वादशाङ्गस्यशः पञ्चशतानि परमीष्टनः ॥ ४९ ॥
शिक्षकास्तस्य सद्धन्याः सहस्राण्येकविश्वतिः। भर्तृरप्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणाः ॥ ५० ॥
तावन्तः केवळ्ज्ञानाः विकियद्धिसमृद्धयः । द्विशतद्विसहस्राणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ५९ ॥
भस्तस्तद्धं सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम् । अहस्रं पिण्डतास्विशतसहस्राणि मुनीश्वराः ॥ ५२ ॥
अपङ्ख्यात्ते सहस्रं तु वादिनां द्विशताधिकम् । एककाः श्रावकाः खक्ष्याः त्रिगुणाः श्राविकान्ततः ॥५३॥
असङ्ख्यातो मरुत्सहः सङ्ख्यातो द्वादशो गणः । एषा धमं ब्रुवचार्यक्षेत्राणि व्यहरिष्टरम् ॥ ५४ ॥
विहत्य मासमात्रायुः सम्मेदाचलमूर्द्वनि । प्रतिमायोगधारी सन् ससहस्रमुनीश्वराः ॥ ५५ ॥
काल्गुने श्रवणे कृष्णद्वादश्यां निशि पश्चिमे । भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुन्यतः ॥ ५६ ॥
कृत्वा पञ्चमकल्याणसपर्यामूर्जितोदयम् । वन्दित्वा सुर्वन्दाहनृतं यातं यथायथम् ॥ ॥५०॥

शाद्लिविकोडितम् ब्यासं त्वत्त्रभया सदो विजयते नीलोत्पलानां वनं ध्वान्तं वाक् च मनोगतं धुतवतीमां भानुजां भासुराम् ।

सागर-चीरमागर भेज दिया। दीचा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ।। ४१-४३ ।। यद्यपि वे समभावसे ही तुप्त रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये।। ४४।। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले वृषभनेन नामक राजाने उन्हें प्रामुक आहार देकर पश्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ४५.।। इस प्रकार तश्चपरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह वीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके बनमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने चम्पक वृत्तके नीचे स्थित हो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके मास पत्त नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात् वैशाख कृष्ण नत्रमीके दिन श्रवण नत्त्रत्रमें शामके समय उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया।। ४६-४०।। उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्पसे क्र/नकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्वियों—सम्पदा-श्रोंसे विभूपित समवसरणकी रचना की।। ४८।। उन परमेष्टीके महिको आदि ले कर अठारह गणधर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सज्जनोंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार शिक्तक थे, एक हजार आठसी अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसों मनःपर्ययज्ञानी थे, त्र्यौर एक हजार दो सौ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे।। ४६-५२।। पुष्पदन्ताको आदि लेकर पचास हजार आर्यिकाएं थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, संख्यात तिर्यञ्ज त्रीर ऋसंख्यात देव देवियोंका समृह था। इस तरह उनकी बारह सभाएं थीं। इन सबके लिए धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकालतक आर्य क्त्रेमें विहार किया। विहार करते-करते जब उनकी त्रायु एक माहकी बाकी रह गई तव सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ऋौर फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर मोत्त प्राप्त कर लिया ।। ५३-५६ ।। उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पद्धमकल्याणककी पूजा की, बड़े वैभवके साथ वन्दना की और तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये।। ५७।।

१ सहार्थेन सहस्रं तु क०, घ०। २ पिण्डिताः पण्डितास्त्रिशत् ल०। ३ पुष्पदत्तादयः ल०। ४-मूर्णितोदयाम् ल०। ५ यथातथम् ल०।

बोधवासिकां तमो व्यवहरद् प्रवां जगद्वन्तितं,
वन्दे तत्युनिसुवतस्य भगवन्सार्वं तवेण्द्राविभिः ॥ ५८ ॥
कार्वं कारणतो गुणं च 'गुणिनो मेदं च सामान्यतो
वन्त्येकः पृथगेव कोऽप्वपृथगित्येकान्ततो न द्वयम् ।
तत्सर्वं घटते तवैव वयसंबोगाश्वतस्यं सता—
मासोऽभूर्मुनिसुव्रतायं भगवंस्तुम्यं नमः कुमेहे ॥ ५९ ॥
प्रागासीद्धरिवर्मनामनृपतिर्कंष्ण्वा तपो वद्धवान्
नामान्त्यं बहुभावनः शुचिमतिर्थः प्राणतेन्द्रोऽभवत् ।
च्युत्वाऽस्मान्युनिसुव्रतो हरिकुळच्योमामछेन्दुजिनो
भूत्वा भन्यकुमुद्वतीं च्यकचयल्छक्ष्मीं प्रदिश्यात्मनः ॥ ६० ॥

तत्तीर्थं एव चक्रेशो इरिषेणसमाह्मयः । स <sup>१</sup> नृतीयभवेऽनन्तजिनतीर्थे नृपो महान् ॥ ६१ ॥ हृत्वा तपः समुत्कप्टं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकल्पेऽभूत्सुविशास्त्रविधास्त्रविधानके ॥ ६२ ॥ पट्सागरोपमात्मायुर्भुक्त्वा भोगाननारतम् । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन् राज्ये भोगपुरेशितुः ॥ ६३ ॥ प्रभोरिक्ष्वाकुषंशस्य पद्मनाभस्य भामिनी । ४ऐराऽनयोः सुतो जातो हिरेपेणः सुरोत्तमः ॥ ६४ ॥ समायुत्तमितात्मायुः भक्तकच्छ्ररसच्छविः । धनुविंशतिमानाङ्गः भक्रमेणापूर्णयीवनः ॥ ६५ ॥ कदाचित्तेन गत्वाऽमा पद्मनाभमदीपतिः । जिनं मनोहरोद्यानेऽनन्तवीर्याभिधानकम् ॥ ६६ ॥ अभिवन्य ततः शुत्वा वत्तं संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य १राजसी वृत्तिं शमे स्थातुं समुत्सुकः ॥६७॥

हे प्रभो! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलोंका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्यसे उत्पन्न दीप्तिको पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थों से उत्पन्न हुए अज्ञानान्ध-कारको नष्ट करता है इसिलए हे भगवन मुनिसुव्रतनाथ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ सब संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूर्यको सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ५८ ॥ कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको और सामान्यसे विशेषको पृथक बतलाते हैं और कोई एक—अपृथक बतलाते हैं ये दानों हो कथन एकान्तवादसे हैं अतः घटित नहीं होते परन्तु आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन! सज्जनपुरुष आपको आप्त कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५८ ॥ जो पहले हरिवर्मा नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए और वहाँ से आकर जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थंकर हाकर भव्यजीवरूपी छुमुदिनियोंको विकसित किया वे श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लद्मी प्रदान करें ॥ ६० ॥

इन्हीं मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके तीर्थमें हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे पूर्व तीसरे भवमें अनन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थमें एक वड़ा भारी राजा था। वह किसी कारणसे उत्कृष्ट तप कर सनत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। वहाँ निरन्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुव्रत नाथ तीर्थकरके तीर्थमें भोग पुर नगरके स्वामी इच्वाकुवंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ। ॥६१-६४॥ दशहजार वर्षकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस धनुष उन्चा शरीर था और कम-कमसे उसे पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ था।। ६५॥ किसी एक दिन राजा पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उचान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीर्य नामक जिनेन्द्र

१ गुणितो ल०। २ तृतीया ल०। ३ सुविशालियमानकः तृ । ४ ऐरा तयोः ल०। ५ कनकच्छूरस ल०। ६ कमेण ल०। ७ महामति ल०। ८ तत्त्वे क०, घ०, म०। ६ राजसां तृ ।

'राज्यभार' समारोप्य सुते भूपतिभिः समस् । बहुभिः संयमं प्रापत्पित्यः परमं पद्म् ॥६८॥ हिर्पेणोऽप्युपादाय श्रावक्षत्रमुत्तमम् । मुक्तेद्वितीयसोपानमिति मत्वाऽविक्षत्पुरम् ॥ ६९ ॥ तपस्यतिश्वरं घोरं पद्मनाभमहामुनेः । दीक्षावनेऽभूत्कैवल्यं प्रतिमायोगधारिणः ॥ ७० ॥ आसंश्वकातपत्रासिदण्डरत्नानि तिहेने । हरिषेणमहीक्षस्य तदैवायुभवेक्षमि ॥ ७१ ॥ श्रीगृहे काकिणीचर्ममणिरत्नानि चाभवन् । युगपणुष्टचित्तोऽसौ नत्वा तद्वयक्षंसिने ॥ ७२ ॥ प्रत्वा तुष्टिभनं प्रायाजिनपूजाविधित्सया । पूजियत्वाभिवन्धैनं जिनं प्रति निवर्त्यं सः ॥ ७३ ॥ पुरं प्रविक्ष्य चक्रस्य कृतपूजाविधित्वः । जेतुं समुचतस्तस्य तदानीमभवत्पुरे ॥ ७४ ॥ पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्च चम्पतिः । हस्त्यभकन्यारत्नानि खगाव्रेशनयन्त्वगाः ॥ ७५ ॥ नदीमुखेषु सम्भूताक्षवाणि महतो निधीन् । आनिन्यरे "स्वयं भक्त्या गणबद्धाभिधाः सुराः ॥७६॥ स तैः श्वाध्यपङ्केन बलेन प्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररणानि स्वीकृत्य विजिताखिलः ॥ ७७ ॥ स्वराजधान्यां संसेन्यः सुरभूपखगाधिपैः । दशाङ्गमोगाक्षिष्यंग्रं निर्विक्षन् सुचिरं स्थितः ॥ ७८ ॥ कदाचित्वात्तिके मासे नन्दीश्वरितेन्वयम् । कृत्वाऽष्टसु महापूजां सोपवासोऽन्तिमे दिने ॥ ७९ ॥ हम्यंपृष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । भासमानः समालोक्ष्य राहुग्रासीकृतं विधुम् ॥ ८० ॥ धिगस्तु संसृतेर्भावं ज्योतिलाँकैकनायकः । ग्रस्तस्तारापितः कप्टं पृणः स्वैवेध्दितोऽप्ययम् ॥ ८० ॥ धिगस्तु संसृतेर्भावं ज्योतिलाँकैकनायकः । ग्रस्तस्तारापितः कप्टं पृणः स्वैवेधिदतोऽप्ययम् ॥ ८० ॥

की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मोज्ञका स्वकृष सुना जिससे वे राजसी वृत्तिको छोड़ कर शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये।। ६६-६७।। परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छक राज। पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौंपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ६८ ॥ 'यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी हैं। ऐसा मानकर हरिपेणने भी श्रावकके उत्तम व्रत धारण कर नगरमें प्रवंश किया ।। ६६ ।। इधर चिर कालनक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीचावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया श्रीर वहीं उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।। ७०॥ उसी दिन राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड़, और दण्ड ये चार रत्न प्रकट हए तथा श्रीगृह में काकिणी, चर्म, और मणि ये तीन प्रकट हुए। समाचार देने वालोंने दोनों समाचार एक साथ मुनाये इसलिए हरिपेणका चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह समाचार मुनानेवालोंके लिए बहत-सा प्रस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छामे निकला और जिनेन्द्र भगवान्की वन्दना कर वहाँ से वापिस लीट नगरमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ चकरत्नकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुआ। ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, गृहपति स्थपति, और सेनापति ये चार रत प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयार्ध पर्वतसे हाथी घोड़ा और कन्या रत ले आये ॥७१-५५॥ गणबद्धनाम के देव नदीमुखों-नदियोंके गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नी बड़ी बड़ी निधियाँ भक्ति पूर्वक स्वयं ले त्राये ॥ ७६ ॥ उसने छहं प्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया. दिशाओं को जीतकर उनके सारभूत रत महण किये, सब पर विजय प्राप्त की श्रीर श्रम्तमें देव, मन्द्य तथा विद्याधर राजात्र्योंके द्वारा सेवित होते हुए उसने ऋपनी राजधानीमें प्रवेश किया। वहाँ वह दश प्रकारके भोगों का निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा ॥ ७६-७८॥

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीश्वर पर्व सम्बन्धी आठ दिनोंमें उसने महा पूजा की और अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो। वहीं बैठे-बैठे उसने देखा कि चन्द्रमाको राहुने पस लिया है।। ७६-५०।। यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्थाको धिकार हो। देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलोंकका मुख्य नायक है, पूर्ण है और अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे मस लिया। जब इसकी यह दशा है तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी क्या दशा होती होगी। इस

१ राजमारं क०, घ० । २ महाभक्त्या म०, ल० ।

भत्र का गतिरन्येषां प्राप्ते कालेऽविक्तिहानि । विधी विक्रसतीत्यात्तानिर्वेदो भरताधिपः ॥ ८२ ॥ अनुप्रेक्षास्वरूपाल्या मुखेन स्वसभारियतान् । धर्मसारं निरूप्याशु कृत्वा तत्त्वार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥ दत्त्वा राज्यं सतां पृज्यो महासेनाय स्नवे । तत्प्रार्थितेन सम्तप्यं दीनानाथवनीपकान् ॥ ८४ ॥ श्रीनागजिनमासाध सीमन्ताचलसुरिभतम् । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा सङ्गं व्यङ्गमनङ्गजित् ॥ ८५ ॥ भवहिभिः सह सम्प्राप्य संयमं कामसाधनम् । क्रमेण प्राप्तवह्नविद्यायुरन्ते चतुर्विधाम् ॥ ८६ ॥ आराधनां समाराभ्य प्रायोपगमनं श्रितः । क्षीणपापः कृपामृतिरापान्तिममनुत्तरम् ॥ ८७ ॥

भूपः कोऽपि पुरा श्रिया श्रितवपुः पापोपछेशाद् शृशं विभ्यत्प्राप्य तपो भवस्य शरणं मत्वा तृतीयेऽभवत् । कल्पेऽन्ते भुवमेत्य चक्रिपदवीं सम्प्राप्य भुक्त्वा सुखं

स श्रीमान् हरिषेणराजवृष्यः सर्वार्थसिस्द्रि ययौ ॥ ८८ ॥
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवौ । रामछक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगयते ॥ ८९ ॥
इहैव भारते क्षेत्रे राष्ट्रे मख्यनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रत्नपुराधिषः ॥ ९० ॥
तुक् तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्न्यः । विजयाख्येन तस्यासीत्सम्प्रीतिमीन्त्रसृतुना ॥ ९१ ॥
पिनृसल्छालितौ बालौ कुछादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारित्रौ दन्तिनौ वा निवर्तिनौ ॥ ९२ ॥
अन्येषुस्तत्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । श्रीदत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम् ॥ ९३ ॥
दीयमानां समालोक्य पाण्यम्भःसेकपूर्वकम् । कुबेरदत्तां केनाऽपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥

प्रकार चन्द्रप्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिपेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभामें स्थित लागोंको श्रेष्ठ धर्मका स्वरूप वतलाया और शीव ही उन्हें तत्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया।। =?-=?।। सत्पुरुपों के द्वारा पूजनीय हरिपेणने अपने महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाञ्चित्रत पदार्थ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया। तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्वतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर विविध प्रकारके परिप्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया। उसने अनेक राजाओंके साथ शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, कम-कमसे अनेक ऋदियाँ प्राप्त कीं और आयुक्ते अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएं आराध कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया। जिसके समस्त पाप श्रीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्ति स्वरूप हैं ऐसा वह चक्रवर्ती अनितम अनुत्तर विमान—सर्वार्थसिद्धमें उत्पन्न हुआ।। =>-=>।। श्रीमान हरिपेण चक्रवर्तीका जीव पहले जिसका शरीर राजलदमीसे आलिंगित था ऐसा कोई राजा था, फिर पापसे अत्यन्त भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारण कर लिया जिससे तृतीय स्वर्गमें देव हुआ, फिर आयुके अन्तमें वहाँसे प्रथिवीपर आकर हरिपेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भोगकर सर्वार्थ-सिद्धमें अहमिन्द्र हुआ।। =>1।

अथानन्तर—इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीर्थंकरके तीर्थमं राम और लहमण नामके आठवें बल-भद्र और नारायण हुए हैं इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।। में ।। उसी भरतत्तेत्रके मलय नामक राष्ट्रमें रत्नपुर नामका एक नगर है। उसमें प्रजापित महाराज राज्य करते थे।। ६०।। उनकी गुणकान्ता नामकी खीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापित महाराजके मंत्रीका एक विजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल और विजयमें बहुत भारी क्लंह था। ये दोनों ही पुत्र अपने-अपने पिताओं को अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाइसे उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियों के समान दुराचारी हो गये थे।।६१-६२।। किसी एक दिन उसी नगरमें रहनेवाला कुनेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्रवण सेठकी गोतमा खीसे उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्रके लिए हाथमें जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुनेरदत्ता नामकी

१ बाहुभिः तः । २ प्राप्तसप्ति मि । ३ उक्तस्य तः ।

तस्याः स्वानुचरेणोकां अत्वा रूपादिसम्पदम् । कुमारे तां स्वसात्कर्तुं सह मित्रे समुद्यते ॥ ९५ ॥ विणक्सह्नसमाक्रोशध्विमाकण्यं भूपतिः । स्वतन्जदुराचारदारूबकांपपावकः ॥ ९६ ॥ पुरस्कममहृय दुरात्मानं कुमारकम् । लोकान्तरातिथि सधो विधेहीति समादिशन् ॥ ९० ॥ तदेव सोऽपि राजाक्षाचोदितस्तुमुखाह्नये । जीवमाहं गृहीत्वैनमानयिक्वरं विभोः ॥ ९८ ॥ तदालोक्य किमित्येष पापीहानीयते वृतम् । निशातश्रुलमारोप्य शमशाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ राक्षोक्ते प्रस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः । न्यायानुवर्तिनां युक्तं न हि स्नेहानुवर्तनम् ॥ १०० ॥ तदामात्योग्तमः पौरानपुरस्कृत्य महीपतिम् । व्यिजकपदिति व्यक्तमुक्तिसकरकुड्मलः ॥ १०१ ॥ कृत्याकृत्यविवेकोऽस्य व बाल्यादेव विद्यते । प्रमादोऽस्माकमेवायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥ न दान्तोऽयं नृभिर्दन्ती शैशवे चेद् यथोचितम् । प्राप्तेश्वर्यो न कि कुर्यादसौ दर्पमहाहितः ॥ १०३ ॥ न बुद्धमान् न दुर्वुद्धिनं वर्ध दण्डमहीति । आहार्यबुद्धिरेपोऽतः शिक्षणीयोऽधुनाप्यलम् ॥ १०४ ॥ न कोपोऽस्मिस्तवास्ययेव न्यायमार्गे निनीपया । निमृह्मास्येक एवार्य राज्यसन्तितसंवृती ॥ १०५॥ जन्यत्से वित्सतोऽन्नान्यत्पप्रचुतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोष्केदकारिणः ॥ १०५॥ प्रत्यक्तिरस्ता ज्येष्ठं तन्जमवधीन्तृपः । इत्यवाच्यभयमस्ताः पौराश्रेते पुरःस्थिताः ॥ १०७॥ तत्यसमस्वापराभं मे महीक्षप्रार्थितोऽस्यमुम् । एतन्यन्तिववः श्रुत्वा विक्षपक्रमुदीरितम् ॥ १०८॥

पुत्री दे रहा था। उसी समय महापापके करने वाले किसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुबर-दत्तके रूप त्रादिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक श्रपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया।। ६३-६५।। यह देख, वैश्योंका समृह चिहाता हुआ महाराजके पास गया। उसके रोने-चिहानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रांधाप्रि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी। उन्होंने नगरके रक्षकका बुलाकर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका श्रातिथि बना दो-मार डालो ॥ ६६-६०॥ उसी समय राजाज्ञामे प्रेरित हुन्या नगररत्तक वहुत भारी भीड़मंसे इस राजकुमारका जीवित पकड़कर महाराजके समीप ले आया ।। ६८ ।। यह देख राजाने विचार किया कि इस पार्पाको शीव ही किसप्रकार मारा जाय ? कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकका आदेश दिया कि इसे इमशानमें ले जाकर पेनी शूलीपर चढ़ा दो ॥ ६६ ॥ राजांके कहते ही नगररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोंको स्नेहका अनुसरण करना उचित नहीं है।। १००।। इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया श्रीर हस्तरूपी कमल अपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा।। १०१।। हे देव! इसे कार्य श्रीर श्रकार्यका विवेक बाल्य-श्रवस्थासे ही नहीं है, यह हमलोगोंका ही प्रमाद हे क्योंकि माता-पिताके द्वारा ही बालक सुशिज्ञित और सदाचारी बनाये जाते हैं।। १०२।। यदि हाथीको बाल्या-वस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योंके द्वारा वशमें नहीं किया जा सकता: यही हाल वालकोंका है। यदि ये बाल्यावस्थामें वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी ब्रह्से श्राकान्त हो क्या कर गुजरंगे इसका ठिकाना नहीं ।। १०३ ।। यह कुमार न तो बुद्धिमान है और न दुबुद्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं है। अभी यह आहार्य बुद्धि हैं—इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिये।। १०४।। कुमार पर श्रापका कोप तो है नहीं, श्राप तो न्यायमार्गपर ले जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हैं परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक ही है-श्रापका यही एक मात्र पुत्र हैं।। १०५।। यदि आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो 'कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया' यह लोकोक्ति श्राज ही आप रुशिर श्रा पड़ेगी ॥ १०६ ॥ दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके रोने-चिहानेसे महाराजने अपने बढ़े पुत्रको मार डाला इस निन्दांके भयसे प्रस्त हुए ये अभी नगरवासी आपके

१-वर्तिनम् सः । २ विवेकक्ष लः । ३ तथास्येव मः , सः । ४ संधृतौ खः , गः । संततौ सः ।

स्वितित्व शासार्थं भवितः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निम्नहः शिष्टपालनं भूभुजां मतम् ॥ १०९॥ नीतिशास्त्रेषु तस्त्नेहमांहासक्तिभयादिभिः । अस्माभिल्हिते न्याये भवन्तस्तस्य वर्तकाः ॥११०॥ तस्मादयुक्तं युष्माकं मां थोजयितुमुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेयो महीभुजा ॥१११॥ कृत्याकृत्यविवेकातिद्शे मृदो महीभुजः । स साङ्ख्यपुरुषस्तेन कृत्यं १नात्रापरत्र च ॥११२॥ तस्मास्त्र प्रतिषेध्योऽहमिति राज्ञाभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुर्भयात् ॥११३॥ सुते निःस्निग्धतां भर्तुर्जानन् देवाहमेव तम् । दण्डियध्यामि मत्वेति निर्गम्यः तदनुज्ञ्या ॥ ११५ ॥ प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनशिर्यद्वमम्बति । हे कुमार तवावर्यं मरणं समुपस्थितम् ॥ ११५ ॥ प्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनशिर्यद्विमम्बति । हे कुमार तवावर्यं मरणं समुपस्थितम् ॥ ११५ ॥ विभीः शक्नोषि किं अर्तुमित्यवादीत्म वेद्यग्रम् । विभीम चेद्रहं मृत्योः किमित्येतदनुष्ठितम् ॥११६॥ सिल्लं वा नृषार्तस्य सितलं मरणं मम । तत्र का भीरिति व्यक्तं तदुक्तमवबुध्य सः ॥ ११७ ॥ नागरेभ्यो महीभन्नें कुमारायात्मनेऽपि च । लोकद्वयहितं कार्यं निश्चित्य सचिवाप्रणीः ॥ ११८ ॥ तदिद्वमस्तकं गत्वा महाबलगणेशिनम् । अभिवन्त किन्तायातकार्यं चास्मै न्यवेदयत् ॥ ११०॥ मनःपर्ययसंज्ञानखञ्चः स गणनायकः । मा भैपीद्वाविमी रामकेशवाविह भाविनी ॥ १२० ॥ नृतीयजन्मनीत्याह तच्छ्रत्वा सचिवो मुदा । तौ तन्नानीय संश्रास्य धर्म संयममापयत् ॥ १२२ ॥ नृतीयजन्मनीत्याह तच्छ्रत्वा सचिवो मुदा । तौ तन्नानीय संश्रास्य धर्म संयममापयत् ॥ १२२ ॥

सामने खड़े हुए हैं ।। १०७ ॥ इसलिए हे महाराज ! हम प्रार्थना करते हैं कि हमलोंगांका यह अपराध समा कर दिया जाय। मंत्रीके यह धचन मुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि आपलोग शास्त्रके पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं। दुर्शोका निमह करना श्रीर सज्जनोंका पालन करना यह राजाश्रोंका धर्म, नीतिशास्त्रोंमं बतलाया गया है। स्नंह, मोह, त्रासक्ति तथा भय त्रादि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जावेंगे । इसलिए आप लोगोंका सुके उन्मार्गमें लगाना अच्छा नहीं हैं। यदि अपना दाहिना हाथ भी दृष्ट-दोपपूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिये। जो मूर्ल राजा करने योग्य श्रीर नहीं करने योग्य कार्यों के विवेकसे दूर रहना है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान हैं। उससे इस लांक ऋौर परलांक सम्बन्धी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०५-११२ ॥ इसलिए इस कार्यमें मुक्ते रोकना ठीक नहीं है । महा-राजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समका कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं ऐसा समक सब लोग भयसे श्रपने-अपने घर चले गये ।। ११३ ।। पुत्रपर महाराजक। प्रेम नहीं है ऐसा जानते हुए मंत्रीने राजासे कहा कि हे देव! मैं इसे दण्ड स्वयं दूंगा। इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया ॥ ११४ ॥ वह ऋपने पुत्र ऋौर राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके पर्वत पर गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तैयार हैं ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं मृत्युसे इस प्रकार डरता ता ऐसा कार्य ही क्यों करता। जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुख्यके लिए ठण्डा पानी श्रच्छा लगता है उसी प्रकार मुक्ते मरण श्रच्छा लग रहा है इसमें भयकी कौनसी बात हैं ? इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य मंत्रीने महाराज, राजकुमार त्रौर स्वयं श्रपने दोनों लोकोंका हित करने वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ॥ ११५-११८॥ तदनन्तर मंत्रीने उसी पर्वतकी शिखापर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की श्रौर उन्हें अपने श्रानेका सब कार्य भी निवेदन किया ॥११६॥ मनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतचेत्रके नारायण ऋौर बलभद्र होने वाले हैं ॥ १२०॥ यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म अवण कराकर उसने उन दोनोंको संयम धारण करा दिया।। १२१।। तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप आया और यह

१ वात्रापरत्र च ल० । २ निर्गत्य ल० । ३-मिनाबादीत् ल० । ४ निजायान-क०, प० । ५-मापयन् फ०, घ०, ।

अनाहतस्वसौख्यस्य कस्यचिद्वनवासिनः । स्वकार्येष्वितिनीवस्य जनस्यात्युमचेप्टितुः ॥ १२६ ॥ ताविपितौ मया सोऽपि 'तावाह कृतदीपयोः । मवतोनं सुखं स्मार्यं दुःखं भोग्यं सुदुष्करम् ॥ १२४ ॥ स्मर्सम्या देवता चिरो परलोकनिमिरातः । इत्येततौ च भद्र त्वं मा कृथाः कष्टदण्डनम् ॥ १२५ ॥ अभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम् । वेदनां तीव्रमापाद्य परलोकोन्मुखावुभौ ॥ १२६ ॥ अभूतां तद्विलोक्याहमभिप्रेतार्थनिष्ठितम् । उत्विष्वायागतो देव सिद्धं भवदुदीरितम् ॥ १२७ ॥ श्रुखा सद्वचनं राजा महादुःखाकुलो मनाक् । निवातस्तिमित्रधमाजसमानो निव्यलं स्थितः ॥ १२९ ॥ आत्मना मन्त्रिभिवंन्युजंनैश्वालोच्य निश्चितम् । कार्यं हितमनुष्टेयं तत्प्राप्तानुष्ठितं त्वया ॥ १२९ ॥ करजालमितकान्तिमित सर्पिमहीरुहे । प्रस्नमिव संग्रुष्कं कार्यं कालातिपातितम् ॥ १३० ॥ तत्र शोको न कर्तन्यो वृथेति सचिवोदितम् । श्रुखा तद्वचनं बृहि तर्वे तद्वुशकं कथम् ॥ १३१ ॥ हत्यप्राक्षित्रतेशस्याभिप्रायवित्सचिवोऽवदन् । यतयो वनिगर्यद्विगुहागहनवासिनः ॥ १३२ ॥ धैर्यासिधारानिभिवकषायविषयद्विषः । स्थूलसूक्ष्मासुमृद्वक्षानितान्तोग्यतवृत्तयः ॥ १३३ ॥ भिया भियेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः । कसंयतेषु भोगोपभोगेष्विव निरादराः ॥ १३४ ॥ लेभ्यस्तौ धर्मसद्भावं श्रुत्वा निविद्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्परितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥ लोकह्यहितो नान्यस्त्वमेवेत्यभिनन्य तम् । दुष्पुत्र इव मोगोऽयं भ्षापापलापकारणम् ॥ १३६ ॥

कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहामें रहना था, वह सिंहके समान निर्भय था, उसने अपने मुर्खोका अनादर कर दिया था, वह ऋपने कार्योमं ऋत्यन्त तीव्रथा श्रीर उप्र चेष्टाका धारक था। मैंने व दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि आप दोनोंने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, श्रव तो आपको कठिन दुःख भोगना पड़ेगा। परलाकके निमित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये। यह सुनकर उन दोनोंने मुक्तसे कहा कि 'हे भद्र! आप हम दोनोंके लिए कप्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं अर्थान् स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं। यह कह व दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये। यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर वापिस चला त्राया हूं। हे राजन ! इस तरह आपका त्रभिप्राय सिद्ध हो गया।। १२२-१२७॥ मन्त्रीके वचन मुनकर राजा महादुःखंसे व्यप हो गया श्रौर कुछ देर तक ह्वारहित स्थानमें निष्पन्द खंड हुए वृक्षके समान निश्चल बैठा रहा॥ १२८॥ तदनन्तर राजाने ऋपने आप, मंत्रियों तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चान् मंत्रीसे कहा कि तुम्हें सदा हिनकारी कार्य करना चाहिये, आज जो तुमन कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया।। १२६।। मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीन हो चुकता है और जी फूल सांप वाले वृत्तपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शांक करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह कार्य भी अत्रव कालातिपाती-अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके विषयमें शोक नहीं करना चाहिये। मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथार्थ बात क्या है ? तद्नन्तर राजाका ऋभि-प्राय जानने वाला मन्त्री बाला कि वनगिरि पर्वतकी गुफात्र्यों त्र्यौर सघन वनोंमें बहुतसे यति-मुनि रहते हैं उन्होंने ग्रापने धैर्य रूपी तलवारकी धारासे कषाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया है. क्या स्थूल क्या सूदम-सभी जीवोंकी रक्षा करनेमें व निरन्तर तत्पर रहते हैं। उनके हृदयसे भय मानो भयसे ही भाग गया है और कोध माना कोधके कारण ही उनके पास नहीं आता है। वे भोग-उपभोगके पदार्थीमें असंयमियोंके समान सदा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ।। १३०-१३५।। 'दोनों लोकोंका हिन करने वाला तू ही हैं' इस प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप और निन्दाके

१ तबाह ल । २ निष्ठितौ ल । ३ सुविधाय यातो ल । ४ पापालापापकारणम् क ०, घ० ।

इति स्वकुलयोग्याय।द्तराज्यमहाभरः । गत्वा गणेशमभ्यर्थ्य वनाहौ नवसंयतौ ॥ १६७ ॥

मया कृतो महान् दोषः तं क्षमेयां युवामिति । निगदश्चावयोलीं कृष्टितीयैकगुरुर्भवान् ॥१६८ ॥

संयमोऽयं त्वयैवापि ताभ्यां सम्प्राप्य संस्तवम् । बहुभिर्भूभुजैः । सार्द्धं त्यक्तसङ्गः स संयमम् ॥१६९॥

प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिर्धातिकर्मविघातकृत् । केवलावगमज्योतिलोंकाग्रे व्यक्षतत्तराम् ॥ १४० ॥

तो समुत्कृष्ट्यारित्रौ हो सङ्ग पुरबाद्यगौ । आतापयोगमादाय तस्यतुस्यक्तविग्रहौ ॥ १४१ ॥

तस्पुराधिपसोमप्रभाद्भयस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्त्वनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्गध्त् ॥ १४२ ॥

पुरुषोत्तमनामा च गुणेश्च पुरुषोत्तमः । मधुसूदनमुच्छित्य कृतदिग्जयपूर्वकम् ॥ १४३ ॥

गृत्केचरसुराधीशप्रविद्धितमहोदयम् । प्रविश्वन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरुषोत्तमम् ॥ १४४ ॥

चन्द्रचूलमुनिर्दृष्ट्वा निदानमकृताञ्चकः । जीवनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतुर्विधम् ॥ १४६ ॥

सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । विजयः स्वर्णचूलेऽन्यो मणिचूलो मणिप्रभे ॥ १४६ ॥

सातवन्तौ तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततदच्युत्वेह भारते ॥ १४६ ॥

कातवन्तौ तदुत्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततदच्युत्त्वेह भारते ॥ १४८ ॥

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यो राक्षो दशस्यज्ञतः । सुवः सुवालासंज्ञायां शुभस्यप्नपुरस्सरम् ॥ १४८ ॥

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यो पाल्पुने मास्यजायत । मघायां हलभुद्धावी चूलान्तकनकामरः ॥ १४८ ॥

त्रयोदशसहस्ताब्दो रामनामानताखिलः । तत प्व महीभर्तुः कैकेय्यामभवत्पुरः ॥ १५० ॥

सरःस्येन्दुकलमक्षेत्रसिहान् महाफलान् । स्वप्रान् संदश्यं माधस्य शुक्रपक्षादिमे दिने ॥ १५१ ॥

कारण हैं। ऐसा विचार कर उसने अपने कुलके यंग्य किसी पुत्रको राज्य का महान् भार सोंप दिया और बनिगिरि नामक पर्वत पर जाकर गण्धर भगवान्का पूजा की। वहीं पर नवदी क्षित राजकुमार तथा मंत्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो वहा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा की जिये। राजों के बचन सुनकर नवदी कित सुनियोंने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोंकों के गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनों से प्रशंसा पाकर राजाने सब परि- प्रहका त्याग कर अनेक राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया।। १३६-१३६।। क्रम-क्रमसे मोह कमका विध्वंसकर अवशिष्ट घातिया कर्मीका नाश किया और केवल ज्ञान रूपी ज्योतिको प्राप्तकर वे लोकके अप्रभागमें देदी प्यमान होने लगे।। १४०।।

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा शरीरसे ममत्व छोड़ कर खद्गपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे।। १४१।। उस समय खङ्गपुर नगरके राजाका नाम सोमप्रभ था। उसके सुदर्शना और सीता नामकी दो कियाँ थीं। उन दोनोंके उत्तम कान्तिवाले शरीरका धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुपोंमें श्रेष्ठ पुरुपोत्तम इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुपोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था। मनुष्य विद्याधर और देवेन्द्र उसके ऐश्वर्यको बढ़ा रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था।। १४१-१४४।। नगरमें प्रवेश करते देख अज्ञानी चन्द्रचूल सुनि (राजकुमारका जीव) निदान कर बैठा। अन्तमें जीवन समाप्त होनेपर दोनों सुनियोंने चार प्रकारकी आराधना की। उनमेंसे एक तो सनत्कुमार स्वर्गके कनकप्रभ नामक विमानमें विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण थी। चिर कालतक वहाँ के सुख भोग कर वे वहाँ से च्युत हुए।। १४५-१४७।।

श्रथानन्तर इसी भरतचेत्रके बनारस नगरमें राजा दशस्य राज्य करते थे। उनकी सुवाला नामकी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्भसे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीके दिन मचा नचत्र में सुवर्णचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ। उसकी तेरह हजार वर्षकी त्रायु थी, राम नाम था, श्रीर उसने सब लोगोंको नम्नीभूत कर रक्खा था। उन्हीं राजा दशस्थकी एक दृसरी रानी कैंकेयी थी। उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खेत श्रीर

१ भूभुजाम् ख॰। २ चतुर्विधाम् क०, घ०।

विशास सें स चक्रा क्षे मिणचू छोऽस्ता हानः । च ब्गुण हिस हला ब्द्र जिवितो छ हमणा ह्याः ॥ १५२ ॥ तौ प बद्दाचापो खो व हार्त्र श्र हस्ता । आदिसंह न नौ संस्थानं चा भूदादिमं तयोः ॥ १५३ ॥ अमेयवीयों हं सो शानि छोत्प छस मिलियों । तयोः सप ब्यप ब्रा शत् न्य स्थानं चा भूदादिमं तयोः ॥ १५४ ॥ कुमारका छे निः कान्ते वितान्तपरमो द्ये । भारतेऽस्मि क्षयो ध्यायां असता दिम ही शितः ॥ १५४ ॥ गते जिविद्य शत् सुरुष सुरुष्य ति ते च्याने तर्म । हरिषेण महारा जे दश्मे चक्रविति ॥ १५६ ॥ सर्वा धेसि द्या बुत्य ने संवत्सरसह क । का छे गतवित प्राभूत् सगरा ख्यो महीपितः ॥ १५८ ॥ सर्वा धेसि द्या बुत्य ने संवत्सरसह क । का छे गतवित प्राभूत् सगरा ख्यो महीपितः ॥ १५८ ॥ तृष्य छक्षमाय मिल्युक्ता निरास्य ध्रमप्य गम् । सगरे बद्ध वैरः सन् निः कम्य मशुपिक छः ॥ १५९ ॥ सर्छ अस्त्र सगरा चित्र स्था भूत्वा महाका ला सुरो ऽभवत् । सो अस्त्र सगरा धीश वंशनि मृं छने चल्या ॥ १६० ॥ हिज वेपं समादाय सम्प्राप्य सगरा ह्यम् । "अथवं वेद विहितं प्राणि हिंसापरायणम् ॥ १६० ॥ कुरु यागं श्रियो वृद्ध रे शत्रु विच्छेद ने ब्छया । इति तं दुर्मितं भूषे पापा मीरुर्यमाह यत् ॥ १६२ ॥ अनुष्ठाय तथा सो ऽपि प्राविशत्यापिनां श्रितिम् । निर्मू छं कुरु मप्यस्य न व्यं दुर्मार्ग वर्तनात् ॥ १६२ ॥ श्रम्वा तत्सात्म जो रामिपतास्मा क कमागतम् । साक्रेतपुरमित्येत्य तद्ध्यास्यान्वपार यत् ॥ १६४ ॥ तश्रास्य देव्यां कस्या खिद्य स्वद्र रता द्वयः । श्रम्वान्वप्य देव्यां कस्या खिद्य स्वद्र रता द्वयः । श्रम्वान्वप्य वर्षा कर्या खिद्य स्वद्र रता द्वयः । श्रम्वान्वप्य वर्षा कर्या खिद्य स्वद्र रा । स्वद्र वर्षान्वप्य स्वयान्वपार ॥ १६५ ॥

सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देखे और उसके गर्भसे माघ शुक्रा प्रतिपदाके दिन विशाखा नश्चत्रमें मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ। उसके शरीरपर चक्रका चिह्न था, बारह हजार वर्षकी उसकी त्रायुंथी त्र्योर लदमण उसका नाम था।। १४८-१५२।। व दोनों ही भाई पन्द्रह धनुप ऊंचे थे, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वज्रवृपभनाराचसंहननके धारक थे और उन दोनोंके समचतुरस्रसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥ १५३ ॥ वे दोनों ही ऋपरि-मित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हंमके अंश अर्थान् पंखके समान सफोद था ऋौर लदमण का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जब रामका पचपन और लक्ष्मणका पचास वर्प प्रमाण, अप्रत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तब इसी भरतदेत्र की अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुऋा था। वह सगर तब हुऋा था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजके बाद इस्वाकुवंशक शिरामणि असंख्यात राजा हो चुके थे और उनके बाद जब हरिपेण महाराज नामक दशवां चक्रवर्नी मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था। इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर सगर राजा हुआ था। वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा वड़ा ही क्रोधी था। एकवार उसने मुलसाके स्वयंवरमें त्राये हुए एवं राजात्रोंके वीचमें वैठे हुए मधुपिङ्गल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 'यह दुष्ट लच्नणोंसे युक्त हैं' ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया। राजा मधुपिङ्गल सगर राजाके साथ वैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाह्र निकल पड़ा। अन्तमें संयम धारणकर वह महाकाल नामका अमुर हुआ। वह अमुर राजा सगरके बंशको निर्मृत करनेमें तत्पर था॥१५४-१६०।। वह ब्राह्मणका वेप रखकर राजा सगरके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लच्मीकी वृद्धिके लिए, रात्रुश्रोंका उच्छेद करनेके लिए अथर्ववदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करने वाला यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुर्बुद्धि राजाको मोहित कर दिया ॥ १६१-१६२ ॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि अर्थात नरकमें प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट हो गया। इधर राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि श्रयोध्यानगर तो हमारी वंशपरम्परासे चला ऋाया है। ऐसा विचारकर वे ऋपने पुत्रोंके साथ अयोध्या नगरमें गये श्रीर वहीं रह कर उसका पालन करने लगे।। १६३-१६४।। वहीं इनकी किसी श्रन्य रानीसे भरत

१ चापाङ्को क०, घ०। २ नितान्तपरमोदयो छ०। नितान्तपरमोदयम् छ०। ३ भरतादिमहीभुजि छ०। भारतादिमहीशिद्धः छ०। ५ श्चपूर्व म०, छ०। ६ भृतं छ०।

कारणं प्रकृतं भावि रामलक्ष्मणयोरिदम् । निथिलानगराधीशो जनकस्तस्य बल्लभा ॥ १६६ ॥
सुरूपा बसुधादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सितस्यभूत्तस्याः सम्प्राञ्चनवयौवना ॥ १६० ॥
तां वर्रातुं समायातनृपद्तान् महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकृत्यं यस्येति सोऽमुखत् ॥ १६८ ॥
नृपः कदाचिदास्थानीं विद्वजनविराजिनीम् । आस्थाय कार्यकुशलं कुशलादिमतिं हितम् ॥ १६९ ॥
सेनापति समप्राक्षीत् प्राक्प्रवृत्तं कथान्तरम् । पुरा किलान्न सगरः सुलसा चाहुतीकृता ॥ १७० ॥
परे चाचादयः प्रापन् सशरीराः सुरालयम् । इतीदं अयतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यते ॥ १७१ ॥
स्वलंकः कियतेऽस्माभिरिप याज्ञो यथोचितम् । इति तद्वचनं अत्वा स सेनापतिरत्नवीत् ॥ १७२ ॥
नागासुरैः सदा कृद्धमात्सर्येण परस्परम् । अन्योन्यारव्यकार्याणां प्रतिघातो विधीयते ॥ १७३ ॥
अयं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो विनिमितस्तस्य विघातः शङ्कयतेऽरिभिः ॥ १७४ ॥
आगः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतच्च कुष्येरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥ १७६ ॥
वागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारव्यपोहने । यद्यप्येतच्च कुष्येरन् रूप्यशैलनिवासिनः ॥ १७६ ॥
निश्चितौ रावणः शौर्यशाली मानप्रहाहितः । तस्मात्प्रापि शङ्कास्ति स कदाचित् विधातकृत् ॥१७७॥
स्यातद्वामाय शक्ताय दास्यामः कन्यकामिमाम् । इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तत्सभासिनः ॥ १७८ ॥
निरिचन्वंश्च भूपेन सार्वं तत्कार्यमेव ते । तदैव जनको दृतं प्राहिणोद्वामलक्ष्मणौ ॥ १७९ ॥
मर्वाययागरक्षार्थं प्रहेतव्यौ कृतत्वरम् । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम् ॥ १८० ॥

तथा शब्रुघ्न नामके दो पुत्र और हुए थे। रावणको मारनेसे राम और लच्चमणका जो यश होने वाला था उसका एक कारण था—वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे। उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी। राजा जनक की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। जब वह नवयोवनको प्राप्त हुई तब उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दृत भेजे। परन्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया।।१६५-१६६॥

अथानन्तर-किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे मुशांभित सभामें बैठे हुए थे। वहीं पर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापनि बैठा था। राजा जनकने उससे एक प्राचीन कथा पूछी। वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा ऋादि श्चन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे यह बात सुनी जाती है। यदि आज कल भी यह करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीतिसे यह करें। राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापित कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए नागकुमार और श्रसरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्यों में विन्न करते हैं ।।१६६-१७३।। चंकि यहा की यह नई रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपिच्चियोंके द्वारा इसमें विव्र किये जानेकी त्राशंका है।। १७४।। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा धररोन्द्रने निम तथा विनिमका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपान करने वाले विद्याधर अवस्य ही यज्ञका विघात करेंगे ।। १७५ ।। यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विम्नदर करनेमें समर्थ होते हैं। यदापि विजयार्थ पर्वतपर रहने वाले विद्याधरोंको इसका पता नहीं चलेगा यह ठीक है तथापि यह निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी ग्रहसे अधिष्ठित है उससे इस बातका भय पहलेसे ही है कि कदाचिन् वह यज्ञमें विन्न उपस्थित करे।। १७६-१७७॥ हाँ. एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समर्थ हैं उनके लिए यदि हम यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विघ्न दूर कर देंगे। इसप्रकार सेनापतिके वचनोंकी सभामें बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥ १७८ ॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोंने इस फार्यका निश्चय कर लिया श्रीर राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेंटके साथ

१ निश्चिन्तो क०।

सलेखोपायनं सन्तं तृपं द्वारधं प्रति । तथान्यांश्च महीट्स्नृत् दूतानानेतुमादिशत् ॥ १८१॥ अयोध्येशोऽपि लेखार्थं दूतोक्तं चावधारयन् । तत्प्रयोजनिविश्वत्यं मिन्त्रणं पृच्छिति स्म सः ॥ १८१ ॥ जनकोक्तं निवेद्यात्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्त्रयवोचहचोऽ धुमम् ॥ १८३ ॥ निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयखोकजम् । हितं कृतं भवेत्तस्माद्गतिरस्त्वनयोरिति ॥ १८४ ॥ वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधार्यं सः । प्रजलपित स्मातिशयमत्याख्यो मन्त्रिणां मतः १८५ ॥ धर्मो यागोऽयमित्येतत्प्रमाणपदवीं वचः । न प्रामोत्यत प्रवात्र न वर्तन्ते मनीपिणः ॥ १८६॥ प्रमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत् । सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिनः ॥ १८७ ॥ कथमुन्मत्त्रकस्येव प्रामाण्यं विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानेति चेद्देदवादिनः ॥ १८८ ॥ सिद्धं वैकन्न धातोक्ते रन्यन्नैतिक्षेधनात् । स्वयंभूत्वाददोपोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसत् ॥ १८९ ॥ प्रप्टब्योऽसि स्वयम्भृत्वं कीदृशं तु तदुच्यताम् । बुद्धिमत्कारणस्पन्दसम्बन्धनिरपेक्षणम् ॥ १९० ॥ स्वयम्भूत्वं भवेन्मेघभेकादीनां च सा गतिः । ततः सर्वज्ञतिदिष्टं सर्वप्राणिहितात्मकम् ॥ १९० ॥ क्षेयमागमसन्वद्यस्य सर्वदोपविवर्धितम् । वर्तते विज्ञवादद्यस्य दानदेवपिष्जयोः ॥ १९२ ॥ यागो यज्ञः कृतुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मसः । मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः ॥ १९३ ॥ यज्ञश्वदानिष्योग्रदानपुजास्यस्पकत् । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्यं तत्पाकाद्विजेश्वराः ॥ १९४ ॥

एक दत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया। आप मेरी यज्ञकी रश्लाके लिए शीव ही राम तथा लक्ष्मणको भेजिये। यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावंगी। राम-लक्ष्मणके सिवाय अन्य राज्यपुत्रोंको बुलानेके लिए भी अन्य अन्य दत भेजे।। १७६-१८१।। अयोध्याके स्वामी राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अर्थ समामा, दृतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पृद्धा ॥ १८२ ॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिये ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्त्री निम्नाङ्कित अशुभ वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्वित्र समाप्त होनेपर दोनों लोकोंगें उत्पन्न होनेवाला हिन होगा और उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी॥ १८३-१८४॥ श्रागमसारके वचन समाप्त होनेपर उसके वह हुएका निश्चयकर अतिशयमित नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है यह वचन प्रमाणकोटिको प्राप्त नहीं है इसीलिए वुद्धिमान पुरुष इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं ।। १८५-१८६ ।। वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त प्राणियोंकी हिंसाका निरूपण है ऐसे यज्ञप्रवर्तक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके वचन पागल पुरुषके वचनकं समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं। यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभाषी न हों तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारक वाक्य क्यों मिलते ? कदाचित् यह कहा कि वद स्वयंभू है, अपने आप बना हुआ है अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयंभूपना कैसा है-इसका क्या श्रर्थ है ? यह तो किह्ये। यदि बुद्धिमान् मनुष्यरूपी कारणके हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना ऋर्थान् किसी भी बुद्धिमान् मनुष्यके हलन-चलनरूपी व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है। स्वयंभूपनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं तो मेघोंकी गर्जना श्रीर मंडकोंकी टर्रटर्र इनमें भी स्वयंभूपन श्रा जावंगा क्योंकि ये सब भी तो श्रपने श्राप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्रागम वही है-शास्त्र वहीं है जो सर्वज्ञके द्वारा कहा हुआ हो. समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो और सब दोपोंसे रहित हो। यह शब्द, दान देना तथा देव ऋौर ऋषियोंकी पूजा करने ऋर्थमें आता है ॥ १८०-१६२ ॥ याग, यज्ञ, कतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं।। १६३।। यझ शब्दका वाच्यार्थं जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग पुण्यका सख्चय

१ वचः शुभम् ख०। १२ यत्र ल०।

शतकतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुताः । प्रादुर्भूताः प्रसिद्धास्ते छोकेषु समयेषु व ॥ १९५ ॥ हिंसार्थो यश्चशब्द श्रेतस्कर्तुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेल्स्वर्गं विहिंसानामधोगितः ॥ १९६ ॥ तव स्यादित्यिभप्रायो हिंस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पृज्यत्वाद्यञ्च इत्ययम् ॥ १९७ ॥ वर्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिश्चेष रहत्यपि ॥ १९८ ॥ हिंसायामिति धात्वर्थपाठे किं न विश्वयते । न हिंसा यज्ञशब्दार्थो यदि प्राणवधात्मकम् ॥ १९९ ॥ यज्ञं कर्यं चरन्त्यार्था इत्यिक्षित्तछक्षणम् । आर्षानार्षितकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥ वर्तिर्थेशा जगदाखेन परमवद्याणीदिते । वेदे जीवादिषडद्वयभेदे याथात्मयदेशने ॥ २०१ ॥ प्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदराप्रयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिभिवने ॥ २०२ ॥ स्थत्वर्षेपयितमुन्यस्त शरणाः परमद्विजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीमवनीं ययुः ॥२०३ ॥ तथा तीर्थगणाधीशशोपकेविलसद्वपुः । संस्कारमहिताभीनद्वमुकुटोत्थाभिषु त्रिपु ॥ २०४ ॥ परमात्मपदं प्राप्ताक्रजान् पितृपितामहान् । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षत्रफलादिभिः ॥ २०५ ॥ अपर्योपासकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्वकम् । दानादिसिक्तियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥ नित्यमिष्ट्वेन्द्रसामानिकादिमान्यपदोदिताः । लीकान्तिकाश्च भूत्वामरिद्वजा ध्वस्तकल्मपाः ॥ २०७ ॥

करते हैं अीर उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं। इसलिए ही लोक और शास्त्रोंमें इन्द्रके शतकतु, शतमख और शताध्वर ऋादि नाम प्रसिद्ध हुए हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं।। १६४-१६५।। यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गित होनी चाहिये। यदि एसा हिसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी अधागित होना चाहिये--उन्हें नरक जाना चाहिये ।। १६६ ।। कदाचिन् आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमें जिमकी हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थान् सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती हैं इस तरह यज्ञ शब्दका अर्थ जो दान देना और पूजा करना है उसकी सार्थकता हो जाती है ? तो त्रापका यह त्रभिषाय ठीक नहीं हैं क्योंकि इस तरह दान और पूजाका जो ऋर्थ ऋापने किया है वह ऋापके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका श्रयं हिंसा ही है तो फिर धानुपाठमें जहाँ धातुत्रोंके अर्थ बतलाय हैं वहाँ यजधानुका अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया ? वहाँ तो मात्र 'यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु' अर्थात् यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण श्रीर दान देना इतने अर्थोमें श्राती है। यही बतलाया है। इसलिए यज्ञ शब्दका श्रर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता। कदाचित् आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ नहीं है तो आर्य पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? ता आपका यह कहना अशि-न्नित अथवा मुर्खका लक्तण है-चिह्न है। क्योंकि आर्य और अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है।। १६७-२००।। इस कर्मभूमि रूपी जगन्के आदिमें होनेवाले परमत्रह्म श्रीवृपभदेव तीर्थ-करके द्वारा कहे हुए बेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है क्रोधामि, कामामि श्रीर उदरामि ये तीन श्रमियाँ वतलाई गई हैं। इनमें समा वैराग्य श्रीर श्रन-शनकी आहुनियाँ देनेवाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी श्रष्ट द्विज वनमें निवास करते हैं वे स्नात्मयज्ञकर इष्ट अर्थका देनेवाली अष्टम पृथिवी-मान्न स्थानका प्राप्त होते हैं।। २०१-२०३।। इसके सिवाय तीर्थंकर गणधर तथा अन्य केवलियोंकं उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन अग्नियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान त्रादि उत्तमोत्तम क्रियाओंको करनेवाले तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रिपतामहको उद्देशकर ऋपिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उचारण करते हुए जो श्रक्षत गन्ध फल श्रादिके द्वारा श्राहृति दी जाती है वह दूसरा आर्प यज्ञ कहलाता है। जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि

१ श्रुतिः ल०। २ इष्यते म०, ल०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तो विद्यते। ४ स्थित्वार्ष ल०। ५ श्रुनगाराः।

हितीय श्वानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन कर्नुणां तीर्थदेशिनाम् ॥ २०८ ॥ पञ्चकल्याणभेदेपु श्वेवयञ्जविधानतः । चित्रपुण्यफलं मुक्ता क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम् ॥ २०९ ॥ यागोऽयम्पिक्षः प्रोक्तो यत्यगारिह्याश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षाल्स्यात्स्यात्परम्परया परः ॥२६०॥ एवं परम्परायातदेव व्यञ्जविधिष्वह । द्विलोकहितकृत्येषु वर्तमानेषु सन्ततम् ॥ २११ ॥ मृतिसुव्यततीर्थेशसन्ताने सगरिद्धः । महाकालासुरो हिंसायञ्चमज्ञोऽन्यशादसुम् ॥ २१२ ॥ कथं तदिति चेदस्मिन् भारते चारणादिके । युगले नगरे राजाऽजिन नामा सुयोधनः ॥ २१३ ॥ देवी तस्यातिथिख्यातिस्तन्जा सुलसाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थेन दूत्तोक्त्या पुरमागते ॥ २१४॥ महीशमण्डले साकेतेशिनं सगराह्मयम् । तत्रागन्तुं समुद्युक्तमन्यदा शत्विशरोरुहाम् ॥ २१५ ॥ कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपलेपिना । निर्विध विमुलं वाते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥ धात्री मन्दोदरी नाम तमित्वा पलितं नवम् । पवित्रं द्रव्यक्यां ते वदतीत्यत्यवृत्युधत् ॥ २१७ ॥ पत्रीत सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्यभूश्वताम् । पराङ्मुली सा त्वामेव सुलसामिलपत्यक्षम् ॥ २१८ ॥ यथा तथाहं कर्तास्म कौशलेनेत्यभापत । तद्वचःश्रवणात्प्रीतः साकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥ यश्वरङ्गवलेनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केपुवित्तत्र "यातेषु सुलसाऽन्तिके ॥ २२०॥ सन्दादर्याः कुलं रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयां विभवो बन्धुः सम्पदन्ये च ये स्तुताः ॥ २२९ ॥ गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीरास्मिक्तासंजिताशया ॥ २२२ ॥ गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीरास्मिक्तासंजिताशया ॥ २२२ ॥

माननीय पदांपर अधिष्ठित होकर लोकान्तिक नामक देव बाह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त पापोंको नष्टकर मांच्याम करते हैं।। २०४-२०७॥ दूसरा श्रुत्ज्ञान्स्पी वेद सामान्यकी अपेचा सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य तेत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थंकरोंके पद्ध कल्याणकोंके भेदसे अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ ऋर्थात् पूजन करते हैं वे पुण्यका सख्चय करते हैं और उसका फल भागकर क्रम क्रमसे शिसद्ध अवस्था—माक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०५-२०६ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थंक आश्रमसे दो त्रकारका निरूपण किया है इनमेंने पहला माक्षका साक्षान कारण है और इसरा परम्परासे मोत्तका कारण है।। २१०।। इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई हैं, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरन्तर विद्यमान रहती है।। २११।। किन्तु श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें सगर राजासे द्वेप रखने-वाला एक महाकाल नामका श्रासुर हुआ। उसी श्रज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया हं।।२१२।। महाकालने एसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये। इसी भरतक्षेत्रमें चारणयुगल नामका नगर है। उसमें सुर्योधन नामका राजा राज्य करता था ॥ २१३ ॥ उसकी पट्टरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नामकी पुत्री थी । उसके स्वयं-वरके लिए दूर्तोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समृह चारणयुगल नगरमें आया था। अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानेके लिए उदात था परन्तु उसके बालोंके समृहमें एक वाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंवरमें जानेसे विमुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगरकी एक मन्दोद्दरी नामकी धाय थी जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद वाल नया है श्रौर तुम्हें किसी पवित्र वस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी वहाँ आ गया श्रीर कहने लगा कि यह मुलसा श्रन्य राजाओं से विमुख होकर जिस तरह श्रापको ही चाहेगी उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दुँगा। मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ।। २१४-२१६।। वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने मुलसाके पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य

१ यज्ञवेदस्य स०। २ देवा यज्ञ ल०। ३ वेदयज्ञ ख०। ४ स्वशिरोरह-म०। ५ याते ल०।

तिहिदित्वाऽतिथियुंकिमह्योभिः प्रदूष्य तम् । सुरम्यविषये पोदनाधीड् बाहुबछीशिनः ॥ २२३ ॥ इन्छे महीभुजी ज्येष्ठो मद्भाता,गृणपिङ्गछः । तस्य सर्वयशा देवी तयोस्तुग्मधुपिङ्गछः ॥ २२४ ॥ सर्वेवरंगुणैर्गण्यो नवे वयसि वर्तते । स त्वया माछ्या माननीयोऽध मद्भक्षया ॥२२५॥ साकेतपितना किं ते सपिनदुःखदायिना । इत्याहैतह्यः सापि भापरोधाऽभ्युपागमत् ॥ २२६ ॥ तदा प्रभृति कन्यायाः समीप गमनादिकम् । उपायेनातिथिदेवी मन्दोदर्या न्यवारयत् ॥ २२० ॥ भाष्री च प्रस्तुतार्थस्य विघातमवदिद्वभोः । नृपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदस्माभिरभीप्सितम् ॥ २२८ ॥ सम्भा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपत्य तत् । वरस्य छक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वर्ण्यते ॥ २२९ ॥ येन तादिवधं प्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरिवधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ वेन तादिवधं प्रन्थं समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंवरिवधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ वेन आकृषायां विविधित्य तदुद्यानवनान्तरे । धरातिरोहितं कृत्वा न्यधादविदितं परेः ॥ २३१ ॥ दिनेषु केषुचिद्यातेषुद्यानाविनशोधने । इलाग्रेणोद्धतं मन्त्री मया दृष्टं यदच्छया ॥ २३२ ॥ पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानिश्चव स्वयम् । विस्मितां राजपुत्राणां समाजं तदवाचयत् ॥ २३३ ॥ सम्भावयतु पिङ्गाक्षं कन्यावरकदम्बके । न माल्या मृतिस्तस्याः सा तं वेत्समबीभवत् ॥ २३४ ॥ तेनापि न प्रवेष्टक्या सभांहोभीत्रपावता । प्रविष्टोप्यत्र यः पार्पा ततो निर्धात्यतामिति ॥ २३५ ॥ तदासौ सर्वमाकर्णं छक्जया मधुपिङ्गछः । तदुणत्वाक्षतो गत्वा हरियेणगुरोस्तपः ॥ २३६॥

वरमें जो ऋन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया। यह सब जानकर राजकुमारी मुलसा राजा सगरमें त्रासक्त हो गई।। २२०-२२२।। जब मुलसाकी माता अतिथिको इस बातका पता चला तब उसने युक्तिपूर्ण बचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की श्रोर कहा कि सुरम्यदेशक पोदनपुर नगरका राजा बाहुवलीके वंशमें होनेवाले राजात्र्योंमें श्रेष्ठ तृणिपञ्जल नामका मेरा भाई है। उसकी रानीका नाम सर्वयशा है, उन दोनोंके मधुपिङ्गल नामका पुत्र है जो वरके योग्य समस्त गुर्णोसे गणनीय हैं—प्रशंसनीय हैं ऋोर नई ऋवस्थामें विद्यमान है। आज तुफे मेरी ऋपेक्षासे ही उसे वरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये ॥ २२३-२२५ ॥ सीतका दुःख देनैवाले अयाध्या पति—राजा सगरसे तुमे क्या प्रयोजन हैं ? माता अतिथिने यह वचन कहे जिन्हें मुलसाने भी उसके श्रामह्वश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ ॥ उसी समयसे अतिथि देवीने किसी उपायसे कत्यांक समीप मन्दोदरीका त्राना जाना आदि विलकुल रोक दिया।। २२६।। मन्दोदरीने अपने प्रकृत कार्यकी रुकावट राजा सगरसे कही ऋार राजा सगरने अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनारथ है वह तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिय । युद्धिमान मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक ऐसा प्रन्थ बनवाया कि जिसमें वरके अच्छे और बुर लच्चण बताये गये थे। उसने वह प्रन्थ पुस्तकके रूपमें निबद्धकर एक सन्दृकचीमें रक्खा श्रौर<sup>ँ</sup>वह सन्दृकची उसी नगर सम्बन्धी उद्यानके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख़ दी। यह कार्य इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नहीं चला ॥ २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीन जानेपर बनकी प्रथियी खोदते समय उसने हलके अग्रभागसे वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छानुसार ग्वादते हुए मुक्ते वह सन्दृकची मिली है। यह फोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आधर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता ही नहीं हो। उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें बचवाई। उसमें लिखा था कि कन्या और वरके समुदायमें जिसकी ऋाँख सफेद और पीली हो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहियं। अन्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती हैं या वर मर जाता है। इसलिए पाप डर ख्रौर लजावाले पुरुपको सभामें प्रवेश नहीं करना चाहिये। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाय तो उसे निकाल देना चाहिये।। २३२-२३५।। मधुपिङ्गलमें यह सब गुण विद्यमान थे ऋतः वह यह सब सुन लज्जावश वहाँ से बाहर चला गया और हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया।

१ सापराचा ख॰ । २ समीपे गमनादिकम् म॰, ल॰ । ३ मञ्जूषायां कुघीः शास्त्रं विनिद्धिप्य बनान्तरे स॰, म॰ ।

प्रपन्नस्तिद्वित्वा भुर्मुदं सगरभूपतिः । विश्वभूश्रेण्टसंसिद्धावन्ये च कुटिलाशयाः ॥ २३० ॥ सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये विपादमगर्भस्तदा । न पश्यन्त्यधिनः पापं वञ्चनासिद्धतं महत् ॥ २३८॥ अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यण्टौ जिनेशिनाम् । तदन्तेऽभिपवं चैनां सुलसां कन्यकोशमाम् ॥ २३९ ॥ जातामलंकृतां ग्रुद्धतिथिवारादिसिन्धिधौ । पुरोधा रथमाराप्य नीत्वा चारुभटावृताम् ॥ २४० ॥ तृपान् भद्भासनारूढान् स स्वयंवरमण्डपं । यथाक्रमं विनिर्दिश्य कुलजात्यादिनिः पृथक् ॥ २४१ ॥ व्यरमत् सा समासक्ता साकेतपुरनायकम् । अकरोत्कण्ठदेशे तं मालालंकृतविश्वहम् ॥ २४२ ॥ अनयोरनुरूपंऽयं सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमतुष्यद्भूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥ अनयोरनुरूपंऽयं सङ्गमो वेधसा कृतः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमतुष्यद्भूपमण्डलम् ॥ २४३ ॥ अल्याणविधिपयांसौ स्थित्वा तत्रैव कानिचित् । दिनानि सागरः श्रीमान् सुलेन सुल्सान्वतः ॥२४४॥ सकितनगरं गत्वा भोगाननुभवन् स्थितः । मञ्जपिङ्गलसाधोश्च वर्तमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥ प्रमेकं तनुस्थित्ये विश्वतो वीक्ष्य लक्षणम् । किश्वत्वेमित्तिको यूनः पृथ्वीराज्याईदेहतेः ॥ २४६ ॥ लक्षणेरेष भिक्षार्शा किल कि लक्षणागमैः । इत्यनिन्दत्तदाकण्यं पराऽप्येवमभावत ॥ २४० ॥ प्रपात्रवाद्यश्च सुला सगरमन्त्रिणा । कृत्रिमागममा दृश्यं दूपितः सन् हिया तपः ॥ २४० ॥ प्रपन्नवान् गते चास्मिन् सुलसां सगरमञ्चयम् । सर्वं निर्मूलयामीति विर्धाः कृतनिदानकः ॥ २५० ॥ मृत्वासावसुरेन्द्रस्य महिपानीक आदिमे । कक्षाभेदं चतुःपिटसहस्रासुरनायकः ॥ २५० ॥

यह जानकर ऋपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्वभू मन्त्री, नथा कुटिल श्रिभिप्रायवाले ऋन्य मनुष्य हर्पको प्राप्त हुए ॥ २३६-२३७ ॥ मधुपिङ्गलके भाई-बन्धुत्रांको तथा अन्य सज्जन मनुष्योको उस समय दुःख हुआ। देखो श्रार्था मनुष्य दृसरोको ठगनेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं देखते हैं ॥ २३८ ॥ इथर राजा सुयोधनने आठ दिनतक जिनेन्द्र भगवानुकी महापूजा की, और उसके अन्तमें अभिषेक किया। तदनन्तर उत्तम कन्या मुलसाको स्नान कराया, आभूपण पहिनाये, और शुद्ध निाथ बार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओंसे विरी हुई उस कन्याको पुराहित रथमें वैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥ २३६–२४० ॥ वहाँ अनेक राजा उत्तम उत्तम ऋासनोंपर समा-रूढ़ थे। पुरोहित उनके कुल जाति आदिका पृथक पृथक कम पूर्वक निर्देश करने लगा परन्तु छलसा श्रयोध्याके राजा सगरमें आसक्त थी। श्रतः उन मव राजाश्रोंको छोड़ती हुई आगे। बढ़ती गई श्रीर सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर भालासे अलंग्नन किया ॥ २४१-२४२ ॥ 'इन दोनोंका समागम विधाताने ठीक ही किया हैं? यह कहकर वहाँ जो राजा ईप्यो रहित थे वे बहुत ही सन्तुष्ट हुए।। २४३।। विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लदमीसम्पन्न राजा रूगर मुलसाकै साथ बहीपर कुछ दिनतक सुखसे रहा ॥ २४४ ॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोंका अनुभव करता हुआ मुखसे रहने लगा। इधर मधुपिङ्गल साधु-संयम धारण कर रहे थे। एक दिन वे खाहारके लिए किसी नगरमें गये थे। वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि 'इस युवाके चिह्न तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य हैं परन्तु यह भित्ता भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ये सब व्यर्थ हैं । इस प्रकार उस निमित्तज्ञानीने लत्त्रणशास्त्र-सामुद्रिक शास्त्रकी निन्दा की। उसके साथ ही दूसरा निभित्तज्ञानी था वह कहने लगा कि 'यह तो राज्यलर्क्साका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने भूठ भूठ ही कृतिमशास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लज्जावश तप धारण कर लिया। इसके चले जानेपर सगरने मुलसाको स्वीकृत कर लिया। उस निमिनज्ञानीके वचन सुनकर मधुपिङ्गल भुनि क्रांधाप्रिसे प्रज्वलित हो गये।। २४५-२४६।। मैं इस तपके फलसे दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशका निमूल कहँगा। एसा उन बुद्धिद्दीन मधुपिङ्गल मुनिने

१ विदित्वागात् ख०, म०। विदित्वापु-त्त०। २ पर्वातो त्त०। ३ देहनः ब०। ४-गमे ख०। ५ श्रियो ग०।६-माकण्यं त्त०।-माकल्य म०।

महाकालोऽभवत्तत्र देवैरावेण्टिनो निजै: । देवलोकिममं केन प्राप्तोऽहमिति संस्मरन् ॥ २५२ ॥ ज्ञात्वा विभक्षज्ञानोपयोगेन प्राक्तने भवे । प्रवृत्तमिललं पापी कोपाविष्कृतचैतसा ॥ २५३ ॥ तस्मिन् मन्त्रिणि भूपे च रूढवेरोऽपि तो तदा । अनिच्छन् हन्तुमन्युमं सुचिकीपुरहं तयोः ॥ २५४ ॥ तदुपायसहायांश्र सिद्धन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन् महत्पापमात्मनो धिग्विमृदताम् ॥ २५५ ॥ इदं प्रकृतमन्नान्यपदिभिप्रायसाधनम् । द्विपेऽत्र भरते देशे धवले स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ पुरं विश्वावसुस्तस्य पालको हरिवंशातः । देव्यस्य श्रीमती नान्ना वसुरासीत्सुतोऽनयोः ॥ २५७ ॥ तन्नैय ब्राह्मणः पूज्यः सर्वशास्त्रविशारदः । अभूत्क्षीरकदम्बाख्यां विख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥ २५८ ॥ भूत्रभीपे तस्य तत्सुनुः पर्वतोऽन्यश्र नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्र महीपतेः ॥२५०॥ पुते त्रयोऽपि विद्यानां पारमापत्स पर्वतः । तेष्वधीविपरीतार्थमाहीमोहविपाकतः ॥२६०॥ शेषौ यथोपदिष्टार्थमहिणौ ते त्रयोऽप्यगुः । वनं दर्भादिकं चेतुं सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥ गुरुः श्रुत्वयरे नाम तत्राचलशिलातले । स्थितो मुनित्रयं तस्मात्कृत्वाष्टाङ्गनिमित्तकम् ॥२६१॥ तत्समाप्तौ स्तुति कृत्वा सुस्थितं तिष्करिक्षय सः । तत्रेवःपुण्यपरीक्षार्थं समपृच्छन्मुनिश्वरः ॥२६१॥ पठच्छान्त्रव्यस्य नाम कि कस्य कि कुलम् । को भावः का गितः प्रान्ते भवद्रिः कथ्यतामिति ॥२६४॥ तेष्वकोऽभाषतात्मनः श्रण्वत्वरमन्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तीवरागादिवृत्यतः ॥२६५॥ तेष्वकोऽभाषतात्मनः श्रण्वत्वरमन्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तीवरागादिवृत्यतः ॥२६५॥

निदान कर लिया। श्रन्तमें मरकर व श्रम् रंन्ट्रकी महिप जातिकी सेनाकी पहिली कक्षामें चांसठ हजार असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ। वहाँ उत्पन्न होते ही उसे ऋनेक आत्मीय देवोंने घेर लिया। मैं इस देव लोकमें किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ। जब वह इस बातक। स्मरण करने लगा तो उसे विभङ्गावधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्वभवका सब समाचार याद आ गया। याद आते ही उस पापीका चित्त क्रांधसे भर गया। मन्त्री और राजांके ऊपर उसका वैर जम गया। यद्यपि उन दोनोंपर उसका वैर जमा हुआ था तथापि वह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहना था, उसके बदले यह उनसे कोई भयङ्कर पाप करवाना चाह्ना था।। २५०-२५४।। वह असुर इसके योग्य उपाय नथा सहा-यकोंका विचार करता हुआ पृथिवीपर आया परन्तु उसने इस वातका विचार नहीं किया कि इससे मुक्ते बहुत भारी पापका सख्चय होता है। ऋाचार्य कहते हैं कि एसी मूढ़ताके लिए धिकार हो।।२५५॥ उधर वह अपने कार्यके याग्य उपाय और सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायको श्रिद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। इसी जम्बृढीप सम्बन्धी भरतक्त्रके धवल देशमं एक स्वस्तिकावती नामका नगर है। हरिवंशमं उत्पन्न हुन्या राजा विश्वावम् उसका पालन करता था। इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था। उन दोनोंके वस नामका पुत्र था।। २५६-२५७॥ उसी नगरमं एक चीरकद्म्व नामका पूज्य ब्राह्मण रह्ता था। वह समस्त शास्त्रोंका विद्वान था और प्रसिद्ध श्रेष्ठ ऋध्यापक था ॥ २५८ ॥ उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देशसे ऋाया हुआ नारद और राजाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे।। २५६ ॥ ये तीनों ही छात्र विद्यास्त्रोंके पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निर्द्धि था. वह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ प्रहण करता था। बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही प्रहण करते थे। किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेक लिए वनमें गये थे।। २६०-२६१।। वहाँ एक पर्वनकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरुसे अष्टाङ्ग-निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टाङ्गनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूर्ण हो गया तब वे तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुनि कर बैठ गयं । उन्हें बैठा देखकर अतधर मुनिराजने उनकी चतुराईकी परीक्षा करनेके लिए पृद्धा कि 'जो ये तीन छात्र बैठे हैं इनमें किसका क्या नाम है ? क्या कुल है ? क्या श्रभिप्राय है ? और अन्तमें किसकी क्या गति होगी ? यह आप लोग कहें।। २६२-२६४।। उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे। व कहने लगे कि सुनिये, यह जो राजाका पुत्र वस

१ समये ल॰।

हिंसाधर्म विनिश्चित्य "नरकावासमेण्यति । "परोऽबवीद्यं मध्यस्थितो ब्राह्मणपुष्रकः ॥२६६॥ पर्वताख्यो विधीः क्रूरो महाकालोपदेशनात् । पिठत्वाथर्वणं पापशाखं दुर्मागँदेशकः ॥२६७॥ हिंसैव धर्म इत्यक्षो रौद्रध्यानपरायणः । बहुँस्तत्र प्रवत्यांस्मिन् नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥ तृतीयोऽपि ततोऽवादीदेष पश्चादवस्थितः । नारदाख्यो द्विजो धीमान् धर्मध्यानपरायणः ॥२६९॥ अहिंसालक्षणं धर्ममाश्चितानामुदाहरन् । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भृत्वा परिम्रहम् ॥२७०॥ परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुक्तरमेष्यति । इत्येवं तैक्षिभिः प्रोक्तं श्रुत्वा सम्यग्मयोदितम् ॥२७९॥ सोपदेशं धर्तं सर्वेरित्यस्तावीन्मुनिश्च तान् । सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासक्चदुमाश्रयः ॥२७९॥ प्रणिधानात्तदाकर्ण्यं तदेतद्विधिचेष्टितम् । एतयोरश्चमं धिग्धिक् किं मयात्र विधीयते ॥२७३॥ विचिन्न्यति यतीन् भक्त्या तत्स्य प्वाभिवन्य तान् । वैमनस्येन तैरच्छात्रीनगरं प्राविशत् समम्॥२७४॥ शाख्वालत्वयोरेकवत्सरे परिपुरणे । वसोः पिना स्वयं पष्टं वध्वा प्रायात्तपोवनम् ॥२७५॥ यसुः निष्कण्टकं पृथ्वीं पालयन् हेल्यान्यदा । वनं विहर्तुमभ्येत्य पर्याधरपथाद् द्विजान् ॥२७६॥ प्रस्तवत्य पतितान् वीक्ष्य विसमयादिति खाद् द्वुतम् । पततां हेतुनावश्यं भवितन्यमिनि स्कुटम् ॥२७७॥ मत्वाकृष्यधनुर्वाणममुञ्चनत्यदेशवित् । स्वलित्वा अपिततं तस्मानं सर्माक्ष्य महोपितः ॥२७८॥ नत्यवेशं स्वयं गत्वा राथिकेन सहास्पृशत् । आकाशस्परिकस्तरमं विज्ञायाविदित्तं परेः ॥२७८॥

टमारे पास बैठा हुआ है वह तीव्र रागादिइपित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा। तदनन्तर बीचमें बैठे हुए दूसरे भुनि कहने लगे कि यह जो बाह्मणका लड़का है इसका पर्वत नाम हैं, यह निर्वृद्धि हैं, कर हैं, यह महाकालके उपदेशमें अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शास्त्रका अध्ययन-कर खोटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिसाको ही धर्म समकता है, निरन्तर रोद्रध्यानमें तत्पर रहता है और बहुत लोगोंकी उमी मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा॥ २६५-२६८ ।। तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठा है इसका नारद नाम है, यह जातिका बाह्मण है, बुद्धिमान् है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अहिंसारूप धर्मका उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमें परिप्रह छोड़-कर तपम्बी होगा तथा व्यन्तिम अनुत्तरिवमानमें उत्पन्न होगा। इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका कहा सुनकर श्रुतधर मुनिराजने कहा कि तुम लागोंने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक प्रहण किया है। ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की। इधर एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्षीर-कद्भ्य उपाध्याय, यह सब वड़ी सावधानीसे सन रहा था। सनकर वह विचारने लगा कि विविक्ती लीला बड़ी ही विचित्र है, देखा, इन दोनोंकी—पर्वत और वसुकी अञ्चभगति होनेवाली है, इनके अञ्चय कर्मको धिकार हो, धिकार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ १॥ २६६-२७३॥ ऐसा विचारकर उसने उन मुनियांका वहीं वृत्तके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूर्वक नमस्कार किया श्रीर फिर बड़ी उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपने नगरमें आ गया।। २०४।। एक वर्षके वाद शास्त्रा-ध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर वसुके पिता विश्वावसु, वसुको राज्यपट्ट 'बाँधकर स्वयं तपो-वनके लिए चले गये ।। २७५ ।। इधर वम् पृथिवीका अनायाम ही निष्कण्टक पालन करने लगा । किसी एक दिन वह विदार करने के लिए वनमें गया था। वहीं क्या देखता है कि बहतसे पत्ती त्र्याकाशमें जात-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बढ़ा त्राश्चर्य हुन्या। वह विचार करने लगा कि आकाशमें जो ये पत्ती नीचे गिर रहं हैं इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिये ।। २७६-२७७ ।। यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुप खींचकर एक वाण छोड़ा वह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया श्रीर सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह त्राकाश स्फटिकका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रङ्गसे इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरेको

१ नारकावास म०, ल०। २ पुरों क०, ख०, घ०। ३ पतिर्तस्मात् ल० (१)।

आनाय्य तेन निर्माप्य पृथुपाद्धतुष्ट्यम् । तिसिहासनमारु सेव्यमानो नृपादिभिः ॥२८०॥ वसुः सत्यस्य माहात्म्यास्थितः से सिहिविष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोश्वतिः ॥२८१॥ तस्थावेवं प्रयात्यस्य काले पर्वतनारदो । सिमत्पुष्पार्थमभ्येत्य वनं नद्याः प्रवाहजम् ॥२८२॥ जलं पीत्वा मयूराणां गतानां मार्गदर्शनात् । बभाषे नारदस्तत्र हे पर्वत शिखावलः ॥२८२॥ तत्वेकोऽस्ति ख्रियः ससैवेति तच्छूवणादसौ । मृषेत्यसोढा चित्तेव भ्यधात् पणितबन्धनम् ॥२८४॥ भात्वा तत्तोऽन्तरं किञ्चित् सद्भूनं नारदोदनम् । विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागसमात्पुरोगतः ॥२८५॥ भक्तेणुमार्गमालोक्य सिमतं नारदोऽवदत् । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकात्राधुना गता ॥२८६॥ अम्धसप्विलायानिमव ते पूर्वभाषितम् । आसीद्यादिष्टकं सत्यमिदं तु परिहास्यताम् ॥२८०॥ प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम् । इति स्मितं स सास्यं चित्ते विस्मयमाप्तवान् ॥२८८॥ सम्भाको गृहमागत्य नारदोक्तं सिवस्मयः । मातरं बोधियत्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥ सम्भाको गृहमागत्य नारदोक्तं सिवस्मयः । मातरं बोधियत्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥ त्वावेच्छाख्यथालयमस्ति मय्यस्य नादरः । मित्तं पुत्रवचस्तस्या हृदयं निशिताखवत् ॥२९१॥ विदार्य प्राविश्वत्याविष्टिपरीतावमर्शनान् । बाह्मणी तद्वचित्रतेनावधार्य द्वचं गता ॥२९२॥ कृत्व। स्नानाग्निहोत्रादि भुक्ता स्ववाद्धणे स्थिते । अत्रवीत् पर्वतप्रोक्तं तिश्वशम्य विदां वरः ॥२९३॥ निविशेपोपदेशोऽहं सर्वेणां पुरुषं प्रति । विभिन्ना वुद्धयस्तस्माखारदः कुशलोऽभवत् ॥२९४॥

ब्राजनक उसका बोध नहीं हुत्रा था॥ २७५-२७६॥ राजा वसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके चार बड़े बड़े पाये, बनवाये त्रीर उनका सिंहासन बनवाकर वह उसपर त्रारूढ़ हुआ। उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे। लांग वड़े आधर्यसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्स्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें यैठता है।।२८०-२८१।। इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीन रहा था उधर एक दिन पर्वत और नारद, सिमधा तथा पुष्प लानेके लिए बनमें गये थे। यहाँ व क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नर्दाके प्रवाहका पानी पीकर गये हुए हैं । उनका मार्ग देखकर नारदने पर्वतसे बहा कि हे पर्वत ! ये जो मयूर गये हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और वाकी सान स्त्रियाँ हैं। नारदकी बात सुनकर पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना भूठ है, उसे मनमें यह बात महा नहीं हुई अतः उसने कोई शर्त बाँध ली।। २८२-२८४।। तदनस्तर हुळ श्रोमे जाकर जब उसे इस वातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह आर्ख्यको प्राप्त हुआ। व दोनों वहाँसे कुछ और आगे बढ़े नो नारद हाथियोंका मार्ग देखकर मुसकराना हुआ बोला कि यहाँ से जो अभी हस्तिनी गई है उसका बाँया नेत्र अन्धा है ॥ २८५-२८६ ॥ पर्वतने कहा कि तुम्हारा पहला कहना ऋन्वे साँपका विलमें पहुंच जानेके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान हँसीको प्राप्त होता है। मैं क्या समभूँ ? इस तरह हँसने हुए ईर्प्याके साथ उसने कहा और चित्तमें त्राश्चर्य प्राप्त किया ॥ २८७-२८८ ॥ तद्नन्तर नारदको भूठा सिद्ध करनेके लिए वह हस्तिनीके मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ही उसे इस बातका पता चल गया कि नारदने जो कहा था वह सच है।। २५६।। अब तो पर्वनके शोकका पार नहीं रहा। वह शोक करता हुआ वड़े आश्चर्यसे घर आया और नारदकी कही हुई सब बात मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शास्त्रकी यथार्थ वात बतलाते हैं उस प्रकार मुक्ते नहीं वतलाते हैं। ये सदा भरा अनादर करते हैं। इसनरह पापादयसे विपरीत विचार करनेके कारण पुत्रके वचन, तीरणशासके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुन गये। ब्राह्मणी पुत्रके वचनोंका विचारकर हृदयसे शोक करने लगी ॥ २६०-२६२ ॥ जब ब्राह्मण श्लीरकदम्ब स्नान; अग्नि होत्र तथा भोजन करके बैठा तब जाह्मणीने पर्यतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई। उसे

१ इति सर्वत्र पुस्तकेषु पाठः । त्व० पुग्तके तु भ्रष्टो विपर्यग्तो या । २ पुरा तज्ञारदोदिष्ट त्व०, ग० । पुरोन्तर्नारदोदिष्ट म० । पुरोन्तर्नारदादिष्ट त्व०।

प्रकृत्या त्वत्सुतो मन्दो नास्यास्मिन् विश्वीयताम् । इति तत्प्रत्ययं कर्तुं नारदं सुतसिश्वो ॥२९५॥ वद केन वने भाग्यन्पर्वतस्योदयादयः । विस्मयं बिद्धित प्राह सोऽपि सप्रश्रयोऽभ्यधात् ॥२९६॥ वनेऽहं पर्वतेनामा गच्छक्षर्मकथारतः । शिल्निं पीतवारीणां सखा नचा निवर्तने ॥२९७॥ स्वचन्द्रककलापाग्भोमध्यमज्जनगौरवात् । भीत्वा ज्यावृत्य विसुखं कृतपश्चात्पदस्थितिः ॥२९८॥ कलापी गतवानेकः शेषाश्च तज्जलादिताः । पत्रभागं विध्यागुरतं दृष्ट्वा समभापिषि ॥२९९॥ पुमानेकः खियश्चान्या इति मत्वानुमानतः । ततो वनान्तरात्किञ्चदागत्य पुरसिश्वो ॥३००॥ तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाभ्यां प्रयाणके । स्वमृत्रखहनाद्वागे दृष्टिणे तस्वीरुधाम् ॥३०९॥ भक्तेन मार्गात्प्रच्युत्य श्रमादारूढयोपितः । शीतच्छायाभिल्ञापेण सुप्तायाः पुलिनस्थले ॥३०९॥ उदरस्पर्शमार्गेण दश्चया गुल्मशक्त्या । करिणीश्चितगेहाप्रसितोधल्केतनेन च ॥३०६॥ मया तदुक्तमित्येतद्वचनाद् द्विजसत्तमः । निजापराधमावस्याभावमाविरभावयत् ॥३०९॥ तदा पर्वतमातापि प्रसन्धामृत्पुनश्च सः । तस्यास्तन्मुनिवाश्यार्थसम्प्रत्ययविधित्सुकः ॥३०५॥ स्वपुत्रछात्रयोभावपरीक्षाये द्विजाप्रणीः । स्थित्वा सर्जानरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥ देशेऽचित्वा परादश्ये गन्धमाल्यादिमङ्गलेः । कर्णच्छेरं विधायेतावधैवानयतं युवाम् ॥३०६॥ देशेऽचित्वा परादश्ये गन्धमाल्यादिमङ्गलेः । कर्णच्छेरं विधायेतावधैवानयतं युवाम् ॥३०७॥ इत्यवार्तात्यः पापी पर्वतोऽस्ति न करचन । वनेऽस्मिद्विति विच्छित्य कर्णौ पितरमागतः ॥३०८॥

मुनकर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं ता सबका एकसा-उपदेश देता हूं परन्तु प्रत्येक पुरुपकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुन्न। करनी है यही कारण है कि नारद छुशल हो गया है। तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मन्द हैं, इसलिए नारदपर व्यर्थ ही ईप्यों न करो। यह कहकर उसने विश्वाम दिलानेके लिए पुत्रके मर्माप ही नारदमे कहा कि कहा, आज वनमें घूमते हुए तुमने पर्वतका क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी वान मुनकर वह कहने लगा कि वड़ा आश्चर्य है ? यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मैं पर्वतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ वनमें जा रहा था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं।। २६३-२६७।। उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा था श्रीर वाकी जलसे भीगे हुए अपने पह्ल फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान द्वारा पर्वतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है श्रीर बाकी स्त्रियाँ हैं। इसके वाद वनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनीके पिछले पैर उसीके मुत्रसे भीगे हुए हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी हैं। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष श्रीर लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि यह हथिनी वाँई आँखसे कानी है। उमपर बैठी हुई स्त्री मार्गकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी इच्छासे नदीके किनारे साई थी वहाँ उसके उदरके स्पर्शसे जो चिह्न बन गये थे उन्हें देखकर मैंने जानता था कि यह स्त्री गर्भिणी है। उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी काड़ीमें उलक्कर लग गया था इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहने थी। जहाँ हिस्तनी ठहरी थी उस घरके अप्रभागपर सफेद ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इसप्रकार ऋनुमानसे मैंने उपरकी सब वार्ते कही थीं। नारदकी ये सब वार्ते सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मएने ब्राह्मणीके समज्ञ प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा श्रपराध बुद्ध भी नहीं है—मैने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ॥ २६५-३०४ ॥ उस समय पर्वतकी माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी। तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्वतकी माताको उन मुनियोंके वचनोंका विश्वास दिलानेकी इच्छा की। वह अपने पुत्र पर्वत श्रौर विद्यार्थी नारदके भावोंकी परीत्ता करनेकं लिए स्त्रीसहित एकान्तमें बैठा। उसने आटेके दो दकरे बनाकर पर्वत श्रीर नारदको सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा माला आदि माझिलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले श्रात्रो ।। ३०५-३०७ ।। तदनन्तर पापी पर्वतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए वह एक

१ विभीयते म॰, ल॰। २ कर्मकथास्तः क॰, घ॰। नर्मकथान्तरम् ल॰। ३ तजलाद्वितं ख॰, म॰। ४ विभायनान्त॰।

स्वया प्रय वयोहिष्टं तस्यैव मया कृतम् । इति वीतघृणो हर्यात्स्वप्रेपणमबुहुधत् ॥३००॥
नारदोऽपि वनं यातोऽदृश्यदेशेऽस्य कर्णयोः । कर्तव्यश्चछेद् इत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करो ॥३१०॥
नक्षत्राणि प्रहास्तारकाश्च पश्यन्ति देवताः । रसदा सिब्वहिता सन्ति पक्षिणो मृगजातयः ॥३११॥
नैते शक्त्या निराकर्तुमित्येत्य गुरुसिबिधिम् । भव्यात्माऽदृष्टदेशस्य वने केनाप्यसम्भवात् ॥३११॥
नामादिचतुरर्थेषु पापापस्यातिकारण- । क्रियायामित्रध्यत्वाश्वाहमानीतवानिमम् ॥३१३॥
इत्याह तद्वत्यः श्रुत्वा स्वसुतस्य जहात्मताम् । विचित्त्यंकान्तवाद्यवतं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥
हति स्याद्वाद्सन्दृष्टं सत्यमित्यभितुष्ट्वान् । विचित्त्यंकान्तवाद्यवतं सर्वथा कारणानुगम् ॥३१४॥
इति स्याद्वाद्सन्दृष्टं सत्यमित्यभितुष्ट्वान् । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय श्रुष्टसस्यः ॥३१६॥
हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्मप्रक्तो मथार्थवित् । इतः प्रशृत्युपाष्यापपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥
व्याख्येयानि त्वया सर्वशाख्याणीति प्रपुत्र्य तम् । प्रावर्द्यय् गुणेरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम् ॥३१०॥
निजाभिमुखमासीनं तन्जं चैवमञ्चति । विनाङ्गत्वं विवेकेन ध्यधाद्येतद्विक्षपकम् ॥३१९॥
कार्याकार्यविवेकस्ते न श्रुताद्दि विद्यते । कथं जीवसि मद्यक्षः गतधारिति ॥३२०॥
एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे बद्धवैरोऽभूत्कुधियामीदशी गतिः ॥३२१॥
स कदाचिदुपाध्यायः सर्वसङ्कान् परित्यजन् । पर्वतस्तस्य माता च मन्दत्रद्वा तथापि तौ ॥३२२॥

वकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि हे पूज्य ! आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। इसप्रकार द्याहीन पर्वतने वड़े हर्पटे अपना कार्य पूर्ण करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०८-३०६॥ नारद भी वनमें गया और मीचने लगा कि 'ऋदश्य स्थानमें जाकर इसके कान काटना हैं? ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अहरय स्थान है ही कहाँ ? देखों न, चन्द्रमा, सूर्य, नत्त्रज्ञ, ब्रह ऋार तारं स्त्रादि देवता सव खारमे देख रहे हैं। पत्ती तथा हरिण आदि श्चनेक जङ्गली जीव सदा पास ही रह रहे हैं। ये किसी भी तरह यहाँ से दूर नहीं किये जा सकते। एसा विचारकर वह भव्यात्मा गुरुके पाम वापिस आ गया और कहने लगा कि वनमें ऐसा स्थान मिलना श्रसम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो । इसके मिवाय दूसरी बात यह है कि नाम स्थापना द्रुट्य ऋौर भाव इन चारों पदार्थोंमें पाप तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं हैं इसलिए मैं इस वकराको एसा ही लेता आया हूँ ॥ ३१०-३१३ ॥ नारदके वचन सनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूर्खताका विचार किया और कहा कि जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामन है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है। ऐसा जो स्याद्वादका कहना है वहीं सत्य हैं। देखों मेरे परिणाम सदा दयासे ऋार्द्र रहते हैं परन्तु मुक्तसे जो पुत्र हुआ। उसके परिणाम अत्यन्त निर्दय हैं। यहाँ कारणके श्रनुसार कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह अप्र विद्वान् वहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी योग्यता का हृदयमें विचार कर कहने लगा कि है नारद ! तू ही सूच्मबुद्धिवाला और पदार्थको यथार्थ जाननेवाला है इसलिए आजसे लंकर मैं तुमे उपाध्यायक पद्पर नियुक्त करता हूं। आजसे तू ही समस्त शास्त्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक ही है क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही होती है।। ३१४-३१८।। नारदसे इतना कहनेके बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा - हु पुत्र ! तूने विवेकके विना ही यह विरुद्ध कार्य किया है। देख, शास्त्र पढ़ने पर भी तुमे कार्य श्रीर अकार्यका विवेक नहीं हुश्रा! तू निर्बुद्धि है अतः मेरी आँखोंके आंभल होने पर कैसे जीवित रह संकंगा ? इस प्रकार शोकसे भरे हुए पिताने पर्वतको शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ग्व पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वह उसके विपरीत नारदसे वैर रख़ने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्योंकी ऐसी ही दशा होती है।। ३१६-३२१।। किसी

१ यथादिष्टं ल॰, म॰। २ तथा म॰। ३ सिन्नधौ म॰, ल॰। ४ विधार्थेतदिरूपकम् क॰, घ॰, ख॰, म॰। विधा होतदिरूपकम् ल॰।

पालनीयौ त्वया भद्र मत्परोक्षंऽपि सर्वथा । इत्यवोचत्वसुं सोऽपि प्रीतोऽस्मि त्वदनुप्रहात् ॥३२२॥ अनुक्तसिद्धमेतनु वक्तव्यं किमिदं मम । विधेयः संशयो नात्र प्रत्यपाद यथोचितम् ॥३२४॥ परलोकमनुष्ठातुमर्हसीति द्विजोध्यम् । मनोहरकथाम्लानमालयाभ्यर्चयन्तृष्टः ॥३२५॥ उतः श्लीरकदम्बे च सम्यक् सम्प्राप्य संयमम्। प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते वाकिनां लोकमुक्तमम् ॥३२६॥ पर्वतोऽपि पितृस्थानमध्यास्याशेषशास्त्रवित् । शिक्षाणां विश्वदिक्तानां व्याख्यातुं रितमातनोत् ॥३२०॥ तिस्मन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्वजनान्वितः । सृक्ष्मधीविद्वितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२०॥ गच्छत्येवं तयोः काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैहातिष्यमित्यस्य वाक्यस्यार्धप्ररूपणे ॥३२०॥ विवादोऽभून्महास्तत्र विगताङ्कुरशक्तिकम् । यववीजं त्रिवर्षस्थमजित्यमिधीयते ॥३३०॥ तद्विकारेण सप्ताचिमुंखे देवार्चनं विदः । वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ॥३३०॥ पर्वतोप्यजशव्देन पर्श्वभेदः "पर्कारितः । यज्ञाऽद्वौ तद्विकारेण होन्नमित्यवद्विधीः ॥३३२॥ पर्वतोप्यजशव्देन पर्श्वभेदः "पर्कारितः । यज्ञाऽद्वौ तद्विकारेण होन्नमित्यवद्विधीः ॥३३२॥ प्रतिष्ठायिनुं धान्यां दुरात्मा पर्वतोऽवर्वात् । व्यत्तिःश्वमयोग्योऽतः सह सम्भापणादिभिः ॥३३४॥ इति हस्ततलास्कालनेन निर्मत्त्यं तं कुधा । घोपयामासुरत्रेव दुर्बदेरीदशं फलम् ॥३३५॥ एवं बहिः कृतः सर्वेर्मानभङ्गादगादनम् । तत्र बाह्यणवेरण वयसा परिणामिना ॥३३६॥

एक दिन चीरकदम्बकने समस्त परिवर्शक त्याग करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा बसुसे कहा कि यह पर्वत और उसकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैं तथापि है भद्र! मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकारमें पालन करना चाहिये। उत्तरमें राजा चसुने कहा कि मैं आपके अनुप्रहसे प्रसन्न हूं। यह कार्य तो बिता कहें हैं। करने योग्य हैं इसके लिए आप क्यों कहते हैं ? है पृज्यपाद! इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका माधन कीजिये। इस प्रकार मनोहर कथा ह्यपी अम्लान मालाके द्वारा राजा चमुने उस उत्तम बाइणका खुद ही सन्कार किया।। ३२२-३२५।। तदनन्तर श्रीरकदम्बकने उत्तम संयम धारण कर लिया और अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग लोकमें जन्म प्राप्त किया।। ३२६।।

इधर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाला पर्वत भी पिताके स्थान पर बैठकर सब प्रकारकी शिक्षात्रोंकी व्याख्या करनेमें रेपेम करने लगा ।। ३२७ ।। उसी नगरमें सूच्म बुद्धिवाला नारद भी अनेक विद्वानोंके माथ निवास करता था और शास्त्रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥३२८॥ इस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधुओंकी सभामें 'श्रजैहींतव्यम' इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमें वड़ा भारी विवाद चल पड़ा। नारद कहना था कि जिसमें अङ्कर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा तीन वर्षका पुराना जो अज कहलाता है श्रीर उससे बनी हुई वस्तुर्ख्योंक द्वारा ऋष्निक मुखमें देवताकी पृजा करना—आहुनि देना यज्ञ कहलाना है। नारद्का यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अनुसार था परन्तु निर्बुद्धि पर्वन कहना था कि अज शब्द एक पशु विशेषका बाचक है अतः उससे वर्ना हुई वस्तुओंक द्वारा अग्निमें होम करना यज्ञ कहलाता है ॥ ६२६-३३२ ॥ उन दोनोंक वचन अनकर उनम प्रकृति वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वतकी नारदके साथ ईप्यों हैं इसीलिए यह प्राणवधसे धर्म होता है यह बात प्रथिवी पर प्रतिष्ठा-पित करनेके लिए कह रहा है। यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट हैं, पतित है अतः हम सब लोगोंके साथ वार्तालाप आदि करनेमें ऋयोग्य है।। ३३३-३३४।। इस प्रकार सबने क्रोधवश हाथकी हथेलियोंके ताइनसे उस पर्वतका तिरस्कार किया और घोषणा की कि दुर्वृद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल जाता है ।। ३३५ ।। इसप्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुआ। पर्वन मान-भङ्ग होनेसे वनमें चला गया। वहाँ महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेप रखकर भ्रमण कर रहा था। उस समय वह वृद्ध

१ विषेध ल०, म०। २ सम्प्राप्तो क०, घ०। ३ पदैन ल०। ४ प्रकील्येते ल०। ५ तयोर्वेचन-म०, ल०। ६ परितोऽयमयोग्यो नः क०, घ०। ७ हुध्या क०, घ०, म०। हुषात् ल०।

\*कृतान्तारोष्टणासस्यसोपानपदवीरिव । वळीरुद्रहता भूयः स्खळतेवान्धचक्षुण ॥३३७॥ विरळेन शिरोजेन सितेन द्यता ततम् । राजतं वा शिरक्षाणमन्तिकान्तकजाद्वयात् ॥३३८॥ जराङ्गनासमासङ्ग सुम्बाद्वामीळचक्षुण । चळिळ्छकरेणेव करिणा कुपिताहिना ॥३३९॥ इवार्ध्वयासिना राजवळ्ळमेनेव नामतः । प्रस्फुटं पश्यता भग्नपृष्टेनापटुभाषिणा ॥३४०॥ राज्ञेव योग्यदण्डेन शमेनेव तन्मृता । विश्वमृत्युकन्यासु वद्धकांधिमवात्मनः ॥३४१॥ वक्तुं धारयता यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकृतम् । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥ महाकाळेन दृष्टः सन् पर्वतः पर्वते भमन् । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽभ्यधादभिवादनम् ॥३४३॥ महाकाळः समाधास्य स्वस्ति तेऽस्विति सादरम् । तमविज्ञातपूर्वत्वाकृतस्यस्वं वनान्तरे ॥३४४॥ परिभ्रमणमेतन्ते बृहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छदसौ चाह निजवृत्तान्तमादितः ॥३४५॥ तं निश्वत्य पापात्मा विप्रलम्भनएण्डितः । त्वत्यिता स्थण्डिको विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥ इति निश्चित्य पापात्मा विप्रलम्भनएण्डितः । त्वत्यिता स्थण्डिको विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥ भौमोपाष्यायसाक्वित्यं शास्त्राभ्यासमकुर्वोह् । त्वत्यिता से ततो विद्धं धर्मभाता तर्माक्षित्म ॥३४८॥ ममागमनमेतस्य वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शत्रुविष्यंसे सहायस्ते भवाग्यहम् ॥३४९॥ इति क्षीरकदम्बात्मजेष्ट्रार्थानुगताः स्वयम् । अथवंणगताषित्मस्त्रम्वप्रप्रिताः पृथक् ॥३५०॥

श्रवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बिल श्रर्थात् शरीरकी मिकुइनोंको धारण कर रहा था वे सिकुइनें ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढ़ियोंका मार्ग ही हो। अन्धेकी तरह वह बार-बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले विरले सफेद बाल थे, वह एक सफेद रङ्गकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराजके भयसे उसने चाँदीका टाप ही लगा रक्खा हो, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानी बृद्धावस्था रूपी स्त्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुख़से ही उसके नेत्र बन्द हो रहे थे, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हार्थीके समान थी, वह कुद्ध साँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाके प्यारं मनुष्यके समान वह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ टूटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है अर्थान् सबके लिए योग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार बह भी योग्य दण्डसे सहित था-अर्थान् अपने अनुकृत दण्ड-लाठी तिये हुए था, अपरसे इतना शान्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वमू मन्त्री, सगर राजा और मुलसा कन्याके ऊपर हमारा बैर वँघा हुआ है यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़ की यज्ञोपयीत धारण कर रहा था, वह अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकालने पर्वत पर घूमते हुए चीरकदम्बकके पुत्र पर्वतको देखा। ब्राह्मण वेपधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख जाकर उसे नमस्कार किया और पर्वतने भी उसका श्राभियादन किया ॥ ३३६-३४३ ॥ महाकालने आश्वासन देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदनन्तर अजान वनकर महाकालने पर्वतसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो। और इस वनके मध्यमें तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा है ? पर्वतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब बृत्तान्त कह दिया। उसे सुनकर महाकालने सोचा कि यह मेरे वैरी राजाका निर्वश करनेके लिए समर्थ है, यह मेरा साधर्मी है। ऐसा विचार कर ठगनेमें चतुर पापी महाकाल पर्वतसे कहने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्णुने, उपमन्यु ने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शास्त्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म-भाई हैं। उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ। था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो गया। तुम बरो मत-शत्रुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ॥ ३४४-३४६ ॥ इस प्रकार उस महाकालने सीरकदम्बकके पुत्र पर्वतके इष्ट अर्थका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धी साठ

९ इतान्त ल॰। २ पदवीमिय ल॰। ३ समासन्न ल॰, म०। ४ कान्तासु ग०, ल०। ५ प्रविलम्भन म०, ल०। ६ भीमोपाध्याय ल०। ७ अथर्वण ग०, म०।

ऋचो वेदरहस्यानीत्युत्पाद्याप्य पर्वतम् । शान्तिपुष्ट्यभिचारात्मिक्रयाः पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥ निशिताः पवनोपेतवह्विज्वालासमाः फलम् । इप्टेरुत्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पर्श्वाहंसनात् ॥३५२॥ ततः साकेतमभ्यास्य शान्तिकादिफलप्रदम् । हिंसायागं समारम्य प्रभावं विद्धामहे ॥३५३॥ इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थमात्मीयान् दितिपुत्रकान् । तीब्रान् सगरराष्ट्रस्य बाघां तीब्रज्वरादिभिः ॥३५४॥ कुरुध्वमिति सम्प्रेप्य सद्विजस्तत्पुरं गतः । सगरं मन्त्रगर्भाशीर्वादेनालोक्य पर्वतः ॥३५५॥ स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य त्वहेशविषमाशिवम् । १शमिष्यामि यञ्चेन २समन्त्रेणाविलम्बितम् ॥३५६॥ यज्ञाय वेधसा सुट्टा पशवस्तद्विहिंसनात् । न पापं पुण्यमेव <sup>3</sup>स्यात्स्वर्गोरुसुखसाधनम् ॥३५७॥ इति ४प्रत्याय्य तं पापः पुनरप्येवमद्यवीत् । त्वं पञ्चनां सहस्राणि पप्टि यागस्य सिद्धये ॥३५८॥ कुरु संग्रहमन्यच द्रन्यं तद्योग्यमित्यसी । राजापि सर्ववस्तूनि तथैवास्मै समर्पयत् ॥३५९८ प्रारभ्य पर्वतो यागं प्राणिनोऽमन्त्रयत्तदा । महाकालः शरीरेण सह स्वर्गमुपागतः ॥३६०॥ इत्याकारो विमानैस्ताक्षीयमानानदर्शयत् । देशाशियोपसर्गं च तदेवासी निरस्तवान् ॥३९१॥ तद्दष्ट्वा देहिनो मुग्धास्तव्यलम्भेन मोहिताः। तां गतिं प्रेप्सवो यागमृतिमाकांक्षयञ्चलम् ॥३६२॥ तशज्ञावसितौ जात्यं हयमेकं विधानतः । इयाज सुलसां देवीमपि राजाज्ञया खलः ॥३६३॥ प्रियकान्तावियोगोत्थक्षोकदावानलचिंपा । परिप्लुप्टतन् राजा राजधानीं प्रविप्टवान् ॥३६४॥ शय्यातले विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिहिंसनम् । बृत्तं महदिदं धर्मः किमधर्माऽयमित्यसौ ॥३६५॥ संशयामस्तथान्येद्युर्मुनि यतिवराभिधम् । अभिवन्द्य मयारव्धं भट्टारक यथास्थितम् ॥३६६॥

हजार ऋचाएँ पृथक्-पृथक् स्वयं वनाई। ये ऋचाएँ वेदका रहस्य वनलानेवाली थीं, उसने पर्वतके लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्त्रोंसे वायुके द्वारा बढ़ी हुई अप्रिकी ज्वालामें शान्ति पुष्टि ऋौर श्रभिचारात्मक क्रियाएँ की जावें तो पशुत्रोंकी हिंसासे इष्ट फलकी प्राप्ति हो जाती हैं। तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि इम दोनों अयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें ॥ ३५०-३५३ ॥ ऐसा कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने क्रुर अमुरोंका युलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सगरके देशमें तीव ज्वर अदिक द्वारी पीड़ा उत्पन्न करो। यह कहकर असुरोंको भेजा और स्वयं पर्वतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया। वहाँ मन्त्र मिश्रित त्राशीर्वादके द्वारा सगरके दर्शन कर पर्वतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घार अमंगल हो रहा है मैं उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा ।। ३४४–३५६ ।। विधाताने पशुत्र्योंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होना हैं ॥ ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुत्रोंका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थीका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सौंप दीं ॥ ३५८-३५६ ॥ इधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंका मन्त्रित करना शुरू किया-मन्त्रोचारण पूर्वक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोंको विमानोंमें बैठाकर शरीर सहित त्र्याकाशमें जाते हुए दिखलाया और लोगोंको विश्वास दिला दिया कि ये सत्र पशु स्वर्ग गये हैं। उसी समय उसने देशके सब श्रमङ्गल श्रीर उपसर्ग दूर कर दिये ।। ३६०-३६१ ।। यह देख बहुतसे भोले प्राणी उसकी प्रतारणा-मायासे मोहित हा गयं और स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे यझमें मरनेकी इच्छा करने लगे ।। ३६२ ।। यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पर्वतने विधि-पूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी त्राज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया।। ३६३।। प्रिय स्त्रीके वियोगसे **उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी** ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजधानीसें प्रिविष्ट हुआ ।। ३६४ ।। यहाँ शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म है या ऋधर्म ?।। ३६५ ।। ऐसा संशय करता हुआ

१ शेषियन्यामि ल०। २ सुमित्रेणा-ल०। ३ पुण्यमेवास्य ख०। ४ प्रत्यान्य क०, ख०, ग०, घ०।

बृहि कि कर्म पुण्यं मे पापं चेदं विचार्य तत् । इत्यवोचदसौ चाह धर्मशास्त्रबहि:कृतम् ॥३६७॥ एतदेव विभातारं सप्तमीं प्रापयेत्कितिम् । तस्याभिज्ञानमध्यस्ति दिनेऽस्मिन् सप्तमे ज्ञानिः ॥३६८॥ पतिष्यति ततो यिद्धि सप्तमी धरणीति ते । तदुक्तं भूपतिर्मत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत् ॥३६९॥ तन्मृषा किमसौ वेशि नग्नः क्षपणकस्ततः । शशक्कास्ति चेत्तवैतस्या ज्ञान्तिरत्र विश्रीयते ॥३७०॥ इत्युक्तिभिर्मनस्तस्य सन्धार्य शिथिलीकृतम् । यज्ञं पुनस्तमारब्धं रे स ततः सप्तमे दिने ॥३७१॥ मायचाऽसुरपापस्य सुलसा नर्भासं स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपञ्चभेदपरिष्कृता ३ ॥३७२॥ यागमृत्युफलेनैपा है लब्धा देवगतिर्मया । तं प्रमादं तवाख्यातं विमानेऽहमिहागता ॥२७३॥ यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरवचेत्यभाषत । तद्वचःश्रवणाद् दृष्टं प्रत्यक्षं यागमृत्युजम् ॥३७४॥ फलं जैनमुनेर्वाक्यमसत्यभिति भूपतिः । तीर्विहसानुरागेण सद्धर्मद्वेषिणोदयात् ॥३७५॥ सम्भूतपरिणामेन मूलोत्तरिकल्पितात् । तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टसंक्रेशसाधनात् ॥३७६॥ नरकायुःप्रमृत्यष्टकर्मणां स्वोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥ विभीषणशनित्वेन तत्काले 'पतिते रिपौ । 'तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाङ्गिभः सगरः सह ॥३७८॥ रौरवेऽजनि दुष्टातमा महाकाजोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापुरणेन गत्वा रसातलम् ॥३७९॥ तं दण्डयितुमुत्कोधस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवलोक्येनं विश्वभृत्रसृतिद्विपम् ॥३८०॥ मृतिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गत्य निर्घृणः । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम् ॥३८१॥ प्राप्तोऽहमिति शंसन्तं विमानेऽरिमदर्शयत् । तं दृष्ट्वा तत्परोक्षेऽत्र विश्वम्ः सचिवः स्वयम् ॥३८२॥

बहु यतिवर नामक मुनिके पास गया श्रीर नमस्कार कर पृत्रने लगा कि है स्वामित ! मैने जो कार्य प्रारम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक विदित है। विचार कर आप यह किहेंय कि मेरा यह कार्य पुज्य रूप हैं अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्रमे बहुच्छन है. यह कार्य ही अपने करनेवालेको सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पहिचान यह है कि आजसे सातवें दिन वज गिरेगा उससे जान लेना कि तुके सातवीं पृथिवी प्राप्त हुई है। मुनिराजका कहा ठीक मान कर राजाने उस ब्राह्मण-पर्वतसे यह सब बात कही।। ३६६-३६८।। राजाकी यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह भूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है ? फिर भी तुमे यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं।। ३७०।। इस तरहके वचनोंसे राजाका मन स्थिर किया और जो यहा शिथिल कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर सातवें दिन उस पापी श्रामुरने दिखलाया कि सलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें खड़ी हैं, पहले जो पशु होमे गये थे वे भी उसके साथ हैं। वह राजा सगरसे कह रही है कि यज्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, मैं यह सब हर्पकी बात आपको कहनेके लिए ही विमानमें बैठ कर यहाँ आई हूँ । यज्ञमे सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर तृप्त हुए हैं। उसके यह वचन सुनकर मगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यज्ञ दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके वचन असत्य हैं। उसी समय अनुराग रखनेसे एवं सद्धर्मके साथ द्वेप करने वाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंक भेदसे उत्पन्न हुए परिणामांसे, नरकायुका आदि लेकर श्राठों कर्मोंका अपने याग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्य एवं उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य एइ गया। उसी समय भयद्वर बजपात हुत्रा, वह उन सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कार्यमें लगे हुए सब जीवोंके साथ राजा सगर मर कर रीरच नरक—सातवें नरकमें उत्पन्न हुन्या। अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वरहपी वायुके भँकोरेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी श्रवधि तीसरे नरक तक ही थी। वहाँ तक उसने उसे खोजा परन्तु जब पना नहीं चला तब वह निर्देश वहाँ से निकला और विश्वभू मंत्री आदि शबुत्रोंको सारनेका उपाय करने लगा। उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर मुलसाके साथ विमानमें बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वतके

१ शङ्काचेत्त्वेतय्या ल०। २ समाग्ब्धः ल०। ३ पुरम्झत म०, ल०। ४ फलेनैव ल०। ५ पतितौ ६ तत्कर्मण तत्तत्कमप्रसक्ता ल०।

विषयाधिपितर्भृत्वा महामेथे कृतोषमः । विमानान्तर्गता देवा पितस्थ नभोऽङ्गणे ॥३८३॥ सर्वेषां द्शिता ध्यक्तं महाकालस्य मायया । महामेथस्त्वया यागो मन्त्रिन् पुण्यवता कृतः ॥३८४॥ इति विश्वभुत्रं भूषः सम्भूयास्ताविषुस्तदा । नारदस्तापसाद्यक्तिदाकण्यैष दुरात्मना ॥३८५॥ १ दुर्मागों द्विषतानेन धिक् लोकस्य प्रकाशितः । निवायोंयसुपायेन केनिवत्यापपण्डितः ॥३८६॥ इति सर्वेषि सङ्गत्त्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३८७॥ नितान्तमर्थकामार्थं कुर्वन्ति प्राणिनां वधम् । न के रेऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति धातकाः ॥३८८॥ वेदविद्वरहिंसोक्ता वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवछीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥ इति पूर्विषवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्वधप्रायं कर्म कर्मनिवन्धनम् ॥३९०॥ तापसंरम्यधायीति सर्वप्राणिहितैषिभिः । विश्वभूरिद्माकण्यं तापसा भोः कथं मया ॥३९९॥ इप्टं शक्यमपद्धातुं साक्षात्स्य साधनम् । इति बुवन् पुनर्नारदेनोकः पापभीक्णा ॥३९२॥ अमात्योगम विद्वांक्त्वं किमिति स्वर्गसाधनम् । सगरं सपरीवारं निर्मूलयितुमिच्छता ॥३९३॥ उपायोऽयं व्यधारयेवं प्रत्यक्षफलदर्शनात् । केनिचत्कुहुकक्रेन सुग्धानां मोहकारणम् ॥३९४॥ तनः शिलोपवासादिविधमार्यागमोदिनम् । आचरेति स नं प्राह पर्वतं नारदोदितम् ॥३९५॥ धृतं त्वयेत्यसो शास्त्रेणामुरोक्तेन दुर्मितः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं कि न वा ध्रुतम् ॥३९६॥ ममास्य च गृकर्नान्यो भमित्वैवातिगिवतः । समत्सरतयाप्येप मय्यद्य किमिवोच्यते ॥३९७॥

प्रसादमें ही सुग्वकी प्राप्त हुन्ना हूं। यह देख, विश्वभू मन्त्री जी कि सगर राजाके पीछे स्वयं उसके देशका स्वामी बन गया था महामेध यज्ञमं उथम करने लगा। महाकालकी मायासे सब लोगोंको साफ साफ दिग्वाया गया था कि आकाशाङ्गणमें वहुतमें देव तथा पितर लांग अपने अपने विमानोंमें बैठ हुए हैं। राजा सगर नथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि मन्त्रिन ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया। इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा। तपस्चियोंने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि इस दुष्ट शत्रुने लंगोंके लिए यह मिथ्या मार्ग बनलाया है अतः इसे धिकार है। पाप करनेमें ऋत्यन्त चतुर इस पर्वतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिये। ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगरमें आये। वहाँ उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीको देखा और देखा कि बहुतसे पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए बहुतसे प्राणियोंका वध कर रहे हैं। तपस्वियोंने विश्वभू मंत्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और कामके लिए तो प्राणियोंका विवात करते हैं परन्तु धर्मके लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियांका घान नहीं करते। वेदके जानने वालोंने ब्रह्मनिरूपित वेदमें श्रहिंसाको करप लताके समान, अथवा सर्खाके समान जगन्का हिन करनेवाली बनलाया है। हे मंत्रिन ! यदि तुम पूर्व ऋषियोंके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह कार्य जो कि कर्मवन्धका कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए॥ ३७१-३६०॥ सब प्राणियोंका हित चाहने वाल तपस्वियोंने इसप्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे मुनकर कहा कि है तपस्वियों ! जो यह प्रत्यक्ष ही स्वर्गका साधन दिखाई, दे रहा है उसका अपलाए किस प्रकार किया जा सकता है ? तदनन्तर इस प्रकार कहने वाले विश्वभू मंत्रीरो पापभीरु नारदने कहा कि हे उत्तम मंत्रिन ! तू तो विद्वान है, क्या यह सब स्वर्गका साधन हैं ? ऋरं, राजा सगरको परिचार सहित निर्मृत नष्ट करनेकी इच्छा करने वाले किसी मायावीने इस तरह प्रत्यत्त फल दिग्वाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्योंको ही मोहित करनेका कारण है।।३८१-३८४।।इसलिएत् ऋषि प्रणीत त्रागममें कही हुई शील तथा उपवास आदि की विधिका आचरण कर। इस प्रकार नारद्के वचन सुनकर विश्वभूने पर्वतसे कहा कि तुमने नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शास्त्रसे मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि

१ दुर्मागांऽभिकृतोऽनेन म० ल०। २ कोऽपि ल०। ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म०। वेदो ब्रह्मनिरूपितः ल०। ४ पूर्वार्पवाक्यस्य ल०। भ मतित्यै वाति ल० (१)

सश्रुतो मद्गुरोर्घमंश्राता जगित विश्रुतः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥३९८॥
यागमृत्युफलं साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम् । न चेते प्रत्ययो विश्ववेदाम्भोनिधिपारगम् ॥३९९॥
वसुं प्रसिद्धं सत्येन • पृच्छेरित्यन्वभापत । तच्छूत्वा नारदोऽवादीत्को दोपः पृच्छयतामसौ ॥४००॥
इदं ताविद्वचाराईं वधरचेद्धमंसाधनम् । अिहंसादानशीलादि भवेत्पापप्रसाधनम् ॥४०९॥
अस्तु चेन्मत्स्यबन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधर्मतपोवद्यचारिणो यान्त्वधोगितम् ॥ ४०२ ॥
यन्ने पशुवधाद्धमों नेतरग्रेति चेद्ध तत् । वधस्य दुःखहेतुत्वे साददयादुभयत्र वा ॥४०३॥
फलेनापि समानेन भाव्यं कस्तव्यवेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथाः 'पद्यस्पटंः स्वयम्भुवः ॥४०४॥
२ यज्ञार्यत्वाद्धः वस्त्रविद्यवित्यवेद्धः । अथ त्वमेवं मन्येथाः 'पद्यस्पटंः स्वयम्भुवः ॥४०४॥
तस्तर्गस्यवे साधुत्वादस्त्यन्यच्चात्र "दुर्घटम् । यद्धं यद्धि तस्यान्यथोपयोगेऽर्थकृत्व तत् ॥४०६॥
यथान्यथोपयुक्तं स इलेप्मादिशमनीपधम् । यज्ञार्थपश्रुसर्गेण क्रयविक्रयणादिकम् ॥४०७॥
तथान्यथा प्रयुक्तं 'तन्महादोपाय कल्पते । दुर्बलं वादिनं दृष्टा व्यमः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥
यथा इद्यादिभिः प्राणिज्यापादी वध्यनेऽहसा । मन्त्रेरपि पश्चन् हन्ता वध्यते निर्विशेषतः ॥४०९॥
पश्चादिलक्षणः सर्गो ज्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्वपुप्पादि चासत्र क्रियते कृतः ॥४०९॥
पश्चादिलक्षणः सर्गो ज्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्वपुप्पादि चासत्र क्रियते कृतः ॥४१०॥

यह शास्त्र क्या नारदने भी पहले कभी नहीं सुना । इसके और मेरे गुरु पृथक नहीं थे. मेरे पिता ही तो दोनोंके गुरु थे फिर भी यह अधिक गर्व करना है। मुक्त पर ईर्घ्या रखता है अतः आज चाहे जो कह बैठता है। विद्वान स्थविर मेर गुरुके धर्म भाई तथा जगतमें प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुसे यह श्रितियोंका रहस्य बतलाया है। यज्ञमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंने भी आज प्रत्यच दिखला दिया है फिर भी यदि तुके विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेदकर्पा समुद्रके पारगामी राजा वससे जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध हैं, पूछ सकते हो। यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोप है बसुसे पूछ लिया जावे ॥३६५-४०० ॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका साधन मानी जायगी तो ऋहिंसा दान शील ऋादि पापके कारण हो जावेंगे।। ४०१।। हो जावें यदि यह आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंकी ग्रुभ गित होनी चाहिये और सत्य. धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेका अधोगनिमें जाना चाहिए॥ ४०२॥ कदाचिन आप यह कहें कि यज्ञमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित आप यह मानते हों कि पशुओंकी रचना विधाताने यज्ञके लिए ही की है, श्रतः यज्ञमें पशु हिंसा करनेवालेकं लिए पाय-बन्ध नहीं होता तो यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि यह मूर्ख जनकी अभिलापा है तथा साधुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥४०३-४०॥। यज्ञके लिए ही ब्रह्माने पशुत्रोंकी सृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्यन्न उपयोग करना उचित नहीं हैं क्योंकि जो वस्तु जिस कार्यके लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता। जैसे कि श्लेष्म आदिका शमन करनेवाली औपधिका यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है। ऐसे ही यज्ञके लिए बनाये गये पश्चांसे यदि क्रय-विक्रय श्रादि कार्य किया जाना है तो वह महान् दांप उत्पन्न करनेवाला होना चाहिए। तू बाद करना चाहना है परन्तु दुर्वल हैं — युक्ति बलसे राहन है अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शक्त आदिके द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार मन्त्रों के द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला भी बिना किसी विशेषताके पापसे बद्ध होता है।। ४०६-४०६।। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको बनाता है वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता है तो आकाशके फूल आदि असन पदार्थ

१ पशुस्तृष्टिः म०, ल॰। २ यजार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ०। ३ तस्याति ल०। ४ इत्ययं ल०। ४ दुर्घटा ल०। ६ प्रयुक्तं तु म०, ल०। ७ चासनः ल०।

अथाभिन्यज्यते तस्य वाच्यं प्राक्पतिवन्धकम् । प्रदीपज्यलगारपूर्वं घटादेरन्धकारवत् ॥४११॥
अस्तु वा नाहतन्यिकस्पिट्वादो विश्रीयते । इति अस्ता वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुवन् ॥४१२॥
वसुना चेद् इयोवांदे विच्छेदः सोऽभिगम्यताम् । इति ताभ्यां समं संसदगच्छस्विस्तिकावतीम्॥४१३॥
तस्तवं पर्वतेनोक्तं ज्ञास्वा तज्जननी तदा । सह तेन वसुं दृष्ट्वा पर्वतस्त्वपरिम्रहः ॥४१४॥
तपोवनोन्धुलेनायं गुरुणापि तवापितः । नारदेन सहास्येह तवाश्यक्षे मविच्यति ॥४१५॥
भविवादो यदि भक्नोऽत्र भावी भावियमाननम् । विद्ध्यस्य शरणं नान्यदित्याख्यस्सोऽपि सादरम् ४१६
विधित्युर्गुरुगुश्रूषामम्ब मासमात्र शक्कथाः । जयमस्य विधास्यामीत्यस्या भयमपाकरोत् ॥४१७॥
अन्येयुर्वसुमाकाशस्यित्वांद्रयुद्धतासनम् । सिंहाक्कितं समारुद्धा स्थितं समुपगम्यते ॥४१८॥
सम्युच्छन्ति सम सर्वेऽपि विश्वमूसचिवादयः । त्वताः प्रागप्यहिंसादिधम्रस्थाणतस्पराः ॥ ४१९॥
चत्वारोऽत्र महीपाला भूता हिममहासम । वस्वादिगिरिपर्यन्तनामानो हरिवंशाजाः ॥ ४२०॥
पुरा चेपु व्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीट् । अभूततो भवांश्वासीदिहंसाधम्रस्थाकः ॥ ४२९॥
स्वमेव सत्यवादीति प्रघोपो भुवनत्रये । विषविद्वतुकादेश्यो चस्तुसन्देहसिक्वां ॥ ४२२॥
स्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्दि नः संशयं विभो । अहिसालक्षणं धर्मं नारदः प्रत्यपद्यते ॥ ४२६॥
पर्वतस्तिद्वपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम् । यादक् तादक् त्वया वाच्यमित्यसी वार्थितः पुरा ॥ ४२४॥

क्यों नहीं बना देता ? ।। ४१० ।। यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ? उन्हें प्रकट होनेसे रोकनेवाला कीन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले पशु श्रादिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥ ४११ ॥ इस प्रकार आपके सृष्टित्रादमें यह व्यक्तित्राद आदर करनेके यांग्य नहीं है। इस तरह नारदके वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४१२ ॥ सब कहने लगे कि यदि राजा वसके द्वारा तुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जावे। ऐसा कह सभाके सब लोग नारद श्रीर पर्वतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ।। ४१३ ।। पर्वतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी माताने जानी तब वह पर्वतको साथ लेकर राजा वसुके पास गई और राजा वसुके दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपावनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सौंपा था। आज तुम्हारी श्रभ्यज्ञतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा। यदि कदाचिन् उस वादमें इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समभ लो, इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा। राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आदरसे बोला कि हे माँ ! इस विषयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पर्वतकी ही विजय कराऊँगा। इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दृर कर दिया। ॥ ४१४-४१७॥ दूसरे दिन राजा वसु आकाश-स्फटिकके पार्थोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी समय वे सब विश्वभू मन्त्री श्रादि राजसभामें पहुँच कर पूछने लगे कि श्रापसे पहले भी अहिंसा आदि धर्मकी रत्ता करनेमें तत्पर रहने वाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और वसुगिरि नामके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥४१८-४१६॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विश्वा-बस हुए श्रीर उनके बाद श्रहिंसा धर्म की रक्षा करनेवाले श्राप हुए हैं। श्राप ही सत्यवादी हैं इस प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष अग्नि और तुलाके समान हैं। हे स्वामिन ! आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः हम लोगोका संशय दूर कीजिये। नारदने अहिंसालक्षण धर्म बतलाया है और पर्वत इसमें विपरीत कहता है अधात् हिंसाको धर्म बतलाता है। श्रव उपाध्याय-गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा श्राप कहिये।

१ प्रतिबन्धनम् ल० । २ सोऽभिगम्यते ल०, म० । ३ तज्जनो ज्ञ० । ४ विवादे यदि भङ्गोऽच् भावी भावि यमाननम् । विद्वयस्य शरणं ( विद्वि ऋस्य इति पद्च्छेदः ) म० । ७ वंशजा इरेः म० । ६ याच्य-ज० ।

गुरुपल्यासिनिर्देष्टं बुष्यमानोऽपि भूपतिः। महाकालमहामोहेनाहितो दुःषमावधेः॥ ४२५॥ सामीप्याद्रक्षणानन्त्रौद्रध्यानपरायणः। पर्वताभिहितं तस्तं दृष्टं काऽनुपपन्नता॥ ४२६॥ स्वर्गमस्यैव यागेन माजानिः सगरोऽप्यगात्। ज्वलत्यदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्॥ ४२७॥ पर्वतोक्तं भयं हित्वा कुरुष्वं स्वर्गसाधनम्। इति हिंसानृतानन्दाव् वध्वायुर्नारकं प्रति॥ ४२८॥ मिथ्यापापपवादाभ्यामभीरुरभणीदिदम्। अहो महीपतेर्वक्षादप्रवं घोरमीदशम्॥ ४२९॥ निर्यातमिति वैषम्यादुक्तं नारदतापसेः । आक्रोशदम्बरं नद्यः प्रतिकृत्वजल्खवाः॥ ४३०॥ सद्यः सरोसि शुक्काणि रक्तवृष्टिरनारता। तीवांशोरंशवो मन्दा विश्वाशाश्च मलीमसाः॥४३१॥ वस्तुः प्राणिनः कम्पमादधुर्भयविद्वलाः। तदा महाध्वनिर्धात्री द्विधाभेद मुपागता॥ ४३२॥ वसोस्निस्मन् महारम्भे स्वयाज्ञमहामते । धर्मविष्यंसनं मार्गं माभिधा इत्यघोषयन्॥ ४३४॥ अतिकम्बादिमं मार्गं वसुराजमहामते । धर्मविष्यंसनं मार्गं माभिधा इत्यघोषयन्॥ ४३४॥ पर्वतं वसुराजं च सिहासनिमज्ञनात्। परिम्लानमुखौ दृष्ट्वा महाकालस्य किह्नराः॥ ४३५॥ तापसाकारमादाय भयं माऽत्र सम गच्छतम्। "इत्यातमोत्थापितं चास्या दर्शयन् हरिविष्टरम्॥४३६॥ नृपोऽप्यमं कथं तत्त्वविद्विभेग्यस्यं वचः। पर्वतस्येव निश्चिन्वित्याकण्ठं निमप्नवान्॥ ४३७॥ अनेनेयमवस्थाभून्मिश्यावादेन भूपते। त्यजेममिति सम्प्राथितोऽपि यत्नेन साधुभिः॥ ४३८॥ अनेनेयमवस्थाभून्मिश्यावादेन भूपते। त्यजेममिति सम्प्राथितोऽपि यत्नेन साधुभिः॥ ४३८॥

इस प्रकार सब लोगोंने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यदापि आप्त भगवान्के द्वारा कहे हुए धर्मनत्त्वको जानता था नथापि गुरुपत्नी उससे पहुले ही प्रार्थना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह महाकालके द्वारा उत्पादित महामाहसे युक्त था, दुःपमा नामक पञ्चम कालकी सीमा निकट थी, श्रीर वह स्वयं परिष्रहानन्द रूप रौद्र ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कहा है बही ठीक है। जो वस्तु प्रत्यच्च दिख रही है उसमें वाधा हो ही कैसे सकती है।। ४२०-४२६।। इस पर्वतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया है। जो दीपक स्वयं जल रहा 🖁—स्वयं प्रकाशमान है भला उसे दुसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा १॥ ४२७॥ इसलिए तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करा, वही स्वर्गका साधन है इस प्रकार हिंसानन्दी और मृपानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा राजा वसुने नरकायुका वन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप श्रीर लोकनिन्दासे नहीं डरने वाले राजा वसुने उक्त वचन कहे। राजा वसुकी यह बात सुनकर नारद श्रीर तपस्वी कहने लगे कि आश्चर्य हैं कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका कोई विपम कारण श्रवश्य है। उसी समय श्राकाश गरजने लगा, निद्योंका प्रवाह उलटा बहने लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगानार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें फीकी पढ़ गई, समस्त दिशाएँ मिलन हा गई, प्राणी भयसे विद्वल होकर काँपने लगे, बड़े जोरका शब्द करती हुई पृथिवी फटकर दो दूक हो गई और राजा वसुका सिंहासन उस महागर्तमें निमन्न हो गया। यह देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे कि हं बुद्धिमान राजा वसू । सनातन मार्गका उल्लंबन कर धर्म का विध्वंस करने वाले मार्गका निरूपण मत करो ॥४२८-४३४॥ पृथिवीमें सिंहासन घुसनेसे पर्वत और राजा वसुका मुख फीका पड़ गया। यह देख महाकालके किंकर ताप-सियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयका प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने वसका सिंहा-सन अपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया। राजा वसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे धंस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अत: इस उपद्रवसे कैसे दर सकता हुं १ मैं फिर भी कहता हूं कि पर्वतके वचन ही सत्य हैं। इतना कहते ही वह कण्ठ पर्यन्त प्रथिवीम धँस गया । उस समय साधुत्रोंने—तापिसयोंने बड़े यहनसे यद्यपि प्रार्थना की शी कि है राजन ! तेरी यह अवस्था असत्य भाषणते ही हुई हैं इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञ-

१ योगेन ल०। २ हिंसानृतानन्दो क०, ख०। ३ नरकं ल०। ४ तापसाः ल०। ५ मक्ति-म०, ल०।६ महापते ल०।७ इत्यात्यस्थापितं क०, ख०, ल०।

सथापि बक्तमेवाज्ञः सन्मार्गं प्रतिपादयन् । भुवा कुपित एवासौ निर्माणोंऽन्त्यामगास्तितिम् ॥४३९ ॥ अथासुरो जगत्मत्य्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिन्यं रूपमयापावावां यागश्रद्धया दिवम् ॥ ४४० ॥ नारदोक्तमपाकण्यमित्युक्तवापद्दृदृश्यद्धाम् । शोकश्चर्यवतागात्स्वर्षसुनिहि महीमिति ॥ ४४१ ॥ संविसंवदमानेन जनेन महता सह । प्रयागं विश्वभूर्गत्वा राजम्यविधि व्यधात् ॥ ४४२ ॥ महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमृदताम् । परमश्वहानिद्दृश्यमारेरक्ता मनाक् स्थिताः ॥ ४४१ ॥ नारदेनैव धर्मस्य मर्यादेत्यभिनन्द्य तम् । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितदाभिधम् ॥ ४४४ ॥ तापसाश्च द्याधर्मविध्वंसविधुराशयाः । कलयन्तः कांलं कालं विचेतुः स्वं स्वमाश्रमम् ॥ ४४५ ॥ ततोऽन्येषुः खगो नान्ना देवो दिनकरादिमः । पर्वतस्याखिलप्राणिविरुद्धाचिरतं स्वया ॥ ४४६ ॥ निरुध्यतामिति प्रीत्या निर्दृष्टो नारदेन सः । करिष्यामि तथेतीत्वा नागान् गंधारपन्नगान् ॥ ४४० ॥ स विद्यया समाहूतांस्तन्त्रपन्चं यथास्थितम् । अवोचत्रेऽपि संग्रामे भंक्तवा दैत्यमकुर्वतः ॥ ४४८ ॥ यज्ञविद्रं समालोक्य विश्वभूपर्वताङ्क्षयौ । शरणान्वेषणोद्युक्तौ महाकालं यद्दृञ्ख्या ॥ ४४९ ॥ पुरः सिन्निहितं दृष्ट्वा यगाविद्रं तमृचतुः । वागिद्वं जिनविन्यानामुपर्यासां विष्टुम्भणम् ॥ ४५९ ॥ नागविद्याश्च विद्यानुम्वादे परिभापिताः । निपिद्धं जिनविन्यानामुपर्यासां विष्टुम्भणम् ॥ ४५९॥ ततो युवां जिनाकारान् सुरूपान् दिक्चतुष्टये । निवेश्याभ्यर्व्यं यञ्चस्य प्रक्रमेथामिमं विधिम् ॥ ४५२॥ इत्युपायमसावाह तौ च तक्तकृतुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्यत्य यञ्चविद्रविधित्सया ॥ ४५३ ॥

को ही सन्मार्ग बतलाता रहा। अन्तमं पृथिवीने उसे कुपित होकर ही माना निगल लिया और वह मरकर सातवें नरक गया।।४३५-४३६।। तदनन्तर वह अमुर जगत्का विश्वास दिलानेके लिए राजा सगर और वसुका मुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यक्कि श्रद्धांसे ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया। इस घटनासे लोगोंको बहुत शांक और आश्चर्य हुआ। उनमें काई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई कहता था कि नहीं, नरक गया है। इस तरह विवाद करते हुए विश्वस्मू मन्त्री अपने घर चला गया। तदनन्दर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया। इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनुष्योंकी मृद्धताकी निन्दा करने लगे और परम ब्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाय मार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े दिन तक यों ही ठहरे रहे।। ४४०-४४३।। इस समय नारदके द्वारा ही धर्म की मर्यादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान किया।।४४४।। नापसी लोग भी द्या धर्म का विध्वंस देख बहुत दुखी हुए और कलिकालकी महिमा सममते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये।।४४५॥।

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदेन उससे बड़े प्रेमसे कहा कि इस समय पर्वन समस्त प्राणियों के विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको राकना चाहिये। उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवस्य राकूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंधारपन्नग नामक नागकुमार देवों को बुलाया और विद्र करनेका सब प्रपन्न उन्हें यथा योग्य बतला दिया। नागकुमार देवों ने भी संप्राममें देखों को मार भगाया और यहामें विद्र मचा दिया। विश्वम्भू मन्त्री और पर्वत यहामें होनेवाला विद्रा देखकर शरणकी खोज करने लगे। अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ महाकाल असुर दिख पड़ा। दिखते ही उन्होंने उससे यहामें विद्र आनेका सब समाचार कह मुनाया, उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगोंके साथ द्वेष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव किया है। नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादमें हुआ है। जिनविम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध बतलाया है अर्थान् जहाँ जिनविम्ब होते हैं वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है।। ४४६–४५१।। इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो और तदनन्तर यहाकी विधि प्रारम्भ करो।। ४५२।। इस प्रकार महाकालने यह उपाय कहा और उन

१ नागा तं धार स० (१)।

दृष्ट्या जैनेन्द्रविस्वानि विद्याः क्रामन्ति नात्र मे । नारत्य निवेद्येति स्वस्वधाम समाश्रयन् ॥ ४५४ ॥ निर्विमं यज्ञ निर्मृतौ विश्वभूः पर्वतश्र तौ । जीवितान्ते चिरं दुः वं नरकेऽनुवभूवतुः ॥ ४५५ ॥ महाकालोऽप्यभिमेतं साधियत्वा स्वरूपष्टत् । माग्मवे पोदनाधीक्षो नृपोऽहं मधुपिङ्गलः ॥ ४५६ ॥ मयैवं सुलसाहेतोर्महत्पपमनुष्टितम् । अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैरिममाधितः ॥ ४५७ ॥ अनुष्ठेयः स धर्मिष्टेरित्युक्त्वासौ तिरोद्धत् । स्वयं चादात्स्वदुश्चेष्टाप्रायश्चितं दर्यार्द्रधाः ॥ ४५८ ॥ भन्तृतिमेव सम्मोहाद्विहितात्पापकर्मणः । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिंसाधर्मप्रवृत्तकाः ॥ ४५० ॥ प्रयुत्ते गति पापाश्वारकीमिति केचन । दिव्यवोधैः समाकर्ण्यं मुनिभिः समुदाहृतम् ॥ ४६० ॥ पर्वतोदिष्टदुर्मार्गं नोपेयुः पापमीरवः । केचित्तु दीर्घसंसारास्तस्मिश्चेव व्यवस्थिताः ॥ ४६९ ॥ इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममार्हतम् । समासीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुबुस्तराम् ॥ ४६२ ॥ तदा सेनापतिर्नान्ता महीशस्य महाबलः । पुण्यं मवतु पापं वा यागे नस्तेन किं फलम् ॥ ४६३ ॥ प्रभावदर्शनं श्रेयो भूशृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्तवांस्ततो राजा पुनश्चैतत् विचारवत् ॥ ४६४ ॥ इति मत्वा विस्तुन्यतात् मन्त्रिसेनापतीन् पुनः । हितोपदेशिनं प्रवनं तमपुरक्रपुरोहितम् ॥ ४६५ ॥ गतयोर्जनकागारं स्याक् वेप्टं कुमारयोः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च लक्षितम् ॥ ४६६ ॥ विस्मास्कुमारयोस्तत्र यागे भावी महोदयः । संश्वपोऽत्र न कर्तव्यस्त्वयान्यकेदमुत्रयते ॥ ४६७ ॥ अधास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्विविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६८॥ अधास्मिन् भारते क्षेत्रे मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशास्विविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६८॥

दोनोंने उसे यथाविधि किया। तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विद्य करनेकी इच्छासे स्राया और जिनप्रतिमाएँ देखकर नारदमें कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकती ऐसा कहकर वह स्रपने स्थान पर चला गया॥ ४५३-४५४॥ इस तरह वह यज्ञ निर्वित्र समाप्त हुआ स्रोर विश्वभू भन्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके स्रान्तमें मरकर चिरकालके लिए नरकमें दुःख भोगने लगे॥ ४५५॥

अन्तमें महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपने असली रूपमें प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं पूर्व भवमें पादनपुरका राजा मध्यिङ्गल था। मैने ही इस तरह मलसाके निमित्त यह बड़ा भारी पाप किया है। जिनेन्द्र भगवानने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निरूपण किया है धर्मात्मात्रोंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्तर्हित हो गया और दयासे आर्द्ध बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्चित्त स्वयं महण किया ॥ ४५६-४५८ ॥ माह वश किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है। हिंसा धर्ममें प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू श्रादि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये श्रीर पापसे दरनेवाले कितने ही लोगोंने सम्याज्ञानके धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सनकर पर्वतके द्वारा कहा मिध्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और जिनका संसार दीर्घ था ऐसे कितने ही लोग उसी मिध्यामार्गमें स्थित रहे आये ॥ ४५६-४६१ ॥ इस प्रकार ऋतिशयमित मंत्रीके द्वारा कहा हुआ आगम मुनकर प्रथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभा-सद लोगोंने उस द्वितीय मन्त्रीकी बहुत भारी स्तुति की।। ४६२।। उस समय राजा दशरथका महाबल नामका सेनापित बोला कि यक्समें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या प्रयोजन है ? हम लोगोंको तो राजाओंके वीच दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है। सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है। यह कह कर उन्होंने मंत्री श्रीर सेनापतिको तो विदा किया श्रीर तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रश्न पूछा कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं ? उत्तरमें प्ररोहित भी पुराणों और मिमित्तशास्त्रोंके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके उस यहामें महान् ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिये। इसके सिवाय एक बात श्रीर कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ॥ वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थंकर,

१ निष्टत्तिरेव ज्ञ०। २ श्रस्मालुमारयो-ल०।

हम्मास्याताः पुराणज्ञेर्सुनीकैः प्राम्मया श्रुताः । <sup>१</sup>तेप्वप्टमाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥ भाविनौ रावणं इत्वेत्यवादीज्ञाविविद्गिरः । त्रातुकः तदाकण्यं परितोपमगासूपः ॥ ४७० ॥

**शार्वुलविक्रीडितम्** 

कृत्वा पापमदः कुधा पशुवधस्योत्स्त्रमाभूतलं,

हिंसायज्ञमवर्तयत् कपटधीः कृरो महाकालकः ।

तेनागात्सवसुः सपर्वतखलो घोरां घरां नारकीं

दुर्मार्गान् दुरितावहान्विद्धतां नैतन्महत्पापिनाम् ॥ ४७१ ॥

व्यामोहात्सुलसाप्रियस्ससुलसः सार्हं स्वयं मन्त्रिणा

शत्रुच्छद्मविवेकसून्यहृदयः सम्पाद्य हिंसाकियाम्।

नच्टो गन्तुमधः क्षितिं दुरितिनामक्रनाशं सुधा

दुःकर्माभिरतस्य कि हि न भवेदन्यस्य चेदग्विधम् ॥४७२॥

वसन्ततिलकावृत्तम्

स्वाचार्यवर्यमनुस्त्य हितानुशासी

वादं समेन्य बुधसंसदि साधुवादम्।

श्रीनारदो विहितभूरितपाः कृतार्थः

सर्वार्थसिद्धिमगमन्सुधियामधीशः॥ ४७३॥

इत्यार्पे भगवद्गणभद्भाचार्यप्रणीतं त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्मार्गप्रवर्तनप्रपञ्चन्यावर्णनं नाम सप्तपप्टं पर्वे ॥ ६७ ॥

---<del>+</del>8:0:8+

तीन प्रकारक चक्रवर्ता ( चक्रवर्ता, नारायण बार प्रतिनारायण ) खाँर महा प्रतापी वलभद्र होते हैं एसा पुराणोंके जाननेवाल मुनियोंने कहा है तथा मैंने भी पहले सुना है। हमारे ये दोनों कुमार उन महापुरुषोंमें आठवें वलभद्र और नारायण होंगे।।४६८-४६६।। तथा रावणको मारेंगे। इस प्रकार भिवण्यको जाननेवाले पुरोहितके वचन मुनकर राजा सन्तोपको प्राप्त हुए।। ४७०।। कपट रूप युद्धिको धारण करनेवाले कर्रपरिणामी महाकालने कोधवशा समस्त संसारमें शास्त्रोंके विरुद्ध और अत्यन्त पाप रूप पशुत्रोंकी हिंसामे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा वसु, दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सां ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिण्यामार्ग चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है।। ४७१।। मोहनीय कर्मके उदयसे जिसका हृदय शतुत्रोंका छल समभनेवाले विवक्ते ग्रन्थ था ऐसाराजा सगर रानी मुलसा और विश्वभू मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय कियाएँ कर अधोगतिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने कृर परिणामोंको नष्ट न कर व्यर्थ ही दुष्कर्ममें तहीन रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ? अवश्य होगी।। ४७२।। जिसने अपने श्रेष्ट आचार्य-गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शास्त्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रेष्ट था ऐसा श्रीमान् नारद कृतकृत्य होकर सर्वार्थसिद्धि गया।। ४७३।।

इस प्रकार ऋषि नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें मिथ्या-मार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सङ्सठवाँ पर्व समाप्त हुआ।

**₹**0%0**₹** 

## अष्टषष्टं पर्व

पुराहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमर्हसि । इति सम्बोध्य भूपालं ततो वक्तुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ क्रमेण श्रव्यशब्दार्थसारवाणिर्भवावलीम् । दशास्यस्य दशाशास्यप्रकाशिस्वयशःश्रियः ॥ २ ॥ श्रथास्ति वाक्लोकाभो धातकीखण्डपूर्वमाग् । भारते भूगुणैर्युक्तो देशः सारसमुच्चयः ॥ ३ ॥ तस्मिक्षागपुरे ह्यातो नरदेवो महीपतिः । स कदाचिदनन्ताख्यगणेशात्कृतवन्दनः ॥ ४ ॥ भृतथर्मकथो जातिनेवेदो ज्येष्ठसूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापक्षसंयमः ॥ ५ ॥ चरंस्तपः समुत्कृष्टं रष्ट्वा विद्याधराधिपम् । सद्यश्चपलवेगाख्यं निदानमकरोद्द्यीः ॥ ६ ॥ श्रान्ते संन्यस्य सौधर्मकल्पेऽभूदमृताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयार्द्धमहाचले ॥ ७ ॥ खगेशो दक्षिणश्चेण्यां मेषकृदपुराधिपः । विनम्यन्वयसम्भूतः सहस्रप्रीवलेचरः ॥ ८ ॥ कृथात्मश्चातृपुत्रोरुवलेनोत्सादितस्ततः । गत्वा लङ्कापुरं हिंशत्महस्त्रावद्मान्यपालयत् ॥ १ ॥ तस्य पुत्रः शत्मिवस्तत्वदंशोनवन्सरान् । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशद्मीवोप्यन्वपालयत् ॥ १ ॥ तस्य पुत्रः शतमीवस्तत्वदंशोनवन्सरान् । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशद्मीवोप्यन्वपालयत् ॥ १ ॥ मेघश्रीरनयोः सूतुः स देवोऽभूद्शाननः । चतुर्दशसहस्रावद्यपसायुर्महीतलम् ॥ १२॥ पोलयक्रन्यदं कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशितुः ॥ १३ ॥ पालयक्रन्यदं कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशितुः ॥ १३ ॥ पालयक्रन्यदं कान्तासहायः क्रीडितुं वनम् । गत्वा लङ्केश्वरः खेवराचलस्थालकेशितुः ॥ १३ ॥

तदनन्तर जिसके शब्द और अर्थ मुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण है ऐसा पुराहित, भहाराज आप यह कथा अवण करनेके योग्य हैं इस प्रकार महाराज दशरथको सन्वोधित कर अपने यशक्षणी लद्दमीसे दशों दिशाओं के मुखको प्रकाशित करनेवाल रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतचेत्रमें स्वर्गलाक समान आभावाला एवं प्रथिविक गुणोंसे युक्त सारसमुचय नामका देश है ॥ ३॥ उसके नागपुर नगरमें नरदेव नामका राजा राज्य करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें वन्दना कर उसने उनसे धर्म-कथा मुनी और विरक्त होकर भागदेव नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया। तपश्चरण करते समय उस मूर्यने कदाचित चपलवेग नामक विद्याधरोंके राजाको देखकर शीघ ही निदान कर लिया। जब आयुका अन्त आया तव संन्यास धारण कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ।

श्रथानन्तर-इसी जम्बूढीपके भरतचेत्रमें जो विजयार्थ नामका महान् पर्वत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है। उसमें राजा विनिमके वंशमें उत्पन्न हुआ सहस्त्रपीव नामका विद्याधर राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत वलवान् था इसिलए उसने कांधित होकर सहस्त्रपीवकों वाहर निकाल दिया था। वह सहस्त्रपीव वहाँ से निकल कर लङ्का नगरी गया और वहाँ तीस हजार वर्ष तक राज्य करता रहा।। ४-६॥ उसके पुत्रका नाम शतशीव था। सहस्त्रपीवके वाद उसने वहाँ पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पद्धाशन्त्रीव था उसने भी शतशीवके बाद बीस हजार वर्ष तक पृथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पद्धाशद्पीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार वर्ष तक राज्य किया। उसकी स्त्रीका नाम मेघश्री था। उन दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ। चौदह हजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद व्या भी पृथिवीका पालन करने लगा। एक दिन लङ्काका ईश्वर रावण अपनी स्त्रीके साथ कीड़ा करनेके

१-मर्हति क॰, ल०। २ भवावितम् ल०। ३ अथास्मिन् क०, ख०, ग०, घ०। ४ नाकपुरे ल०, ग०। ५ लङ्कापुरीम् क०, घ०। ६ त्रिखमेर्नेक (१५०००) क०, ख०, ग०, घ०, म०। त्रिखमेर्नेक ल० (१)। ७ खेनराचस्रकेशितः ल०।

सुतामित्तवेगस्य विद्यासाधनतत्पराम् । छोछो मणिमति वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥ तां दुरात्माऽऽत्मसाक्ततु तिहृशासिद्धिमभ्यहन् । सापि द्वादशवर्षोपवासक्केशकृशीकृता ॥ १५ ॥ तिस्सिद्धिविमहेतुत्वात् कृपित्वा खेचरेशिने । पुत्रिकास्यैव भूत्वेमं वध्यासमिति दुर्मतिम् ॥ १६ ॥ कृत्वा भवान्से मन्दांदरीगर्भं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तजन्मसमयोद्भवैः ॥ १७ ॥ विनाशो रावणस्येति नैमिषिकवचःश्रुतेः । दशाननोऽतिभीतः सन्यत्र कचन पापिनीम् ॥ १८ ॥ त्यजेमामिति मारीचमाञ्चापयदसावभीः । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥ १९ ॥ कर्मैवं निर्णुणस्यासीदित तस्यै न्यवेदयत् । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥ हति प्रभूतद्वव्येण मञ्जूषायां उनिधाय ताम् । तत्सिक्षधानपत्रेण सहोक्त्वेदं च तं मुहुः ॥ २१ ॥ मारीच मानसे क्रियः प्रकृत्या बाळिकामिमाम् । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेति गळजळे ॥ २२ ॥ धरान्तःकृतमञ्जूषो विषण्णो न्यवृतच्छुचा । तस्मिक्षेव दिने हष्ट्वा गेहनिर्मापणं प्रति ॥ २४ ॥ धरान्तःकृतमञ्जूषो विषण्णो न्यवृतच्छुचा । तस्मिक्षेव दिने हष्ट्वा गेहनिर्मापणं प्रति ॥ २४ ॥ भूमिसंशोधने लाङ्गलाप्रलमां नियागिनः । मन्त्र्यामेनदाध्ययमिति भूपमबोधयन् ॥ २४ ॥ सुकृपां वालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवर्तिनीम् । नृपस्तद्वतारार्थं विलेखादवबुध्य सः ॥ २६ ॥ सुकृपां वालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवर्तिनीम् । नृपस्तद्वतारार्थं विलेखादवबुध्य सः ॥ २६ ॥ तत्पृवंपरसम्बन्धमेषा सीताभिधानिका । सुता भवेत्वत्येतां वसुधायै ददौ मुदा ॥ २७ ॥

लिए किसी वनमें गया था। वहाँ विजयार्ध पर्वतके स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणि-मती विद्या मिद्ध करनेमें नत्पर थी उसे देखकर चञ्चल रावण काम और मोहके वश हो गया। उस कन्याको अपने आधीन करनेके लिए उस दुएने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली। वह कन्या उस विद्याकी सिद्धिक लिए बारह वर्षसे उपवासका क्लेश उठानी अत्यन्त दुर्वल हो गई थी। विद्याकी सिद्धिमें बिन्न होता देख वह विद्याधरोंक राजा पर बहुत छपित हुई। छपित होकर उसने निदान किया कि मैं इस राजाकी पुत्री होकर इस दुर्बुद्धिका वध अवश्य करूँगी ॥ १०-१६ ॥ ऐसा निदान कर वह ऋायुके अन्तमें मन्दांदरीके गभमें उत्पन्न हुई। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा। यदापि रावण निर्भय था तो भी निमित्ताज्ञानियोंके वचन मुनकर अव्यन्त भयभीत हो गया। उसने उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो। मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि है देवि, मैं बहुत ही निर्दय हूं अतः महाराजने गुक्ते एसा काम सौंपा है यह कह उसने मन्दादरीके लिए रावणकी आज्ञा निवेदित की-सूचित की। मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मैं महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं करती हूँ ॥ १७-२० ॥ यह कह कर उसने एक सन्द्रकचीमें बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा. श्रीर मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि हे मारीच! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पूर्ण है अतः इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी वाधा न हो। ऐसा कह उसने जिनसे अश्र भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी। मारीचने ले जाकर वह सन्दुकची मिथिलानगरीक उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी श्रीर स्वयं शोकसे विपाद करता हुआ वह लीट गया। उसी दिन कुछ लोग घर बनत्रानेके लिए जमीन देख रहे थे, वे इल चलाकर उसकी नोंकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूकची हलके अप्रभागमें आ लगी। वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समभ राजा जनकके लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ॥ राजा जनकने उस सन्द्रकचीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया। तद्तनतर उसका सीता नाम रखकर 'यह बुम्हारी पुत्री होगी' यह कहते हुए उन्होंने बड़े हर्षसे वह पुत्री वसुधा रानीके

१-मम्यहरन् सा । २-दथान्धधीः सा । ३ विधाय ताम् सा । ४ पात्रेण का , घा । ५ मन्य मे रिनग्धः सा , गा । मान्य मे रिनग्ध मा । मान्यसे रिनग्ध ला । ६ समार्पयत् ला ।

वसुधा वसुधा भोहे गुणयन्ति कलागुणान् । अवर्द्धयिदमां गृढां व लक्क्षे कोऽपि न वेस्पन्म् ॥ १८ ॥ वार्ता जनकपागस्य तस्माक्षात्रागमिष्यति । दास्यत्यवद्धयं रामाय तां कन्यां मिथिलेधरः ॥ २९ ॥ तत्कुमारी प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोक्तितः । राज्ञाखिलबलेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥ । प्रत्युव्यातौ महीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसम्भितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥ स्पादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरेः प्रद्यंसिद्धः प्रेक्ष्यमाणौ समं ततः ॥ ३२ ॥ पुरं प्रवित्रय भूपोक्ते स्थाने न्यवसतां सुखम् । दिनैः कतिपर्यरेव नृपमण्डलसिक्षधौ ॥ ३३ ॥ विर्मात्मातं यज्ञविधानं तदनन्तरम् । महाविभृतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपितः ॥ ३५ ॥ दिनानि कानिचित्तत्र सीतयेव श्रिया समम् । नवप्रेमसमुद्भृतं सुखं रामोऽन्वभृद् भृत्राम् ॥ ३५ ॥ तदा दशस्थाभ्यर्णादायातसिव्योक्तिभिः । जनकानुमतः ग्रुद्धियौ परिजनान्वितः ॥ ३६ ॥ अभ्ययोध्यां पुरीं सीतासमेतो जातसम्मदः । लक्ष्मणेन च गत्वाग्रु स्वानुजाभ्यां स्वयन्धुभिः ॥ ३० ॥ परिवारेश्व स प्रत्यगम्यमानो निजां पुरीम् । विभृत्या दिविजेन्द्रो वा विनीतां प्राविद्याज्यी ॥ ३८॥ दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रातचेतसौ । तस्यौ प्रवर्द्धमानश्रीः सिष्रयः सानुजः सुखम् ॥ ३९ ॥ तदा तदुत्सयं भूयो वर्द्धयक्षात्मना मधुः । कोकिलालिकु लालापडिण्डिमो मण्डयन् दिशः ॥ ४० ॥ सिन्धि तपोधनैः साद्धं विप्रहं शिथिलवतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन् ॥ ४१ ॥

लिए दे दी।। २६-२७।। रानी बसुधाने भूमिगृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोपण किया है तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई है कि लङ्केश्वर रावणको इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणको नहीं है श्रतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य देवेंगे। इसलिए राम और लदमण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके योग्य हैं। इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम श्रीर लद्दमणको भेज दिया ॥ २६-३०॥ ऋनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी ऋगवानी की। 'पूर्व जन्ममें संचित अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई हैं उससे ये सचमुच ही अनुपम हैं - उपमा रहित हैं इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे दोनों भाई साथ ही साथ नगरमें प्रवेश कर राजा जनकके द्वारा वतलाय हुए स्थान पर सुखके ठहर गये। कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समृह आ गया तब उनके सिन्नधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी विधि पूरी की श्रीर वड़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ।।३१-३४।। रामचन्द्रजीने कुछ दिन तक लच्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न हुए सातिशय सुखका उपभोग किया ।। ३५ ।। तदनन्तर राजा दशरथके पासमे आये हुए मन्त्रियोंके कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीता तथा लदमणके साथ बड़े हर्षसे श्रयोध्याकी श्रोर प्रस्थान किया श्रौर शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचने पर दोनों छोटे भाई भरत श्रीर शत्रुवने, वन्धुत्रां तथा परिवारके लागोंने उनकी श्रगवानी की। जिस प्रकार इन्द्र बड़े वैभवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमं प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी राम-चन्दर्जीने बड़े वैभवके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३६-३८ ॥ वहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनकी लद्दमी उत्तरोत्तर बढ़ रही है एसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३६ ॥

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ। वसन्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और भ्रमरोंके समृह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसके नगाड़े थे, वह समस्त दिशाओंको सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुआंके साथ सन्धि करता है और शिथिल व्रतों-

१ च सुधागेहे ला । २ गूटं म०, ला०। ३ प्रेस्नमाणी ला० (१)। ४ श्रम्ययोध्या पुरं ग०। ५ कोकिलालिकलालाप-म०।

ैकामिनां खण्डयन्मानं वियुक्तान् दण्डयन् भुशाम्। संयुक्तान् पिण्डितान् कुर्वन् प्रचण्डः प्राविशक्षणत्॥ ४२॥ तदागमनमान्नेण सद्दनस्पतिजातयः। काश्चिद्कु दिनाः काश्चित्सानुरागाः वसपल्यैः॥ ४३॥ काश्चित्कारिकेताः काश्चित्सहासाः कुसुमोत्करैः। स्वावध्यायातचित्तेशाः कान्ता इव निरन्तरम्॥ ४४॥ हिमानीपटलोन्मुक्तं सुब्यक्तं चन्द्रमण्डलम्। ज्योत्कां प्रसारयामास दिश्च लक्ष्मीविधायिनीम्॥ ४५॥ सारमामादमादाय विकरन्पुष्पर्णं रजः। सरोवारिकणैः सार्द्धमपाच्य³पवनो ववौ ॥ ४६॥ तदान्याभिश्च रामस्य रामाभिः सप्तभिन्तुंपः। प्रेक्ष्याभिर्लक्ष्मणस्यापि पृथिवीदेविकादिभिः॥ ४०॥ प्रीत्या पोडशमानाभिर्जिनप्जापुरस्सरम्। तन्जाभिर्नरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८॥ ततः सर्वर्तुषु प्रेम्णा ताभिस्तौ सुखमीयतः। तथ्य ताभ्यामयो यस्माद्वाह्यहेतोः सुखप्रदः॥ ४९॥ एवं स्वपुण्यपाका प्रमुखानुभवतत्परौ। तौ लब्ध्यावसरावित्यं कदाचित्रोचतुर्गम्॥ ५०॥ काश्चित्रे कमायातमस्मत्पुरवरं पुरा। वाराणसी तद्याभूद्वधितनायकम्॥ ५९॥ आज्ञा यद्यस्त देवस्य तदावामुदितोदितम्। विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितम्॥ ५२॥ भिवयोगमेतयोः सोदुमक्षमा भरतादयः। अस्मद्वंश्या महीनाथाः स्थित्वात्रैव पुरे पुरा॥ ५३॥ पद्वण्डमण्डितां पृथ्वी बहवोऽपालयंश्विरम्। एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव॥ ५४॥ विभासि भवतोस्तेजो व्याप्रोति महिमण्डलम्। ततः किं तत्प्रयाणेन मा यार्तामिति सोऽव्रवीत् ॥ ५५॥

शिथिलाचारियोंके साथ विग्रह रखना है उस कामदेवके साथ वह वसन्त ऋतु ऋपना ग्वास सम्बन्ध रखता था। वह वसन्त कामी मनुष्योंका मान खण्डित करता था, विरही मनुष्योंको ऋत्यन्त दण्ड देता था, और संयुक्त मनुष्योंको परस्परमें सम्बद्ध करता था। इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्त ऋतुने मंसारमें प्रवेश किया ॥ ४०-४२ ॥ वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ थीं उनमेंने कितनी है। ऋडूरित हो उठीं और कितनी ही अपने पहचौंसे सानुराग हो गई, कितनी ही वनस्पतियों पर कलियाँ आ गई थीं, और कितनी ही वनस्पतियाँ, जिनके प्राणवहभ अपनी त्रावधिके भीतर त्रा गये हैं ऐसी स्त्रियंकि समान फलोंके समृहसे निरन्तर हुँसने लगीं।। ४३-४४॥ उस समय चन्द्रमाका मण्डल वर्फक पटलसे उन्मुक्त होनेक कारण ऋ।यन्त स्पष्ट दिखाई देता था श्रीर सब दिशाओं में शोभा बढ़ानेवाली अपनी चाँदनी फैला रहा था।। ४५ ।। द्त्रिण दिशाका वायु श्रेष्ठ मुगन्धिको लेकर फूलोंसे उपन्न हुई परागको विग्वेरता हुन्त्रा सरीवरके जलके कर्णोंके साथ बह रहा था।। ४६ ॥ उमी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पृजापूर्वक अन्य सात गुन्दर कन्याओं के साथ रामचन्द्रका तथा पृथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओं के साथ लद्मणका विवाह किया था ।। ४७-४८ ।। तदनन्तर राम श्रीर लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुश्रोंमें उन खियोंके साथ प्रेमपूर्वक मुख प्राप्त करने लगे और व स्त्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूर्वक मुखका उपभाग करने लगीं सो ठीक ही हैं क्योंकि पुण्य बाह्य हेतुओंसे ही मुखका देनेवाला होता है।। ४६॥ इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५० ॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( वनारस ) नामका उत्तम नगर हमारे पूर्वजोंकी परम्परामे ही हमारं आधीन चल रहा हैं परन्तु वह इस समय स्वामि रहित हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभवसे युक्त कर दें। उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं। पूर्व-कालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमें रहकर ही चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित होने पर भी समस्त पृथिवी मण्डलमें

१ कामितां लार । २ स्वपल्लवैः खार । ३-मपाच्यः पदने। कर, खार । ४ स्वपुण्यपाकास-खार, गार । स्वपुण्यपाकां त-कर । ५ वियोगमञ्चमः सोदुमेतयोर्भरतादयः मर, खार । ६ मागतामिति खार । मायातामिति कर, घर ।

निर्विद्वाविष तो तेन पुनश्चैवमवोचताम् । आवयोरेव देवस्य खेहो याननिषेधनम् ॥ ५६ ॥ शौर्यस्य सम्भवो यावद्यावत्पुण्यस्य च स्थितिः । तावदुत्साहसङ्गाहं न मुञ्चन्युद्याधिनः ॥ ५७ ॥ वृद्धि शिक्तमुपायं च जयं गुणविकल्पनम् । सम्यन्यकृतिभेदांश्च विदित्वा राजमूनुना ॥ ५८ ॥ महोद्योगो विधातन्यो विरुद्धान्यिजिगीपुणा । स्वमावविनयोज्ञृता द्विधा बुद्धिनिगधते ॥ ५९ ॥ मन्त्रोत्साहयभूका च त्रिधा शक्कित्दाहता । १पज्ञाङ्गमन्त्रनिणीतिर्मन्त्रशिक्तमैतागमे ॥ ६० ॥ शोर्योजिनत्वादुत्साहशक्तिः शक्कित्रसम्मता । प्रभुशक्तिर्महांभक्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६१॥ श्वामायापप्रदां भेदं दण्डं च नयकोविदाः । वदन्त्युपायांश्चतुरो येर्थः साव्यते नृपः ॥ ६२ ॥ प्रियं हितं वचः कायपश्चिद्वादि साम तत् । हम्यश्वदेशरनादि दत्ते सापपदा मता ॥ ६३ ॥ कृत्यानामुपज्ञापेन स्वाकृति भेदमादिशेत् । शप्यमुष्टिवधं दाहलोपविध्यंसनादिकम् ॥ ६४ ॥ शत्रुक्षयकरं कर्म अपण्डतैर्व्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रवृत्तिर्दाराधिर्वा ॥ ६५ ॥ कामादिशसुवित्रासो ४वा जयो जयशालिनः । सन्धिः स्वायप्रहो नेतुरासनं यानसंद्रशो ॥ ६६ ॥ हैर्धाभावश्च पट् प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः श्रियः । कृतविष्यहयोः पश्चत्केनचिद्धेनुना नयोः ॥ ६७ ॥ मैत्रीभावः स सन्धः स्वात्मावधिविगताविधः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्याः स विष्रहः ॥ ६८॥ मैत्रीभावः स सन्धः स्वात्मावधिविगताविधः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्याः स विष्रहः ॥ ६८॥

व्याप्त हो रहा है इसलिए वहाँ जानैकी क्या आवश्यकता है ? मत जाओ ? यदापि महाराज दशरथने उन्हें बनारम जानेसे राक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनों पर जो महान प्रेम है वही हम दोनोंके जानेमें बाधा कर रहा है ॥ ५१-५६ ॥ जब वक श्रुरवीरताका होना सम्भव है ऋौर जब तक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तब तक अभ्यद्यके इच्छुक पुरुष उत्माहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ॥ ५७ ॥ जो राजपुत्र विरुद्ध-शत्रुओको जीतना चाहते हैं उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकल्प और प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रकृतिके मेदोंका श्राच्छी तरह जानकर महान उद्योग करना चाहिये। उनमेंसे बुद्धि दो प्रकारकी कही जाती है एक स्वभावसे उत्पन्न हुई और इसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥ ५६-५६ ॥ शक्ति तीन प्रकारकी कही गई है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्माह-शक्ति श्रीर तीसरी प्रसुत्व-शक्ति । सहायक, साधनके उपाय, देश-विभाग, काल-विभाग और वाधव कारणोंक। प्रतिकार इन पांच अझेंक द्वारा मन्त्रका निर्णय करना आगममें मन्त्रशक्ति वनलाई गई है।। ६०।। शक्तिके जाननेवाले शुर-वारतामे उत्पन्न हुए उत्साहकां उत्साह-राक्ति मानते हैं। राजाके पास कोश (खजाना) और दण्ड (सेना) की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥ ६१ ॥ नीतिशास्त्रके विद्वान् साम, दान, भेद और दण्ड इन्हें चार उपाय कहते हैं। इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं।। ६२ ।। प्रिय तथा हिनकारी वचन बोलना और शरीरमे आलिङ्गन आहि करना साम कहलाता है । हाथी, घोड़ा, देश नथा रत्न आदिका देना उपप्रदा-दान कहलाना है। उपजाप अर्थान् परस्पर फूट डालनेक द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना—सिद्ध करना भेद कहलाता है। शत्रुके घास आदि आवश्यक सामग्री की चौरी करा लेना, उनका वध वरा देना, आग लगा देना, किभी वस्तुको छिपा देना अशवा सर्वथा तष्ट कर देना इत्यादि शब्दुओंका क्षय करनेवाल जितने कार्य हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड कहते हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्रुओंको भयभीत करना जयशाली मनुष्यकी जय कहलाती है।। ६३-६५।। मन्धि, विश्रह, आसन, यान, संश्रय और हैंधीभाव ये राजाके छह गुण कह गय हैं। ये छहों गुण लक्ष्मीक स्नेही हैं। युद्ध करनेवाले दो राजाओंका पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं। यह सन्धि दो प्रकारकी है अवधि सहित-जुल समयके लिए और अवधि रहित-सदाके लिए। शत्र तथा उसे जीननेबाला दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विमेह कहते हैं

१ 'सहायः माधनापायी विभागी देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः पञ्चाङ्गमिष्यते' । २ साम, श्रायम्य उपप्रदा दानमिति यायत्, भेदं, दण्डञ्च, चतुर उपायान् वदन्ति । ३ दण्डितैः ल०। ४ विजयो क०,घ०।

मामिहान्योऽहमध्यन्यमशक्तां हन्तुमित्यसो । नृष्णीभावो भवेकेतुरासनं वृद्धिकारणम् ॥ ६० ॥ स्ववृद्धौ शयुहानो वा द्वयावास्युद्धमं स्मृतम् । अरि प्रति विभायानं नायन्मात्रफलप्रदम् ॥ ७० ॥ अनन्यशरणस्याहुः संश्रयं सत्यसंश्रयम् । सन्धिविष्ठह्यावृत्तिहें धीभावो द्विपा प्रति ॥ ७३ ॥ स्वाम्यमान्यौ जनस्थानं कोशो दण्डः सगृप्तिकः । मित्रं व भूमिपालस्य सप्त प्रकृतयः स्मृताः ॥७२॥ हमे राज्यस्थितेः प्राञ्चैः पदार्था हेनवो मताः । तेषूपायवती शक्तिः प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥ पानीयं स्वननाद्वह्विभ्थनादुपलभ्यते । अदृश्यमि सम्प्राप्यं सत्प्रलं व्यवसायतः ॥ ७४ ॥ फलप्रसवर्द्धानं वा सहकारं विद्वक्षमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा कृत्मिनागमम् ॥ ७५ ॥ राजपुत्रमनुत्साहं त्यजन्ति विपुलाः श्रियः । स्वकीययाधसामन्तमहामात्याद्योऽपि च ॥ ७६ ॥ पुत्रं पिताप्यनुद्योगं मत्वायोग्यं विपीद्ति । इति विज्ञापनं शुत्वा तयोनरेपितस्तदा ॥ ७० ॥ युवाभ्यामुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कृलोचितम् । इत्याविष्कृतहपाप्तिभाविसीरस्वतः स्वयम् ॥ ७८ ॥ अविन्यस्य राज्ययोग्योक्तमुकुटं लक्ष्मणस्य च । प्रबध्य योवराज्याधिपत्यपष्टं महीजसः ॥ ७८ ॥ महाभ्युद्वयसम्पादिसत्यार्थाभः प्रवर्धे न । प्रत्वे प्रत्याचानित्रा सम्यक् सदा तोप्यतोस्त्रयोः ॥ ८६ ॥ गत्वा प्रविवय तामुच्चैः पौरान् जानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक् सदा तोप्यतोस्त्रयोः ॥ ८६ ॥ द्रष्टिनप्रहिशानुपालनप्रविधानयोः । अविलङ्घयतोः पूर्वमयोदां नीतिवेदिनोः ॥ ८२ ॥ प्रजापालनकार्यैकिनप्रयोगिष्ठतार्थयोः । काले गच्छित कल्याणैः कर्लपः निःश्चय सौष्वपदेः ॥ ८३ ॥ प्रजापालनकार्यैकिनप्रयोगिष्ठितार्थयोः । काले गच्छित कल्याणैः कर्लपः निःशस्य सौष्यपदेः ॥ ८३ ॥

।। ६६-६:: ।। इस समय मुफे कोई दूसरा खीर में किसी इसरेको नष्ट करनेके लिए समथ नहीं हूं एसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उपे खासन कहते हैं। यह खासन सामका गुण राजाओं-की बृद्धिका कारण हैं।। ६६।। अपनी बृद्धि और शत्रकी टानि होने पर दोनोंका शत्रके प्रति जो उद्यम है--शत्रु पर चढ़कर जाना है उपे यान कहते हैं। यह यान अपनी युद्धि और शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है।। ७८।) जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनी शरणमें रखना संश्रय नामका गुण है और शब्दश्रीरों सन्त्रि नथा विवह करा देना द्वैधीभाव नामका गुण है।) ७१।। स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गढ़ खोर भित्र ये राजाकी सात प्रकृतियाँ कहलाती हैं।। ७२।। बिद्वान लोगोंने ऊपर कहे हुए ये. सत् पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके कारण साने हैं। यदापि ये सब कारण है तो भी साम त्रादि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधान कारण है।। ७३।। जिस प्रकार खोदनेसे पानी और परस्परकी रगड़से अप्रि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम फल अदृश्य है—दिखाई नहीं देना वह भी प्राप्त करनेके योग्य हो जाना है।। ७४।। जिस प्रकार फल श्रीर फुलोंसे रहित आमके बृक्षको पत्ती छोड़ देते हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिण्या आगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्रको विशाल लच्मी छोड़ देती है। यही नहीं. अपने योद्धा सामन्त और महामन्त्री आदि भी उमे छोड़ देते हैं ॥ ५५-५६ ॥ उसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समभकर दुर्खा होता है। राम और लद्दमणकी ऐसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम दोनोंने जो कहा है वह श्रपने कुलके योग्य ही कहा है। इस प्रकार हुए प्रकट करते हुए। उन्होंने आधी बलभद्र-रामचन्द्रके शिर पर स्वयं श्रपने हाथोंसे राज्यके योग्य विशाल मुकुट वाँधा और महाप्रतापी लद्दमणके लिए योधराज-को आधिपत्य पट्ट प्रदान किया । तदनन्तर महान वैभव सम्पादन करनेवाले सन्य आशीर्वादके द्वारा वढ़ाते हुए राजा दशरथने उन दोनों पुत्रोंको वनारस नगरके प्रति भेज दिया।। ७७-५०।। दोनों भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट नगरमें प्रवेश किया और वहाँ के रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों को दोनों भाई सदा दान मान श्रादिके द्वारा मन्तुष्ट करने लगे। व सदा दुधोंका निम्नह और सज्जनों-का पालन करते थे, नीतिके जानकार थे नथा पूर्व मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा पालन करना ही मुख्य कार्य था। वे कृतकृत्य हो चुके थे सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी भी कार्यकं। प्रारम्भ कर उसे पूरा कर ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्यरहित उत्तम मुख प्रदान करने-

१ स्वाम्यमात्यो ल०, द० । २ मिर्च मूमिपालस्य ल० । ३ विनस्य ल० ।

इतो लङ्कामिष्ठष्टाय त्रिखण्डभरतावनेः। अधीखरोऽहमेवेति गर्वपर्वतभास्करम्॥ ८४॥ सम्भावयन्तमात्मानं रावणं शत्रुरावणम्। निजतेजः प्रतापापहसितोष्णां छुमण्डलम्॥ ८५॥ दण्डोपनतसामन्तिवनम्रमुकुटाप्रम−। स्फुरन्मणिमयूकाम्बुविकस्बरणाम्बुजम्॥ ८६॥ निजासने समासीनं कीर्यमाणप्रकीर्णकम्। अवतीर्णं धराभागिमव नीलनवाम्बुद्दम्॥ ८७॥ आभाषमाणमाक्षिप्य भस्त्रभक्तं भयक्करम्। अनुजैरात्मजैमौंलेर्भटेश्च परिवारितम्॥ ८८॥ पिक्कोत्तुक्कजटाजूटप्रभापिक्षरिताम्बरः। इन्द्रनीलाक्षस्त्रोक्ष्वल्यालक्कृताक्कृतिः॥ ८९॥ तीर्थाम्बुसम्भुतोद्वासिपद्यरागकमण्डलुः। सुवर्णस्त्रभयक्रोपवीतपृत्तिनजाकृतिः ॥ ९०॥ खादेत्य नारदोऽन्येखुः सोपद्वारं असमैक्षतः। तदालोक्य चिराद्वद्व दृष्टोऽसीति व्वयास्यताम्॥ ९९॥ कौतस्कुतः किमर्थं वा तवागमनित्यसौ। रावणेनानुयुक्तः सन् कुधीरिदमभापतः॥ ९२॥ दसदुर्जयभूपोप्रकरिकण्टीरवायितः। एतन्मनः समाधाय दशास्य श्रोतुमर्हसि॥ ९३॥ वाराणसीपुराद्यः ममान्नागमनं विभो। तत्पुरीपितिरिक्ष्वाकुवंशाम्बरिदवाकरः॥ ९४॥ सुतो दशस्थाक्यस्य रामनामातिविश्वतः। कुलक्षपवयोज्ञानशौर्यसत्याद्भिगुणैः॥ ९५॥ । ५४ निर्वार्थक्षयस्य रामनामातिविश्वतः। कुलक्षपवयोज्ञानशौर्यसत्याद्भिगुणैः॥ ९५॥ । १४ निर्वार्थक्षयस्य रामनामातिविश्वतः। वस्यै यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम्॥ ९६॥ स्वनामश्रवणादेयगिर्वकामुक्वेतसम्॥ । पर्याप्तर्कागुणैकध्यवृत्तिसम्पत्कृताकृतिम्॥ ९७॥ । स्वनामश्रवणादेयगिर्वकामुक्वेतसम्॥ । पर्याप्तर्कागुणैकध्यवृत्तिसम्पत्कृताकृतिम्॥ ९७॥ ।

वाले श्रेष्ठ कल्याणों से उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥ ५१-५३ ॥ इधर रावण, त्रिम्वण्ड भरतत्त्रेत्र-का मैं ही स्वामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्वरूपी पर्वत पर विद्यमान सूर्वके समान समभने लगा। वह रात्रुऋोंको रुलाता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। ऋपने तेज और प्रतापके द्वारा उसने सूर्य मण्डलको निरस्कृत कर दिया था । दण्ड लेनेके लिए पाम आये हुए सामन्तोंके नम्रीभूत मुकुरोंके अवभागमें जो देदीष्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस रावणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। वह अपने सिंहासन पर वैठा हुआ था, उस पर चमर दुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ना था माना पृथियी पर अवतीर्ण हुआ नीलमेच ही हो। बह भौंह टेढ़ी कर लोगोंसे वार्नालाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयङ्कर जान पड़ता था। छोटे भाई, पुत्र, मूलवर्ग तथा बहुतसे योद्धा उसे घेर हुए थे।। =४-==।। ऐसे रावणके पास किसी एक दिन नारदजी आ पहुँचे । व नारदजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हुई जटाओं के समूहकी प्रमासे **त्राकाशको पी**नवर्ण कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके वने हुए श्रक्तसूत्र-जयमालाको उन्होंने श्रपने हाथमें किसी वड़ी चूड़ीके आकार लंपट रक्ख। था जिससे उनकी अङ्गुलियाँ वहुन ही मुशोभित हो रही थीं, तीर्थोदकमें भरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित्त कमण्डलु वड़ा भेला मालूम होता था और मुवर्ण-सूत्र निर्मित यज्ञापवीतसे उनका शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते ही नारदर्जीने द्वारके समीप रावणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिये, कहाँसे श्रा रहे हैं ? श्रीर त्रापका त्रागमन किसलिए हुआ है ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दुर्बुद्धि नारद यह कहने लगा।। ८-६२।। अहङ्कारी तथा दुर्जय राजारूपी कृद्ध हस्तियोंको नष्ट करनेमें सिंहके समान है दशानन ! जो मैं कह रहा हूं उसे तू चित्त स्थिर कर सुन ॥ ६३ ॥ है राजन ! त्र्याज मेरा बनारससे यहाँ त्र्याना हुत्रा है। उस नगरीका स्वामी इत्त्वाकुवंशरूपी त्र्याकाशका सूर्य राजा दशरथका ऋतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य श्रादि गुणोंसे महान है और श्रपने पुण्यादयसे इस समय श्रभ्यदय-एश्वर्यके सन्मुख है। मिथिलाके राजा जनकने यहाके बहाने उसे स्वयं बुलाकर साज्ञान् लद्दमीके समान अपनी सीना नामकी पुत्री प्रदान की हैं। वह इतनी सुन्दरी हैं कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहङ्कारी कामियोंके चित्तको प्रहण कर लेती हैं--वश कर लेती हैं, संसारकी सब स्त्रियोंके गुणोंको इकट्टा करके उनकी

१-माभाष्य **स०, म०,। २**-बीतपूर्जानिजाङ्गतिः ल०। ३ सोपन्नारं ख०। ४ अनणीयः स०। **५ चे**तसा क०, व०।

नेत्रगोचरमात्राविलानक्ससुखदायिनीम् । जेतुं सम्भोगरत्यन्ते शक्तां मुक्तिवधूमणि ॥ ९८ ॥ स्वामनाहत्य योग्यां १ ते त्रिखण्डाखण्डसम्पदम् । स्वीरणं स्वात्मजां लक्ष्मीमिवादान्मिधलाधिपः ॥९९॥ तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलिश्रयः । पार्वे स्थित्वा सहिष्णुत्वाद्भवन्तमवलोकितुम् ॥१०० ॥ इह प्रेम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगेशिना । इच्छा परयति नो चश्चः कामिनामित्युदीरितम् ॥१०९॥ सत्यं प्रकुर्वता सद्यः सीतासम्बन्धवाक्श्रुतेः । अनक्षशरसम्पाताज्ञर्जरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥ धन्यान्यत्र न सा स्थातुं योग्या भाग्यविहीनके । मन्दािकन्याः स्थितिः क स्यात्प्रविहत्य महाम्बुधिम्॥१०३॥ विलाकारेण तां तस्माद्पहृत्यातिदुर्बकात् । रण्यालामिवालोलां करिष्यामि ममोरसि ॥ १०४ ॥ इति कामाग्नित्रसेन तेन उपापंन संसदि । स्वस्यामगार्यनार्येण दुर्जनानामियं गतिः ॥ १०५ ॥ स नारदः पुनस्तत्र प्रदीसं कोपपावकम् । प्रज्वालयितुमस्येदमाचचक्षेऽतिपापर्धाः ॥ १०६ ॥ परिप्रासोदयो रामो महाराज्यपदे स्थितः । योवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोऽस्थान्सहोद्भवः ॥ १०७ ॥ वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वराः । स्वसुतादानसम्मानिताभ्यां सम्बन्धमादधुः ॥ १०८ ॥ वतस्येतदुक्तमाकण्ये कृपिनस्मितमुद्वहन् । मन्त्रभावं सुने मंश्रु श्रोष्यर्सानि विस्तुत्र्यं तम् ॥ १९० ॥ सन्त्रशालां प्रविदयात्मगतिमध्यममन्यत । उपायसाध्यमेतिद्ध कार्यं निह वलाकृते ॥ १११ ॥ मन्त्रशालां प्रविदयात्मगतिमध्यममन्यत । उपायसाध्यमेतिद्ध कार्यं निह वलाकृते ॥ १११ ॥

सम्पदासे ही मानो उसका शरीर बनाया गया है, वह नेत्रोंके सामने आते ही सव जीवोंको काम मुख प्रदान करती है और सम्भोगमें होनेवाली तृप्तिके बाद तो मुक्तिस्पी स्वीको भी जीतनेमें समर्थ है। वह स्वीरूपी एन सर्वथा तुम्हार योग्य था परन्तु मिथिलापितने तीन खण्डकी अखण्ड सम्पदाको धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया है। १४-६६।। भोगोपभोगमें निमम्न रहनेवाले तथा विपुल लहमींके धारक रामके पास रह कर में आया हूँ। में उसे सहन नहीं कर सका इसिलए आपके दर्शन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारदर्जीकी बात मुनकर विद्याधरोंके राजा रावणने 'कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती हैं नेत्र नहीं देखते हैं' इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हुए कहा। उस समय मीता सम्बन्धी बचन मुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणोंकी वर्षामें जर्जर हो रहा था। रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है। महासागरको छोड़कर गङ्गाकी स्थित क्या कहीं अन्यत्र भी होती है १ में अन्यन्त दुर्वल रामचन्द्रसे सीनाको जवर्षस्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिको धारण करनेवाली रतनमालाक समान उसे अपने चन्नःस्थल पर धारण करूँगा।। १००-१०४।। इस प्रकार कामामिसे सन्तप्त हुए उस अनार्य-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुर्जन मनुष्योंका ऐसा स्वभाव ही होता है।।१०५।।

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलिन कोधाप्तिकां और भी अधिक प्रज्वलिन करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरन्तर बढ़ रहा है एसा राम ता महाराज पदके याग्य है और भाई लदमण युवराज पदपर नियुक्त है।। १०६-१०७।। जबसे ये दोनों भाई बनारसमें प्रविष्ठ हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है।। १०८।। इसलिए लदमणसे जिसका प्रताप बढ़ रहा है ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिय।। १०६।। नारदकी यह बात मुनकर रावण कोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे मुने! तुम हमारा प्रभाव शीघ ही सुनोगे। इनना कह कर उसने नारदको तो विदा किया और स्वयं मन्त्रशालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं है। विद्वान लोग उपायके द्वारा वड़से बड़े पुरुपकी भी लद्मी हरण कर लेते हैं। ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम

१ योग्यं ला । २ बलात्कारेण तम्मा-ला । ३ पापेन तेन कः, घः । ४ विश्वतृपेश्वराः मः, ला ।

और लक्सण बढ़े ऋहङ्कारी हो गये हैं। ये हमारा पद जीवना चाहते हैं इस्रविए शीघ ही उनका उच्छेद करना चाहिए। दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामकी स्त्री है। मै उन दोनों माइरोंको मारनेक लिए उस सीताका हरण कहाँगा। तुम इसका उपाय सोचा । जब रावण यह कह चुका तब मारीच नामका मन्त्री वित्तयमें हाथ जोड़ना हुआ बोला ॥ ११०-११४ ॥ कि हं पुज्य स्वासिन ! हिनकारी कार्यमें प्रवृत्ति कराना श्रीर अहितकारी कार्यका निषेध करना मर्स्त्रीके यही हो कार्य हैं।। ११५ ।। आपने जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपध्य है-अहिनकारी है, अकीनि करनेवाला है, पापानुबन्धी है, दुःमाध्य है, अयोग्य है. सज्जनों हिहारा निस्त्नीय है. परक्षीका अपहरण करना सब पापीमें बड़ा पाप है, उत्तम कुलुमें उत्पन्न हुन्ना ऐसा कौन पुरुष होगा जो कभी इस अकार्यका विचार करेगा ॥ ११६-११७॥ फिर उनका उन्हेंद् करनेके लिए दुसरे उपाय भी विद्यमान हैं अतः स्थापका बंश नष्ट करनेके लिए धूमकंतुके समान इस इक्टरवंके करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ११८ ॥ इस प्रकार मारीचने सार्थक बचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमे सरनेवाला मनुष्य श्रीपथ प्रहण नहीं करता उसी प्रकार निर्वृद्धि रावणने उसके बचन ग्रहण नहीं किये।। ११६॥ वह मारीचमे कहने लगा कि 'हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्यों नहीं कहा १ है मन्त्रिन ! इष्ट बम्तुका बात करने वाले इस विपरीत वचनसे क्या लाभ है १॥ १२०॥ हे आर्थ १ यदि आप सीता-हरणका कोई उपाय जानते हैं तो मेर लिए कहिये। इस प्रकार रावणके बचन सन मारीच कहने लगा कि यदि श्रापका यही निश्चय हैं नो पहले दर्नाके द्वारा इस वानका पना चला लीजिये कि उस सनीका आपमें अनुराग है या नहीं ? यदि उसका आपमें अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उरायसे ही लाई जा सकती हैं और यदि आपमें विरक्त है तो फिर है देव, हठ पूर्वक उसे ले आना चाहिए। मारीचके बचन सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ 'ठीक-ठीक' एसा कहने लगा ॥१२१-१२३॥ उसी समय उस कायरने अर्पणयाका वुलाकर कहा कि तृ किसी उपायसे सीताका मुक्तमें अनुरक्त कर ॥ १२४ ॥ इस प्रकार उसने बढु आदरसे कहा । अर्पणवा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी यमय वेगमे आकाशमें चल पड़ी और बनारम जा पहुँची।। १२५।। उस समय वसन्त ऋतु थी अतः रामचन्द्रजी नन्दन यनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकृट नामक वनमें रमण करनेके लिए सीताके

सध्येवनं परिकास्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम् । सप्रमुनां सहासां वा सरागां वा सपलवाम् ॥ १२७ ॥ लतां समुस्मुकम्तन्वीं तन्वीमन्यामिव प्रियाम् । आलांकमानां जानक्यालांकितः स सकांपया ॥ १२८ ॥ कृषितेयं विना हेतोः प्रसाखेत्येवमण्यति । पदय चन्द्रानने सृष्ट्रं लतायाः कृष्मेमे स्वाम् ॥ १२९ ॥ तवास्ये मामिवासकः तत्र तर्पयितुं स्वयम् । रागं पिण्डीद्रुमाः पुण्पेक्षित्रस्तीव नृतनैः ॥ १३० ॥ मम नेत्रालिनाः प्रीत्ये वश्वीभिश्वत्रशेखरम् । स्वहस्तेन प्रिये मेऽसूनलकुक् श्वरोत्तहान् ॥ १३१ ॥ पतत्पुष्पैः प्रवालेश्व भूपणानि प्रकल्पये । नवापि त्यं विभास्यतैर्जङ्गमेव लनाऽपरा ॥ १३२ ॥ इत्युक्तिभिरिमां सूकीभूतामालोक्य कामिनीम् । पुनश्चेवमभाषिष्ट सृष्टंष्टवचनो तृषः ॥ १३३ ॥ त्वद्यक्त्यं दर्पणं वीक्ष्य चश्चपी ते कृतार्थकं । त्यदास्यसौरभेणेय तृप्ता ने नासिका भूश्वम् ॥ १३४ ॥ त्वद्यकृत्यगेयमल्लापैः कर्णो पूर्णरमौ तव । तव विश्वाधरस्वादाखिज्ञह्वान्यरमास्प्रहा ॥ १३५ ॥ परिरभ्य करौ तृप्ती तव त्वक्तिरयमन्त्रो । मनोऽपीन्द्रियसंतृप्ता संतृप्तं नितरां प्रिये ॥ १३६ ॥ स्वस्यामेवं स्वयं तृप्ता सिद्धाकृतिरिवाधुना । कोषम्ते युक्त एवेति सीनां स चतुरोक्तिः ॥ १३७॥ तत्रः प्रसम्यया सार्वः सुत्वं सर्वेत्रिक्तिः ॥ १३८ ॥ तत्रेव लक्ष्मणोऽप्यंवं स्वप्रियाभिः महारमन् । इत्यौ तदा मुदा कामरनेस्योऽभ्यर्थमदः सुल्वः ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्त्वा कात्ते परय र्वाः करेः । सर्वाच् दर्शत सृद्धं स्थानाः कस्यात्र शान्तवे ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्त्वा कात्ते परय र्वाः करेः । सर्वाच् दर्शत सृद्धं स्थान्यः कस्यात्र शान्तवे ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्त्वा कात्ते परय र्वाः करेः । सर्वाच् दर्शत सूर्वं स्थान्तवे अपात्र शान्तवे ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्त्वा कात्ते परय र्वाः करेः । सर्वाच् वर्वात सूर्वं स्थान्तवे ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्त्वा कात्ते परय र्वाः वरेः । सर्वाच्यान्वाच वर्वाच स्थान्यः कर्याच शान्तवे ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रैन्तवे वर्वाच वर्ताच वर्ताच वर्ताच ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रेन्याच कात्ते । १३८ ॥ १४० ॥ एवं रामश्चरं रेवाच कात्ते । १३८ ॥ १३८ ॥ एवं रामश्चरं रेवाच कात्ते पर्ताच वर्वाच वर्वाच वर्वाच वर्वाच स्थान्य स्वाच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वच्याच स्वचच स्वच्याच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वच्याच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच स्वचच

साथ गये हुए थे।। १२६।। वहाँ ते अनेक दीचमें घृम-घृमकर नाता यनस्पतियोको देख रहे थे। बहाँ एक लाता थी जो फुलोंने सहित होनेके कारण ऐसी जान पड़नी थी मानों हंस ही रही हो तथा प्रस्तवोंने महित होने के कारण एसी माएस दोनी थी। भानी अनुसमने सिंदत ही हो। वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो छला शरीग्याली। कोई उसरी खी दी हो । ये उसे बड़ी उत्सकता से देख रहे थे। उस जनाको देखने हुए राजचन्द्रजोंके प्रति साजने छुद्र कोध युक्त होकर देखा। उमे देखते ही रागण्य, ने पटा कि यह विना काम्ण ही छुपित ही रही है अतः उसे प्रसन्न करना चाहिए। व कहने लगे कि है चन्द्रमुखि! देख, जिस प्रकार में तुम्हारे मुख पर आसक रहता हूं उसी प्रकार इधर यह भ्रमर इस लता है फून पर फैसा आसक्त हो रहा है ? उधर ये अशोक एक स्वयं सन्तृष्ट करनेके लिए नवे जो पूर्वीके द्वारा मानी अपना अनुसार ही प्रकट कर रहे हैं।।१२७-१३०।। है विये ! मेरे विकार्या अवसंक्रि मन्द्र करनेके लिए तु इन फूलोंके हारा चित्र-विचित्र सहरा वॉवकर अपने हाथते गेरं इन केशोको चलंकत कर । मै तेरे लिए भी इन पुणीं और प्रवालींचे भूषण बनाता हूं। इन फूलों और प्रवालींसे तू सचसुच ही एक चलती-फिरती लताके समान रुशोभित होगी।। १३१-१३२।। इस प्रकार रामने यर्थाप कितने ही शब्द बहे तो भी सीता. क्रोधवश चुप ही वैठी रही। यह देख मिछ तथा इछ वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे ॥ १३३ ॥ हे प्रिये ! तेर नेत्र दर्पणमें तेरा मुख देखकर कुतकृत्य हो चुके हैं और तेरी नाक तैरे मुखकी सुगन्धिमें ही मानी अत्यन्त छप्त हो गई है।। १२४॥ तेर सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रसमे ल्यालव भर गये हैं। तेरे अधर विम्वका स्वाद लेकर ही तेरी जिह्ना अन्य पदार्थीके रसाव निःस्पृद्ध हो। गई है।। १३५।। तेर हाथ तेरे कठिन स्वनोक्ता स्पर्श कर सन्तुष्ट हो गये हैं इसी प्रकार है प्रिये! तेरी समस्य इन्द्रियों के सन्तुष्ट हो। जाने में तेरा मन भी खब सन्तुष्ट हो गया है। इस तरह तू इस समय अपने आपमें तुम हो रही है। इसलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवान्के समान जान पड़ती है फिर भी है बिये ! तुफे कोच करना वया उचित है। इस प्रकार चतर शब्देंकि द्वारा रामने सीताको समकाया । तदनन्तर प्रसन्न हुई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूर्व सुखका अनुभव किया। सो ठीक दी है क्योंकि कहीं कींध भी मुखदायी हो जाता है।। १३६-१३८।। वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करते थे। उस समय कामदेव वड़े हर्पसे उन सवके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥१३६॥ इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक कीड़ा कर सीतासे कहने लगे कि है प्रिये! यह सूर्य ऋपनी लक्ष्मणाक्रमविकान्तिविजितारातिसिक्षभाः । छायामात्मिनि सह्जीनां प्रकुर्वन्ति महीरुहः ॥ १४१ ॥ वैराज्यपरिवारो वा मृगरूपः सद्यावकः । काण्य कृष्णध्रथस्ति भाग्यतीतस्ततोऽपि च ॥ १४२ ॥ इति चेतोहरेः सीतां मोदयन् स तया सह । शचीदेन्येव देवेशः कृत्वा वनविनोदनम् ॥ १४३ ॥ किञ्चित् खिक्षामिवालक्ष्य तां जलाशयमासदत् । तत्र सिञ्चन् प्रियां शीतैर्यन्त्रमुक्तपयःकणैः ॥ १४४ ॥ ईपिक्षमीलितालोलनयनेन्दीवरोज्ज्वलम् । तद्वक्षक्रमलं पश्यक्षसावल्पं तदातुषत् ॥ १४५ ॥ विक्षां विद्वान् स्वाद्वान्ति । १४५ ॥ विक्षां विद्वान्ति । १४८ ॥ विक्षां विद्वानं विद्वान्ति । १४८ ॥ प्रत्यक्षां विद्वानं विद्वानं विद्वानं विद्वानं । १४८ ॥ विक्षां स्वात्वान्त्रक्षाः । विक्ष्यमाणाऽतुलां लक्ष्मीमनुरक्ता सविस्मयम् ॥ १४८ ॥ प्रभूतप्रसवानम्रकम्नाशोकमहीरुहः । अधस्थां सुन्यितां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥ १५० ॥ वनलक्ष्मीमिवालोक्ष्य भूष्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५९ ॥ वस्र्व स्थविरा रूपपरावर्तनिविद्या । सीताविलाससन्दर्शसम्भूतबीडयेव सा ॥ १५२ ॥ वस्त्र विक्षममन्वत । स्वर्शक्षोशलादेतन्तृतं रूपं न वेधसा ॥ १५२ ॥ वद्यं विक्षममन्वत । स्वर्शक्षोशलादेतन्तृतं रूपं न वेधसा ॥ १५३ ॥ यादिल्लकं न चेदन्यिकममन्वत । स्वर्शक्षोशलादेतन्त्रतं रूपं न वेधसा ॥ १५३ ॥ यादिल्लकं न चेदन्यिकममन्वतं । श्रेष्ठ ॥ श्रेष्ठ ॥ अपदेव्यो जरार्जाणं तां हृष्टा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥ यादिल्लकं न चेदन्यिकमकारीति नेदशम् । श्रेषदेव्यो जरार्जाणं तां हृष्टा यौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥

किरणोंसे सबको जला रहा है सो ठीक ही है क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ। उम्र प्रकृतिका धारक किसकी शान्तिके लिए होता है १॥ १४०॥ लद्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शब्रुके समान ये बृद्ध अपनी छायाको अपने आपमें लीन कर रहे हैं।। १४१।। शबु राजाओंक परिवारींके समान इन वज्ञों सहित हरिणोंको कहीं भी त्राश्रय नहीं मिल रहा है। इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर-उधर घुम रहे हैं। १४२।। इम प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोंसे सीनाको प्रसन्न करते हए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-कीडा करने लगे।। १४३।। रामचन्द्र सीनाको कुछ खेद-खिन्न देग्व सरीवरके पास पहुँचे और सीनाको यन्त्रसे छाड़ी हुई जलकी ठण्डी बॅदोंसे सींचने लगे ।। १४४ ।। उस समय कुछ-उछ वन्द हुए चञ्चल नेत्ररूपी नीलकमलोंसे उज्ज्वल सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत तुझ सन्तुष्ट हुए थे।। १४५ ।। व बुद्धिमान राम-चन्द्रजी त्रालिङ्गन करनेमें उत्सक तथा मन्द्र हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीमें घस गये थे सो ठीक ही हैं क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंको अन्छी तरह समभते हैं॥ १४६॥ वहाँ बहतसे भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताक मुखकमल पर आ भपटे उनसे वह व्याकुत हो उठी। यह देख रामचन्द्रजी दुछ खिन्न हुए तो दुछ प्रसन्न भी हुए ।। १४७ ।। इस तरह जलमें चिर-काल तक क्रीड़ा कर श्रीर मनारथ पूर्ण कर रामचन्द्रजी श्रप्तने अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ॥ उसी समय वहाँ शुर्पणखा आई और दोनों राजकुमारोंकी अनुपम शोभाको बढ़े आश्चर्यके साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हो गई।। १४६।। उस समय सीता वहत-भारी फूलोंके भारसे भुके हुए किसी सुन्दर अशोक बृचकं नीचे हरे मणिके शिला-तल पर वैठी हुई थी, श्रास-पास बैठी हुई सिखयाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही है ॥१५०-१५१॥ रूप-परावर्तन विद्यासे वह बुढ़िया बन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥ १५२ ॥ किय लोग उसके रूपका ऐसा वर्णन करते थे, और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी कुशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास ही वन गया है। यदि ऐसा न होता तो वह इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता ?।। १५३।। सीताको छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे उद्भत हो, बद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दिखनेवाली उस बुढ़ियाको देख हँसी करती हुई

१ लब्बा ल०। २ वद्याप्रमाणम् । ३ रत्वा क०, घ०। ४ वर्णयतीरथं ल०।

का त्वं वद कुतस्या वेत्यवोचम्हासपूर्वंकम् । उधानपारूकस्याहं मातान्नैवेति सा पुनः ॥ १५५ ॥ तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरत् । युष्मदपुण्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययोषितः ॥ १५६ ॥ यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह भोगपरायणाः । युष्माभिः "प्राक्कृतं किं वा पुण्यं तन्मम कथ्यताम् ॥१५०॥ तत्करिष्यामि येनास्य राज्ञी भूत्वा महीपतेः । इमं विरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्वचः ॥ १५८ ॥ भृत्वा साक्षित्तमेतस्यास्तरुणं स्मरविह्नुलम् । वपुरेव जरामस्तमित्यलं सहसाऽहसन् ॥ १५९ ॥ भृत्वा साक्षित्तमेतस्यास्तरुणं स्मरविह्नुलम् । वपुरेव जरामस्तमित्यलं सहसाऽहसन् ॥ १५९ ॥ वयुरेति वदन्तीं तां पुनर्भो जन्मनः फरूम् । तवेदमेव चेदस्मद्विमुना विधिना वयम् ॥ १६१ ॥ भृत्वामद्य योजयिष्यामः परिमुक्तविचारणम् । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यताम् ॥ १६२ ॥ उपयान्तीमिमां वीह्य कारूण्याजनकात्मजा । किमित्याकांक्षसि क्वात्वं त्वं हितानववोधिनी ॥ १६२ ॥ क्वात्वामनुभवन्तीभिरत्रामूभिरनीप्सितम् । प्राप्तं प्राप्यं च दुर्बुद्धे महापापफर्लं शृणु ॥ १६४ ॥ भित्यजनमाभवे प्रविद्योत्पन्तगृहयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यात्वं निर्भाग्यत्वादगौरवम् ॥ १६४ ॥ अपत्यजननाभावे प्रविद्योत्पन्नगृहयोः । शोकोत्पादनबन्ध्यत्वं निर्भाग्यत्वादगौरवम् ॥ १६४ ॥ दुर्भगत्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्पृहयत्वं रजोदोपात् खण्डनात्कल्हादिभिः ॥ १६७ ॥ दुःखदावान्निसन्तापो वन्यानामिव भूरुहाम् । चक्रवित्तुनानां च परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥

बोलीं कि बतला तो सही तू काँन है ? अर्रीर कहाँसे आई है ? इसके उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस वर्गाचाकी रचा करनेवालेकी माता हूँ ऋौर यहीं पर रहती हूँ ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर उनके चित्तर्का परीचा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि है माननीयों ! आप लोगोंके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन छुमारोंके साथ श्राप लोग भोग भोगनेमें सदा तत्पर रहती हैं। श्राप लोगोंने पूर्वभवमें कौन-मा पुण्य कर्म किया था, वह मुफसे कहिये। मैं भी उसे कहाँगी, जिससे इस राजाका रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे विरक्त कर दंगी। इस प्रकार उसके यचन सुन सब रानियाँ यह कहनी हुई हँसने लगीं कि इसक शरीर ही बुढ़ापामे प्रस्त हुआ है चित्त तो जवान है और कामसे विद्वल है।। १५६-१५६।। इसके उत्तरमं बुढ़िया बोली कि आप लाग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको हँसी करना उचित नहीं है। श्राप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई हैं इससे बढ़कर जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें। इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियासे वे फिर कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल है तो हम तुमे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक मिला देंगी। तू बिना किसी विचारके इनकी पट्टरानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसी रूपी वाणोंका निशाना बनती हुई बुढ़ियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समभती।। १६०-१६३।। स्वीपनेका अनुभव करती हुई ये सब रानियाँ इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं। हे दुर्बुद्धे ! यह स्त्रीपर्याय महापापका फल हैं। सुनी, यदि कन्याके लच्चण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष महण नहीं करता इसलिए शोकसे उसे अपने घर ही रहना पड़ता है। इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त कुलकी रचा करनी पड़ती हैं ॥ १६४-१६५ ॥ यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें ज्ल्पन हुई--जन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है। यदि भाग्यहीन होनेमे कोई वन्ध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता ॥ १६६ ॥ यदि कोई स्त्री दुर्भगा श्रथवा कुरूपा हुई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। रजोदोषसे वह श्रम्पृश्य हो जाती है—उसे कोई छूता भी नहीं है। यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमें उत्पन्न हुए वृत्तोंके समान उसे दु:खरूपी दावानलमें सदा जलना पड़ता है। औरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पुत्रीको भी

१ प्राकृतं स्व । २ प्रहायुः म० । ३ समप्रेमहिलप्राप्तेः स्व । ४ त्वमय स० ।

मानमङ्गः सपत्नीषु दृष्टोत्कर्षेण केनित्त । स्वभाववक्तवाक्कायमगोभिः कुटिलात्मता ॥ १६९ ॥
गर्भसृतिसमुत्पत्तरोगादिपरिपीडनम् । शोचनं क्वीसमुत्पत्तावपत्यमरणाऽ मुखम् ॥ १७० ॥
रहस्यकार्यवाद्यस्यं सर्वकार्येच्वतन्त्रता । विध्वात्वे महादुःखपात्रत्वं दुष्टवेष्टया ॥ १७१ ॥
दानशीलोपवासादिपरलोकहितकिया । विधानेष्वप्रधानत्वं सन्तानार्थानवापनम् ॥ १७२ ॥
कुल्नाशोऽगतिर्मुके रित्याचन्यच दृषितम् । साधारणिमदं सर्वक्वीणां कस्मात्तवाभवत् ॥ १७३ ॥
तस्मिन्सुखामिलापित्वं वयस्यस्मिन् गतन्नये । न चिन्तयसि ते भाविहितं मितविपर्ययात् ॥ १७४ ॥
क्वीत्वे सतीत्वमेवैकं क्षाच्यं तत्पतिमात्मनः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवर्तकम् ॥ १७५ ॥
त्यक्त्वान्यं चेदशं वास्तां चिक्रणं वाभिलापिणम् । पत्रयन्तः कुष्टिचाण्डालसदृशं नाभिलाषुकाः ॥१७६ ॥
तमप्याक्रस्य मेगोच्छं सचो दृष्टिविपोपमाः । नयन्ति भस्मसाद्वावं यहलात् कुल्योपितः ॥१७७ ॥
हत्याह तह्नचः श्रुत्वा मन्दरोऽद्विश्व चाल्यते । शव्यं चालयितुं नास्याश्चित्तमित्याकुलाकुला ॥ १७८ ॥
गृहकार्यं भवद्वाक्यश्रुतेविस्मृत्य दुःखिता । यामि देन्यहमित्येतचरणाववनम्य सा ॥ १७९ ॥
गत्वानिष्टितकार्यत्वाद्विपण्णा रावणं प्रति । अशक्यारम्भवृत्तीनां क्लेशापि शक्यते ॥ १८० ॥
दृष्ट्वा तं स्वोचितं देव सीता शीलवती न सा । वज्रयप्टित्वान्येन भेत्तं केनापि शक्यते ॥ १८२ ॥
इति स्वगतवृत्तान्तमुक्त्वा तेऽभिमतं मया । नोक्तं शीलवती कोपविद्विभोत्येति साववीत् ॥ १८२ ॥

दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है।। १६७-१६≒।। और सपिनयोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता हुई तो सदा मानभङ्गका दुःख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय, श्रौर मनकी अपेत्ता उनमें सदा कुटिलता बनी रहती है।। १६८।। गर्भधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होनेवाले अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छ। जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती हैं तो उसका दुःख भागना पड़ता हैं।। १७० ।। विचार करने योग्य खास कार्योंमें उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्योमें उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान् दुःखांका पात्र होना पड़ता है। दानशील उपवास आदि परलोकका हित करनेवाले कार्यों के करनेमं उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती। यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं है। इनके सिवाय और भी अनेक दाप हैं जो कि सब स्त्रियोंमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं फिर क्यों तुमे इस निन्द स्त्रीपर्यायमें सुखर्का इच्छा हो रही है। हे निर्ल्ज ! तू इस अवस्थामें भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही हैं इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है।। १७१-१७४।। स्त्री पर्यायमं एक सर्तापना ही प्रशंसनीय है और वह सर्तापना यही है कि अपने पतिका चाह वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बुरा वर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी बात जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष जबर्दस्ती आक्रमण कर भागकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती सियाँ दृष्टिविष सर्पके समान अपने सतीत्वके बलसे शीव्र ही भस्म कर देती हैं।। १७५-१७७॥ इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शूर्पणखा मनमं विचार करने लगी कि कदाचित् मन्द्रगिरि-सुमेरु पर्वत तो हिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल हुई ॥ १७= ॥ और कहने लगी कि है देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूल कर दुःखी हुई, श्रव जाती हूं ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई ॥१७६॥ कार्य पूरा न होनेसे वह राजणके पास खंद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक ही है क्योंकि जिन कार्योंका प्रारम्भ करना अशक्य है उन कार्योंका क्लेशक सिवाय श्रीर क्या फल हो सकता है १॥ १८०॥ शूर्पणखाने पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दर्शन किये और तदनगतर निवंदन किया कि है देव ! सीता शीलवती है, वह वजयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीके द्वारा भेदन नहीं की जा सकती ।। १८१ ।। इस तरह अपना वृत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलवतीकी क्रोधामिके भयसे

१ मरणेऽसुखं ल०। २ भोनेच्छं ग०। भोगोत्थं ल०।

भुत्वा तद्वचनं सर्वमसत्यमथधारयन् । प्रकटीकृतकोपाग्निरिक्कि ताकारवृत्तिभिः ॥ १८३ ॥
सुग्धे फणीन्द्रनिश्वासभोगाटोपविकोकनात् । भीत्वा तद्ग्रहणं को वा विपवादी विमुन्नति ॥ १८४ ॥
बाह्यस्थैर्यवयः श्रुत्वा भीत्वा तस्यास्त्वमागता । गजकणंचला क्वीणां चित्तवृत्तिनं नेत्सि किम् ॥ १८५ ॥
नास्याश्चित्तं त्वयाभेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलाभासीत्यसौ तामभ्यतर्जयत् ॥ १८६ ॥
भोगोपभोगद्वारेण रञ्जयेयं मनो यदि । तत्र यद्वस्तु नान्यत्र तत्स्वभेऽप्युपलभ्यते ॥ १८० ॥
भय शौयादिभी रामसहशो न कचित्पुमान् । वीणादिभिश्चेत्सा सर्वकलागुणविशारदा ॥ १८८ ॥
समुद्रां तलहस्तेन भूमिष्टैर्भानुमण्डलम् । पातालादि शेषाहिः सुहरो हिम्भकेन च ॥१८० ॥
समुत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसुन्धरा । भेतुं शीलवतीचित्तं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥
हत्याख्यत्साप्यदः पापादनकण्यं स रावणः । निर्मलैः केतनैद्रात्पश्यतां जनयद्गृशम् ॥ १९१॥
हंसावलीति सन्देहं नवनिर्मोकहासिभिः । दिशो मुखरयद्व मघण्टाचटुलनिःस्वनैः ॥ १९२ ॥
कुर्वद्घनैर्घनाश्चेपं विदिलप्टैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारुद्ध गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥
भध्वजदण्डाप्रनिभिन्नवारिद्च्युतवार्लवैः । मन्दगन्धवहार्नातैविनीताध्वपरिश्वमः ॥ १९४ ॥
सीतोत्सुकस्तथा गच्छन् दृदरो पुष्पकस्थितः । शरहलाहकान्तःस्थो वासौ नीलवलाहकः ॥ १९४ ॥
सम्ब्राप्य चित्रकृटाल्यं भप्रधानं नन्दनं वनम् । प्रविष्ट इव सीतायाश्चित्तं तुष्टिमगादलम् ॥ १९६ ॥

तुम्हारा ऋभिमत उसके सामने नहीं कहा।। १८२।। शूपेंगखाके वचन सुन रावणने वह सब भूठ समभा और श्रपनी चेष्टा तथा मुखाकृति श्रादिसे क्रांधाग्तिको प्रकट करता हुआ। वह कहने लगा कि हे मुखे ! ऐसा कौन विषवादी-गारुड़िक हैं जो सर्पका निःश्वास तथा फणाका विस्तार देख उसके भयमे उसे पकड़ना छोड़ देना है।।१⊏३-१⊏४।। उसकी वाह्य धीरताके वचन सुनकर ही तू उससे इर गई और यहाँ वापिस चली आई। स्त्रियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके समान चक्कल होती है यह क्या तू नहीं जानती ? ।। १८५ ।। मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया । तृ उपायमें कुशल नहीं है किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह रावणने झूर्पणखाको खूब डाँट दिखाई ॥ १८६ ॥ इसके उत्तरमें शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुत्र्योंके द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास हैं वे अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं मिलती हैं ।। १८७ ।। यदि शूर-वीरता आदिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूर-बीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि बीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो वह स्वयं समस्त कला श्रोर गुणोंमें विशारद है। भूमि पर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालकभी पाताल लाकसे शेपनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८।। श्रीर समुद्र सिंहत पृथिवी उठाई जा सकती हैं परन्तु शीलवती स्त्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता। शूर्पणखाके बचन सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सवार हा मन्त्रीके साथ आकाशमार्गसे चल पड़ा। पुष्पक विमान पर साँपकी नई काँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पता-काएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको 'यह इंसोंकी पंक्ति हैं' ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। सुवर्णकी बनी छोटी छोटी घण्टियोंके चक्रल शब्दोंसे वह पुष्पक विमान दिशाश्रोंको मुखरिन कर रहा था श्रीर मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ श्रालिङ्गन कर रहा था मानो बिछु हे हुए बन्धु श्रोंके साथ ही **अ**गलिङ्गन कर रहा हो ।। १६०-१६३ ।। उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदे भड़ने लगती थीं, मन्द-मन्द वायु उन्हें उड़ा कर ले श्राती थी जिससे रावणका मार्गसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता जाता था ॥ १६४ ॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें वैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद् ऋतुके मेवोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १६५ ॥ जब वह चित्रकूट नामक आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुन्ना तब ऐसा सन्तुष्ट हुन्त्रा भानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका

१ ध्यजमण्टाग्र-म० । २ चित्रकूटास्थनन्दनं नन्दनस्वनम् ख० ।

तदाज्ञयाथ मारीचः परार्ष्यमणिनिर्मितः । भूत्वा हरिणपोसोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत् ॥ १९० ॥
तं मनोहारिणं दृष्ट्वा पश्य नायातिकौतुकम् । हरिणिक्षत्रवर्णोऽयं रक्षयत्यक्षसा मनः ॥ १९८ ॥
इति सीतावचः श्रुत्वा विनेतुं तत्कुन्हरूष् । तदानिनीयया गत्वा रामो वामे विधौ विधीः ॥ १९९ ॥
ब्रीवासङ्गेन वा पश्यन् कुर्वन् दूरं पुनः श्रुतिम् । वस्मन्धावन् क्षणं खादन् विभयो वातृणाङ्करम् ॥२००॥
हस्तप्राह्ममिवात्मानं कृत्वोद्द्धीयातिवृश्यः । वृथा कर्षति मां मायामृगो वैपोऽतिदुर्भहः ॥ २०१ ॥
वद्शित्यन्वगात्सोऽपि सृगोऽगाद्गगनाङ्गणम् । कुतः कृत्यपरामश्यः स्वीवशिकृतचेतसाम् ॥ २०२ ॥
लोकमानो नभो रामस्तनुतामितिह्पयन् । तस्थौ तथैव विभान्तो घटान्तरगताहिवन् ॥ २०३ ॥
भश्यातो रामरूपेण परिवृशो दशाननः । सीतामित्वा पुरोधत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४ ॥
बार्लादिक् प्रिये पश्य विभ्वमेषांग्रुमालिनः । सिन्दूरतिरूकं न्यस्तं विभतीव विराजते ॥ २०५ ॥
आरोह शिविको तस्मादाश्च सुन्दरि बन्धुराम् । वपुरीगमनकालोऽयं वर्तते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥
हत्यवादीरादाकण्यं सा मायाशिविकाकृति । विमानं पुष्पकं मोहादारुरोह धरासुता ॥ २०७ ॥
सामं वा तुरगारुद्धमारमनं स्म प्रदर्शयन् । महीगतिमव भान्ति जनयन् दुहितुर्महेः ॥ २०८ ॥
तां भुजङ्गीमिवानैषीदुपायेन स्वमृत्यवे । पतिक्रताप्रगां पाणी मायाचुक्षुर्वशाननः ॥ २०९ ॥
कमाह्यद्वामवाप्यैनामवतार्यं वनान्तरे । सथो मायां निराकृत्य ज्ञापितानयनकमम् ॥ २१० ॥

हो ॥ १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मार्राचने श्रेष्ठ माण्योंसे निर्मित हरिणके बच्चेका रूप बनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥ १६७ ॥ उस मनोहारी हरिणको देखकर सीता रामचन्द्रजीमें कहने लगो कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देग्वियं, यह अनेक वर्णांवाला हरिण हमारे मनको अनुरिक्षत कर रहा है ॥ १६८ ॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकृत होने पर बुद्धि रहित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुत्हल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेके इच्छासे चल पड़े ॥ १६८ ॥ वह हरिण कभी तो गरदन मोड़ कर पीछेकी और देखता था, कभी दूर तक लम्बी छलाङ्ग भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ना था, और कभी निर्भय हो घासके अङ्कुर खाने लगता था ॥ २०० ॥ कभी अपने आपको इनने पास ले आता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे और कभी उछल कर बहुत दूर चला जाता था । उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है मुक्ते व्यर्थ ही खींच रहा है और कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु कुछ समय बाद ही वह उछल कर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्त्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ होता है ? ॥ २०१-२०२ ॥ जिस प्रकार घड़के भीतर रखा हुआ। साँप दुखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी और देखते तथा अपनी हीनताका वर्णन करते हुए वहीं पर आध्ययसे चिकत होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥

अथानन्तर—रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर ।सीताके पास आया और कहने लगा कि मैंने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है।। २०४॥ है प्रिये! अब सन्ध्याकाल हो चला है। देखो, यह पश्चिम दिशा सूर्य-विम्वको धारण करती हुई ऐसी मुशांभित हो रही है मानो सिन्दूरका तिलक ही लगाये हो।। २०५॥ इसलिए हे सुन्दरि! अब शीव ही सुन्दर पालकीपर सवार होओ, सुख-पूर्वक रात्रि वितानके लिए यह नगरीमें वापिस जानेका समय है।। २०६॥ रावणने ऐसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया। सीता आन्तिवश उसपर आकृद हो गई॥ २०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो घोड़ेपर सवार पृथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों।। २०८॥ इस प्रकार मायाचारमें निपुण पापी रावण उपाय द्वारा पतिव्रताओं अप्रगामिनी—श्रेष्ठ सीताको सपिणीके समान अपनी मृत्युके लिए ले गया।। २०६॥ कम कमसे लड्डा पहुँचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा और शीव ही माया

१ अभेतो क०, ग०, घ०। २ पुरोगमन ल०। ३ कमात् प०। क्रमः ल०, ख०, म०।

इन्द्रनीलच्छिं देहं गृहार्थ शिष्यसन्ततेः। आचार्यो वा स तस्याः स्वं सुचिरात्समदर्शयत्॥ २११॥
भयेन लज्जया रामविरहोत्थञ्चचा च सा। अगाद्राजसुता मृर्च्छामितिकृच्छूप्रतिकियाम् ॥ २१२॥
सद्यः शिल्वतीस्पर्शाद्विषा गनगगामिनी। विनश्यतीति भीत्वाऽसी जानकीं स्वयमस्पृशन् ॥ २१३॥
विद्याधरीः समाहृय शीताम्बुपवनादिभिः। मृर्च्छामस्या निराकुर्युरिति दक्षा न्ययोजयत् ॥२१४॥
उपायस्ताभिरुद्धतमृष्क्छाऽवोषद्धरसुता। यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति शङ्काकुलाशया॥ २१५॥
विद्याधर्यो वर्ष लङ्कापुरमेतन्यनोहरम्। वनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपतेरिद्म् ॥ २१६॥
त्वादशी वनिता लोके न काचित्पुण्यभागिनी। महेन्द्रमिव पौलोमी सुमद्रेवादिभूपतिम् ॥ २१७॥
श्रीमती वञ्जजहुं वा त्वमेनं कुरु ते पतिम्। स्वामिनी भव सौभाग्याद्रावणस्य महाश्रियः॥ २१८॥
आनकी ताभिरित्युक्ता सुद्ना दीनमानसा। कि पौलोम्याद्यः शीलभक्तेन ताः पतीन् स्वयम्॥ २१९॥
प्राणेभ्योऽप्यधिकान् का वा विकीणन्ति गुणान् श्रिया। श्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु वट्खण्डस्याखिलस्य वा
कि तेन यदि शीलस्य खण्डनं मण्डनस्य मे। प्राणाः सतां न हि प्राणाः गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः ॥२२१॥
तद्वययात्पालयात्यत्वेत्र गुणपाणाच जीविकाम् । मृतिविनश्वरी यातु विनाशमविनश्वरम् ॥ २२२॥
विनश्यति न मेशिलं कुलशैलानुकारि तत् । इति प्रत्युत्तरं दत्वा गृहीत्वा सा मतं तदा ॥ २२३॥
विवर्यामि न भोक्ष्ये च यावत्र श्रूयते मया। रामस्य क्षमवार्तेति मनसालोच्य सुवता॥ २२५॥
अवबोधितवैषश्यविरुद्धस्वल्पभूपणा। यथार्थं चिन्तयन्त्यास्त सन्ततं संस्तेः स्थितम् ॥ २२५॥

दरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए किसी गृढ़ ऋर्थको बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति वाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया।। २१०-२११।। उसे देखते ही राजपुत्री सीता, भयसे, लजासे, श्रौर रामचन्द्रकं विरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र दुःखका प्रतिकार करनेवाली मुर्च्छाको प्राप्त हो गई।। २१२।। शीलवती पतिव्रता स्त्रीके स्पर्शसे मेरी आकाशगामिनी विद्या शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया ॥ २१३ ॥ किन्तु चतुर विद्याधरियोंको बुलाकर यह त्रादेश दिया कि तुमलांग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मुच्छां दर करो ॥२१४॥ जब उन विद्याधिरयोंक श्रनेक उपायों से सीताकी मूर्च्छा दूर हुई तब शङ्कासे व्याकुल-हृद्य होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है ? ।। २१५ ।। इसके उत्तरमें विद्याधिरयाँ कहने लगीं कि हम लोग विद्याधिरयाँ हैं, यह मनोहर लङ्कापुरी है, ऋौर यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका वन है। इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी न्ही पुण्यशालिनी नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्ती को ऋौर श्रीमतीने वजजङ्कको श्चपना पति वनाया था उसी प्रकार ऋाप भी इस रावणको ऋपना पति बना रही हैं। ऋाप सौभाग्यसे महालद्दमीके धारक रावणकी स्वामिनी होत्र्यो ॥ २१६-२१८ ॥ इस प्रकार विद्याधिरयोंके कहनेपर सीता बहुत ही दु:ग्वी हुई, उसका मन दीन हो गया। वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी श्रादि खियाँ अपना शील भङ्गकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं ?।। २१६ ।। ऐसी कौनसी कियाँ हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने गुणोंको लक्ष्मीके बदले बेच देती हों। रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो और चाहे समस्त लोकका स्वामी हो।। २२०।। यदि वह मेरे श्राभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुक्ते उससे क्या प्रयोजन है ? सजनोंको प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं।। २२१।। मैं प्राण देकर अपने इन गुणरूपी प्राणोंकी रत्ता कहँगी जीवनकी नहीं। यह नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो जावे परन्तु कुला-चलोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्यूत्तर देकर उत्तम शील व्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि जवतक रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन हुँगी तबतक न बोहुँगी और न भोजन ही कहँगी ॥ २२२-२२४ ॥ वैधव्यपना प्रकट न हो। इस विचारसे जिसने ऋपने। शरीरपर थोड़ेसे ही। श्राभूषण रख होड़े थे बाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने

प्रादुरासंस्तदोत्पाता छङ्कायां किङ्करा इव । तद्ध्वंसिकालराजस्य समन्ताग्नयदायिनः ॥ २२६ ॥ उत्पन्नमायुधागारे चक्रं वा कालचक्रवत् । यज्ञशालाप्रवद्धस्य वस्तकस्यैव शाङ्वलम् ॥ २२० ॥ सतुत्पिफलस्यास्या नवबोद्धः खगेशिनः । ज्वलदारं महाचक्रं महाताषमजीजनत् ॥ २२८ ॥ रामो नाम बलो भावी लक्ष्मणोऽप्यनुजातवान् । तस्य रूढधतापौ तौ द्वाप्यभिमुखोदयौ ॥ २२९ ॥ सीता शीलवती नेयं जीवन्तो ते भविष्यति । अभिभृतिः सशीलानामत्रैव फलदायिनी ॥ २३० ॥ उत्पाताश्च पुरेऽभूवन् बह्वोऽश्चभस्चकाः । लोकद्वयाहितं वादमयशश्च युगावधि ॥ २३१ ॥ युच्यतां मंद्वियं यावच चेदं रुढिमुच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्त्र्यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥ प्रत्यभापत लङ्केषो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मुत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥ प्रत्यभापत लङ्केषो यूयं युक्तिविरोधि किम् । अस्मुत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥ स्वयं गृहागतां लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को विधीः । इति तज्ञापितं श्रुत्वा व्यरमन् हितवादिनः ॥ २३५ ॥ हतः परिजनो रामं मायामणमृगानुगम् । विधिने नष्टदिग्भागं स्वेंऽस्ताचलमेयुषि ॥ २३६ ॥ अद्युत्विच्य सीतां च वैमनस्यमगात्तराम् । सद्य उस्तनोवियोगोऽपि स्वामिनः केन सद्यते ॥ २३० ॥ भानाबुद्यमायाति मर्त्यलोकैकचक्षुपि । ध्वान्ते भियेव नियति दलन्तीव्वजराशिषु ॥ २३८ ॥ घटामटित कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अर्थः शब्दन वा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥ २३९ ॥

लगी !! २२५ !! उसी समय लङ्कामें उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किंकरोंके समान भय उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्पात सब खोर होने लगे !! २२६ !! जिस प्रकार यज्ञशालामें वेंब हुए बकराके समीप हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्रके समान चकरत्न प्रकट हुआ ! विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था—उसे यह नहीं मालूम था कि इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समृह देवीप्यमान हो रहा है ऐसे उस महाचक्रने उसे बहुत भारी सन्ताप उत्पन्न किया !! २२७-२२ |।

तदनन्तर मन्त्रियोंने उसे समकाया कि 'रामचन्द्र होनहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा भाई लक्ष्मण नारायण होनेवाला है। इस समय उन दोनोंका प्रनाप वह रहा है और दोनों ही महान् अभ्युद्यके सन्मुख हैं। सीता शीलवती स्त्री है, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी। शीलवान पुरुपका तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है। इसके सिवाय नगरमें अशुभकी सूचना देनेवाल बहुन भारी उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एवं युगान्ततक अपयश बढ़ानेवाले इस कुकार्यको उसके पहले ही शीघ छोड़ दो जबतक कि यह बात सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती हैं'। इस प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिसे भरे वचन रावणसे कहे। रावण प्रत्युक्तरमें कहने लगा कि 'इस तरह आप लोग बिना कुछ सोचे-विचार ही युक्ति-विरुद्ध वचन क्यों कहने हैं ? अरे, प्रत्यक्ष वस्तुमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीताका अपहरण करनेसे ही मेरे चकरत प्रकट हुआ है, इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमें ही आगया यह सोचना चाहिये। ऐसा कीन मूर्ख होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीको पैरसे दुकरावेगा'। इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका उपदेश देनेवाले सब मन्त्री चुप हो गये।। २२९-२३५।।

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे वने मायामय मृगका पीछा करते-करते वनमें बहुत आगे चले गये वहाँ वे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया। परिवारके लोगोंने उन्हें तथा सीताको बहुत हूँ दूँ। पर जब वे न दिखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए। सो ठीक ही है क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है।।२३६-२३७।। सबेरा होनेपर मनुष्य-लोकके चनुस्वरूप सूर्यका उद्य हुआ, अन्धकार मानो भयसे भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, रात्रिक कारण परस्पर द्वेष रखनेवाल चकवा-चकियोंके युगल हर्षसे मिलने लगे और जिस प्रकार अर्थ निर्दोष शब्दके साथ संयोगको प्राप्त होता है अथवा

१-नात्रैयं घ० १-नात्रेदं स०,ग०, । २ घट्सण्डम्याधिपत्यं ता०। ३ सद्यस्तनोर्वि स०,सद्यः स्नोबि-स० ।

स्वयं परिजनेनापि भास्करो दिवसेन वा। दृष्ट्वा तं मिल्या कैति नृपः प्रपृच्छ साकुछः॥ २४०॥ देव देवी च देवो वा नास्मामिरवछोकितः। देवी छायेव ते तस्मात्त्वमवैपीति सोऽभ्यधात्॥ २४१॥ १६ति तद्वचनाह्यन्धरन्धा रामं समग्रहीत्। मृच्छां सीतासपत्तीव मोहयन्ती मनः क्षणम्॥ २४२॥ तदा शीतिकिया सीतासखीव सहसा नृपम्। व्यक्षेषयत्तः सोऽपि क सीतेति प्रबुद्धः न्॥ २४३॥ देवी परिजनः सर्वः समन्तात्प्रतिभूरुहम्। अन्वेषयन् विकोक्योत्तर्तायं वंशिवदारितम्॥ २४४॥ तस्यास्तदा तदानीय राधवाय समर्पयत्। उत्तरीयांशुकं देव्या भवत्येतिदतः कुतः॥ २४५॥ हति विज्ञाततत्तरः वोकव्याकुछमानसः। सहानुजन्ततिश्रन्तां कुर्वश्चवीश्वरः स्थितः॥ २४६॥ तत्थाणे सम्भमाकान्तो दृतो दशरथान्तिकात्। तं प्राप्य विनतो मृश्रं कार्यमित्यममापत ॥ २४७॥ गृहीत्वा राहिणीं राही प्रयाते गगनान्तरम्। एकाियनं तुपारांशुं आम्यन्तं समछोकिपि॥ २४८॥ स्वमे किं फलमेतस्यत्यन्वयुङ्क महीपितः। पुरोहितमसी चाह सीतामय दशाननः॥ २४९॥ गृहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामी च कानने। तां समन्वेषितुं शोकादाकुछों भाग्यित स्वयम्॥२५०॥ मङ्क्षु हृतमुखादेतत्त्रापणीयमिति स्फुटम्। नद्वाजाज्ञागतांऽस्मीति छेखगर्भकरण्डकम्॥ २५९॥ न्यधाखाग्रे तदादाय शिरसा रघुनन्दनः। विमोच्य पत्रमन्नस्थं स्वयमित्थमवाचयत्॥ २५२॥ इतो विनीतानगरात् श्रीमतः श्रीमतां पतिः। प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्विप्रयातमजी ॥ २५३॥ हतो विनीतानगरात् श्रीमतः श्रीमतां पतिः। प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्विप्रयातमजी ॥ २५३॥

सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीयहम रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ श्रा मिले। परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने वड़ी व्यथनासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीना कहाँ हैं १ परिजनने उत्तर दिया कि है देव ! हम लोगोंने न आपको देखा है और न देवीको देखा है । देवी तो छायांके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि वह कहाँ गई ? इस प्रकार परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर चण भरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी सपत्नीके समान मूर्च्छाने रामचन्द्रको पकड़ लिया- उन्हें मृर्च्छा आ गई।। २३६-२४२।। तदनन्तर-सीताकी सखीके समान शीतं।पचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मुच्छांने जुदा किया और 'सीता कहाँ हैं' ? ऐसा कहते हुए वे प्रवृद्ध-सचेत हो गये।। २४३।। परिजनके समस्त लोगोंने साताको प्रत्येक वृक्षके नीचे खोजा पर कहीं भी पता नहीं चला। हाँ, किसी वंशकी भाड़ीमें उसके उत्तरीय बस्नका एक टुकड़ा फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सौंप दिया। उसे देखकर वे कहने लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वस्त्र है, यहाँ कैसे आया १॥ २४४-२४५॥ थोड़ी ही देरमें राम-चन्द्रजी उसका सब रहस्य समक गये। उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो गया ऋौर वे छोटे भाईके साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे।। २४६।। उसी समय संभ्रमसे भरा एक दृत राजा दशरथके पाससे आकर उनके पास पहुँचा श्रीर मस्तक भुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा ॥ २४७ ॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर दूसरे श्राकाशमें चला गया है और उसके विरहमें चन्द्रमा अकेला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है। स्वप्न देखनेके बाद ही । महाराजने पुरोहितसे पूछा कि 'इस स्वप्नका क्या फल हैं' ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी रावण सीताको इरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे त्राद्धल हो वनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। दतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ ही उनके पास भेज देना चाहियं। इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा श्रीर महाराजकी आज्ञानुसार मैं यहाँ आया हूं । ऐसा कह दृतने जिसमें पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख दिया। रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार बाँचने लगे।। २४८-२५२।। उसमें लिखा था कि इधर लर्च्मासम्पन्न अयोध्या नगरसे लर्च्मावानोंके स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फैलाई हुई अपनी दानों मुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंका आलि-**ङ्गनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-वार्ता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँ से दक्षिण दिशाकी ओर**  परिष्वज्यानुयुज्याङ्गक्षेमवार्यं ततः परम् । इत्माज्ञापयत्यम्न दक्षिणाब्ध्यन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥ पट्पञ्चाभ्रन्महाद्वीपाश्रकत्यं नुवर्तिनः । केशवाश्र स्वमाहात्म्याधादर्श्वपरिरक्षिणः ॥ २५५ ॥ द्विपोऽस्ति तेषु छङ्काख्याक्विष्ट्राद्विकृषितः । तस्मिन् विनमिसन्तानविद्याधरधरेशिनाम् ॥ २५६ ॥ सतुष्ट्ये व्यतिक्रान्ते प्रजापाछनछोलुपे । रावणाख्यः खलो लोककण्टकः खीषु लम्पटः ॥ २५० ॥ तत्तेऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाभितम् ॥ २५८ ॥ तदेव मदनामोधवाणनिर्मिक्वमानसः । पौलस्त्यो ध्वस्तधीधैयों मायावी न्यायदूरगः ॥ २५९ ॥ व्यवस्ववेद्यमागस्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम् । अनैषीधावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत् ॥ २६० ॥ वावस्वकायसंरक्षा कर्तव्येति प्रयां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोऽद्रयं दूतं स्वं धीरयक्विति ॥ २६२ ॥ पिनृलेखार्थमाध्याय रुद्धशोकः कुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्गमारोर्ढं स लङ्केशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥ शत्युद्धतोदितैः कोपमाविश्वकेऽथ लक्ष्मणः । जनको भरतः शत्रुष्टश्च वत्वं ते समृत्वन् ॥ २६४ ॥ सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वावयैः शोकं समं नेतुं तदैवं ते समृतुवन् ॥ २६५ ॥ स्वप्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद् । वावयैः शोकं समं नेतुं तदैवं ते समृतुवन् ॥ २६५ ॥ स्विताशपेन दाद्योऽसौ निर्वचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिक्वेव फलिष्यति ॥ २६० ॥ स्वाताशपेन दाद्योऽसौ निर्वचार्यमकार्यकृत् । महापापकृतां पापमस्मिक्वेव फलिष्यति ॥ २६० ॥ उपायश्रिम्त्यतां कोऽपि सीताप्रत्ययनं प्रति । इति तैवोधितो । रामः सुक्षोत्थित इवाभवत् ॥ २६० ॥

समुद्रके वीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तींके अनुगामी हैं अर्थान् उन सबमें चक्रवर्तीका शासन चलता है। नारायण भी अपने माहात्त्र्यसे उन द्वीपोंमेंसे आधे द्वीपोंकी रज्ञा करते हैं ॥ २५३-२५५ ॥ उन द्वीपोंमें एक लङ्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकटाचलसे सुशोभित है। उसमें क्रम-क्रमसे राजा विनिमकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सद। तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कण्टक माना जाता है और स्त्रियोंमें सदा लम्पट रहता है।। २५६-२५७।। तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने वाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया। उसी समय रावणका मन कामदेवके श्रमोघ वाणोंसे खण्डित हो गया। उसकी बुद्धिकी धीरता जाती रही। न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह मायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह-गुप्तरूपसे आकर सती सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम लोगोंके उद्योग करनेका समय त्राता है तबतक अपने शरीरकी रच्चा करनी चाहिये इस प्रकार प्रिया-सीताके प्रति उसे सममानेके लिए कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दत भेजना चाहिये । ऐसा महाराज दशरथने अपने पत्रमें लिखा था। पिताके पत्रका मतलब समम्भकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे उद्धत हो उठे। वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढना चाहता है ॥ २५८-२६२ ॥ सिंहके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है १ सच है कि जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।। २६३।। इस प्रकार रोष भरे शब्दों द्वारा रामचन्द्रने कोध प्रकट किया। तदनन्तर-लच्मण, जनक, भरत श्रीर शत्रघ्न यह समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सिंहत उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण राब्दों द्वारा उनका शोक दर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे।। २६४-२६५।। उन्होंने कहा कि रावण चोरीसे परस्त्री हर कर ले गया है इसरो उसीका तिरस्कार हुआ है। वह द्रोह करने वाला है, दुष्ट है श्रीर अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है। उसने चुंकि बिना विचार किये ही यह श्रकार्य किया है श्रतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है। महापाप करनेवालोंका पाप इसी लोकमें फल देता है।। २६६-२६७।। श्रव सीताको वापिस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार उन सबके द्वारा समभाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो

१ लोलुपः । २ अप्रनन्यवेष ल० । ३ तद्वत्तकश्रुतः ल० । ४ वीघतो ल० ।

तत्काले खेचरद्वन्द्वं दौवारिकविवेदितम् । नृपानुगतमागत्य यथोचितम १ लोकत ॥ २६९ ॥ भविष्यद्वलदेवोऽपि इतत्तवोगसम्पदः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तौ कुमारकौ ॥ २७० ॥ इत्यन्वयुङ्क सुग्रीवस्तत्रेदं सम्यगववीत् । खगादिदक्षिणश्रेण्यां पुरं किछकिलाङ्सयम् ॥ २७१ ॥ तद्वीशो बलीन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्गुसुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूत्रवौ ॥ २०२ ॥ बालिसुग्रीवनामानावजायावहि भूभुजाम् । पितर्युपरतेऽजायताग्रजस्याधिराजता ॥ २०३ ॥ ममापि युवराजत्वमजनिष्ट क्रमागतम् । एवं गच्छति तत्स्थानमपहृत्य मद्रप्रजः ॥ २७४ ॥ स्रोभाकान्ताशयो देशात् स निर्वासयति स्म माम् । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विद्युत्कान्तापुरेशिनः ॥२७५॥ प्रभक्षनखगाधीशस्तन्जोऽमिततेजवाक् । त्रिधाविद्योऽक्षनादेग्यामन्याहतपराक्रमः ॥ २७६ ॥ नभश्चरकुमाराणां समुदाये परस्परम् । कदाचिदान्मविधानामनुभावपरीक्षणे ॥ २०७ ॥ विजयार्द्धगिरेर्मुत्रि क्रमं विन्यस्य दक्षिणम् । वामपादेन भास्वन्तमपहाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥ त्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमकृताञ्चतम् । ततः प्रसृति विधेशैविस्मर्याहितमानसैः ॥ २७९ ॥ अणुमानिति हर्षेण निविलैरभ्यधाय्ययम् । पीतन्याकरणाम्भोधिः सखा प्राणाधिको मम ॥ २८० ॥ गत्वा कदाचिदेतेन सह सम्मेदपर्वतम् । सिद्धकूटाभिषे तीर्थक्षेत्रेऽईत्प्रतिमा बहुः ॥ २८१ ॥ भभ्यर्चे भक्त्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन् शुभभावनः । जटामुकुटसन्धारी रैमुक्तायक्रोपवीतकः ॥२८२॥ काषायवस्तः कक्षावलम्बरन्नकमण्डलुः । करोद्धतानपत्राणो नैष्टिकब्रह्मसद्वतः ॥ २८३ ॥ नारदो <sup>अ</sup>विशिखारूढो रीद्रध्यानपरायणः । अवतीर्यं नभोभागात्परीत्य जिनमन्दिरम् ॥ २८४ ॥

गये।। २६= ॥ उसी समय द्वारपालींने दो विद्याधरींके ऋानेका समाचार कहा। राजा रामचन्द्रने उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥ २६८ ॥ होनहार बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे आये हैं शुत्रीर त्राप कौन हैं ? इसके उत्तरमें सुन्नीव कहने लगा कि विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक किलकिल नामका नगर है। विद्याधरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका स्वामी था। उसकी प्रियङ्गसुन्दरी नामकी स्त्री थी। उन दोनोंके हम बाली श्रीर सुग्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई बालीको राज्य प्राप्त हुआ और मुक्ते क्रमप्राप्त युवराज पद मिला । इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई वालीके हृदयको लोभने धर दवाया इसलिए उसने मेरा स्थान छ।नकर मुभे देशसे बाहर निकाल दिया। यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सो यह भी दिल्ला श्रेणीके विद्युतकान्त नगरके स्वामी प्रभक्षन विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है। यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, अञ्जना देवीमें उत्पन्न हुन्ना है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है।। २७०-२७६।। किसी एक समय विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्यात्रोंके माहात्म्यकी परीचा देनेकी बात निश्चित हुई। उस समय इसने विजयार्थ पर्वतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बार्थे पैरसे सूर्यके विमानमें ठोकर लगाई। तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया। यह देख, विद्याधरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बड़े ह्र्षसे इसका 'अणुमान्' यह नाम रक्खा। इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात् यह सब प्रकारकी विकिया करनेमें समर्थ है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥ २७७-२८०॥ मैं किसी एक दिन इसके साथ सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था वहाँ सिद्धकूट नामक तीर्थन्तेत्रमें ऋईन्त भगवान्की बहुत सी प्रतिमात्रोंकी भक्ति पूर्वक पूजा वन्दनाकर वहींपर शुभ भावना करता हुआ बैठ गया। उसी समय वहाँपर विमानमें बैठे हुए नारदजी ऋा पहुँचे। वे जटाओंका मुकुट धारण कर रहे थे, मोतियोंका यक्कोपवीत पहिने थे, गेरुवा वस्त्रोंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रक्कोंका कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें खत्ता लिये हुए थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, श्रीर सदा रीद्रध्यानमें

१ यथातिमत का० (१)। २ शुभयज्ञोपबीतकः ल०। ३०ऽत्रिशिखारूटः ल०। (विमानारूटः)।

समुपाविश्वदेकत्र जिनस्तवनपूर्वकम् । समुपेत्य तमप्राक्षं किं मुने स्थानमात्मनः ॥ २८५ ॥ सम्पद्यते न वेत्येतद्वचनाद्ववीदसी। रामछक्षणयोरर्द्धभरतस्वामिताचिरात्॥ २८६॥ भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताम्यां तवेप्सितम् । सम्पत्स्यते च तत्प्रेष्यं किञ्चिदामनोरमाम् ॥ २८७ ॥ विहरन्ती वने वीक्ष्य रावणो माययाऽग्रहीत्। तद्रामछक्ष्मणावद्य छङ्काभिगमनोचितम् ॥ २४८ ॥ अन्वेषितारौ पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्वचनाशोपाद्देवास्मि त्वां प्रतीयिव ।॥ २८९ ॥ तौ च तद्वचनात्पुजामुचितां चक्रतुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रमञ्जनतन्द्ववः ॥ २९० ॥ तवादेशोऽस्ति चे इंच्याः स्थानमन्वेषयाम्यहम् । तत्त्रत्ययार्थमारूयेयमभिञ्चानं महीपते ॥ २९१ ॥ इति तेनोक्तमाकर्ण्यं विनम्यन्वयखेन्दुना । यथाभिन्नेतमेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंशयम् ॥ २९२ ॥ इति मत्वा स्वनामाङ्कमुद्रिकां मन्त्रियेदशी । वर्णादिभिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः । १९३॥ स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगनान्तरम् । समुत्पत्य समुङ्ख्य समुद्धं सन्निकूटकम् ॥ २९४ ॥ द्विषट्कयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम् । द्वात्रिंशत्गोपुरोपेतं रत्रप्राकारवेष्टितम् ॥ २९५ ॥ नानाभवनसंकीर्णं मणितोरणभास्वरम् । महामेरुसमुत्तुङ्गं रावणावासभाजितम् ॥ २९६ ॥ अलिपुंस्कोकिसालापैर्लसत्कुसुमपल्लवैः । सरागहासं गायद्भिरिवोद्यानैर्मनोहरम् ॥ २९७ ॥ रुद्धानगरमासाथ सीतान्वेपणतत्परः । गृहीतभमराकारो दशाननसभागृहम् <sup>१</sup> ॥ २९८ ॥ इन्द्रजित्प्रमुखान् भूपकुमारान् वीक्ष्य सादरम् । मन्दोदरीप्रभृत्येतद्वनिताश्च निरूपयन् ॥ २९९ ॥ नताखिळखगाधीशमौलिमालाचितकमम् । मध्ये सिंहासनं सिंहविकमं शकसिंबभम् ॥ ३००॥

तस्पर रहते थे। उन्होंने त्र्याकाशसे उनरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र भगवानका स्तवन किया और तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि हे सुने ! क्या कभी सुके अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि राम और लक्सणका बहुत ही शीघ्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥ २८१-२८६॥ यदि तू उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो जावेगा। उन्हें दूत भेजने का कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी स्त्री वनमें विहार कर रही थी उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया है। इसलिए आज राम और लदमण अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए लङ्का भेजने योग्य किसी पुरुपकी खोज करते हुए वैठे हैं। इस प्रकार नारदके वचन मुनकर हे देव! वड़े सन्तोपसे हम दोनों श्रापके पास आयं हैं।। २८७-२८।। दोनों विद्याधरोंकं उक्त वचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभञ्जनके पुत्र ऋणुमान् ( हनुमान् ) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खांज करूँ। हे राजन ! देवीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिए आप कोई चिह्न बतलाइये ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विश्वास हो गया कि विनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २६२ ॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप रङ्ग आदिमें ऐसी है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नामने चिह्नित मुद्रिका (अंगूठी) दे ही ॥ २६३ ॥ अणुमान् रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके वीच जा उड़ा और समुद्र तथा त्रिकृटाचलको लांघकर लङ्का नगरमें जा पहुँचा। वह लङ्का नगर बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे सहित था, रत्नोंके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, रावणके महलोंसे सुशाभित था, एवं जिनमें भ्रमर श्रीर पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल श्रीर पत्ते सशोभित हैं अतएव जो राग नथा हासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैं ऐसे बाग-बग़ीचोंसे मनोहर था, ऐसे लङ्का नगरमं जाकर सीताकी खोजमं तत्पर रहनेवाल अणुमान्ने भ्रमरका रूप रख लिया और क्रम-क्रममें वह रावणके समागृह, इन्द्रजित् त्रादि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि रावणकी स्त्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था।। २६४-२६६॥ तहनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाश्रोंक मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चरण-

१ प्रतीत सः ग०, व०। प्रतीय वः क०। प्रतीत्य ल०। २ नमः ल०। ३ सभाग्रहे म०, ल०,।

भीलादिमिव गङ्गोरुतरङ्गेश्च महीरहै: । 'दोध्यमानमालोक्य रावणं रावितदिपम् ॥ ३०१ ॥ अहो पापस्य कोऽप्येप विपाकोऽयमपीद्यः । किल धिग्धमंग्रुल्क्य परदाराभिलायुकः ॥ ३०२ ॥ भुवं तक्षारदेनोक्षमकालमरणं ध्रुवम् । भावीति भावयन् सीतां तत्सभायामलक्षयन् ॥ ३०३ ॥ मन्दमन्दप्रभे भानौ दीने सित दिनात्यये । सहायसम्पदं प्रायो मन्वानः सम्पदावहाम् ॥ ३०४ ॥ उदयास्तमयौ नित्यं देहिनामिति रावणम् । रविर्ययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन् ॥ ३०५ ॥ वृत्तो रामस्य गत्वाऽन्तःपुरपश्चिमगोपुरम् । आरुद्ध लोकमानोऽयं अभरारावराजितम् ॥ ३०६ ॥ वनं सर्वर्तुकं नाम नन्दनं नन्दनोपमम् । फलप्रसवभारावनक्रकन्नमहीरुहैः ॥ ३०७ ॥ मन्दगन्अवहाद्धृतनानाप्रसवपाद्धभः । कृतकादिसरोवापीलतालालितमण्डपः ॥ ३०८ ॥ मदनोद्दीपनैदेशैरन्येश्चातिमनोहरम् । द्या तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०८ ॥ मदनोद्दीपनैदेशैरन्येश्चातिमनोहरम् । द्या तत्र मनाक् स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०८ ॥ सक्तिकित्मन् समासक्षदेशे विद्याधरीजनैः । सामादिभिर्वशीकर्तु मिङ्गिताकारवेदिभिः ॥ ३०० ॥ पर्यातां शिशिपाक्ष्माजमूले शोकाकुलीकृताम् । च्यायन्ती निभृतो मृत्या शीर्वापि कुलरक्षणे ॥ ३१९ ॥ स्थलां शीलमालां वा समालोक्य धरात्मजाम् । इयं सा रावणानीता सीता ज्ञाताभिर्धानतैः ॥ ३१२ ॥ अभिक्षानैर्वृपन्द्रेण सम पुण्योद्यादिति । तद्र्शनसमुत्यक्षरागो रावणपापिना ॥ ३१३ ॥ कल्पविद्यीव दावेन तापितयं सतीत्यलम् । शोकाभितसिचत्रीऽपि नीतिमार्गविद्यारदः ॥ ३१४ ॥

कमल पूजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठा है, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, हुरते हुए चमरोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो गङ्गाकी विशाल तरङ्गोंसे सुशोभित नीलाचल ही हो श्रौर जिसने समस्त शत्रश्रोंको रुला दिया है ऐसे रावणका देखकर अणुमानने सोचा कि इस पापीके यह ऐसा ही विचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उद्घंचनकर परस्त्रीकी इच्छा की ।। ३००-३०२ ।। नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सा ठीक ही कहा था। इस प्रकार विचार करते हुए अणुमान्ने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी।। ३०३।। धीरे-धीरे सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गई, दिन ऋस्त हो गया श्रीर सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ। ही मानो अस्ताचलकी त्रोर चला गया कि संसारमें जिलने सहायक हैं वे सब प्रायः सम्पत्तिशा-लियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबका उदय और अस्त नियमसे होता है।। ३०४-३०५।। इस प्रकार सब खोरसे चिन्तवन करता हुखा वह रामचन्द्रका दूत अणुमान् श्रन्तः पुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा। वह नन्दन वन भ्रमरोंके राज्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही थी, साथ ही नन्दन-बनके समान जान पड़ता था, फल श्रौर फूलोंके वोभसे भुके हुए सुन्दर सुन्दर वृक्षों, मन्दमन्द वायुसे उड़ती हुई नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोवरों, बावलियों, तथा लताओंसे सुशोभित मण्डपीं श्रीर कामको उद्दीपित करनेवाल अन्य अनेक स्थानोंसे अन्यन्त मनोहर था। उसे देख वह अणुमान् कुछ देर तक हर्ष श्रीर कौतुकके साथ वहां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०६ ॥ वहीं किसी समीपवर्ती स्थानमें उसने सीताको देखा। उस सीताको साम ऋादि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रा-यानुकूल चेष्टात्र्योंको जानने वाली अनेक विद्याधरियाँ घेरे हुई थी। वह शिशपा वृक्तके नीचे शोकसे व्याकुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीर्ण शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा करनेमें प्रयत्नशील थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो शीलकी-पातिब्रस्य धर्मकी माला ही हो । ऐसी सीताको देख श्रणुमान्ने विचार किया कि यह वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है। उसने राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिह्नोंसे उसे पहिचान लिया और साथ ही यह विचार किया कि मेरे पुण्योदयसे ही मुक्ते आज इस सतीके दर्शन हुए हैं। दर्शन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उसने समभा कि जिस प्रकार दावानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती है उसी प्रकार पापी रावणके द्वारा यह सती सन्तापित की गई है। इस प्रकार उसका चित्त बदापि शोकसे सन्तप्त हो

१ दुध्यमान क॰ (१)।

प्रारुधकार्यसंसिद्धायुद्धतस्य विवेकिनः । प्राहुनीतिविदः कोषं न्यसनं कार्यविष्ठहत् ॥ ३१५ ॥
तस्मादस्थानकोषेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमन वार्ता तामववोधियतुं सतीम् ॥ ३१६ ॥
मनागवसरावेक्षी स्थितस्ताविष्ठशाकरः । उद्यक्षमाभृदुद्धासिन्द्धामिणिनमो बमौ ॥ ३१७ ॥
दशाननोऽप्यतिकान्ते तत्रास्या दिनसप्तके । सीता कीहगवस्थेति चिन्तयन् दीपिकावृतः ॥ ३१८ ॥
दीध्यत्कव्यदुमोपेतनीलादिरिव जङ्गमः । निरीक्षितुं तथैवायात् सोत्कण्ठोऽन्तःपुरान्वितः ॥ ३१८ ॥
मद्भत्तुंः कुशलोदन्तं संश्रोध्यामि कदा न्विति । मत्वा तां स्तिमिताकारां चिरं वीक्ष्य सविस्मयः ॥३२०॥
न काचिष्वेदशी खीतु परिभक्तं ति चिन्तयन् । अपसृत्य स्थितः किञ्चिद् दूर्ती मल्लरिकाभिधाम् ॥३२१॥
प्राहिणोशदिभिप्रायं परिज्ञानुं विवेकिनीम् । जानकीं विनयेनासौ प्रयय श्र्यु मद्धचः ॥ ३२२ ॥
महारिके खगेन्द्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पञ्चसहलाणि त्वत्समाना मनारमाः ॥ ३२२ ॥
सासां त्यं स्वामिनी भृत्वा महादेवीपदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेर्भूयाः सश्रीवंद्यःस्थले चिरम् ॥ ॥३२४॥
विकलं मा कृया विद्युद्धपलं तव यौवनम् । इस्तात्पुलस्तिपुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५ ॥
वितर्वणं कद्म्बोद्दवनं चा विद्धि निष्कलम् । ध्रुधातानेकपारातिवक्त्रान्तर्वतिनं मृगम् ॥ ३२६ ॥
परित्याजयितुं ब्रुद्धि कः समर्थतमः पुमान् । इत्यभ्यधारादाकण्यं निश्चला वसुधासुता ॥ ३२७ ॥
वसुधेव स्थिती भेतुं के वा शक्ताः पनिवताम् । वत्यभ्यधारादाकण्यं निश्चला वसुधासुता ॥ ३२० ॥
वसुधेव स्थिती भेतुं के वा शक्ताः पनिवताम् । क्रां स्थ्वा खेवराधीशः स्वयमागत्य कातरः ॥ ३२८ ॥
इन्हं चेद्विति नेतृं विचारक्षमं हि तत् । लजा चेद्वीनसम्बन्धात्वा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥ ३२९ ॥

गया तथापि वह नीतिमार्गमें विशारद होनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उदात रहता है उसे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और कार्यमें विघ्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं। इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यर्थ है ऐसा विचारकर उसने समा धारण की और उस पतिव्रताको अपने त्रानेका समाचार बतलानेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह वहीं बुछ समयके लिए खड़ा हो गया। उसी समय चन्द्रमाका उदय हो गया श्रीर वह उदयाचलके शिखर पर चूडामणिके समान सुशांभित होने लगा ॥ ३१०-३१७॥ उसी समय 'ब्राज सीनाको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी क्या दशा हैं? ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया। वह अनेक दीपिकाओंसे आवृत था-उसके चारों त्र्योर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो देदीप्यमान कल्पवृक्षोंसे सिद्दत चलता फिरना नीलगिरि ही हां। वह उत्कण्ठासे सिद्दत था तथा अन्तःपुरकी **क्षियोंसे युक्त था।। २१८-२१६।। 'मैं अपने पितका कुशल समाचार कव सुनूँगी।' ऐसा विचार** करती हुई सीता चुपचाप स्थिर वैठी हुई थी। उसे रावण वड़ी देर तक आश्चर्यसे देखता रहा और क्कियोंके बीच ऐसी पतित्रता स्त्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर खड़ा रहा। वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी मखरिका नामकी विवेकवर्ती द्ती उसके पास भेजी। वह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि है स्वामिनी, विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हैं जो विद्याधर राजात्र्योंकी पुत्रियाँ हैं स्त्रीर तुम्हारे ही समान मनोहर हैं। तुम उन सबकी स्वामिनी होकर महादेवीक पद्पर स्थित होओ श्रीर तीन स्वण्डके स्वामी रावणके बद्धःस्थलपर चिरकाल तक लदमीके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०-३२४ ॥ बिजलीके समान चक्रल श्रपने इस यौवनको निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्हें बापिस ले जावेगा' इस विचारको तुम कदम्बके विशाल वनके समान निष्फल समभो । भूखसे पीड़ित सिंहके मुखके भीतर वर्तमान मृगको छुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार उस मञ्जरिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उसे सुनकर पृथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही सो ठीक ही है क्योंकि पतिव्रता स्वीको भेदन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निश्चल देख रावण स्वयं डरते डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रचा करनेके लिए बैठी है तो यह बात विचार करनेके योग्य नहीं है। यदि लज्जा आती है तो वह नीच मनुष्योंके संसर्गसे

१ निजागमनवृत्तान्त-म०, ल०। २ पतिं भक्तेति ल०। ३ तद्दृष्ट्रा ल०।

रामे चेत्रोम तहिद्धि जन्मान्तरितसिक्षभम् । चिरं परिचितं कस्माहिस्मराग्यथुनैव तम् ॥ ३३० ॥ इति चेस्संसती जन्ती केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिर्दुर्गिकिक्टाविः खगेश्वराः ॥ ३३१ ॥ दुर्गपालाः पुरं छक्का मेघनादादयो भटाः । नायकोऽहं कथं तस्य तव भर्तुः प्रवेशनम् ॥ ३३२ ॥ तस्मारादाशामुन्त्रित्वा मदाशां पूर्य प्रिये । अवश्यं भाविकार्येऽस्मिन् किं कालहरणेन ते ॥ ३३३॥ हसन्त्याश्च सदन्त्याश्च तव प्रापृणिकोऽस्म्यहम् । मन्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते च्लामणिर्भव ॥ ३३४ ॥ न चेदसि विभाग्यत्वादखेव घटदासिका । अतिथिवां भव प्रेतनायावासिनवासिनाम् ॥ ३३५ ॥ इति तां भामिवापुण्यः स्वकतुं व्यथमश्चवीत् । तदाकण्यापि भूभूता समाहितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥ ध्याति धर्म्यव नैर्मल्यमाद्धानाभवत्थिया । खगेशवक्त्रनिर्यातवाग्जाकज्वलनावली ॥ ३३७ ॥ स्वात्यियान्द्वियं प्राप्य सद्यः शान्तिमगारादा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥ स्वास्पिटमपि जेतारं मामेपा परिभावुका । किलेति कुप्यतः पत्युर्दीप्तकोधदवानलम् ॥ ३३९ ॥ सद्यः सीतालतां दग्धुं जुम्भमाणं मनोरणे । मन्दोदर्श हितश्चववचचनामृतवारिभिः ॥ ३४० ॥ प्रशामय्य किमस्थाने जनवन्कोपवान् भवेः । विचिन्तय किमेपा ते दण्डयोग्याऽवभासते ॥ ३४९ ॥ मन्दारप्रसवारवधमालाग्निक्षेपमहीतं । सनीनां परिभृत्याद्य खगामिन्यादिका अध्रवम् ॥ ३४२ ॥ विद्यावनाशमायान्ति तत्स्या वर्वा विवर्षकः । पुरा स्वयग्यभाहेतोरश्वप्रीवःखगाधिपः ॥ ३४२ ॥ पद्मावतीनिमिरोन प्रसिद्धो मधुसूदनः । समासकः सुतारायां विधीरशनिघोषकः ॥ ३४४ ॥ ३४४ ॥

होती है अतः यहाँ ज्सकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥ ३२५-३२६ ॥ यदि राममें तेरा प्रेम है तो तू उसे अब मरे हुएके समान समक । जो चिरकालमे परिचित है उसे इस समय एकदम कैसे भूल जाउँ १ यदि यह तरा कहना है नो इस मंसारमें किसका किसके साथ परिचय नहीं है ? कदाचित् यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुफे ले जावेंगे सो यह भी ठीक नहीं हैं क्योंकि समुद्र तो यहाँकी खाई है, त्रिकुटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लङ्का नगर है, मेघनाद आदि योद्धा हैं ऋौर मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हार रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो। सकता है ? ।। ३३०–३३२ ।। इसलिए है प्रिये ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूर्ण करो । जो कार्य अवश्य ही पूर्ण होने-वाला है उसमें समय बितानेसे तुमे क्या लाभ है ?।। ३३३ ।। तू चाहे रो और चाहे हँस, मैं ता तेरा पाहना हो चुका हूं। हे सुन्दर्रा ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंक समूहमें चूडामणिके समान हो ॥ ३३४ ॥ यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुभे आज ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा श्रथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़ेगा।। ३३५ ।। इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन मनुष्य लद्मीको यश करनेके लिए व्यर्थ ही वकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यर्थ ही वकवास किया। उसे सुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान निर्मलता धारण करती हुई निश्चल बैठी रही। रावणके मुख्यसे निकले हुए वचन-समृहरूपी ऋमिकी पंक्ति सीताके धैर्यह्मपी समुद्रको पाकर शीव ही उसी समय शान्त हो गई। उस समय रावण सोचने लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्य-रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त श्वियोंको भी जीतता हूं- उन्हें अपने वश कर लेता हूं फिर भी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही हैं ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा। सीतारूपी लताको शीघ ही जलानेके लिए रावणके मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड कोधरूपी दावानल फैल रही थी उसे मन्दोद्रीने हितकारी तथा सुननेके योग्य वचनरूपी अमृत जलसे शान्तकर कहा कि आप इसतरह साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्यों कोध करते हैं ? जरा सोचा तो सही, यह स्त्री क्या आपके दण्ड देने योग्य माळूम होती हैं ? अरे, मन्दारवृक्षके फुलोंसे बनी हुई माला क्या अग्निमें डाली जानेके योग्य है ? आप यह याद रखिये कि सती स्त्रियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं और ऐसा होनेसे आप पत्तरहित पत्तीके समान हो जावेंगे। पहले

१ मामिव लक्ष्मीमिष । २ सीता । ३ खगामित्यादिका म० । ४ विः पद्मी । ५ विपत्तकः पद्मरहितः ।

पराभवं परिप्रासो मा मूस्स्वमित ताहकः। मा मंस्था मां सपत्नीति मद्रचस्त्वं प्रमाणयन् ॥ १४५॥ स्यज सीतागतं मोहमित्यसौ निजगाद तम् । तदुक्तेरुत्तरं वाक्यमिभधातुमक्षक्रुवन् ॥ १४६॥ समं प्राणिरियं त्याज्येत्यगात्स कृपितः पुरम् । मन्दोवरी परित्यक्तनिजपुत्रीक्षुगाहिता ॥ १४०॥ सीतां मिथः श्रिताभाविविदादेक्षभयात् श्रितौ । यां निश्लेपयति स्मेति मया कलहकारणात् ॥ १४८॥ आगतामेव मत्पुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । पापेन विधिनाऽऽनीता भद्रे त्वं दुःलकारिणा ॥ १४९॥ अलह्न्यं केनचिषात्र प्रायेण विधिचेष्टितम् । इह जन्मिन किं बन्धुः किं वा त्वं मेऽन्यजन्मिन ॥ १५०॥ न जाने त्वां विलोक्याय मम खेहः प्रवर्दते । यदि मजननीत्वं त्वं पद्मनेत्रेऽवबुध्यते ॥ १५१॥ त्वां मे भाविवतुं विष्ट सपत्नीं खचराधिपः । तेन वाले मृति वापि याहि मा गास्तदीप्सितम् ॥१५२॥ स्तनप्रसृतिमित्येवं विद्नती प्रापदुत्सुका । तस्याः पयोधरद्वन्द्वमभिषेक्तुमिवापतत् ॥ १५१॥ तद्वीक्ष्य जानकी सर्वे प्राप्ता स्वामिव मातरम् । जायते स्मार्द्वहृदया वाष्पाविलविलोचना ॥ १५५॥ तद्वीक्ष्य जानकी सर्वे प्राप्ता स्वामिव मातरम् । जायते स्मार्द्वहृदया वाष्पाविलविलोचना ॥ १५५॥ कृताक्षित्रदं याचे गृहाणाहारमिन्वके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः सुसाधनम् ॥ १५६॥ कृताक्षित्रदं याचे गृहाणाहारमिन्वके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः सुसाधनम् ॥ १५९॥ वद्नित निपुणाः कृपाजे प्रस्वादि कृतोऽसति । स्थिते वपुणि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम् ॥१५८॥ व चेनहर्शनं साध्यं वपुरेव महत्त्वः। । च चेन्यह्वनं प्राह्यं त्वयाहमिय भाजनम् ॥ १५९॥

स्वयंप्रभाके लिए अश्वपांच विद्याधर, पद्मावर्ताकं कारण राजा मधुमृत्न और सुनारामें आसक्त हुआ निर्बुद्धि अशनिघोप पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होत्रों। ऐसा मत सम-मियं कि मैं सीतके भयसे ऐसा कह रही हूँ। आप मेरं वचनका प्रमाण मानते हुए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिये। ऐसा मर्न्दीद्रीने रावणसे कहा। रावण उसके वचनोंका उत्तर दंनेमें समर्थ नहीं हो सका अत: यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापिस चला गया कि अब तो यह प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा संकंगी ।। ३३६-३४७ ।। इधर जो अपनी छोड़ी हुई पुत्रीके शोकसे युक्त है ऐसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमं कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्तज्ञानीके आदेशके दरसे पृथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन मानता है। हे भद्रे ! तू दुः व देने वाले पापी विधानाके द्वारा यहाँ लाई गई हैं। सो ठीक ही है क्यों कि इस लोकमें प्रायः विधानाकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मालूम नहीं पड़ता कि तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है। न जाने क्यों तुभे देखकर आज मेरा स्नेह बढ़ रहा है। हे कमललोचने ! बहुत कुछ सम्भव है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पुत्री है, यह तू भी समभ रही है। परन्तु यह विद्याधरोंका राजा तुभे मेरी सौत बनाना चाहता है इसलिए हे बच्चे ! चाहे मरणको भले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनोरथको प्राप्त न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। इस प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गई। उसके स्तनोंसे दूध करने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी ऋोर भुक गये ॥ ३४५-३५३ ॥ उसका कण्ठ गद्गद हो गया, दोनों नेत्रोंसे स्नेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अग्निसे मिलन हो गया ॥ ३५४॥ यह सब देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी मानाके पास ही आ गई हूं, उसका हृदय त्रार्द्र हो गया और नेत्र श्राँसओंसे भर गये।। ३५५।। उसका अभिप्राय जानकर रावणकी पट्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है तो हे माँ ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार प्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है श्रीर शरीरका साधन आहार है।। ३५६-३५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि वृक्ष नहीं होगा तो फूल आदि कहाँ से आवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुक्ते तेरे स्वामी रामचन्द्रका दर्शन हो सकेगा।। ३५८।। यदि उनका दर्शन साध्य न हां तो इस शरीरसे महान तप ही करना

१ बदती का । २ तथाहारः का । ३ वर्षे ।

स्वजामीस्ववद्दसीताप्येत्वय् स्वावधार्यं च । ममामातापि मातेव मदुः से दुः स्विताऽज्ञिन ॥ १६० ॥ इति चिरो विनम्यैतवरणौ क्विग्ध्यमैक्षत । मञ्जूषास्थापनाकाले मत्सुताया इवेक्षितम् ॥ १६१ ॥ एतन्मां मधुरं सत्याः सन्तापयित सर्वतः । इति प्रलयमापन्ना तदा रावणवल्लमा ॥ १६२ ॥ आसेंदुं स्वेन तद्दुः साद् विनीता प्राविशत्युरम् । शिशिपास्थस्ततोऽभ्येत्य दूतः प्रवगविद्यया ॥ १६१ ॥ परावृत्या कपेमूर्त्यां स्वयं निद्रात्यभिद्रतान् । विधाय रक्षकान् देव्याः पुरस्तात्समवस्थितः ॥ १६४ ॥ प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्वं संश्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन लेखगर्भकरण्डकम् ॥ १६५ ॥ मयाऽऽनीतिमदं देवीत्ययेऽस्याः स तदिक्षपत् । १तं दृष्टा किमयं मायाविग्रहो रावणोऽधमः ॥ १६६ ॥ शक्कमानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलाव्यत् । रत्नाङ्गुलीयकं चात्मपतिनामाक्षराङ्कितम् ॥ १६० ॥ ममेदमपि भात्येव मायेवास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतत्पत्रं तस्यैव वा भवेत् ॥ १६८ ॥ मन्नाग्यादिति निर्भिद्य मुद्रो उपत्रमवाचयत् । ४वाचनानन्तरं बीतशोकया क्विग्धविश्या ॥ १६९ ॥ जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इत्युक्तः सीतया कर्णौ पिधाय पवनात्मनः ॥ १७०॥ मत्स्वामिनो महादेवी मातर्नेहान्यकल्पना । त्यौ नेतुं मम सामर्थ्यमधैवास्ति पतिव्रते ॥ १७९ ॥ नास्ति भष्टारकस्याज्ञा स्वयमेव महीपितः । हत्वैत्य रावणं तस्य त्वां नेष्यित सह श्रिया ॥ १७९ ॥ तत्साहसेन तत्कीतिव्याप्यास्ताम् भुवनत्रयम् । ततः शरीरसन्वारणार्थमाहारमाहर् ॥ १७३ ॥

चाहिये। यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे वचन नहीं मानती है तो मैं भी भोजन छोड़े देती हूं। मन्दोदरीके वचन मुनकर सीताने विचार किया कि यदापि यह मेरी माता नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही है। ऐसा विचारकर वह मन ही मन मन्दादरीके चरणोंका नमस्कारकर उनकी श्रीर वड़े स्नेहसे देखने लगी। उसे ऐसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूपामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी आर देख रही थी उसी प्रकार आज यह सीता मेरी आर देख रही है। इस पिनव्रताका यह मधुर दर्शन मुक्ते सब ओरसे सन्तप्त कर रहा है। इस प्रकार शोकको प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीनाके दुःखसे विनम्न हो आप्तजनोंके साथ साथ नगरमें बड़े दुःखमे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी शिशपा वृक्षपर बैठे हुए दृत अणुमान्ने प्रवग नामक विद्याके द्वारा अपना बन्दर जैसा रूप बना लिया और वनकी रक्ता करनेवाले पुरुषोंको निद्रासे युक्तकर वह स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ।। ३५६-३६४॥ वानर रूपधारी अणु-मान्ने सीताको नमस्कारकर उसे अपना सव वृत्तान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्र-जीके स्त्रादेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले स्त्राया हूं। इतना कह उसने वह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया। वानरका देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्या यह मायामयी शारीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है ? ॥ ३६५-३६६ ॥ इस प्रकार सीता संशय कर रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिह्नसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अङ्कित रत्नमयी अंगूठीपर जा पड़ी। उसे देख वह फिर भी संशय करने लगी कि मुर्भ तो ऐसा जान पड़ता है कि यह दुष्ट रावएकी ही माया है। क्या है ? यह कौन जाने, परन्तु यह पत्र तो उन्हींका है श्रीर मेरे भाग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्र बाँचा। पत्र बाचते ही उसका शोक नष्ट हो गया। वह स्रोहपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुक्ते जीवित रक्खा है अतः मेरे पिताके पदपर अधिष्ठित हैं—मेरे पिताके समान है। जब सीताने उक्त वचन कहे तब पवनपुत्र ऋणुमान्ने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि है माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी हैं. इसपर अन्य कल्पना न कीजिये। हे पतिव्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि स्वामीकी श्राज्ञा नहीं है। राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे और उसकी लच्मीके साथ साथ तुम्हें ले जावेगें। उस साहसपूर्ण कार्यसे उनकी कीर्ति तीनों लोकोंमें ज्याप्त होकर रहेगी

१ तद्दृष्ट्वा म०, ल०। २- भवत् ल०, म०। ३ पत्रं विवाचयत् ल०। ४ वचनानन्तरं ल०।

भगवत्यत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात् । इत्याक्यत्सा ततस्यक्ता वैमनस्यं महीसुता ॥ ३७४ ॥ भगवत्यत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात् । इत्याक्यत्सा ततस्यक्ता वैमनस्यं महीसुता ॥ ३७४ ॥ प्रणम्य सोऽपि तत्पाद्यङ्कां भास्करोद्ये । गत्या ततो सटित्याप रामं स्वागमनोन्मुखम् ॥३७६॥ बदनाव्जप्रसादेन कार्यसिखि न्यवेद्यत् । प्रणम्य स्वामिना सम्यक् परिरम्योदितासनः ॥ ३७७ ॥ उपविष्टो सुदा तेन पृष्टो इष्टेति मित्र्या । ससपञ्चसुदीयों बैवंचत्त्रश्रीतिहेतुकम् ॥३७८ ॥ निसर्गादावणो इसश्रकं चान्यत्समुद्ययौ । छङ्कायां दुनिमित्तानि चासन् र कृत्याश्र खेचराः ॥ ३७९ ॥ सित तत्सेवकाः सर्वमेतदालोच्य मन्त्रिभः । जानक्यानयनोपायो निश्चितव्यो यथा तथा ॥ ३८० ॥ इतीदमुचितं कार्यमदत्त्पवनात्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधायोंजिताशयः ॥ ३८९ ॥ ३८९ ॥ अत्तः सेनापति पद्दवन्धेनानिलनन्दनम् । कृत्वाधिराज्यपद्वं च सुर्गावस्य महीपतिः ॥ ३८२ ॥ छोभधमांसुराङ्कादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्त्ये भेदवण्डने ॥ ३८९ ॥ छोभधमांसुराङ्कादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन् सामान्त्ये भेदवण्डने ॥ ३८९ ॥ नयज्ञैः कार्यसिख्यर्थमित्युपायः प्रयुज्यते । अन्तिमो शवणस्तेषु नीचत्वात्कृरकर्मकृत् ॥ ३८५ ॥ भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ तत्तिसम्बातिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोछङ्खयः साम तावत्प्रयुज्यताम् ॥ ३८६॥ कः सामविष्प्रयोक्तव्य इत्यस्मिन् सम्प्रधारणे । दक्षतादिगुणोपता वहवः सन्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥

अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार प्रहण करो ॥ ३६५-३७३ ॥ हे भगवति ! आहार प्रहण करनेमें क्या दोष है १ राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीव ही हो जावेगा। इस प्रकार जब अणुमानने कहा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीव ही शरीरकी स्थितिके लिए आहार प्रहण करना स्वीकृत कर लिया और उस समयके याग्य कार्यों के कहनेमें कुशल सीताने उस दूतको शीघ ही बिदा कर दिया ।।३७४-३७५।। दत-अणुमान भी सीताके चरणकमलोंको नमस्कार कर सूर्योदयके समय चला और श्रापने श्रागमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते ही पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिङ्गन कर आसन पर बैठनेके लिए कहा। जब वह हुए पूर्वक आसत पर बैठ गया तब रामचन्द्रने उससे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है? उत्तरमें अणुमानने राम-चन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट वचन विस्तारके साथ कहे। वह कहने लगाकि रावण स्वभावसे ही श्रद्धारी है फिर उसके चकरत्न भी प्रकट हो गया है। इसके सिवाय लङ्कामें बहुतसे अपराकुन हो रहे हैं श्रीर उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं। इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ श्रच्छी तरह विचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना चाहिये। इस प्रकार यह योग्य कार्य अणुमान्ने सूचित किया। बलिष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाले रामचन्द्रने ऋणुमान्के कहे वचनोंका हृदयमें श्रच्छी तरह विचार किया। उसी समय उन्होंने ऋणुमान्-को सेनापतिका पर बाँधा और सुग्रीवको युवराज बनाया ॥ ३०७-३८२ ॥ तदनन्तर उन्होंने उन दोनोंके साय-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अङ्गदने कहा कि हे स्वामिन ! राजा तीन प्रकारके होते हैं- १ लोभ-विजय, २ धर्म-विजय और ३ अमुर-विजय। नीतिके जानने-वाले विद्वान अपना कार्य । सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना और तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओं में रावण अनितम-असुरविजय राजा है। वह नीच होनेसे ऋर कार्य करने-वाला है इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद और दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चाहिये तो भी क्रमका उल्लङ्कन नहीं करना चाहिए। सर्व प्रथम उसके साथ सामका ही प्रयोग करना चाहिए।। ३८३-३८६।। यदि श्राप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका जाननेवाला

१ 'क्षानवस्त्रार्चनं कृत्या मन्दोदर्युपरोधतः' इति म पुरतकेऽिषकः पाटः । २-वासन् ल । ३ 'सेनापतिं पहवन्येनाकृतानिजनन्दनम्' ल । । मन्त्रणं कर्मनिर्णयम् म । मन्त्रिणः कर्मनिर्णयम् ल । ५ मेददश्वनम् ल ।

किन्तु नाकाशगामित्वसामध्यें तेषु विद्यते । तस्मात्सेनापतिः प्रेष्यस्त्वयायं नृतनः कृतः ॥ ३८८ ॥ इप्यागः पराष्ट्रप्यः सिद्धकार्यः श्रुतागमः । जात्यादिविद्यासम्पद्यः स्याद्स्मात्कार्यनिर्णयः ॥ ३८९ ॥ इप्येतदुपदेशेन मनोवेगाभिधानकम् । विजयं कुमुदाख्यानं ख्यातं रिवगितं हितम् ॥ ३९० ॥ सहायीकृत्य सम्पूज्य कृमार भवतोऽपरः । कार्यविकार्यकृश्वास्ति नात्रेति श्लाध्यश्वपः ॥ ३९९ ॥ पवमानात्मजं वाच्यस्त्वययं स विभीषणः । अत्र त्वमेव धर्मज्ञः प्राज्ञः कार्यविपाकवित् ॥ ३९२ ॥ हितो लक्केश्वरायास्मे सूर्यवंशाप्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यमाकल्पमयशस्करम् ॥ ३९३ ॥ अपथ्यमिति संश्राच्य रावणं रितमोहितम् । मोचनीया त्वया सीता तथा सितं भवत्कुलम् ॥ ३९४ ॥ त्वयेव रिक्षतं पापादपायादपवादनः । इति सामोक्तिमस्तिमम् स्वीकृते स्वीकृता द्विपः ॥ ३९५ ॥ विभेषाम् सह सीतापि वेत्सि दृतीन्तमापरम् । त्वमेव कृत्यं निर्णाय दिड्वृत्तं श्रीघमेहि माम् ॥ ३९६ ॥ इत्यमुज्ञत्सहायेन्ते स कुमारः प्रणम्य तम् । गत्वाप्य सहसा लक्कां ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणम् ॥ ३९७ ॥ रामभद्दाक्तेणाहं प्रेपितो भवदन्तिकम् । इति सप्रश्रयं सर्व तदुक्तं तमजीगमत् ॥ ३९८ ॥ इतं च न्ययमाहासो स्वामिसन्देशहारिणम् । प्रापय त्वं खगाधीश मां नम्मै हितकारिणम् ॥ ३९०॥ रामाभित्रेनकार्यस्य त्वया सिद्धिन्तथासित । कार्यमत्त्व अमद्द्वारा विधातं भवतो भवेत ॥ ४००॥ त्वयोक्ते।ऽपि न चेत्सीतां विमुञ्जनि स मन्द्याः । नापराधन्तवापुण्यः स्वयमेव विनक्ष्यित ॥ ४००॥ त्वयोक्ते।ऽपि न चेत्सीतां विमुञ्जनि स मन्द्याः । नापराधन्तवापुण्यः स्वयमेव विनक्ष्यति ॥ ४००॥

अष्ट्रपष्टं पत्र

कीन है जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यदापि दत्तता—चतुरता आदि गुणोंसे र्माहत अनेक भूमिगोचरी राजा हैं परन्तु उनसे आकाशमें चलनेकी मामर्थ्य नहीं है इसलिए आपने जो यह नया सेनापति बनाया है इसे ही भेजना चाहिए।। ३८७-३८८।। इस अणुमानने मार्ग देखा है, हमें दूसरे दूबा नहीं सकते, एक बार | यह कार्य सिद्ध कर आया है, प्रनेक शास्त्रींका जान-कार है तथा जानि ऋदि विद्याश्रामें महित हैं, इमिलए इसमें कार्यका निर्णय ऋवश्य ही हो जाबेगा ।।३८८।। श्रह्मद्रके उस उपदेशमे रामचन्द्रने मनोवंग, विजय, क्रमुद्र और हितकारी रविगतिको सहायक वनाकर अणुमानका आदर-सकार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि है कुमार ! यहाँ आपके सिवाय कार्यको जाननेवाला तथा कार्यको करनेवाला दृसरा नहीं है। राजा रामचन्द्रने अणुमान्से यह भी कहा कि तम संवेप्रथम विभीपणमें कहना कि इस लड्डा डीपमें आपही वर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं त्र्योर कार्यकं परिपाक-फलको जाननेवाले हैं। लङ्काके ईश्वर रावण त्र्योर सूर्यवंशके प्रधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले हैं, इसलिए आप रायणसे कहिए—जो तूर्माताको हरकर लाया है सो तेरा यह कार्य अन्यायपूर्ण है, कन्पान्तकाल तक अपयश करनेवाला है, तथा आहतकारी है। इस प्रकार रतिसे मोहित रावणको सुनाकर त्राप सीताको छुड़ा दीजिये। एसा करने पर त्राप शपने छुलकी पापसे, विनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रत्ता कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभी-पण वशमें हो गया तो शत्रु अपने वशमें ही समिभये । हे दृतोत्तम ! इतना ही नहीं, लद्मीके साथ-साथ सीता भी त्राई हुई ही समिमए। इसके सिवाय त्रीर जो कुछ करने योग्य कार्य ही उनका तथा शत्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापिस आश्रो ॥ ३८०-३८६ ॥ इस प्रकार कह-कर रामचन्द्रने अणुमानको सहायकोक साथ विदा किया । कुमार अणुमान भी रामचन्द्रको नमस्कार कर गया और शीब्र ही लङ्का पहुँच गया। वहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीषणके दर्शन किये और विनयपूर्वक कहा कि 'मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास मेजा गया हूँ' ऐसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो कुछ कहाथा वह सब वड़ी विनयके साथ विभीपणमे निवेदन कर दिया।।३६७-३६=।। साथ/ही उसने अपनी आरसे यह बात भी कही कि है विद्याधरोंके इश ! आप स्वामीका सन्देश लानेवाले तथा हित करनेवाले मुक्तकां रावणके पास तक भेज दीजिये। आपसे रामचन्द्रके इष्ट-कार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी ओर एसा हो जानेपर यह कार्य मेरे द्वारा आपमे ही सिद्ध हुआ कहलावेगा ॥ ३६६-४०० ॥ आपके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी वह मूर्ख यदि सीनाको नहीं छोडता

१ लद्म्या 'लद्मीर्गोमिनीन्दिरा' इति कोशः । २-मेहि तम् ल० । ३ गलाह ख० । महाचा ग० ।

वर्षमानिश्यं दृष्ट्वा रामं तत्पुण्यचोदितम्। इतो द्वितयलोकैकहितं यायामधीश्वरम् ॥ ४०२ ॥ इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं बलम् । पञ्चाशत्कोटिसंयुक्तं लक्षाचतुरशितिकम् ॥ ४०३ ॥ भसाई त्रिकोटिस्द्वुवातं खेचरानीकमप्यदः । बलेन तेन सम्प्राप्य स नृसिंहः सलक्ष्मणः ॥ ४०४ ॥ इतुंमग्रेव सीतां वा सीतां च खचरेशिनः । समर्थः किन्तु दाक्षिण्यं विभानेंसिंगिकं त्विय ॥ ४०५ ॥ ततोऽह प्रेपितस्तेन त्वं च कि वेत्सि नेदशम् । इति तद्वचनं श्रुत्वा कार्यविद्वावणानुजः ॥ ४०६ ॥ तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिश्चपत् । वचोहरोऽयं रामेण प्रहितो देवसिक्षिम् ॥ ४०० ॥ इत्यसाविष योग्येन कमेणालोक्य रावणम् । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रामृतार्पणपूर्वकम् ॥ ४०८ ॥ अभ्योध्यामधुनाध्यास्य वर्षमानो निजोजसा । भाग्ना विज्ञाययामास प्रस्पप्टमधुरध्वनिः ॥ ४०८ ॥ अयोध्यामधुनाध्यास्य वर्षमानो निजोजसा । भाग्नामिनगिनिकप्रज्ञासाहसो गृणभूषणः ॥ ४९० ॥ राघवः कुशाली देवं त्रित्वण्डासण्डनायकम् । कुशलोदन्तसम्प्रश्चपूर्वमित्यमभापन् ॥ ४९९ ॥ सीतान्यस्येति नीता सावस्मर्दायत्यज्ञानता । कि जानं नास्ति दोषो द्वाक् प्रेपणीया मनीपिणा ॥४९२॥ न चेद्वनिमिवंशिकभूषणस्य महास्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-शर्मविघानकृत् ॥ ४९३ ॥ भक्तलपुत्रमहास्भोधेनं युक्तं मलधारणम् । सीताविमोचनोत्तुक्तरङ्गंः क्षिप्यनां विहः ॥ ४९४ ॥ इति तन्त्रोक्तमाकण्यं प्रत्युवाच खर्मश्चरः । सीतां नानवनुध्याहमानैपं किन्तु भूभुजः ॥ ४९५ ॥

है तो इसमें आपका ऋपराध नहीं है वह पापी अपने आप ही नष्ट होगा॥ ४०१॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी वढ रही है ऐसे रामचन्द्रकों देख उनके पुण्यसे प्रेरित हुई तथा 'हम लोगोंको दोनों लोकोंका एक कल्याण करनेवाले राभचन्द्रजीकी शरण जाना चाहिए, इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भायनासे त्रींतश्रीत प्रचास करोड़ चीरासी लाख भूमिगीचरियोंकी सेना त्रीर साढ़े तीन करोड़ विद्याधरोंकी सेना स्वयं ही उनसे त्या मिली हैं। वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लदमणको साथ लेकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे । यद्यपि वे सीताके समान विद्याधरींके राजा रावणकी लद्मीको भी बाज ही हरनेमें समर्थ हैं किन्तु उनका आपमें स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होंने मुक्ते सेज। है। क्या आप इस तरहके सब समाचार नहीं जानते ? इस प्रकार अणुमानके बचन सुनकर कार्यको जाननेवाला विभीपण उसी समय उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि है देव ! रामचन्द्रने यह 'दृत त्र्यापके पास भेजा है।। ४०२-४०७।। बुद्धिमान तथा स्पष्ट ऋोर मधुर शन्द बोलनेवाले अणुमानने भी विनयपूर्वक रावणके दर्शन किये, योग्य भेंट समर्पित की । तद्नन्तर रावणके द्वारा बतलाये हुए त्रासन पर बैठकर श्रवण करनेक योग्य हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि है देव,सुनिय।।४०५-४०६।। जो अपने तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी,बुद्धि तथा साहस सबको अपने अनुकूल बनानेवाला है, गुण ही जिनके आभूपण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं ऐसे राजा रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका पहले तो कुशल-प्रश्न पृद्धा है और फिर यह कहला भेजा है कि आप सीताको किसी दूसरेकी समभ कर ले आये हैं। परन्तु वह मेरी हैं, आप विना जाने लाये हैं इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं हैं। आप वृद्धिमान् हैं अतः उसे शीघ मेज दीजिए ॥ ४१०-४१२ ॥ यदि आप सीनाको न भेजेंगे तो विनमि वंशर एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह विचित्र कार्य धर्म तथा सुखका विधात करनेत्राला होगा। । ४१३ ।। कुलीन पुत्ररूपी महासागरको यह कलङ्क धारण करना उचित नहीं है। अतः मीनाको छोड़ने रूप वड़ी-बड़ी तरङ्गोंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए।। ४१४।। अणुमानक यह वचन मुनकर रावणने उत्तर दिया कि मैं सीताको विना जाने नहीं लाया है किन्तु जानकर छाया है। मैं राजा है अतः सर्व रत्न मेरं ही हैं और विशेष कर स्वारत्न तो मेरा ही है। तुम्हारं राजा

१ सार्धितितयसंख्या त्व । २ स्वां ख०, ग०, घ०। ३ त्रात्माभिगामकप्राज्ञोत्साहश्च गुणभूषणः ख०, ग०, घ०। त्रात्माभिगामिकप्रज्ञासाहसगुणभूषणः ख०। ४ कुलपुत्रमिवाम्भोषे-ल०। ५ भूभुजाम् ख०, घ०, म०।

ममैव सर्वरत्नानि खारत्नं तु विशेषतः । प्रेषयत्विति किं वक्तुं युक्तं मां ते महापतः । ॥४१६॥ जिन्वा मां विग्रहेणाशु र मृह्णीयात्केन वार्यते । इति तक्षाशसंस् चिवचनं देवचादितम् ॥ ४१७॥ श्रुत्वा रामोवयापादिनिमत्तं श्रुभस्चकम् । इदमेवात्र नोऽभीष्टमिति चित्तेऽनिलात्मजः ॥ ४१८॥ व्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दशाननम् । अन्यायस्य निषेद्धा त्वं निषेध्यश्चेक्षिपेद्धरि ॥ ४१९॥ वाडवाग्निरिवाग्भोधौ केन वा स निषिध्यते । अभेखेय महं क्यानो राघवः सिहविकमः ॥ ४२०॥ अभितिनिष्फलाऽऽचन्द्रमिति स्मर्तुं तवोचितम् । मया बन्धुत्वसम्बन्धात्तव पथ्यमुदाहतम् ॥४२९॥ प्रभो गृहाण चेतुम्यं रोचतं चेत्र मा गृहीः । इति दृतवचः श्रुत्वा पौलस्यः पुनरत्रवीत् ॥ ४२२॥ रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समिपितम् । दर्णादाशरथौ तस्मादाहतेयं मया रुषा ॥ ४२३॥ मद्योग्यवस्तुस्वीकारादकीतेंश्चेद्ववेन्मम् । चकरत्नं च मद्यस्तादाददातु सराघवः ॥ ४२४॥ इत्यन्वतोऽञ्जनास्नुरवोचदशकन्धरम् । वचः प्रसक्षगम्भीरं तत्त्वदुक्त्यनुसारि यत ॥४२५॥

रामचन्द्रने जो कहला भेजा है कि सीताको भेज दो सो क्या एसा कहना उसे योग्य है ॥ ४१५-४१६ ॥ विह अभिमानियोंमें बड़ा अभिमानी मालूम होता है। वह मेरी श्रेष्ठ-ताको नहीं जानता है। 'मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुन्छ। है' यह समाचार क्या उसके कानींक समीप तक नहीं पहुँचा है ? भूमिगाचिरियों तथा विद्याधर राजाश्रीक मुकुटों पर मेरे चरण-युगल, स्थल-कमल-गुलाबके समान सुशाभित होते हैं यह बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है--बड़ेसे लेकर छोटे तक सब जानते हैं। सीना मेरी है यह बात तो बहुत चीड़ी है किन्तु समस्त विजयार्ध पर्वत तक मेरा है। मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती। तुम्हारा राजा जो इसे प्रहण करना चाहना है वह पराक्रमी नहीं हैं---शूर-वीर नहीं है। इस सीनाको अथवा अन्य किसी स्वीको ब्रहण करनेकी उसमें शक्ति है तो वह यहाँ आये और युद्धके द्वारा मुक्ते जीत कर शीव हीं सीताकों ले जावं । कीन मना करता है ?' ] इस प्रकार भारयकी प्रेरणासे रावणके नाशको सुचित करनेवाले वचन मनकर अणुमानने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रके अध्यद्यको प्रकट करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैं और इस विषयमें मुभे भी यही इष्ट है—मैं चाहता हूँ कि रामचन्द्र यहाँ त्राकर युद्धमें रावणको परास्त करें और अपना अभ्युद्य बढ़ावें ॥ ४१७-४१८ ॥ तद्नन्तर वह ऋणुमान रामचन्द्रकी अंत्रिसे दृष्ट और दुराचारी रादणसे फिर कहने लगा कि आप अन्यायको रोकनेवाले हैं, यदि रोकनेवालेको ही रोकना पर्त तो समुद्रमे बङ्धानलके समान उमे कौन राक सकता है ? यह सीता अभेदा है-इसे कोई विचलित नहीं कर सकता और मैं सिहके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हूँ ॥ ४५६-४२० ॥ इस अकार्यके करनेसे जब तक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीर्ति वर्ना रहेगी इस धातका भी आपको विचार करना उचित है। मैंने भाईपनेके सम्बन्धसं श्रापकं लिए हिनकारी वचन कहे हैं। हे स्वामिन ! यदि श्रापको रुचिकर हों तो प्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिये।" इस प्रकार दृत-अणुमान्के।वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा।। ४२१-४२२।। कि 'चूँ कि राजा जनकने अहंकार वश मुक्ते सूचना दिये विना ही यह सीना रूपी रत रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिए क्रोधसे मैं इसे ले आया हूं ॥ ४२३ ॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि मेरी अर्कार्ति होती है तो हो। वह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चकरन भी महण करना चाहता हैं' इस प्रकार रावणने कहा । तदनन्तर श्रणमान रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी हैं यह आप क्यों कहते हैं ? यह सब जानते

१ [ दिष्ठानामसी प्रष्ठो ज्येष्ठतां मे न बुध्यते । चक्रोत्पत्तिर्न कि तस्य श्रवणोपान्तयतिनो । भूनभश्चरभूपान्त्वपतिनो । भूनभश्चरभूपान्त्वपतिनात्तास्थलाग्बुजम् । मत्कमद्भन्दद्भात्येतदागोपालप्रसिद्धिमत् ॥ सीता ममेयमित्यत्यमेतदालचराचलात् । सीता नान्यस्य तां नासौ जिष्टुच्छुरिय विक्रमी ॥ इमां च तांच यद्यन्ति शक्तिरत्रैत्य राधवः । ] इत्ययं कोष्टकान्तरातः पाठः क० ख० ग० घ० पुस्तकेलु मूलनिबद्धो वर्तते किन्तु 'ल्ल' पुस्तके नाम्ति । २ विग्रहणामा क०, ख०, ग०, घ० । ४ निर्मिता म० । ५-दादातु ल० । ६ तदुक्त्यनु-ल्ला ।

सीता मया•ृहतेत्येतिक विश्व विदितं जनैः । करे कस्य स्थिता मेति विभो त्वद्धरणक्षणे ॥ ४२६ ॥ किमेतेन भवच्छीर्य वदात्र प्रकटीभवेत् । कि वृथोक्त्या प्रियेणैव राज्ञी मंश्च १त्वयार्प्यताम् ॥ ४२७ ॥ इति तद्गृहहासोक्तिविद्ध²सन्तापिताशयः । पुष्पकाधिपतिर्देष्टि विपाहीन्द्रफणामणिम् ॥ ४२८ ॥) आदानुमिच्छतो गन्तुं गितं रामोऽभिवाञ्छति । दूतस्त्वं १तश्च वध्योऽसि याहि याहीत्यतर्जयत् ॥४२९ ॥ निर्जित्य सिन्धुराराति गर्जितनोर्जिता कुधा । ततः कुम्भनिकुम्भोऽप्रकुम्भकणदिभिर्भेटैः ॥ ४३० ॥ इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मातिकन्यार्कखरवृपणैः । खरेण दुर्मुखाख्येन महामुखखगिशाना ॥ ४३१ ॥ कुद्धैः कुमारेरन्येश्च तर्ज्यमानोऽनिलात्मजः । गर्जितन वृथानेन विताजनसम्मुखम् ॥ ४३२॥ कि कृत्यमत्र संग्रामे मदीयं श्रणुरोत्तरम् । इत्यवादीत्तदा नेद्मुचितं दुरुर्दारितम् ॥ ४३३ ॥ इति तान् वारयम् कुद्धान् नयवेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवार्योऽयमकार्यखरदृपणैः ॥ ४३४ ॥ अभाग्चभविपाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमांश्चैत्य जानकीं वर्जिताशनाम् ॥ ४३५ ॥ मन्दोद्युपरुष्यास्या द्वारदृष्ट्वा पारणाविधिम् । तता वाराशिमुलङ्घय रामाभ्यर्णमुपागनः ॥ ४३६ ॥ मन्दोद्युपरुष्यास्या द्वारदृष्ट्वा पारणाविधिम् । तता वाराशिमुलङ्घय रामाभ्यर्णमुपागनः ॥ ४३६ ॥ श्वसन्ति निश्चितं कृत्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तत्याक्तिमक्ष्वाकुकुलकंसरी ॥ ४३८ ॥ श्वसन्ति निश्चितं कृत्ये कृतज्ञाः क्षिप्रकारिताम् । इत्याहादाय तत्याक्तिमक्ष्वाकुकुलकंसरी ॥ ४३८ ॥ चतुरङ्गवलेनामा चित्रकृद्धवनान्तरे । कालमेव बलं मत्वाऽनैर्वाहर्पक्षिप्ताम्वरः ॥ ४३९ ॥

🕏 कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय वह किसके हाथमें थी-किसके पास थी ? आप मीताको हर कर नहीं लाये हैं किन्तु चुरा कर लाये हैं । अतः यह कहिये कि इस कार्यसे क्या ऋापकी इर-वीरना प्रकट होती है ? अथवा इन व्यर्थकी वातोंमें क्या लाम है । आप मीट वचनांमें ही रानी सीताको शीव्र वापिस कर दीजिये ।। ४२४-४२७ ।। इस प्रकार त्र्रणुमान्से उत्पन्न हुए निरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृद्य संतप्त हो रहा है ऐसा पुष्पक विमानका स्वामी रावण कहने लगा। कि 'रामचन्द्र, दृष्टिविष सर्पके फणामणिको बहुण करनेकी इच्छा करनेवाल पुरुषकी गतिको प्राप्त करना चाहता है- मरना चाहता है। तू दृत होनेक कारण मारने योग्य नहीं है अत: यहाँसे चला जा, चला जा, इस प्रकार रायणने सिंहको जीतनेयाली अपनी गर्जनासे अणुमानको ललकारा। तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं कर प्रकृतियाले कुम्भकर्ण आदि योद्धाओंने इन्द्रजित, इन्द्रचर्म, अति-कन्यार्क, खरदृष्ण, खर, दुर्मुख, महामुख आदि विद्याधरीने और कद्व हुए अन्य कुमारीने अणुमान को बहुत ही ललकारा । तय अणुमानने कहा कि स्वाजनीक सामने इस व्यर्थकी गर्जनासे क्या लाभ है १ इससे कोनसा कार्य सिद्ध होता है १ अप लोग मेरा उत्तर संप्राममें ही सुनिये । यह सून नयोंके जाननेवाले विभीपणने उन ऋद्ध विधाधरीको रोकते हुए कहा कि यह दुवचन कहना ठीक नहीं है। विभीषणने अणुमान्में भी कहा कि है भद्र ! तुम अपने घर जाओं । अकार्य करनेके कारण जिमे अपर्य मनुष्योंने छोड़ दिया है ऐसे इस रावणका कोई नहीं रोक सकता--यह किसीकी बात मानने-वाला नहीं है। ठांक ही है आगे आने वाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयको भला कीन रोक सकता है ? इस प्रकार विभीषणने कहा तब ऋणुमान, जिसने आहार पानी छोड़ रक्या था एसी सीताक पास गया ॥ ४२८-४३५ ॥ मन्दोदर्शके उपरोधसे सीताने कुब थोड़ा-सा खाया था उने देख ऋणुमान शीव्र ही समुद्रको पार कर रामचन्द्रकं समीप आ गया ॥ ४३६ ॥ श्रीर नमस्कार कर कहने लगा कि बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? सबका सारांश यह है कि रावण सी तको नहीं छोड़ेगा इसलिए इसके अनुस्प कार्य करना चाहिए, बिलम्ब मन कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चिन किये हुए कार्यमें शीव्रता करनेकी प्रशंसा करते हैं-- जो कार्य निश्चित किया जा चुका है उसे शीव्र ही कर डालना चाहिए। अणुमानकी बात सुनकर इत्वाकु वंशके सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरङ्ग सेनाक साथ चित्रकूट नामक वनमें जा पहुँचे । व यद्यपि शीच ही लंकाकी त्र्योर प्रयाण करना चाहते थे नथापि समयको

१ तबापिताम् क॰, ४० । त्ययापिता **चा॰** । २ संतपिताशयः ल०। ३ दृष्ट्रग्०। ४ यस **चा॰, ४०, म०**।

तत्रत्यं वालिनो द्नः समीक्ष्य रघुनन्दनम् । प्रणम्योपायनं द्त्वेत्यव्रवीद्विमोहितम् ॥ ४४० ॥ विज्ञापयित मत्स्वामी बार्लाति बलवानलम् । प्रव्यपादो यदि प्रेष्यं मामिच्छिति महीपतिः ॥ ४४१ ॥ १न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं सुधीवानिलपुत्रयोः । यावत किञ्चित्करावार्यो वेति वैतत्पराक्रमम् ॥ ४४२ ॥ तिष्ठत्वप्रैव देवोऽहं गत्वा लङ्कां द्वाननम् । मानभङ्गं नियोज्यार्यामानयेऽधैव जानकीम् ॥ ४४३ ॥ इत्याकणिततद्वाक्यः १प्रप्राक्षीलक्ष्मणाग्रजः । सामभेदिवदो वाच्यं किष्किन्धेशः किमुत्तरम् ॥ ४४४ ॥ इति मन्त्रिगणं सर्वसम्मतः संस्तुतोङ्गदः । शत्रुमित्रमुदासीन इति भूपाख्यये मताः ॥ ४४५ ॥ रावणस्तेषु नः शत्रुबोली मित्रस्य विद्विपः । ३न कुर्मो यदि तत्कार्यं सम्बर्धनीयात्म शत्रुगा ॥ ४४६ ॥ तथा चोपचयः शत्राद्विरूच्छेदो हि तेन सः । अथ बालिवचः कुर्मः कर्म तत्त्वार्य दुष्करम् ॥ ४४७ ॥ तत्रो स्वावायातं किष्किन्धेशतिनाशानम् । प्राक् पश्चाच्छांकसम्पत्त्या मुखोच्छेद्यो द्शाननः ॥ ४४८ ॥ इत्यववीत्तद्वाय द्तमाहूय भूपतिः । महामेघाभिधानं मे प्रदायानेकपाग्रिमम् ॥ ४४९ ॥ सहाभ्येतु मया लङ्का चच्यं पश्चारदाष्टिसतम् । इत्युक्त्वामामुनात्मायमपि दृतं व्यसर्जयत् ॥ ४५० ॥ गत्वा तौ रामसन्देशात्सुर्प्रावस्वाग्रजन्मनः । कोपमानयतः स्मासावित्यवोचन्मदोद्धतः ॥ ४५६ ॥ एवं भ्रार्थयमानो मां रामो रामापदारिणम् । निर्मृत्यानीय सीतां कि यशो दिश्च विर्वाणवान् ॥ ४५२॥ एवं भ्रार्थयमानो मां रामो रामापदारिणम् । निर्मृत्यानीय सीतां कि यशो दिश्च विर्वाणवान् ॥ ४५२॥

बलवान् मानकर उन्होंने वर्षाऋतु वहीं बिनाइ ॥ ४३%-४३६ ॥ जब रामचन्द्र चित्रकृट बनमें निवास कर रहे थे तब राजा बालिका इत उनके पास आया और प्रणाम करनेके अनन्तर भेंट समर्पित करता हुआ बड़ी माबधानीसे यह कहने लगा।। ४४०।। कि है देव! मेरे स्वामी राजा बाली बहुत ही बलवान हैं। वे ब्यापसे इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं--िक यदि पृज्यपाद महाराज रामचन्द्र सुके दन बनाना चाहते हैं तो सुर्याव और अणुमानको दन न बनावें क्यांकि वे दोनों बहुत थोड़ा कार्य करते हैं । यदि आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो आप यहीं ठटरिय, मैं अकेला ही लड्डा जाकर श्रीर रावणका मानभङ्ग कर आयां जानकीको आज ही लिये आता है।। ४४१-४४३।। इस प्रकार वालिक इतके बचन सुनकर रामचन्द्र ने साम और भेदको जानने वाले मन्त्रियोंसे पृछ। कि किष्किन्धा नगरके राजा वालीको क्या उत्तर दिया जावे ॥ ४४४ ॥ इस प्रकार अन्त्रि-समृहमे पृछा । तब सर्विप्रय एवं सर्व प्रशंसित अङ्गदने कहा कि राष्ट्र, मित्र और उदासीनके भेदमें राजा तीन प्रकारके होते हैं। इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण हमारा शबु है, और वालि मित्रका शबु है। यदि हम लोग उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वह शत्रुकं साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मिल जावेगा ॥ ४४५-४४६ ॥ अंदि ऐसा होनेसे शत्रुकी शक्ति वढ़ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दृःख-साध्य हो जायगा। यदि वालिकी वात मानते हैं तो यह कार्य आपके लिए कठिन है। ४४७॥ इसलिए सबसे पहुले किष्किच्या नगरीके स्वामीके नाश करनेका काम जबदेस्ती आपके लिए आ पड़ा है इसके बाद शक्ति और सम्मिन बढ़ जानेमें रावणका नाश सुखपूर्वक किया जा सकेगा ॥ ४४८ ॥ इस प्रकार अंगर्के वचन स्वीकृत कर रामचद्रने वालिके दनको बुलाया श्रीर कहा कि अपने यहाँ जो महामेघ नामका श्रेष्ट हाथी है वह मेरे लिए समर्पित करो तथा मेरे साथ लड्डाके लिए चला, पीछे आपके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायगी। एमा कह कर उन्होंने वालिके दृतको बिदा किया और उसके साथ ही अपना दृत भी भेज दिया।। ४४६-४५०।। वे दोनों ही दृत जाकर समीवके बड़ भाई बालिके पाम पहुँचे और उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया। तब मदसे उद्धन हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुभपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र स्था स्त्रीको अपहरण करनेवाल रावणको नष्ट कर तथा सीताको वापिस लाकर दिशाओं से अपना यश

१ मा ल॰, म॰। २ सोऽप्राचीन् ल॰। ३ कुमीं यदि ल॰। ४ ऋभियानि, 'याञ्चायामभिषाने च प्रार्थना कथ्यते बुधेः।। इति केशवः। यहा ऋवरणिद्धं, इत्यर्थः। प्रा ऋर्थयते। 'प्रा स्याचाञ्चा- वरोषयोः' इत्यभिषानात्। प्रा ऋवरोषेन, प्रा इति तृतीयान्तम्, ऋाकारान्तस्य प्राशब्दस्य योगविभागात् 'ऋातो षातोः' इत्यालोपः।

दशास्ये साम सामोक्त्या सर्माप्सौ सामवायिके। परुपोक्तिर्मर्यात्यस्य धाशौर्ये पश्य कांद्रशे॥ ४५३॥ इमा तद्गर्वदुर्भाषां श्रुत्वा राघवसेविना। चौर्येण परदाराणां नेतुरुत्मार्गगामिनः॥ ४५४॥ दोषद्वयानुरूपं त्वं दण्डं द्रक्ष्यसि चाचिरात्। कि तेन तव चेत्पथ्यमिष्केरिष्ठ्य दुर्मदम्॥ ४५५॥ दत्वा गजं कुरूपासं स्वामिनो वृद्धिमेष्यति। अवश्यमचिरेणेति दृत्नेगेद्दीपितः कुघा॥ ४५६॥ बाली कालानुकारो तं प्रत्याह परुषं वचः। वारणाशां त्यजत्विस्त चेदाशा नास्ति वा रणम्॥ ४५०॥ यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम्। तदा तस्याञ्चभां वाणीं तद्विनाशिवधायिनीम्॥ ४५८॥ श्रुत्वा दृतोऽभ्युपेत्यैषद्वलिनं बालिनोऽन्तकम्। प्रातिकृत्वेन बाली वः कृत्रिमः शत्रुरुत्थितः॥४५९॥ पारिपन्थिकवन्मार्गो दुर्गस्तिसम् विरोधिनि। इत्यववित्तंतं रामः सुप्रीवप्रमुखं बलम्॥ ४६०॥ लक्ष्मणं नायकं कृत्वा प्राहिणोत्खादिरं वनम्। गत्वा वैद्यावरं सेन्यं बालिनोऽभ्यागतं बलम्॥ ४६९॥ जघानेव वनं वज्रं प्रज्वलच्छक्तसन्ति। स्वयं सर्वबलेनामा योद्धं बाली तदागमत्॥ ४६२॥ प्रनस्तयोरभूद् युद्धं बलयोः काललीलयोः। प्रलये वान्तकस्तत्र प्रायस्तृप्तिमुपेयिवान्॥ ४६३॥ अकणोकृष्टनिर्मुक्तिशातसितपत्रिणा। लक्ष्मणेन शिरोऽप्राहि नालं वा बालिनः फलम्॥ ४६३॥ तदा स्वस्थानमापन्नौ सुर्यावानिलनन्दनौ । सदाः फर्लान संसेवा प्रायेण प्रभुमाधिता॥ ४६५॥ ततः सर्वेऽगमन् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत। स्वस्थानं सवलं। सक्त्या सुर्यावेण सहानुजः॥ ४६६॥ ततः सर्वेऽगमन् रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत। स्वस्थानं सवलं। सक्त्या सुर्यावेण सहानुजः॥ ४६६॥

फैला लेंगे ? ॥ ४५१-४५२ ॥ स्त्रीका अपहरण करनेवाल रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है ऐसे मेरे लिए ये कठोर शब्द कहला रहे हैं। इनकी बुद्धि और शूर-वीरता तो देखों कैसी है ?॥ ४५३ ॥ गर्वसे भरी हुई वालिकी इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दृतने कहा कि रावण चोरीसे परस्वी हर कर ले गया है सो उस उन्मार्गगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीव ही देखेंगे। अथवा इमसे आपको क्या प्रयोजन ? यदि आपको महामेघ हाथी देना इप्ट है तो इस दुप्ट अहंकारको छोड़-कर वह हाथी दे दो त्रोर स्वामीकी सेवा करों। ऐसा करनेसे आप अवश्य ही शीघ बृद्धिको प्राप्त होंगे । इस प्रकार कह कर दूनने वालिको क्रांथम प्रज्वलिन कर दिया ॥ ४५४-४५६ ॥ नव यमराजका श्चनुकरण करनेवाला वालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठार बचन कहने लगा। उसने कहा कि 'यदि राम-चन्द्रको जीनेकी ऋाशा है तो हाथीकी आशा छोड़ दें, यदि जीनेकी ऋाशा नहीं है तो युद्धमें मेरे सामने आवें और उन्हें हाथी पर वैठनेकी ही इच्छा है तो मेरे चरणोकी सेवाको प्राप्त हों फिर मेरे साथ इस हाथी पर बैठ कर गमन करें। इस प्रकार वालिका विनाश करनेवाली उसकी ऋग्नुभ वाणी को सुनकर वह दृत उसी समय वालिको नष्ट करनेवाले वलवान् रामचन्द्रके पास वापिस आ गया श्चीर कहने लगा कि बालि प्रतिकृलतासे आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है।। ४५७-४५६।। उस विरोधीके रहते हुए आपका मार्ग चौरोंके मार्गक समान दुर्गम है अर्थान् जब तक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैं नव तक आपका लङ्काका मार्ग मुगम नहीं है। इस प्रकार जब दृत कह चुका तब रामचन्द्रने लद्दमणको नायक बनाकर सुप्रीय आदिकी सेना खदिर-वनमें भेजी। जिसमें शस्त्रीक समृह देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने आई हुई वालिकी सेनाको उस तरह काट डाला जिस तरह कि बन्न वनका काट डालता है-नष्ट कर देता है। जब सेना नष्ट हां चुकी तब वालि ऋपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाक साथ स्वयं युद्ध करनेकं लिए आया।। ४६०-४६२ ॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओंमें फिरसे भयंकर युद्ध होने लगा और काल उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः तृप्त हो गया ॥ ४६३ ॥ अन्तमे लद्दमणने कान तक खींच कर छोड़े हुए तीच्ण सफेद वाणसे ताल वृक्षके फलके समान वालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ॥ उसी समय पुत्रीव और अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अर्च्छी तरह की हुई प्रभुकी सेवा प्रायः शीव्र ही फल देनी है।। ४६५।। तदनस्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास गये। सुप्रीव,

१ खदिरं स०।

विभोर्मनाहेरोद्याने किष्किन्धं शरदागमे । बसं चतुर्दशाक्षोहिणीप्रमं भूभृतामभृत् ॥ ४६७ ॥ स्थान्य जगत्पादिगरी निरशनस्तदा । सप्ताहं शिवद्यापाख्यमोक्षस्थाने कृतार्चनः ॥ ४६८ ॥ प्रश्निसं साध्यामास भटाष्ट्यतरिक्षतः । सुप्रीवोऽपि महाविद्याः पूज्यामास पुजामकुर्वत ॥ ४६० ॥ सोपवासो गिरी सम्मेदाख्ये सिद्धशिलातले । तथान्येऽपि स्वविद्यानां खगाः पूजामकुर्वत ॥ ४७० ॥ एवं भूखंचराधीशं बलं चित्रकेतनम् । रामलक्ष्मणसुप्रीवमरुष्वन्तनायकम् ॥ ४७१ ॥ करीन्द्रमकराकीणं तुरङ्गमतरङ्गकम् । प्रलयाम्भोधिसङ्गाशं लङ्कां प्रति चचाल तत् ॥ ४७१ ॥ लङ्कापुरेऽप्यणुमतो विनिवृत्तौ दशाननः । कुम्भकर्णादिभिनास्मदुग्रवंशस्य भास्त्रतः ॥ ४७३ ॥ कर्मेद्रमुचितं ख्यातपौरुपस्य तव प्रभो । स्वारन्तमेतदुष्किण्टं तदस्मद्नुरोधतः ॥ ४७४ ॥ विसुज्यतामिति प्रोक्तोऽष्यासक्तस्यवतुमक्षमः । भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नो बलं किल ॥ ४७५ ॥ सितां नेतुमतोऽस्माकमुपर्यागच्छतीति वाक् । श्रूयतेऽच कथं सीतामोक्षः कुलकलङ्कन्त् ॥ ४७६ ॥ इत्याख्यत्तद्वः सोद्धमक्षमो रावणानुजः । सूर्यवंशस्य शोर्यं कि रामस्तृणमनुष्यकः ॥ ४७० ॥ परस्वाप्रहचः सोद्धमक्षमो रावणानुजः । परदारापंणं देषं वदन् द्राविद्यंवरः ॥४७८ ॥ परस्वाप्रहणं भार्यं त्यदुपज्ञं भवेद् भुवि । सिश्योत्तरेण कि मार्गविष्वन्सोन्मार्गवर्तनम् ॥ ४७० ॥ दुर्द्वरं तय दुर्युद्धेलेकहयभयावहम् । विययाननिषद्धांश्र परित्यकन्नं वयस्त्व ॥ ४८० ॥

रामचन्द्रको लहमण और सब सेनाके साथ-साथ वड़ी भक्ति अपने नगरमें ले आया और किष्किन्धा नगरके मने हर उद्यानमें उन्हें ठहरा दिया। उस समय शरद्-अहनु आ गई थी और रामचन्द्रके माथ राजाओंकी चौदह अओहिणी प्रमाण मेना इकट्टी हो गई थी। । ४६६-४६०।। जहाँ में शिवणीय मुनिने गोश प्राप्त किया था ऐसे जग पाद नागक पर्वत पर जाकर लहमणने सात दिन तक निराहार रहकर पृजा की और प्रकृषि नामकी विद्या सिद्ध की। विद्या सिद्ध करने समय एक सो आठ योद्धाओंने उसकी रजा की थी। इसी प्रकार अर्थावने भी उस समय उत्तम बत और उपवास धारण कर सम्मेदाचन पर सिद्धशिलाके उपर सहाविद्याओंकी पृजा की। इस प्रकार जिसमें धवाएँ फहरा रही हैं, राम, लहमण, सुम्रीव और अणुमान जिसमें प्रधान हैं, जो बेड़ बेड़ हाथीक्षी मगरमच्छोंने ज्याप्त हैं, और घोड़ ही जिसमें वड़ी-बड़ी तरंगे हैं ऐसे प्रलबकालके समुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंकी सेना लड़ाके लिए रवाना हुई।। ४६६-४०२।।

अथानन्तर—जब अणुमान लङ्कामे लौट आया था नव कुम्भकण आदि भाइयांने रावणसे कहा था कि है प्रमा ! आप हमारे उच्च वंशमें सूर्यके समान देवीष्यमान हैं और आपका पौरूप भी सर्वत्र प्रसिद्ध हैं अतः आपका यह कार्य करना उचित नहीं हैं। यह खीरत्न उच्छिष्ट हैं इसलिए हमलागोंके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए। उस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँ कि रावण सीतामें आसक्त था इसलिए उमे छोड़ नहीं सका। वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र तृण-मनुष्य हैं—तृणके समान अत्यन्त तुच्छ हैं, उनकी सेना मीताका लेनेक लिए यहाँ हमारे उपर आ रही हैं ऐसे शब्द आज सुनाई दे रहे हैं इसलिए सीताको कैमे छोड़ा जा सकता है, यह बात तो छलको कलङ्क लगाने वाली है।। ४०३-४०६।। रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमनुष्य मानते हैं पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रको क्या शूर्-वीरता है इसका आपको पता नहीं है। आप कामने अन्ये हो रहे हैं इसलिए भाइयोंक हितकारी बचन नहीं सुन रहे हैं। आप परस्त्रिके समर्पण करनेको दोप बचला रहे हैं इसलिए माल्यम होता है कि आप दोषोंके जानकारोंमें अष्ठ हैं? (वयज्ञ्य)।। ४००-४०-४०।। परस्त्रीम्हण करना शूर्-वीरता है, संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हो रहा है। अपप जो अपनी दुर्बुद्धिसे मिथ्या उत्तर दे रहे हैं उससे क्या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुर्घर उन्हांकी प्रवृत्ति नहीं होगी और सुमार्ग-

१ सत्रतः घ०, ख० । २-वर्तिनम् ख० ।

परामृशात्र कि युक्तं निषिद्धिविषयेषणम् । विद्धि वैद्याधरीं लक्ष्मीमिमां तव गुणिष्रयाम् ॥ ४८१ ॥ अनर्पयन्तं सीतां त्वां त्यजत्यवैव निर्गुणम् । अकार्पकारिणामत्र "गणनायां किमिमम् ॥ ४८२ ॥ स्वं करोष्यिभिलापायमकार्पेण परयोषिति । प्रतिकूलोऽसि पुण्यस्य दुर्षृत्या पापसञ्चयात् ॥ ४८३ ॥ ततोऽननुगुणं हैवं विना दैवात्कृतः श्रियः । परस्नीहरणं नाम पापं पापेषु दुस्तरम् ॥ ४८४ ॥ विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः । आस्तां तावददो भावि वापैः शिलालयस्त्रियः ॥ ४८५ ॥ अलमामृलतां दग्धुं कुलं कोधविधायिनाम् । नानिष्कृतीं प्रतीष्ठामीत्येकमेव तव व्रतम् ॥ ४८६ ॥ पोतभूतं भवाविध "तत्तरितुं कि विनाशयः । प्राणैरिप यशः क्रेयं सतां प्राणेश्व तेन च ॥ ४८७ ॥ पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यञ्चोऽप्रशक्ष िक् । कस्येयं दुहिता सीता कि तक्ष ज्ञायते त्वया ॥४८८ ॥ सुज्ञानमध्यविज्ञेयं कामव्यामुग्धमानसैः । अत्यौत्मुक्यमनासेषु प्राप्तेषु परितोषणम् ॥ ४८९ ॥ "भुज्यमानेषु वैरस्यं विषयेषु न वेत्सि किम् । अयोग्यायामनाथायां नाशहेती वृथा रितम् ॥ ४९० ॥ मा कृथाः पापदुःखापलेपभाक् परयोपिति। आदेशः कीदशः सोऽपि समार्यो वा "भाविवेदिनाम् ॥४९० ॥ सक्ष्मणं चार्द्वकृत्याम् पापदुःखापलेपभाक् परयोपिति। आदेशः कीदशः सोऽपि समार्यो वा "भाविवेदिनाम् ॥४९० ॥ सक्षम्यः परिपाकं च प्रादुर्भूतं च भावय । बलानामप्यमं रामं लक्ष्मणं चार्द्वकृत्यम् ॥ ४९२ ॥ स्रानि विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मांलतावृद्धिसाधनं धर्मशर्मदम् ॥ ४९४ ॥ सीतां नेति विनिश्चित्य तां रामाय समर्पय । इति लक्ष्मांलतावृद्धिसाधनं धर्मशर्मदम् ॥ ४९४ ॥

का विनाश नहीं होगा ? जो विषय निषिद्ध नहीं है उनका भी त्याग करनेकी आपकी अवस्था है फिर जरा विचार तो कीजिये इस अवस्थामें निषिद्ध विषयकी इच्छा करना क्या आपके योग्य है ? आप यह निश्चित समिभये कि यह विद्याधरांकी लद्मी आपके गुणोंकी प्रिया है। यदि आप सीताको वापिस नहीं करेंगे तो निर्मण समक कर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-स्त्रीकी अभिलाया करने रूप इम अकार्यसे आप अपने आपको अकार्य करनेवालोंमें अवर्णा-मुखिया क्यों बनाते हैं ? इम समय आप इस दण्ट प्रवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकृत हो रहे हैं, पुण्यके प्रतिकृत रहनेसे दैव अनुकृत नहीं रहता और दैवके विना लद्मी कहाँ प्राप्त हो सकती है ? पर-स्त्रीका हरण करना यह पाप सब पापोंसे बड़ा पाप है।। ४७६-४२४।। ऋषिक विस्तारके साथ कहनेसे क्या लाभ हैं ? यह पाप ऋापको सातवें नरक ले जावेगा। अथवा इसे जाने दो, यह पाप पर भवमें दुःख देगा परन्तु शीलकी भाण्डारभूत सियाँ अपने प्रति कांध करनेवालोंके जुलका शापके द्वारा इसी भवमं श्रामुल नष्ट करनेके लिए समर्थ रहती हैं। त्रापने बन लिया था कि जो स्त्री मुक्ते नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहुंगा। आपका यह एक बन ही आपका संसारकृषी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ? सज्जन पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु त्राप ऐसे ऋज्ञानी हैं कि प्राण श्रीर यश देकर दूसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे हैं अतः आपके लिए धिकार है। यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नहीं जानते ? ठीक ही है जिनका चित्त कामसे मंहित रहता है उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती है। क्या आप यह नहीं जानते कि ये पक्रेन्ट्रियोंके विषय जवतक प्राप्त नहीं हो। जाते तब तक इनमें उत्सकता रहती है, प्राप्त हो जानेपर सन्तोप होने लगता है, श्रीर जब इनका उपभोग कर चुकते हैं तब नीरसता त्रा जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, बिनाशका कारण, पाप और दुःखका सञ्जय करनेवाली परस्रीमं व्यर्थका प्रेम मत कीजिए। भविष्यत्की वात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा श्रादेश दिया था--क्या कहा था इसका भी त्रापको स्मरण करना चाहिए।। ४८५-४६१।। तथा चक्र उत्पन्नके फलका भी विचार कीजिए। पुराणोंके जाननेवाले रामको आठवाँ बलभद्र श्रौर लदमणको नौवाँ नारायण कहते हैं। हे बिद्धन ! आप इसका भी विचार कीजिए। सीताको नहीं सोंपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सोंपनेमें नहीं है ।। ४६२-४६३ ।। इसलिए इन सब बातोंका

१ गणनीयं तार । २ ऋनुकूलम् । ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ० । ४ शापः शीतात्तयश्रियः तार । ५ किं तत्तरीतुं तार, म० । ६ सुझमाीपु तार । ७ भावि निवेदिनाम् तार ।

वचोऽवोचिह्नेचार्वेचेर्यः कर्तुं शशिप्रभम् । आया विभीषणायैवं भाषमाणाय भीषणः ॥ ४९५ ॥ रुष्ति ते त्रवितो रावणो द्वे नैकत्वमुपगम्य में । पराभवं सभामध्ये प्रागृहस्त्वमणीजनः ॥ ४९६ ॥ सम्प्रविष दुक्कोऽइं स्वया सहजतावलात् । अवश्वो गाहि महेशादित्वमापत निष्ठुरम् ॥ ४९७ ॥ सोऽपि दुव्यत्ययशम्बरः ॥ ४९८ ॥ सोऽपि दुव्यत्ययशम्बरः ॥ ४९८ ॥ सोऽपि दुव्यत्ययशम्बरः ॥ ४९८ ॥ निर्वासितोऽहं निर्भत्त्यं देशादितसुवाहरन् । इष्ट एव किलारण्ये कृष्टो देव इति श्रुतिः ॥ ४९९ ॥ पुण्याग्ममाण सम्पन्ना वामि रामकमाम्बुजम् । इत्यन्तर्गतमालोच्य विनिश्चित्य विभीषणः ॥ ५०० ॥ जल्वेर्जलसुल्वस्य सौजन्यमिव सत्वरम् । महानवीप्रवाहो वा वारिष्ठि राममासदत् ॥ ५०९ ॥ कहमणप्रमुखान्मुख्यान् वेद्वालीलावहान् वहून् । प्रत्युद्रमय्य विक्तम्य तमानीय परीक्षया ॥ ५०२ ॥ सोऽपि ज्ञातानुभावत्वादेकोभावमुपागमन् । ततः कनिपयैरेव प्रयाणैर्गतवहल्वम् ॥ ५०३ ॥ त्रव्यदेकोभावमुपागमन् । ततः कनिपयैरेव प्रयाणैर्गतवहल्वम् ॥ ५०३ ॥ देवादेशोऽस्ति चेद्रत्वा लङ्गां शौर्योजिहीर्षया । वनमङ्गेन ते श्रुत्रोम्वस्त्रं करोम्यहम् ॥ ५०५ ॥ लङ्कादाहेन दाहं च देहस्याहितकारिणः । तथा सति स मानित्वादसौ चेद्रायमिष्यति ॥ ५०६ ॥ स्थानभ्रंवात्मुखोख्येयो नागच्येरोजसः क्षतिः । इति भ्रुत्वास्य विज्ञांत तद्दित्वयवद्वप्य ॥ ५०६ ॥ सहायाँक्षात्वस्य विद्यान् विद्यान् श्रीवित्रद्वायान् विद्यान् श्रीवित्रहार्याः सतिः । ल्यास्त स स्वाद्वात्य विक्रमाहनपालकान् ॥ ५०८ ॥ सहायाँक्षात्वत्वात्र त्रोव्यान् त्रीर्वशान्तरत्वया ॥ ५०८ ॥ सहायाँक्षात्वत्वान्तर्वत्वया त्राव्याः सतिः । हतं वाराशिसुलङ्वय विक्रमाहनपालकान् ॥ ५०९ ॥ प्राप्तितितदुःग्रीक्ष्यनान।वानरत्वेनया । दतं वाराशिसुलङ्कय विक्रमाहनपालकान् ॥ ५०९ ॥

निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सौंप दीजिये। इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार कर यशको चन्द्रमांक समान उज्ज्वल करनेके लिए लद्मीरूपी लताको बढ़ानेवाले तथा धर्म और सुख देनेवाले उत्कृष्ट बचन कहे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम बचन कहनेवाले विभीपणके लिए वह भयक्कर रात्रण कुपित होकर कहने लगा कि 'तूने दृतक साथ मिलकर पहले सभाके बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था और इस समय भी तू दुर्वचन बोल रहा है। इतू मेरा भाई होनेसे मारने योग्य नहीं हैं इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा?। इस प्रकार रावणने बहुत ही कठार शब्द काहे ॥ ४६४-४६७॥ रावणकी वात सुनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, इसके साथ भेरा भी नाश होगा श्रीर यह श्रापयश करनेवाला नाश मुक्ते दृषित करेगा।। ४६ म। इसने तिरस्कार कर मुफ्ते देशसे निकाल दिया है यह अच्छा ही किया है क्योंकि मुफ्ते यह इष्ट ही है। 'वादल जङ्गलमें ही बरसे' यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है। अब मैं रामचन्द्रके चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ। इस प्रकार चित्तमें विभाषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय कर लिया ।। ४६६-५०० ।। वह शीव्र ही सीजन्यकी तरह समुद्रके जलका उल्लक्षन कर गया श्रीर जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता हैं उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा पहुँचा ।। ५०१ ।। रामचन्द्रने तरङ्गोंकी लीला धारण करनेवाले लद्मण आदि अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं को विभीषणकी ऋगवानी करनेके लिए भेजा और वे सब परीचा कर तथा विश्वास प्राप्त कर उसे ले आये। विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावको सममता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्त हो गया-हिलमिल गया। तद्नन्तर कुछ ही पड़ाब चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ पहुंची धौर चारों ऋोर ठहर गई। उस समय अणुमान्ने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि है देव! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शूर-धारता प्रकट करनेकी इच्छासे लड्डामें जाऊँ श्रोर वनका नाश कर आपके शत्रका मान भङ्ग कहा। ५०२-५०५।। साथ ही लङ्काकी जलाकर शत्रुके शरीरमें दाह उत्पन्न कहूँ। ऐसा करने पर वह ऋहद्वारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा और उस दशामें स्थान-भ्रष्ट होनेके कारण वह मुखसे नष्ट किया जा सकेगा। यदि यहाँ नहीं भी आवेगा तो उसके प्रतापकी अति तो अवश्य होगी। अणुमान्की यह विक्रप्ति युनकर राजा रामचन्द्रने वैसा करनेकी अनुमति दे दी और शूर-बीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंको उसका सहायक बना दिया। रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर ऋणुमान् बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ ही अनेक भगकुर वानरोंकी सेना बनाई स्नौर उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उहक्कन किया। वहाँ वह

आग्नहं निग्नहं कृत्वा वनशङ्गं स्वभात् कृथा। "कब्वांकृतकरा घोरं क्रोसन्तो वनवासकाः ॥ ५१०॥ प्राविशासगरीं घोरो आक्यक्तोऽभुत्वभृतिम् । तया शक्यक्तिन्वश्वाक्तिक्यः ॥ ५१०॥ अभियाता प्रशास्त्रा वोबुं पवननव्यवः । अवाविक्यतुत्तित्वः "वाक्राणिकासकाः ॥ ५१०॥ जानअअन् सञ्जुव्य प्रहृत्य क्रियाद्यः । तदाः स्कृत् ब्रह्माकाविक्यम् । ५१०॥ तानअअन् सञ्जुव्य प्रहृत्य क्रियाद्यः । तदाः स्कृत् ब्रह्माकाविक्यम् । ५१०॥ निरभाक्षीदिविक्या क्रियाद्यो वर्षा । एवं शक्यक्ष्यं श्वाक्षाक्ष्यम् ॥ ५१०॥ प्रोन्मृत्य वानशानिकगवको शममाववी । स्वाक्षा शावाः स्थिता वर्ण संप्राप्तक्ष्यम् ॥ ५१५॥ गागतो शवणः केव हेतुवेति विक्षिण्यम् । व्याक्षीत्व सोष्याक्षस्त्रावां वास्ति शवणः ॥ ५१६॥ वास्तिकोकान्तरापति सुभीवाणुमतोरिष । विचावकावकेवित्यक्षयम् स्वर्थं च सः ॥ ५१०॥ विवेश्य निजरक्षायां सुन्तिकृत्रविद्यक्षयम् । अष्टोपवासमासाच सम्यग्निविक्तित्रवः ॥ ५१८॥ आदित्यपादशैकेन्त्रे विक्षाः संसाध्यन् स्थतः । शक्तितिमहाविचासिक्यसुप्तितो भवेत्र ॥ ५१८॥ तहिम्रपूर्वकं सङ्कामवष्टभ्यः।निवेशनम् । प्रयोजनिति अद्धन्तं सीतापति प्रति ॥ ५२०॥ वासकाभ्यां ततः सुग्नीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । इत्वा गरुवसिक्तिकानेन महावकम् ॥ ५२०॥ वन्ववर्णी विकाधतकोऽस्य प्रयक् पृथक् । प्रतिविचाविकृतिवमानेन महावकम् ॥ ५२२॥ वन्ववर्णी विकाधतकोऽस्य प्रयक् पृथक् । प्रतिविचाविकृतिवमानेन महावकम् ॥ ५२२॥ वन्ववर्णी विकाधतकोऽस्य प्रयक् पृथक् । प्रतिविचाविकृतिवमानेन महावकम् ॥ ५२२॥ वन्ववर्णी विकाधतकोऽस्य प्रयक् पृथक् । प्रतिविचाविकृतिवमानेन महावकम् ॥ ५२२॥ वस्त्राप्ति स्वत्रापतः स्म तौ । नभव्यक्षमारेषु तदा शमाङ्ग्या गिरिन् ॥ ५२३॥ सम्प्राप्त युद्यमानेषु शवणस्याप्रसुन्ता । सम्भूयेन्य्रविता वृत्तं व्यव्यक्षमिति संकृष्या ॥ ५२४॥ सम्प्राप्त युद्यमानेषु शवणस्याप्रसुन्ता । सम्भूयेन्य्रविता वृत्तं वृत्ता वर्ति सम्प्राप्ति संकृष्या ॥ ५२४॥ सम्प्राप्ति सम्पर्ति सम्प्राप्ति सम

अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा और क्रोधसे उसने रावणका समस्त वन तष्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिहाते हुए नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयक्कर शब्दोंको सुनाने लगे। उस समय राज्ञस-विद्याके प्रभावसे फहराती हुई ध्वजात्रोंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणुमानसे युद्ध करनेके लिए उसके सामने आये। यह देख अणुमान्ने भी वानर-सेनाके सेनापतियोंको आज्ञा दी और तद्तुसार वे सेनापति लोग वनके कृत उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे। तदनन्तर बलवान् अणुमानने नगरके वाहर स्थित राज्ञसांकी रूखी सेनाका अपनी देवीप्यमान महाज्वाल नामकी विद्यासे वहाँका वहीं भस्म कर दिया। इस प्रकार वानर सेनाका सेनापति अणुमान्, राक्य के दुवार प्रताप रूपी ऊँचे वृत्तको उलाङ् कर रामचन्द्रके समीप वापिस आ गया। इधर रामचन्द्र तवतक सेनाको तैयार कर युद्धके सन्मुख खड़े हो गये ॥ ५०६-५१५ ॥ उस समय उन्होंने विभीषण से पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय राक्ण लङ्कामें नहीं है। बालिका परलोक गमन और सुगीय तथा श्रणुमानके विद्यावलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित् नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास लेकर और इन्द्रियोंको अच्छी तरह वश कर आदित्यपाद नामके पर्वत पर विद्याएँ सिद्ध करता हुआ बैठा है। राज्ञसादि महाविद्याओं के सिद्ध हो जानेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो आवेगा। इसलिए इस समय हम लोगोंका यही काम है कि उसकी विद्यासिद्धिमें विघ्न किया जाय और लङ्काको घेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे बहा । तदनन्तर सुन्नीव और त्राणुमान् ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुड़वाहनी, सिंहवाहनी, बन्धमोचनी श्रोर हननावरणी नामकी चार विद्याएँ त्रालग-अलग रामचन्द्र त्रीर लदमणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रक्राप्त नामकी विद्यासे बनाय हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको लङ्कानगरीके बाहर मैक्नमें ले जाकर खड़ी कर दी। उसी समय कितने ही विशाधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे आदित्यपाद नामक पर्वत पर जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणके बढ़े पुत्र इन्द्रजिल्ने क्रोधमें आकर विसाधर राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देवताओंको वह आदेश देकर भेता कि तम सब लोग मिलकर इससे युद्ध करो । इन्द्रजित्की बात सुनकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने भावके

१ मुदीकृत-त०। २ सुतादिष्टा ल०। ३ तत्र स०।४-भमत् स०।

प्रेषिताः लचराधीशाः प्राच्याः सर्वाश्च देवताः । इवन्तं काक्ष्मस्माभिधीवत्युक्यवकोद्यात् ॥ ५२५ ॥ स्वयामिकियतं कार्यं साधितं युक्यसंक्षये । समर्था नेत्यसायुक्तो व्यक्तं ताभिर्यशामनः ॥ ५२६ ॥ भवतीमिर्नराकीभिर्यातं कि मम साध्यते । इन्त्रवहं पौरुवेजैव नृष्ट्याम् सह लेखरान् ॥ ५२० ॥ सहायेः साधितं कार्यं कजाये ननु मानिनाम् । इति कुद्धः पुरीमागासदैवासौ सहेन्द्रजित् ॥ ५२० ॥ दुश्चेच्टरवास्तरपुक्वस्य । भूतं मावि विनश्यति । परिवारमुकात् ज्ञात्वा परैक्षेक्षोपरोप्तमम् ॥ ५२० ॥ हिर्गेष्टिरास्त्यः पत्रय कालविषयंयय् । अथ वासक्षस्यूनां भवेत्यकृतिविश्वमः ॥ ५३० ॥ इति गर्जन्समाकान्तगुक्रमात्वास्त्रिह्वत् । रिवकीति स्वसेनान्यं हरिणध्वक्षमादिशत् ॥ ५३० ॥ युद्धायास्मात्वास्त्रस्त्रवाद्याः स्वयादेव्यस्तर्वासौ स्वया कृत्वासिलं बलम् ॥ ५३२ ॥ युद्धायास्मात्वास्त्रवाचे वा सहसैकीचकार सत् । अथ निर्गत्य लक्क्षाया विभक्तनिजसाधनः ॥ ५३३ ॥ सुद्धमेन विक्रमेन कुम्भकर्णेन चार्यरेः । सहजैरिन्द्रजिन्मुक्वेनेन्द्राव्योनेन्द्रकीतिना ॥ ५३४ ॥ सुद्धमोनिक्षयस्त्रवेश्व लगेथरैः । महामुखातिकायाल्य उद्धांखाल्यमहावकेः ॥ ५३५ ॥ प्रव्यासिकारमाल्यममुलेख लगेथरैः । वृत्रवक्षातिकायाल्य उद्धांखाल्यमहावकेः ॥ ५३६ ॥ विक्रमानलालोक्षकाललीकां विद्यव्यन् । न तौ मम पुरः स्थातं समर्यां रामकक्षमणी ॥ ५३० ॥ तिष्ठतः क्षाभोमाय् कि पुनः सहतौ हरेः । अरावणं भवेद्य जगदेतत्सनोस्तवोः ॥ ५३८ ॥ सहावच्यमहं ताभ्यां पाल्यामि महीं नहि । इत्याचतिकीतायातिनजामक्रकमालपन् ॥ ५३८ ॥

पुज्योदयसे इतने समय तक आपका वाञ्छित कार्य किया परन्तु अब आपका पुण्य चीण हो गया है इसिलए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमें हम समये नहीं हैं। जब उक्त विद्या-देवताश्रोंने रावण-से इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब रावण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं, आप नीच देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? मैं अपने पुरुषार्थसे ही इन मनुष्य रूपी हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूं।। ५१६-५२७।। सहायकोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लजा उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजित्के साथ नगरमें आ गया। देखों, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्चरित्र मनुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता है। नगरमें आनेपर उसने परिवारके लोगोंसे झात किया कि शत्रुश्रोंने लक्काको घेर लिया है।। ५२५-५२६।। उस समय राषण कहने लगा कि समयकी विपर्गतना तो देखो, हरिणोंने सिंहको घेर लिया है। अथवा जिनकी मृत्यु निकट आ जाती हैं उनके स्वभावमें विश्रम हो जाता है।। ५३०।। इस प्रकार किसी ऊँचे हाथी पर त्राक्रमण करनेवाल सिंहके समान गरजते हुए रावणने हरिणकी ध्वजा धारण करनेवाले अपनी रिवकीर्ति नामक सेनापितको आदेश दिया ॥ ५२१॥ कि युद्धके लिए शत्रुपक्का चय करनेवाली भेरी बजा दो। उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कस्पकालके अन्तमें यमराजके दूतके समान अपनी समस्त सेना इकड़ी की। तद्मन्तर सेनाका अलग-अलग विभाग कर रावण लङ्कासे बाहर निकला ।। ५३२-५३३ ।। उस समय वह सुकुम्भ, निकुम्भ, कुम्भकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें सबसे मुख्य इन्द्रजित्, इन्द्रकीति, इन्द्रवर्मा तथा अन्यराजपुत्रोंसे एवं महाबलवान् महामुख, अतिकाय, दुर्मुल, स्वरदूषण और धूम आदि प्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट महोंसे घिरे हुए मीष्म ऋतुके सूर्यके समान जान पड़ता था और तीनों जगत्को मसनेके लिए सतृष्ण यमराजकी लीलाको बिडन्बित कर रहा था। वह कह रहा था कि राम और लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थ नहीं हैं। श्ररे, बहुतसे खरगोश भौर शृगाल इकड़े हो जावें तो क्या वे सिंहके सामने साड़े रहे सकते हैं ? आज उनके जीते जी यह संसार रावणसे रहित भले ही हो जाय परन्तु मैं उनके साथ इस पृथिषीका पालन कदापि नहीं करूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमञ्जलको

१ दुक्षेष्ठस्यासपुण्यस्य सा० । २ च नश्यति सा० । ३ कार्याक्कः सा०,६०,घ०, म० । कामार्कः ग० । ४ इति ग० ।

कालमेधमहागन्धगाजस्कन्धमिषिहतः। प्रतिवातहतप्रोधद्वाक्षसध्वनशानितः॥ ५४०॥
'अप्रेसरस्पुरबानश्कारकप्रस्थिगितभास्करः। नानामृनानकध्वानिमश्वान्नोनकपश्चतिः॥ ५४२॥
खेवराधिश्वरो योद्धं सबंदोऽस्थान्मदोद्धतः। इता रामस्तदायानकथाकर्णनप्णितः॥ ५४२॥
दुनिवारो रिपुं कोपपाथकेनेव निर्देहन्। चक्षुःप्रान्तिविर्गाच्छत्ज्वलद्वीभाषित्यावर्षाः॥ ५४२॥
उत्पुकालीरिवायोद्धं विश्विपन् दिश्चमंश्चु सः। महाविधासमृहाप्तपञ्चमान्नवलान्वतः॥ ५४४॥
तालध्वजः समारुद्ध गजमञ्जनपर्वतम्। लक्ष्मको 'धल्यालिविष्णुद्वरुद्धवजः॥ ५४५॥
उदयाद्विमिवारुद्ध गजं विजयपर्वतम्। जिनेशिनं प्रणम्येतौ विश्वविद्यविनाशनम्॥ ५४६॥
सुग्नीवानिलपुत्रादिक्षगेशैः परिवेष्टितौ। सूर्याक्षम्बस्तौ वैरितमो हन्तुं समुचतौ॥ ५४०॥
भासमानौ नयौ बोमौ दसदुर्मितधातिनौ। रावणाभिग्चुखं वोद्धं विभज्य ध्वजिनी निजाम्॥ ५४८॥
पुद्धभूमिमिष्ठाय तस्थतुकासितद्विषौ। तत्र तूर्यमद्दाध्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम्॥ ५४९॥
निर्भर्त्सयन्तो वोद्दण्डनिष्टरप्रहतेर्भयान्। गुहागद्धरदेशादीन् विशन्तो वा समन्ततः॥ ५५९॥
विर्माम्भवाद्योत्वरुद्धासेत्वर्षाः। वर्ज्वक्तो भटानां च सुतरां शौर्यसम्पदम्॥ ५५९॥
विर्मा भयं प्रकुर्वन्तो नभोभागमरोधयन्। तदाविष्कृतसंरम्भाः कल्प्राणीव दुर्जयाः॥ ५५२॥
हस्ताप्रसितमध्यानि नवामभादकुकानि वा। सश्वराणि मनांसीव गुणमञ्चाणि धीमताम्॥ ५५३॥

वह रावण स्वयं कह रहा था।। ५३४-५३६।। उस समय वह कालमेघ नामक मदा मदान्मन हाथीके अपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ऋोरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर फहराती हुई राक्षस-ध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके त्रागे-स्रागे चक्ररत देवीप्यमान हो रहा था, उसके अन्नसे सूर्य आच्छादित हो गया था - सूर्यका आनाप रुक गया था और उसने अपने अनेक प्रकारक बड़े-बड़ं नगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंके कान वहिरे कर दिये थे। इस प्रकार उस ऋोर मदसे उद्धत हुआ राषण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और इस ओर रामचन्द्र उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे भूमने लगे ॥ ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्निवार थे और क्रोध रूपी अग्निक द्वारा माना शत्रको जला रहे थे। उनके नेत्रोंके समीपसे जो जलती हुई दृष्टि निकल रही थी वह वाणोंके समान जान पड़ती थी श्रीर उसे वे जलते हुए अंगारोंके समान युद्ध करनेके लिए दिशाश्रीमें वड़ी शीघ्रतासे फेंक रहे थे। महाविद्याओं के समृहसे जो उन्हें सेनाका पाँचवाँ अङ्ग प्राप्त हुन्ना था वे उससे सहित थं। उनकी तालकी ध्वजा थी और वे ऋज्ञनपत्रेत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे। साथ ही, जिसकी ध्वजामें बलवाकार साँपका पकड़ हुए गरुड़का चिह्न बना है ऐसा लच्मण भी विजय-पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला। इन दोनोंने पहले तो समस्त विन्न नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवकी नमस्कार किया और फिर दोनों ही मुगीव तथा श्रणुमान श्राद्धि विद्याधरोंसे विष्ठित हो सूर्य-चन्द्रमाके समान शत्रु कृषी अन्यकारको नष्ट करनेके लिए चल पड़े ॥ ५४३-५४७॥ वे दोनों भाई नयोंके समान सुशाभित थे और इम तथा दुर्बुद्धियोंका घात करनेवाले थे। राषणके सामने युद्ध करनेके लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार शत्रुखोंको भय-भीत करते हुए वे युद्ध-भूमिमें जाकर ठहर गये। वहाँ इनके नगाड़ांके बड़े भारी शब्द शश्चओंके नगाड़ोंके शब्दोंका निरस्कृत कर रहे थे सो ऐसा जान पड़ता था कि मानो व शब्द ऊँचे उठते हुए दण्डोंके कठार प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथवा गढ़े आदि देशोंमें सब आरसे प्रवंश कर रहे हीं-छिप रहे हों।। ५४५-५५०।। हाथियोंकी चिंघाई और घोड़ोंके हीसनेके शब्द बिशेष रूपसे योद्धाओं की शूर-वीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बदा रहे थे।। ५५१।। उस समय जो आरम्भ प्रकट हो रहे थे व शत्रुओंका भयभीत करते हुए आकाश-मार्गको रोक रहे थे और स्वियोंक समान दुर्जीय थे ॥ ५५२ ॥ धनुष धारण करनेवाले लाग अपने-अपने धनुष लेकर निकले थे । उन धनुषींका मध्यम

<sup>ः</sup> श्रम्रसर घ० । २ 'वलयाकारसपेम्राहितगरुद्वपताकाः' (श्र पुस्तके टिप्पणी) 'लङ्ग्मणोऽपि मुखालम्बिनिप-धृगुगरुद्वप्वजः' ल ।

दुरुक्तवचनानीव हृदिभेदीनि दूरतः । दिग्ग्यापिमीवीनाद्यवात् कोपहुक्कारविन्ति वा ॥ ५५४ ॥ कर्णाभ्यणेप्रवित्तित्वाक्षिगवन्तीव सम्म्रणम् । कृष्कृकृत्वेष्णभक्षस्वात्यक्षतानीव सम्मनः ॥ ५५५ ॥ शरासनानि सम्धार्यं निरगण्डन् धनुर्धराः । खब्गवर्मधरा "धीरमहाम्र पटुराटिनः ॥ ५५६ ॥ धनान् सत्तवितः कृष्णाम् गर्विमो विजिगीयवः । "नानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविशारदाः ॥ ५५७ ॥ परे च परितः प्रापुर्वोद्धं परवर्षं भटाः । अतिवृताः खुरावातिर्वारयन्त इवाविनम् ॥ ५५८ ॥ ५५९ ॥ सम्माना महीशा वा समहामणिपीठकाः । आस्ततिष्टस्त्या वा स्वस्वामिहतकारिणः ॥ ५५९ ॥ भुक्षाना इव सम्मसा मधुरैः किक्किणीरवैः । विजयं वा स्वसैन्यस्य घोषयन्तो निरन्तरम् ॥ ५६० ॥ सपक्षा इव सम्पक्षकद्वरा गगनान्तरम् । किस्नह्विषयवो अशास्त्रवादिस्मुद्भवाः ॥ ५६२ ॥ स्वपादनटमृत्रार्थमर्चयन्तो धरामिव । इया यवनकाश्मीरवाहीकाविस्मुद्भवाः ॥ ५६२ ॥ स्पुत्रदुत्वातक्षद्गांश्चिक्तत्त्रसाधिष्टिताः । महासैन्वाविधसम्भूततरङ्गाभा विनिर्गताः ॥ ५६२ ॥ स्पुत्रदुत्वातक्षद्गांश्चिक्तत्रसाधिष्टिताः । स्वानुकृत्वानिताः श्वभाण्डाः प्रोहण्डकेतवः ॥ ५६२ ॥ संप्रामाग्मोनिधेः प्रोताः प्रचेतुः पृथवो स्थाः । चक्रेणैकेन चेबक्री विक्रमी नस्तयोर्द्वयम् ॥ ५६५ ॥ मस्वेति वा वृतं पेतुर्दिक्चकाक्रमिणो स्थाः । नायकाधिष्टिता शक्षैः सम्पूर्णास्त्र्णवाजनः ॥ ५६६ ॥ मस्वेति वा वृतं पेतुर्दिक्चकाक्रमाणो स्थाः । नायकाधिष्टिता शक्षैः सम्पूर्णास्त्र्णेवाजनः ॥ ५६६ ॥

भाग हाथके अग्रभागके बराबर था, व नये बादलोंक समूहके समान जान पड़ते थे, बाण सहित थे, बुद्धिमान पुरुषोंक मनके समान गुण--डोरी ( पत्तमें दया दान्तिण्य आदि गुणों ) से नम्र थे, कठोर वचनोंके समान दूरसे ही हृदयको भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यक्राका शब्द दिशास्त्रोंमें फैल रहा था अतः ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रांध वश हुङ्कार ही कर रहे हों, खिचकर कानोंके समीप तक पहुँचे हुए थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो कुछ मन्त्र ही कर रहे हों, और सज्जनोंकी संगतिके समान वे कठिन कार्य करते हुए भी कभी अग्न नहीं होते थे ऐसे धनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर निकले । कुछ धीर वीर योद्धा तलवार और कवच धारण कर जोर-जोरसे चिछा रहे थे जिससे वे एसे जान पड़ते थे मानो विजली सहित गरजते हुए काले मेघोंको ही जीतना चाहते हो । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों श्रोरसे शत्रुत्रोंकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए श्रा पहुँचे। उनके साथ जो घोड़े थे वे बड़े वेगसे चल रहे थे और खुरोंके आजातसे मानो पृथिवीको बिदार रहे थे।। ४५३-५५८।। वे घोड़े चमरोंसे महित थे तथा महामणियोंसे बनी हुई पीठ (काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे। श्रथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पर्यन्त अपने स्वामीका हित करनेवाल थे ॥५५६॥ उनके मुखमें घासके शास लग रहे थे जिससे भोजन करते हुएसे जान पड़ते थे और छोटी-छोटी घंटियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थे माना निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे हों।। ५६०।। वे घंाड़े कवच पहने हुए थं इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंखोंसे युक्त होकर श्राकाशके मध्यभागको ही लाँघना चाहते हों। उनके मुखोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पैररूपी नटोंके नृत्य करनेके लिए फलोंसे पृथिवीकी पूजा ही कर रहे हों। वे घोड़े यूनान, काश्मीर और वाल्हीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उन पर ऊँची उठाई हुई देदीप्यमान तलवारोंकी किरणोंसे सुशोभित घुड़सवार बैठे हुए थे, वे महासेना कर्पा समुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहे थे, और जोर-जोरसे हींसनेके शब्द रूपी श्राभूषणोंसे राशुश्रोंको भयभीत करनेके लिए ही माना निकले हुए थे। इनके सिवाय वायु जिनके अनुकृल चल रही है जिसमें शक्ष रूपी वर्तन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड वाली पताकाएँ फहरा रही हैं, ऋौर संप्राम रूपी समुद्रके जहाजके समान जान पड़ते हैं एसे बड़े-बड़े रथ भी वहाँ चल रहे थे। चक्रवर्नी रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमार पास एसे दो चक्र विद्यमान हैं ऐसा समभ कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे। जिनके भीतर

१ घोरमटाश्च घ० । २ नानाप्रहारणोपेता त्त० । ३ जीना स० ।

समदाः सन्तु मे बुद्धे वदक्काः कयं स्थाः । वाकन्तु परायो वाहा गामविभः किमातुरैः ॥ ५६० ॥ जयोऽस्मास्विति वा बन्दं समहाः स्थन्वना ययुः । सम्मार्गगमितिः सक्वधारिभिक्षक्रवर्तिभः ॥ ५६८॥ रथैदिक्पक्रमाक्रम्य तैर्द्धिककं किमुक्यते । महीधर्रानिः पूर्वकायैरीद्ध्यधारिषः ॥ ५६९ ॥ ५६९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८० ॥ ५८९ ॥ ५८९ ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥ ५८० ॥

उनके स्वामी बैठे हुए हैं, जो अनेक शस्त्रोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शीघतासे चलनेवाले वेगगामी घोड़े जुले हुए हैं ऐसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्त क्यों न हो ? पैदल चलनेवाल सिपाही, बोड़े और हाथी मले ही आगे दौड़ते चले जाबें पर इन व्यप्न प्राणियोंसे क्या होनेबाला है ? विजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है। यह साचकर ही माना बोफसे भरे रथ धीर-धीरे चल रहे थे। सन्मार्ग पर चलनेवाले, शस्त्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवर्तियोंने जब समस्त दिशास्त्रों पर स्नाक्रमण किया था तब दो चक्रवाले रशोंने समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसी प्रकार पर्वतके समान जिनका अमभाग कुछ ऊँचा उठा हुआ था, पीछेकी क्यार फैली हुई पूँछसे जिनकी पूँछका उपान्त भाग कुछ खुल रहा था, जो अपरकी छोर उठते हुए सूँ इके लाल लाल अप-भागसे सुशोभित ये और इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके समान जान पड़ते थे। जिनकी वृत्ति पर-प्रगोब थी-दूसरोंके आधीन थी अतः जो वसोंकं समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलों पर स्थित भ्रमरोंको मानो कोधसे ही कान रूपी पंखोंकी फटकारसे उड़ा रहे थे। उड़ती हुई सफेद ध्वजाश्रोंसे जो वगलाओंकी पंक्तियों सहित काले सेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे हाथियोंके मदकी सुगन्ध सूंधकर त्राकाशमें खिले हुए कमलके समान जिनका व्यवसाग विकसित हो रहा है ऐसी सूँ डोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पनी नोकवाले अंकुशोंकी चोटसे अपाक प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके समीप बार-बार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोब शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान पुरुष बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेक कारण समस्त संसार पर श्राक्रमण करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे चलते फिरते पर्वतींके समान ऊँचे-ऊँचे हाथी सब आरसे निकल कर चल रहे थे।।५६१-५७५ ॥ उस समय अनुकूल पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शत्रुओंकी और ऐसी जा रही थीं मानो दण्डोंको छोड़कर पहले ही युद्ध करनेके लिए उचत हो रही हों।। ५७६।। अथवा सूर्यकी किरणोंको टकनेवाली वे ध्वजाएँ ऐसी जान पहती थीं मानो निर्मल आकाशमें जो मेघरूपी मैल छाया हुआ था उसे ही दूर कर रही हों।। ५७७ ।। अथवा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात् दण्डोंमें लगी हुई बीं इसलिए वृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समय पर मुक्त होती थी-लोलकर फहराई जाती थीं इसलिए मुनिमार्गका अनुसरण करती थीं ॥ ५७८ ॥ उस समय पूलि उदकर चारों ओर फैल गई थी और वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेनाके बोमते स्विम हुई पृथिबी साँस ही ले रही

१ 'उल्के करिणः पुष्कमूलोपान्ते च पेचकः' इत्यमरः। २ 'श्रपाङ्गदेशो निर्याणम्' इत्यमरः। ३ 'महामात्राः प्रधानानि' इत्यमरः। ४ विद्याः तः ।

महाअषे वा सम्माने रणविष्ठविषाविषी । पुरावितपुण्ये वा समस्तवधवाप्रिये ॥ ५८० ॥
रक्ष्येषं नभीभाराकविष्यादितरं इसि । मूर्कितं गर्भगं कुक्किकितं चातिशय्य तत् ॥ ५८२ ॥
वर्तं "कक्कलं किकिद्विषेष्यसम्बर्गादा । विष्यस्तवैरिभूपाकिषित्रक्षीक्षोप्रमे वानैः ॥ ५८२ ॥
एयौ तस्मिन् रजःक्षीभे अवास्त्वे सति सकुषः । प्रस्वष्टदिसञ्चादाः सेवावाषकचीदिताः ॥ ५८२ ॥
यति प्रपातसंखुदा ववास्त्वा वा धनुर्थराः । शरकृष्टि विद्युक्तस्तो हृद्यानि विरोधिनाम् ॥ ५८२ ॥
कुर्विन्त स्मापरागांवि सम्मदानां रणाम्नणे । युद्धग्रन्ते स्माहवोत्साक्षाकेऽपि तैरिव चोदिताः ॥ ५८५ ॥
हिषतो वा म सक्षाक्षिक्षाकिः स्वात्पुद्धदः सताम् । मवा अजीवितुं दातुं भूपाक्षित्रमान्त्वे ॥ ५८६ ॥
तस्य काक्ष्रेऽयमित्वेको व्यतदरादणं रणे । सृत्यहत्यं यशः शूरगतिश्चात्र प्रयं पक्षम् ॥ ५८७ ॥
पुरुवार्थत्रयं वैतदेवेत्यक्वोन्ययुभ्यते । नारसङ्के मृतिं वीक्षे करणापि स परामवः ॥ ५८० ॥
सम्मति मन्यमानोऽन्यः प्राम्युध्वाक्रियत स्वयम् । अनुष्यमतिवमुक्तोधाः सर्वशक्षरनारतम् ॥ ५८९ ॥
सम्यापसम्ममुक्तार्थस् कामुक्तिरवाकुकम् । अअभितमार्गणेनैव मार्गणा मार्गमारमनः ॥ ५९० ॥
सभ्य विश्वाच मत्वा द्राक् ४ वरत्र पतिताः परे । "दूरं त्यक्त्वा गुणान्वाणैस्तीक्ष्णैः सांजितपाविमः ॥५९१॥
भाग्नुत्वाक्रविर प्राणान् गुणोऽपि न गुणः कले । न वैरं न कर्ल किकित्वाधाप्यमन् शराः परान् ॥ ५२२ ॥

हो । अथवा पूर्ण झानको न श करनेका कारण मिध्याज्ञान ही फैल रहा हो ।। ५७६ ।। ऋथवा युद्धमें विच्न करनेवाला कोई बड़ा भारी भय ही श्राकर उपस्थित हुआ था। जिसने पूर्वभवमें पुण्य संचित नहीं किया ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार वह धूलि भी सब है नेत्रोंके लिए श्रिप्रिय लग रही थी।। ५८०।। इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाशको उल्लंघन कर रही थी श्रर्थान् समस्त त्राकाशमें फैल रही थी। उस धूलिके भीतर समस्त सेना ऐसी हो गई मानो मृन्छित हो गई हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवाल पर लिखे हुए चित्रके समान निश्चेष्ट हो गई हो। उसका समस्त कलकल शान्त हो गया। जिस प्रकार किसी पराजित राजाके चित्तक। क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाना है उसी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो गया और दृष्टिका कुछ-कुछ संचार होने लगा तब सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गई है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शुद्ध हुए नये बादलोंके समान धनुष धारण करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे और युद्धके मैदानमें शत्र-योद्धाओं के हृदय रागरहित करने लगे। सेनापितयों के द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१-५८५ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनों का बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है। मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे आजीविका पाई है-वेतन प्रहण किया है। अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई योद्धा रणमें वह ऋण चुका रहा था। युद्ध करने में एक तो सेवकका कर्तव्य पूरा होता है, दूसरे यश की प्राप्ति होती है और तीसरे शूर-बीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैं ॥ ५=६-५८७॥ तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे परस्पर लड़ रहा था। मैं अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्योंकि वह मेरा ही पराभव होगा। यह मानता हुन्ना कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। इस प्रकार तीव्र कोध करते हुए सब योद्धा, दार्थे-वार्ये दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने योग्य सब तरहके शस्त्रोंसे विना किसी बाकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे। दोनों ब्रोरसे एक दूसरेके सन्मुख छोड़े जानेवाले वाण, बीचमें ही ऋपना मार्ग चनाकर बड़ी शीघतासे एक दूसरेकी सेनामें जाकर पढ़ रहे थे। गुण अर्थात् धनुषकी डोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीच्ण एवं खून पीने-वाले बाण सीधे होनेपर भी प्राणोंका चात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दृष्ट पुरुषमें रहनेवाले गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। बाणोंका न तो किसीके साथ वैर था और न उन्हें कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शत्रुओंका घात कर रहे थे।।५८८-५६१।। सो ठीक ही है क्योंकि

१ (क्यक्तं यथा स्थात्, क० टि०) कालकतां कांचित् ख०। २ फलक्ष्यम् ख०। ३ मानीत-त०, म०। ४ परं प्रपतिताः त०। ५ दूरे ख०।

परप्रेरितक्सीनां तीक्ष्णानामीदभी गतिः । "लगाः लगैः लगाः लगैः लगान् जनुर्वस्वैद्दाः लगा इतः ॥ ५०३ ॥ एणाय मन्यमानाः स्वान् प्राणान् पापाः परस्परम् । "लक्ष्यवद्धारमञ्ज्ञान्वतान्तुपातिहातैः हारैः ॥५९४॥ धन्वनः पात्रयन्ति सम गिरीन्या करिणो वहून् । एकेनैकः हारेणेभमवधीन्यमभैमेदिनाः ॥ ५९४ ॥ स्वीकुर्वन्त्यत एवान्यमभैज्ञान् विजिगीषयः । प्रधातमृत्कितः कश्चित्पवह्नोहितो भटः ॥ ५९४ ॥ आपतद् गृद्धपक्षातिन्नोत्थितोऽहन्त्वहून् पुनः । नीयमानमिवालमानं वीक्ष्यान्यो देवकन्त्रया ॥ ५९७ ॥ सोत्सवः सहसोदस्थात्महासो दरमृत्कितः । वाणाङ्कितं रणन्त्र्यरणरङ्गे "नरन्तरम् ॥ ५९८ ॥ नृत्यत्कवन्थके सद्यः हारच्छादितमण्डपे । बद्धान्त्रवालमान्तेऽहन्यो "बहलालालवार्षितः ॥ ५९९ ॥ राक्षसेन विवाहेन वीरलक्ष्मी समाक्षिपत् । डाकिन्यश्चटुलं नेटुराक्ष्वन् भैरवं शिवाः ॥ ६०० ॥ अतिपातनिपीतासम्यमप्रिमास्मागाः । निशातकारनाराच्यकानुपनिपातमात् ॥ ६०२ ॥ विश्वमं निःप्रतापं च तद्दाभूदर्कमण्डलम् । स्याद्वादिमः समाकान्तकुवादिकुलवचदा ॥ ६०३ ॥ दहाननवकान्यापन् भङ्गं राघवसैनिकैः । इति प्रकृते संप्रामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०३ ॥ स्ताः केचित्पुनः केचित् प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्डगतासवः ॥ ६०५ ॥ समवतींनरान् सर्वन् प्रस्तान् जरियतुं तदा । निःशक्तिवान्तवानेतानिति शङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥ समवतींनरान् सर्वन् प्रस्तान् जरियतुं तदा । निःशक्तिवान्तवानेतानिति शङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥

जिनकी वृत्ति दूसरोंके द्वारा प्रेरित रहती हैं ऐसे तीच्ण ( पैने-कुटिल ) पदार्थोंकी ऐसी ही अवस्था होती है। जिनका परस्पर वैर वँघा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधर पश्चियोंके समान अपने प्राणोंको तुणके समान मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे।। ५६२-५६४।। धनुष धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लच्य पर लगाई हुई अपनी दृष्टिके साथ ही साथ शीघ पड़नेवाले तीक्ण बाणोंके द्वारा पर्वतोंके समान बहुतसे हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे हाथीको मार गिराया थ। सो ठीक ही है क्योंकि सीलिए तो विजय-की इच्छा करनेवाले शूर-त्रीर दूसरेका मर्भ जाननेवालोंको स्वीकार करते हैं-अपने पक्षमें मिलाते हैं। कोई एक योद्धा चोटसे मृच्छित हो खुनसे लथ-पथ हो गया था नथा आये हुए गृद्ध पिचयोंके पंखों-की वायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धात्र्योंको मारने लगा था। कोई एक अल्प मुच्छित योद्धा, अपने आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हुन्ना देख उत्सवके साथ इँसता हुआ अकस्मान् उठ खड़ा हुआ। जो वाणोंसे भरा हुन्ना है, जिसमें रणके मारू बाजे गूँज रहे हैं, जिसमें निरन्तर शिर रहित धड़ नृत्य कर रहे हैं, श्रीर जिसमें वाणोंका मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब अँतड़ियोंका समृह बँध रहा है श्रीर जो बहुतसे खुनके प्रवाहसे पूजित है ऐसे किसी एक योद्धाने राज्ञस-विवाहके द्वारा वीर-लच्मीको अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें डाकिनियाँ बड़ी चपलतावे तृत्य कर रही थीं और शृगाल भयद्भर शब्द कर रहे थे। वे शृगाल ऊपरकी ओर किये हए मुखोंसे निकलनेवाले अग्निके तिलगोंसे बहुत ही भयहूर जान पड़ने थे। जिसकी कैंचियोंका समृह अपरकी श्रोर उठ रहा है और जो चक्कल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षि सियोंका समृह बहुत श्रधिक पिये हुए खुनको उगल रहा था। अत्यन्त तीच्या बाण नाराच और चक्र श्रादि शक्षोंके पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभादीन तथा कान्ति रहित हो गया था। जिस प्रकार स्याद्वादियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिध्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार उस समय रामचन्द्रजीके सैनिकोंके द्वारा त्राकान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस प्रकार उस रणाङ्गणमें संप्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय हो गया।। ५६५-६०४।। उस युद्धमें कितने ही लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, ऋौर कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगत प्राण हो गये।। ६०५ ।। उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐस। सन्देह उत्पन्न कर रहे थे कि यमराज

१ नाना लगाः लगैः ल०। २ सच्यानदा ख०, स०, ४०, ग०, म०। ३ निरन्तरे ख०, ग०। ४ प्रचुरक्षिरसूरणचर्षितः । ५ विभीषणः स०।

इतस्ततो भदा व्यस्ताः ससरे वर्षशक्ताः । जनयन्यवन्यकस्यावि विक्षमाणस्य मीरसम् ॥ ६०० ॥ वाजिनोऽत्र समुव्छिक्वचरणाः सम्बद्धात्तिः । असरे वस्युत्यातुमुद्यन्ति स्मोक्तितौजसः ॥ ६०८ ॥ वकास्यवयवैभैजीविक्षिसा सर्वतो रथाः । मान्ति स्म भिव्यपोता वा तत्स्प्रामाव्धिमध्यगाः ॥ ६०० ॥ वकास्यवयवैभैजीविक्षिसा सर्वतो रथाः । मान्ति स्म भिव्यपोता वा तत्स्प्रामाव्धिमध्यगाः ॥ ६९० ॥ विनान्येयं वहून्यासीत् संप्रामो वक्ष्योद्वयोः । प्रावेण विमुखे वैत्रे स्वं वलं वीक्ष्यमङ्गुरम् ॥ ६९० ॥ सन्ततो मायया सीताविरवर्धदं द्याननः । विधाय तव देवीयं गृहाणेति स्वाक्षिपत् ॥ ६१२ ॥ विरस्तत्यवया भर्त्वहंद मोहे कृतास्यदे । सेचरेक्षरसैन्यस्य समीक्ष्य समरोत्सवम् ॥ ६१३ ॥ सीतां वीक्षवर्ती किव्यदि स्प्रप्टृं त्वया विना । शको नास्ति द्यास्यस्य मायेयं मात्रगाः ग्रुचम् ॥६१४॥ सीतां वीक्षवर्ती किव्यदि स्प्रप्टृं त्वया विना । शको नास्ति द्यास्यस्य मायेयं मात्रगाः ग्रुचम् ॥६१४॥ सायेति राघवं तथ्यमव्रवीदावणातुजः । विभीषणस्य तद्वाच्यं अद्धाय रघुनन्दनः ॥ ६१५ ॥ ग्रजारिर्गजयूयं वा भास्करो वा तमस्ततिम् । वर्ष्ट विभेद्यामास सखो विद्याचरेशिनः ॥ ६१६ ॥ प्रकाशयुद्धमुज्यत्वा मायायुद्धविचित्सया । स पुत्रैः सह पौक्ष्ययो कङ्गते स्म नभोऽङ्गणम् ॥ ६१० ॥ सं वीक्ष्य तद्रणे दक्षौ दुरीक्ष्यं रामकक्ष्मणौ । गजारिविनतासूनु वाहिनीभ्यां समुवातौ ॥ ६१८ ॥ सुप्रीवाणुमदाचात्मविद्याधरवक्षान्वतौ । रावणेन समं रामो कक्ष्मणोप्यप्रसूनुना ॥ ६१९ ॥ सुप्रीवः कुर्भकर्णेन मरुक्पप्रविक्तितिना । सरेण केतुरक्जादिरङ्गदक्षेत्वत्रेन्द्रकेतुना ॥ ६१० ॥

खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमं समर्थ नहीं हो सका. इसलिए ही मानो उसने उन्हें उगल दिया था।। ६०६।। जिनके अङ्ग जर्जर हो रहे हैं ऐसे कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हुए थे और वे देखनेवाले यमराजको भी भयानक रस उत्पन्न कर रहे थे—उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था।। ६०७।। जिनके पैर कट गये हैं ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे।। ६०८।। यांद्वात्रोंके द्वारा छोड़े हुए वाणों और नाराचोंसे कीलित हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे माना जिनसे गेरूके निर्फर भर रहे हैं श्रीर जिनपर छोटे-छोटे बाँस लगे हुए हैं ऐसे पर्वत ही हों ॥ ६०६ ॥ चक श्रादि अवयवोंके दूट जानेसे सब श्रोर बिखरे पड़े रथ एसे जान पड़ते थे मानो उस संप्राम रूपी समुद्रके बीचमें चलनेवाले जहाज ही दूटकर बिखर गये हों।। ६१०।। इस प्रकार उन दोनों सेनाओंमें बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकृत होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख बहुत दु:खी हुआ। उसी समय उसने मायासे सीताका शिर काट कर 'लो, यह तुम्हारी देवी है प्रहण करों यह कहते हुए कोधसे रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिया ॥ ६११-६१२ ॥ इधर सीताका कटा हुआ शिर देखते ही रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और उधर रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ। यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कही कि शीलवती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा खूनेके लिए भी समर्थ नहीं है। हे नाथ, यह रावणकी माया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए। विभीषणकी इस बातपर विश्वास रख कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके समृहको अथवा सूर्य अन्धकारके समृहको नष्ट करता है।। ६१३-६१६।। अब रावण खुला युद्ध छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाश रूपी आँगनमें जा पहुँचा ।। ६१७।। उस माया-युद्धमें रावणको दुरीच्य (जो देखा न जा सके) देख कर, अत्यन्त चतुर राम श्रीर लद्मण, सिंहवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्यात्रोंके द्वारा अर्थात् इन विद्यात्रोंके द्वारा निर्मित— आकाशगामी सिंह स्पीर गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उदात हुए। सुमीव, अणुमान आदि अपने पत्तके समस्त विद्याघरोंकी सेना भी उनके साथ थी। रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके साथ लद्दमण, कुम्मकर्णके साथ सुमीव, रिवकीर्तिके साथ अणुमान; खरके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतके

१ बीद्यमाणस्य क०, ख०, ग०, म०। २ 'श्रभान् इमाः' शंत पदच्छेदः । श्रभान्-शोभन्ते सम्, इमा गजाः । ३ विनीताम्यां ल० ।

इन्त्रवर्माभिधानेन कुमुदो युद्धविश्रतः । खरद्षणनाजापि नीको मानाविज्ञारदः ॥ ६२१ ॥
एवमन्येऽपि तैरन्ये रामभृत्या रणोद्धताः । दशस्यनायकैः सार्वं मायायुद्धमकुर्वत ॥ ६२१ ॥
तदा रामेण संप्रामे परिभूतं र दशाननम् । अवकोक्षेत्रजिन्मध्यं प्राविक्षद्वास्य जीवितम् ॥ ६२१ ॥
तं उशक्यापातयद्वामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कृपित्वाऽधाबदुद्दिष्य सहाक्षं कक्ष्मणामज्ञम् ॥ ६२४ ॥
तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूर्णममूणं दशकन्धरः । मायागजं समारह्य व्यधाबाराचपक्षरे ॥ ६२५ ॥

\*प्रदारावरणेनापि प्रतापी गरुद्धजः । सिंहपोत इव दक्षो दुनिवारोऽदिवारणैः ॥६२६॥
तन्पक्षरं विभिद्यासौ निर्ययौ निजविद्यमा । दश्चा तद्वावणः कृद्धजा प्रतीतं चक्रमादिशत् ॥ ६२० ॥
सिंहनादं तदा कुर्वन् गगने नारदाद्यः । बाही प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥ ६२८ ॥
चक्षेण विक्रमेणेय मूर्तीभृतेन चिक्षणा । तेन तेन विशेऽप्राहि श्रिखण्डं वा खगेशितुः ॥ ६२९ ॥
सोऽपि प्रागेव बद्धायुर्दुराचारादधोगतिम् । प्रापदापत्वर्शां घोरां पापिनां का परागतिः ॥ ६३० ॥
विजयावज्ञं समापूर्यं केशवो विश्वविद्वपाम् । अभयं घोषयामास स धर्मा जितभूभुजान् ॥ ६३१ ॥

\*तदावज्ञिष्ठस्यमहामात्राद्योऽलिवत् । मिलना वलचक्रेशपाद्यक्षनाध्यन् ॥ ६३२ ॥
मन्दोद्यादितद्देवीदुःखनोदनपूर्वकम् । विभीषणाय स्मृतंत्रच्यद्वन्धं विधाय तौ ॥ ६३३ ॥
दशकण्डान्वयायातिवश्रमुक्तं वितरतः । "अभूतां च व्रिखण्डेशौ प्रचण्डौ बलकेशवौ ॥ ६३४ ॥

साथ श्रक्तद, इन्द्रवर्माक साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुद श्रीर खर-दृष्णके साथ माया करनमें चतुर नील युद्ध कर रहे थे। इसी प्रकार युद्ध करनेमें ऋत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके ऋन्य भृत्य भी रावणके मुखिया कोगोंके साथ मायायुद्ध करने लगे ।। ६१८-६२२ ।। उस समय इन्द्रजीतने देखा कि रामचन्द्रजी युद्धमें रायणको दबाये जा रहे हैं -- उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब वह रावणके प्राणों के समान बीचमें आ घुसा ॥ ६२३ ॥ परन्तु रामचन्द्रज्ञाने उते शक्तिको चोटते गिरा दिया । यह देख रावण छुनित **होकर** शक्तोंते सुशोभित रामचन्द्रजीकी त्रोर दोड़ा।। ६२४।। इसी बीचमें लद्दमण बड़ा शाव्रजासे उन दोनांके बीचमें आ गया श्रीर रावणने मायामयी हाथीपर सवार हाकर उते नाराच-पञ्जरमें घेर लिया । ऋर्थात् लगातार वाण वर्षा कर उसे ढॅक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गरुङ्की ध्वजा फहरानेवाला लदमण प्रहरणावरण नामकी विधाने बड़ा प्रताबी था। वह सिंह ह बच्चे हे समान द्वप्त बना रहा और शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके ।। ६२६ ।। वह अपनी विद्यासे नाराच-पञ्जरको तो इकर बाहर निकल त्राया। यह देख रावण बहुत कुपित हुआ। श्रीर उसने कोधित होकर विश्वासपात्र चकरत्रके लिए आदेश दिया ॥ ६२० ॥ उसा सनय नारद् आदि आकारामें सिंहनाद करने लगे । वह चकरत मृतिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिण। देकर लदमणके दाहिन हाथ पर आकर ठहर गया। तदनन्तर चक्ररस्तको धारण करनेवाले लद्दमणने उसी चक्ररतसे तीन खण्डके समान रावणका शिर काटकर अपने आधीन कर लिया ।। ६२८-६२६ ।। रावण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध कर चुका था। ऋतः, दुःख देनेवाली भयंकर ( ऋधोगित ) नरक गतिका प्राप्त हुआ सा ठीक ही है; क्योंकि, पापी मनुष्योंकी और क्या गति हो सकती है ?।। ६३०।। तदनन्तर लदमणने विजय-शङ्क बजाकर समस्त शत्रुत्रोंको अभयदानकी घोषणा की सो ठीक ही है। क्योंकि, राजात्रोंको जीतनेवाले विजयी राजात्र्योंका यही धर्म है।। ६३१।। उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने भ्रमरोंके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लद्मणके चरण-कमलोंका त्राश्रय लिया।। ६३२।। रावणकी मन्दादरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम और लच्मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे आई हुई समस्त विभूति उसे प्रदान कर दी। इस प्रकार दोनों भाई बलभद्र और नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी हुए ॥ ६३३-६३४ ॥

१ मायायुद्धं व्यक्तुर्वत, म०, ल०। २ परिभृतदशाननम् छ०। ३ शक्त्याघातयद्राम त०। ४ प्रहारा-रावणेनाशु क०, छ०; प्रहारे रावणेनाशु ग०। ५ विजयशङ्खम्। ६ सदावशिष्ट छ०। ७ तङ्करियपदवन्धं घ०। ८ श्राभृतां त०।

स्थ सीलवतीं सीतामशोकवनमण्यगाम् । संभामविजयाकर्णनीदीर्णप्रमदान्विताम् ॥ ६३५ ॥
रावणानुजसुप्रीवपवमानात्मजादयः । गत्वा यथोचितं दृष्टा ज्ञापयित्वा जयोत्सवम् ६३६ ॥
समयुक्षतं रामेण समं छक्ष्मीमिवापराम् । महामणि वा हारेण कुश्रालाः कवयोऽथवा ॥६३० ॥
वाचं मनोहरार्थेन सन्तौ धर्मेण वा घिषम् । ध्रमृत्यमित्रसम्बन्धाद्भवन्तीप्सितसिद्धयः ॥६३० ॥
वहन्ती जानकी दुःसमा प्राणप्रियदर्भनात् । रामोऽपि तिह्योगोत्थशोकव्याकुलिताशयः ॥६३० ॥
तौ परस्परसन्दर्शात्परं प्रीतिमवापतुः । तृतीयप्रकृतिं प्राप्य नृपो वा सापि वा नृपम् ॥६४० ॥
सारम्य विरहाह्रपं यद्यसादर्थच्छताम् । अन्योन्यसुखदुःखानि निवेध सुखिनः प्रियाः ॥६४९ ॥
कृतदोषो हतः सीता निद्रेषिति निरूप्य ताम् । स्थ्यकरोद्राधवः सन्तो विचारानुचराः सदा ॥६४२ ॥
तत्तोऽरिखेपुरोऽगच्छत्पुरत्पीठगिरौ स्थितः । अन्रैवाभिषवं प्राप्य सर्वतीर्थाम्बुसम्मृतैः ॥६४२ ॥
कोटिकाल्यशिलां तस्मिषुज्ञहे राधवानुजः । तन्माहाल्म्यप्रनुष्टः सन् सिहनादं व्यधाद्वलः ॥६४५ ॥
कोटिकाल्यशिलां तस्मिषुज्ञहे राधवानुजः । तन्माहाल्म्यप्रनुष्टः सन् सिहनादं व्यधाद्वलः ॥६४५ ॥
तिवासी सुनन्दाल्यो यक्षः सम्पृत्य तौ मुदा । असि सौनन्दकं नाना समानं चिक्रणोऽदित ॥६४६॥
अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगे । वने निवेश्य शिविरं रथमारुख चक्रमृत् ॥६४० ॥
गोपुरेण प्रविश्याव्यि निजनामाङ्कितं शरम् । मागधावासमुद्दिश्य व्यमुञ्जत्व कुञ्चितक्रमः ॥६४८ ॥
मागधोऽपि शरं वीक्ष्य मत्वा स्वं स्वल्पपुण्यकम् । अभिष्युवन् महापुण्यश्चक्रवर्तीति लक्ष्मणम् ॥६४९ ॥

तदनन्तर जो अशोक वनके मध्यमें बैठी हैं, और संप्राममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार मुननेसे प्रकट हुए हर्पने युक्त है ऐसी शीलवती सीताके पास जाकर विभीषण, सुप्रीव तथा अणु-मान् श्रादिने उसके यथा योग्य दर्शन किये और विजयोत्सवकी खबर सुनाई॥ ६३५-६३६॥ तत्पश्चान जिस प्रकार क्ष्माल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा क्ष्माल कवि शब्दको मनोहर अर्थके साथ अथवा मजन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाते हैं उसी प्रकार उन विभीषण श्रादिने इसरी लद्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलाया। सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम भृष्य और मित्रोंके सम्बन्धसे इष्ट-सिद्धियाँ हो ही जाती हैं।। ६३७-६३८।। उधर जब तक रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तब तक सीना दुःखका धारण कर रही थी श्रीर इधर राम-चन्द्रजीका हृदय भी सीताके वियोगसे उपन्न होनेवाल शोकसे व्याकुल हो रहा था। परन्तु उस समय परस्पर एक-दूसरेके दुर्शन कर दोनों ही परम शीतिको प्राप्त हुए। रामचन्द्रजी तृतीय प्रकृति-वाली शान्त स्वभाववाली सीनाको और सीना शान्त स्वभाववाले राजा रामचन्द्रजीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ।। ६३६-६४० ।। विरहसे लेकर अब तकके जो-जो बृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे पूझे सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दृसरेको अपना मुख-दुःख बतलाकर ही सुखी होते हैं ॥ ६४१ ॥ 'जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्देखि हैं? ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया। सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन हमेशा विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ६४२ ॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय-सुन्दरपीठ नामके पर्वत पर ठहरे वहाँ पर देव और विद्याधरोंके राजाश्रोंने अपने हाथसे उठाते हुए सुवर्णके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंका बड़े हर्षसे अभिवेक किया। वहीं पर लक्ष्मणने कोटि-शिला उठाई श्रीर उसके माहात्म्यसे सन्तृष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ।। ६४३-६४५ ।। वहाँ के रहनेवाले सुनन्द नामके यत्तने उन दोनोंकी बड़े हर्षसे पूजा की स्पीर लक्ष्मण के लिए बढ़े सन्मानसे सौनन्दक नामकी तलवार दी।। ६४६।। तदनन्तर दोनों भाइयोंने गङ्गा नदीके किनारे-किनारे जाकर गङ्गाद्वारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी। लदमणने रथपर सवार हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको बुद्ध टेढ़ाकर मागध देवके निवास स्थानकी और अपने नामसे चिह्नित वाण छोड़ा ॥ ६४७-६४८ ॥ मागध देवने भी वाण देखकर अपने आपको

१ सद्भत्यामित्र-घ०। २-मप्राण-का०।

रत्नहारं तिरीटं च कुण्डलं सरमण्यसुम्। सीर्याम्यूप्यंकुम्मान्तग्रंतमस्मै द्दौ सुरः ॥ ६५० ॥
ततोऽनुजलिंधं गत्वा वैजयन्तास्यगोपुरे। वशीकृत्य यथा प्रास्यं तथा वरतनुं च तम् ॥ ६५१ ॥
कटकं साङ्गदं च्लामणि मौलिविभूषणम्। प्रैवेयकं ततश्चकी कटीसुत्रं च लब्धवान् ॥ ६५२ ॥
ततः प्रतीचीमागत्य सबलः सिन्धुगोपुरे। प्रविषयािध्य प्रमासं च विनतीकृत्य पूर्ववत् ॥ ६५२ ॥
मालां सन्तानकारूयानां मुकाजालप्रस्यकम् । खेतच्छत्रं ततो भूषणान्यस्यान्यपि चाददौ ॥ ६५४ ॥
मतः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीखण्डवास्त्रनः । स्वकीयां आविष्त्वाक्तां सारवस्त्रनि चाददत् ॥६५५॥
ततः सिन्धोस्तटे गच्छन् प्रतीचीखण्डवास्त्रनः । विनयस्य गजाश्वाखविद्याधरकुमारिकाः ॥६५६॥
रत्नानि चात्मसत्त्रत्य पूर्वखण्डनिवासिनः । विधाय करदान् म्लेच्छान् विजयां निर्गतस्तः ॥६५६॥
हिगुणाष्टसहस्राणि भ्यष्टबन्धान् महीसुजः । दशोत्तरशत्तक्यातपुराधीक्षान् स्वगेक्तिनः ॥६५८ ॥
त्रिखण्डवासिदेवांश्च विधायाज्ञाविधायिनः । क्राच्यारिकात्व्यत्रत्ते परिनिष्टितदिग्जयः ॥६५८ ॥
कृताल्जिभिरासेम्यो देवसेचरभूचरैः । अप्रजामेसर्थकी सचकः सर्वपृजितः ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपप्यां प्राप्यमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां द्रां शक्वयप्राविशत्यप्रीम् ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपप्यां प्राप्यमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां द्रां शक्वयप्राविशत्यप्रीम् ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपप्यां प्राप्यमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां द्रां शक्वयप्राविशत्यप्रीम् ॥६६० ॥
कृतमङ्गलनेपप्यां प्राप्यमानसमागमाम् । क्षान्तामित्र विनीतां द्रां शक्वयप्राविशत्यप्रीम् ॥६६० ॥
क्रिप्ताच्यस्त्रप्रच्यां सम्प्रात्रे रामलकृत्रणो । तीर्थाम्बुपूर्णसीवर्णसहस्त्राच्याः समम् ॥६६२ ॥
सिहासनं समारोज्य श्रीमन्तौ रामलकृत्रणो । तीर्थाम्बुपूर्णसीवर्णसहस्त्राच्याः समम् ॥ ६६३ ॥

श्ररुप पुण्यवाक माना और यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती है ऐसा समफकर लद्दमणकी स्तुति की। यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस वाणको तीर्थ-जलसे भरे हुए कलशके भीतर रखकर लच्मणके लिए मेंट किया ।। ६४६-६५० ।। तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे चलकर वैजयन्त नामक गोपुर पर पहुँचे ऋौर वहाँ पूर्वकी भाँति वरतनु देवको वश किया।। ६५१।। उस देवसे लक्सणने कटक, केयर, सस्तकको सुशोभित करनेवाला चुडामणि, हार और कटिसूत्र प्राप्त किया ॥ ६५२ ॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लद्दमण पश्चिम दिशाकी ओर गया श्रीर वहाँ सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश कर उसने पूर्वकी ही भांति प्रभास नामके देवका वश किया ॥ ६५३ ॥ प्रभास देवसे लद्मणने सन्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है ऐसा सफेद छत्र, और श्रन्थ-अन्य श्राभूषण प्राप्त किये।। ६५४।। तरपश्चात् सिन्धु नदीके किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनाई और वहाँकी श्रेष्ठ वस्तुओंको महण किया।। ६५५ ।। फिर दोनों भाई पूर्व दिशाकी स्रोर सन्मुख होकर चले स्रोर विजयार्थ पर्वत पर रहनेवाले लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोड़े, अस, विद्याधर कन्याएँ एवं अनेक रत्न प्राप्त किये, पूर्व खण्डमें रहनेवाले म्लेच्छोंको कर देनेवाला बनाया श्रीर तदनन्तर विजयी होकर वहाँ से बाहर प्रस्थान किया ।। ६५६-६५७ ।। इस प्रकार लद्मणने सोलह हजार पट्टवन्ध राजाश्चोंको, एक सौ दश नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देवोंको आज्ञाकारी बनाया था। उसकी यह दिग्विजय ज्यालीस वर्षमें पूर्ण हुई थी। देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ जोड़कर सेवा करते थे। इस तस्ह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने वाले चक्ररत्नके स्वामी एवं सबके द्वारा पूजित लच्मणने, माङ्गलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्रार्थना करनेवाली कान्ताके समान उस आयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥ ६५६-६६१ ॥ तदनन्तर किसी शुद्ध लग्न और शुभ मुहूर्तके आनेपर मनुष्य, विद्याधर और व्यन्तर देवोंके मुखिया लोगोंन एकत्रित होकर श्रीमान राम और लद्मणको एक ही साथ सिंहासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ-जलसे भरे हुए सुवर्णके एक इजार आठ बढ़े-बढ़े कलशोंसे अभिषेक किया। इस प्रकार उन्हें तीन ख़ज्दके साम्राज्य पर विराजमान कर प्रार्थना की कि आपकी लक्ष्मी बढ़ती रहे और आपका यश दिशाओं के अन्त तक फैल जावे। प्रार्थना करनेके बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बाँघे, मिश्रमय

१ पदममान् घ०। २ ऋयोध्याम्।

इत्यारोपितरत्नोरुमुकुटौ मणिभूषणी । अलंकृत्य महाश्रीभिः "पुजवामासुरुत्सुकाः ॥ ६६५ ॥ पृथिवीसुन्दरीमुख्याः केशवस्य मनोरमाः । द्विगुणाष्ट्रसहस्राणि देष्यः सत्योऽभवन् श्रियः ॥ ६६६ ॥ सीताबष्टसहस्राणि रामस्य प्राणवल्लमाः । द्विगुणाष्टसहस्राणि देशास्तावन्महीसुजः ॥ ६६७ ॥ शून्यं पञ्चाष्टरन्श्रोक्तव्याता होणमुखाः स्मृताः ै। पश्चनानि सहस्राणि पञ्चविंशतिसङ्क्षयया ॥ ६६८ ॥ कर्वटाः सत्रयद्वयेकप्रमिताः प्राधितार्थदाः । मटम्बास्तत्प्रमाणाः स्युः सहस्राज्यष्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥ श्रून्यसंसक्यस्विष्यमिता प्रामा महाप्रलाः । <sup>3</sup>अष्टाविशमिता द्वीपाः समुद्रान्तर्वेतिनः ॥ ६७० ॥ शून्यपञ्चकपक्षाविधमितास्तुक्रमतक्क्ष्माः । रथवर्यास्तु तावन्तो नवकोळास्तुरक्रमाः ॥ ६७१ ॥ स्तराकद्विवार्ध्युक्ता युद्धशौण्डाः पदातयः । देवाश्राष्टसहस्राणि गणबद्धाभिमानकाः ॥ ६७२ ॥ हलायुधं महारत्नमपराजितनामकम् । अमोघास्याः ४शरास्तीक्ष्णाः संज्ञ्या कौमुदी गदा ॥ ६७३॥ रत्नावतंसिका माला रत्नाम्येतानि सौरिणः । तानि यक्षसहस्रेण रक्षितानि पृथक् पृथक् ॥ ६७४ ॥ चकं सुदर्शनाख्यानं कौमुदीत्युदिता गदा । असिः सौनन्दकोऽमोघमुखी वाकिः शरासनम् ॥ ६०५ ॥ शाह पञ्चमुखः पाञ्चजन्यः शह्नो महाध्वनिः । कौस्तुर्भ स्वप्रभाभारभासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥ ररनान्येतानि ससैव केशवस्य पृथक् पृथक् । सदा यक्षसहस्रेण रक्षितान्यमितद्युतेः ॥ ६७७ ॥ एवं तयोर्भहाभागधेययोर्भोगसम्पदा । निमप्नयोः सुखाम्भोधौ काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ६७८॥ जिनं मनोहरोचाने शिवगुप्तसमाह्मयम् । विनयेन समासाध पुजायिखाभिवन्त्र तम् ।। ६७९ ॥ श्रदालुर्थर्ममप्राक्षीद्धीमान् रामः सकेशवः । प्रत्यासञ्चात्मनिष्ठत्वाश्चिष्ठितार्थं \* निरञ्जनम् ॥ ६८० ॥

आभूषण पहिनाये और बड़े-बड़े आशीर्वाहों अलंकृत कर उत्मुक हो उनकी पूजा की ।।६६२-६६५।। लद्मणके पृथिवीमुन्दरीको आदि लेकर लद्मीके समान मनोहर सोलह हजार पित्रवा रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताको आदि लेकर आठ हजार प्राण्यारी रानियाँ थीं। सोलह हजार देश और सोलह हजार राजा उनके आधीन थे। नौ हजार आठ सौ पचास द्रोणमुख थे, पच्चीम हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेवाले बारह हजार कर्वट थे, बारह हजार मटंव थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अड़ातलीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनेवाले अड़ाईस द्वीप थे, व्यालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नवकरोड़ घोड़े थे, युद्ध करनेमें शूर-वीर व्यालीस करोड़ पैदल सैनिक थे और आठ हजार गणबद्ध नामके देव थे।। ६६६-६७२।। रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोध नामके तीक्ण वाण, कौमुदी नामकी गदा और रत्नावतंसिका नामक माला ये चार महारत्व थे। इन सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार यस्त्रदेव रक्षा करते थे।। ६७३-६७४।। इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र,। कौमुदी नामकी गदा, सौनन्दक नामका खड़ग, अमोधमुखी शक्ति, शार्क्ष नामका धनुष, महाध्विन करनेवाला पाँच मुखका पाञ्चजन्य नामका शक्क और अपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लद्मणके थे और सदा एक-एक हजार यस्त्र देव उनकी प्रथक्-पृथक रस्ता करते थे।। ६७५-६७७।।

इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग श्रीर सम्पदाश्रोंके द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त नामके जिनराज पधारे। श्रद्धांसे भरे हुए बुद्धिमान राम श्रीर लच्चमणने बड़ी विनयके साथ जाकर उनकी पूजा-वन्दना की। तदनन्तर आत्म-निष्ठांके अत्यन्त निकट होनेके कारण कृतकृत्य एवं कर्ममल

१ वर्षयामासु खः, गः, घः। २ म पुस्तकेऽयं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके त्यञ्चलिकायो लिखितः, ऋन्यत्र नास्त्येव। 'श्रामो वृत्यावृतः स्याकगरमुरुचतुर्गोपुरोद्धासिसालं, खेट नद्यद्विवेष्टं परिवृत्तमभितः कर्षेटं पत्तनेन । श्रामेयुं क्तं मटम्बं दिलितदशशतैः पक्तनं रक्षयोनिः, द्रोणास्यं सिन्धुवेलावलयवलयितं वाहनं चादि-ख्दम्' । ३ ऋष्टद्विसम्मिता-लः । ४ खगास्तोद्दणा लः । ५ मेघमुखी कः, गः, खः। ६-वन्द्यतो खः। ७ निष्ठितार्थनिरक्षनं कः, सः। निष्ठितार्थों निरक्षनः छः।

भन्यानुग्रहमुख्यात्मप्रवृत्तिः सोऽप्यभाषत । स्ववाक्ष्यसरसञ्ज्योत्का समाह्वादिततस्य । ६८१ ॥
प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैर्ज्ञानहेतुभिः । गुणमुख्यनयादानविशेषबरुकाभतः ॥ ६८२ ॥
स्याच्छव्दकाञ्चितास्तित्वास्तित्वाचन्तसन्ततम् । जीवादीनां पदार्थानां तत्त्वमासस्वरुक्षणम् ॥ ६८३ ॥
मार्गणा गुणजीवानां समासं संस्तिस्थितिम् । अन्यच धर्मसम्बद्धं व्यक्तं युक्तिसमाश्चितम् ॥ ६८४ ॥
कर्मभेदान् फलं तेषां सुखदुःखादिभेदकम् । बन्धमोचनयोहेतुं स्वरूपं मुक्तियोः ॥ ६८५ ॥
इति धर्मविशेषं तत् ततः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामाद्योऽभूवन् गृहीतोपासकवताः ॥ ६८६ ॥
निदानशल्यदोषेण भोगासकः स केशवः । बध्वायुर्नारकं घोरं नागृहीद्दर्शनादिकम् ॥ ६८७ ॥
एवं संवत्सराज्ञीत्वा साकेते कतिचित्सुखम् । तदाधिपत्यं भरतश्रम्राध्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥
स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम् । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्तिलां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥
स्वते विजयरामाल्यो रामस्यामरसिक्तिः । पृथिवीचन्द्रनामाभूचन्द्राभः केशवस्य च ॥ ६९० ॥
भन्यैश्च पुत्रपौत्राचैः परीतौ तौ एतोदयौ । नयतःस्म सुखं कालं त्रिवर्णफलशालिनौ ॥ ६९१ ॥
कराचिल्लक्ष्मणो नागवाहिनीशयने सुखम् । भुस्रो न्यग्रोधवृक्षस्य भव्जनं मरादन्तिना ॥६९२ ॥
सैहिकेयनिगीर्णाकरस्यातलनिवेशनम् । सुधाधविल्तोत्त्वत्रप्रसादौकाशविच्युनिम् ॥ ६९३ ॥
स्वप्ने दृष्ट्वा समुख्याय समासाच निजाग्रजम् । स्वप्नान् संप्रश्रयं सर्वान् यथादृशन्यवेदयत् ॥६९४॥
पुरोहितस्तदाकण्यं कलं तत्रेत्थमव्रवीत् । व्यप्रोधोन्मुलनाद् व्याधिमसाध्यं केशवो व्यतेत् ॥६९४॥

कल्कुसे रहित उक्त जिनराजमे धर्मका स्वरूप पृछा ।। ६७८-६८० ।। भव्य जीयोंका अनुग्रह करना ही जिनका मुख्य कार्य है ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने वचन-समृह रूपी उत्तम चिन्द्रकासे उस सभाको आह्नादित करते हुए कहने लगे।। ६८१।। कि इस संसारमें जीवादिक नौ पदार्थ हैं उनका प्रमाण नय निर्नेप तथा निर्देश त्र्यादि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिके कारण हैं बांध होता है। गौण और मुख्य नयोंके स्त्रीकार करने रूप बलके मिल जानेमे 'स्यादस्ति', 'स्यान्नास्ति' श्रादि भङ्गों द्वारा प्रतिपादित धर्मों से वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते हैं। इनके सिवाय शिवगुप्त जिनराजने श्राप्त भगवान्का स्वरूप, मार्गणा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखने-बाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कर्मीके भेद, सुख-दुःखादि अनेक भेद रूप कर्मीके फल, बन्ध और मोक्षका कारण, मुक्ति और मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोंका विवेचन भी किया। इस प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप मुनकर रामचन्द्रजी आदि समस्त बुद्धिमान् पुरुपोंने आवकके व्रत प्रहण किये ।। ६=२-६=६ ।। परन्तु भोगोंमें त्रासक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके कारण नरककी भयञ्कर आयुका बन्ध कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दर्शन आदि कुछ भी प्रहण नहीं किया।। ६८७।। इस प्रकार राम और लद्दमणने कुछ वर्ष तो अयोध्यामें ही सुखसे विताये तद्दनन्तर वहाँका राज्य भरत और शत्रुचन्ने लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले गये और श्रपनी सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८ ॥ रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था और लच्मणके चन्द्रमाके समान पृथिबीचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा था।। ६६०।। जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है और जो धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्गके फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र और लच्मण अन्य पुत्र-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय विताते थे।। ६६१।। किसी एक दिन लच्चमण नागवाहिनी शय्या पर सुखसे सोया हुआ था। वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे-पहला मत्त हाथीके द्वारा वट वृत्तका उखाड़ा जाना, दूसरा राहुके द्वारा निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना श्रीर तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजभवनका एक-देश गिर जाना । इन स्वप्नोंको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रजीके पास गया श्रीर विनयके साथ सब स्वप्नोंको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया।। ६६२-६६४।। पुरोहितने सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, वट वृक्षके उखड़नेसे लच्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा,

राहुमस्तार्कंसन्याताद् भगयभोगायुगं क्षयः। तुक्कप्रासादमक्षेन त्वं प्रयाता तपोवनम् ॥ ६९६ ॥ इत्येकान्ते वचस्तस्य श्रुत्वा रामो यथार्थवित् । धीरोदात्तत्वा नायान् मनागि मनःक्षतिम् ॥६९७॥ क्षोकद्वयद्वितं मत्वा वः।रथामास वधाणाम् । प्राणिनो निह हन्तन्याः कैश्विकेति दयांधतः ॥६९८॥ चकार शान्तिपूजां च सर्वज्ञस्वनाविधम् । ददी दानं च दीनेभ्यो येन यद्यद्मीप्सितम् ॥६९९॥ वभूव क्षीणपुण्यस्य ततः कितपर्यदिनैः । केशवस्य महाज्याधिरसातोदयचोदितः ॥ ७०० ॥ दुःसाध्येनामयेनाऽसौ माघे मास्यसितेऽन्तिमे । दिने तेनागमचक्री पृथ्वी पक्षप्रभाभिधाम् ॥७०१॥ तद्वियोगेन शोकाधिसन्तसहदयो यकः । कथं कथमपि ज्ञानात्सन्ध्वात्मानमात्मना ॥ ७०२ ॥ कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सर्वान्तःपुरदुःखं च प्रशमय्य प्रसन्नवाक् ॥७०३॥ सर्वप्रकृतिसाक्षिथ्ये पृथिवी अमन्दरीसुतं । ज्येष्ठे राज्यं विधायोचेः सपष्टं केशवात्मजे ॥७०४॥ अष्टौ विजयरामाचाः सोतायाः सात्विकाः सुनाः । कक्ष्मामनीभवाव्यक्कत् तेषां ज्येष्ठेषु सप्तसु ॥७०५॥ दत्वाजितक्षयाक्याय यौवराज्यं कनीयसे । मिथिलामपीयत्वात्मौ त्रिनिधेदपरायणः ॥७०६॥ साकेतपुरमभ्यत्य वने सिद्धार्थनामनि । वृप्यस्वामिनिष्कान्तितीर्थभूमौ महौजसः ॥७०७॥ शिवगुसाभिधानस्य समीपं केवलेशिनः । संसारमोक्षयोहितुकले सम्यक् प्रवुद्धवान् ॥७०८॥ निद्यतन्त्रतस्वेहविधिराभिनिकाधिकात् । वेदात्पादुभवद्वाधिः सुप्रीवाणुमदादिभिः ॥७०८॥ निरस्ततद्वत्रतस्वेहविधिराभिनिकाधिकात् । वेदात्पादुभवद्वाधिः सुप्रीवाणुमदादिभिः ॥७९०॥

राहुके द्वारा प्रस्त सूर्यके गिरनेसे उसके भाग्य, भाग और आयुका चय सूचित करता है तथा ऊँचे भवनके गिरनेमे आप तपोवनको जावेंगे ।। ६६५-६६६ ।। पदार्थीके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्तमें मुने परन्तु धीर-वीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकार-भावको प्राप्त नहीं हुए।। ६६७।। तदनन्तर द्यामें उद्यत रहनेवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका हितकर मान कर यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥ ६८८ ॥ इसके सिवाय उन्होंने सर्वज्ञ देवका स्तपन तथा शान्ति-पूजा की श्रीर दीनोंके लिए जिसने जो चाहा वह दान दिया।। ६६६।। तदनन्तर जिसका पुण्य चीण हो गया है ऐसे लद्भणको कुछ दिनोंके बाद असाता वंदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ।। ७००।। उसी त्रासाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका स्वामी लद्दमण भरकर माघ कृष्ण त्रामावस्याके दिन चौथी पङ्क-प्रभा नामकी पृथिवीमें गया ।) ७०१ ।) लक्ष्मणके वियोगसे उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तप्त हो रहा है एसे रामचन्द्रजीन ज्ञानके प्रभावसे किसी तरह अपने आप श्रात्माकी सुस्थिर किया, छोटे भाई लदमणका विधि पूर्वक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूणे वचन कहकर समस्त अन्तःपुरका शोक शान्त किया ॥ ७०२-७०३ ॥ फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने पृथिवीसन्दरी नामकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणके बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पढ़ बाँधा ॥ ७०४ ॥ सात्त्विक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताके विजयराम त्रादिक आठ पुत्र थे । उनमें से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितख्रय नामके छोटे पुत्रके लिए युवराज पद देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे विरक्त हो गयं ॥ ७०५-७०६ ॥ विरक्त होते ही व अयाध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस वनमें पहुँचे जो कि भगवान वृषभदेवके दीन्नाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था। वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको श्रच्छी तरह समभा ।। ७०७-७०८ ।। जब उन्हें इन्हीं केवली भगवान्से इस बातका पता **चला कि** लदमण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मल हो गई। तदनन्तर जिन्होंने लच्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया है श्रीर श्राभिनिबोधिक-मतिज्ञानसे

१ योग्यभोगा—ल०। २ घोषणम् ग०, म०, ल०। ३ सुन्दरे सुते ल०। ४ परायणैः स० ५ बुदा देशे विशुद्धधीः ल०।

विभीषणदिभिक्षामा भूमिषैः षश्चभिः शतैः । अशीतिश्वतपुत्रैश्च सह संयममासयान् ॥७११॥
तया सीता महादेवी पृथिवीसुन्दरी युताः । देव्यः अतवती क्वान्तिनिकटे तपसि स्थिताः ॥७१२॥
तौ राजयुवराजी च गृहीतश्चाचकवतौ । जिनाक्त्रियुग्ममानस्य सम्यक् प्राविश्वतां पुरीम् ॥७१३॥
मोक्षमार्गमञ्ज्ञाय वयात्रिक यथाविषि । रामाणुमन्तौ सञ्जातौ अतक्षेत्रकाले मुनी ॥७१६॥
जाताः शेषाश्च वृद्ध्यादिससद्ध्यांविष्कृतोदयाः । एवं क्वस्थकालेऽस्य पञ्चावदोनचतुःशतेः ॥७१५॥
व्यतितवित सद्यामविशेषाद्धत्ववातिनः । रामस्य केवलज्ञानमुद्पाधकंविम्ववत् ॥ ७१६ ॥
सम्रद्धतैकछ्वादिपातिहार्यविभूषितः । असिश्चजन्यसस्यानां वृद्धिः धर्ममर्यामसौ ॥ ७१७ ॥
एवं केवलबोधेन नीत्र्वा चट्शतवस्तरान् । फाल्गुने मासि पूर्वाक्के ग्रुक्कपक्षे चतुर्दशी ॥७१८॥
दिने सम्मेदिगर्यग्रे नृतीयं ग्रुक्कमाश्रितः । योगन्नितयमारुध्य समुच्छिककियाश्रयः ॥ ७१९ ॥
निःशेषम्यवकृताधातिकर्मा सोऽणुमदादिभिः । शरीरत्रितयापायादवापत्यदमुत्तमम् ॥७२०॥
विभीषणादयः केचित् प्रापश्चनुदिशं पुनः । रामचन्नमप्रदेव्याद्याः काश्चिदीयुरितोऽच्युतम् ॥७२१॥
श्रेषाः कल्पेऽभवावादौ लक्ष्मणश्चागतः क्रमात् । नरकात् संयमं प्राप्य मोक्षलक्षमीमवाप्त्यति ॥७२२॥
श्रेषाः कल्पेऽभवावादौ लक्ष्मणश्चागतः क्रमात् । नरकात् संयमं प्राप्य मोक्षलक्षमीमवाप्त्यति ॥७२२॥
। विनेयाशस्य जम्यूनां भवेद्वैचिष्यमीदशम् ॥ ७२१॥

## वसन्ततिलका

प्रोष्ठरूष्य गोपदिमिवाम्बुनिधि स्वसैन्यै-रुद्ध्या रिपोः पुरमगारिमवैकमल्पम् । निर्मृत्य वैरिकुलमाहिवव सस्यमीय-

ह्यस्म्या सह क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः ॥ ७२४ ॥

जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई है ऐसे रामचन्द्रजीने मुप्तीव, अणुमान् और विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोंके साथ संयम धारण कर लिया।। ७०६-७११।। इसी प्रकार सीता महादेवी और पृथिवीयुन्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्रुतवती आर्थिकाके समीप दीचा धारण कर ली ।। ७१२ ।। तदनन्तर जिन्होंने श्रावकके बन बहुण किये हैं ऐसे राजा तथा यव-राजने जिनेन्द्र भगवान्के चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रवेश किया।। ७१३।। रामचन्द्र ऋौर अणुमान दोनों ही मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर श्रतकेवली हुए ॥ ७१४ ॥ शेप बचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि सात ऋद्भियोंके ऐश्वर्यको प्राप्त हुए। इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सौ पंचानवे वर्ष बीत गये तब शुक्क ध्यानके प्रभावसे घातिया कर्मीका त्त्य करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूर्य-विम्बके समान केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७१५-७१६ ॥ प्रकट हुए एकछत्र स्नादि प्रातिहार्योंसे विभूपित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंको सींचा ॥ ७१७ ॥ इस प्रकार केवलज्ञानके द्वारा उन्होंने छह सौ वर्ष बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुर्दशीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर तीसरा शक्कथ्यान धारण किया और तीनों योंगोंका निरोधकर समुच्छिन्नित्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्त ध्यानके आश्रयसे समस्त अधातिया कर्मोका चय किया। इस प्रकार औदारिक, तैजस श्रीर कार्मण इन तीन शरीरोंका नाश हो जानेसे उन्होंने अणुमान श्रादिके साथ उन्नत पद-सिद्ध क्रेत्र प्राप्त किया ।। ७१५-७२० ।। विभीषण ऋादि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र तथा लद्मणकी पट्टरानियाँ सीता तथा पृथिवीसुन्दरी त्रादि कितनी ही त्रार्यिकाएँ अच्यत स्वर्गमें उत्पन्न हुई' ॥ ७२१ ॥ शेष रानियाँ प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुई' । लद्दमण नरकसे निकल कर क्रम-क्रमसे संयम धारण कर मोत्त-लक्सीको पाप्त होगा ।। ७२२ ।। सो ठीक ही है क्योंकि जीवोंके इसी प्रकारकी विचित्रता होती है।। ७२३।। जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लङ्कन किया, जिन्होंने अपनी सेनासे शत्रके नगरको एक छोटेसे घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रके समस्त वंशको धानके

१ पदमुन्नतम् ल॰, म॰। २ अस्मद्भुपलन्धसर्वपुस्तकेष्वस्य श्रक्तोकस्य पूर्वाची नारित ।

शार्द्छविकीडित्म्

आनम्रामरभूनभश्चरशिरःपीठोद्धताङ्बिद्वयौ,

निष्कण्टीकृतद्क्षिणार्धभरताखण्डत्रिखण्डाभिपौ ।

साकेतं समधिष्ठितौ इतशुचित्रोद्धासिभास्वत्रभौ

दिक्प्रान्तद्विप वर्षसर्पशमनस्यग्रोप्रवीरश्रियौ ॥ ७२५ ॥

सीरादिप्रभृतिप्रसिद्धविलसद्दत्नावलीरन्जित-

श्रीसम्पादितभोगयोगसुखिनौ सर्वाधिसन्तर्पकौ ।

चन्द्राकाविव तेजसा स्वयशसा विश्वं प्रकाश्य स्फुटं

श्रीमन्तौ बलकेशवौ क्षितिमिमां सम्पाल्य सार्दं चिरम् ॥७२६॥

## वसन्ततिलका

एकिकोकशिखरं सुखमध्यतिष्ठ-

दन्यश्चतुर्थनस्कावनिनायकोऽभूत् ।

भोग्ये समेऽपि परिणामकृताद्विशेषा-

न्मा तद्व्यधादबुधवत्सुबुधो निदानम् ॥७२७॥

देशे सारसमुख्ये नस्पतिर्देवो नरादिस्ततः

सौधर्मेंऽ<sup>3</sup>निमियोऽभवत्सुखनिधिस्तस्माच्युतोऽस्मित्रभृत्।

आक्रान्ताखिलखेचरोज्ज्वलिशरोमालो विनम्यन्वये

स्त्रीलोलो निजर्वशकेनुरहिताचाराग्रणी रावणः ॥७२८॥

आर्सादिहैव मलये विपये महीश-

म्तुक् चन्द्रचूल इति दुश्वरितः समाप्य।

पश्चात्तपोऽज्ञनि सुरः स सनन्कुमारं

नस्मादिहैत्य समभृद्विभुर**र्द्धचकी ॥ ७२९ ॥** 

खेतके समान शीघ्र ही निर्मृल कर दिया, जिन्होंने लद्दमीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन लिया, जिनके दोनों चरण, नम्रीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याधरोंके मस्तकह्वी सिंहासन पर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अर्धभरत दंत्रको निष्कण्टक बना दिया था, जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा व्येष्ठ मासके सूर्यकी प्रभाको भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी वीरलद्मी दिशास्त्रोंके अन्तमें रहनेवाले दिग्गजोंके गर्व-रूपी सर्पको शान्त करनेमें सदा व्यप्न रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा सुशोभित रत्नोंकी पंक्तिने अनुरक्षित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त कराय हुए भोगोंके संयोगसे जो सदा सुखी रहते थे, जो समस्त याचकोंको संतुष्ट रखते थे, जा तेजसे चन्द्र श्रीर सूर्यके समान थे. श्रीर जिन्होंने श्रपने यशसे समस्त संसारको श्रत्यन्त प्रकाशित कर दिया था ऐसे श्रीमान् बलभद्र श्रीर नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र श्रीर लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही साथ इस पृथिवीका पालन करते रहे। उन दोनोंमेंसे एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परि-णामोंके द्वारा की हुई विशेषतासे तीन लोकके शिखर पर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा चतुर्थ नरककी भूमिका नायक हुआ। इसलिए श्राचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूर्खके समान कभी भी निदान नहीं करना चाहिये।। ७२४-७२७।। रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें नरदेव नामका राजा था। फिर सौधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुत्रा श्रौर तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसी भरतद्वेत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान मस्तकोंकी मालापर त्राक्रमण करनेवाला, स्त्रीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके लिए केत् ( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अभेसर रावण हुआ।। ७२८।। लद्मणका जीव पहले

१ द्विपसर्पदर्भशमन-ल०। २ प्रबुधो क०, घ०। ३ देवः।

## **बुतिबलम्बतम्**

मिनमितिः खचरी गुणभूषणा

कृतनिदानसृतेरति <sup>१</sup>कोपिनी ।

ततयशा समभूदिह सुवता

परिस्ता जनकेशसुना सती॥ ७३०॥

## मालिनी

इह सचिवतन्जश्रनद्वच्हस्य मित्रं

विजयविदितनामाऽज्ञायत ैस्वस्तृतीये।

कथितकनकचुलो लालितो दिव्यभोगै-

रभवदमितवीर्यः सूर्यवंशे स रामः ॥ ७३१ ॥

जनयतु बलदेवो देवदेवो दुरन्ताद

दुरितदुरुदयोत्थाद्द्प्यदुःखाइवीयान् ।

अवनतभुवनेशो विश्वदश्वा विरागो<sup>3</sup>

निखिलसुखनिवासः सोऽष्टमोऽभीष्टमस्मात् ॥ ७३२ ॥ इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे सुनिसुन्नततीर्थंकर-हरिषेणचक्रवर्ति-रामवलदेवलक्ष्मीधरकेशवसीतारावणपुराणं परिसमासमप्टपष्टं पर्व ॥ ६८ ॥



इसी त्रेत्रके मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त दुराचारी था। जीवनके पिछले भागमें तपश्चरण कर वह सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ फिर वहाँ से आकर यहाँ अर्धचक्री लक्ष्मण हुआ था।। ७२६ ।। सीता पहले गुणरूपी आभूपणों से सिहत मणिमित नामकी विद्याधरी थी। उसने अत्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिससे यशको विस्तृत करनेवाली तथा अच्छे व्रतोंका पालन करनेवाली जनकपुत्री सती सीता हुई।। ७३०।। रामचन्द्रका जीव पहले मलय देशके मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे प्रसिद्ध था फिर तीसरे स्वर्गमें दिन्य भोगोंसे लालित कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुआ। और फिर सूर्यवंशमें अपरिमित वलको धारण करनेवाला रामचन्द्र हुआ।। ७३१।। जो दुःखदायी पापकर्मके दुष्ट उदयसे उत्पन्न होनेवाले निन्दनीय दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इन्द्रांको नम्न बना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, यीतराग थे, समस्त मुखोंक भीण्डार थे और जो अन्तमं देवोंके देव हुए—सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए एसे अष्टम बलभद्र श्री रामचन्द्रजी हम लोगोंकी इष्ट-सिद्ध करें।। ७३२।।

इस प्रकार आर्थ नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलच्चणमहापुराणके संमहमें मुनिमुत्रतनाथ तीर्थंकर, हरिपेण चकवर्ती, राम बलभद्र, लद्दमीधर (लद्दमण) नारायण, सीता तथा रायणके पुराणका वर्णन करनेवाला अड़मठवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ६८।।



# एकोनसप्ततितमं पर्व

यस्य नामापि धर्मुणां मुक्त्ये हृदयपक्कते । निर्मामयताक्षन्नान् मोक्षलक्ष्मीं स मंक्षु नः ॥ ९ ॥ हिगिऽस्मिन् भारते वर्षे विषये वस्सनामनि । कीशाम्ब्यां नगरे राजा पार्थिवाक्यों विभुविशाम् ॥ २ ॥ चक्षुरिक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीं वक्षःस्थले द्धन् । साक्षाधकीव दिक् चक्रमाक्रम्याभास्स विक्रमी ॥ ३ ॥ तन्न्तस्तस्य सुन्दर्शं देव्यां सिद्धार्थनामभाक् । मुनि मनोहरोद्याने परमाविधिक्षिणम् ॥ ४ ॥ दृष्ट्वा मुनिवराक्यानं कदाचिद्विन्यानतः । सम्पृद्ध्य धर्मसद्भावं यथावत्तदुदीरितम् ॥ ५ ॥ समाकण्यं समुत्पबसंवेगः स महीपतिः । सृतिमृल्धनेनाधमणों मृत्योरिहासुभृत् ॥ ६ ॥ वहन् दुःखानि तद्वृद्धिं सर्वो जन्मिन दुर्गतः । रत्नत्रयं समावव्यं तस्मै यावज्ञ दास्यति ॥ ७ ॥ ऋणं सवृद्धिकं तावत्कृतः स्वास्थ्यं कृतः सुखम् । इति निश्चित्य कर्मारीज्ञिहन्तं विहितोद्यमः ॥ ८ ॥ सृताय श्रुतशास्त्राय प्रजापालनशालिने । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्वा राज्यमुदारार्थाः । ॥ ९ ॥ प्राव्याजीत्पुज्यपादस्य मुनेर्मुनिवरश्रुतेः । पादमृलं समासाच सत्तां साः वृत्तिरीदशी ॥ १० ॥ सिद्धार्थो ब्याससम्यक्त्वो गृहीनाणुव्यतिद्वः । भोगान् सुखेन भुञ्जानः प्रचण्डोऽपालयत्प्रजाः ॥ ११ ॥ काले गच्छित तस्यैवं कदाचित्स्वगुरोर्मुनेः । श्रुत्वा शरीरसंन्यासं विच्छिक्षविपयस्पृहः ॥ १२ ॥ सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धतत्त्वार्थविस्तृतिः । अस्वा शरीरसंन्यासं विच्छिक्षविपयस्पृहः ॥ १२ ॥ सद्यो मनोहरोद्याने बुद्धतत्त्वार्थविस्तृतिः । । अस्वाक्राधिमध्यातात्केवलावगमेक्षणात् ॥ १३ ॥

अथानन्तर --भक्त लोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिके लिए पर्याप्त है- मुक्ति देनेमें समर्थ है एमे निमनाथ स्वामी हम सबके लिए शीघ ही मोत्त-लच्मी प्रदान करें ॥ १ ॥ इसी जम्बृद्वीप सम्बन्धी भरत नेत्रके वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी हैं । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था।। २।। वह इच्चाकु वंशके नेत्रके समान था, लच्मीका अपने वत्तःस्थल पर धारण करना था, ऋतिशय पराक्रमी था और सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षान् चक्रवर्तीके समान सुशामित होता था।। ३।। उस राजाके सुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन वह राजा मनाहर नामके उद्यानमें गया था। वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामकं मुनिके दर्शन कियं श्रीर विनयसे नम्र होकर उनसे धर्मका स्वरूप पूछा। मुनिराजने धर्मका यथार्थ स्वरूप बनलाया उने सुनकर राजाकी वैराग्य उत्पन्न हो आया। वह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मूलधन लेकर मृत्युका कर्जदार हो रहा है।।४-६।। प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंका भागता और उस कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह प्राणी दुर्गत हो रहा है-दुर्गतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है अथवा दुरिंद्र हो रहा है। जब तक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धनका उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तव तक उसे स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कर्मरूपी शत्रुश्चोंको नष्ट करनेका उद्यम करने लगा ॥ ७-= ॥ उत्कृष्ट बुद्धिक धारक राजा पार्थिवने, अनेक शास्त्रोंके सुनने एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धार्थ नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पूज्यपाद मुनिवर नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली सा ठीक ही हैं क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है।। ६-१०।। प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर तथा अणुव्रत आदि व्रत धारण कर सुखपूर्वक भोग भोगना हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११ ॥

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने ऋपने पिता पार्थिव मुनिराजका समाधिमरण सुना। समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गई। उसने शीव ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामक केवली भगवान्से तत्त्वार्थका विस्तारके

१-शीलने ल०। २ श्रियं सुषीः ल०। ३ महाबलाभिषाख्यानकेवला-घ०, म०। महाबलाभिषाना-ख्यात् फेवला-ल०।

राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्ते स्वसुते सति । छन्धश्नायिकसम्यक्त्वः शमी संयममाद्दे ॥ १४ ॥ स एन्वैकादशाङ्गानि बद्ध्या पोढशकारणैः । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥ १५ ॥ स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने कवसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽनुत्तरेऽभवत् ॥ १६ ॥ त्रयक्विशत्पयोद्ध्यायुरेकारिनस्मुष्प्रृतिः । निश्वासाहारछेश्यादिभावैस्तन्नोदितैर्युतः ॥ १७ ॥ जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिन् षण्यासैरागमिष्यति । जम्बूपकक्षिते द्वीपे विषये वङ्गनामिन ॥ १८ ॥ मिथिखायां महीपाछः श्रीमान् गोन्नेण काश्यपः । विजयादिमहाराजो विख्यातो वृषमान्वये ॥ १९ ॥ अनुरक्तं व्यथात् कृत्कमुद्यक्षिव स्विजंगत् । स्वविशामाद्विरक्तं तत् सोऽतपत्तस्य तादृशम् ॥ १० ॥ अकृरक्तं व्यथात् कृत्कमुद्यक्षिव स्विजंगत् । स्वविशामाद्विरक्तं तत् सोऽतपत्तस्य तादृशम् ॥ २० ॥ वस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विग्रहाख्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥ परार्थम्यहणं नाम कुकविष्वेव बन्धनम् । कान्येष्वेव विवादश्च विद्वत्त्वेव जयायिषु ॥ २३ ॥ शरुष्यासिः सरित्स्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थितिः । कौर्यं कृर्महेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥ शरुष्यासिः सरित्स्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थितः । कौर्यं कृर्महेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥

साथ स्वरूप समभा ॥ १२-१३ ॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रकं लिए राज्य देकर उसने क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया श्रीर शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥ १४ ॥ उस पुरुषात्तामने ग्यारह अङ्ग धारण कर सोलह कारण भावनात्र्योंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया ॥ १५ ॥ श्रीर श्रायुके श्रन्तमं समाधिमरण कर श्रपराजित नामके श्रेष्ठ श्रनुत्तर विमानमं श्रतिशय शोभायमान देव हुआ।। १६।। वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, तथा स्वासोच्छवास, श्राहार, लेखा आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंक जिनने बतलाये गये हैं बह उन सबसे सहित था।। १७।। जब इस ऋहामिन्द्रका जीवनका ऋन्त आया और वह छह माह बाद यह वहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूबुक्ष्से सुशांभित इसी जम्बूद्वीपके वङ्ग नामक देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी। वहाँ भगवान वृपभदेवका वंशज, काश्यपगात्री विजयमहाराज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था।। १८-१६।। जिस प्रकार उदित होता हुन्ना सूर्य संसारको अनुरक्त-लालवर्णका कर लेता है उसी प्रकार उसने राज्यगद्दी पर आह्नाह होते ही समस्त संसारको अनुरक्त--असन्न कर लिया था त्रीर ज्यों-ज्यों सूर्य स्वयं राग--लालिमासे रहित होता जाता है त्यों-त्यों वह संसारको विरक्त-लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी ज्यों-ज्यों विराग-प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्यों-त्यों संसारको विरक्त-प्रसन्नतासे रहित करता जाता था। सारांश यह है कि संसारकी प्रसन्नना त्रीर त्रप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक ही है क्योंकि उसने वैसा ही तप किया था श्रीर वैसा ही उसका प्रभाव था।। २०।। चूंकि पुण्य कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके समृह तथा लद्मीने उस राजाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म. अर्थ, कामरूप तीनों पुरुषार्थ, अच्छी तरह प्रकट हुए थे।। २१।। उस राजाके राज्यमें यदि ताप-उष्णत्व था तो सूर्यमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विमह नाम था तो शरीरोंमं ही था अन्यत्र नहीं, विरागता-वीतरागता यदि थी तो मुनियोंमें ही थी वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विरागता-स्नेहका अभाव नहीं था। परार्थ प्रहण-श्रन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अर्थका प्रहण करना कुकवियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें परार्धप्रहण-दूसरेके धनका प्रहण करना नहीं था। वन्धन-हरवन्ध, छत्रबन्ध आदिकी रचना काट्योंमें ही थी वहाँ के अन्य मनुष्योंमें बन्धन-पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था। विवाद-शास्त्रार्थ यदि या तो जिजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विवाद--कलह नहीं था। शर्ज्याप्ति-एक प्रकारके तृणका विस्तार निद्योंमें ही था वहाँ के मनुष्योंमें शर्ज्याप्ति-वाणोंका विस्तार नहीं था। अनवस्थिति—अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देवोंमें ही थी—व ही निरन्तर

१ अहमिन्द्रः । २ ल० पुस्तके तु 'श्रवणीत गुणानेव सर्वान् सुकृतोदयात्' इति पाटः । श्रव द्वितीय-बादे छन्दोभङ्गः ।

विष्णा तन्महादेवी वसुभारादिप्जिता । श्रीह्रीप्टत्यादिभिः सेम्या सुखसुसानिशावधौ ॥ २५ ॥ श्रारदादिद्वितीयायां नक्षत्रेष्वादिमे सति । स्वर्गावतरणे भर्तुर्द्धश्चा स्वमान् पुरोदितान् ॥ २६ ॥ स्ववकारुजप्रविष्टेभमप्याछोक्य विनिद्धिका । प्रभातपटहृष्वानश्रवणाविष्कृतोत्सवा ॥ २७ ॥ अपृष्णुत् फलमेतेषां मृपं देशावधीक्षणम् । सोऽप्यवादीक्षवद्गमें भावितार्थकृदित्यदः ॥ २८ ॥ सदैवागस्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोत्सवम् । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत्समम् ॥ २९ ॥ आषावे स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महौजसम् । दशम्यां विश्वलोकेशमसूत तनुजीत्तमम् ॥ ३० ॥ देवा द्वितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा म्यपुः । निमनामानमप्येनं न्याहरन् मोहभेदिनम् ॥ ३१ ॥ सुनिसुव्यतीर्थेशसन्ताने वर्षमानतः । गतेषु पष्टिलक्षेषु निमनाथसमुद्भवः ॥ ३२ ॥ आयुद्रश्चित्वस्त्राणि वर्षाणां परमं मतम् । उत्सेष्यो धनुषां पञ्चदश चान्याभिषीयतं ॥ ३३ ॥ जातरूपद्युतिः सार्द्धद्विसहस्राण्य वस्तराणामगृविभाः । तदा प्रावृद्घनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥ राज्ये पञ्चसहस्राणि वत्सराणामगृविभाः । तदा प्रावृद्घनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥ व्यस्तराणा गतवन्तं महोदयम् । गजस्कन्धसमारूवं भानुमन्तमिवापरम् ॥ ३६ ॥ नभस्तलगतौ देवकुमारौ विद्यतानती । एवं विज्ञापयामासतुर्वद्धकरपङ्कजौ ॥ ३७ ॥ द्विपोरसम् प्राग्वदेहेऽस्ति विपयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानाद्पराजितात् ॥ ३८ ॥ द्विपोरसम् प्राग्वदेहेऽस्ति विपयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विमानाद्पराजितात् ॥ ३८ ॥

गमन करते रहते थे वहाँ के मनुष्योंमें अनवस्थित-अस्थिरना नहीं थी। करता यदि थी तो दुष्ट प्रहोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योंमें करता—दुष्टता - निर्दयता नहीं थी और पिशाचता-पिशाच जाति यदि थी तो देवोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योंमें पिशाचता—नीचता नहीं थी।। २२-२४।। विजय-महाराजकी महादेवीका नाम विष्यला था, देवोंने रत्नवृधि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ही, घृति त्रादि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद् ऋतुकी प्रथम डितीया अर्थात् आश्विन कृष्ण द्वितीयाके दिन अश्विनी नक्षत्र और रात्रिके पिछलं पहर जब कि भगवानका स्वर्गावतरण हो रहा था तब सुखसे सोई हुई महारानीने पहले कहें हुए सालह स्वप्न देखे ।। २५.-२६ ।। उसी समय उसने श्रपने मुखमें प्रवेश करना हुन्ना एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई श्रीर प्रातः-कालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हर्पका ठिकाना नहीं रहा ॥ २७॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धररण करनेवाले राजासे इन स्वप्नोंका फल पृछा ऋौर राजाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें भावी तीर्थंकरने अवतार लिया है।। २८।। उसी समय इन्होंने त्र्यांकर ऋपने नियांगके ऋनुसार भगवानका स्वर्गावतरण महोत्सव-गर्भकत्याणकका उत्सव किया और तदनन्तर सव साथ ही साथ श्रपने श्रपने स्थानपर चले गये ॥ २६ ॥ चिपला महादेवीने श्रापाढ़ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगमें समस्त लांकके स्वामी महाप्रतापी जेप्रपत्रको उत्पत्र किया।। ३०॥ देवोंने उसी समय त्राकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया और मोह शत्रुको भेदन करनेवाले जिन-वालकका निमनाथ नाम रक्खा ।। ३१ ।। भगवान् मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकरकी तीर्थ-परम्परामें जब साठ लाख वर्ष दीत चुके थे तब निमनाथ तीथँकरका जन्म हुआ था।। ३२।। भगवान् निमनाथकी आयु दश हजार वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था श्रीर कान्ति सुवर्णके समान थी। जब उनके क्रमारकालके श्रदाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने श्रभिषेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था।। ३३-३४।। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवानको पाँच हजार वर्ष बीत गये। एक दिन जब कि आकाश वर्षा-ऋतुके बादलोंके समृहसे व्याप्त हो रहा था तब महान् अभ्युदयके धारक भगवान् निमनाथ दूसरे सूर्यके समान हाथीके कन्धेपर आरुढ़ होकर वन-विहारके लिए गये।। ३५-३६।। उसी समय श्राकाशमार्गसे आये हए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ।। ३७ ।। वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह चेत्रमें एक वत्सकावती नामका

१ शारदादि-म०। २ वनं वनविहाराय म०। एवं वनविहाराय ग०, त०।

अवतीर्य समुत्पन्नस्तीर्यनाथोऽपराजितः । तस्य केवलपुजार्थ देवेन्द्राः समुपागताः ॥ १९॥ तत्समायाममूत् प्रश्नः किमस्ति भरतेऽधुना । किम्निचीर्यकृदित्याह सोप्येवं सकलार्थहक् ॥ ४०॥ वक्काक्यहेके मिथिलानगरे निमनाथकः । भावितीर्थंकरः पुण्यादवतीर्णोऽपराजितात् ॥ ४१॥ देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रित साध्वित । तपः प्राग्धातकीखण्डे कृत्वा सौधर्मनामनि ॥ ४२॥ सम्भूयेतौ द्वितीयेऽह्वि गत्वा तहचनश्रुतेः । भवन्तमीक्षितुं पृज्यमावामैव । सकौतुकौ ॥ ४३॥ हति सोऽपि समासन्नकेवलावगमोदयः । चित्ते विधाय तत्सर्वं महीशः प्राविशापुरम् ॥ ४४॥ तत्र स्वभवसम्बन्धं समृत्वा तीर्थंकरं च तम् । आजवं जवसंजातसन्नावं भावयन्मुहः ॥ ४५॥ अनादिबन्धनैर्गार्ढं वध्वात्मात्मानमात्मना । कायकारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीव पक्षरे ॥ ४६॥ कक्षरो वापितालानो कल्यत्पलमात्मनः । नाना दुःलानि भुक्षानो भूयस्तैरेव रक्षितः ॥ ४७॥ हन्द्रियार्थेषु संसक्तो रतितीवतरोदयात् । अग्रुचिष्वेवसम्बृद्धतृष्णोऽवस्कर्कीटवत् ॥ ४८॥ विभवन्मृत्योस्तमाधावन् वर्ज्यदुःलस्तदर्जयत् । विपर्यस्तमितः कष्टमार्तरौदाहिताशया ॥ ४९॥ भवे भाग्यत्यंत्रभाग्यन् प्रताम्यन् प्रपायकतः । दद्यां निक्रदां धिक्मृहिमभीष्टार्थविघातिनीम् ॥ ५०॥ इति निवेंद संयोगान्नोगरागतिवृरगः । सारस्वतादिसर्वापरागामरसम्प्रात्तात्म सुप्रभम् ॥ ५२॥ क्षयोपशमसम्प्राप्तरत्वकनोदयः । लब्धवाधिः सुतं राज्ये निक्रे संयोग्य सुप्रभम् ॥ ५२॥ क्षयोपशमसम्प्राप्तरत्वकनोदयः । लब्धवाधिः सुतं राज्ये निक्रे संयोग्य सुप्रभम् ॥ ५२॥

देश हैं। उसकी सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामके तीर्थह्नर उत्पन्न हुए हैं। उनके केवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे।। ३८-३६।। उनकी समामें प्रश्न हुआ कि क्या इस समय भरतक्षेत्रमें भी कोई तीर्थद्वर है ? सर्वेदर्शी अपराजित भगवान ने उत्तर दिया कि इस समय बङ्घदेशके मिथिलानगरमें नमिनाथ स्वामी ऋपराजित विमानसे अवतीर्ण हुए हैं वे अपने पुण्यादयसे तीर्थकर हानेवाले हैं ॥ ४०-४१ ॥ इस समय वे देवोंके द्वारा लाये हुए भौगोंका ऋच्छी तरह उपभाग कर रहे हैं – गृहस्थावस्थामें विद्यमान हैं। हे देव! हम दोनों अपने पूर्व जन्ममें धानकीवण्ड द्वीपके रहनेवाले थे वहाँ तपश्चरण कर सौधर्म नामक स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए गये थे। वहाँ उनके वचन सननेसे पूजनीय आपके दरान करनेके लिए कांतुकवश यहा आये हैं ॥ ४२-४३ ॥ जिन्हें निकट-कालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है ऐसे भगवान निमनाथ देवोंकी उक्त समस्त बातोंको इदयमें धारण कर नगरमें लीट आये ॥ ४४ ॥ वहाँ वे विदेह क्रेत्रके अपराजित तीर्थंकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें होनेवाले भावींका बार-बार विचार करने लगे ॥ ४५ ॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्माने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा अनादि-कालसे चले श्राये बन्धनों से श्रच्छी तरह जकड़ कर शरीर-मूर्पा जेलखानेमें डाल रक्खा है और जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पक्षी दु:खी होता है अथवा आलान-स्वम्भेसे वँथा हुआ हाथी दःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निरन्तर दुःखी रहता है। यह यदापि नाना दुःखींको भोगता हैं तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है । रित नोकपायके ऋत्यन्त तीब्र उदयरो यह इन्द्रियोंके विषयमें श्रासक्त रहता है और विष्ठांके कीड़ांके समान अपवित्र पदार्थोंमें तृष्णा बढ़ाता रहता है ॥ ४८॥ यह प्राणी मृत्यसे दरता है किन्तु उसी श्रोर दौड़ता है, दुःखोंमे खूटना चाहता है किन्तु उनका ही सञ्जय करता है। हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है कि त्राति और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस जीवकी बुद्धि विपरीत हो गई हैं। यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गतिरूप भवमें भ्रमण करता है श्रीर पापके उदयसे दुःखी होता रहता है। इष्ट श्रर्थका विघात करनेवाली, टढ़ और श्रनादि कालसे चली आई इस मूर्खताको भी धिकार हो ॥ ४६-५०॥

इस प्रकार वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोंने—लोकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की ॥ ५१॥ कर्मोंका

१ मायामैवः ख॰, ग॰, मावामेवं म॰, ल॰ ( श्रावाम्, ऐव, इण् घातीर्लंडुत्तमपुरुषितीयबचनस्य रूपम्-स्रावाम् श्रागती इति भावः )। २ निर्वेदसंवेगात् ल॰ । ३ प्रशस्त ल॰ पाठे छन्दोमङ्गः।

साभिषेकं सुरैः <sup>१</sup>प्राप्य परिनिःक्रान्तिप्जनम् । यानमुत्तरकुर्वाख्यं समारुग्ध सनोहरम् ॥ ५३ ॥ गत्या <sup>२</sup>वैत्रवनोषानं षष्टोपवसनं श्रितः । आषाढकाळपक्षेऽश्विमक्षत्रे दशमीिते ॥ ५४ ॥ अपराह्मे सहस्रेण क्षत्रियाणां सहाप्रहीत् । संयमं सयमापाद्यं अज्ञानं च चतुर्थंकम् ॥ ५५ ॥ भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुवर्णवर्णो दश्वाक्षमवापाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ५६ ॥ छाग्रस्थ्येन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदीक्षावने रस्ये मूले वकुलभूरुहः ॥ ५० ॥ तस्य पष्टोपवासस्य नक्षत्रे ऽश्वाभिधानके । मार्गशीर्पञ्चते पक्षे दिनान्ते केवलं विभोः ॥ ५८ ॥ दिने मृतीयनन्दायामभूद्रिखलगोचरम् । <sup>३</sup>नाकनायकसञ्चार्यनुर्यकल्याणभागिनः ॥ ५९ ॥ सुप्रभार्यादयः ससद्शासन् गणनायकाः । चतुःशतानि पञ्चाशत् सर्वपूर्वधरा मताः ॥ ६० ॥ श्वाक्षकाः पट्शतहादशसहस्राणि सद्यताः । त्रिज्ञानधारिणां सङ्ख्या सहस्रं पट् शताधिकम् ॥ ६९ ॥ श्वाक्तः पञ्चमज्ञाना मुनयो विकियद्विकाः । सर्वे सार्द्वसहस्रं स्युर्भनःपर्ययवोधनाः ॥ ६२ ॥ श्वाक्तातः स्युः सहस्राणि मित्रनीप्रमुखार्यकाः । चन्वारिशत्सहस्राणि तद्पराधिका मताः ॥ ६३ ॥ विज्ञतिः स्युः सहस्राणि मित्रनीप्रमुखार्यकाः । चन्वारिशत्सहस्राणि तद्पराधिका मताः ॥ ६३ ॥ श्वाक्ता लक्षमेकं नु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा देवोप्यसङ्ख्यातास्त्रियञ्चः सङ्ख्या मिताः ॥ ६५ ॥ एवं हादशसङ्ख्यान गणेनञ्चेनंमीश्वरः । सद्भिद्दशनं कृर्वश्वार्थक्षत्राणि सर्वतः ॥ ६६॥ एवं हादशसङ्ख्यान गणेनञ्चेनंमीश्वरः । सद्भिद्दशनं कृर्वश्वार्थक्षत्राणि सर्वतः ॥ ६६॥

क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्वलनका उद्य हो गया। अर्थात प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया। लाभका क्ष्यापशम और संज्वलन क्रांध मान माया लाभका मन्द उदय रह गया जिससे रत्नत्रयको प्राप्त कर उन्होंने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्य-भार सींप दिया ॥ ५२ ॥ तद्दनन्तर देवोंके द्वारा कियं हुए अभिषेकके साथ-साथ दीचा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरक्क नामकी मनोहर पालकी पर मवार हो चैत्रवन नामक उद्यानमें गये। वहाँ उन्होंने बेलाका नियम लेकर आषाढकुष्ण दशमीक दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालक समय एक हजार राजात्र्योंके साथ संयम धारण कर लिया और उसी समय संयमी जीवोंके प्राप्त करनेके योग्य चतुर्थ--मनःपर्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५५ ॥ पारणाके लिए भगवान् वीरपुर नामक नगरमें गये वहाँ सुवर्णके समान कान्तियाले राजा दत्तने उन्हें आहार दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। ५६।। तदनन्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके नव वर्ष बीत गये तब व एक दिन अपने ही दीचावनमें मनोहर व्युक्त वृच्के नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारुढ़ हुए। वहीं पर उन्हें मार्गर्शाप द्युक्तपक्षकी क्ष तीसरी नन्दा तिथि अर्थान् एकादशीके दिन सायंकालके समय समस्त पदार्थीका प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना-उसी समय इन्द्र आदि देवोंने चतुर्थ-ज्ञानकल्याणका उत्मव किया ॥ ५७-५६ ॥ सुप्रभार्यको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे। चार सौ पचास समस्त पूर्वीके जानकार थे, बारह हजार छह सौ अच्छे ब्रतोंको धारण करने वाले शिक्क थे, एक हजार छह सो अवधिज्ञानके वारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात् एक हजार छह सी ही केवल ज्ञानी थे, पन्द्रह सी विकियाऋदिके धारक थे, वारह सी पचास परिप्रह रहित मनःपर्ययज्ञानी थे और एक हजार वादी थे। इस तरह सब मुनियोंकी संख्या बीस हजार थी। मिक्निनीको आदि लेकर पैतालीस हजार आर्थिकाएं थीं, एक लाख आवक थे, तीन लाख आविकाएं थीं, श्रसंख्यात देव देवियां थीं श्रौर संख्यात तिर्यञ्ज थे।।६०-६५।। इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश करते हुए भगवान् निमनायने नम्रीभूत वारह सभाओंके साथ आर्य नेत्रमें सब अोर विहार किया। जब उनकी आयुका एक माह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्मेदशिखर पर जा विराज-

१ प्राप्तपरितिष्कान्तिपृजनः ख०, घ०। २ चित्रवनीयानं म०, ल०, । ३ संयमासायं घ०। ४ नायनायक घ०, ल०। ५ मोगिनः म०। ६ संस्थान म०, घ०।

<sup>\*</sup> ज्यौतिष शास्त्रमें 'नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्' इस श्लोकके क्रमानुसार प्रतिपदा श्रादि तिथियोंके क्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता श्रीर पूर्णा नाम हैं। षष्टीसे दशमी तककी तथा एकादशीसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्दा तिथि एकादशी होती है।

विहत्य विहतिं त्यक्त्वा मासं सम्मेदपर्वते । सहस्त्रमुनिभिः सार्ह्य प्रतिमागोगमास्थितः ॥ ६७ ॥ वैशाखे मासि कृष्णायां चतुर्दश्यां निशात्यये । मुक्तिमश्च्याङ्कनक्षत्रे १निमस्तीर्थकरोऽगमत् ॥ ६८ ॥ अकुर्वन्यञ्चमं देवाः कल्याणं चाखिलेशिनः । स्वं स्वमोकश्च सम्प्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥ ६९॥

#### **पृथ्वी**च्छन्दः

कनत्कनकविग्रहो विहितविग्रहो घातिभिः

सहाहितजयो<sup>२</sup> जयेति च नुतो नतैर्नाकिभिः।

भियं भवभवां<sup>3</sup> बहुं नचतु नः क्षयं नायको

विनेयविदुषां स्वयं विहतविग्रहोऽन्ते निमः॥ ७०॥

### शार्द्लविकीडितम्

कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः

कृत्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवत्तर्येऽमरोऽनुत्तरे ।

तस्मादेत्य पुरे बभव मिथिलानाम्नीन्द्रवसो नमि-

स्तार्थेशिक्षजगिद्धतार्थयचनव्यक्त्यैकविंशो जिनः ॥ ७९ ॥

### **पृथ्वीवृत्तम्**

नमिर्नमितसामरामरपतिः पतश्चामरो

श्रमद्श्रमरविश्रमश्रमितपुष्पवृष्ट्यःकरः ।

करोतु चरणारविन्दमकरन्दसम्पायिनां

विनेयमधुरायिनामविस्तोर्तृप्तिं जिनः ॥ ७२ ॥

जगत्त्रयजयोत्सिक्तमोहमाहात्म्यमर्दनात् । एकविशो जिनो लब्बलक्ष्मीर्लक्ष्मी ददातु नः ॥ ७३ ॥

मान हुए। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमा याग धारण कर लिया और वैशाखकृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय अश्विनी नक्त्रमें मोक्षु प्राप्त कर लिया।। ६६-६८।। उसी समय देवोंने त्राकर सबके स्वामी श्री निमनाथ तीर्थंकरका पद्धम—निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया श्रीर तदनन्तर पुण्यरूपी पदार्थको प्राप्त हुए सब देव अपने-श्रपने स्थानको चले गये॥ ६६॥ जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मीके साथ युद्ध किया था, समस्त श्रहितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभृत देव जय-जय करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो विद्वान् शिष्योंके स्वामी थे और अन्तमें जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था-मोच प्राप्त किया था वे श्री निमनाथ स्वामी हम सबके संसार-सम्बन्धी बहुत भारी भयका नष्ट करें।। ७०।। जो तीसरे भवमें कौशाम्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घोर तपश्चरण कर जो अनुत्तरके चतुर्थ अपराजित विमानमें देव हुए श्रीर वहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय तीनों जगन्के हितकारी वचनोंका प्रकट करनेके लिए निमनाथ नामक इक्कीसवें तीर्थंकर हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंसे नमस्कार कराया था, जिनपर चगर ढोरे जा रहे थे और जिनपर उड़ते हुए भ्रमरोंसे सुशाभित पुष्पवृष्टियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री निमनाथ भगवान चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी भ्रमरोंक लिए निरन्तर संतोप प्रदान करते रहें ॥७१-७२॥ तीनों जगत्को जीतनसे जिसका गर्व वढ़ रहा है ऐसे मोहका माहात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हें मोश्च-लदमी प्राप्त हुई है ऐसे श्री निमनाथ भगवान हम सबके लिए भी मोश्च-लदमी प्रदान करें।। ७३ ।।

१ निमतीर्थ-म०, ल०। २ श्राहतानां जयः, श्रयवा श्राहितो पृतो जयो वेन सः। ३ भवः संसारी भवः कारणं यस्यास्ताम् भियम्।

हीपेऽस्मिनुत्तरे भागे महत्वैरावताह्वये । छक्मीमान् श्रीपुराधीशो वसुन्धरमहीपितः ॥ ७४ ॥ पद्मावतीवियोगेन सृशं निर्विष्णमानसः । वने मनोहरे रस्ये वरचर्माखिछेक्षिणः ॥ ७५ ॥ निर्णीय धर्मसद्भावं तनये विनयन्धरे । भैनवेशितात्मभारः भैसन् बहुभिर्भूभुजैः समम् ॥ ७६ ॥ संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्वरं चरन् । स्वाराधनविधानेन महाशुक्षे सुरोऽभवन् ॥ ७० ॥ पोडशाव्ध्युपमस्वायुर्दिव्यान् भोगान् सुभुज्य सः । ततः प्रच्युत्य तत्तीर्थं वत्साख्यविषयेऽजिन ॥ ७८ ॥ स्वैष्ठक्षणसम्पूर्णो जयसेनसमाह्वयः । त्रिसहक्षशरज्ञीवी धष्टहस्तसमुच्छितिः ॥ ८० ॥ सर्वेष्ठभणसम्पूर्णो जयसेनसमाह्वयः । त्रिसहक्षशरज्ञीवी धष्टहस्तसमुच्छितिः ॥ ८० ॥ तस्यामीकरच्छायः स चतुर्दशरन्नभाक् । निधिभिर्नविभः सेख्यो भोगीर्दशिवधैः भुखम् ॥ ८९ ॥ चरमेकादशश्चक्रधरः कालमजीगमन् । अन्येशुस्तुङ्गसीधामे सुसुप्तोऽन्तःपुरावृतः ॥ ८२ ॥ उर्चेःस्थितिमदं परय भास्वरं पर्ययहयम् । परित्यज्य सुसम्प्रापदधोगितमपप्रभम् ॥ ८४ ॥ उर्चत्यम् पर्वययहयम् । परित्यज्य सुसम्प्रापदधोगितमपप्रभम् ॥ ८४ ॥ उर्चत्तमृतितं तेजो ममेति मदमावहन् । अनाचरन् हितं मृदः पारछौकिकमान्मने ॥ ८५ ॥ विपयेपु विपक्तः सक्तधुवेप्ववितिपेषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमादवान् ॥ ८६ ॥ हत्याकलय्य कालादिलय्प्या चक्रेडवक्रधीः । त्यक्तं चक्रादिसाम्राज्यं धपरिच्छिग्रोच्छितेच्छ्या ॥ ८७ ॥ विपयेपु विपक्तः सक्तधुवेप्ववितिपेषु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र प्रमादवान् ॥ ८६ ॥ हत्याकलय्य कालादिलय्प्या चक्रेडवक्रधीः । त्यक्तं चक्रादिसाम्राज्यं धर्परचिछग्रीच्छितोच्छ्या ॥ ८७ ॥

अथानन्तर—इसी जम्ब्रुडीपके उत्तर भागमें एक एरावत नामका बड़ा भारी त्रेत्र हैं उसके श्रीपुर नगरमें लदमीमान वसुन्वर नामका राजा रहता था।। ७४।। किसी एक दिन पद्मावनी स्त्रीके वियोगमे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनोहर नामके बनमें गया । वहाँ उसने वरचर्म नामके सर्वज्ञ भगवान्से धर्मके सद्भावका निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना मच भार सींपकर अनेक राजाओं के माथ, संयम धारण कर लिया। नदनन्तर कटार तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाशुक स्वर्गमें देव हुआ।। ७५-७७॥ वहाँ पर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका अनुभव कर वह वहाँसे च्युत हुआ और इन्हीं निमनाथ नीथंकरके नीर्थमे वत्स देशकी कौशाम्बी नगरीके अधिपति, इच्चाळुवंशी राजा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवींसे कान्तिसान पुत्र हुन्ना ॥ ७५-७६ ॥ वह सर्व लक्षणोंसे ठुक्त था, जयसेन उसका नाम था, नीन हजार वर्षकी उसकी ऋायु थी, साठ हाथकी ऊँचाई थी, नपाये हुए सुवर्णके समान कान्ति थी, वह चौदह रत्नोंका स्वामी था, नौ निधियाँ सदा उसकी सेवा करती थीं, ग्यारहवाँ चक्रवर्ती था और दश प्रकारके भाग भागता हुआ। मुखसे समय विताता था। किसी एक दिन वह ऊँचे राजभवनकी छत पर ऋन्तःपुरवर्ती जनोंके साथ लेट रहाथा।।⊏०–⊏२।। पौर्णमार्साके चन्द्रमाके समान वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उस्कापात दिखाई दिया। उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो उत्पर थी और फिर शीब ही अपनी दो पर्यायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे चली गई।। = १-=४।। 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है, तथा बलवान हैं' इस तरहरू मदको धारण करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्माके लिए हिनकारी परलोक सम्बन्धी कार्यका आचरण नहीं करता है और उसके विपरीत नश्वर तथा संतुष्ट नहीं करनेवाले विषयोंमें आसक्त रहता है वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थान् तेज रहित होकर अधोर्गातको जाता हैं ॥ =५-=६ ॥ ऐसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवतीने काल ऋादि लच्धियोंकी अनुकूलनासे चक्र श्रादि समस्त साम्राज्यको छोड़नेका निश्चय कर लिया। वह श्रपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इन्छासे राज्य लेनेकी इन्छा नहीं की तव उसने छोटे

१ निर्विशितात्म-ल० । २ स- ल० । ३ चित्त्यः पाठः ( भूभृग्भिर्बाहुभिः समम् ) । ४ प्रमंत्रपी ख०, ग० । ५ 'हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमरः । ६ वरैः घ०, ख० । ७ परिच्छेच यहच्छया व० । ६ पुत्रेषु 'तुक् तोकं चात्मजः प्रजाः ।'

केवलावगमाध्याप्य संयमं बहुभिः समस् । श्रुतबुद्धितपोविक्रियौषपद्धिविभूषितः ॥ ८९ ॥ चारणस्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं श्रितः । सम्मेदे चारणोत्तुक्षकृटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ जयन्तेऽनुगरे जातो विमाने लवसत्तमः । पुण्योत्तमानुभागोस्यमन्वभूसुचिरं सुखम् ॥ ९१ ॥

### पृथ्वीवृत्तम्

वसुन्धरमहीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त ससपाः समजनिष्ट पोडश समुद्रमित्याशुवा ।
वसुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रसेननामा ततो

बभूव बलसत्तमः सुखनिधिर्जयन्ते विभुः॥ ९२॥ इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थकरजयसेन-चक्रवर्तिपुराणं परिसमासं एकोनसप्ततितमं पर्व ॥ ६९॥

--<u>†</u>::::::::::

पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओं के साथ वरदत्त नामके केवली भगवान्से संयम धारण कर लिया। वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि तप विकिया और औपध आदि ऋद्धियों से विभूषित हो गया।। ५०-६।। चारण ऋद्धि भी उसे प्राप्त हो गई। अन्तमें वह सम्मेदिशावरके चारण नामक ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्माकी आराधना करना हुआ। जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ। और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा।। ६०-६१।। जयसेनका जीव पहले भवमें वसुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ।, वहाँसे चय कर जयसेन नामका चक्रवर्ती हुआ। और फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्डार स्वक्षप आहमिन्द्र हुआ।। ६२।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमं निमनाथ तीर्थंकर तथा जयसेन चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरयाँ पर्व समाप्त हुआ।



## सप्ततितमं पर्व

क्षान्त्यादिदश पर्याशालम्बनं यमुदाहरन् । सन्तः सद्धमंचकस्य स नेमिः शंकरोऽस्तु नः ॥ १ ॥
संवेगजननं पुण्यं पुराणं जिनचिकणाम् । बलानां च श्रुतज्ञानमेतद् वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥
पूर्वानुप्त्यां वक्ष्येऽहं कृतमङ्गलसिक्यः । पुराणं हरिवंशाख्यं यथाष्ट्रतं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥
अय जम्बूमित द्वीपे विदेहेऽपरनामनि । "सीतोदोदक्टे देशे सुगन्धिलसमाह्मये ॥ ४ ॥
धुरे सिंहपुरे ख्यातो भूपोऽहंदाससंज्ञकः । देग्यस्य जिनदशाख्या तयोः पूर्वभवार्जितात् ॥ ५ ॥
पुण्योदयान् समुद्भूतकामभोगैः सनुसयोः । काले गच्छत्यथान्येशुरहंतां परमेष्टिनाम् ॥ ६ ॥
अणप्राह्मकमहापूजां विधाय नृपतित्रिया । कृलस्य तिलकं पुत्रं लप्सीयाहमिति स्वयम् ॥ ७ ॥
आज्ञास्यासौ सुखं सुप्ता निशायां सुप्रसन्धधीः । सिंहे भाकेन्दुपद्याभिषेकानैक्षिष्ट सुव्रता ॥ ८ ॥
स्वमानन्तरमेवास्या गर्भे प्राहुरभूकृती । नवमासावसानेऽसावस्त सुत्रमूर्जितम् ॥ ९ ॥
तज्जन्मनः प्रभृत्यन्यैरजय्यस्तिपताऽभवन् । नतोऽपराजिताग्यानमकुर्वस्तस्य बान्धवाः ॥ १० ॥
स्वपादिगुणसम्पत्या सार्वः वृद्धिमसावगान् । आयौवनं मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम् ॥ ११ ॥
तदा उमनोहारोद्यानगतं विमलवाहनम् । तीर्थकर्तारमाक्ण्यं वनपालमुलानृष्यः ॥ १२ ॥
स्वान्तःपुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदिनः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य मुहुर्मुकृतिताअलिः ॥ १३ ॥
प्रप्रणस्य समभ्यर्थ्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधर्मामृतस्तस्तमादक्रसाद् भोगनिस्पृतः ॥ १४ ॥

अथानन्तर-सज्जन लोग जिन्हें उत्तम ज्ञमा आदि दश धर्म रूपी अरोंका अवलम्बन बतलाते हैं और जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल हैं ऐसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको शान्ति करने-वाले हों।। १।। जिनेन्द्र भगवान् नारायण ऋौर वलभद्रका पुण्यवर्धक पुराण संसारसे भय उत्पन्न करनेवाला है इसलिए इस अतज्ञानको मन-वचन कायकी शुद्धिके लिए बन्दना करता हूं।।२॥ मङ्गलाचरण रूपी सिक्रया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा और वह भी पूर्वाचार्योंक अनुसार जैसा हुन्या है त्रथवा जैसा सुना है। वैसा ही कहूंगा ॥ ३ ॥ इसी जम्बूद्धीपके पश्चिम विदेह स्त्रमें सीतादा नदीक उत्तर तट पर सगन्धिला नामके दशमें एक सिंहपुर नामका नगर है उसमें ऋहेदास नामका राजा राज्य करता था। उसकी खीका नाम जिनदत्ता था। दोनों ही पूर्वभवमें संचित पुण्य-कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार दोनोंका सुखरी समय बीत रहा था। किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र भगवान्की ऋष्टाह्निका सम्बन्धी महापूजा करनेके बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलके तिलकभूत पुत्रको प्राप्त कहूँ। एसी आशा कर वह बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिमं सुखसे सोई। उसी रात्रिको श्रच्छे व्रत धारण करनेवाली रानीने सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक इस प्रकार पाँच स्वप्न देखे। स्वप्न देखनेके बाद ही कोई पुण्यात्मा उसके गर्भमें अवतीण हुआ श्रीर नौ माह बीत जानेपर रानीने वलवान पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर उसका पिता शत्रुत्रों द्वारा अजय हो गया था इसलिए भाई-बान्धवोंने उसका नाम अपराजित रक्खा ॥ ४-१० ॥ वह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ साथ यौवन श्रवस्था तक बढ़ता गया इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा।। ११।। तदनन्तर किसी एक दिन राजाने बनपालके मुखसे सुना कि मनाहर नामके उद्यानमें विमलपाइन नामक तीर्थकर पधारे हुए हैं। सुनते ही वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रानियों तथा परिवारके लोगोंके साथ वहाँ गया । वहाँ जाकर उसने बारबार प्रवित्तणाएँ दी, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्ध, पुष्प अक्षत ऋदिकं द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा धर्मरूपी अमृतका पान किया। यह सब

१ दशाराधर्मालम्बनं (१) स०। २ श्रीसीतीद्कटे ल०। ३ मनोहरीचाने ग०, म०, ल०।

तुजेऽपराजिताख्याय द्त्या सक्षाक्रसम्पदम् । तपोऽप्रयं समुपादतः पद्मिभ्रभुजां शतैः ॥ १५ ॥ कुमारोऽपि गृहीताणुव्वतादिः शुद्धदर्शनः । प्राविशल्विक्षितो लह्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥ वन्नावापगतां चिन्तां विभाग निजमन्त्रिषु । सक्तः शास्त्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥ कदाचिक्रिजिपन्नामा जिनं विमलवाहनम् । सुक्त्या वशिकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥ अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमलवाहनम् । इति प्रतिज्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ तदा शकाज्ञया यक्षपतिविमलवाहनम् । तस्य संदर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाश्रुभम् ॥ २० ॥ तैनगेहे समभ्यच्यं तं सोऽपि कृतवन्दनः । मुङ्के स्म स्नेहशोकार्यचेतां का विचारणा ॥२१॥ वसन्तसमयेऽन्येशुनंन्दीश्वरदिनेष्वसौ । जिनचैत्यानि सम्प्रय तत्संस्ववनपूर्वकम् ॥ २२ ॥ तत्र स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विद्धत्सुधीः । खाद् वियश्वारणो साध् प्रापतुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥ प्राणपत्य तयांदेवतास्तवावसितौ तृपः । सापचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धर्ममभाषत ॥ २५ ॥ भगवन्तावहं पूज्यो कविष्याग्दण्टवानिति । ज्येष्टो सुनिक्वाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥ स्वद्दर्शनप्रदेशं च वक्ष्यामि श्रणु भूपते । पुष्कराद्धीपराद्गिद्धाण्यामे महासरित् ॥ २६ ॥ तस्याश्रास्युत्तरे भागे गन्धिलो विषयो महान् । तत्वगाद्वयुत्तरशेण्यां सूर्यप्रभपुराधिपः ॥ २० ॥ राजा सूर्यप्रभस्तस्य धारिणी प्राणवल्लभा । तयोश्चिन्तागतिज्येष्टस्तनुजोऽनुमनागिदिः ॥ २८ ॥ ततश्चपलगायाख्यिक्विस्तिसैतौ सुदं गतौ । चिरं धर्मार्थकामैवां के न तुष्यन्ति सत्सुतैः ॥ २९ ॥

करते ही अकस्मान् उसकी भोगोंकी इच्छा शान्त हो गई जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सौ राजाओं के साथ ब्येष्ठ तप धारण कर लिया।।११-१५॥ छुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुत्रत आदि श्रावकके व्रत प्रह्ण किये और फिर जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लक्ष्मीने युक्त हो अपनी राजधानीमें प्रवेश किया।। १६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र सम्बन्धी चिन्ता तो अपने मन्त्रियोपर छोड़ दी और स्वयं शास्त्रोक्त मार्गसे धर्म तथा काममें लीन हो गया।। १७॥

किसी एक समय उसने सना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान् गन्धमादन पर्वतपर मोत्तको प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'मैं श्री विमलवाहन भगवानके दर्शन किये विना भोजन नहीं कहँगा । इस प्रतिज्ञामें उसे आठ दिनका उपवास हो। गया ॥१६-१८॥ तद्तन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यत्तपतिने उस राजाको महान शुभ रूप श्री विमल्वाहन भगवानका साज्ञात्कार कराकर दर्शन कराया। राजा श्रपराजितने जिन-मन्दिरमें उन विमलवाहन भगवानकी पूजा वन्दना करनेके बाद भाजन किया सां ठाक ही है क्यांकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्त्वका विचार कैसे हो सकता है १।। २०-२१।। किसी एक दिन वसन्त ऋतुकी आष्टाहिकाके समय बुद्धिमान् राजा अपराजित जिन-प्रतिमाओंकी पृजाकर उनकी स्तुनि कर वहीं पर बैठा हुआ था और धर्मीपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशने दो चारणऋद्धि धारी मुनिराज त्राकर वहीं पर विराजमान हो गये। जिनेन्द्र भगवान्की स्तुतिक समाप्त होने पर राजाने वड़ी विनयंके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुन। और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य ! हे भगवन ! मैंने पहले कभी आपका देग्वा है । उन दोनों मुनियों-में जो ज्येष्ठ मुनि थे वे कहने लगे कि हाँ राजन ! ठीक कहने हो, हम दोनोंको आपने देखा है ॥ २२-२५ ॥ परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान मैं कहता हूं सुनो । पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशामें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है। उसके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें सूर्यप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी स्नी का नाम धारिणी था। उन दोनोंके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति श्रीर तीसरा चपलगति

१ समुपादल ल०। २ तन्त्रवीगतां (१) ल०। ३ निजाय ल०। ४ महाशुपः ख०, ग०। महाशुचः ल०।

तस्यामेबोत्तरश्रेण्यामितन्दमपुरेश्वरात् । अरिक्षयाख्याद्जितसेनायामभवत्सुता ॥ ३० ॥ सती प्रीतिमती मेक्तिरेः सकळखेचरान् । रित्रश्चीन्त्या साऽजयिबन्तागित मुक्ता उस्विवया ॥३१॥ जित्वा चिन्तागितवेंगाशां पश्चादिति चानवीत् । सम्भावय कर्नायांसं मम व्वं रन्नमाळ्या ॥३२॥ श्रुततद्वचना साह नाहं जितवतोऽपरेः । माळामिमां श्चिपामीति स तामित्यववीत् पुनः ॥३३॥ गतियुद्धं त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृतं मम । अभिळाषाध्ततस्या त्वं मया तद्वचनश्चतेः ॥३४॥ निर्विण्णा सा रिन्वृत्तार्थिकाभ्यासेऽगारापः परम् । तद्वीक्ष्य यहवस्तत्र निर्विद्य तपसि स्थिताः ॥३५॥ अनुजाभ्यां समं चिन्तागितश्चाळोक्य साहसम् । कन्याया जातसंवेगो गुरुं दमवराभिश्चम् ॥३६॥ सम्प्राप्य संयमं प्राप्य गुद्धवप्यक्रमधिष्टितः । प्रान्ते सामानिकस्तुर्यं कर्व्येऽज्ञायत सानुजः ॥ ३७ ॥ तत्र भोगान्यहून् भुक्त्वा सप्ताव्धिपरमायुषा । वतस्तावनुजौ जम्युद्धीपपूर्वविदेहगे ॥३८ ॥ विषये पुष्कळावत्यां विजयाद्वींचरे तटे । राजा गगनचन्द्राक्यः पुरे गगनवळ्लमे ॥ ३९ ॥ सुतो गगनसन्दर्या तस्यामितमितस्तनः । आवामितनेजाश्च जातौ विद्यात्रयान्वितौ ॥ ४० ॥ अन्येशुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूर्वजम् । आवयोः परिपृष्टेन जन्मग्नितयन्तकम् ॥ ४९ ॥ सर्वं स्वयंप्रभाल्येन तीर्थनाथेन भाषितम् । नतोऽम्मद्रग्जः क्रावेत्यावयारम्वोजने ॥ ४२ ॥ स्वां सिहपुरे जातो राजने सोऽपराजित-। नाना राज्यं समासाद्य स्वयमित्यईतादितम् ॥ ४३ ॥ स्वस्मीपं समादाय संयमं त्वां विळोकितुम् । त्वयि जन्मान्तरक्रेहादिहागमनमावयोः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार तीन पुत्र हुए थे। धर्म, अर्थ और कामके समान इन तीनों पुत्रोंसे वे दोनों माता-पिना सदा प्रमन्न रहते थे सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम पुत्रोमे कौन नहीं सन्तुष्ट होते हैं ? ॥ २६-२६ ॥ उमी विजयार्थ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें ऋग्निद्मपुर नगरके राजा अरिखय रहते थे उनकी अजितसेना नामकी रानी थी त्यार दोनोंके प्रीतिमती नामकी सती पुत्री हुई थी। उसने अपनी विद्यासे चिन्ता-गतिको छोड़कर समस्त विद्याघरींको मेरु पर्वतकी तीन प्रदक्षिणा देनेमें जीत लिया था ॥३०-३१॥ तरपञ्चात् चिन्तागति उसे ऋपने बंगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोंकी मालासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन सुनकर शीतिमतीने कहा कि जिसने मुफे जीता है उसके सिवाय दूसरेके गलेमें में यह माला नहीं डाह्यूंगी। इसके उत्तरमें चिन्तागतिने कहा कि चूँ कि तुने पहले उन्हें प्राप्त करनेके इच्छामे ही मेरे छोटे भाइयोंके लाथ गतियुद्ध किया था। अतः तू मेर लिए त्याच्य है । चिन्तागतिके यह वचन सुनते ही वह संसारसे विरक्त हो गई श्रीर श्रीर उसने विवृत्ता नामकी श्रायिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया । यह देख वहाँ बहुतसे लोगोंने विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली ।। ३२-३५ ।। कन्याका यह साहस देख जिसे वैराग्य उलक्र हो गया है ऐसे चिन्तागतिने भी अपने दोनों छोटे भाइयोंके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम धारण कर लिया और आटों शुद्धियोंको पाकर तीनों भाई चौथे स्वर्गमें सामाजिक जातिक देव हुए ॥ ३६-२७ ॥ वहाँ मान सागरकी उन्कृष्ट आयु पर्यन्त अनेक भौगोंका अनुभव कर च्युत हुए आर दोनों छोटे भाइयोंके जीव जम्बृद्वीपके पूर्व विदेव ज्ञेत्र सम्बन्धी पुष्कला देशरे जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें गगनवहान नगरके राजा गगनचन्द्र और उनकी रानी गगनगुन्दरीके हम दोनों श्रमितमति तथा श्रमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हम दोनों ही तीनों प्रकारकी विद्यात्रोंपे युक्त थे।। ३५-४०।। किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये। वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीर्थे-करसे हम दोनोंने अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पृञ्जा। तब स्वयंप्रभ भगवानने सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उन्पन्न हुन्ना हैं ? इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम हैं, श्रीर स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान है ॥ ४१-४३ ॥ यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं-

१ सकलाले वरात् ल०। २ त्रिग्यांत्या (१) ल०। ३ सविद्या ग०, घ०। ४ निष्टतार्जिका ल०। ५ पूर्वकम् ग०, घ०। पूर्वजम् ल०।

पुण्योदयोदितान् भोगान् सर्वान् भूयोऽत्र भुक्कवान् । मासप्रमाणजीवी त्वं हितमण्य स्मराधिति ॥४५॥ श्रुत्वा तद्वष्वनं राजा वन्दित्वा तौ मुनीधरौ । युवां जन्मान्तरस्त्रेहान्निसङ्गत्वं गताविष ॥ ४६ ॥ उपकारं महान्तं मे कृतवन्तौ हितैषिणौ । इत्याख्यत्स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानमीयतः ॥ ४० ॥ तदैव स महीशोऽिष दत्त्वा राज्यं यथाविधि । प्रीतिङ्गरकुमाराय कृत्वाष्टाह्निकप्जनम् ॥ ४८ ॥ बन्धृत् विसर्ज्यं प्रायोपगमसंन्यासमुश्मम् । विधाय पोडशे कल्पे द्वाविंशत्यविधजीवितः ॥ ४९ ॥ भतातंकरे विमानेऽभृदृष्युतेन्द्रो महर्ष्किः । दिष्यभोगांश्चिरं भुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक् ॥ ५० ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषयं कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यपुराधीशः श्रीचन्द्रस्य महीपते ॥ ५१ ॥ श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाः सुप्रतिष्ठः सुत्रोऽभवत् । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत् मुखप्रदा ॥ ५२ ॥ सुप्रतिष्ठाःक्षयः सुप्रतिष्ठः सुत्रोऽभवत् । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत् मुखप्रदा ॥ ५२ ॥ सुप्रतिष्ठोऽपि तद्वाजये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरमुनेद्विनाद्वापाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ५४ ॥ अन्तःपुरान्वितोऽन्येखुः शशाङ्ककरनिर्मले । रम्ये हर्ग्यतेले स्थित्वा कुर्वन् दिगवलोकनम् ॥ ५४ ॥ उत्कापातनमालोक्य भङ्गरं भावयन् जगत् । सुद्यर्थेष्ठपुत्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम् ॥ ५६ ॥ सुमन्दरजिनाभ्याशे लब्धबोधरदीक्षत् । क्रमेणैकादशाङ्गानां पारगं भावनापरः ॥ ५७ ॥ सम्यक्तवादिषु बध्वासौ तीर्थकृत्कर्म निर्मलम् । स्वायुरन्तं समाधाय मासं संन्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥ अनुत्ररे जयन्ताख्ये सम्प्रापदहिमन्दताम् । त्रर्यक्विंकात्तमुद्वंपमायुर्हस्ततन्त्विः ॥ ५९ ॥

प्रभ भगवान्के समीप संयम धारण कर लिया और तुम्हें देखनेके लिए तुम्हार जन्मान्तरके रुनेहसे हम दोनों यहाँ आये हैं ॥ ४४ ॥ हे भाई ! अब तब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंक। उपभोग कर चुका है। अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेप रह गई है इसलिए शीब ही आत्म-कस्याणका विचार कर ॥ ४५ ॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दोनों मुनिराजोंकी बन्दना की और कहा कि आप यद्यपि निर्मन्य अवस्थाका प्राप्त हुए हैं तो भी जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। यथार्थमें आप ही मेरे ितंच्छु हैं। तदनन्तर उचर उक्त दोनों मुनिराज प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा अपराजितने अपना राज्य विधिपूर्वक प्रीतिङ्कर कुमारके लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भाइयोंको विदा किया और स्वयं प्रायोपगमन नामका उत्कृष्ट संन्यास धारण कर लिया । संन्यामकं प्रभावसे वह मोलहवें स्वर्गके सातङ्कर नामक विमानमें बाईस सागरकी आयुवाला वड़ी-वड़ी ऋद्वियोंका धारक श्रन्युतेन्द्र हुआ। वह पुण्यामा वहाँके दिव्य भागोंका चिरकाल तक उपभाग कर वहाँ में च्युत हुआ।। ४६-५०॥ और इसी जम्बूढीपके भरतज्ञेत्र सम्बन्धी कुरुजाङ्गल देशमें हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिष्ट नामका यशस्वी पुत्र हुआ। जब यह पूर्ण युवा हुआ तब मुनन्दा नामकी इसकी सुख देनेवाली स्त्री हुई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचन्द्र राजाने पुत्रका अध्यन्त योग्य समक्त कर उसके लिए राज्य दे दिया और स्वयं सुमन्दर नामक सुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३ ॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यमें ऋच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ। एक दिन उसने यशोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे पद्माश्चर्यकी प्राप्ति हुई थी।। ५४॥ किसी दृसरं दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मत सुन्दर राजमहत्तके ऊपर अन्तःपुरके माथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि श्रकस्मात् उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी। उसे देखते ही वह संसारको नश्वर |सममले लगा। तदनन्तर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पुत्रका राज्याभिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्दर नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अङ्गोंका अभ्यास किया और दर्शनिवशुद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थक्कर नामक निर्मल नामकर्मका बन्ध किया। जब श्रायुका अन्त श्राया तब समाधि धारण कर एक महीनेका संन्यास लिया जिसके प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया। वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी

१ पुष्पोत्तरे ल०।

सार्द्धपोडशमासान्तिनिःश्वासोऽभूत्रिराकुलम् । त्रविद्याशन्तहस्राब्दव्यतीतौ भोगसम्पदम् ॥ ६० ॥ भुञ्जानो निःप्रवीचारं लोकनालीगतावधिः । बलदीप्तिविकारादिगुणैस्तत्क्षेत्रमात्रकः ॥ ६१ ॥ एवं देवगतौ दिन्यसुखं सुखमहाम्बुधेः । सम्प्राप जातसन्तृत्तिः स्थितश्चिरसुखायुपा ॥ ६२ ॥ यतः परं तदुःज्तेः क्रियते वंशवर्णनम् । द्वीपे जम्बूमति क्षेत्रे भरते बस्तदेशजे ॥ ६३ ॥ कौशाम्ब्याख्ये सुविख्यातो नगरे मधवा नृपः । तहेवी वीतशोकाऽभूत्सुतः ख्यातो रघुस्तयोः ॥ ६४ ॥ सुमुखो नाम तबीय जातः श्रेष्ठी महर्द्धिकः । इतः कलिङ्गविषये पुराइन्तपुराह्मयात् ॥ ६५ ॥ सार्थेन सममागच्छद्वीरद्शो विशक्सुतः । नाना ब्याधभयादेत्य भार्यया वनमालया ॥ ६६ ॥ कौशाम्बीनगरं तत्र सुसुस्राख्यं समाश्रयत् । वनमालां समालांक्य स श्रेष्ठी विहरन् वने ॥ ६७ ॥ <sup>९</sup>विकायसायकैस्तीक्ष्णेः कदाचिच्छरधीकृतः <sup>३</sup> । मायार्वा वीररुत्तं तं पापी वाणिज्यहेतुना ॥ ६८ ॥ प्राहिणोद् द्वादशाब्दानां दत्त्वा पुष्कलजीविकाम् । स्वीचकार सहाकीर्त्या वनमालां विलोभिताम् ॥ ६९ ॥ अतिवाद्धागतो वीरदत्तो द्वादश वन्सरान् । तद्विक्रियां समाकर्ण्यं स्मरन् संसारदुःस्थितिम् ॥ ७० ॥ <sup>ब</sup>शोकाकुलः सुनिर्विण्णः क्षीणपुण्यो निराश्रयः । वणिग् समग्रहीदीक्षां प्रोष्टिलाख्यमुनि श्रितः ॥ ७१ ॥ जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पं सौधर्मनामनि । जातश्चित्राङ्गदो देवः प्रवीचारसुखाकरः ॥ ७२ ॥ स श्रेष्ठी वनमाला च धर्मसिंहतपोभृते । दृत्वा प्रासुकमाहारं निन्दित्वा निजदुष्कृतम् ॥ ७३ ॥ अन्येगुरशनेः पातान्संप्राप्य मरणं समम् । "भरते हरिवर्पाख्ये देशे भोगपुरेशिनः ॥ ७४ ॥ प्रभञ्जनात्यनुपतेर्म्यकण्ड्वात्या मनोरमा । हरिवंशेऽजनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयोः सुतः ॥ ७५ ॥

श्रायु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े सोलह माहके अन्तमें एक बार श्वास महण करता था, विना किसी श्राकुलताके जब तेतीम हजार वर्ष वीत जाते थे तब एक बार श्राहार महण करता था, उसका मुख प्रवीचार-मैथुनसे रहित था, लोक-नाड़ीके अन्त तक उसके श्रवधिज्ञानका विषय था, वहीं तक उसके बल, कान्ति तथा विकिया आदि गुण भी थे।। ५५-६१।। इस प्रकार वह देव-गतिमें दिव्य मुखका श्रवुभव करता था, मुख रूपी महासागरसे सदा सन्तुष्ट रहता था श्रोर सुख-दायी लम्बी श्रायु तक वहीं विद्यमान रहा था।। ६२।।

अब इसके आगे वह जिस वंशमें उपन्न होगा उस वंशका वर्णन किया जाता है। जम्बूद्वीपके भरत ज्ञेत्रमें एक वत्म नामका देश हैं। उसकी कौशाम्त्री नगरीमें ऋतिशय प्रसिद्ध राजा मधवा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम वीतशोका था। कालक्रमसे उन दोनोंके रघु नामका पुत्र हुआ ।। ६३-६४ ।। उसी नगरमें एक सुमुख़ नामका बहुत धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिङ्ग देशके दन्तपुर नामक नगरमें वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंके डरके कारण ऋपने साथियों तथा वनमाला नामकी स्वीके साथ कौशाम्बी नगरीमें आया और वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा। किसी दिन सुमुख सेठ वनमें घृम रहा था कि उसकी दृष्टि वनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही काम-देवने उसे अपने वाणोंका माना तरकश बना लिया—वह कामदेवके वाणोंसे घायल हो गया। तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने वीरदत्तको तो बहुत भारी आजीविका देकर वारह वर्षके लिए व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं छुभाई हुई वनमालाको अपकीतिके साथ स्वीकृत कर लिया-अपनी स्त्री बना लिया।। ६५-६६।। बारह वर्ष विता कर जब वीरदत्त वापिस आया तब वनमालाके विकारको सुन संमारकी दुःखमय स्थितिका विचार करने लगा। अन्तमं शोकसे आकुल, पुण्यहीन, आश्रयरहित, त्रीरदत्तने विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनिके पास जिन-दीचा घारण कर ली ॥ ७०-७१ ॥ त्रायुके अन्तमं संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्राङ्गद नामका देव द्वन्त्रा ॥ ७२ ॥ इधर मुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिंह नामक मुनिराजके लिए प्राप्तक त्राहार देकर अपने पापकी निन्दा की ।। ७३ ।। दूसरे ही दिन वजके गिरनेसे उन दोनोंकी साथ ही साथ मृत्यु हो गई। उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत चेत्रके हरिवर्ष

१ कामवार्थैः। २ इथुचीकृतः। ३ शोकाकुलं ल०। ४ मारते ज०।

१वस्वालयपुराधीशो बञ्जचापमद्दीपतेः । तत्रै वासौ सुभामाश्च वनमालानुरूपिणी ॥ ७६ ॥ विद्युन्मालेति भूत्या तुक् विद्युद्धोतहासिनी । अअपूर्णयौवनस्यासीत्सिहकेतोः रतिप्रदा ॥ ७७ ॥ जातु ती दम्पती ह्या देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे समुद्धृत्य हिनष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥ रघुः पुरातनो भूषः सुमुलस्य सखा प्रियः । अणुव्यतफलेनाभूत्करूपे सौधर्मनामनि ॥ ७९ ॥ वर्यः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । ऋणु मद्वचनं भद्र फलं किं तेऽनयोः सृतौ ॥ ८० ॥ पापानुबन्धि कर्मेदमयुक्तं युक्तिकारिणाम् । संसारहुमहुःखाभिधानं दुःखफलप्रदम् ॥ ८१ ॥ ततो मिथुनमेतत्त्वं विसञ्येत्यभ्यधान्मुहुः । श्रुत्वा तजातकारुण्यस्तद्मुञ्चदसौ सुरः ॥ ८२ ॥ तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोश्रम्पापुरे वने । सुस्ताप्ति भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजो व्यसर्जयत् ॥ ८३ ॥ तत्पुराघीश्वरे चन्द्रकीर्तिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं प्राप्ते राज्यसन्ततिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥ सपुण्यं योग्यमन्त्रेष्टुं वारणं शुभलक्षणम् । गन्धादिभिः समभ्यच्यामुञ्जल्सन्मन्त्रिमण्डलम् ॥ ८५ ॥ सोऽपि दिव्यो गजो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । ताबुद्ध्यः निजस्कन्धमाराप्य पुरमागमत् ॥ ८६ ॥ सिंहकेतोविधायाभिषेकं मन्त्र्यादयस्तदा । राज्यासनं समारोप्य बद्ध्वा पष्टं रससम्मदाः ॥ ८७ ॥ त्वं कस्यात्रागतः कस्मादित्याहुः सोऽवर्वादिदम् । प्रभम्जनः पिता माता मृकण्डू मण्डिता गुणैः ॥८८॥ हरिवंशामलव्यामसोमोऽहमिह केनचित् । सुरेणानीय मुक्तः सन् सह पत्न्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥ इति तहचनं शुःवा मृकण्ड्वास्तनयो यतः । मार्कण्डेयस्तु नाम्नैप इति ते तमुदाहरन् ॥ ५० ॥ पुप देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत् । सन्तानं तस्य गिर्यन्तां हरिहिंमगिरिः परः ॥ ९१ ॥

नामक देशमें भागपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभञ्जनकी मुकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा बक्रवाप की सुभा नामकी रानीसे विजलीकी कान्तिको निरम्कृत करनेवाली विद्युत्माला नामकी पुत्री हुई जो सिंहवेतुके पूर्ण योवन होनेपर उसकी स्त्री हुई।। ७४-७७॥ किसी दिन वन-विहार करते समय चित्राङ्कद देवने उन दोनों दम्पितयोंको देखा और 'मैं इन्हें माहँगा' ऐसे विचारसे वह उन्हें उठाकर जाने लगा ॥ ७८ ॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राजा रघु ऋणुवर्तीक फलमे सीधर्म स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका श्रेष्ठ देव हुआ था। वह उस समय चित्राङ्गदको देखकर कहने लगा कि 'ह भद्र! मेरे वचन सुन, इन दोनोंक मर जानेसे तुक्ते क्या फल मिलेगा ? यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूर्वक काम करनेवालोंके अयोग्य है, संसार रूप पृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है। इसलिए तू यह जोड़ा छोड़ दे' इस प्रकार उसने बार बार कहा । उसे मुनकर चित्राझदको भी दया त्रा गई और उसने उन दोनोंको छोड़ दिया। तदनन्तर सूर्यप्रभ देवने उन दोनों दम्पतियोंको संबोध कर आश्वामन दिया और आगे होनेवाले मुखकी प्राप्तिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके वनमें छोड़ दिया।। ५६-=३।। दैव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीित विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्त्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको ढ़ेँड़नेके अर्थ किसी ग्रुम लक्षणवाले हार्थाको गन्ध द्यादिमे पृजा कर छोड़ा था ।। ⊏४–⊏५ ।। वह दिव्य हाथी भी वनमें गया और पुण्यादयसे उन दोनों--सिंहकेतु और विद्युन्मालाको अपने कंचे पर वैठा कर नगरमें वापिस आ गया॥ इह ॥ प्रसन्ननासे भरे हुए मन्त्री आदिने सिंहकेतुका अभिषेक किया, राज्यासन पर वैठाया और पट्ट बाँधा।। ८७।। तदनन्तर उन लोगोंने पृछा कि आप किसके पुत्र हैं श्रीर यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि 'मेरे पिताका नाम प्रभक्षन है और मानाका नाम गुणोंसे मण्डित मुकण्डू हैं। मैं हरिवंश रूपी निर्मल आकाशका चन्द्रमा हूं, कोई एक देव मुक्ते पत्नी सहित लाकर यहाँ वेनमें छोड़ गया है, मैं अब तक बनमें ही स्थित था' ॥ ५८-५६ ॥ सिंहकेतुके वचन मुनकर लोग चूं कि यह मृकण्डका पुत्र है इसलिए उसका माकण्डेंय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे।। ६०।। इस प्रकार वह माकण्डेंय, दैवयोगसे

१ अय शीलपुरोधीशो बज्रवोष-म०, ल०। २ अयूर्ण ल०। ३ सहर्षाः।

तृतीयो बसुगिर्धास्यः परेऽपि बहवो गताः । तदा कुशार्धविषये तद्वंशाम्बरभास्वतः ॥ ९१ ॥ अवार्यनिजशीर्येण निजितारीर्पावद्विषः । स्वातशीर्यपुराधीशसृरसेनमहीपतेः ॥ ९३ ॥ सुतस्य श्रुरवीरस्य धारिण्याश्च तन्द्रवौ । विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च पतिर्शृष्टिर्नशदिवाक् ॥ ९४ ॥ धर्मा 'वान्धकषृष्टेश्व सुभवायाश्च तुम्बराः । समुद्रविजयोऽक्षोभ्यस्तनः स्तिमितसागरः ॥ ९५ ॥ हिमबान् विजयो विहानचलो धारणाह्मयः । प्रणः प्रितार्थीच्छो नवमोऽप्यभिनन्दनः ॥ ९६ ॥ वसुदेवोऽन्तिमश्रेषं दशाभूवन् शशिप्रभाः । कुन्ती माद्दी च नेसोमे वा सुते प्रादर्वभूवतुः ॥ ९७ ॥ समुद्रविजयादीनां नवानां सुरतप्रदाः । शिवदेव्यनु तस्य प्रतीश्वराथः स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥ सुनीताच्या च शीता च प्रियावाक् च प्रभावती । कालिङ्गी सुप्रभा चेति वभूवर्भुवनोत्तमाः ॥ ९९ ॥ पद्मावस्या द्वितीयस्य कृष्टेश्च तनयास्त्रयः । उप्रदेवमहायुक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥ गान्धारी च स्ता प्रादुरभवन् शुभदायिनः। अथ कौरवमुख्यस्य हस्तिनाख्यपुरेशिनः॥ १०१ ॥ दाक्तिनाममहीदास्य <sup>इ</sup>शतक्याश्च पराशरः । तस्य मस्त्यकुलोत्पन्नराजपुत्र्यां सुतोऽभवत् ॥ १०२ ॥ सत्यवत्यां मुर्घार्च्याप्तः पुनर्ग्याससुभद्रयोः । धतराष्ट्रो महान् पाण्डुविदुरश्च सुतास्त्रयः ॥ १०३ ॥ अधान्नेत्व विहारार्धं कदाचिद्वज्रमालिनि । नभायायिनि विस्मृत्व गते हस्ताङ्गलीयकम् ॥ १०७ ॥ विलोक्य पाण्डुभूपालां गहने नत्समग्रहीत् । स्मृत्वा खां विवृत्यैत्य मुद्रिको तामितस्ततः १०५ ॥ भन्विच्छन्तं विलोक्याह पाण्डुः कि मृग्यते त्वया । इति तहचनं श्रुत्वा विद्याप्टन्मम सुद्रिका ॥ १०६ ॥ विनष्टेत्यवदरास्य पाण्डुश्चेनामदर्शयतः । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यानुयोजनात् ॥ ३०७ ॥

प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभाग करता रहा। उमीके सन्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए। उन्होंसे कुशार्थ देशके शीर्यपुर नगरका स्वासी राजा शुरसेन हुआ जो कि हरिवंश रूपी आकाशका सूर्य था और अपनी शूर्वीरतासे जिसने समस्त शत्रुओंको जीत लिया था। राजा श्रुमेनके बीर नामका एक पुत्र था उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था। इन दोनोंके श्चन्यकवृष्टि श्रोर नरवृष्टि नामके दो पुत्र हुए ।। ६१-६४ ।। श्चन्यकवृष्टिकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके धर्मके समान गर्मार समुद्रविजय १, स्विमितमागर २, द्विमवान् ३, विजय ४, विद्वान् अचल ५, धारण ६, पूरण ७, पूरिनार्थी न्छ ८, अभिनन्दन ६ और वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा चिन्द्रकाकं समान कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ हुई।। ६५-६७।। समुद्रवितय अर्थाद पहलेक नी पुत्रोंकि क्रमसे संभोग सुखको प्रदान करनेवाली शिवदेवी, पृतीधरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियावाक् , प्रभावती, कालिङ्गी और सुप्रभा नामकी संसारमं सबसे उत्तम स्त्रियां थीं ॥ ६५-६६ ॥ राजा शूर्वीरके द्वितीय पुत्र नरवृष्टिकी रानीका नाम पद्मावनी था और उसमें उनके उपमेन, देवगेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए ।। १०० ।। इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री भी हुई । ये सव पुत्र-पुत्रियाँ ऋत्यन्त सुख देने-वाले थे। इथर हस्तिनापुर नगरमें कीरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था। उसकी शतकी नामकी रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ। उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे बुद्धिमान् व्यास नामका पुत्र हुन्त्रा । व्यामकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनोंके धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥ १०१-१०३ ॥

अथान-तर—िकसी एक समय बन्नमाली नामका विद्याधर कीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके वनमें आया था। वह वहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया। इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें घूम रहे थे। इन्हें वह अंगूठी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधरको अंगूठीका स्मरण आया तब वह लौटकर उसी वनमें आया तथा यहाँ वहाँ उसकी खोज करने लगा। उसे ऐसा करते देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रहे हैं ? पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि भेरी

१ धर्मा इत । २ चन्द्रिके इत । ३ मृतिश्वराय वि०, ग० । भृतीस्वरा क्व० । ४ शवस्याश्च ग०, घ०, म० । शावस्याश्च ख० ।

भन्नेचा कामरूपस्य साधनीत्वनवीत्वगः । तद्येवं कानिचित् चातर्दिनान्येवास्तु मत्वते ॥ १०८ ॥ प्रभावमस्याः पश्चामीत्यधितस्तेन सोऽप्यदात् । पाण्डुश्च तत्कृतादृश्यनिजरूपेण सङ्गमम् ॥ १०९ ॥ कुन्त्या सहाकृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाञ्चयः सुतः । ततः परैशविदितं मञ्जूषारुषं सकुण्डरूम् ॥ ११० ॥ सरलक्ष्वचं लेक्यपन्नकेण सहार्मकम् । "कुन्तीपरिजनः कालिङ्गवाः प्रवाहे मुमीच तम् ॥ १११ ॥ चम्पापुरेखरो यान्तीमानाञ्चादित्यनामकः । बारूभानुमिवान्तस्थं बार्ल्कं स सविस्मयः ॥ १९२ ॥ पश्यन् स्वदेव्ये राधाये तोकः स्यादिति भाववित् । दःवा सकृद्विकोक्येनं राधाकर्णपरिस्पृशम् ॥११३॥ अस्तु कर्णाभिधानोऽयमिति सादरमजवीत् । पाण्डोः कुन्त्या च मद्रशा च पाणिप्रहणपूर्वकम् ॥ ११४ ॥ प्राजापस्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवःपुनः । कुन्त्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो <sup>3</sup>धराधिपः ॥ ११५ ॥ भीमसेनोऽतुपार्थश्च त्रयो वर्गत्रयोपमाः । माद्यां च नकुलो ज्येष्ठः सहदेवस्ततोऽन्यभूत् ॥ ११६ ॥ **एतराष्ट्राय गाम्बारी दत्ता दुर्योधनोऽजनि । तयोर्द्ःशासनः पश्चाद्य दुर्धर्वणस्ततः ॥ ११७ ॥** दुमर्पणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महीजसः । एवं सुखेन सर्वेपां कालो गण्छति लीलया ॥ ११८ ॥ अन्येषुः सुप्रतिष्ठाक्यो मुनीन्द्रो गन्धमादने । गिरौ सिबिहितः ग्रूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥ ११९ ॥ पुत्रपौत्रादिभिः सार्द्धं गत्वाभ्यर्थ्याभिनुत्य तम् । श्रत्वा धर्मं तदुहिष्टं स संबेगपरायणः ॥ १२० ॥ कृत्वाभिवेषमं दस्वा राज्यमन्धकबृष्टये । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥ संचर्म स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन् । गतेषु द्वादशाब्देषु पर्वते गन्धमादने ॥ १२२ ॥ प्रतिमायोगमालम्ब्य सुप्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥ १२३ ॥

अंगूठी गिर गई है। इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अंगूठी दिखा दी। पश्चान् पाण्डुने उस विद्याधरसे पूछा कि इससे क्या काम होता है ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह अंगूठी इच्छानुसार रूप बनानेवाली है। यह सुन कर पाण्डुने प्रार्थना की कि हे भाई! यदि ऐसा है तो यह अंगूठी कुछ दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, मैं इसका प्रभाव देखुँगा । पाण्डुकी इस प्रार्थना पर उस विद्याधरने वह अंगुठी उन्हें दे दी । पाण्डुने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने श्रदृश्य रूपसे कुन्तीके साथ समागम कियो जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। कुन्तीके परिजनोंने दूसरोंका विदित न होने पावे इस तरह छिपा कर उस बालकको एक संदूकचीमें रक्खा, उसे कुण्डल तथा रहाँका कवच पहिनाया स्रोर एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया ॥ १०४-१११ ॥ चम्पापुरके राजा आदित्यने बहती हुई सन्दृकचीको मँगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान बालकको देखकर वह विस्मयमें पड़ गया। उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो जायगा। यह विचार कर उसने वह पुत्र राधाके लिए दे दिया। राधाने जब उस पुत्रकी देखा तब वह अपने कर्ण-कानका स्पर्श कर रहा था इसलिए उसने बढ़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख दिया। यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती श्रीर माद्रीके साथ पाणिप्रहणपूर्वंक प्राजापत्य विवाहसे सम्बन्ध हो गया । कुन्तीके धर्मपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुन्ना फिर कमसे भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न हुए। उसके ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गके समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव श्रीर उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था।। ११२-११६॥ धृतराष्ट्रके लिए गान्यारी दी गई थी अतः उन दोनोंके सर्व प्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात् दुःशासन, दुर्घर्षण तथा दुर्मर्षण आदि उत्पन्न हुए । ये सब महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सबका काल लीला पूर्वक सुखसे व्यतीत हो रहा था।। ११७-११८।। किसी दूसर दिन गन्धमादन नामक पर्वत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। राजा शूरवीर अपने पुत्र पीत्र आदि के साथ उनकी वन्दनाके लिए गया। वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की स्रौर उनके द्वारा कहा हुआ धर्मका उपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर अन्धकष्टिके लिए राज्य दे दिया और 'यह योग्य हैं' ऐसा समक्तकर छोटे पुत्र नर-, वृष्टिके लिए युवराज पद दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने

१ कुत्त्याः परिजनः ल० । २ स्वसैन्ये ल० । ३ युधिष्ठिरः ग०, घ०ः।

उपसर्ग विजित्यास्य सांह्वाऽशेषपरीषहान् । भ्यामेनाहत्य धार्तानि प्रातुरासीत् स केवली ॥ १२४ ॥ देवैरम्थकृष्टिश्च सह प्जार्थमागतः । अपृष्कृदेवं देवायं देवस्ते केव हेतुना ॥ १२५ ॥ महोपसर्ग प्रयस्य कृतवानिति विस्मयात् । ततुक्त्यवसितौ ग्यशः जिनेग्द्रोऽप्येवमववीत् ॥ १२६ ॥ हीपेऽस्मिन् मारते क्षेत्रे कलिक्वविषये पुरे । काम्च्यां विणक्ष्मतः स्रव्योऽम्यश्च सुद्शवाक् ॥ १२८ ॥ लक्काद्वीपादिषु स्वैरं समावज्यं निजं धनम् । पुरोऽन्यक्षिपतां गृहं प्रवेशे श्चल्कभीलुकौ ॥ १२८ ॥ सूखे श्चपविशेषस्यानिभक्तानमथोऽन्यदा । किमनेन मुधा मूल्खननेनाल्पहेतुना ॥ १२० ॥ सूखान्युल्खन्य सङ्गृह्मत् विल्वेषय बहु तद्धनम् । किमनेन मुधा मूल्खननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥ सुप्रमूतमिदं लब्धं धनं दारिष्वविद्गतिम् । विद्धात्यामृतेमांगैरित्यादाय गतस्ततः ॥ १३१ ॥ तदागत्य विणक्षुत्रो तत्प्रदेशे निजं धनम् । अनिरीक्ष्य मृतौ हत्वा श्रद्धधानौ परस्परम् ॥ १३२ ॥ वद्धवायुः क्रोधलोभाम्यामार्थं नरकमीयतुः । तत्र दुःलं चिरं श्रुक्ता ततो विग्ध्यादिकन्दरे ॥ १३३ ॥ जातौ मेषौ पुनस्तन्त्राप्यन्योन्यवधकारिणौ । गोकुले कृपभौ जातौ गक्नातटनिवासिनि ॥ १३५ ॥ तत्र जन्मान्तरद्वेषान् कृतयुदौ गतासुकौ । सम्मेदपर्वते जातौ वानरौ वा नरौ धिया ॥ १३५ ॥ विश्वसासिलल्हेतोस्तौ कल्हां खलु चक्रतः । श्रुतस्तयोः सपग्रेकः परः कण्डगतासुकः ॥ १३५ ॥ सुरदेवादिगुर्वन्तवारणाभ्यां समुत्सुकः । श्रुत्वा पञ्चनमस्कारं धर्मश्रुतिपुरस्सरम् ॥ १३० ॥

लगा। अनुक्रमसे बारह वर्ष बीत जानेपर वही मुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान हुए। उस समय मुदर्शन नामके देवने क्रोधवश कुछ उपसर्ग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गका जीतकर तथा समस्त परिषहोंको सह कर ध्यानके द्वारा घातिया कर्मोंका क्ष्य करते हुए कंबलज्ञानी हो गये॥ ११६-१२४॥ उस समय सब देवोंके साथ-साथ अन्धकष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। वहाँ उसने आध्वर्यसे पूछा कि हे देव! इस देवने पूजनीय आपके उपर यह महान् उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकष्टिके ऐसा कह चुकने पर जिनेन्द्र भगवान सुप्रतिष्ठ केवली इस प्रकार कहने लगे—

इसी जम्बूडीपके भरतत्तेत्र सम्बन्धी कलिङ्ग देशके काख्रीपुर नगरमें सूर्वत श्रीर सुदत्त नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे।। १२५-१२७।। उन दोनोंने लङ्का ऋादि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार बहुत-सा धन कमाया श्रीर लीटकर जब नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा कि इस धन पर टैक्स देना पड़ेगा। इस भयसे उन्होंने वह धन नगरके बाहर ही किसी फाड़ीके नीचे गाड़ दिया और कुछ पहिचानके लिए चिह्न भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा। खोदते समय उसे वह भारी धन मिल गया। धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता हैं ऐसे इन वृक्षोंकी जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? मुक्ते अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दिस्ताको दूर भगा देगा। मैं मरण पर्यन्त इस धनसे भागोंका सेवन करूँगा, ऐसा विचार वह सब धन लेकर चला गया।। १२८-१३१।। दूसरे दिन जब वैश्यपुत्र उस स्थान पर आये तो अपना धन नहीं देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेनेका विश्वास करते हुए लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरेका मारते हुए मर गये। व कोध श्रीर लोभके कारण नरकायुका बन्धकर पहले नरकमें जा पहुँचे। चिरकाल तक वहाँ के दुःख भागनेके बाद वहाँ से निकले और बिन्ध्याचलकी गुफामें मेदा हुए। वहाँ भी परस्पर एक दूसरेका वध कर व गङ्गा नदीके किनारे बसनेवाले गोकुलमें बैल हुए। वहाँ भी जनमान्तरके द्वेषकं कारण दोनों युद्ध कर मरे श्रीर सम्मेदपर्वत पर बुद्धिसे मनुष्योंकी समानता करनेवाले वानर हुए।। १३२-१३५।। वहाँ पर भी पत्थरसे निकलनेवाले पानीके कारण दोनों कलह करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही भर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वहाँ सुरगुरु और देवगुरु नामके दो चारण ऋद्विधारी मुनिराज आ पहुँचे। उन्होंने उसे पञ्च नमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसे बसने बड़ी उत्सुकतासे सुना और धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधर्म स्वर्गमें

सीधर्मकल्पे चित्राङ्गदाक्यो देवोऽजिनष्ट सः । ततो निर्गत्य जम्बादिद्विपे भरतमध्यो ॥ १३८ ॥
सुरम्यविपये पोदनेशः सुस्थितभूपतेः । सुरुक्षणायां पुत्रोऽभूस्सुमितष्ठाविर्ष्टिधीः ॥ १३९ ॥
कदाचित्राष्ट्वारम्मे गिरावसितनामि । बुद्धं मर्कटयोवीक्ष्य स्मृतमागजन्मचिष्टितः ॥ १४० ॥
सुधर्माचार्यमासाच दीक्षित्वाऽभवदीदृष्ठः । सुरद्रशचरः सोऽहं सुद्रशाप्यनुजो भवे ॥ १४९ ॥
भान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थम्गायणतपस्विनः । विशास्त्रायाश्च तोकोऽभूद्गोतमाख्यः कुद्रशेनात् ॥ १४२ ॥
तपः पञ्चामिमध्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः । देवः सुद्रशेनो नान्ना भूत्वा प्राग्जन्मवेरतः ॥ १४२ ॥
समायमकरोदीदृगिति तद्वाष्यमाद्रशत् । श्रृत्वा सुद्रशेनो मुक्तवैरः सद्धर्ममम्बद्दीत् ॥ १४४ ॥
अथातोऽन्धकषृष्टिश्च श्रुत्वा मुकस्थमन्दर्शे । स्वपूर्वभवसम्बन्धमपृच्छिजिषपुङ्गवम् ॥ १४५ ॥
वीतरागोऽपि भोऽप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीर्गुणः । निर्निमित्तिहिताख्यानं नाम तेषु निसर्गजम् ॥ १४६ ॥
द्वीगोर्नस्यपुजायामष्टक्यां द्विगुणेस्ततः । चतुर्गुणेरमावस्यायां पर्वण्यप्टभिर्गुणैः ॥ १४८ ॥
द्वीनारेरहेतां पुत्रो करोति विद्दित्वययेः । सिद्दाः पात्रदानेन सर्शास्तः सोपवासकः ॥ १४९ ॥
धर्मशील इति ख्यानि स समापापपपाकः । गन्तु वारिपथं वांच्छन्नन्येव्यविणिजां वरः ॥ १५० ॥
द्वादशाब्दैः समावज्ये धनमागन्तुकः परम् । जिनपुजाब्ययायार्थं द्वादशाब्दिन्यस्थनम् ॥ १५२ ॥
सिन्नस्य हद्वत्तस्य बाह्मणस्य करे न्यधात् । अनेन जिनपुजादि कुर्वहं वा स्विमित्यसे। १५२ ॥

चित्राद्धद नामका देव हुआ। वहाँसे निकल कर वह उसी जम्बूई।पके भरतक्षेत्रके मध्यमें स्थित पोदनपुर नगरके स्वामी राजा मुस्थितकी सुलच्छणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ।। १३६-१३६।। किसी एक समय वर्षा ऋनुके प्रारम्भमें उसने असिन नामके पर्वत पर दो वानरोंका युद्ध देखा। जिसमें उसे अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाश्रोंका स्मरण हो गया।। १४०।। उसी समय उसने सुधमांचार्यके पास जाकर दीचा ले ली। वहीं सूरदन्तका जीव में यह सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई सुदन संसारमें ध्रमण करता हुआ। अन्तमें सिन्धु नदींके किनारे रहनेवाले मुगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी स्वीमें गोतम नामका पुत्र हुआ। मिथ्यादर्शनके प्रभावसे वह पद्धाग्नियोंक मध्यमें नप्रधरण कर सुदर्शन नामका ज्योतिष्क देव हुआ है। पूर्व भवके वैरके कारण ही इसने सुक पर यह उपसर्ग किया है। सुदर्शन देवने उन सुप्रतिष्ठ केयलीके बचन वड़े आदरसे सुने और सब वैर छोड़कर समीचीन धम स्वीकृत किया।। १४१-१४४।। तदनन्तर राजा अन्यकवृधिने यह सब मुननेके बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे अपने पूर्व भवका सम्बन्ध पूछा।। १४९।। शिष्ट बचन वोजना ही जिनकी वाणीका विशेष गुण है ऐसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि विना किसी निमित्तके हितकी बात कहना उन जैसोंका स्वाभाविक गुण है। १४६।।

वे कहने लगे कि इसी जस्यूढीपकी अयोध्या नगरीमें अनस्त्वीर्य नामका राजा रहता था। उसी नगरीमें कुवेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारोंसे, अप्रमिका सोलह दीनारोंसे, अप्रमावसका चालीस दीनारोंसे और चतुर्दशीका अस्सी दीनारोंसे अर्हस्त भगवान्की पूजा करता था। वह इस तरह खर्च करना था, पात्र दान देना था, शील पालन करता था और उपवास करना था। इन्हीं सब कारणोंसे पापरिहन उस सेठने 'धर्मशील' इस तरहकी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे जाकर धन कमानेकी इच्छा की। उसने बारह वर्ष तक लौट आनेका विचार किया था इसलिए बारह वर्ष तक भगवान्की पूजा करनेके लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त ब्राह्मणके हाथमें सौंप दिया और कह दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि कार्य करते रहना क्योंकि आप मेरे ही समान हैं ॥१४७-१५२॥

तिसम् गते स विमोऽपि खीच्त्व्यसमादिभिः। धनं कतिपयैरेव दिनैव्ययमनीनयत् ॥ १५३॥ तत्रवीर्यादिदुष्कर्मसक्तं तल्वरो द्विजम्। इयेनकाल्यो भ्रमन् दृष्ट्वा रात्रौ त्वां इन्स्यद्दं निह ॥ १५४॥ द्विजाल्याधारिणं याहि नगराद् ब्रक्ष्यसे यदि। पुनः कृतान्तवक्यं त्वं नेष्यसे दुष्कियो मया ॥ १५४॥ दृश्यत्यत्वज्ञंबस्सोऽपि काल्काल्येन पापिना। समगुल्कामुखीन्याधनिवासपितनागमत् ॥ १५६॥ स कदाचिद्योण्यायां गोकुलापहृतौ द्विजः। इयेनकेन हृतोऽयासीन्महापापादघोगितम् ॥ १५०॥ तत्वरचुःवा महामत्स्यो हृदिद्विपोरगः। शार्वृलो पक्षिणामीशो व्याख्य सम्भवन् ॥ १५०॥ प्रविच्याधोगतीः सर्वाः कृष्णुताम्यो विनिर्गतः। असस्यावरभावेन चिरकालं परिचमन् ॥ १५९॥ प्रविच्याधोगतीः सर्वाः कृष्णुताम्यो विनिर्गतः। असस्यावरभावेन चिरकालं परिचमन् ॥ १५९॥ जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते कृष्णाक्षले। हास्तिनाल्यं पुरं पाति घराधीशे धनक्षये ॥ १६०॥ सत्तमुपलक्षिते द्वीपे भरते कृष्णाक्षले। हास्तिनाल्यं पुरं पाति घराधीशे धनक्षये ॥ १६०॥ सत्तमुपलिमात्रेण तच्छेपमभवत्कुलम् । अल्डधान्नः कृष्णाभृतज्ञद्यः प्रकटास्थिकः ॥ १६२॥ प्रसिपावनद्वदुष्कायो यूकाञ्चितिशरोरहः । शयानश्रेव सर्वेश्च तर्जितो यत्र तत्र वा॥ १६२॥ कराप्रकर्परेणोपलक्ष्यमाणोऽनपाथिना। सुमित्रेणैव सर्वेश्च रारारित्यतिहेतुना॥ १६४॥ वान्छितेन रसेनेव देतीति वचसा तदा। लोलुपो निवृत्ति प्राप्तुं भिक्षामात्रेण दुर्विधः॥ १६५॥ काक्षवत्यस्तु भान्तः पर्वम् वर्षकि विसर्जनम्। अनाश्वानिव जीतांष्णवात्वत्रवादाः सहन् मुदुः ॥१६५॥ काक्षवत्वस्तु भान्तः पर्वम् वर्षकि विसर्जनम् । अनाश्वानिव जीतांष्णवात्वात्वेवादाः सहन् मुदुः ॥१६६॥

सेठके चले जाने पर रुद्रदन ब्राह्मणने यह समस्त धन परर्खासेवन तथा जुआ ब्रादि व्यसनोंके द्वारा कुछ ही दिनोंमें खर्च कर डाला ॥ १५३ ॥ नदनन्तर वह चौरी आदिमें आमक्त हो गया। इयेनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हुए एक रातमें देख लिया । देखकर कोतवालने कहा कि चूँकि तू ब्राह्मण नामको धारण करता है अतः मैं तुमे मारता नहीं है, तू इस नगरसे चला जा, यदि अब फिर कभी ऐसा दुष्कमं करता हुआ दिखेगा तो अवश्य ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमं भेज दिया जायगा—मारा जायगा।। १५४-१५५।। यह कहकर कीतवालने उसे डाँटा। करूदन भी, वहाँ से निकल कर उल्कामुर्ग्या पर रहनेवाल भीलांके स्वामी पापी कालकसे जा मिला।। १५६॥ वह रुद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायोंके समृहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी समय इथेनक कातवालके द्वारा मारा जाकर | वह महापापक कारण ऋधागतिमें गया ।। १५७ ।। वहाँ से निकल कर महामच्छ हुन्या फिर नरक गया, वहाँ से आकर सिंह हुन्या, फिर नरक गया, वहाँ से आकर दृष्टिविष नामका मर्प हुआ फिर नरक गया, वहाँ में आकर शादृ ल हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर गरुड़ हुआ फिर नरक गया, वहाँ से आकर मर्प हुआ फिर नरक गया और वहाँ से " श्राकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकोंमें जाकर वहाँसे बड़े कप्टते निकला और त्रस स्थावर योनियोंमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहा।। १५८-१५६।। त्र्यत्नमें इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमं जब राजा धनञ्जय राज्य करते थे तब गांतम गांत्री कपिष्टल नामक बाह्यणकी अनुस्थरी नामकी स्त्रीसे वह रुद्रदत्तका जीव गोतम नामका महाद्रिद्र पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया। उसे ग्वानेके लिए अन नहीं मिलना था, उसका पेट मृख गया था, हड़ियाँ निकल ऋाई थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा मालूम होता था, उसके बाल जुओंसे भरे थे, वह जहाँ कहीं सोता था वहीं लोग उमे फटकार वतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिक लिए कभी अलग नहीं होनेवाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने हाथके श्रमभागमें खत्पर लियं रहता था।। १६०-१६४।। वाञ्छित रसके समान वह सदा दिश्रो देश्रो' ऐसे शब्दोंसे केवल भिक्षाके द्वारा सन्ताप प्राप्त करनेका लोखप रहता था परन्तु इतना श्रभागा था कि भिद्यासे कभी उसका पेट नहीं भरता था। जिम प्रकार पर्वके दिनोंमें की आ बिलको हैं दनेके लिए इघर-उघर फिरा करता है इसी प्रकार वह भी भिक्षाके लिए इघर-उघर भटकता रहता था। वह

१ इत्यतर्जयत् लव । १ व्यालकाधश्च लव। ३ कापिष्ठस्य लव । ४ खायावनद्व लव । ५ तन् घहः खव । ६ विलिविभक्षनम् लव । ७ वाताः वाधाः लव (१)।

मरूपारी परिश्रष्टशेषेन्द्रियविज्ञम्भणः । जिङ्काविषयमेवेष्क्रण् दण्डधारीय भूपतिः ॥ १६० ॥ समस्तमः प्रजातानां रूपमीद्दग्मवेदित । वेषसेव स्फुटीकर्तुमिहस्थानां विनिर्मितः ॥ १६८ ॥ दधन्मापमपीवर्णमकं मीत्यः तमश्रयः । नररूपधरो वातिजुगुप्त्यः पापमाक् किवत् ॥ १६९ ॥ आकण्ठपूर्णहारोऽपि नवनाम्यामगृसवान् । परिवीतकिर्द्रजीर्णश्चिदिताश्चभक्षंदैः ॥ १७० ॥ अण्वेगन्थ्यसंसक्तमिक्षकं विरित्तस्तः । कृद्यंष्ण्यवदावेष्ठ्यो मुखरैरनपायिमिः ॥ १७९ ॥ पौरवारूकसङ्खातैरनुयातैरनुक्षणम् । उपलादिप्रहारेण ताद्यमानः प्रकोपवान् ॥ १७२ ॥ अनुधावन्यतन्त्रेव दुःसैः कालमजीगमत् । कदाचिक्चव्यक्षालादिरनुयातो महामुनिम् ॥ १७३ ॥ समुद्रसेननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितः । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाकण्डमभोज्यत ॥ १७४ ॥ पुनर्मुन्याश्रमं गत्वा कुरु त्वामिव मामपि । इत्यवादीदसौ वास्तु भन्योऽयमिति निश्चयात् ॥ १७५ ॥ दिवसैः सहवासेव कश्चित्वक्षिततन्त्रमाः । अग्राहयन्युनिस्तेन संयमं शमसाधनम् ॥ १७६ ॥ बुद्धयादिकर्ज्यस्तस्य जाताः संवत्सरादतः । भ श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७० ॥ जीवितान्ते गुरुस्तस्य मध्यग्रैवयकोर्थ्वगे । विमाने सुविशालाख्ये समुत्यन्नः सुरोत्तमः ॥ १७८ ॥ स श्रीगौतमनामापि विहिताराधनाविधः । सम्यक् संन्यस्य तश्चेव सम्प्रापदहमिन्द्रताम् ॥ १७८ ॥ तत्र दिव्यं सुसं मुक्ता तस्मादिप्रचरो मुनिः । अप्टाविश्वतिवार्थायुरितकान्तौ च्युतो भवान् ॥ १८० ॥

मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा बायुकी बाधाकी बार-बार सहता था, वह सदा मिलन रहता था, केंबल जिह्ना इन्द्रियके विषयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोके विषय उसके छूट गये थे। जिस प्रकार राजा सदा दण्डधारी रहता है--अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोंको दण्ड देता है उसी प्रकार वह भी सदा दण्डधारी रहता था-हाथमें लाठी लिये रहता था।। १६५-१६७।। 'सातवें नरकमें उत्पन्न हुए नारिकयोंका रूप ऐसा होता है? यहाँ के लोगोंको यह वतलानेके लिए ही मानो विधाताने उसकी सृष्टि की थी। वह उड़द ऋथवा स्याही जैसा रङ्ग धारण करता था। अथवा ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यके भयसे मानो ऋन्धकारका समृह मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो। वह श्रात्यन्त घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाना था तो नेत्रोंसे वह अतृप्त जैसा ही मालूम होता, वह जीर्ण शीर्ण तथा छेदवाले अशुभ वस अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीर पर बहुतसे घात्र हो गये थे, उनकी वड़ी दुर्गन्थ आती थी तथा भिनभिनाती हुई श्चनेक मिक्लयाँ उसे सदा घेरे रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मिक्लयोंसे उसे कोध भी बहुत •पैदा होता था। नगरके बालकोंके समृह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदिके प्रहारसे उसे पीड़ा पहुँचाते थे, वह भुँभला कर उन बालकोंका पीछा भी करना था परन्तु बीचमें ही गिर पड़ता था। इस प्रकार बड़े कप्टसे समय बिता रहा था। किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकल प्राप्तिसे वह श्राहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया। वैश्रवण सेठके यहाँ मुनिराजका श्राहार हुश्रा। सेठने उस गांतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण भोजन करा दिया। भोजन करनेके बाद भी वह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि आप मुमे भी श्रपने जैसा बना लीजिय । मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया यह वास्तवमें भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृद्यकी परख की। तद्न-न्तर उन्होंने उसे शान्तिका साधन भूत संयम महण करा दिया।। १६५-१७६।। बुद्धि आदिक ऋदियाँ भी उसे एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गईं। अब वह गोतम नामके साथ ही साथ गुरुके स्थानको प्राप्त हो गया-उनके समान बन गया ॥ १७० ॥ आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमगैवेयक के सुविशाल नामके उपरितन विमानमें ऋहमिन्द्र हुए श्रौर श्री गोतम मुनिराज भी श्रायुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधनाओं की आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम प्रैवेयकके सुविशाल विमानमें ऋहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥ १७५-१७६ ॥ वहाँ के दिव्य सुखका उपभोग कर

१ भीगोतमेतिनाम्नामा म० । श्रीगोतमनाम्नामा (!) ।

भजन्यन्यकष्ट्रकास्य इति तद्वावयन् सुथीः। स्वपुत्रभवसम्बन्धं सोऽन्वगुंक पुनर्जिनम् ॥ १८१ ॥ सर्वभाषास्यभावेन ध्वनिना निजगाद सः। जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मङ्गलाङ्क्ये ॥ १८२ ॥ पृथो मेघरथो नात्रा पुरे मद्विक्रनामनि । सुभद्रायां सुतस्तस्य रथान्तरदर्सत्तकः॥ १८३ ॥ पृथ्वन्धं स्वपुण्येन यौवराजस्य सोऽविभः । तत्र नन्द्यशोनाम्न्यां धनद्त्तवणिक्पतेः ॥ १८४ ॥ धनादिदेवपालाख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । अर्हन्तौ द्रगदासान्तौ जिनदशश्च सप्तमः ॥ १८५ ॥ प्रियमित्रोऽष्ट्रमो धर्मक्षिश्चान्त्र्योऽभवत्युतः । प्रियदर्शना ज्येष्टा च जाते दुहितरौ ततः ॥ १८६ ॥ पृथः सुदर्शनोचाने मन्दिरस्थितरान्तिके । कदाचिद् वणिगीशश्च पुत्रादिपरिवारितौ ॥ १८० ॥ सिक्रयं धर्ममाकर्ण्यं निर्वेश्च स महीपतिः । दस्वा दृदर्श्यायाभिषेकपूर्वं स्वकं पृदम् ॥ १८८ ॥ आददे संयमं पश्चाच्लेष्टी च नवभिः सुतैः । ततो नन्द्यशा पुत्रकाद्वयेनागमत्तपः ॥ १८९ ॥ सुदर्शनार्यिकास्यणे तूर्णनिर्णातसंस्तिः । कमाद्वाराणसीवाद्धं केवलज्ञानिनोऽभवन् ॥ १९० ॥ वने प्रियङ्कुखण्डाल्ये मनोहरतमद्वमे । गुरुर्मेघरयो ध्यात्वा धनदशश्च ते त्रयः ॥ १९१ ॥ धर्मामृतमर्या कृष्टिमुद्विरन्तो निरन्तरम् । जीवितान्ते तले सिद्ध्विक्रायाः सिद्धिमञ्चजन् ॥ १९२ ॥ पुरे राजगृहे प्रथाक्षिजगज्ञननायकैः । धनदेवादिकास्तरिमश्चेनान्येषुः शिलातले ॥ १९३ ॥ नवापि विधिना संन्यस्यन्तो बीक्ष्य सुतायुता । निदानमकरोज्ञन्द्यशा मे जन्मनीह वा ॥ १९४ ॥ परत्राप्येवमेवैभिर्वन्धुत्वं भवतादिति । स्वयं च कृतसंन्यासा तैः सहानत्तकल्पजे ॥ १९५ ॥

वह ब्राह्मण मुनिका जीव श्रद्धाईस सागरकी श्रायु पूर्ण होने पर वहाँसे च्युत हुत्रा और तू श्रन्थक-वृष्टि नामका राजा हुत्रा है। इस प्रकार अपने भवोंका श्रनुभव करता हुत्रा बुद्धिमान श्रन्थकवृष्टि फिर भगवान्से श्रपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पृद्धने लगा॥ १८०-१८१॥ वे भगवान् भी सर्वभाषा रूप परिणमन करनेवाली श्रपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे—

जम्बूद्वीपके मङ्गला देशमें एक भद्रिलपुर नामका नगर है। उसमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। उसकी देवीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दृढ्रथ नामका पुत्र हुआ। अपने पुण्योदयसे उसने यौवराज्यका पट्ट धारण किया था। उसी भद्रिलपुर नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था. उसकी स्त्रीका नाम नन्दयशा था। उन दोनोंके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, ऋईइस, ऋईइस, सातवाँ जिनदत्त, श्राठवाँ प्रियमित्र श्रीर नौवाँ धर्मरुचि ये नी पुत्र हुए थे। इनके सिवाय प्रियदर्शना श्रीर ज्येष्ठा ये दी पुत्रियाँ भी हुई थीं ॥ १८२-१८६ ॥ किसी एक समय सुदर्शन नामके बनमें मन्दिर-स्थविर नामके मुनिराज पधारे। राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रादिसे परिवत होकर उनके पास गये। राजा मेघरथ क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर विरक्त हो गया श्रतः श्रभिषेक पूर्वक टढ्रथ नामक पुत्रके लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया। तदनन्तर धनदत्ता सेठने भी अपने नौ पुत्रोंके साथ संयम ग्रहण कर लिया। नन्द्यशा सेठानी भी ऋपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदुर्शना नामकी ऋार्यिकाके पास गई और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका निर्णय कर उसने भी तप धारण कर लिया-कम कमसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे श्रीर वहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर वृद्धांसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए। वहाँ सबके गुरु मन्दिरस्थविर, मेघरथ राजा और धनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलझानी हो गये। तद्नन्तर निरन्तर धर्मामृतकी वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयु के अन्तर्में राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध श्रवस्थाको प्राप्त हुए। किसी दूसरे दिन धन-देव ऋादि नी भाई, दोनों बहिनों और नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वक संन्यास धारण किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्हें देखकर निदान किया कि 'जिस प्रकार ये सब इस जन्ममें मेरे पत्र-पत्रियाँ हुई हैं उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पत्र-पत्रियाँ हों श्रीर इन सबके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहें। ऐसा निदान कर उसने स्वयं

१ श्रविभा द्धार ।

शातक्करे समुत्यव विमाने भोगमन्वभूत् । विसत्यन्भोधिमानायुस्ततः प्रच्युत्य सा तव ॥ १९६ ॥ प्रियानि सुभद्राख्या धनदेवादयः सुताः । प्रष्यातपौरुषा जाताः समुद्रविजयादयः ॥ १९० ॥ प्रियदर्शना ज्येष्ठा च कुन्ती माद्गांति विश्वते । अथाप्रच्छन्महापालां वसुदेवभवावलीम् ॥ १९८ ॥ जिनेन्त्रांऽप्यववीदिश्यं छुभं गम्भीरभाषया । प्रकृतिस्ताहशी तेषां यथा भव्यंष्वनुमृहः ॥ १९९ ॥ ग्रामे पलाशक्तृद्राख्ये विषये कुरुनामनि । दुर्गनः सोमदार्गाख्यो द्विजस्तस्य सुतांऽभवत् ॥ १०० ॥ नाम्ना नन्दीत्यसौ देवशर्मणः सततानुगः । मातुलस्याभिलाचेण तत्सुतासु विषुण्यकः ॥ २०९ ॥ पुत्रिकास्तरस्य सप्तासन् सोऽदादन्यभ्य एव ताः । तदलाभात्स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०९ ॥ अथान्येखुर्नद्रमेक्षां वीक्षितुं कौतुकाद्रतः । वलवद्वद्रसंबद्दमपत्तत्सोद्धमक्षमः ॥ २०६ ॥ सर्माक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकराग्रास्फालनान्वितम् । हसत्यापन्नल्जः सन् भृगुप्ते कृतोद्यमः ॥ २०४ ॥ अदिमस्तकमाच्हा भृदङ्गच्छन्ने स तस्थिवान् । पातोन्युत्वो भयात्कृवेन् प्रवर्तनिवर्तने ॥ २०५ ॥ श्राङ्कृतिनासिकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम् ॥ २०६॥ सुगुरुद्रमुष्पेगाख्यः सन्तिवोषोऽत्रवीदिदम् । भवे भावी तृत्तिवेऽस्माच्छायेयं युवयोः प्रेपता ॥ २०७ ॥ श्रुत्वा तसौ च गत्वैनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्तं सृतिनिर्वन्धो बन्धो विरम निष्फलात् ॥ २०८ ॥ अपुत्मान्मरणाद्वास्यसौमाग्यादि त्वयेप्सतम् । भविष्यति तपःसिक्वेरित्यप्राह्यनां तपः॥ २०९ ॥

संत्यास धारण कर लिया और मर कर उन सबके साथ जानत स्वर्गके शात इर नामक विमानमें उत्पन्न हो वहाँ के भोग भोगने लगी। वहाँ उसकी वीस सागरकी जायु थी। जायुपूर्ण होनेपर वहाँ से च्युत होकर वह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई हे, धनदेच खादि प्रसिद्ध पौरुपके धारक समुद्र-विजय जादि पुत्र हुए हैं नथा प्रियदर्शना चौर ज्येष्ठा नामक पुत्रियों जीव खातिशय प्रसिद्ध छुन्ती माद्री हुए हैं। यह सब सुननेके बाद राजा ज्यन्यकष्टिने अब सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे बसुदेवकी भवावली पूर्छी।। १८७-१६८।। जिनराज भी बसुदेवकी शुभ भवावली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुषह होना है।। १६६।।

वे कहने लगे कि कुरुदेशक पलाशकृट नामक गाँवमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहना था । यह जन्मसे ही दुरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लड़का था । नन्दीके मामाका नाम देवशर्मा था। उसके सात पुत्रियाँ थीं। नन्दी अपने मामाकी पुत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था इसलिए सदा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यदीन होनेके कारण देवशर्माने वे पुत्रियाँ उसके लिए न देकर किसी इमरेंके लिए दे दीं । पुत्रियोंक न मिलनेसे नन्दी यहन दःखी हुआ ॥ २००-२०२ ॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन वह काँतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए गया। वहाँ वहें-बड़े वलवान् याद्वाश्रोंकी भीड़ थी जिमे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हुआ देख दूसरे लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हँसी करने लगे। इस घटनासे उसे बहुत ही लजा हुई ऋौर वह किसी पर्वतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा॥ २०३-२०४॥ पर्वतकी शिखर पर चढ़कर वह टाँकीसे कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरनेका विचार करने लगा परन्त भयके कारण गिर नहीं सका, वह बार-बार गिरनेके लिए तैयार होता और बार-बार पीछे हट जाता था।।२०५।। उसी पर्वतके नीचे पृथिवी तल पर द्रमपेण नामके मुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सिंहत थे, शह्न श्रीर निर्नामिक नामके दो मुनि उनके पास ही बैठे हुए थे उन्होंने दुमपंण मुनिराजमें आदरके साथ पृद्धा कि यह छ।या किसकी हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी यह छात्रा है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥ २०६-२०७ ॥ गुरुकी दात मुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पाम जाकर पृद्धने लगे कि' हे भाई ! तुमे यह मरणका आग्रह क्यों हो रहा है ? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि बाहता है तो यह सब तुभे तपकी सिद्धिसे प्राप्त हो जावेगा। इस प्रकार समाका कर उन्होंने उसे तप प्रहण करा दिया॥ २०५-२०६॥

१ टङ्कांडिनैं: घ० । टङ्कच्छन्ने व० । २-दिति व०, घ० ।

चिरं सोऽपि तपः कृत्वा महाशुक्रेऽमरोऽजिन । तत्र षोडशवार्ध्यायुरनुभूयाभिवान्छितम् ॥ २१० ॥ प्रादुरासीचतरच्युःवा वसुदेवो वसुन्धराम् । वशीकर्तुमयं यसमाद्वाविनौ बळकेशवौ ॥ २१९ ॥ इति सर्वमिवं श्रुत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेशोऽन्धकबृष्ट्याख्यः स्वीचिकीर्षुः परं पदम् ॥ २१२ ॥ समुद्रविजयाख्याय दत्वाभिषवपूर्वकम् । राज्यमुज्यितसङ्गः सन् शमसङ्गस्तपोऽप्रहीत् ॥ २१६ ॥ समुद्रविजये पाति क्षिति वर्णाश्रमाः सुखम् । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निर्वृतेरगात् ॥ २१४ ॥ समुद्रविजये पाति क्षिति वर्णाश्रमाः सुखम् । सुधर्मकर्मसु स्वैरं प्रावर्तन्त यथोचितम् ॥ २१५ ॥ राज्यं विमञ्च दिक्पालैरिव भातृभिरप्टभिः । सहान्वभूत्स भूपाछः सकळं सर्वसौक्यदम् ॥ २१६ ॥ एवं सुखेन सर्वेषां काले गच्छत्ययोदयात् । चतुरङ्गबळोपेतो वसुदेवो युवाप्रणीः ॥ २१० ॥ गन्धवारणमारद्धा सञ्चरखामराविछः । वाद्यमानाविछात्रोद्यन्विमिक्षदिक्तटः ॥ २१० ॥ विनृहितुमिवोमांश्रुसुधतो निजतेजसा । अधो विधातुं वाप्येष भूषणाङ्गसुरद्भमम् ॥ २२० ॥ भमराणां कुमारो वा कुमारः प्रत्यहं बहिः । निर्गच्छति पुराप्त्वैरं स्वर्छीछादशैनोत्सुकः ॥ २२० ॥ विसस्मरुविछोवयौनं स्वष्यापारान् पुरिक्षयः । निरादश बभुवृश्च मातुछान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ विसस्मरुविछोवयौनं स्वष्यापारान् पुरिक्षयः । निरादश बभुवृश्च मातुछान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ विसस्मरुविछोवयौनं स्वष्यापारान् पुरिक्षयः । निरादश बभुवृश्च मातुछान्यादिवारणे ॥ २२२ ॥ श्रुत्वावधार्यं तद्राजा सहजन्नेहिनर्भरः । प्रकाशमितियेधेन कदाचिद्विमुको भवेत् ॥ २२४ ॥

वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी श्रायु प्रमाण मनोवांछित मुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर पृथिवीको वश करनेके लिए वसुदेव हुन्ना है। बलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी॥२१०--२११॥ महाराज अन्धकबृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे। वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद-मोक्षपद प्राप्त करनेकी इन्छासे उन्होंने अभिषेकपूर्वक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया श्रीर स्वयं समस्त परिमह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे राजाश्रोंके साथ तप धारण कर लिया। संयम धारण कर अन्तमं उन्होंने संन्यास धारण किया और कर्मोंको नष्ट कर मोच प्राप्त कर लिया ।। २१२-२१४ ।। इधर समुद्रविजय पृथिवीका पालन करने लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णी श्रीर समस्त श्राश्रमोंके लोग, उत्तम धर्मके कार्योमें इच्छातुसार सुखपूर्वक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर दिक्पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सर्व प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते थे।। २१६।। इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था। इन सबमें बसुदेव सबसे श्रधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय चतुरङ्ग सेना उनके साथ रहती थी, चमरोंके समृह उनके श्रास-पास दुराये जाते थे, बजते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द होता था जिससे कि दिशाश्रोंके किनारे फटेसे जाते थे, वर्न्दा, मागध तथा सूत श्रादि लोग उनकी विरुदावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिके समृहसे उनका शरीर देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सूर्यका निष्ठह करनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं, अथवा भूषणाङ्ग जातिके कल्पवृत्तका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर रहे हों। उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी स्त्रियाँ इन्हें देखकर अपना अपना कार्य भूल जाती थीं और अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं-किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थीं ॥ २१७-२२२ ॥ इस तरह कुमार वसदेवके निकलनेसे नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके पास जाकर निवेदन किया ।। २२३ ।। नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज

१ पुण्योदयात्। २ वाप्येक-स०। १-वारणैः स०।

कुमार इति सिक्किम्ब तमाहू व मिथोऽब्रवीत । "कुमार तव कामस्य छायाधैविमवान्यया ॥ २२५ ॥ व्यादनं परित्याज्यं शीतवाताविषु त्वया । विहर्तुं परिवाञ्च्छा चैत्परितो राजमन्दिरम् ॥ २२६ ॥ धारागृहे वने रन्ये हर्न्यं विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तवोधाप्रमहामात्रात्मकैः समम् ॥ २२० ॥ यथेप्टे विचरेत्येतत् अत्वा सोऽपि तथाचरत् । आददत्यस्तं वासवचनं झुखुबुद्धः ॥ २२८ ॥ एवं विहरमाणं तं वाचादक्षेटकोऽपरम् । नाना निपुणमत्यात्वयो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥ राज्ञा त्वं प्रतिषिद्धोऽसि सोपायं निर्गमं प्रति । हत्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेटकम् ॥ २३० ॥ सोऽववीत्तव निर्याणकाले रूपविलोकनात् । परे शिथिलचारित्रा मन्मथेनाकुलीकृताः ॥ २३१ ॥ बीतलज्जा विमर्यादा विपरीतविचेष्टिताः । पीतासवसमाः कन्याः सघवा विधवाश्च ताः ॥ २३२ ॥ बाश्चित्यस्यस्विद्धाः काश्चिद्धां लोचनाः । काश्चित्सन्त्यकसंयाताः काश्चित्यक्षाद्धं भोजनाः ॥ २३३ ॥ अवमत्य गुरूत् काश्चित्वाश्चित्वाश्चित्वाः रक्षकान् । भत्वं न विगणय्यान्याः पुत्राश्चान्याश्च पुत्रकान् ॥२३६ ॥ अवमत्य गुरूत् काश्चित्वाश्चित्वयं रक्षकान् । भत्वं न विगणय्यान्याः विचिन्त्योत्कृष्टवाससी ॥२३५॥ अक्षरागं समालोष्य काश्चिदालित्य कर्दमम् । लोचने स्वे समालोष्य ललटेक्यस्तकज्ञलाः ॥ २३६ ॥ विद्याः स्वास्तथाविषाः सर्वाः सवैरुद्धिमानसैः । निर्राक्ष्य पौरिर्वाक्येन झापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २३६ ॥ विदेदशीमुपयेन ब्यवस्थां पर्यकल्यम् । इति संश्वत्य तेनोक्तं कुमारस्तत्परिक्षतुम् ॥ २३८ ॥ राजगेहाद्वित्वगंन्तुकामो दौवारिकैस्तदा । तवाप्रजस्य भभो देव निर्वेशोऽस्माकमीद्याः ॥ २३९ ॥

समुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह विमुख हो जावेगा। इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कहा कि है कुमार! तुम्हारे शरीरकी कान्ति आज बदली-सी मालूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिमें यह व्यर्थका भ्रमण छोड़ देना चाहिए। यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारों आर धारागृह, मनोहर-वन, राज-मन्दिर, तथा कृत्रिम पर्वत ऋादि पर जहाँ इच्छा हो मन्त्रियों, सामन्तों, प्रधान योद्धाओं ऋथवा महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो । महाराज वसुदेवकी वात सुनकर कुमार वसुदेव ऐसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुप आप्तजनोंके वचनोंको अमृत जैसा महण करते हैं ॥ २२४-२२८ ॥ कुमार इस प्रकार राजमन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत योलनेकी आदत थी और जो स्वेच्छानुसार आचरण करनेमें उत्सुक रहता था ऐसा निपुणमित नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है। कुमारने भी उस सेवकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है १ उत्तरमें वह कहने लगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी खियोंका चारित्र शिथिल हो जाता है, व कामसे आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेष्टाएँ करने लगती हैं, कन्याएँ सधवाएँ श्रीर विधवाएँ सभी मिद्रा पी हुईके समान हो जाती हैं. कितनी ही सियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जात। है। कितनी ही सियोंके नेत्र आधे खले रह जाते हैं, कितनी ही खियाँ पहननेके वस छाड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर बैठनी हैं, कितनी ही रक्षकोंको जलकार देती हैं, कितनी ही अपने पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी ही पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर समक्त कर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम वस्न समक्तकर पहिन लेती हैं, कितनी कीचड़को अङ्गराग सममकर शरीर पर लपेट लेती हैं और कितनी ही ललाटको नेत्र समभ कर उसीपर कजल लगा लेती हैं। अपनी-अपनी समस्त स्त्रियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर-निवासी बड़े दुःखी हुए और उन्होंने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया। महाराजने भी इस उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है। निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसकी परीक्षा

१ ल०, ग०, घ०, म० सम्मतः पाठः । ल० पुस्तके तु 'कुमार वपुरेतत्ते पश्यामि किमिनान्यथा' इति पाठः । २ विचेष्टितम् ग० । ३ समाकुलान् ल० । ४ स्वास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल० । ६ स०, ग०, प०, समतः पाठः, ल० पुस्तके तु 'तनावजस्य देवस्य नादेशोऽस्माकमीहशः' इति पाठः ।

विहस्त्वया न गन्तस्यिमिति रुद्धः स्थितोऽन्यदा। समुद्रविजयादीनामनुक्त्वाऽयशसो भयात्॥ २४०॥ विद्युदेवोऽमुतो गत्वा विद्यासंसाधनष्ठळात्। शमशानभूमावेकाकी महाज्वाळे हुताशने॥ २४१॥ निपत्याकीतिभीर्मानुत्तित पर्ञं वििळ्ल्य तत्। कण्ठे निवध्य दाहस्य मुक्त्वा तन्नैव तं स्वयम्॥ २४२॥ विद्युद्धिणीकृत्य द्व्यमानशवान्वितम्। अगाद्रूक्षमार्गः स रात्रावेव द्वृतं ततः॥ २४३॥ वतः स्योदये राजगेहे तद्रक्षकाप्रणीः। अनिरीक्ष्यानुजं राज्ञो राजादेशादितस्ततः॥ २४४॥ पर्यटन्बहुभिः सार्व्व तमन्वेष्टुमयैक्षतः। भस्मीभूतं शवं तत्र आस्यन्तं च तुरक्षमम्॥ २४५॥ भतत्कण्ठे पत्रमादाय नीत्वा राज्ञे समाप्यत्। तत्पत्रार्थं समाकण्यं समुद्रविजयादयः॥ २४६॥ महीभुजः परे चातिशोकसन्तप्तचेतसः। "नैमित्तिकोक्तत्वोगक्षेमज्ञाः शममागताः॥ २४७॥ सृत्यान्महीपतिः खेद्दात्स तदैव समन्ततः। तं गवेषयितुं दक्षान् प्राहिणोत्सहितान् बहुन्॥ २४८॥ विजयाल्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीरुहः। मुळे विश्वान्तये तस्यौ तरुव्छायामवस्थिताम्॥ २४९॥ समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूद्वितथं वचः। इत्युवानपतिर्गत्वा मगधेशमवृत्वधत्॥ २५०॥ राजापि ध्वामखाख्यां "स्वां सुतां तस्मै समार्पयत्। दिनानि कानिचित्तत्र विश्वस्य गतवांस्ततः॥ २५९॥ राजापि ध्वामखाख्यां वनजाकरे। अरण्यवारणेनासौ क्रिडित्वारुद्धा तं मुद्दा॥ २५२॥

करनेके लिए कुमार बसुदेव ज्यों ही राजमन्दिरसे बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'देव ! हम लोगोंको आपके बड़े भाईकी ऐसी ही आज्ञा है कि कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जाने ।' द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर दुमार वसुदेव उस समय तो रूक गये परन्तु दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे विना ही अपयशके भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने श्रकेले ही रमशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि 'वसुदेव श्रकीर्तिके भयसे महाज्वालात्रों वाली त्राप्रिमें गिरकर मर गया है। यह पत्र लिखकर घोड़िके गलेमें बाँध दिया, उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं जिसमें मुद्रा जल रहा था ऐसी अग्निकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें ही बड़ी शीव्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान प्रधान रक्तकोंने राजमन्दिरमें कुमार वसुदेवका नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्र-विजयको खबर दी और उनकी आज्ञानुसार अनेक लागोंके साथ उन्हें खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर घूमने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने रमशानमें जला हुआ। मुर्दा और उसीके आस पास घुमता हुआ कुमार बसुदेवका घोड़ा देखा।। २४४-२४५।। घोड़ाके गलेमें जो पत्र बँधा था उसे लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया। पत्रमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय श्रादि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमिन्नज्ञानीने जब कुमार वसदेवके योग्य और दोमका वर्णन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये।। २४६-२४७।। राजा समुद्रविजयने उसी समय स्नेह वश, बहुतसे हितैपी तथा चतुर सेवकोंको कुमार बसुदेवकी खोज करनेके लिए भेजा।। २४८॥

इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए श्रशोक वृक्तके नीचे बैठ गये। कुमारके बैठनेसे उस वृक्षकी छाया स्थिर हो गई थी उसे देख कर वागवान्ने सोचा कि उस निमित्तक्षानीके वचन सत्य निकले। ऐसा विचार कर उसने मगधदेशके राजाको इसकी खबर दी और राजानं भी अपनी स्थामला नामकी कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित की। कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया। अब दे देवदारु वनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ

१ वसुदेवस्ततो ग०, त०। २ व्यक्तिस्यत त०। ३ ख०, ग०, घ०, म० संमतः पाठः, त० पुस्तके तु-'ततः स्योदये गेहे तद्रस्णकरामणीः' इति पाठः। ४ -कण्ठपत्र-ल०। ५ नैमित्तिकोक्ततद्योगकासञ्चाः म०। कायशाः त०। ६ तमावेषयितुं त०। ७ तां ग०, त०।

श्वाच्यमानः स्वयं केनचित्खानेन गजाजिपात् । अपास्य सहसानीतः खेजराद्विं कृती पुरः ॥ २५६ ॥ पत्युः किखरगीतस्य द्वितीयां वा रितं सतीम् । सुतामशिनकेगस्य द्वां शल्मिलपूर्विकाम् ॥ २५४ ॥ जातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान् । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मर्तुमगोजरम् ॥ २५४ ॥ अनुभूय दिनान्यत्र विश्वान्तः कानिचित्युनः । तथोपसर्तुंकामं तं समीक्ष्याङ्गारवेगकः ॥ २५६ ॥ उद्घृत्याशनिवेगस्य दायादोयं नभस्तले । ज्ञात्या द्वान्तशाल्मस्या समुद्रीणिसिहस्तया ॥ २५० ॥ सोऽन्वीतस्तद्भयान्मुक्त्वा तं तस्मात्प्रपल्लाबितः । विद्यया पर्णलब्ध्यासौ भित्रयाप्रहितया तथा ॥ २५८ ॥ चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनैः शनैः । द्वीपे निपातितोऽपृच्छदेहिनस्तीरवर्तिनः ॥ २५९ ॥ द्वीपादमुस्माद्विगेन्तुं कि तीर्यं वदतेति तान् । अवदेँस्तेऽपि कि भद्र पतितः खात्वमित्यमुम् ॥ २६० ॥ सम्यम्भवित विज्ञातमिति तेन सुभाविताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाजिगम्यतामिति ॥ २६१ ॥ स्यदिशक्षप्रतस्तरस्पात्पवित्य नगरं गुरुम् । १६ष्ट्वा गन्धवंविद्याया मनोहरसमाद्वयम् ॥ २६२ ॥ उपविद्य तदस्याशे वीणावादनशिक्षकान् । तत्र गन्धवंदत्तायाः स्वयंवरविधि प्रति ॥ २६२ ॥ द्वा निगृदतज्ज्ञानो वसुदेवो विमृदवत् । अहं चैभिः सहाम्यासं करोमीत्यात्तवल्लिः ॥ २६४॥ भर्ता । न्यवंदत्तायास्वमेवेवं विचक्षणः । गीतवाद्यविशेष्य सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६॥ भर्ता । गन्धवंदत्तायास्वमेवेवं विचक्षणः । गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान् जयेरिति ॥ २६६॥

क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये।। २४६-२५२।। उसी समय किसी विद्याधरने उनकी बड़ी प्रशंसा की श्रौर हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको अकस्मात् ही विजयार्ध पर्वत पर पहुँचा दिया।। २५३।। वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिद्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती थी। अशनिवेगने वह कन्या कुमार वसुदेवके लिए समर्पित कर दी। कुमारने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामसुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम किया। तदनन्तर जब कुमारने वहाँ से जानेकी इच्छा की तब अशानिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग उन्हें जानेके लिए उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया। इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया। शाल्मलिदत्ताक भयसे अंगारवेग क्रमारको छोड़कर भाग गया। कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिंदत्ताके द्वारा भेजी हुई पर्णलघ्वी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोवरके मध्यमें वर्तमान द्वीप पर धीरे-धीरे उतार दिया। वहाँ आकर कुमारने किनारे पर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे वाहर निकलनेका मार्ग क्या है ? आप लांग मुक्ते वतलाइए। तब लांगोंने कुमारसे कहा कि क्या आप श्राकाशसे पड़े हैं ? जिससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते। कुमारने उत्तर दिया कि श्राप लोगोंने ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ। कुमारका उत्तर मुनकर सब लोग हँसने लगे और 'इस मार्गके द्वारा आप जलसे बाहिर निकल आइएं ऐसा कह कर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। कुमार उसी मार्गसे निकल कर नगरमं प्रवृष्ट हुए और मनोहर नामक गन्धर्वविद्याके गुरुके पास जा बैठे। गन्धर्वदत्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए. उनके पास बहुतसे शिष्य वीणा वजाना सीख रहे थे। उन्हें देख तथा अपने बीणाविषयक ज्ञानको छिपाकर कुमार मूर्खकी तरह बन गय स्त्रीर कहने लगे कि मैं भी इन लोगोंके साथ वीणा बजानेका अभ्यास करता हूं। ऐसा कह कर उन्होंने एक वीणा ले ली। पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली ऋौर फिर तूँ वा फोड़ दिया। उनको इस कियाको देख लोग अत्यधिक हँसने लगे और कहने लगे कि इसकी अष्टिताको तो देखो। कुमार वसुदेवसे भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है कि गन्धर्वदत्ताके तुम्हीं पति होओगे और हम सबको गाने-बजानेकी कलामें हरा दोगे ॥ २५४-२६६ ॥

१ प्रियमहितया तथा ग० । प्रियं प्रियतथा तथा ल० । २ गान्धर्वकुशलं प्राप ल० । ३ ल०, ग०, घ०, म०, संमतः पाठः । श्रादावेबाञ्चिनतंत्रीं तुंबाजं वाभिनत्पलं ल० । ४ वियात्यं ल० । ५ त्वमेवैव ल० ।

पृषं तत्र स्थितं तस्मिन् भरागगनगोचराः। प्रापुर्गन्धर्वद्तायाः स्वयंवरसमुस्काः॥ २६०॥
तानस्वयंवरशाखायां बहुन् जितवती स्वयम्। तदानीं गीतवादाम्यां तत्कछारूपधारिणी॥ २६८॥
चारुदत्तादिभिः श्रोतृपदमध्यासितैः स्तुता। कछाकौशलमेतस्या विलक्षणमिति स्फुटम् ॥ २६९॥
स्वोपाध्यायं तदाप्टच्छ्य कन्याम्यर्णमुपागतः। वसुदेवोऽभणीद्वीणां विद्योपामानयन्त्विति॥ २००॥
सेऽपि तिस्त्रश्रतस्त्रश्र इस्ते वीणाः वस्मर्यम् । तासां तन्त्रीषु "लोमांसं शल्यञ्चालोक्य सस्मितम्॥२०९॥
तुम्बीफलेषु दण्डेषु शल्कपाषाणमध्यसौ । स्फुटीचकार तद्दृष्ट्वा त्वदिष्टा कीदशी भवेत् ॥ २७२॥
वीणेति कन्यया प्रोको मदिष्टायाः समागमः। ईदृश्विष इति प्राहृ तत्रार्थाख्यानमीद्दाम् ॥ २७३॥
हास्तिनाक्यपुराधीशो राज्ञो मेघरथश्रुतेः। पद्मावत्याश्र सञ्जातौ विष्णुपद्मरथौ सुतौ ॥ २७४॥
सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते। पश्चात्यद्यश्च राज्यमलङ्कुर्वत्यथान्यदा ॥ २७५॥
प्रत्यन्तवासिसंशोभे सञ्जाते सचिवामणीः। सामादिभिरुपायस्तं प्रशान्ति समर्जागमत् ॥ २७६॥
राज्ञा तुष्टवतावादि त्वयेष्टं बाष्यतामिति। राज्यं सप्तदिनं कर्तुमिच्छामीत्यव्रवीद् बली॥ २७७॥
दसं जरनृणं मत्वा "सेन तस्मै तद्जितम्। कृतोपकारिणे देयं कि न तत्कृतवेदिभिः॥ २७८॥
तत्राकम्यनगुर्वाद्यमागत्य मुनिमण्डलम्। अग्रहीदातपे योगं दसर्व सौस्यमद्दीसृति ॥ २७९॥
निजिता "प्राग्वदुष्टिण्यामकम्यनमुनीशिना।। वादे सभायां तत्कोपात्रं जिघांसुरद्यात्मकः॥ २८०॥

इस प्रकार कुमार वसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे। तदनन्तर गन्धवीदत्ताके स्वयंवरमें उत्सुक हुए भूमिगोचरी श्रोर विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे॥ २६७॥ गाने बजानेकी कलाका रूप धारण करनेवाली गन्धवीदत्ताने स्वयंवर शालामें श्राये हुए बहुतसे लोगोंको श्रपने गाने-बजानेके द्वारा तत्काल जीत लिया॥ २६८॥ वहाँ जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे व सब उस गन्धवीदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे श्रीर कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही बिलच्छण है— सबसे श्रद्भुत हैं॥ २६८॥ तदनन्तर वसुदेव भी श्रपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने लगे कि ऐसी बीणा लाओ जिसमें एक भी दोप नहीं हो॥ २७०॥ लोगोंने तीन चार बीणाएँ वसुदेवके हाथमें सौंप दीं। वसुदेवने उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि इन बीणाश्रोंकी तातमें लोमीस नामका दोप है श्रीर तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शहक एवं पाषाण नामका दोप है। उन्होंने यह कहा ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया। यह देख कन्याने कहा कि तो किर श्राप कैसी बीणा चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुक्ते जो बीणा इष्ट हैं उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई॥ २०१-२०३॥

हस्तितापुरके राजा मेयरथंके पद्मावती रानीसे विष्णु और पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए थे ।। २०४ ।। कुछ समय वाद राजा मेघरथ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमें ज्ञांम उत्पन्न किया जिसे प्रधान मन्त्री विलने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने विलके कार्यसे सन्तुष्ट होकर कहा कि 'तुमे क्या इष्ट हैं ? तू क्या चाहता हैं ?' सो कह ! उत्तरमें विलने कहा कि मैं सात दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी विलकी इस माँगको जीर्णहणके समान तुच्छ समभ उसे सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जो किये हुए उपकारको जानते हैं। अर्थात् कृतक्ष हैं वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते हैं ? ।। २०५-२०५ ।। उसी समय अकम्पन गुरु श्रादि मुनियोंके समृहने हस्तिनापुर श्राकर वहाँ के सौम्य पर्वत पर श्रातापन योग धारण कर लिया । पहले जब विल मन्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने शासार्थके समय विद्वानोंकी सभामें जीन लिया था इसलिए वह पापी क्रोधसे उनका घात करना

१ पठत्यत्र स्थिते क० । २ सा ल० । ३ समार्पयत् ल० । ४ सौमर्यं ल० । ५-भण्दश्मैतदूर्जितम् स० । ६ सर्वे स० । ७ प्राग्विदुर्विण्या ल० ।

याग्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम् । "अथिताहारदानार्थं देवसन्तर्पणाय च ॥ २८५ ॥ पाकं प्रकल्पयामास भूमञ्वालाभिसन्ततम् । ज्ञात्वा विष्णुकुमारस्तमुपसर्गं मुनीश्वरः ॥ २८२ ॥ गत्वा पद्मर्थाम्यणं वीतरागासने स्थितः । राज्ञाभिवन्य सम्पूज्य कि कृत्यमिति भाषितः ॥ २८६ ॥ उपसर्गं न्यथान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम् । निवार्थतामसावाण्च त्वयेत्याह महीपतिम् ॥ २८५ ॥ प्रतिपत्नं मया तस्मै राज्यं समिदिनावधि । न निवारियतुं शक्यः सत्यमेदमयादसौ ॥ २८५ ॥ ततो भवितरेवार्यं निवार्यो दुर्जमोऽधुना । न विदिन्त खलाः स्वैरा युक्तायुक्तिचेष्टितम् ॥ २८६ ॥ हृत्यवोचदसौ चैतद्वगम्य मुनीश्वरः । प्रतिविध्यामि पापिष्ठमहमेवाण्च नश्वरम् ॥ २८० ॥ इति वामनरूपेण बाह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बंलिनोऽम्यणं स्वस्तवाद्पुरस्सरम् ॥ २८८ ॥ भमहाभागाहमर्थी त्वां दातृमुख्यमुपागमम् । देयं त्वयेत्यवादीत्सोप्यभिष्टं प्रतिपत्नवान् ॥ २८९ ॥ भभावत द्विजो राजन् देयं मे विकमिक्विभिः । प्रमितं क्षेत्रमित्यक्षं किमेतद्भियाचितम् ॥ २८९ ॥ धृहाणेति बली पाणिजलसेकसमन्वितम् । "अदितास्मै मुनिश्वासविक्यिक्तं निजकमम् ॥ २९९ ॥ विवार्यक्तं प्रसार्येश्वर्मानुयोत्तरमूर्धनि । द्वितीयमि देवादिच्लिकायां स्पुरद्द्यतिः ॥ २९२ ॥ विवाधरा भूमिगोचराक्षायं संहर । चरणौ संस्तेहंतुं क्रोधं मा स्म कृथा वृथा ॥ २९३ ॥ इति सङ्गीत्विणादिमुखरा मुनिसत्तमम् । सद्यः प्रसाद्यामासुः सोप्यंश्वी स्वौ समाहरत् ॥ २९४ ॥ अत्वा लक्षणवत्त्वेवां तदा गीतं सुधाशिनः । । सृष्टा वोषसुघोषाक्ये महावोषाञ्च सुस्वराम् ॥ २९४ ॥

चाहता था।। २७६-२८०।। पापी विल मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पर्वतके चारों ओर याचकोंको दान देने तथा देवतात्र्योंको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक अर्थात् रसोई बनवाना शुरू किया जिससे धुत्राँ तथा ज्वालात्रोंका समूह चारों श्रोर फैलने लगा। जब मुनिराज विष्णुकुमारको इस उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मारथके पास गये और वीतराग आसन पर बैठ गये। राजा पदारथने उनकी बन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुक्तसे क्या कार्य है ? ।। २८१-२८३ ।। मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मरथसे कहा कि तुम्हारे मर्न्त्राने आतप योग धारण करनेवाले मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रक्खा है उसे तुम शीव्र ही दूर करा ॥ २८४॥ उत्तरमें राजाने कहा कि मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूं अतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके भयसे मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य! इस दुष्टका इस समय आप ही निवारण कीजिए। स्वच्छन्द रहनेवाले दुष्ट जन योग्य श्रीर श्रयोग्य चेष्टाश्रोंको -श्रच्छे-बुरे कार्योंको नहीं जानते हैं ॥ २८५-२८६ ।। राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे सुनकर सुनिराजने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होनेवाले इस पापीको मना करता हूं।। २८७।। इतना कहकर व महामुनि वामन ( वाँने ) ब्राह्मणका रूप रखकर विलके पास पहुँचे श्रीर आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाताश्रोंमें मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूं तू मुक्ते भी कुछ दे। उत्तरमें विलने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर त्राह्मण वेषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हे राजन, मैं अपने पैरसे तीन पैर पृथिवी चाहता हूं यही तू मुक्ते दे दे। ब्राह्मणकी बात मुनकर बलिने कहा कि 'यह तो बहुत थोड़ा क्षेत्र है इतना ही क्यों माँगा ? ले लो', इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमें जलधारा छोड़कर तीन पैर पृथिवी दे दी। फिर क्या था? मुनिराजने विकियाऋद्विसे फैला कर एक पैर तो मानुपोत्तर पर्वतकी ऊँची शिखर पर रक्खा और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी चूलिका पर रक्खा ॥ २८५-२६२ ॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोचरी सभी स्तुति कर मुनिराजसे कहने लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, इया ही संसारका कारणभूत कोघ नहीं कीजिए।। २६३।। इस प्रकार सङ्गीत श्रीर वीणा श्रादिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों श्रीर विद्याधरों ने शीघ़ ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी श्रपने दोनों चरण संकोच लिये ।। २६४।। उस समय उनका लच्चणसहित सङ्गीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए अौर उन्होंने

१ प्रार्थिता ग०। २ माषितम् ख०। ३ महीपतिः ग०, ख०। ४ महाभागाहमद्य त्यां स०। ५ म्रादितासमे स०। ६ व्यषादेकं म०, स०। ७ सुधासिनः स०।

वीणां घोषावतीं चासु ददित स्य सुसक्रताम् । विद्याधरेश्यो है है च भूचरेश्यो यथाक्रमम् ॥ २९९ ॥ वृथा त्वं याचितो विप्रवेरणापि मयाऽधुना । नावकाशस्मृतीबस्य चरणस्येति सत्वरम् ॥ १९०॥ वृथा त्वं याचितो विप्रवेरणापि मयाऽधुना । त्रात्वाधित्य प्रस्त्वात्मा सुद्धमं सुनीशिताम् ॥ २९८ ॥ वृद्धं बिलनमाहन्तुं समुग्रुकं महीपतिम् । प्रतिषिध्य प्रस्त्वात्मा सद्धमं समजिप्रहृत् ॥ २९९ ॥ एवं महासुनिस्तत्र कृतधर्मप्रमावनः । पृष्ठयः प्रश्नरथेनास्मात्त्वत्वस्थानमगमसुधीः ॥ १०० ॥ तासु घोपावती नाम वीणा वंशेऽत्र सिक्षिम् । समागमद्वविद्वस्तत्सा ममानीयतां छुमा ॥ १०१ ॥ एवमुक्तवते तस्मै तामेवानीय ते दृदुः । तयासौ गीतवाधाभ्यां १श्रोतृचेतोऽभिरम्जनम् ॥ १०९ ॥ समापाद्यदाकण्यं तद्वीणाकश्चास्त्रं महन् । प्रीता गन्धवद्गापि स्वां वा मास्त्रं समाप्यत् ॥ १०९ ॥ सस्य कण्ठे सुकण्ठस्य कृष्ठिताखिलभूभुजः । १ नन् प्राक्कृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महर्धयः ॥ १०९ ॥ सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तत्वन्यदानमानितः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ १०९ ॥ सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तत्वन्यदानमानितः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ १०९ ॥ स्वस्याः स्वयंवरायेत्य शिक्षकाप्रयान् कलागुणान् । वसुदेवसुपाध्यायतया बोध्यत्नं स्थितम् ॥ १०८ ॥ स्वस्याः स्वयंवरायेत्य शिक्षकाप्रयान् कलागुणान् । वसुदेवसुपाध्यायतया बोध्यत्नं स्थितम् ॥ १०८ ॥ स्वबादुलतयेवैनं रोहिणी रत्नमालया । आश्विष्यकण्ठमकरोदुत्कण्ठाकृण्ठिचेतसा ॥ १०९ ॥ ततो विभिक्षमर्यादाः ससुद्रविजयादयः । ससुद्र इव संहारे असंक्षोभसुपगम्य ताम् ॥ १०० ॥

श्रक्छे स्वर वाली घापा, मुबापा, महाबापा और घापवती नामकी चार वीणाएँ दीं। उन वीणाश्रों मंसे देवोंने यथाक्रमसे दो बीणाएँ तो विद्याधरोंकी दी थीं और दो बीणाएँ भूमिगोचरियोंको दी थीं ॥ २८५-२८६ ॥ तदनन्तर उन मुनिराजने विलसे कहा कि मुक्त ब्राह्मणने तुकसे व्यर्थ ही याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनके लिए अवकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान विष्णुकुमार मुनिराजने उस दुराचारी वलिको शीघ ही बाँध लिया श्रीर श्रकम्पन आदि मुनियोंके उस दुःसह उपसर्गको दूर कर दिया।। २६७-२६८।। वैंथे हुए विलको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उसते हुए परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया श्रीर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने बलिको समीचीन धर्म प्रहण कराया। इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान् मुहामुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की। तदनन्तर वं ऋपने स्थान पर चले गयं ॥ २६६-३०० ॥ यह सब कथा कहनेके बाद कुमार बसुदेवने गन्धर्व-दत्तासे कहा कि देवंकि द्वारा दी हुई चार वीणाओंमें से घाषवती नामकी वीणा आपके इस वंशमें समागमको प्राप्त हुई थी अतः श्राप वही शुभ बीणा मेरे लिए मँगाइए ॥ ३०१ ॥ इस प्रकार कहने बाले बसुदेवके लिए उन लोगोंने वही बीणा लाकर दी। बसुदेवने उसी बीणाके द्वारा गा बजाकर सब श्रोताश्चोंका चित्त प्रसन्न कर दिया। गन्धर्वदत्ता वसुदेवकी वीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई श्रीर उसने अच्छे कण्ठवाले तथा समस्त राजाश्रोंको कुण्ठित करनेवाले कुमार बसुदेवके गलमें अपने आपकी तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्व पर्यायमें पुण्य करनेवाले लोगोंको बड़ी-बड़ी ऋदियाँ स्वयं श्राकर मिल जाती है।। ३०२-३०४।। इसके बाद सबने हर्षित होकर वसुदेवका कल्याणाभिषेक किया। इसी तरह विद्याधरोंकी श्रेणियों अर्थात् विजयार्ध पर्वत पर जाकर विद्याधर राजात्र्योंके द्वारा कन्यादान श्रादिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कन्याएँ प्राप्त कीं । तदनन्तर-परम अभ्युदयको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव विजयार्ध पर्वतसे लौटकर भूमि पर आ गये।। ३०५-३०६।। वहाँ अरिष्टपुर नगरके राजा हिरण्यवर्माके पद्मावती रानीसे उरंपन्न हुई रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी चन्द्रमाकी स्नीके समान जान पड़ती थी। उसके स्वयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोंके समान अ तेक राजा लोग आये थे परन्तु वसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं' लोगोंको यह बतलानेके लिए ही मानो सबसे अलग बैठे थे। उस समय रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिङ्गन किया था।। ३०७-३०६।। यह देख, जिस

१ श्रोत्र इत । १ तम् ग० । ३ महीपतिः स्त०, ग०, घ० । ४ प्रचीम-सा० ।

भाहर्तुमुचतःः सर्वे दृष्ट्वा तान् दुष्ट्वेतसः । योबुं हिरण्यवर्मापि सस्ववन्तुः समुचयौ ॥ १११ ॥ वसुदेवकुमारोऽपि निजनामाक्षराङ्कितम् । प्रजिघाय त्ररं सद्यः समुद्रविजयं प्रति ॥ ११२ ॥ नामाक्षराणि तस्यासौ वाचियत्वा सिवस्मयः । वसुदेवकुमारोऽत्र पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ १११ ॥ इति तुष्ट्वा निवार्य द्वाक्संप्रामं समुपागमत् । सहानुजैः कनीयांसमनुजं जितमन्मथम् ॥ ११५ ॥ समुद्रविजयाथीशं वसुदेवः कृताक्षितः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाप्रजान् ॥ ११५ ॥ भृष्वेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मजाः । परिणीताः पुरानीय समुदः समजीगमन् ॥ ११६ ॥ कुमारेण समं गत्वा स्वपुरं विहितोत्सवम् । दशार्हाः स्वेप्सितं सौक्यमन्वभूवक्षनारतम् ॥ ११० ॥ एवं काले प्रयात्येषां श्लाध्येभोंगैरभङ्गदेः । महाजुक्षात्समुत्तीर्थं शङ्काख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ११० ॥ रोहिण्याः पुण्यभाक्पद्मनामासौ समजायत् । प्रतोषं वन्धुवर्गेषु वर्धयक्षवमो बलः ॥ ११० ॥ सम्तापा प्रभेवाभात्सौरी धीरस्य निर्मला । १ भरदा प्राप्य संस्कारं श्रुत्या पद्मोद्रवावहा ॥ १२० ॥ दुर्वारो दुष्ट्विथंसी विशिष्टप्रतिपालकः । तत्प्रतापः कथं सौरमपि सारं न लङ्कते ॥ १२० ॥ हतः १ प्रकृतमन्यन् वृत्वकं तिव्राण्यते । गङ्गागन्धावतीनद्योः सङ्गमे सफलद्रमे ॥ १२२ ॥ सतः । प्रकृतमन्यन् वृत्वकं तिव्राण्यते । गङ्गागन्धावतीनद्योः सङ्गमे सफलद्रमे ॥ १२२ ॥ सत्तापामभूत्यक्षी नान्ना जठरकौशिकः । ४ विशिष्टो नायकस्तत्र पद्धाभिवतमाचरन् ॥ १२३ ॥ सापसानामभूत्यक्षी नान्ना जठरकौशिकः । ४ विशिष्टो नायकस्तत्र पद्धाभिवतमाचरन् ॥ १२३ ॥

प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर चुभित हा जाना है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर ज़ुभित हो उठे श्रौर जबर्दस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे। यह देख, हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयोंको साथ ले उन दुष्ट हृद्य वाले राजाओंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो गया ।। ३१०-३११ ।। कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित एक बाण शीव ही समुद्रविजयकी श्रोर छोड़ा।। ३१२।। वाण पर लिखे हुए नामान्नरोंको बाँचकर समुद्र-विजय आश्चर्यसे चिकत हो गये, वे कहने लगे-श्रहो पुण्योदयसे मुक्ते वसुदेव मिल गया। उन्होंने सन्तृष्ट होकर शीघ्र ही संप्राम बन्द कर दिया श्रीर अपने अन्य छोटे भाइयोंको साथ लेकर वे कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये।। ३१३-३१४।। हाथ जोड़े हुए क्रमार वस्रदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया। तदनन्तर अपने अन्य बड़े भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ ३१५ ॥ कुमारके द्वारा पहले विवाही हुई अपनी-अपनी पुत्रियोंको भूमिगोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्पसे ले आये और उन्हें कुमारके साथ मिला दिया। समुद्रविजय अ।दिने कुमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया श्रीर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख भागते हुए रहने लगे ॥ ३१६-३१७॥ इस प्रकार इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद जिनका वर्णन पहले आ चुका है ऐसे शङ्क नामके मुनिराजका जीव महाशुक्क स्वर्गसे चय कर वसुदेवकी रोहिणी नामक स्त्रीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अपने भाइयोंमें आनन्दको बढ़ाता हुआ नौवाँ बलभद्र होगा।। ३१८-३१८।। उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रभाके समान प्रताप युक्त थी । जिस प्रकार शरद् ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात् कमलोंके विकासको बढ़ाने लगती है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शास्त्रोंका संस्कार पाकर पद्मा श्रर्थात् लच्मीकी उत्पत्तिको बढ़ाने लगी थी।। ३२०।। उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेवाला था स्रोर विशिष्ट-पुरुषोंका पालन करनेवाला था फिर भला वह सूर्यके सारभूत तेजका उझक्कन क्यों नहीं करता ? ॥ ३२१ ॥

श्रव इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है। जहाँ गङ्गा श्रीर गन्धावती निदयाँ मिलती हैं वहाँ बहुतसे फले फूले वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षोंके बीचमें जठरकौशिक नामकी तपसियोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपसी था वह पञ्चाग्नि तप तपा करता था। एक दिन वहाँ गुणभद्र श्रीर वीरभद्र नामके दो चारण मुनि श्राये। उन्होंने उसके तपको

१ शारदा म॰, ग॰। २ प्राकृत स् ०। ३ जठरकौशिक्स् स॰, म॰। ४ विशिष्ठो स॰।

भद्रान्तगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः । अज्ञानकृतमित्युक्तमाकण्यांपृच्छद्कृता ॥ ३२४ ॥ कृतो ममेति सकोधं कुधीः स्थित्वा तयोः पुरः । आग्रोऽत्र वक्तुमुखुक्तः सन्तो हि हितमाविणः ॥३२५॥ वटाकलापसम्भृतलिक्षाय्कामिष्ठहनम् । सन्ततकानसंलप्रजटान्तर्मृतमीनकान् ॥ ३२६ ॥ द्रक्यमानेन्थनान्तःस्थम्पुरुहिवधकीटकान् । सन्दर्श्येदं तवाज्ञानमिति तं समबोधयत् ॥ ३२७ ॥ कालल्रिंध समाश्रित्य विशिष्टोऽपि विशिष्टघीः । दोक्षित्वाऽऽतपयोगस्थः सोपवासं तपो व्यधात्॥३२८॥ तपोमाहात्म्यतस्तस्य सस्व्यन्तरदेवताः । मुनीश वृहि सन्देशमिष्टमित्यप्रतः स्थिताः ॥ ३२९ ॥ दृष्ट्वा ताः स मुनिः प्राह भवतीमिः प्रयोजनम् । नास्यत्रागच्छतान्यसिन् य्यं जन्मिन मामिति ॥३३०॥ अथान्येयुविलोक्येनमुप्रसेनमहीपितः । भक्त्या भद्रोह एवायं भिक्षां गृह्वातु नान्यतः ॥ ३३१ ॥ अथान्येयुविलोक्येनमुप्रसेनमहीपितः । भक्त्या भद्रोह एवायं भिक्षां गृह्वातु नान्यतः ॥ ३३२ ॥ उद्विष्ठपादैवाधी राजगेहे निर्राक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्वायाश्वराहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥ उद्विष्ठपादैवाधी राजगेहे निर्राक्ष्य तम् । मुनीश्वरो निवर्वायाश्वराहारस्तपोवनम् ॥ ३३४ ॥ ततः पुनर्गते मासे वुभुञ्जः क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरीं वीक्ष्य क्षोभणं भ्यागहस्तिनः ॥ ३३५ ॥ सद्यो निवर्तते स्मास्मान्यसमान्राशनवतः । मासान्ते पुनरन्येषुः शरीरस्थितये गतः ॥ ३३६ ॥ राजगेहं जरासन्धमहीद्महितपत्रकम् । समाकण्यं महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥ ततो निवर्तते स्वारोः श्रीणाङ्गं जनजिव्यम् । समाकण्यं महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥ ततो निवर्तमानोऽसौ क्षीणाङ्गं जनजिव्यम् । न ददाति स्वयं भिक्षां निविष्यति परानिष्त । ॥३३८॥

अज्ञान तप बताया। यह मुनकर वह दुबुद्धि तापस क्रांध करना हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि मेरा बाजान क्या है ? उन दोनों मुनियोंमें जो प्रथम थे ऐसे गुणभद्र मुनि कहनेके लिए तत्पर हुए मो ठीक ही हैं। क्योंकि सापुरुष हिनका ही। उपदेश देते हैं।। ३२२-३२४।। उन्होंने जटाओंक समृह्में उपन्न होनेवाली लीखों तथा जुत्रोंक सङ्घटनकोः निरन्तर स्नानक समय लगकर जटाओं के भीतर मरी हुई छोटी छोटी मछलियोंको और जलते हुए इन्यनके भीतर रहकर छटपटाने वाले अनेक की डोको दिखाकर समस्ताया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान है।। ३२६-३२७।। काल-लिंदिया आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ट नापस दीक्षा लेकर आनापन योगमें स्थित हो गया और उपवास महित तप करने लगा ॥ ३२८ ॥ उसके तपके प्रभावसे सात व्यन्तर देवता आये और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज! अपना इप्ट सन्देश कहिये, हमलोग करनेके लिए तैयार हैं ।। ३२६ ।। उन्हें देखकर वशिष्ठ मुनिने कहा कि मुफ्ते आप लोगोंसे इस जन्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्ममें मेरे पास आना।। ३३०।। इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मधुरापुरी त्याये वहाँ एक महीनेके उपवासका नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया ॥ ३३१ ॥ तदनन्तर दुसरे दिन मधुराके राजा उपसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिक दर्शन किये श्रीर नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा महण करेंगे, अन्यत्र नहीं। इस घोषणासे उन्होंने अन्य सब लोगोंका आहार देनेका निषेध कर दिया। अपनी पारणांक दिन मुनि-राजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिरमें अप्नि लग गई उसे देख मुनिराज निराहार ही लौटकर तपीवनमं चले गये।। ३३२-३३४।। मुनिराजने एक मासके उपवास का नियम फिरसे ले लिया । तद्नन्तर एक माह बीत जानैपर चीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी इच्छासे पुनः नगरीमें प्रवंश किया तब वहाँ पर हाथीका होभ हो रहा था उसे देख वे शीघ्र ही नगरीसे वापिस लीट गये और एक माहका फिर उपवास लेकर तप करने लगे। एक माह समाप्त होनेपर जब वं किर ब्राहारके लिए राजमन्दिरकी ब्रांर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उमसेनका चित्त ब्याकुल हो रहा था अतः उसने मुनिकी स्रोर ध्यान नहीं दिया ।। ३३५-३३७ ।। चीण शरीरके धारी विशिष्ठ मुनि जब वहाँसे लौट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको यह कहते हुए सूना कि 'राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरोंको देने देता है। इसका क्या

१ मद्गृह एवार्य घ०। २ यागहस्तितः स०।

कोऽभिन्नायो महीत्रस्य न विद्यो वयमित्यदः । अत्वा पापोदयात्कुध्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३३९॥ पुन्नो भूत्वाऽस्य भूपस्य मदुन्नतपसः फलात् । निगृद्यौनिमिदं राज्यं गृह्यासमिति दुर्मितः ॥३४०॥ एवं दुष्परिणामेन मुनिः प्राप्य १परासुताम् । जातः पद्मावतीगर्भे भूरिवैरानुबन्धतः ॥३४९॥ सापि गर्भार्भककौर्यान्महीस्द्द्द्यामिषम् । अभूद्रमिलघन्त्यार्ता तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३४२॥ प्रयोगविहितं भर्तुईन्मासमिति दौर्हदम् । स्वबुद्धाग प्रयंस्तस्याः कि न कुर्वन्ति घीधनाः ॥३४२॥ पर्देशिक्षं क्रसभूभङ्गसङ्गमम् ॥३४४॥ विद्रौर्हदा क्रमेणासावल्य्य सुतपातकम् । दण्टोष्टं निष्दुरालोकं कृतभूभङ्गसङ्गमम् ॥३४४॥ वृद्धा तं पितरौ तस्य नात्र विस्त्रस्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्मृत्य विधि तस्य विसर्जने ॥३४५॥ मन्ज्यायां विनिक्षिण्य कंसमय्यां सपत्रकम् । तोकं कल्लिन्दकन्यायाः प्रवाहे मुद्धातः स्म तौ ॥३४६॥ अस्ति भग्यदेशि नाम कीशाम्य्यां पत्रिक्षा । तथा प्रवाहे मञ्जूषामध्यस्थोऽसौ व्यलोक्यत ३४७ अविष्ट्यवृद्धत्वैनिमव सा स्वसुतं हिता । कि न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम् ॥३४८॥ अहोभिः कैश्चिदासाद्य ष्टममनादिसहं वयः । आक्रीहमानानिर्हेतु समं सकलवालकान् ॥३४९॥ चपेटमुष्टिदण्डादिमहारैर्वाधते सदा । तद्वुराचारनिर्वण्णाऽत्यजन्मण्डोदरी प्रव तम् ॥३५०॥ सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवमहीपतेः । प्रतिपद्य पद्गितन्वं तत्सेवातत्यरोऽभवन् ॥३५२॥ अत्रोऽन्ययकृतं बूमो जरासन्धमहीपतिः । निर्जिताशेषभूपालः कदाचित्कार्यशेयवान् ॥३५२॥ सुरम्यविवयान्तःस्थपीदनाक्यपुराधिपम् । रिपुं सिहर्थं जित्वा वलाखुढे ममान्तिकम् ॥३५२॥

अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता।' लोगोंका कहना मुनकर पाप कर्म मे उदयसे मुनिराजको क्रोध श्रा गया जिससे उनकी बुद्धि जानी रही। उनी समय उन्होंने निदान किया कि 'मैंने जो उम्र तप किया है उसके फलसे मै पुत्र होकर इस राजाका नित्रह कहँ तथ। इसका राज द्वीन ॡँ' ॥३३⊏-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोंने मुनिराजकी मृत्यु हो गई और वे तीव्र वैरके कारण राजा उपनेनकी पद्मावती रानीके गर्भ में जा उत्पन्न हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्मावतीके। भी गर्भी वालककी क्रारतावश राजाके हृदयका मांस खानेकी इच्छा हुई श्रीर उसने वह दुःखी होने लगी। यह जानकर मन्त्रियान अपनी बुद्धिसे कोई बनावटी चीज देकर कहा कि 'यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस हैं' इस प्रकार उसका दोहला पूरा किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३४२– ३४३ ।। जिसका दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावनीने अनुक्रमने वह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस समय वह उत्पन्न हुन्ना था उस समय ऋपने ऋोठ इस रहा था, उसकी दृष्टि कर थी श्रीर भौंह टेढ़ी ॥ ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोपण करना योग्य नहीं है यही समभ कर उन्होंने उसे छोड़नेकी विधिका विचार किया और कांसोंकी एक सन्द्रक बनवा कर उसमें उस पुत्रको पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया।। ३४५-३४६ ।। कौशाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कलारन रहती थी उसने प्रवाहमें बहती हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालककां देखा। देखते ही वह उसे उठा लाई और हितैषिणी बन श्रपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी। सो ठीक ही है क्योंकि तपस्वियोंके हीन पुण्य भी क्या नहीं करते ?।। ३४७-३४८।। कितने ही दिनोंमें वह मुद्दढ़ अवस्था पाकर साथ खलनेवाले समस्त बालकोंको चाँटा, मुद्दी तथा डण्डा आदिसे पीड़ा पहुँचाने लगा। उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर मण्डोदरीने उसे छोड़ दिया-घरसे निकाल दिया।। ३४६-३५०।। अब वह शोर्यपुरमें जाकर राजा वसुदेवका सेवक वन गया और सदा उनकी सेवामें तत्पर रहने लगा ॥ ३५१॥

श्रव इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते हैं और वह इस प्रकार है—यद्यपि राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था। उसकी पूर्तिके लिए जरासन्धने सब राजाओंके पास इस आशयके पत्र भेजे कि जो राजा

१ परां मृतिम् ता०। २ सुतपावकम् ग०, घ०। ३ यमुनायाः । ४ मन्दोदरी ता०। ५ शौद्रसुन्द्री। ६ लम्बनादि सहं ता०, ग०, घ०, म०। ताङ्कनादिसहं ता०। ७ सुतम् ता०।

बध्वानीतवते देशस्यार्थं मरपुत्रिकामिष । किलन्दसेनासम्भूतां सतां जीवचशोमिषाम् ॥३५४॥ दास्यामीत्यभिभूपालानप्राहिणोत्पन्नमालिकाः । वसुदेवकुमारस्तर्णारगृद्ध प्रतापवान् ॥६५५॥ वाजिनः सिंहम्भूत्रेण भावियत्वा रथं स तैः । वाद्धमारुद्ध संग्रामे जित्वा सिंहरथं पृथुम् ॥३५४॥ कंसेन निजभृत्येन बन्धियत्वा महीपतेः । स्वयं समर्पयामास सोऽपि तुष्ट्वा सुतां निजाम् ॥३५७॥ देशार्थेन समं तस्मै प्रतिपत्तां प्रदत्तवान् । वसुदेवोऽपि तां दुष्टलक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५७॥ वद्धः सिंहरथः कर्म कंसेनानेन तत्कृतम् । कन्या प्रदीयतामस्मै भवत्त्रेषणकारिणे ॥३५९॥ इत्याह् तद्धनः श्रुत्वा जरासन्धनरेश्वरः । कुलं कंसस्य विज्ञातं दृतं मण्डोदरीं प्रति ॥३६०॥ प्रेपयामास तं दृष्ट्वा कि तत्राप्यपराधवान् । मरपुत्र इति भीत्वाऽसी समञ्जूषाऽगमत्स्वयम् ॥३६९॥ आगत्य नृपतेरग्रे माताऽस्येयमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंसमञ्जूषां प्रणिपत्येवमववीत् ॥३६२॥ आगतः कंसमञ्जूषामधिष्टायायमर्भकः । जले किलन्दकन्याया मयादायाभिवधितः ॥३६२॥ कंसनाम्ना समाहृतस्तत एव पुराञ्चवैः । निसर्गशीर्यदर्पिष्टः शैशवेऽपि निरर्गलः ॥३६४॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा मञ्जूषान्तःस्थपत्रकम् । गृहीत्वा वाचियत्वोक्षरमसेनमहीपतेः ॥३६४॥ पद्मावत्याक्ष पुत्रोऽर्यामित जात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राज्यार्थन्न प्रतुराम् ॥३६४॥ कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्य नद्यां विसर्जनात् । प्रवृद्धपूर्ववैरः सन् कुपितो "मथुरापुरीम् ॥३६७॥ स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुरं पितरौ न्यथात् । विचारविक्षः पापाः कोपिताः कि न कुर्वते ॥३६७॥

सुरम्य देशक मध्यमें स्थित पोदनपुरक स्वामी हमारे शत्रु सिंहरथको युद्धमें अपने बलसे जीतकर तथा बाँधकर हमारं पास लावेगा उसे मैं त्राधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवदाशा नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दृंगा। प्रतापी राजा वसुदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका मृत्र मँगाकर घोड़ोंके शरीर पर लगवाया, उन्हें रथमें जोता और नदनन्तर ऐसे रथपर आरुढ़ होकर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने संमाममें उस भारी राजा सिंहरथको जीत लिया श्रीर अपने सेवक कंसके द्वारा उसे बँघवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सौंप दिया। राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर वसुदेवके लिए आधे देशके साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा। उस समय वसुदेवने देखा कि उस पुत्रीके लक्तण अच्छे नहीं हैं अतः कह दिया कि सिहरथका मैंने नहीं बाँधा है यह कार्य इस कंसने किया है इसिन्नए इसी श्राज्ञाकारीके लिए यह कन्या दी जावे। यसदेवके वचन मुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दृत भेजा ।।३५२-३६०।। दृतको देखकर मण्डीदरी डर गई और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ? इसी भयसे वह सन्दृक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धके पास गई। वहाँ जाकर उसने 'यह सन्दृक ही इसकी माना हैं? यह कहते हुए पहले वह कांसकी सन्दृक राजाके आगे जमीन पर रख दी। तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी कि 'यह वालक कांसकी सन्दूकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें बहा आ रहा था मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है।। ३६१-३६३।। चूँ कि यह कांसकी सन्द्रक में आया था इसलिए गाँवके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया। यह स्वस्वभावसे ही श्रपनी शूर-वीरताका घमण्ड रखता है श्रीर बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका हैं।। ३६४।। मण्डो-दरीके एसे वचन मुनकर राजा जरासन्धने सन्दक्के भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया। उसमें लिखा था कि यह राजा उपसेन ऋौर रानी पद्मावतीका पुत्र है। यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरा-सन्धने कंसके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया।। ३६५-३६६।। जब कंसने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुक्ते मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब वह बहुत ही कुपित हुआ, उसका पूर्व पर्यायका वैर वृद्धिंगत हो गया। उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता-पिताको कैद कर लिया और दोनोंको गोपुर--नगरके प्रथम दरवाजेके उत्पर रख दिया सी ठीक ही है क्योंकि

१ परोद्धवैः ल०। २ मधुरापुरम् ल०।

अथ स्वपुरमानीय वसुदेवसहीपतिम् । देवसेनमुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम् ॥३६५॥ विभूतिमहितीर्थैवं काले कंसस्य गच्छति । अन्येयुरतिमुक्ताल्यमुनिर्मिक्षार्थमागमत् ॥३७०॥ राजगेहं समीक्ष्येनं हासार्जावद्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्द्वस्त्रमेशवानुजा ॥३७१॥ स्वस्याइचेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचत्तदाकण्यं सकोपः सोऽपि गृप्तिभित् ॥३७२॥ सुतोऽस्यास्तव भर्तारं भाग्यवदयं हनिष्यति । इत्यवोचत्ततः कुथ्वा सा तद्वसं द्विधा ग्यधात् ॥३७३॥ पतिमेव न ते तेन पितरक्क हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः कुथ्वा पादाभ्यां "तद्व्यमर्वयत् ॥३७४॥ तद्विलोक्य मुनिर्देवकीसुतः सागराविधम् । पालियव्यति मूनारीं नारी वेत्यव्रवीत्स ताम् ॥३७५॥ जीवचशाश्र तत्सर्वमवधार्य यथाश्रुतम् । गत्वा बुद्धिमती कंसं मिथः समववोधयत् ॥३७६॥ हासेनापि सुनित्रोक्तमबन्ध्यमिति भीतिमान् । बसुदेवमहीशं स १ स्नेहादिदमयाचत ॥ ६७७॥ प्रसृतिसमयेऽवाष्य देवकी मद्गृहान्तरम् । प्रसृतिविधिपयाप्ति विदश्यास्वन्मतादिति ॥३७८॥ सोऽपि तेनोपरुद्धः संस्तथात्वेतद्यंस्त<sup>3</sup> तम् । अवश्यम्भाविकार्येषु मुद्धन्त्यपि मुर्नाष्टवराः ॥३७५॥ भिक्षार्थे देवकींगेहं स पुनश्च प्रविष्टवान् । प्रन्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्म तम् ॥३८०॥ देवका वसुदेवश्च दीक्षात्र स्यान वावयोः । किमिति <sup>8</sup>छग्रना बृतां ज्ञात्वा सोऽपि तदिक्रितम् ॥३४१॥ सप्तपुत्राः समाप्त्यन्ते भवद्भयां तेषु पट्सुनाः । परस्थानेषु वर्धिन्वा यास्यन्ति परमां गतिम् ॥३८२॥ सप्तमः सकलां पृथ्वीं स्वच्छत्रच्छायया चिरम् । पालयिष्यति निर्वाप्य चकवर्तीत्यभापत ॥३८३॥ देवकी च मुदा पश्चात्त्रिष्कृत्वासवती यमान् । चरमाङ्गानिमान् "ज्ञातवता शकेण चौदितः ॥३८४॥

विचार रहित पापी मनुष्य कुपित होकर क्या क्या नहीं करते हैं ? ॥ ३६७-३६८॥ तदनन्तर कंस राजा वसुदेवको अपने नगरमें ले आया और उन्हें उसने बड़ी विभूतिके साथ राजा देवसेनकी पुत्री तथा अपनी छोटो बहिन देवकी समिपित कर दी। इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा। किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिन्नाके लिए राजभवनमें आये। उन्हें देख हँसीसे जीवद्यशा वह हर्परी कहने लगी कि हे मुने ! यह देवकीका ऋतुकालका वस्न हैं, यह आपकी छोटी बहिन इस वस्त्रके द्वारा अपनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही हैं। जीववशाके उक्त वचन सुनकर मुनिका क्रोध भड़क उठा। वे वचनगुप्तिको भङ्ग करते हुए बोले कि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह तेरे पतिको अवस्य ही मारेगा। यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध त्र्या गया और उसने उस वस्त्रके दो दुकड़े कर दियं। तब मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पितको मारंगा किन्तु तेरे पिताको भी मारेगा। यह मुनकर ना उसके क्रांथका पार ही नहीं रहा। अवकी बार उसने उस बस्तको पैरोंसे कुचल दिया। यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र स्त्रीकी तरह समुद्रान्त पृथिवी रूपी स्त्रीका पालन करेगा ॥ ३६६-३७५ ॥ जीवधशा इन मुनी हुई वातीका विचार कर कंसके पास गई और उसे परस्परमें सब समभा आई ॥ ३७६ ॥ 'मुनि जो बात हँसीमें भी कह देते हैं वह सत्य निकलती हैं। यह विचार कर कंस डर गया और राजा वसुदेवके पास जाकर वर्ड स्नेहसे याचना करने लगा कि आपकी बाज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर आकर प्रसूतिकी पूरी विधि करें।। ३७७॥ कंसके अनुरोधसे वसुदेवने भी 'एसा ही होगा' वह कहकर उसकी बात मान ली सो ठीक ही है क्योंकि अवश्यम्भात्री कार्योमें मुनिराज भी भूल कर जाते हैं ।। ३७५-३७६ ।। किसी दिन वही अति-मुक्त मुनि भिन्नाके लिए देवकीके घर प्रविष्ट हुए तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका पिंडिगाहन किया। आहार देनेके बाद देवकी और वसुदेवने उनमें पूछा कि क्या कभी हम दोनों भी दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराजने उनका अभिषाय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्यों पूछते हो ? श्राप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर निर्वाण प्राप्त करेंगे ख्रौर सातवाँ पुत्र चक्रवतीं हांकर अपने छत्रकी छ।यासे चिरकाल तक समस्त पृथिवीका पालन करेगा ।। ३८०-३८३ ।। यह सुनकर देवकी बहुत हर्षित हुई । तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र

१ तद्व्यभेदयत् का । २ स्नेहादेवमयाचत व० । ३-दमंस्त सः त०। ४ छत्रता त०। ७ जानवता त०।

दिवजो नैगमार्गरूग १ भद्रिलाख्यपुरेऽलका । विण्यसुताया निक्षिण्य पुरस्तारात्सुतान् मृतान् ॥३८५॥ तदा तदैव सम्भूय गृहीत्वा विभिन्तान्यमान् । तान् पुरस्ताक्विक्षेप देवक्या गृढकृत्यवित् ॥३८६॥ यमान् स्तेऽपि गतप्राणान् क्रमात्कंसः समीक्ष्य तान् । किमेभिमें गतप्राणेरभून्मुनिरसत्यवाक् ॥३८०॥ इति मत्वापि साशङ्कः शिलापट्टे न्यपातयत् । पश्चात्सा सप्तमे मास एव स्वस्य निकेतने ॥३८८॥ निर्नामकमलक्ष्योक्तं महाग्रुकाच्युतं सुतम् । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम् ॥ ३८९॥ बालकं वर्षयिष्याव इति उनीतिविकारदौ । पिता आता च तद्देवकीं विज्ञाप्य ततो बलः ॥३९९॥ तसुद्धे पिता चास्य द्यारातपवारणम् । ज्वलक्किशातमृङ्काप्रविलसन्मणिदीपका ॥३९९॥ निरस्ततिमिराटोपो वृष्योऽभूशदायतः । तथा विकृतिमापका तत्पुण्यारपुरदेवता ॥३९९॥ सद्यस्तदास्य बालस्य चरणस्पर्शसङ्कमात् । उद्घाटितकबाटं तद्वभूव पुरगोपुरम् ॥३९२॥ उप्रसेनस्तदालाक्य वन्धनस्थः समझवीत् । क्वाटोद्घाटनं कोऽत्र करोतीत्यतिसम्भमात् ॥३९४॥ तद्यकण्येष वन्धात्वामिवरान्मोचयिष्यति । तृष्णीमुप्विरोत्युक्ता बलेन मधुराधिपः ॥३९५॥ तद्यकण्येष वन्धात्वामिवरान्मोचयिष्यति । तृष्णीमुप्विरोत्युक्ता बलेन मधुराधिपः ॥३९५॥ भावि वक्तप्रमात्वा दिधामवन् । सा सवर्णाश्चतः को वा नाद्वातम वन्युतां क्रजेत् ॥३९६॥ भावि वक्तप्रमावेन द्यामार्गा द्विधामवन् । सा सवर्णाश्चतः को वा नाद्वातम वन्युतां क्रजेत् ॥३९८॥ "सविस्मयौ विलङ्घ्येनां गच्छन्तौ नन्दगोपतिम्। उद्धत्य बालिकां यत्नेनागच्छ वन्तमदर्शताम् ॥३९८॥ इष्टा ताभ्यां कृतो भद्र रात्रावागमनं तव । निःसक्तवयेति सम्प्रस्टः सः प्रणत्याभ्यभावत ॥३९९॥

प्राप्त किये। इन्द्रका माळ्म हुत्रा कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गृह कार्यकी जाननेवाले नेगमर्ष नामके देवको प्रेरणा की। इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमर्प देव देवकीके इन पुत्रोंको ले जाकर भद्रिलपुर नगरमें अलका नामकी वैश्य पुत्रीके आगे ढाल आना था और उसके तत्काल उत्पन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोंको देवकीके सामने डाल देता था।। ३८४-३८६।। कंमने उन मरे हुए पुत्रोंको देखकर विचार किया कि इन निर्जीय पुत्रोंसे मेरी क्या हानि हो सकती है ? मुनि असःयवादी भी नो हो मकते हैं। उसने ऐसा विचार किया सही परन्तु उसकी शङ्का नहीं गई इसलिए वह उन मृत पुत्रोंको शिलांके अपर पछाड़ता रहा । इसके वाद निर्नामक मुनिका जीव सहाशक स्वर्गसे च्युत होकर देवकीके गर्भमं आया । अबकी बार उसने अपने ही घर सानवें महीने में ही पुत्र उत्पन्न किया। नीतिविद्यामें निपुण वसुदेव और वलभद्र पद्मने विचार किया कि कंसको विना जनाये ही इस पुत्रका नन्दगांपके घर मुखसे पालन-पापण करावेंगे । पिता श्रीर भाईने श्रपने विचार देवकीको भी बनला दियं। बलभद्रने उस बालकको उठा लिया और पिताने उस पर छत्र लगा लिया उस समय घार अन्यकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता चिक्रिया वश एक बैलका रूप बनाकर उनके आगे हुं। गया । उस बैलके दोनों पैने सींगों पर देदीप्यमात मिणयोंके दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकार दूर होता जाता था॥ ३८७-३६२ ॥ गोपुरके किवाड़ बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पर्श होते ही जुल गये। यह देख वन्धनमें पड़े हुए उम्रसेनने बड़े चोभके साथ कहा कि इस समय किवाड़ कौन खोल रहा है ? यह मुनकर बलभद्रने कहा कि आप चुप बैठिये यह बालक शीघ्र ही आपको बन्धनसे मुक्त करंगा। मथुराके राजा उपसेनने सन्तष्ट होंकर 'ऐसा ही हो' कहकर आशीर्वाद दिया। बलभद्र और वसुदेव वहाँ से निकल कर रात्रिमें ही यमुना नदीके किनारे पहुँचे । होनहार चक्रवर्तीके प्रभावसे यमुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया सा ठीक ही है क्योंकि ऐसा कौन आर्द्रात्मा ( जल स्वरूप पत्तमें द्याख ) होगा जो अपने समान वर्णवालेसे आश्रित होता हुआ भाईचारको प्राप्त नहीं हो ॥ ३६३-३६७ ॥ इधर भड़े श्राश्चर्यसे यमुनाको पार कर बलभद्र और वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर वह भी एक बालिकाको लेकर आ रहा था। बलदेव और वसदेवन उसे देखते ही पृछा कि है भद्र! रात्रिके

१ भद्रताख्य ग०, म०। २ त्रीन्मृतान्यमान् ग०। त्रीन्मृतानिमान् ख०। ३ नन्दविशारदी त्त०। ४ चक-ख०। ५ सविरमयो त्त०। ६ नागच्छत्तम-त०।

मित्रिया पुत्रकाभार्थं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यर्थं श्रद्धानाव् मृतदेवताः ॥४००॥ भाशास्य खींत्ववद्दात्रावद्यापत्यमवाप्य सा । सशोका दीयतामेतताभ्य एवेति मान्नवीत् ॥४०१॥ तद्पियनुमायासो ममार्यं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकण्यं सिद्धमस्मत्प्रयोजनम् ॥४०२॥ इति सन्तुष्यं तत्सर्वमवयोष्य प्रवृत्तकम् । तद्पत्यं समादाय दत्वा तस्मै स्वमर्भकम् ॥४०३॥ भाविचकघरं विद्धि बालमित्यभिधाय च । अनन्यविदितौ गृढं तौ तदाविश्वतां पुरम् ॥४०६॥ नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गृहमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्यं प्रसन्ता देवता दृदः ॥४०५॥ इत्युदीर्यापयास स्वित्रयाये थियः पतिम् । कंसोऽपि देवकी स्वीत्ववद्यत्यममूयत ॥४०६॥ इति श्रुत्वा समागत्य तां व्यधाद् १ भुमनासिकाम् । भूमिगेहे प्रयत्नेन मात्रा ,साध्वभिवधिता ॥४०७॥ सा सुन्नतायिकाभ्यणे शोकात्स्वविकृताकृतेः । गृहीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगमुपाश्रिता ॥४०८॥ देवतेति समभ्यर्थ्यं गतेषु वनवासिषु । व्याव्रेण भक्षिता मंश्रु स्वर्गलोकमुपागमत् ॥४०९॥ अपरस्मिन्दिने व्याधेर्देष्ट्रा हस्तांगुलिश्चयम् । तस्याः क्षीराङ्गरागादिप्जितं देशवासिनः ॥४१०॥ मृद्धात्मानः स्वयं चैतदार्यासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्थ्यं तदारभ्याममाणयन् ॥४११॥ अथाकस्मात्युरे तस्मिन्महोत्पानविजृग्भणे । वरुणाख्यं निमित्तद्यं द्वाक्तंः परिषृष्टवान् ॥४१२॥ किमेतेषां फलं वृहि यथार्थमिति सांप्रववीत् । तव शत्रुः समुत्पनां महानिति निमित्तवित् ॥४१३॥ तदाकण्यं महीनाथं चिन्तवन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोचंस्ताः किकर्तव्यमिति श्रिताः ॥४१॥।

समय अकेले ही तुम्हारा आना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर कहा कि 'आपकी सेत्रा करनेवाली' मेरी स्तीने पुत्र-प्राप्तिके लिए श्रद्धाके साथ किन्हीं भूत देवताओं की गन्ध आदिसे पूजाकर उनसे आशीर्वाद चाहा था। आज रात्रिको उसने यह कन्या रूप सन्तान पाई है। कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुक्तसे कहने लगी कि ले जाओ यह कन्या उन्हीं भूत देवताओं को दे आओ — मुक्ते नहीं चाहिए। सो हे नाथ! मैं यह कन्या उन्हीं भूत देवताओं को देनेके लिए जा रहा हूं'। उसकी वात सुनकर बलदेव और बसुदेवने कहा कि 'हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया'॥ ३६५-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्द गोपक लिए सब समाचार सुना दिये, उसकी लड़की ले ली और अपना पुत्र उसे दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समको। यह सब काम कर वे दोनों किसी दूसरेको माल्म हुए बिना ही गुप्त हपसे नगरमें वापिस आ गये॥ ४०३-४०४॥

इधर नन्दगोप भी वह बालक लेकर घर आया और 'लो, प्रसन्न होकर उन देवताओं ने तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान पुत्र दिया है' यह कहकर अपनी प्रियाके लिए उसने वह होनहार चक्रवर्ती सौंप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो यह सुनते ही उसके घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी और तदनन्तर उसे धायके द्वारा एक तलघटमें रखकर बड़े प्रयत्नसे बढ़ाया।। ४०५-४००।। वड़ी होनेपर उसने अपनी विकृत आकृतिको देखकर शोकसे सुत्रता आर्थिकाके पास दीजा धारण कर ली और विन्ध्याचल पर्वत पर रहने लगी।। ४०५।। एक दिन बनमें रहनेवाले भील लोग उसे देवता समक उसकी पूजा करके कहीं गये थे कि इतनेमें व्याघने उसे शीघ ही खा लिया। वह मरकर स्वर्ग चली गई। दूसरे दिन जब भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अङ्गुलियाँ दिखीं। वहाँ के रहनेवाले मूर्ख लोगोंने उन अँगुलियोंकी दूध तथा अङ्गराग आदिसे पूजा की। उसी समयसे 'यह आर्या ही विन्ध्यवासिनी देवी हैं' ऐसा समक कर लोग उसकी मान्यता करने लगे।। ४०६-४११।।

श्रथानन्तर—श्रकस्मात् ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे। उन्हें देख, कंसने शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या है ? निमित्त-ज्ञानीने उत्तर दिया कि श्रापका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है।। ४१२-४१३।। निमित्तज्ञानीकी

१ भम-स०। २ वनदासिषु तः ।

शकुं मम समुत्यसमिन्दिष्याहत पापिनम् । इत्यसौ प्रेषयामास ताः सप्तापि तथास्त्विति ॥४१५॥
'भगमन्पतना तासु वासुदेदं विभक्ततः । विज्ञायादाय तन्मानृरूपं हन्तुमुपागता ॥४१६॥
विषस्तनपयःपायनोपायेम खलामणीः । तदालपालनोधुका काष्यन्यागत्य देवता ॥४१७॥
स्तनयोर्बलवत्पीडां तत्पानसमये व्यवात् । प्रपलायत साकुत्रय तत्पीडां सोहुमक्षमा ॥४१८॥
शक्यकारमादाय पुनरन्यापि देवता । बालस्योपिर धावन्ती पादाम्यां तेन सा हता ॥४१९॥
अन्येशुनंन्दगोपस्य बच्चा कट्यामुल्ललम् । अगच्छललमानेतुमन्यगच्छाधाप्यसौ ॥४२०॥
परिपीडियितुं बालं तदा ककुभपादपौ । भूत्वा श्रितौ सुरीभेदौ स मूलादुदपाटयत् ॥४२१॥
सच्चक्रमणवेलायां तालस्याकृतिमास्थिता' । एका फलानि तन्मूचिन प्रपातिचतुमुद्यता ॥४२२॥
सासभीक्ष्यमापाद्य तं दष्दुमपरागता । चरणे रासभी विष्णुगृहित्वाहन्स तं दुमम् ॥४२६॥
आहन्तुमसमर्थाः स्म हत्युक्त्वा समदेवताः । कंसाम्यादां समागत्य विलीना हव विद्युतः ॥४२५॥
शक्तयो देवतानाञ्च निस्साराः पुण्यवज्ञने । आयुधानामिवेन्द्राक्षे परिस्मन्दष्टकर्मणाम् ॥४२६॥
अरिष्टालयसुरोऽन्येशुर्वीकृतं तत्पराक्रमम् । आयान्कृष्णं वृपाकारस्तद्गीवामअनोद्यतम् ॥४२६॥

वान मुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया। उसी समय उसके पूर्व भवमें सिद्ध हुए सान व्यन्तर देवता आकर कहने लगे कि हमलोगोंको क्या कार्य सौंपा जाता है।। ४१४।। कंसने कहा कि 'कहीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीको तुम लीग खोज कर मार डालो?। ऐसा कहकर उसने उन भानों देवनाओंको भेज दिया और व देवना भी 'नथास्तु' कहकर चल पड़े ॥४१५॥ उन देवनाओं मेंसे पृतना नामकी देवताने अपने विभङ्गाविध ज्ञानसे कृष्णका जान लिया और उसकी माताका रूप रखकर मारनेक लिए उसके पास गई।। ४१६।। वह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी और विप भरे स्तनका दृश विलाकर कृष्णकी सारना चाहनी थी। इधर पूनना कृष्णके सारनेका विचार कर रही थी उथर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रज्ञा करनेमें सदा तत्पर रहती थी पूतनाकी दुष्टताको समभ गई। पृतना जिस समय कृष्णको दृध पिलानेक लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देवीने पृतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी। पृतना उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गई श्रीर चिह्ना कर भाग गई।। ४१७-४१८।। तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर वालक श्रीकृष्णके उत्पर दौड़नी हुई त्राई, उसे श्रीकृष्णने दोनों पैरोंसे तांड डाला ॥ ४१६ ॥ किसी एक दिन नन्दगापकी स्त्री बालक श्रीकृष्णको एक बड़ी उल्लुखलसे बाँध कर पानी लेनेके लए गई थी परन्तु श्रीकृष्ण उस उद्ध्यलका अपनी कमरसे घटीसता हुआ उसके पीझे चला गया।। ४२०।। उसी समय दो देवियाँ अर्जुन वृक्षका रूप रखकर वालक श्रीकृष्णको पीड़ा पहुंचानेके लिए उनके पास आई बरन्तु उसने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ ढाला ॥ ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी ताङ्का युत्त वन गई। बालक श्रीकृष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुंचा तो दूसरी देवी उसके मस्तक पर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई एक देवी गर्धाका रूप रख़कर उसे काटनेके लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णने उस गधीके पेर पकड़ कर उसे नाड़ वृत्तसे दे सारा जिससे वे तीनों ही देवियाँ नष्ट हो गई। ॥ ४२२-४२३।। किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बताकर कृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने कांधवश उसका मुँह ही तांड़ दिया। इस प्रकार सातों देवियाँ कंसके समीप जाकर वोलीं कि 'हमलोग आपके शत्रुको मारनेमें असमर्थ हैं' इतना कहकर वे विजली के समान विलीन हो गई ।।४२४-४२५।। श्रन्य लोगों पर अपना कार्य दिखानेवाले शस्त्र जिस प्रकार इन्द्रके वन्नायुध पर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवोंकी शक्तियाँ भी पुण्यात्मा पुरुषके विषयमें निःसार हो जाती हैं।। ४२६।। किसी एक दिन अरिष्ट नामका असुर श्रीकृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी

१ श्रागमत् ल० । २-मागता ल० । ३ भञ्जनोद्यतः ख०, ग०, घ० ।

तस्य माताभितःर्थैनं विरमाफलचेष्टिनात् । पुत्रैवमादिनः क्लेशान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥ भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्धुरः । सोऽन्वतिष्ठन्निवार्यन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥ श्रुत्वा तत्पौरुषं स्यातं जनजल्पैः समुत्सुकौ । गोमुखीनामधेयोपवासन्याजमुपागतौ ॥४३०॥ देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । वजं गोधावनं यातौ परिवारपरिष्कृतौ ॥४३९॥ तत्र कृष्णं समालम्ब्य स्थितवन्तं महाबलम् । दर्पिणो वृषभेनद्रस्य ब्रीवां भडक्वा तदैव तौ ॥४३२॥ विलोक्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूषयतः स्मातः कुर्वत्या द्राक् प्रदक्षिणम् ॥४३३॥ देवक्याः स्तनयोः शातकुम्भकुम्भाभयोः पयः । निर्गलन्यपतन्मृध्नि कृष्णस्येवाभिषेचनम् ॥४३४॥ सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्त्रभेदभयाद् द्रतम् । उपवासपरिश्रान्ता मूर्कितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥ कुरुभपूर्णप्योभिस्तामभ्यपिञ्चल्समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपुजनम् ॥४३६॥ कृत्वा कृष्मं च गोपालकुमारेर्जातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र भुक्त्वा पुरमविक्षताम् ॥४३७॥ स कदाचिन्महादर्षापाते गोवर्धनाह्वयम् । हरिः पर्वतसुद्धत्य चकारावरणं गवाम् ॥४३८॥ तेन ज्योत्स्नेव तत्कीतिर्व्याप्नोति स्माखिलं जगत् । अरातिवदनारभोजराजिसञ्जोचकारिणी ॥४३९॥ तत्पुरस्थापनाहेतुभूतजैनालयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ सर्पश्चया धनुः शङ्को रत्नित्रतयमुखयौ । देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सुचयत् ॥४४१॥ सभयस्तानि दृष्टाख्यद्वरणं मधुरापतिः । प्रादुर्भवनमेतेषां कि फलं कथयेति तम् ॥४४२॥ राजन्नेतानि शास्त्रोक्तविधिना साधयेत्स यः। राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४६॥

गर्दन ही तोड़नेके लिए तैयार हो गया। अन्तमें मानाने उसे ललकार कर और हं पुत्र! दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेवाली इन व्यर्थकी चेष्टात्रोंसे दूर रहा इत्यादि कहकर उसे रोका ।। ४२७-४२८॥ यद्यपि माता यशोदा उसे इन कार्यांसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ। बालक क्रुग्रा इन कार्योंको करने लगना था सो ठीक ही है क्योंकि महाप्रनायी पुरुष माहसके कार्यमें रोके नहीं जा सकते।। ४२६।। देवकी और वसुदेवने लोगोंके कहनेसे श्रीकृष्णके पराक्रमकी बात सुनी तो वे उसे देखनेके लिए उत्पुक हो उठे। निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवासके वहाने बलभद तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदर्शन करते हुए ब्रज्ञके गोधा बनमें गये ।। ४३०-४३१।। जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब महाबलवान कृष्ण किसी अभिमानी बैलकी गर्दन भुकाकर उससे लटक रहे थे। देवकी तथा बलदेवने उसी समय कृष्णको देखकर गन्य माला आदिसे उसका सन्मान किया और रनेहसे आभूपण पहिनाये। देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणाके समय देवकीके सवर्ण कलशके समान दोनों स्तनांसे दुध भरकर कृष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा माना उसका अभिषेक ही कर रही हो। बुद्धिमान् वलदेवने जब यह देखा तब उन्होंने मन्त्रभेदके भयसे शीव्र ही 'यह उपवाससे थककर मृच्छित हो रही हैं यह कहते हुए दूधने भरे कलशोंसे उसका खब श्रभिषेक कर दिया। तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव श्रादिने व्रजके अन्य अन्य प्रधान लोगोंका भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, हपित होकर गोपाल वालकोंके साथ श्रीकृष्णको भाजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौटकर मथुरापुरीमें वापिस आ गये ॥ ४३२-४३७ ॥ किसी एक दिन व्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्रीकृष्णने गांवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रज्ञा की थी।। ४३८।। इस कामसे चाँदनीके समान उनकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल गई और वह शत्रुत्रोंके मुखरूपी कमलसमूहको सङ्कृचित करने लगी॥ ४३६॥ तदनन्तर जो जैन-मन्दिर मथुरापुरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाके दिक्पालके मन्दिरमें श्रीकृष्ण के पुण्यकी अधिकतासे नागशय्या, धनुष और शक्क ये नीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा करते थे ऋौर वे श्रीकृष्णकी होनहार लद्मीको सूचित करते थे।। ४४०-४४१।। मथुराका राजा कंस उन्हें देखकरं डर गया और वरण नामक निमित्तज्ञानीसे पृछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल क्या है ? सो कहो ॥ ४४२ ॥ वरुणने वहा कि हे राजन ! जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध

१ भयान्यतम् ल० ।

कंसस्तद्रचनं श्रुत्वा संसित्ताथिषुः स्वयम्। तान्यशक्तोऽमनाक्किचो विश्तः साथनोधमात् ॥४४४॥ अधिक्षाहिजां शय्यां श्रद्धमेककरेण यः। प्रश्वत्यपि यक्षापं चारोपयित हेळ्या ॥४४५॥ परेण तस्मै भूमतां स्वसुतां दास्यतीति तम्। परिज्ञातुं स साशक्को घोषणां पुर्यकारयत् ॥४४६॥ तहार्ताश्रवणाद्विश्वमहीशाः सहसागमम्। तथा राजगृहात्कंसमैधुनो भानुसिन्नभः ॥४४०॥ सुभानुभानुनामानं स्वमृनुं सर्वसम्पदा। समादाय समागच्छिचवेष्टुमभिक्षाववान् ॥४४८॥ गोषावनमहानागिनवाससरसस्तटे। विना कृष्णेन वार्यस्मदानेतुं सरसः परैः ॥४४९॥ अश्वस्यमिति गोपाछकुमारोक्त्या महीपतिः। तमाहूय बलं तत्र यथास्थानं न्यवीविशत् ॥४५०॥ क्षाम्यते त्वया राजिति कृष्णेन भाषितः। स्वर्भानुमंधुरायानप्रयोजनमबृतुष्य ॥४५९॥ श्रुत्वैतत्कर्मं किं कर्तुं स्वासदस्मद्विधैरिषे। हति कृष्णपरिग्रवने वीक्ष्य पुण्याधिकः शिद्धः ॥४५९॥ अश्वतेतत्कर्मं किं कर्तुं स्वासदस्मद्विधैरिषे। हति कृष्णपरिग्रवने वीक्ष्य पुण्याधिकः शिद्धः ॥४५९॥ कंसे यथाईमालोक्य तत्कर्मधटकान्यहून् । भग्नमानांश्र संवीक्ष्य कृत्वा मानुं समीपगम् ॥४५९॥ युगपत्तितयं कर्मं समाप्तिमनयद्धरिः। ततः स्वर्मानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगमद् श्रजम् ॥४५९॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैश्विक्तंसो निवोधितः। कैश्विक्त भानुनान्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैश्विक्तंसो निवोधितः। कैश्विक्त भानुनान्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५६॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैश्वकंसो मिवोधितः। कैश्विक्त भानुनान्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५८॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैश्वकंसो मिवोधितः। कैश्विक्त भानुनान्येन कुमारेणेति रक्षकैः ॥४५८॥ तत्कृतं भानुनैवेति कैश्वकंसो मिवोधितः। गोमण्डलेन भीत्वामा नन्दगोणः प्रकायत ॥४५८॥

कर लंगा वह चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ।। ४४३ ।। कंसने वरुणके बचन सुनकर उन तीनों रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु वह असमर्थ रहा और बहुत भारी खिन्न होकर उनके सिद्ध करनेके प्रयत्नसे विरत हो गया-पीछे हट गया।। ४४४॥ ऐसा कौन बलवान हैं जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो भी नागशय्या पर चढ़कर एक हाथसे शङ्क बजावेगा और दूसरे हाथसे धनुषको अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ॥ ४४५-४४६ ॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक राजा लोग मधुरापुरी अपने लगे। राजगृहसे कंसका साला स्वर्भानु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ लेकर बड़े वैभवसे आ रहा था। वह मार्गमें गोधावनके उसं सरावरके किनारं जिसमें कि बड़े-बड़े सर्पौका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गीपाल बालकोंक कहनेसे मालूम हुन्ना कि इस सरीवरसे कृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंसे द्वारा पानी लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णको बुलाकर ऋपने पास रख लिया और सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ॥ ४४७-४५० ॥ अवसर पाकर कृष्णने राजा स्वर्भानुसे पूछा कि हे राजन । आप कहाँ जा रहे हैं ? तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन कृष्णको बतला दिया। यह सुनकर कृष्णने फिर पूछा-क्या यह कार्य हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं ? कृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भातुने सीचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है। ऐसा विचार कर उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह कार्य करनेमें समर्थ हैं तो हमारे साथ चल । इतना कह कर स्वर्भानुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया। मधुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंको भी देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भक्क हो गया था। श्रीकृष्णने भानुको श्रपने समीप ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वर्भानुका संकेत पाकर शीघ्र ही वह कुशलता पूर्वक ब्रजमें वापिस आ गया ॥ ४५१-४५५ ॥ 'यह कार्य भानुने ही किया हैं' ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया और कुछने यह बतलाया कि यह कार्य भातुने नहीं किन्तु किसी दूसरे कुमारने किया है।। ४५६।। यह सुन कर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस अन्य कुमारकी खोज की जावे, वह किसका लड़का है ? उसका क्या कुल है ? और कहाँ रहता है ? उसके लिए कन्या दी जावेगी ।। ४५७।। इधर नन्दगोपको जब अन्छी तरह निश्चय हो गया कि

१ सिन्भम् ल०। २ किंकुलः ग०।

शैलस्तरमं समुद्धं तत्र सर्वेऽन्यदा गताः । नाशक्तुवन् समेत्येते कृष्णेनैव समुद्धतः ॥४५०॥
पतामुष्य साहसारस्माद्विस्मिता जनसंहतिः । परार्ष्यस्य पूषादिदानेन तमपूज्यत् ॥४६०॥
पितामुष्य प्रभात्रेण कृतिविद्यि मे भयस् । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं स्रजमवापयत् ॥४६१॥
नन्दगोपस्य पुत्रोऽसौ यस्तत्वितयकर्मकृत् । इत्यन्वेष्टुं गतैः सम्यक् ज्ञापितेनाष्यिनिक्षतेः ॥४६१॥
सहस्रपत्रमम्भोजसन्यवाऽहीन्द्ररक्षितस् । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम् ॥४६३॥
भुत्वा तद्गोपतिः शोकादाकुलः किल भूभुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमच हि मारकाः ॥ ४६५ ॥
इति निर्वेच याद्यङ्ग राजादिष्टिर्ममेदन्ती । स्वयंवाम्बुस्हाण्युप्रसर्परस्याणि भूभुजः ॥ ४६५ ॥
नेयानीत्यववीत्कृष्णं । सोऽपि कि वात्र दुष्करम् । नेष्यामीति महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥ ४६६ ॥
अविश्वापि तिःशङ्कं उत्तद्भात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुद्धृत्ववलञ्ज्वालाकणान् किरन् ॥४६० ॥
यद्वाम णिप्रभाभासिस्युद्धारोपभयकृरः । खलजिङ्काद्वयः स्फूर्जद्वीक्षणात्युप्रवीक्षणः ॥ ४६८ ॥
प्रत्युत्थाय यमाकारो निर्गलीतुं तमुचतः । सोऽपि महसनस्येषा । स्फल्टा सुद्धिलास्त्विति ॥ ४६९ ॥
पीताम्बरं समुद्धुत्य जलार्द्रे मधुस्दनः । "स्फटामास्कालयामास पक्षकेनैव पक्षिताद् ॥ ४७० ॥
वन्नपातायितात्तस्माद्दस्वापाताद्विभीतवान् । पूर्वपुण्योदयास्वास्य फणिन्द्रोऽदृश्यतामगात् ॥ ४७२ ॥
इरिर्यथेष्टमञ्जानि समादाय निजद्वितः । समीपं प्रापयशानि द्वष्टार्शि । दृष्टवानिव ॥ ४०२ ॥

यह कार्य हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डर कर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया ॥ ४५⊏ ॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंभा उखाइनेके लिए वहुतसे लांग गये परन्तु सब मिल कर भी उस खंभाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया ॥ ४५६ ॥ लोग इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए त्र्यौर श्रीकृष्णके इस साहससे त्राश्चर्यमें पड़ गये। त्रानन्तर सब लोगोंने श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पूजा की।। ४६०।। यह देख नन्दगोपने विचार किया कि मुफे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर वह अपने पहलेके ही स्थान पर ब्रजमें वापिस क्या गया।। ४६१।। ग्वोज करनेके लिए गये हुए लोगोंने यदापि कंसको यह श्रव्ही तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कार्य किये थे वह नन्दगोपका पुत्र है तथापि उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छासे दूसर दिन नन्दगोपके पास यह खबर भेजी थी कि नाग राजा जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्वदल कमल भेजो । राजाकी श्राह्मा सुनकर नन्दगोप शोकसे त्राकुल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रचा करनेवाले होते हैं परन्तु खेद है कि वे अब मारनेवाले हो गये।। ४६२-४६४।। इस तरह खिन्न होकर उसने कृष्णसे कहा कि है प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी ऐसी आज्ञा है अतः जा, भयंकर सर्प जिनकी रक्षा करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू ही ला सकता है। पिता की बात मुनकर कृष्णने कहा कि 'इसमें किंठन क्या है ? मैं ले आऊँगा ऐसा कह कर वह शीव ही महासपोंसे युक्त सरोवरकी ओर चल पड़ा ॥ ४६५-६६६ ॥ श्रीर विना किसी शङ्काके उस सरोवरमें घुस गया । यह जान कर यमराजके समान श्राकारवाला नागराज उठ कर उसे निगलनेके लिए तैयार हा गया। उस समय वह नागराज क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी श्वासोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अग्निकी ज्वालाओं के कण विखेर रहा था, चूड़ामणिकी प्रभामे देदीप्यमान फणाके आटोपसे भयङ्कर था, उसकी दोनों जिह्नाएँ लप-लप कर रही थीं और चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार किया कि इसकी यह फणा हमारा वस्त्र धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो। ऐसा विचार कर वे जलमे भीगा हुआ अपना पीताम्बर उसकी फणा पर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी श्रापना पंखा पछाड़ता है। वन्नपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वस्त्रकी पछाड़से वह नाग-राज भयभीत हो गया श्रीर उनके पूर्व पुण्यके उदयसे श्रदश्य हो गया ॥ ४६७-४७१ ॥ तदनन्तर

१ निश्चितैः ख॰।२ कृष्णः ल॰। ३ तं झात्वा ख॰, ग॰। ४ स्कृटा ख॰। ५ स्कृट-स्न॰। ६ इष्टिबानिव स॰(१)।

नन्दगीपसमीपेऽस्थान्मच्छत्रुरिति निश्चयात् । कदाचिक्वन्दगीपालं मछ्युद्धं निरीक्षितुम् ॥ ४०३ ॥
निजमक्षेः सहागच्छेदिति सन्दिशति स्म सः । सौऽपि क्रंच्णादिभिमेष्ठैः सह प्राविश्वदक्षयम् ॥४०४॥
कश्चित्मसगर्जं वीतवन्धनं यमस्विभम् । मद्गन्धसमाक्रुप्टरुवद्श्वमरसेवितम् ॥ ४०५ ॥
विनयच्युतभूपाछकुमारं वा निरक्कुशम् । रदनाघातनिभिक्षसुधाभवनभिरिकम् ॥ ४०५ ॥
भाषावन्तं विलोक्यासौ प्रतीत्योत्पाद्य व भीषणम् । रदमेकं कुमारस्तं तेनैव समताद्यत् ॥ ४०७ ॥
सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्ट्वा हरिर्म्दशम् । जयोऽनेन निमित्तेन व स्फुटं वः प्रकटीकृतः ॥ ४०८ ॥
हति गोपान् समुत्साद्य प्राविश्वत्कंससंसदम् । वसुदेवमहीपोऽपि कंसाभित्रायवित्तदा ॥ ४०९ ॥
स्वसैन्यं समुपायेन सक्षाद्येकत्र तस्थिवान् । सीरपाणिः समुत्थाय कृतदोःस्फालनध्वनिः ॥ ४८० ॥
कृष्णेन सह रङ्गं वा समन्तात्स परिश्वमन् । कंसं नाशियतुं कालस्तवेत्याख्याय निर्गतः ॥ ४८९ ॥
अवणाह्वादिवादित्रसदुलध्वनिसङ्गताः । "कमोत्क्षेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतांसद्वयोद्धराः ॥ ४८२ ॥
अवणाह्वादिवादित्रसदुलध्वनिसङ्गताः । "कमोत्क्षेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतांसद्वयोद्धराः ॥ ४८३ ॥
पर्यायनिततप्रस्यश्च भङ्गा भीषणारवाः । निवर्तनैः "समावर्तनैः सरभमणवल्यानैः ॥ ४८५ ॥
प्रवनैः समवस्थानैरन्येश्च करणैः स्पुटैः । रङ्गाभ्यणैमलंकृत्य तस्थुनंत्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥

श्रीकृष्णने इच्छानुसार कमल तोड़ कर शत्रुके पास पहुँचा दियं उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समका मानों मैंने शत्रुको ही देख लिया हो।।४७२।। इस घटनासे राजा कंसको निश्चय होगया कि हमारा शत्रु नन्द गोप-के पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्द गोपालको संदेश भेजा कि तुम अपने मल्लोंके साथ मह्रयुद्ध देखनेके लिए त्राओ। संदेश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण त्रादि मह्रोंके साथ मधुरामें प्रविष्ट हुए॥४७३-४७४॥ नगरमं युसते ही श्रीकृष्णकी स्रोर एक मत्त हाथी दौड़ा। उस हाथीने स्रपना बन्धन तोड़ दियाथा, वह यमराजके समान जान पड़ना था, मदकी गन्धसे खिंचे हुए अनेक भीरे उसके गण्डस्थल पर लग कर शब्द कर रहे थे, वह विनय रहित किसी राजकुमारके समान निरङ्करा था, और अपने दाँतोंके श्राघानमें उसने बड़े-बड़े पक्के मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं। उस भयंकर हाथीको सामने दौड़ता आता देख श्रीकृष्णने निर्भय हांकर उसका एक दाँत उखाइ लिया श्रीर दाँतसे ही उसे खूब पीटा। श्चन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया। तदनन्तर 'इस निमित्तासे आप लोगोंकी जीत स्पष्ट ही होगी। संतुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपालोंको पहले तो खूब उत्साहित किया और फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया। कंसका अभिप्राय जाननेवाले राजा वसुदेव भी उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाको नैयार किये हुए वहीं एक स्थान पर बैठे थे। बलुदेवने उठकर अपनी भुजाओं के श्रास्कालनसे ताल ठोक कर शब्द किया और कृष्णके साथ रङ्गभूमिके चारों श्रीर चकर लगाया। उसी समय उन्होंने श्री कृष्णसे कह दिया कि 'यह तुम्हारा कंसका मारनेका समय हैं' इतना कह वे रङ्गभूमिसे बाहर निकल गये ।। ४०५-४८९ ।। इसके बाद कंसकी ऋाझासे कृष्णके सेवक, ऋहंकारी तथा महोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भूजाओंको ठोकते हुए रङ्गभूमिमें उतरे। उस समय कानोंको आनिन्दत करनेवाले बाजोंकी चक्कत ध्वनि हो रही थी और उसीके अनुसार वे सब अपने पैर रखते उठाते थे, ऊँचे उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे कुछ गर्बिष्ठ हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रकृटि चलाते थे तो कभी बांई। बीच-बीचमें भयंकर गर्जना कर उठते थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लौट जाते थे, कभी आगे चकर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे. कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड़े रह जाते थे। इस तरह साफ-साफ दिखनेवाले अनेक पैतरोंसे नेत्रोंको अच्छे लगनेवाल वे मह रङ्गभूभिको अलंकृत कर खडे थे। उनके साथ ही रङ्गभूमिको घर कर चाणूर आदि कंसके प्रमुख मह भी खड़े हुए थे। कंसके वे मह

१ नियम-ल०। २ भीषणः ल०। १ कुटुम्बप्रकरीकृतः ल०। ४ महीशोऽपि ल०। ५ कमचेप-ग०। ६ शतावर्तनैः ल०। ७ स्फुटम् ल०।

<sup>९</sup>मोत्रताः कंसमहाश्र वाण्रप्रमुखास्तथा । रङ्गाभ्याशं समाक्रम्य विकमैकरसाः स्थिताः ॥ ४८६ ॥ शाद्रुलविकीडितम्

मध्येरङ्गभुदाराचिराविसरोः वीरोरुमञ्जामणीः

प्रागेव प्रतिमञ्जूद्धविजयं प्राप्नेव दीप्रशृतिः।

भास्वन्तक दिवोऽवर्तार्णमधुना योदुं गतं मह्नताम्

जेष्यामीति विवृद्धविक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयम् ॥ ४८७ ॥

### मालिनी

धनपूतपरिधानो बहुकेशो विकृषीः

सहजमसृणगात्रश्चित्तवृत्तिप्रवीणः ।

सततकृतनियोगाद्गोपमहौरमही-

रविकलजयलम्भः सर्वसम्भावितीजाः ॥ ४८८ ॥

स्थिरचरणविवेशो वज्रसारास्थिबन्धो

भुजपरिचविषायी मुस्टिसंमाय्यमध्यः।

क्रिनपृथुलव्धाः स्थूलर्नालादितुङ्ग-

क्रिगुणितनिजमूतिर्दर्पसपोद्रराक्ष्यः॥ ४८९॥

आंलतचलितनेत्रां निष्टरावद्यमुण्टिः

परिणतकरणौधां मंश्च सञ्चारदक्षः।

भृशमशनिरिवोम्री नन्दसूनः स्थितः सन्

भयमवहदस्रहां प्रेतनाथम्य बोर्चेः ॥ ४५० ॥

## वसन्ततिलका

स्पीव शोर्थमिखलं मिलितं वर्ल वा

रंहः समस्तमपि संहतिमीयिवद्वा ।

श्रहंकारसे भरं हुए थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो वीर रसके अवतार ही हों।। ४८२-४८६।। उस समय रङ्गभूमिमें खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़े-बड़े वीर पहलवानोंमें अप्रेसर थे, उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थी मानो उन्होंने पहले ही प्रतिमक्के युद्धमें विजय प्राप्त कर ली हो, उनका पराक्रम रूपी रम उत्तरीलर बढ़ रहा था और उन्हें ऐसा उत्साह था कि यदि इस समय मझका रूप धर कर सूर्य भी आकाशसे नीचे उतर आवं ता उसे भी जीत ॡूँगा ।। ४८७ ।। उस समय उनके वत्त बहुन कड़े बँधे थे, बाल बँधे थे, डाँढ़ी मूँछ थी ही नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, व गोप महोंके साथ अमहोंकी तरह सदा युद्धका अभ्यास करते श्रीर पूर्ण विजय प्राप्त करते थे, श्रीर उनके पराक्रमकी सब सराहना करते थे।। ४८८॥ उनके चरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हिंदुयोंका गठन वस्रके सारके समान सुदृद था, उनकी सुजाएँ श्चर्गलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी कमर मुहीमें समानेके योग्य थी, बक्ष:स्थल श्रास्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़े भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शरीर सस्व, रज और तम इन तीन गुणोंकी माना मूर्ति था श्रीर गर्वके संचारसे कोई उनकी श्रोर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था।। ४८६।। उनके चमकीले नेत्र चक्चल हो रहे थे, वे बड़ी मजबूत मुद्धी बाँधे थे, उनकी इन्द्रियोंका समूह पूर्ण परिपक्क था, वे शीघ्र गमन करनेमें दत्त थे, और वक्रके समान श्रास्थनत उप्र थे, इस प्रकार युद्ध-भूमिमें खंद हुए नन्द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे थे।। ४६०।। वे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे माना समस्त श्रुरवीरता ही कृप धरकर आ गई

सिंहाकृतिः सं सहसा कृतसिंहनादो

रक्राद्रहत नभोऽक्रणमङ्गणं वा ॥ ४९१ ॥

भापत्य खादशनिवञ्जवमात्मपाद-

पाताभिघातचिकताचलसन्धिबन्धः ।

बस्गन्मुहुः परिसरस्प्रविजृम्भमाणः

सिन्दूररजितभुजी चलयमुदग्री ॥ ४९२ ॥

कुद्धः कटीद्वितयपार्श्वविक्रिक्विपीत-

वको नियुद्कुशलं प्रतिमल्रमुप्रम्।

चाणूरमद्भिशिखरोजनमापतन्त-

भासाच सिंहवदिभं सहसा बभासे ॥ ४९३॥

# **ञार्**लविकीडितम्

रष्ट्रेनं रुधिरोद्गमोग्रनयनो योद्धं स्वयं महातां

सम्प्राप्यापतदुग्रसेनतनयो जन्मान्तरद्वेपतः ।

तं व्योति अमयन्करेण चरणे संगृह्य वाल्पाण्डजं

भूमौ नेतुमुपान्तमन्तकविभाः कृष्णः समास्फालयत् ॥ ४९४ ॥

आपेतुर्नभसस्तदा सुमनसो देवानकेर्दध्वने

स्वारावो वसुदेवसीन्यजसधौ प्रक्षोभणादुव्गतः।

सीरी बीरवरी विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रहे स्थितः

स्वीकृत्याप्रतिमहासाम्रिजयं शौयांजितं स्वानुजम् ॥ ४९५ ॥

अनुलबलमलङ्घयारातिमत्तेभवाता—

रकुपितहरिसमानं माननीयापदानस्<sup>\*</sup>।

सपदि समुपयाता वन्दिभिवन्यमानं

जनितसकलरागं तं हरिं वीरलक्ष्मीः ॥ ४९६ ॥

थी, ऋथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथवा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह जैसी आकृतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रङ्गभूमिसे उछल कर आकाश रूपी आंगनको लाँघ दिया माना घरका आंगन ही लाँघ दिया हो।। ४६१।। फिर आकाशसे वल्लको भाँति प्रथिवी पर आयो, उन्होंने अपने पैर पटकनेकी चांटसे पर्वतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर गर्जने लगे, इधर-उधर दौड़ने लगे और सिन्दूरसे रंगी अपनी दोनों भुजाओंको चलाने लगे।।४६२॥ उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनों ओर पीत बख बँघा हुआ था, और जिस प्रकार सिंह हाथीको मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुष्ट और पहाइकी शिखरके समान ऊँचे प्रतिद्वन्दी चाणूर महको सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे।।४६३॥ यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेत्र अत्यन्त भयंकर हो रहे हैं ऐसा कंस स्वयं जन्मान्तरके द्वेषके कारण मह बन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, अिक्षणने हाथसे उसके पैर पकड़ कर छोटेसे पत्तीकी तरह पहले तो उसे आकाशमें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर पछाड़ दिया।। ४६४॥ उसी समय आकाशमें फूल बरसने लगे, देवोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द किया, बसुदेबकी सेनामें क्षांभके कारण बहुत कलकल होने लगा, और वीर शिरोमणि बलदेख, पराक्रमसे सुशोभित, विजयी तथा शत्रु रहित छोटे भाई कुष्णको आगे कर विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण करते हुए रङ्गभूभिमें जा हटे॥ ४६५॥ जिनका बल अतुस्य है, जो अलङ्कनीय शत्रु रूपी

१-माइत्य ल०। २ माननीयावदानम्।

# महापुराखे उत्तरपुराणम्

### वसन्ततिलका

वृतीव में श्रिसवती वरवीरलक्मी-रेतस्य दक्षिणभुजं विजयैकगेहम् । प्राप्तं पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षी-

रेक्षिप्ट रागतरकैर्भरतार्घछक्ष्मीः॥ ४९७॥

इत्यार्थे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंप्रहे नेमिस्वामिचरिते कृष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्व ॥ ७० ॥

-+0:88:04-

मत्त हाथियोंके घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी स्तति कर रहे हैं श्रीर जिन्होंने सब लोगोंको हर्ष उत्पन्न किया है एसे श्रीकृष्णक समीप वीरलक्सी सहसा ही पहुँच गई।। ४६६।। मेरी दूर्तीके समान श्रेष्ठ वीरलच्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आधे भरत जैन्नकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण रूपी पतिको रागके द्वारा चक्कल कटाक्षोंसे देख रही थी।। ४६७।।

इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीन, त्रिषष्टिलश्रुण महापुराण संपहके अन्तर्गत नेमिनाथ स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ७०।।



# एकसप्ततितमं पर्व

कथ कंसवधुमुक्ति होनाम्भःप्रपायिनः । श्रमुक्ति हासमुत्पकाः समन्तादुत्सवाहुराः ॥ १ ॥ वसुदेवमहीशस्य किलैप कृतिनः सुतः । वजे कंसभयाद वृद्धि श्रूरः प्रच्छक्षमासवान् ॥ २ ॥ वृद्धिस्त्य स्वपक्षस्य वृद्धये नैव केवल्रम् । जगतम् तृषारांभोरिव वृद्धिश्वता क्रमात् ॥ ३ ॥ वृद्धिमित्द्र्यमानस्य पौरतद्देशवासिमिः । विपाशितोमसेनाल्यमहीशस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ विस्तितवतो नन्दगोपांभ्रापुज्य सद्धनैः । प्रविश्य बन्धुमिः सङ्गतस्य शौर्यपुरं हरेः ॥ ५ ॥ काले सुक्षेन यात्येयं देवी जीवचशास्ततः । दुः खिता मरणात्पत्युर्जरासन्धमुपेत्य सा ॥ ६ ॥ तत्र प्रवृत्तवान्तमशेषं तमबृद्धभत् । अत्वाऽसौ च रूषा पुत्रागदिशचादवान् प्रति ॥ ७ ॥ तेऽपि सत्ताद्य सैन्यं स्वं गत्वा युष्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापम्रके २ वापुर्देवं वैमुल्यमीयुषि ॥ ८ ॥ प्राहिणोत्स पुनः कोपारान्जमपराजितम् । मत्वैवान्वर्यनामानं तद्दिषामन्तकोपमम् ॥ ९ ॥ शतत्रयं असप्यव्यत्वादिशत्सोऽपि महावलः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूत्यराक्ष्मुखः ॥ १० ॥ पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमञ्जतोचमी । यादवानुद्धरामीति तृक्काल्यवनाभिधः ॥ ११ ॥ यादवाश्र तदायानमाकण्यांगामिवेदिनः । जहुः शौर्यपुरं हास्तिनाद्धयं मधुरामिष ॥ १२ ॥ मार्गे स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम् । विविधेन्धनसंवृद्धज्वालस्रुत्थाप्य पावकम् ॥ १३ ॥ धतवृद्धाकृति वीक्ष्य तां काल्यवनो युवा । किमेतदिति पप्रच्छ साप्याह श्र्ण भूपते ॥ १४ ॥

अथानन्तर-कंसकी स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजलका पान कर पृथ्वी रूपी वृज्ञसे चारों ओर उत्सव रूपी, अङ्कुर प्रकट होने लगे।। १।। 'यह शूरवीर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र हैं, कंसके भयसे छिप कर ब्रजमें वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली वृद्धि, न केवल इनके पक्षकी ही वृद्धिके लिए हैं अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी वृद्धिके लिए हैं। इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेनको बन्धन-मुक्त कर दिया था. जो महास्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी पूजा कर उन्हें विदा किया था. श्रीर जो भाई-वन्धुत्रोंके साथ मिलकर शोर्यपुर नगरमें प्रविष्ट हुए थे ऐसे श्रीकृष्णका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीवचशा पितकी मृत्युसे दुःखी होकर जरासंधके पास गई। उसने मधुरापुरीमें जो वृत्तानत हुआ था वह सब जरासन्धको बतला दिया ॥ २-६ ॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासंधने कोधवश पुत्रोंको यादवोंके प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी।। ७।। वे पुत्र श्चपनी सेना सजाकर गये और युद्धके आंगनमें पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कीन पराजयका प्राप्त नहीं होते ? ।। = ।। अवकी बार जरासंघने कुपित होकर श्रपना श्चपराजित नामका पुत्र भेजा क्योंकि वह उसे सार्थक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके समान समभता था।। १।। बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीन-सौ छयालीस बार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्मुख होना पड़ा॥ १०॥ तदनन्तर 'मैं पिताकी आज्ञासे यादवोंको अवश्य जीनूँगा ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने प्रस्थान किया ॥ ११ ॥ कालयवनकी आज्ञा मुनकर अप्रशीची यादवोंने शौर्यपुर, हस्तिन।पुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिये।। १२।। कालयवन उनका पीछा कर रहा था. तब यादवोंकी कुल-देवता बहुत-सा ईन्धन इकट्टा कर तथा ऊँची लीवाली श्रमि जलाकर श्रीर स्वयं एक बुढ़ियाका रूप बना कर मार्गमें बैठ गई। उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह

१ भूभुरुहः स०। २ त्रायुरैवे ल०, ग०। ३ सपट्चत्वारिशं ग०। च षट्बत्वारिशत् स०।

अस्मिज्ञवालाकराकाभी सर्वेऽपि मम स्नवः । भवेन भवतोऽभूवन् व्यसवो वाद्वैः सह ॥ १५ ॥ इति तद्वचनात्सोऽपि ममयात्किल शत्रवः । प्राविशन्मत्प्रतापान्नुकुक्षणि वानुकुक्षणिम् ॥ १६ ॥ इति प्रतिनिकृत्वाज्ञु सिथ्वागर्वं समुद्रहन् । जगाम पितुरम्वाणं विगनीक्षित्वेष्टितम् ॥ १० ॥ "इतो जलनिषेत्तरे बले वादवभूभुजाम् । निविष्टवति निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥ अधाकृतिघरं देवं मामारक्ष पयोनिषेः । गच्छतत्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादश्योजनम् ॥ २० ॥ अधाकृतिघरं देवं मामारक्ष पयोनिषेः । गच्छतत्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादश्योजनम् ॥ २० ॥ इत्युक्तो नैगमात्म्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सस्ता ॥ २१ ॥ प्राप्तवेगोद्धतौ तस्मिकारके तुरगद्विया । इये धावति निर्द्धन्द्वं निश्चल्कणेचामरे ॥ २२ ॥ द्वेधामेदमयाद्वाधिर्भयादिव हरेरयात् । भेषो धीशक्तिश्वस्तेन सङ्घातोऽपि जलात्मनाम् ॥ २६ ॥ इत्याज्ञया तदा तत्र निधीशो विधिवधितम् । सहस्वकूटं व्याभासि भास्वद्रत्नमयं महत् ॥ २४ ॥ इत्याज्ञानां हरेः पुण्याचीर्यशस्य च सम्भवात् । निर्ममे नगरीं रम्यां सारपुण्यसमन्वताम् ॥ २६ ॥ सिरत्यतिमहावीचीभुजालिक्वित्योपुराम् । दोष्ट्या ह्वारवतीसन्त्रां इसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥ २७ ॥ सिरत्यतिमहावीचीभुजालिक्वित्योपुराम् । दोष्ट्या ह्वारवतीसन्त्रां इसन्तीं वामरीं पुरीम् ॥ २७ ॥ सिपता साप्रजो विष्णुस्तां प्रविष्य यथामुखम् । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्ष्यस्तस्थिवान्यादवैः सह ॥ २८ ॥ अथातो भुवनाधीशे जयन्तादागमिष्यति । विमानादहिमन्द्वेऽम् महीं मासीः वडुन्मितैः ॥ २९ ॥

क्या है ? उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि है राजन ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोंके साथ-साथ इस ज्वालाओंसे भयंकर अग्निमें गिरकर मर गये हैं ॥ १३-१५ ॥ बुद्धियाके वचन सुनकर काल-यवन कहने लगा कि श्रहो, मेरे भयसे समस्त शत्रु मेरी प्रतापामिके समान इस श्रमिमें प्रविष्ट हो गये हैं।। १६।। एसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और मूठा अहंकार धारण करता हुआ पिताके पास पहुँच गया। त्राचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टाको धिकार है।। १७॥ इधर चलते-चलते यादयोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके किनारे ठहर गई।। १८।। वहाँ कुळाने शुद्ध भावोंसे दर्भके अासन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हुए अष्टोपचास का नियम लिया। उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मैं घोड़ाका रूप रखकर श्राऊँगा सो मुभपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना। वहाँ तुन्हारे लिए नगर वन जायगा। नैगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार वैसा ही किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता ? ॥ १६-२१ ॥ जो प्राप्त हुए बेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, श्रीर जिसके कानोंके चमर निश्चल हैं ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि श्रौर शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका (पश्में मूर्ख लोगोंका) समूह भेदको प्राप्त हो ही जाता है।। २२-२३।। उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीथैकरके पुण्यसे इन्टकी आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की। जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलोंका मांगलिक स्थान और एक हजार शिखशेंसे सुशोभित देवीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका आदिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवोंसे युक्त मनोहर नगरी बनाई। समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्ग रूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिङ्गन करता था, वह नगरी अपनी दीमिसे देवपुरीकी हँसी करती थी श्रीर द्वारावती उसका नाम था ॥ २४-२७ ॥ जिन्हें लदमी कटाच उठा कर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णने पिता बसुदेव तथा बड़े भाई बलदेवके साथ उस नगरीमें प्रवेश किया और यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे।। २८॥

श्रथानन्तर—जो श्रागे चल कर तीन लोकका स्थामी होनेवाला है ऐसा श्रहमिन्द्रका जीव

१ ततो सा । २ जिनासायं सा । ३ द्वारावर्ती सा ।

राज्ञः काश्यपगोत्रस्य हरिवंशशिखामणेः । समुद्रविजयाच्यस्य शिवदेवी मनोरमा ॥ ३० ॥
देवतोपास्यमानाङ् विवंसुधाराभिनन्दिता । वण्मासावसितौ मासे कार्तिके छुक्कपश्चमे ॥ ३१ ॥
पण्ट्यामयोत्तरायादे निशान्ते स्वममालिकाम् । आलोकतानुवक्त्राञ्जं प्रविष्टञ्च गजाधिपम् ॥ ३२ ॥
ततो वन्दिवचोयामभेरीध्वनिविबोधिता । कृतमङ्गलसुद्धाना धृतपुण्यप्रसाधना ॥ ३३ ॥
उपचारवद्भ्येत्य नृपमर्धासने स्थिता । स्वष्टप्रवमसाफल्य मन्वयुक्त रश्रुतागमम् ॥ ३४ ॥
सङ्गल्य्य नरेन्द्रोऽपि फलं तेषामभाषत । त्वद्रभी विश्वलोकेशोऽवतीर्ण इति सृक्ष्मधीः ॥ ३५ ॥
श्रुत्वा तदैव तं उल्ज्ञ्यवतीवातुषद्ध्यसौ । ज्ञात्वा स्वचिह्नदेवेन्द्राः सम्भूयागत्य संमदात् ॥ ३६ ॥
श्रुत्वा तदैव तं उल्ज्ञ्यवतीवातुषद्ध्यसौ । ज्ञात्वा स्वचिह्नदेवेन्द्राः सम्भूयागत्य संमदात् ॥ ३६ ॥
स्वर्गावतारकल्याणमहोत्सवविधायिनः । ४६वेषां पुण्यञ्च निर्वर्त्य स्वधाम समुपागमन् ॥ ३० ॥
स पुनः श्रावणे छुक्कपक्षे पष्टीदिने जिनः । ज्ञानित्रतयभृत्वष्ट्योगे तुष्ट्यामजायत ॥ ३८ ॥
अश्र स्वविष्टराकम्पसमुत्पञ्चावधीक्षणाः । बुद्ध्या भगवदुत्पत्तं सौधर्मेन्द्रपुरस्सराः ॥ ३९ ॥
सक्षातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्क्य पुरं रिथताः । ऐरावतगजस्कन्धमारोष्य भुवनप्रभुम् ॥ ४० ॥
सोधर्मा धिपतिर्भक्तया नीलामभोजदल्खुतिम् । ईश्रमीशानकल्पेशस्तातपनिवारणम् ॥ ४१ ॥
नमस्वमरवेरं।चनोद्धत्त्वमरीरुक्ष्म । धनेशनिमितश्रधामणिसोपानमार्गगः ॥ ॥ ४२ ॥
नीक्ष्य प्योदमार्गेण गिरीशेशानिद्यात्यर्वतजसम् । भ्रारामभोधिपयः पूर्णसुवर्णकल्कारामीः ॥ ४४ ॥
अनादिनिधने बालमारोष्यात्यर्वतजसम् । भ्रारामभोधिपयः पूर्णसुवर्णकल्कारामीः ॥ ४४ ॥

जब छह माह बाद जयन्त विमानसे चलकर इस प्रथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तब काश्यपगात्री, हरिवेशके शिखामिण राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोंकी धारा आदिसे पूजित हुई और देवियाँ उसके चरणोंकी सेवा करने लगीं। छह माह समाप्त होने पर रानीने कार्तिक शुक्त पष्टीके दिन उत्तरापाट नक्त्रमें रात्रिके पिछले समय सोलह स्वा देखे और उनके बाद ही मुख कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा।। २६—३२॥

इनन्तर-वन्दीजनोंके शब्द श्रीर प्रातःकालके समय वजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि सनकर जागी हुई रानी शियदेवीने मङ्गलमय स्नान किया, पुण्य रूप बस्नाभरण धारण किये और फिर वड़ी नम्नतासे राजाके पास जाकर वह उनके अर्थासन पर बैठ गई। पञ्चान् उसने अपने देखे हुए स्वप्नोंका फल पृछा । सूहम बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए आगमका विचार कर उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हार गर्भमें तीन लोकके स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं।। ३३-३५॥ उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोंका फल सुनकर एसी सन्तुष्ट हुई माना उसने नीर्थंकरको प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोंने भी ऋपने ऋपने चिह्नोंसे जान लिया । व सब बड़े हुपैसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याण ( गर्भकल्याणक ) का महोत्सव करने लगे। उत्सव द्वारा पुण्योपार्जन कर वे अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्रा पष्टीके दिन चित्रा नक्षत्रमें ब्रह्मयागके समय तीन ज्ञानके धारक भगवानका जन्म हुन्ना ॥ ३८ ॥ तद्नन्तर अपने आसन कम्पित होनेसे जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे सौधर्म आदि इन्द्र हर्षित होकर आयं श्रीर नगरीको घेर कर खड़े गये। तदनन्तर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं. ईशानेन्द्रने जिनपर छत्र लगाया है, तथा नमस्कार करते हुए चमर श्रीर वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढांर रहे हैं एसे जिनेन्द्र बालकका सौधर्मेन्द्रने बड़ी भक्तिमे उठाया श्रीर कुबेर-निर्मित तीन प्रकारकी मणिमय सीढियोंके मार्गसे चलकर उन्हें ऐरावत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया। अब इन्द्र आकाश-मार्गसे चलकर सुमेरु पर पहुँचा बहाँ उसने सुमेरु पर्वतकी ईशान दिशामें पाण्डक शिलाके अप्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रक्खा है उसपर सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रमसे हाथों हाथ लाकर इन्द्रोंके द्वारा

१ नामाली-ल॰, म॰, ग॰, घ॰। ६ शुभागमं ल॰। ्३ संत्रब्धवती ल॰) ४ तेषां ल०। प-मार्गतः ख॰। ६ दिसते ग॰, घ॰। दिसतं॰, ख॰। दिगतटे ल॰। ७ पथःपूर्णैः म०)

अध्याजिकसहस्रेण प्रसितैरसितप्रभैः । हस्ताद्धस्तं क्रमेणामराजिनाथसमितिः ॥ ४५ ॥ अभिषय्य यथाकासमळ्कृत्य यथोचितम् । नेसि सद्धमंचक्रस्य नेसिनास्ना तसभ्यजात् ॥ ४६ ॥ तस्मात्तानीय मौळीन्द्रमाननीयमहोद्दयम् । मातापित्रोः पुनर्दत्वा विधायानन्द्नाटकम् ॥ ४७ ॥ विकृत्य विविधान्वाहृन् रसभाविनरन्तरम् । स्वावासमगमत्सवैरादिमेन्द्रः सहामरैः ॥ ४८ ॥ नमेभंगवतस्तीर्थसन्तानसमयस्थितेः । "पञ्चळक्षसमाप्रान्ते तदन्तर्गतजीवितः ॥ ४९ ॥ जिनो नेसिः समुत्पन्तः सहस्राव्दायुरन्वितः । दशचापसमुत्सेषः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥ विक्रोकनायकाभ्यव्यः स्वभ्यणीकृतनिर्वृतिः । तस्यौ सुलानि दिव्यानि तस्मिन्तुभविश्वस्म ॥ ५९ ॥ गण्छत्येवं क्षणे वास्य काले बहुतरेऽन्यदा । आसवारिपथोथोगा नष्टदिका वणिक्सुताः ॥ ५२ ॥ प्राप्य द्वारावतीं केचित्पुण्यान्सग्धवासिनः । राज्यलीलां विक्रोक्यात्र विभूतिम् सविस्मयाः ॥ ५२ ॥ महिन रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुरात् । गत्वा राजगृहं प्राप्तचक्ररतं महीपतिम् ॥ ५४ ॥ स्वान्युपायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिक्पतिम् । ददशुः कृतसन्मानस्तानपुच्छत्प्रजेदवरः ॥ ५५ ॥ भो भवद्भः कृतो लव्यभित्रं रत्नकदम्बकम् । उदशुभिरिवोन्मीलितेक्षणं कौतुकाविति ॥ ५६ ॥ श्रणु देव महिन्तभ्रमेतदस्मिद्रलोकितम् । पातालादेत्य वाद्यप्रवृत्तमुर्वीमुपस्थितम् ॥ ५७ ॥ सक्कुलोकृतसौथोरभवनत्वादिवाग्रुथेः । फेनराशिस्तव्यकारपरिणाममुपागतः ॥ ५८ ॥ अलङ्घ्यस्वात्यरेः पुण्यं वापरं भरतेशितुः । नेमिस्वामिससुर्यितहेतृत्वाक्वगरोत्तमम् ॥ ५९ ॥ अलङ्घ्यस्वात्यरेः पुण्यं वापरं भरतेशितुः । नेमिस्वामिससुर्यितहेतृत्वाक्वगरोत्तमम् ॥ ५९ ॥

सौंपे हुए एवं और सागरके जलसे भरं, मुवर्णमय एक इजार आठ देवीप्यमान कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायांग्य आभूषण पहिनाये और ये समीचीन धर्मह्यी चक्रकी नेमि हैं - चक्रधारा हैं इसलिए उन्हें नेमि नाममें सम्बोधित किया। फिर सीधर्मेन्द्रने मुकुट-बद्ध इन्द्रोंके द्वारा माननीय महाभ्यदयके धारक भगवानको मुमेरु पर्वतसे लाकर माता-पिताको सौंपा. विकिया द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आनन्द नामका नाटक किया श्रीर यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थान पर चला गया॥ ३६-४८॥ भगवान निमनाथकी नीर्थपरम्पराके वाद पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे. उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार वर्षकी थी, शरीर दश धनुप कॅचा था, उनके संस्थान श्रीर संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, श्रीर मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य मुखोंका अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावतीमें रहे ॥ ४६-५१ ॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्ष्णके समान बीत गया । किसी एक दिन मगध देशके रहनेवाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्गसे व्यापार करते थे. पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगरीमं आ पहुँचे। वहाँकी राजलीला और विभृति देखकर अध्वर्यमें पड़ गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुतसे श्रेष्ठ रत्न खरीदे। तद्नन्तर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठको आगे किया और उन रानोंको भेंट देकर चकरतनके धारक राजा जरासन्धके दुर्शन किये। राजा जरासन्धने उन सबका सन्मान कर उनसे पृछा कि 'ऋहां वैश्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका समृह कहाँसे प्राप्त किया है ? यह अपनी उठती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कौनुकवश इसने नेत्र ही खोल रक्ये हों।। ५२-५६॥ उत्तरमें वे वैश्य-पुत्र कहने लगे कि हे राजन ! सुनिये, हमलोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य. जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है। समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकल कर पृथिवी पर आई हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सवनतासे विद्यमान हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो गया हो। वह शत्रुओं के द्वारा अलङ्कनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका दूमरा पुण्य ही हो । भगवान नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है,

१ पञ्चलचाः समाः ल०। २ विलोक्यावविभूति ल०।

असंहतम नासेच्यमधिभिर्वीतगौरवम् । शरद्बद्कुलं तिष्ठत्युपर्येतन्ममेति वा ॥ ६० ॥ सौधामान्दोलितालोलपताकाबहुबाहुमिः । निराचिकीर्षुः संहुर्वाद्व्रमभपथोच्छितम् ॥ ६१ ॥ पराच्यंभूरि रिरल्तवात्कृष्णतेजीविराजनात् । सदा गम्भीरशब्दत्वाव्मभीधिजलसिक्षभम् ॥ ६२ ॥ नवयोजनिक्तारं दैर्घ्यद्वाद्शयोजनम् । पुरं द्वारावती नाम याद्वानां पयोनिष्धः ॥ ६३ ॥ मध्ये प्रवर्तते तस्मादेतद्रक्रकद्म्बक्ष् । लब्धमस्माभिरित्येवमृत्रुवंस्तेऽपि भूपतिः ॥ ६४ ॥ भ्रुत्वा तद्वचनं केलेधेनान्धीभृतोप्रविध्वणः । जरासन्धो विधाप्यन्धो दपी दैवातिसन्धितः ॥ ६५ ॥ भ्रुत्वा तद्वचनं केलेधेनान्धीभृतोप्रविध्वणः । जरासन्धो विधाप्यन्धो दपी दैवातिसन्धितः ॥ ६६ ॥ चपालाकालकालान्तचिलतारमबलास्त्रुचिः । कर्नुं याद्वलोकस्य विलयं वाविलम्बतम् ॥ ६६ ॥ नारदस्तत्तद्वा ज्ञात्वा निर्हेतुसमरप्रियः । हिं सत्वरमभ्येत्य तिह्वारं न्यवेद्यत् ॥ ६७ ॥ भ्रुत्वा शार्क्वचरः श्रुसमुत्थानमनाकुलम् । कुमारं नेमिमभ्येत्य प्रशाधि त्विमिदं पुरः ॥ ६८ ॥ विजिगीपुः किलाबाभूत्प्रत्यसमान्मगधाधिपः । भनिक्त तमहं जीर्णे दुमं वा द्युणभक्षितम् ॥ ६९ ॥ तृर्णे भवत्यभवेनगत्वेत्यवद्वृत्तितम् । प्रसञ्चवेतास्तच्छूत्वा सस्मितो मधुरेक्षणः ॥ ७० ॥ सावधिवंजयं तन विनिधित्य विरोधिनाम् । स्कुरहन्तरुचिविष्णुं नेमिरोमित्यभापत् ॥ ७१ ॥ स्मताधैः स्वं जयं सोऽपि निश्चचाय जगन्त्रभोः । जैनो वादीव पक्षाधैरेकलक्षणमूत्रणैः ॥ ७२ ॥

कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है, वह याचकोंसे रहित है, यह उसके महलों पर बहुत-सी पनाकाएँ फहराती रहती हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है कि 'यह गौरव रहित शरद ऋतुके बादलोंका समृह मेरे अपर रहता हैं इस इंप्यांके कारण ही वह माना महलोंके अप्रभाग पर फहराती हुई चक्कल पताकाओं रूपी बहुत-सी भुजाओंसे आकाशमं ऊँचाई पर स्थित शरद ऋतुके बादलोंको वहाँसे दर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्रके जलके समान है क्योंकि जिस प्रकार समुद्रके जलमें बहुतमे रत्न रहते हैं उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुतसे रत्न विद्यमान हैं, जिस प्रकार समुद्रका जल कृष्ण तेज अर्थान काले वर्णसे सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज श्रयान् वसुदेवकं पुत्र श्री कृष्णकं प्रतापसे सुशोभित है, श्रीर जिस प्रकार समुद्रकं जलमें सदा गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नौ योजन चौड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें है तथा यादवोंकी नगरी कहलाती है। हम लागोंने ये रहन वहीं प्राप्त किये हैंं ऐसा वैश्य-पुत्रोंने कहा।। ५७-६४।। जब दैवसे छले गये श्रहङ्कारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रोंके उक्त वचन सुने तो वह कोधसे श्रन्धा हो गया, उसकी दृष्टि भयङ्कर हो गई, यही नहीं, बुद्धिसे भी श्रन्था हो गया।। ६५।। जिसकी सेना, श्रसमयमें प्रकट हुए प्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चक्कल है ऐसा वह जरासन्ध यादव लागोंका शीव ही नाश करनेके लिए तत्काल चल पड़ा ।। ६६ ।। विना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदर्जीको जब इस बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया ।। ६७ ।। 'शत्रु चढ़कर ऋ। रहा है' यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भी ऋ।कुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमिकुमारके पास जाकर कहा कि आप इस नगरकी रज्ञा कीजिए । सुना है कि मगधका राजा जरासन्य हम लोगोंको जीतना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए जीर्ण वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूं। श्रीकृष्णके वीरता पूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसम्नतासे भर गया है जो कुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं श्रीर जिनके नेत्र मधुरतासे श्रोत-प्रोत हैं ऐसे भगवान नेमिनाथको अवधिकान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दाँतोंकी देदीप्यमान कान्तिको प्रकट करते हुए 'स्रोम्' शब्द कह दिया अर्थात् द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा-नुपपत्ति रूप लज्ञणसे सुशोभित पक्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निश्चय कर लिया था ॥ ६८-७२ ॥

१ ग्रसंहतत्तदना-स०(१)। २ भूमि-स०। ३ क्रोबादन्वीभृतो स०।

भथ शत्रुन् समुज्जेतुं जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदास्येन दवाह्वेनोद्धवेन च ॥ ७३ ॥ सुमुखाक्षरपद्मेश्र जराख्येन सुद्दष्टिना । पाण्डवैः पञ्चभिः सत्यकेनाथ द्रपदेन च ॥ ७४ ॥ यादवैः सविराटाल्यैरप्रमेयैर्महाबलैः । धृष्टार्जुनोऽप्रसेनाभ्यां चमरेण रणेप्सुना ॥ ७५ ॥ बिदुरेण नृपैरन्येश्वान्वितौ बलकेशवौ । सबदावुद्धतौ योद् कुरुक्षेत्रमुपागतौ ॥ ७६ ॥ जरासन्धोऽपि युद्धेच्छुर्भांच्मेणाविष्कृतोष्मणा । सङ्गोणेन सकर्णेन साधत्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥ शल्येन मुषसेनेन क्रुपेण क्रुपवर्मणा । रुदिरेणेन्द्रसेनेन जयद्वथमहीभृता ॥ ७८ ॥ हेमप्रभेण भूभर्त्रा दुर्योधनधरेशिना । दुइशासनेन दुर्भर्पणेन दुर्धर्पणेन च ॥ ७९ ॥ दुर्जयेन कलिङ्गेशा भगदत्तेन भूभुजा । परिश्व भृतिभूपालैराजगाम स केशवम् ॥ ४० ॥ तदा हरिबले युद्धदुन्दुभिष्वनिरुधरन् । ग्रुरचेतो रसो वासः कौसुम्भो बान्वरअयत ॥ ८१ ॥ तदाकर्ण्यं नृपाः केचित्पृजयन्ति स्म देवताः । अहिंसादिवतान्यन्ये जगृहुर्गुरुसन्निधौ ॥ ८२ ॥ परे निस्तारकेष्वर्थान्वितरन्ति स्म सात्त्विकाः । 'आमुञ्जत तनुत्राणं गृह्णीतासिलतां शिताम् ॥ ८३ ॥ आरोपयत चापौघान सञ्चद्धन्तं गजाप्रिमाः ? । हरयां नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥ ८४ ॥ समर्जन्तां कलन्नाणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । भोगोपभोगवस्तृनि भुज्यन्तामनिवारितम् ॥ ८५ ॥ वन्दिमागध्वन्देन वन्यन्तां निजविक्रमाः। इति केचिजपुर्भृत्यान् नृपाः सङ्गामसम्मुखाः ॥ ८६ ॥ पतिभक्तया निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम् । मात्सर्येण यशाहेतोः श्रूरलांकसमीप्सया ॥ ८७ ॥ निजान्वयाभिमानेन परैश्च रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणव्ययविधायिनः ॥ ८८ ॥ बसुदेवसुतोऽप्याप्तगर्वः सर्वविभूषणः । कुङ्कमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्तृरिनहिषः ॥ ८९ ॥ जय जीवेति बन्दारुवृन्देन कृतमङ्गलः । नवी बाम्भोधरश्चारुवारुकध्वनिलक्षितः ॥ ९० ॥

अथानन्तर कृष्ण श्रीर वलदेव, शत्रुश्रोंको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, श्रङ्गद, दव, उद्भव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट्, त्रपरिमित सेनास्रोंसे युक्त घृष्टार्जुन, उपसेन, युद्धका त्रामिलापी चमर, विदुर तथा त्रान्य राजात्रोंके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तैयार हुए और वहाँसे चलकर कुरुन्तेत्रमं जा पहुँचे ।। ७३-७६ ।। उधर युद्धकी इच्छा रखनेबाला जरासम्ध भी अपनी गर्मी (अहङ्कार) प्रकट करनेवाले भीष्म, कर्ण, ट्रीण, ऋक्षःथामा, रूक्म, शस्य, वृपसेन, कृप, कृपवर्मा, रुदिर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथिवीका नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मपंग, दुर्धपंग, दुर्जय, राजा कलिङ्ग, भगदत्त, तथा अन्य अनेक राजाश्रोंके साथ कृष्णके मामने आ पहुंचा।। ७७-५०।। उस समय श्री कृष्णकी सेनामें युद्धकी भेरियाँ बज रही थीं सा जिस प्रकार बुसुम्भ रङ्ग बखका रङ्ग देवा है उसी प्रकार उन भेरियोंके उठते हुए शब्दने भी शुरवीरोंके चित्तको रङ्ग दिया था।। ५१।। उन भेरियोंका शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवतात्र्योंकी पूजा करने लगे और कितने ही गुरुत्रोंके पास जाकर ऋहिंसा आदि वृत महण करने लगे ।। =२ ।। युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्योंसे कह रहे थे कि 'तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओं और हाथी तैयार करो । घोड़ों पर जीन कस कर तैयार करो, खियाँ अधिकारियों के लिए सौंपो, रथोंमें घोड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभाग की वस्तुत्रोंका सेवन किया जाय श्रीर वर्न्दा तथा मागध लोग अपने पराक्रमकी वन्द्रना करें-स्तुति करें'।। पर-प६।। उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने ही शत्रश्रों पर जमी हुई ईच्यांसे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही शूरवीरोंकी गति पानेके लोभसे, कितने ही श्रपने वंशके श्रभिमानसे और कितने ही युद्ध सम्बन्धी अन्य-अन्य कारणोंसे प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे।। ५७-५५॥ उस समय श्रीकृष्ण भी वड़ा गर्व कर रहे थे, सब आभूषण पहिने थे और शरीर पर केशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिन्द्र लगाये हुए हाथी हों ।। ८८ ।। 'अ।पकी जय हां', 'अ।प चिरंजीव रहे'

१ त्रामुखताशु ल०। २ गजाश्रिताः ल०।

सज्जनावज्यं निर्णिकसीवणंहिगलिनका । जल्हेराचम्य श्रुद्धाच्छक्षिप्रपूर्णं जलाक्षिलः ॥ ९२ ॥
गन्धपुष्पादिभिविद्यविनायकमनायकम् । भक्तया जिनेन्द्रमभ्यर्च्यं भव्यकल्पमहीरुहम् ॥ ९२ ॥
अभियन्द्याससामन्तैः समन्तात्परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेष्ठं न्यक्षेणाभिमुखं ययौ ॥ ९३ ॥
ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तुपरिचारिणः । सैन्यं यथोक्तिन्यासं रचयन्ति सम रागिणः ॥ ९४ ॥
तरासन्थोऽपि संग्रामरङ्गमध्यमधिष्ठितः । स्वसैन्यं निष्ठुरारावैरध्यक्षेरन्वयोजयत् ॥ ९५ ॥
हति विन्यासिते सैन्ये द्ध्यने समरानकैः । श्रूरधानुष्किनर्भुकशरनाराचसङ्कुलम् ॥ ९६ ॥
नभो न्यरुणदुष्णांश्रुप्रसरक्रसन्तिम् । वियोगमगमन्तोहात्तदास्तमयशङ्कया ॥ ९७ ॥
कोक्युगमं विहङ्गाश्र रुवन्तो नीद्धमाश्रयत् । नेक्षन्ते स्म भटा योद्धमन्योन्यं समराङ्गणे ॥ ९८ ॥
संकुद्धमरामातङ्गदन्तसङ्घद्धनन्त्रमा । सप्ताचिषा विध्तेऽन्धकारे दिगवलोकनात् ॥ ९९ ॥
पुनः प्रवृत्तसंग्रामाः रै सर्वशस्त्रविचक्षणाः । नदीं रक्तमयीं चकुर्विकमैकरसाः क्षणम् ॥ १०० ॥
करालकरवालाग्र निकृराचरणद्वयाः । तुरङ्गमा गतिं प्रापुर्वने नष्टनपोधनाः ॥ १०१ ॥
विद्यक्षश्चरणाः पेतुद्धिपाः प्रान्तमहामरुन् । क्षिमूंलपातिनानीलविषुलाचललालया ॥ १०२ ॥
पातितानां परेः स्तृयमानसाहसकर्मणाम् । प्रसाद्वन्ति वक्त्राणि स्थलपद्वश्चियं द्धुः ॥ १०३ ॥
भटेः परस्परास्त्राणि खण्डितानि स्वकौशलान् । तत्स्वण्डैस्तन्न पार्थस्था बह्नवो ब्यस्वोऽभवन् ॥ १०४ ॥

इस प्रकार बन्दीजन उनका मङ्गलपाठ पढ़ रहे थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानी चातकोंकी सुन्दर ध्विनिसे युक्त नवीन मेच ही हो ॥६०॥ उन्होंन सज्जनोंके द्वारा धारण की हुई पवित्र सुवर्णमय भारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीव्र ही पूर्ण जलाञ्जलि दी और फिर गन्ध पुष्प आदि द्रव्योंके द्वारा विद्रोंका नाश करने वाले, स्वामी रहित (जिनका कोई स्वामी नहीं) तथा भव्य जीवोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्पबृक्षके समान श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नभस्कार किया । तदनन्तर चारी और गुरुजनी और सामन्तीकी अथवा प्रामाणिक सामन्तीकी रख़कर स्वयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल पड़े ।। ६१-६३ ।। तदनन्तर कृष्णकी त्राज्ञामे त्रानुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकोने यथायं। स्य रीतिसे सेनाकी रचना की II E8 II जरामन्ध भी संप्राम रूपी युद्धभूमिक बीचमें आ बैठा और कठार सेनापतियोंक द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ।। ६५ ।। इस प्रकार जब सेनाओंकी रचना ठीक-ठीक हो चुकी तब युद्धके नगाड़ वजने लगे । शूर-वीर धनुपधारियोंके द्वारा छोड़ हुए वाणोंसे आकाश भर गया और उसने मूर्यकी फैलनी हुई किरणोंकी सन्तितिको रोक दिया— ढक दिया। 'सूर्य अस्त हो गया है' इस भयकी अ।शङ्कासे मोहवश चकवा-चकवी परस्पर विलुड़ गये। अन्य पत्ती भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी श्रार जाने लगे। उस समय युद्धके मैदानमें इतना अन्धकार हा गया था कि योद्धा परस्पर एक दमरेको देख नहीं सकते थे परन्तु कुछ ही समय वाद कुछ हुए मदोन्मत्त हाथियोंके दाँनोंकी टकर से उपन हुई अप्रिके द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएँ साफ-माफ दिखने लगतीं तब समस्त शख चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे। विक्रमरसमे भर योद्धात्रोंने चण भरमें खुनकी नदियाँ वहा दीं।। ८६-१००।। भयञ्कर नलवारकी धारमे जिनके आगंक दो पेर कट गये हैं ऐसे घोड़े उन तपस्वियांकी गतिकां प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं ॥ १०१ ॥ जिनके पर कट गये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय कालकी महावायसे जड़से उख़ड़ कर नीले रङ्गके बड़े-बड़े पहाड़ ही पड़ गये हों।। १०२।। शब्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्यांकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए याद्धात्र्यांके प्रसन्नमुखकमल, स्थल कमल ( गुलाव ) की शोभा धारण कर रहे थे।। १०३।। योद्धात्र्योंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक दूसरेके शास तोड़ डाले थे परन्तु उनके दुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुतसे लोग मर गये थे

१ संप्रामे ख०, ग०, घ०। २ निकुन्त ल०।

न मत्सरेण न क्रोधाल स्थातेर्न फलेस्छया। भटाः केचिद्युध्यन्त न्यायोऽमिति केवलम् ॥ १०५ ॥ सर्वशस्त्रसमुद्रिश्वशरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाल्विकालिक्वितांव्रयः ॥ १०६ ॥ चिरं परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः । प्रलम्बन्ते स्म कर्णाप्रमवलम्ब्यानताननाः ॥ १०७ ॥ केचिद्वामकरोपाराचित्रदण्डस्वरक्षणाः । दक्षिणास्त्रभुजेनाव्रम् भटाश्चटुलचारिणः ॥ १०८ ॥ तत्र वाच्यो मनुष्याणां मृत्योक्त्कृष्टसञ्चयः । कदलीधातजातस्येत्युक्तिमत्तद्रणाङ्गणम् ॥ १०९ ॥ एवं तुमुलयुद्धेन प्रवृत्ते सक्तरे चिरम् । सेनयोरन्तकस्यापि सन्तृत्तिः समजायत ॥ ११० ॥ विल्वित्तं वलं विष्णोर्वलेन द्विपतां तथा । यथा श्चुद्ध सरिद्वारि । महासिन्धुप्रवाम्बना ॥ १११ ॥ तदालोक्य हरिः कृद्धो । हरिर्वा करिणां कुलम् । सामन्तवलसन्दोहसहितो हन्तुमुखतः ॥ ११२ ॥ भास्करस्योदयाद्वान्थकारं शयुबलं तदा । विलीनं तिवरीङ्गैत्य जरासन्धोऽन्वितः कृषा ॥ ११२ ॥ योतिताखिलदिक्यकं चक्रमादाय विक्रमात् । त्रिविकमं समुद्दिय न्यक्षिपदूक्षविक्षणः ॥ ११४ ॥ तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवहक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिर्मगधेशोऽच्छिनच्छिरः ॥ ११५ ॥ सचो जयानकानीकं अनदित समागलन् दिवः । सुरद्वुमप्रस्नानि सह गन्धाम्बुबिन्दुभिः ॥ ११६ ॥ सक्ता चक्रं पुरस्कृत्य विजिगीपुद्शो भृशम् । प्रस्थानमकरोत्सार्घं बलेन स्वबलेन च ४ ॥ ११० ॥ मागधादीन्सुरान् जिस्वा विधेयीकृत्य विश्रुतान् । गृहीत्वा सारस्त्नानि तह्तान्य्विताद्वः । ॥ ११८ ॥ सिन्धुसिन्धुखगाद्वगन्तरालक्याधधराधिणान् । स्वपादनक्षभाभारमानमञ्चोदवाहयन् ॥ ११९ ॥ सिन्धुसिन्धुखगाद्वगन्तरालक्याधधराधिणान् । स्वपादनक्षभाभारमानमञ्जोदवाहयन् ॥ ११९ ॥

॥ १०४ ॥ कितने ही योद्धा न ईर्ष्यांमे, न क्रोधसे, न यशसे, और न फल पानेकी इच्छासे युद्ध करते थे किन्तु 'यह न्याय हैं' ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे।। १०५ ।। जिनका शरीर सर्व प्रकारक शासोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने ही बीर योद्धा हाथियोंके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे परन्तु कार्नोंके आभरणोंमें पैर फँस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो व अपना चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अप्रभागका सहारा ले नीचेकी श्रोर मुखकर लटक गये हों।। १०६-१०७।। बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने ही याद्धा अपने रज्ञाकी लिए बार्ये हाथमें भाल लेकर शस्त्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रुओंको मार रहे थे।। १०८॥ श्रागममें जो मनुष्योंका कदलीयात नामका श्रकालमरण बनलाया गया है। उसकी श्रधिकसे अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी ऐसा उस युद्धके मैदानके विषयमें कहा जाता है ॥१०६॥ इस प्रकार दोनों सेनात्रोंमं चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा जिमसे यमराज भी खूब मन्तुष्ट हो गया था।। ११०।। तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोटी नदीके जलको महानदीके प्रवाहक। जल दबा देता है उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रुकी सेनाने दबा दिया ॥ १११ ॥ यह देख, जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समृह पर दूट पड़ता है उमी प्रकार श्रीकृष्ण कुद्ध होकर तथा सामन्त राजाओंकी सेनाके समृह साथ लेकर शत्रुको मारनेके लिए उद्यत हो गय-शत्रु पर टूट पड़े ।। ११२ ।। जिस प्रकार सूर्यका उदय होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको देखते ही शत्रश्री की सेना विलीन हो गई—उसमें भगदड़ मच गई। यह देख, क्रोधसे भरा जरासन्य आया और उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले श्रीकृष्णकी ओर चलाया।। ११३-११४।। परन्तु वह चक्र प्रदित्तणा देकर श्रीकृष्णकी दाहिनी भूजा पर ठहर गया। तदनन्तर वही चक्र लेकर श्रीकृष्णने मगधेश्वर-जरासन्थका शिर काट डाला ॥ ११५ ॥ उसी समय कृष्णकी सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगर्नियत जलकी बूँदोंके साथ-साथ कल्पवृत्तोंके फूल बरसने लगे ॥ ११६ ॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजयकी भारी इच्छाके चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया।। ११७॥ जिनका उदय बलवान है ऐसे श्रीकृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीत कर अपना सेवक बनाया श्रीर उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न महण किये ॥ ११८॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी श्रीर विजयार्ध

१ वादाः घ० । वादः ल० । २ कुथ्वा ल० । ३ ददति सम ल० । ४ वा ल० । ५ न्यूर्जिनोद्यैः ल० ।

खेचराचळवाराशिगङ्गामध्यगतान् पुनः । वशीकृत्य वशी तूणं म्लेच्छराजान् सखेचरान् ॥ १२० ॥
भरतार्थमहीनाधो दूरोच्छितपतािककाम् । उद्वद्धतोरणां द्वारवतीं इच्छा विवेश सः ॥ १२१ ॥
प्रविच्छवन्तं तं देवविद्याधरधरािधपाः । त्रिखण्डािधपतिश्रकीत्यम्यपिश्चखयाचितम् ॥ १२२ ॥
स सहस्रसमायुष्को दशचापसमुच्छितः । लस्बीलाञ्जवणांभो छक्ष्म्याछिङ्गितविग्रहः ॥ १२३ ॥
चक्षं शक्तिर्गदा शङ्को धनुर्वण्डः सनन्दकः । बभूषुः ससरत्नािन रक्षाण्यस्याक्ष्मपालकैः ॥ १२४ ॥
रत्नमाला गदा सीरो मुसल्ख हलेशिनः । महारत्नािन चत्वारि स्फुरिवंष्यभवन् विभोः ॥ १२५ ॥
स्विमणी सत्यभामा च सती जाम्बवतीित च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥१२६॥
पद्मावती च देव्योऽम्रष्टौ पष्टप्रसाधनाः । सर्वाः देव्यः सहस्राणि चाणूरान्तस्य पोडश ॥ १२७ ॥
बलस्याष्ट सहस्राणि देव्योऽभीष्टसुखप्रदाः । तािभस्तावामरं सौष्यमाप्तौ वा प्रीतिमीयतुः ॥ १२८ ॥
सत्रपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान् । भोगान्प्राप्नुवतस्तस्य काले गच्छित शाक्तिणः ॥ १२९ ॥
अन्ययुर्वारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभूजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥
अन्ययुर्वारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभूजलकेली मनोहरा ॥ १३० ॥
अत्रियावत्कृतो रन्ता मिथ त्वं किं ममाप्रिया । "प्रियास्मि चेत्तव भ्राता यातुकांकामदायिनीम्॥१३२॥
कासौ किं तां न वेत्सि त्वं सम्यवसा वेदयिष्यिति । वदन्ति त्वामुणुं सर्वे कृटिलस्वं तथापि च ॥१३३॥

पर्वतकं बीचके म्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पैरोंके नखोंकी कान्तिका भार उठवाया।। ११६ ।। तदनन्तर विजवार्ध पर्वत, लवणसमुद्र और गङ्गानदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ राजाओंको विद्याधरोंके साथ ही साथ जितिन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया।। १२०।। इस प्रकार आधे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और जगह जगह नौरण बाँधे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़े हर्षसे प्रवेश किया।। १२१ ।। प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओंने उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका विना कुछ कहे सुने ही अपने आप राज्याभिषेक किया।। १२२ ।।

श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दश धनुपकी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोभित नील-कमलंक समान उनका वर्ण था, श्रीर लद्मीसे श्रालिङ्गित उनका शरीर था।। १२३।। चक्र, शक्ति. गदा, शङ्क, धनुप, दण्ड, श्रौर नन्दक नामका खङ्क ये उनके सात रून थे। इन सभी रत्नोंकी देव लोग रचा करते थे।। १२४।। रानमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत बलदेव प्रभुके थे।। १२५।। रुक्मिणी, सत्यभामा, सती जान्ववती, सुसीमा, लद्मणा, गान्धारी, सप्तमी गौरी श्रीर प्रिया पद्मावती ये त्राठ देवियां श्रीकृष्णकी पट्टरानियाँ थीं। इनकी सब मिलाकर सोलह हजार रानियाँ थीं तथा वलदेवक सब मिलाकर अभीष्ट मुख देनेवाली आठ हजार रानियां थीं। ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख भोगते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे ।।१२६-१२८।। इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भोगोंको भोगते हुए श्रीकृष्णका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय शरद् ऋतुमें सब अन्तःपुरके साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय भगवान् नेमिनाथ श्रीर सःयभामाके वीच चतुराईसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ।। १२६-१३०।) सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्यों करते हैं ? इसके उत्तरमें नेमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया (इष्ट) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया (स्त्री ) हं तो फिर आपके भाई (कृष्ण ) किसके पास जावेंगे १ नैसिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनीके पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सही वह कामिनी कौन सी है ? उत्तरमें नेमिनाथने कहा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओगी। सत्यभामाने कहा कि

१ सुसुच्छितः ल० । २-च्चपाटकैः ख०,ग० ।-च्चाटकैः ल० (र्याचतान्यच्चपालकैः इति पाठः सुष्टु भाति) ३ प्रभोः म० । ४ त्वं प्रियावत् ल० । ५-प्रिया चेत्तव भ्राता ल० ।

पुनः स्नानिबनोदावसाने तामेवमत्रवीत् । स्नानवस्तं त्वया ग्राह्मं नीछोत्पछिविछोचने ॥ १३४ ॥ तस्य मे किं करोम्येतत्प्रक्षाळय हरिर्मवान् । यो नागशय्यामास्थाय दिव्यं शार्क्षशरासनम् ॥ १३५ ॥ हेलयारोपयग्रश्च प्रपृतितिदगन्तरम् । शह्नुमाप्रयक्ति तत्साहसं नो भवेत्वया ॥ १३६ ॥ कार्यं साधु करिष्यामीत्युक्त्वा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समम्येत्य विधातुं कर्मं सोऽद्भुतम् ॥ १३० ॥ सम्प्रविश्यायुधागारं नागशय्यामिधिहतः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम् ॥ १३८ ॥ भूयो विकालनोचाद्रज्यालतं च शरासनम् । आरोपयत्पयोजञ्चे द्यमौ रुद्धदिगन्तरम् ॥ १३९ ॥ तदा संभावयामास स्वं समाविष्कृतोच्चतिम् । रागाहङ्कारयोर्छेशोऽप्यवश्यं विकृति नयेत् ॥ १४० ॥ सहसेत्यद्भुतं कर्म श्रुत्वाध्यास्य सभाविम् । हरिः कुमुमचित्राख्यामाकुलाकुलमानसः ॥ १४१ ॥ अन्त्वा तद्भवनं चक्री सावधानं वितर्कयन् । रागि चेतः कुमारस्य चिराचित्रमजायत ॥ १४२ ॥ अन्त्वा तद्भवनं चक्री सावधानं वितर्कयन् । रागि चेतः कुमारस्य चिराचित्रमजायत ॥ १४२ ॥ अभूत्कल्याणयाग्योऽयमारूवनवयौवनः । वाधा स्रलेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥ इत्युप्रवंशवाधीन्दोरुप्रसेनमहीभुजः । रज्ञयावत्याश्च सर्वाङ्ग श्वरस्य राजीमितः हम्ता ॥ १४५ ॥ तद्वृहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः प्रियास्वंपेति सादरम् ॥ १४६ ॥ त्रिखण्डजातरकानां त्वं पतिनों विशेषतः । देव त्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम् ॥ १४७ ॥

सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो वड़ कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनाद करते-करते स्नान समाप्त हुन्त्रा तब नेमिनाथन सत्यभामासे कहा कि है नीलकमलके समान नेत्री वाली! तू मेरा यह स्नानका वस्त्र ले। सःयभामाने कहा कि मैं इसका क्या कहूँ ? नैमिनाथने कहा कि इसे धा डाल । तब सध्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्रीकृष्ण हैं ? वह श्रीकृष्ण, जिन्होंने कि नागशय्या पर चढ़कर शार्क नामका दिव्य धनुप अनायास ही चढ़ा दिया था और दिगदिगन्तको पूर्ण करने-वाला शङ्क पूरा था ? क्या आपमें वह साहस है, यदि नहीं है तो आप मुभसे वस धानेकी वात कहते हैं ? ।। १३१-१३६ ।। नेमिनाथने कहा कि 'मैं यह कार्य अच्छी तरह कर दूंगा' इतना कहकर व गर्वसे प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े और वह आख्रर्यपृर्ण कार्य वरनेके लिए. आयुधशालामें जा घुमें। वहाँ वे नागराजके महामिणयोंसे मुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याके समान चढ़ गये, बार बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी कृषी लता बड़ा शब्द कर रही है ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया श्रीर दिशाश्रोंके अन्तरालको राकनेवाला शङ्ख फूंक दिया ॥ १३७-१३६ ॥ उस समय उन्होंने अपने त्र्यापको महान् उन्नत समका सो ठीक ही हैं क्योंकि राग और त्र्यहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको श्रवश्य ही विकृत बना देता हूँ ॥ १४० ॥ जिस समय श्रायुधशालामें यह सब हुआ था। उस समय श्रीकृष्ण कुसुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें विराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुन कर ज्यम हो उठे, उनका मन ऋत्यन्न व्याकुल हो गया।। १४१।। बड़े ऋाश्चर्यके साथ उन्होंने किकरोंसे पूछा कि 'यह क्या है ? किंकरोंने भी अच्छी तरह पना लगा कर श्रीकृष्णसे सब बात ड्योंकी त्यों निवेदन कर दी। किंकरोंके वचन मुनकर चकवर्ती कृष्णसे वड़ी सावधानीके साथ विचार करते हुए कहा कि ऋाअर्थ है, बहुत समय बाद कुमार नैमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुआ है। अब यह नवयौवनसे सम्पन्न हुए हैं अतः विवाहके योग्य हैं—इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है ऐसा कौन सकर्मा प्राणी हैं जिसे दुष्ट कामके द्वारा वाधा नहीं होती हो ॥ १४२-१४४ ॥ यह कह कर उन्होंने विचार किया कि उपवंश रूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उपसेनकी जयावर्ता रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाङ्ग सुन्दर है ।। १४५ ।। विचारके बाद ही उन्होंने राजा उप्रसेनके घर स्वयं जाकर बड़े आदरसे 'आपकी पुत्री तीन लोकके नाथ भगवान् नेमिकुमारकी प्रिया हो। इन शब्दोंमें उस माननीय कन्याकी याचना की ॥ १४६ ॥ इसके उत्तरमें राजा उप्रसेनने कहा कि 'है देव! तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रत्नोंके आप ही स्वामी हैं, और खास हमारे स्वामी हैं,

१ शङ्कम् । २ जयवत्याक्ष त्तः । ३ सर्वोङ्गरम्या ख० । ४ राजमितः तु० ।

इत्युप्रसेनवाचोग्रत्संमदो बादवाधिपः। ग्रुमेऽहिन समारभ्य विधातुं स ततुत्सवम् ॥ १४८ ॥
पश्चरत्नमयं रस्यं समानयद्वत्तरम् । विवाहमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतीत्रछे ॥ १४९ ॥
नवमुकाफछाछोछरङ्गवहीविराजिनि । मङ्गलामोदि पुष्पोपहारासारविद्यासिनि ॥ १५० ॥
विस्तृनाभिनवानर्घ्यक्षे स्तीवर्णपृष्टके । वध्वा सह समापाईतण्डुलारोपणं वरः ॥ १५१ ॥
परेग्युः समये पाणिजलसेकस्य माधवः । विवासुर्दुर्गितं लोमसुतीमानुभवोद्यात् ॥ १५२ ॥
वुराशयः सुराधीशपूज्यस्यापि महात्मनः । स्वराज्यादानमाशङ्कय नेमेर्मायाविदां वरः ॥ १५३ ॥
निर्वेदकारणं किञ्चित्रिर्श्येष विरस्यति । भोगेभ्य हित सिश्चत्य तदुपायविधित्सया ॥ १५४ ॥
व्याधाधिपैर्धनानीतं नानामुगकदम्बकम् । विधायेकत्र सङ्कीर्णां वृतिं तत्परितो व्यधात् ॥ १५४ ॥
अश्वाक्षयत्र तद्वशाध्यक्षान्यदि समीक्षितुम् । अदिशो नेमीकरोऽभ्येति भविद्यः सोऽभिधीयताम् ॥१५६॥
व्यद्विवाहे व्ययीकर्तुं चिक्रणेप मृगोकरः । समानीत इति व्यक्तं महापापोपलेपकः ॥ १५० ॥
अथ नेमिकुमारोऽपि नानाभरणभापुरः । सहस्रकुन्तलो रकोत्पलमालाग्यलङ्कृतः ॥ १५८ ॥
तरङ्गमखुरोद्धतपूर्लीलसदिगाननः । सवयोभिरितं प्रातमाहासमन्तमृतुभिः ॥ १५९ ॥
परीतः शिविकां चित्रामारुग्य नयनप्रियः । दिशो विलोकितुं गच्छंस्तत्रालोक्य यद्यत्रया ॥ १६० ॥
मृगानितस्ततां घोरं रुद्धित करणस्वनम् । अमनस्तृषितान् दीनदर्थानतिभयाकुलान् ॥ १६१ ॥
किमर्थीमदमेकत्र निरुद्धं तृणभुवकुलम् । इत्यन्ययुक् क तद्वक्षानियुक्ताननुकम्पया ॥ १६२ ॥

अतः यह कार्य त्र्यापका ही करना है-अाप ही इसके नाथ है हम लाग कीन होते हैं ? इस प्रकार राजा उपसेनके यचन सुन कर श्रीष्ट्रच्या महाराज बहुत ही हर्षित हुए। तद्नन्तर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वह विवाहका उत्मव करना प्रारम्भ किया और सबमें उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रहाँका विवाहमण्डप बनवाया । उसके बीचमें एक बेदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर रङ्गावलीं में मुशाभित थी. मङ्गलमय सुगन्धित फुलोंके उपहार तथा बृष्टिसे मनोहर थी. उस पर सुन्दर नवीन वस्त्र नाना गया था, श्रीर उसके बीचमें सुवर्णकी चौकी रखी हुई थी। उसी चौकी पर नेमिकुमारने वथु राजीमतीके साथ गीले चावलोंपर वैठनेका नेंग (दस्तूर) किया ॥१४७-१५१॥ दूसरे दिन वरके हाथमें जलधारा देनेका समय था। उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गतिको जानेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णका ऋभिप्राय लोभ कषायके तीव उदयसे कुस्सित हो गया। उन्हें इस बातकी श्राशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन्द्रोंके द्वारा पूजनीय भगवान नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें। उसी चुण उन्हें विचार आया कि 'ये नैमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोंसे विरक्त हो जावेंगे।' ऐसा विचार कर व वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयत्न करने लगे। उनकी समभ्रमें एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियोंसे पकड़वाकर अनेक मृगोंका समृह बुलाया और उसे एक स्थानपर इकट्टाकर उसके चारों आर बाड़ी लगवा दी तथा वहाँ जो रच्चक नियुक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ दिशाश्चोंका श्रवलोकन करनेके लिए त्रावें और इन मृगोंके विषयमें पूछें तो उनसे आप लोग साफ साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेक लिए चक्रवर्तीने यह मुगोंका समृह बुलाया है। महा-पापका बन्ध करनेवाले श्रीकृष्णने ऐसा उन लोगोंको श्रादेश दिया ॥१५२-१५७॥ तदनन्तर जो नाना प्रकारके त्राभूषणोंसे देदीप्यमान हैं, जिनके शिरके वाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी मालासे अलंकृत हैं, घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई घूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अप्रभाग लिप्त कर दिये हैं, और जो समान अवस्था वाले, अतिशय प्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओं के पुत्रोंसे घिरे हुए हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान् नेमिकुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरु द होकर दिशाओंका श्रवलोकन करनेेेेेेेेे लिए निकले । वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते. प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए मृगोंको देख दयावश वहाँके रक्षकोंसे पूछा कि यह

१-मोद-ल०। २ सौमर्म-ल०। ३-धीशो ल०। ४ महापापोपलिम्पकः ल०। ५ मारभाक् ल०। ६ करुणस्वरम् स०।

देवैतद्वासुदेवेन स्विद्वाहमहोस्सवे । क्यथीकर्तुंमिहानीतिमित्यभाषन्त तेऽिय तम् ॥ १६३ ॥ वसन्त्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधकाः । किलैतांश्र स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीदशान् ॥ १६४ ॥ कि न कुर्वन्त्यमी मृद्वाः प्रौढमिथ्यात्ववेतसः । प्राणिनः प्राणितुः प्राणैनिर्यृणाः स्वैिवनश्ररेः ॥ १६५ ॥ स्वराज्यप्रहणे शक्कां विधाय मिय दुर्मतिः । क्यधात्कपटमीदश्नं कष्टं दुष्टिविचेष्टितम् ॥ १६६ ॥ हित निर्ध्याय निर्वेश निर्श्वस्य निजमन्दिरम् । प्रविश्वाविभीवद्वोधिस्तत्कालोपगतामरैः ॥ १६० ॥ बोधितः समतीतात्मभवानुस्त्रतिवेपितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः । कृतिष्क्रमणोत्सवः ॥ १६८ ॥ शिवकां देवकुर्वाख्यामारुश्चामरवेष्टितः । सहस्राज्ञवणे पष्टानशनः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥ पक्षे चित्राख्यनस्त्रत्रे पष्टयां सायाह्मभाश्रतः । शतत्रयकुमाराब्दव्यतीतौ सह भूभुजाम् ॥ १७० ॥ सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपथत । चनुर्यज्ञानधारी च बभूवासश्रकेवलः । १७१ ॥ सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपथत । चनुर्यज्ञानधारी च बभूवासश्रकेवलः ॥ १७१ ॥ सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपथत । चनुर्यज्ञानधारी च बभूवासश्रकेवलः ॥ १७१ ॥ सहस्रेण समादाय संयमं प्रत्यपथत । चनुर्यज्ञानधारी च बभूवासश्रकेवलः ॥ १७१ ॥ स्वद्वःक्षेनापि निर्विण्णः भूयते न जनः परः । परदुःखेन सन्तोऽमी त्यजन्त्येय महाश्रियम् ॥ १७२ ॥ स्वक्रेशवमुख्यावनीशाः सम्प्र्य संस्तवेः । ससुरेशास्तमीशानं स्वं षाम समुपाश्रयन् ॥ १७४ ॥ पारणादिवसे तस्मै वरदशो महोपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरी द्वारावर्ती सते ॥ १७५ ॥ श्रद्वादिगुणसम्पन्नः प्रतीष्ट्वादिनविक्रयः । अपितान् मुनिप्राद्वां पञ्चाश्रयाणि चाप मः ॥ १७५ ॥ क्राव्यादिगुणसम्पन्नः प्रतीष्ट्वादिनविक्रयः । अपितान्तं स्वीमनर्सा वायुं मान्द्वादित्रगुणान्वितम् ॥ १७७ ॥

पशुत्र्योंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है ?।। १५८-१६२ ।। उत्तरमें रचकोंने कहा कि 'हे देव ! आपके विवाहोत्सवमें व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णने इन्हें बुलाया हैं' ।। १६३ ।। यह सुनते ही भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे 'िय ये पशु जङ्गलमें रहते हैं, तुण खाते हैं श्रीर कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हे अपने भीगके लिए पीडा पहुँचाते हैं। ऐसे लोगोंको धिक्कार है। अथवा जिनके चित्तमें गाढ़ मिश्यान्य भरा हुआ है ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोंक द्वारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, दुर्बुद्धि कृष्णने मुभपर अपने राज्य-प्रहणकी आशाङ्काकर एसा कपट किया है। यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी चेष्टा कष्ट देनेबाली होती हैं। एसा विचारकर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गये। रत्रत्रय प्रकट होनेसे उसी समय लौकान्तिक देवोंने त्राकर उन्हें समक्षाया, अपने पूर्व भवोंका स्मरण कर वे भयसे काँप उठे । उसी समय इन्होंने आकर दीचाकल्याणकका उत्सव किया ॥ १६४-१६५ ॥ तदनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवोंके साथ चल पड़े। सहस्राम्रवनमें जाकर तेलाका नियम लिया श्रीर श्रावण शुक्का पद्मीके दिन सायंकालके समय, कुमार-कालके तीन सौ वर्ष बीत जानेपर एक हजार राजाश्चोंके साथ-साथ संयम धारण कर लिया। उमी समय उन्हें चौथा-मन:-पर्यय ज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हो जावेगा।। १६६-१७१।। जिस प्रकार संध्या सूर्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे तप्रश्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी वात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुई कुलिक्षियोंका यही त्याय है।। १७२।। अन्य मनुष्य तो अपने दुग्वसे भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दृसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर देते हैं ॥ १७३॥ बलदेव तथा नारायण ऋादि मुख्य राजा और इन्द्र ऋादिदेव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन भगवानकी स्तृतिकर ऋपने-ऋपने स्थानपर चले गये ॥ १७४ ॥ पारणाके दिन उन सज्जनोत्तम भगवानने द्वारावती नगरीमें प्रवेश किया। वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न राजा वरदत्तने पढिगाहन आदि नवधा भक्तिकर उन्हें मुनियोंके भ्रहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक श्राहार दिया तथा पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये।। १७५-१७६ ।। उसके घर देवोंके हाथसे छोड़ी हुई साढ़े

१-मित्यभावत ता । २ देवेन्द्राः ता । ३-भरवेष्टिताम् ता । ४ केवली गः । ५ राजिमतिश्च मः। राजमतिश्च ता । राजिमती च ता , गः । ६ महोश्रियम् ता । ७ ऋदितान्ने ता । ८ कोटिद्रदिश ता ।

धनान्तरितकायामराभिताडितदुन्दुभि । ध्वानं मनोहरं साधुदानघोषणपूर्वकम् ॥ १७८ ॥ एवं तपस्यतस्यस्य पट्पञ्चाशिह्नप्रमे । छग्नस्थसमये याते गिरौ रैवतकाभिधे ॥ १७९ ॥ पष्टोपवासयुक्तस्य महावेणोरघः रिथतेः । रेपूर्वेऽह्मयश्वयुक्तं मासि श्रृक्षपक्षादिमे दिने ॥ १८० ॥ चित्रायां केवलज्ञानसद्वपद्यत सर्वगम् । पूजयन्ति सम तं देवाः केवलावगमोत्सवे ॥ १८९ ॥ वरदत्तादयोऽभूवन्नेकादश गणेशिनः । चतुःशतानि पूर्वज्ञाः श्रुतज्ञानाब्धिपारगाः ॥ १८२ ॥ श्चन्यद्वितयवस्वैकेकिमितास्तस्य शिक्षकाः । शून्यद्वितयपञ्चैकिमताश्चित्रानलोचनाः ॥ १८३ ॥ तावन्तः पञ्चमञ्चाना विकियद्भिमान्विताः । शताधिकसदृश्चं त मनःपर्ययबोधनाः ॥ १८४ ॥ शतानि नव विज्ञेया वादिनोऽष्टशतानि च । अष्टादशसहस्राणि ते सर्वेऽपि समुचिताः ॥ १८५ ॥ यक्षी राजीमतिः कात्यायन्यन्याश्चाखिलायिकाः । चत्वारिंशत्सहस्राणि श्रावका लक्षयेक्षिताः । ॥१८६॥ त्रिलक्षा श्राविका देवा देव्यश्चासङ्ख्ययोदिताः । तिर्येद्धः सङ्ख्यया प्रोक्ता गणैरेभिर्द्धिषण्मितैः ॥ १८७ ॥ परीतो भव्यपद्मानां विकासं जनयन्मुहः । धर्मोपदेशनार्काञ्चप्रसरेणावनाशिना ॥ १८८ ॥ विश्वान् देशान् विहृत्यान्ते प्राप्य द्वारावतीं कृती । स्थितो रैवतकोद्याने तिक्वराम्यान्त्यकेशवः ॥ १८९ ॥ बलदेवश्च सम्प्राप्य स्वसर्वेद्धिसमन्वितौ । वन्दिन्वा श्र तधर्माणौ ४प्रीतवन्तौ ततो हरिः ॥ ३९० ॥ प्राहुर्नास्तीति यं केचित् केचिन्नत्यं क्षणस्थितम् । केचित्केचिद्णुं चाणोः केचिच्छ्यामाकसम्मितम् ॥१९१॥ केचिदक्कष्टमातव्यं योजनानां समुच्छितम् । केचिच्छतानि पञ्चेव केचिद्रगनवद्विभ्रम् ॥ १९२ ॥ केचिदेकं परेनाना परेऽज्ञमपरेऽन्यथा। तं जीवाख्यं प्रतिप्रायः सन्देहोऽस्तीत्यधीश्वरम् ॥ १९३ ॥

वारह करोड़ रत्नोंकी वर्ष हुई, फूल बरसे, मन्द्रता आदि तीन गुणोंसे युक्त वायु चलने लगी, सेघोंके भीतर छिपे देवोंक द्वारा नाहिन दुन्दुभियांका सन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया यह घोपणा होने लगी ।। १७७-१७= ।। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मस्थ अवस्थाके छत्पन दिन व्यतीत हो। गये तब एक दिन वे रैवतक ( गिरनार ) पर्वतपर तेलाका नियम लेकर किसी वड़े भारी वाँसके वृत्तके नीचे विराजमान हो गये । निदान, आसीज कृष्ण पिडमाके दिन चित्रा नचत्रमं प्रातःकालके समय उन्हें समस्त पदार्थांको विषय करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना। देवोंने केवलज्ञान करुयाणका उत्सवकर उनकी पूजा की ।। १७६-१८१ ।। उनकी सभामें वरदत्तको आदि लंकर ग्यारह गणधर थे, चार सौ श्रुनज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्वोंके जानकार थे, ग्यारह हजार त्राठ सो शिक्षक थे, पन्द्रह सो तीन ज्ञानके धारक थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, ग्यारह सौ विक्रियाऋदिके धारक थे, नौ सौ मनःपर्ययज्ञानी थे श्रौर आठ सौ वादी थे। इस प्रकार सत्र मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे। यत्ती. राजीमती, काव्यायनी ऋादि सब मिला कर चालीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियाँ थीं और संख्यात तिर्यक्क थे। इस तरह बारह सभात्रोंसे घरे हुए भगवान नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपी सूर्यकी किरणोंके प्रसारसे भन्य जीव रूपी कमलोंको बार-बार विकसित करते हुए समस्त देशोंमें घूमे थे। अन्तमें कृतकृत्य भगवान् द्वारावती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें विराजमान हो गये। अन्तिम नारायण कृष्ण तथा बलदेवने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके पास गये। वहाँ जाकर उन दोनोंने वन्द्रना की, धर्मका स्वरूप सुना श्रीर प्रसन्नताका श्रनुभव किया ।। १८२-१६० ।। तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा कि है भगवन ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई ऋणुसे भी सूदम मानते हैं १ कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अक्रुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कोई पाँचसौ योजन मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ? कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई

१-रघः स्थितः ल०, म०। २ पूर्वेऽहेऽश्वमुखे ल०। ३ लच्च्योषिता घ०, ग०। ४ प्रीति-

पप्रच्छ सांऽपि नैतेषु कोऽपि विद्यास्य कक्षणम् । श्रीम्योत्पाद्व्ययात्मासौ गुणी सूक्ष्मः स्वकृत्यभुक्॥१९४ ज्ञातात्तदेहसम्मेयः स्वसंवेधः सुखादिभिः । अनादिकमंसम्बन्धः सरन् गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥ कालादिकिविक्षमासाध भव्यो नष्टाष्ट्रकमंकः । सम्यक्तवाखष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणध्त ॥ १९६ ॥ उप्वेष्मज्यास्यभावत्याज्ञगन्मूर्थनि तिष्ठति । इति जीवस्य सन्नावं जगाद जगतां गुरः ॥ १९० ॥ तिष्ठतम्यास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभव्याश्च मिथ्यात्वोदयदूषिताः ॥ १९८ ॥ नामुक्षन्वेचनानाविवासनां भववर्थनीम् । देवकी च तथापृष्कृद्धद्दरागणेशिनम् ॥ १९९ ॥ भगवन्मनृहं द्वौ द्वौ भूत्वा भिक्षार्थमागताः । बान्धवेष्विव षट्स्वेषु च्वेहः किमिति जातवान् ॥ २०० ॥ इति सोऽपि कथामित्यं वक्तुं प्रारक्धवान्गणि । जम्बूपकक्षिते द्वीपं क्षेत्रेऽस्मिन्मधुरापुरे ॥ २०१ ॥ शार्षदेशाविषः श्चरसेनो नाम महीपतिः । तत्रेव भानुद्रशाख्यश्चेष्ठिनः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥ मातैषां यमुनाद्ता सुभानुः सकलाग्निमः । भानुकीतिस्ततो भानुपेणोऽभूज्ञानुशूरवाक् ॥ २०३ ॥ पश्चमः शूरदेवाख्यः शूरद्रत्तत्तोऽप्यभूत् । सप्तमः शूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलंकृतौ ॥ २०४ ॥ पश्चमः शूरदेवाख्यः शूरद्रत्तत्तिऽप्यभूत् । सप्तमः शूरसेनाख्यः पुत्रैस्तैस्तावलंकृतौ ॥ २०४ ॥ भ्याः तृपो विणक्सुक्योऽप्यप्रहीष्टां सुसंयमम् । जिनद्रशार्थिकाभ्यणे श्रेष्ठिभाया च दीक्षिता ॥२०६॥ सप्तक्ष्य तृपो विणक्सुक्योऽप्यप्रहीष्टां सुसंयमम् । जिनद्रशार्थिकाभ्यणे श्रेष्ठभाया च दीक्षिता ॥२०६॥ सप्तक्ष्यस्त्रसम्यक्षा जाताः सप्तापि तत्सुताः । पापान्मूलहरा भूत्वा राज्ञा निर्वासिताः पुरात् ॥ २०७ ॥

श्रज्ञानी मानते हैं और काई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं। इसलिए हे भगवन्, मुक्ते जीव तत्त्वके प्रति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवानसे पृछा। भगवान् उत्तर देने लगे कि जीव तत्त्वके विषयमें अब तक श्राप लोगोंने जो विकल्प उठाये हैं उनमेंसे इस जीवका एक भी लक्षण नहीं है यह श्राप निश्चित समित्रए। यह जीव उत्पाद व्यय तथा धौव्यसे युक्त है, गुणवान् है, सूर्म है, अपने किये हुए कमौंका फल भोगता है, ज्ञाना है, प्रहण किये शरीरके वरावर है, गुणवान् है, सूर्म है, अपने किये हुए कमौंका फल भोगता है, ज्ञाना है, प्रहण किये शरीरके वरावर है, गुणव-दुःष्य श्रादिसे इसका संवेदन होता है, श्रावादि कालादि लिध्योंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि श्राठ कमौंका खय हो जानेसे सम्यक्त्व श्रादि श्राठ गुण प्राप्त कर लेता है श्रार मुक्त होकर चरम शरीरके वरावर हो जाता है। चूँ कि इस जीवका स्वभाव उध्वर्गमनका है इसलिए वह तीन लोकके उपर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगद्गुरु भगवान् नेमिनाथने जीवक सद्भावका निरूपण किया।। १६१-५६७। उसे सुन कर जो भव्य जीव थे, उन्होंने जैसा भगवान्त कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो अभव्य श्रथवा दूरभव्य थे वे मिण्यास्त्रके उदयसे दृषित होनेके कारण संमारको वढ़ानेवाली श्रपनी अनादि वासना नहीं छोड़ सके। तदनन्तर देवकीने वरदत्ता गणधरसे पृछा कि हे भगवन! मेरे घर पर दो दो करके छह मुनिराज भिक्षाके लिए श्राये थे उन छहोंमें मुक्ते कुटुन्वियों जैसा सनेह उत्पन्न हुआ था सो उसका कारण क्या है ?॥ १६५-२००॥

इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूही पके भरत-त्तेत्र सम्बन्धी मथुरा नगरमें शौर्य देशका स्वामी श्रूरमेन नामका राजा रहता था। उसी नगरमें भानुरत्त सेठके सान पुत्र हुए थे। उनकी मानाका नाम यमुनाइत्ता था। उन सान पुत्रोंमें सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उमसे छोटा भानुश्रूर, पाँचवा श्रूरदेव, उसते छोटा श्रूरदत्त, सानवाँ श्रूरमेन था। इन सानों पुत्रोंसे माता-पिना दोनों ही सुशोभिन थे और व अपने पुण्य कर्मके फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे। किसी दूसरे दिन आचार्य अभयनन्दीसे धर्मका स्वरूप सुन कर राजा श्रूरमेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार सेठकी स्त्री यमुनाइत्ताने भी जिनदत्ता नामकी आर्थिकांके पास दीना धारण कर ली।। २०१-२०६।। माता-पिताके बले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोंमें आसक्त हो गये। उन्होंने पापमें पड़कर अपना सय मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राजाने भी उन्हों अपने देशसे बाहर निकाल दिया

१ गुणी छ । २ अमहीष्टाश्च ल ।

अविस्तिविषयं गत्वा विशालायाः श्वासानके । श्रासेनमवस्थाप्य शेपाश्रोरियतुं पुरम् ॥ २०८ ॥ प्राविश्वन्यकृतं तस्मिकिद्मन्यदुर्पास्थतम् । तत्पुराजिपितर्भूपो बभूव वृष्भध्यजः ॥ २०९ ॥ मृत्यो दृष्ठमहार्याख्यः स सहस्रभटः पटुः । वप्रश्रीरस्य जायाऽऽसीद्वज्रमुष्टिस्तयोः सुनः ॥ २१० ॥ विम्नलायाः सुता मङ्गी विमलेन्दुविशश्च सा । तिष्या भूभुजा सार्वं वसन्ते वनमन्यदा ॥ २११ ॥ विद्वतुंमुद्यताः सर्वे तत्कालसुखलिप्सया । वप्रश्रीः सह मालाभिः कालाहिं कलशेऽक्षिपत् ॥ २१२ ॥ सुषाभ्यसूयया कार्यं नाम नास्ति हि योपिताम् । मङ्गी चोद्यानयानार्थं मालादानसमुद्यता ॥ २१२ ॥ दृष्टा वसन्तकालोप्रविपेण विषभर्तृणा । विपन्यासशरीरत्वादस्पन्दाभृदसौ तदा ॥ २१४ ॥ पलालवर्त्या सावेष्व्य सुषा प्रेतवनेऽभ्यजत् । वज्रमुष्टिर्वनकिद्याविरामेऽभ्यत्य पृष्टवान् ॥ २१४ ॥ मङ्गी केत्याकृलो माताप्यसद्वानां न्यवेदयत् । सशोकः ससमुख्यातिशातकरवालध्वः ॥ २१४ ॥ मङ्गी केत्याकृलो माताप्यसद्वानां न्यवेदयत् । सशोकः ससमुख्यातिशातकरवालध्वः ॥ २१४ ॥ विश्वयं प्रिया प्रेक्षे सहस्रदलवारिजैः । त्वां समभ्यवीवष्यामोत्याशास्य गतवांस्तदा ॥ २१८ ॥ विश्वते स्म ियामीपच्चेतनां विषदृष्याम् । पलालवर्ति मुक्तवानु समार्नायान्तिकं मुनः ॥ २१८ ॥ तेन तत्पादसंपर्शमेपजेनाविष्कृता । सापि सधः समुत्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनांत् ॥ २२० ॥ गुर्मातमनस्यस्मिक्रमभोजार्थं गते सति । श्रूरमेनस्तदा सर्वं तत्कर्मान्तिहेनो दुमैः ॥ २२१ ॥ विश्वय मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तद्म्यर्णमुपागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालपचेष्टतैः ॥ २२२ ॥ विश्वय मङ्गयाः परीक्ष्यार्थं तद्म्यर्णमुपागतः । स्वाङ्गसन्दर्शनं कृत्वा मधुरालपचेष्टतैः ॥ २२२ ॥

।। २०७।। अत्र वे त्रावन्तिदेशमे पहुँचे और उज्जियिनी नगरीके इमशानमें छोटे भाई झुर्सेनको वैठा कर वाकी छह भाई चोरी करनेके लिए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २०≍ ॥ उन छहीं भाइयोंके चले जानेपर उस इमशानमें एक घटना और घटी जो कि इस प्रकार है--उस समय उर्जायनीका राजा वृपमध्यज्ञ था, उराके एक हड्प्रहार नामका चतुर सहस्राभट याद्धा था, उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था और उन दोनोंके वक्रमुष्टि नामका पुत्र था॥ २०६-२१०॥ उसी नगरमें विमलचन्द्र सेठकी विमला स्त्रीमे उत्पन्न हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्रमुष्टिकी प्रिया हुई थी। किसी एक दिन वसन्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ बनमें जानेके लिए तैयार हुए। मंगी भी जानेक लिए तैयार हुई। उसने मालांक लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी साम वप्रश्रीने बहुकी इंट्यांसे एक काला साँप मालाके साथ उस कलशमें पहलेसे ही रख छोड़ा था मों ठीक ही है क्योंकि ऐसा कीन सा कार्य है जिसे खियाँ नहीं कर सकें।। २११-२१३।। बसन्त ऋतुके तीव्र विपवाले सांपने उस मंगीको हाथ डालते ही काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमें विप फेल गया और वह उसी समय निश्चंष्ट हो गई।। २१४।। वपश्री, बहुकी पयालसे लपेट कर श्मशानमें छोड़ आई। जब बज्रमुष्टि बनकीड़ा समाप्त होनेपर लोट कर त्राया तो उसने त्राह्मल होकर अपनी माँसे पृद्धा कि मंगी कहाँ है ? मानाने भूठमूठ बुद्ध उत्तर दिया परन्तु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। मंगीके नहीं मिलनेसे वह बहुत दुःखी हुआ और नंगी तीच्य तलवार लेकर हूँ दनेके लिए रात्रिमें ही चल पड़ा ॥ २१५-२१६ ॥ उस समय श्मशानमें वरधर्म नामके मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे। वज्रमुष्टिने भक्तिमे हाथ जोड़ कर उनके दर्शन किये और कहा कि हं पूज्य! यदि मैं अपनी प्रियाको देख सकूंगा तो सहस्रदल वाले कमलोंसे आपकी पुता कहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया। आगे चलकर उमने जिसे कुछ थोड़ी सी चेतनो वाकी थी, ऐसी विषसे दृषित अपनी प्रिया देखी। वह शीघ्र ही पयाल हटाकर उसेमु निराजके समीप ले आया॥२१७-२१६॥ श्रौर मुनिराजके चरण-कमलोंके स्पर्श रूपी आंपिधसे उसने उसे विपरहित कर लिया। मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द वढ़ाया।। २२०।। तदनन्तर गुरुदेवके अपर जिसका मन अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा वश्रमुष्टि इधर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया। उधर वृत्तोंसे छिपा हुआ शुरसेन यह सब काम देख रहा था।। २२१।। वह मंगीकी परीचा करनेके लिए उसके पास

१ विशानायां ग०, ख०। २ वीच्यते ल०।

लीलावलोकनैहांसैर्घ्यादिस्तरभणं भृत्तम् । साप्याह भवता सार्घमागमिष्यामि मां भवान् ॥ २२३ ॥ गृहीत्वा वात्विति व्यक्तं श्रुत्वा तत्त्वत्यतेरहम् । विभीम तन्न वक्तव्यमिति तेनाभिलाविता ॥ २२४ ॥ मा भैपीस्त्वं वराकोऽसी कि करिष्यति भीलुकः । ततो येन तवापायो न स्यापिकयते मया ॥ २२५ ॥ इत्यन्योन्यकथाकाले हस्तानीतसरोरहः । वज्रमुष्टिः समागत्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥ निधाय मुनिपादाब्जद्वयमम्यर्च्यं भक्तितः । आनमर्गं प्रिया तस्य प्रहर्तुमसिमुद्द्यं ॥ २२० ॥ करेण श्रुत्सेनोऽहंस्तत्करासि तदैव सः । आण्ळिच न्यपत्रक्षमी श्रुत्सेनकराङ्कृलिम् ॥ २२८ ॥ वज्रमुष्टिस्तदालोक्य मा भैषीरित्यभाषत । भीताहमिति सा शाट्यादितासमे बृथंत्तरम् ॥ २२० ॥ तदैव श्रुत्सेनोऽपि भानृभिर्लब्धवित्तकैः । चौर्यणाङ्ग भवद्वागं गृहाणेत्युदितः पृथक् ॥ २२० ॥ स्वयोऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम् । संसारादितभीतोऽहं तद्यहिष्यामि संयमम् ॥ २३१ ॥ इत्यववीदयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेत्युक्तः स तैदिछन्न निजहस्ताङ्गुलिकणम् ॥ २३२ ॥ दर्शियत्वाऽवदत्सर्वमात्ममङ्गीविचेष्टितम् । तत्सुभानुः समाकर्ण्यं स्नीनन्दामकरोदिति ॥ २३२ ॥ स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपरान् भृत्राम् ॥ २३५ ॥ भादाय कृत्रिमं रागं रागिणां नयनप्रियाः । विभतीह भृतां भाषारम्याश्रित्राकृतीः स्त्रियः ॥ २३५ ॥ सुन्नं विषयजं प्राप्तुं प्राप्तमाधुर्यमालिकाः । विभतीह भृतां भाषारम्याश्रित्राकृतीः स्त्रियः ॥ २३५ ॥ मातरः केवलं नैताः प्रजानामेव योपितः । दोपाणामिप दुःशिक्षा दुविंचा इव दुःखदाः ॥ २३० ॥

श्राया श्रीर उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चेप्टाश्रों, लीलापूर्ण विलोकनों श्रीर हॅंसी मजाक त्रादिसे शीध ही अपने वश कर लिया। वह शुरसेनने कहने लगी कि मैं आपके साथ चलूँगी, त्राप मुक्ते लेकर चलिए। मंगीकी बात युनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हार पतिपे डरता हूँ इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरो मत, वह नीच इरपोंक तुम्हारा क्या कर सकता है ? फिर मी जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो वह काम मैं किये देती हूँ ॥ २२२-२२५ ॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बान-चीत हो रही थी कि उसी समय हाथमें कमल लियं वन्नमुष्टि त्रा गया। उसने त्रपनी तलवार ना मंगीके हाथमें दे दी त्रीर स्वय वह भक्तिसे मुनिराजके दोनों चरण-कमलोंकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ । उसी समय उसकी प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए नलवार उठाई परन्तु शुर्सेनने उसके हाथसे उसी वक्त तलवार छीन ली । इस कर्मसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियाँ कट-कट कर जमीन पर गिर गई।। २२६-२२८।। यह देखकर वजमुष्टिने कहा कि है प्रिये ! डरो मत । इसके उत्तरमें मंगीने भूठमूठ ही कह दिया कि हाँ, मैं डर गई थी।। २२६।। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेन के छह भाई चौरीका धन लेकर आ गयं और उससे कहने लगे कि है भाई! तू अपना हिस्सा ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अनः कहने लगा कि ममें धनसे प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसारसे बहुत ही डर गया हूं इसलिए संयम धारण कहूँगा।। २३१।। उसकी बात मुनकर भाइयोंने कहा कि तेरे तप प्रहण करनेका क्या कारण है ? सो कह । इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिखाकर मङ्गी तथा श्रपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनाई । उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियोंकी निन्दा करने लगा ॥ २३२-२३३ ॥ कि पर पुरुषमें ऋासक्तिको प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निन्दाका स्थान हैं। ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं और दूसरे पुरुपोंको श्रात्यन्त राग युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेत्रोंको प्रिय दिखती हैं और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र विचित्र वेष धारण करती हैं।। २३४-२३५।। ये विषय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर मासूम होती हैं परन्तु अन्तमें किंपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्नियाँ किन्हें नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थान सभीको नष्ट कर सकती हैं।। ३३६।। ये स्त्रियाँ केवल अपने

१ ऋानमन्तं सा० । ९ छित्रं सा० । ३ ऱमाश्रिताः सा० ।

सृद्वः शीतलाः ऋक्षणाः प्रायः स्पर्शेमुखप्रदाः । मुजङ्गयो वाङ्गनाः प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २३८ ॥ हन्याह्न्तान्तसंकान्तं विषं विषमृतां न वा । "सर्वाङ्गं सहजाहार्यं कान्तानां हन्ति सन्ततम् ॥ २३९ ॥ परेषां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपिकयाः । हिंसानामिव कान्तानामन्तातीता द्याद्विषाम् ॥ २४० ॥ जातिमात्रेण सर्वाक्ष योपितो विषमृतंयः । न ज्ञातमेतन्नीतिज्ञेः कुर्वद्विविषकन्यकाः ॥ २४१ ॥ कीटिल्यकोटयः क्रीर्यपर्यन्ताः पञ्चपातकाः । नार्योऽनार्याः कथं न स्युरस्युद्धतः विचेष्टिताः ॥ २४२ ॥ तती निर्विष संसारान्तानुजः स निजार्जितम् । धनं दत्वा स्वकान्ताम्योव रधमात्तपोऽगमन् ॥ २४३ ॥ जिनद्तायिकाभ्याशे तद्वार्याश्र तपो ययुः । हेतुरासम्भन्यानां को वा न स्यात्तपोग्रहे ॥ २४४ ॥ सप्तापि काननेऽन्येद्युद्धज्जियन्याः प्रतिष्टितान् । वज्रमुष्टिः समासाद्य प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ २४५ ॥ हेतुना केन दक्षिये भवतामित्यसौ जगौ । तेऽपि विवर्णयामासुर्दीक्षाहेतुं यथागतम् ॥ २४६ ॥ अर्थिकाणाञ्च दक्षियायाः पृष्ट्वा मङ्गयपि कारणम् । उपाददै नमम्यर्णे प्रवज्यामास्रवोधिका ॥ २४७ ॥ वर्धमैयतेर्यज्ञमुष्टिः शिष्यत्वमेयिवान् । प्रान्ते सन्त्यस्य सप्तासंक्षायिक्षश्वाः स्वरादिमे ॥ २४८ ॥ दिसागरोपमायुष्कास्ततद्वय्युत्वा स्वपुण्यतः । "भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाक्ष्येणिविश्रते ॥ २४९ ॥ नित्यालोकपुरे श्रीमद्यन्त्वं चृत्रमहीपतेः । उपायान्देव्यां मनोहर्यां मुतुश्चित्राङ्गदोऽभवत् ॥ २५० ॥

पुत्रोंकी ही माताएँ नहीं हैं किन्तु दोपोंकी भी माताएँ हैं और जिस प्रकार बुरी शिक्षासे प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥ ३३७॥ य स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं. चिक्रनी हैं ऋौर प्रायः स्पर्शका सुख देनेवाली हैं नो भी सपिणियोंक समान प्राण हरण करने-बाली तथा पाप रूप हैं।। २३८।। साँपोंका विष तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता है फिर भी वह किसीको मारता है और किसीको नहीं सारता है किन्तु स्नीका विष उसके सर्व शरीरमें रहता है वह उनका सहभावी होनेके कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है ॥ २३८ ॥ पापी मनुष्य दुसरं प्राणियोंका अपकार करने अवश्य हैं परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्त ही करते हैं मरनेके बाद नहीं करने पर दयाके साथ होप रखनेवाली खियाँ हिंसाके समान मरणात्तर कालमें भी अपकार करनी रहनी हैं ॥ २४० ॥ जिन नीतिकारोंने अलगसे विपकन्याश्रोंकी रचना की है उन्हें यह मालुम नहीं रहा कि सभी स्त्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे अथवा स्त्रीत्व जाति मात्रसे विषकन्याएँ होती हैं।। २४१ ॥ ये खियाँ कुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क़रताका पार नहीं है ये मदा पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये। रखनेवाले पुरुषके समान दुष्टता पूर्ण रहती हैं फिर ये अनार्य अर्थात् म्लेच्छ क्यों न कही जावें।। २४२।। इस प्रकार सुभानुने अपने भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियोंके लिए दे दिया और उन्हीं बरधर्म मुनिराजसे दीचा धारण कर ली।। २४३।। उनकी स्त्रियोंने भी जिनदत्ता नामक श्रार्थिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप प्रहण करनेमें कौत-सा हेतु नहीं हो जाता अर्थान वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं।। २४४।। इसरे दिन ये सातों ही भाई उज्जयिनी नगरीके उपवनमें पधारे तब वज्रमुधिने पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया श्रीर पूछा कि श्राप लोगोंने यह दीचा किस कारणसे ली है ? उन्होंने दीचा लेनेका जो यथार्थ कारण था वह बनला दिया। इसी प्रकार वक्रमुष्टिकी स्त्री संगीने भी उन आर्थिकात्र्योंसे दीचाका कारण पूछा त्रीर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्होंके समीप दीक्षा धारण कर ली । वज्रमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य वन गया । सुभानु ऋदि सानों मुनिराज ऋायुके ऋन्तमें संन्यासमरण कर प्रथम स्वर्गमें श्रायिक्षश जातिके देव हुए ॥२४४--२४८॥ वहाँ दो सागर प्रमाण उनकी त्र्यायु थी । वहाँसे चयकर, अपने पुण्य प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतत्तेत्र अम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी दिन्तण श्रेणीमें जी निःयालीक नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीमें सुभानुका जीव चित्राङ्गद नामका पुत्र हुआ

१ सर्वमं ख०, घ०। २ न श्रार्था श्रनार्याः म्लेन्छा इत्यर्थः । १-रत्यद्भुत-ल०। ४ निवेदयामासु-ल०। ५ भारते ख०, ग०, घ०। ६ वित्रकृट ग०, ख०।

इतरेऽपि तयोरेव त्रयस्ते जिल्लरे यमाः । ध्वजवाहनशब्दान्तगरुडौ मणिचूरुकः ॥ २५१ ॥ पुष्पचूलाह्मयो नन्दनसरो गगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेघपुराश्रिपः ॥ २५२ ॥ भनक्षयोऽस्य सर्वेश्रीर्जाया तस्याः सुताऽभवत् । धनश्रीः श्रीरिवान्यैषा तत्रैवान्यो महीपितः ॥ २५३ ॥ ख्यातो नन्दपुराधीक्षो हरिषेणो हरिर्द्विपाम् । श्रीकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽभूद्धरिवाहनः ॥ २५४ ॥ धनश्रियोऽयं बन्धेन मैथुनः प्रथितो गुणैः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वयंवरकर्मणि ॥ २५५ ॥ मालां सम्प्रापयत्प्रीत्या धनश्रीर्होरवाहनम् । चक्रवांस्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥ २५६ ॥ तस्य प्रीतिङ्करी देवी तत्मूनुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुद्धोऽलान्निहत्य हरिवाहनम् ॥ २५७ ॥ तिश्वर्वेगेण चित्राङ्गदाद्याः सप्तापि संयमम् । भूतानन्दाख्यनीर्थेञ्चपादमूले समाश्रयम् ॥ २५८ ॥ ते कालान्तेऽभवन्करूपे तुर्ये सामानिकाः सुराः । सप्ताव्ध्यायुः स्थितिप्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥२५९॥ कुरुजाङ्गलदेशेऽस्मिन् हास्तिनाख्यपुरेऽभवत् । बन्धुमत्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवणिक्पतेः ॥ २६० ॥ शह्लो नाम धनद्धर्यासी सुभानुर्धनदः स्वयम् । तत्पुराधिपतेर्गङ्गदेवनामधरेशिनः ॥ २६९ ॥ तद्देश्या नन्दयशसः शेपास्ते यमलाखयः । गङ्गाख्यो गङ्गदेवश्च गङ्गमित्रश्च नन्दवाक् ॥ २६२ ॥ सुनन्दो नन्दिपेणश्च जाताः स्निग्धाः परस्परम् । गर्भेऽन्यरिमन् महीनायस्तस्यामासीन्निरुःसुकः ॥२६३॥ तदौदासीन्यमुत्पन्नपुत्रहेतुकमित्यसौ । न्यदिशदेवतीं धात्रीं तदपःयनिराकृतौ ॥ २६४ ॥ तं सा नन्द्रयशोज्येष्ठवन्युमत्यं समर्पेयत् । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेखुर्नेन्द्रने वने ॥ २६५ ॥ प्रपश्यन् सहभुङ्जानान् पण्महीशसुतान् समम् । त्वमप्यमीभिर्भुक्ष्वेति शङ्क्षेन समुदाहतम् ॥ २६६ ॥

।। २४६-२५० ।। बाकी छह भाइयोंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनोहरी रानीके दो-दो करके तीन बारमें छह पुत्र हुए। गरुड़ध्वज, गरुड़बाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन श्रीर गगनचर ये उनके नाम थे। उसी धातकीखण्डद्वीपके पूर्व भरत जेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक मैघपुर नामका नगर हैं। उसमें धनञ्जय राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम सर्वश्री था, उन दोनोंके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामें मानो दूसरी लदमी ही थी। उसी विजयार्घकी दिच्चिण श्रेणीमें एक नन्दपुर नामका नगर है। उसमें शत्रुत्र्योंके लिए सिंहके समान राजा हरिषेण राज्य करता था। उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुन्त्रा था । वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिचाहन नानेमें धनशीके भाईका साला था । उसी भरतचेत्र के ऋथोध्यानगरमें धनश्रीका स्वयंवर हुऋा उसमें धनश्रीने वड़े प्रेममें हरिवाहनके गलेमें वरमाला डाल दी। उसी अयाध्यामं पुष्पदन्त नामका चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन दोनोंके पापकार्यमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। सुदत्तने हरिवाहनको मार कर धनश्रीको स्वयं महण कर लिया।।र५१-२५७। यह सब देखकर चित्राङ्गद आदि सातों भाई विरक्त हो गर्य और उन्होंने श्रीभूतानन्द तीर्थङ्करके चरणमूलमें जाकर संयमधारण कर लिया। आयुका अन्त होने पर वे सत्र चतुर्थ स्वर्गमं सामानिक जातिके देव हुए । वहाँ सात सागरकी उनकी ऋायु थी । उसके बाद वहाँसे च्युत होकर इसी भरतनेत्रके बुरुजांगल देशसम्बन्धी हस्तिनापुर नगरमें सेठ श्वेनबाहनके उसकी स्त्री बन्धुमतीसे सुभातुका जीव राङ्क नामका पुत्र हुआ। वह सुभातु धन-सम्पदामें स्त्रयं कुवर था। उसी नगरमें राजा गङ्गदेव रहता था। उसकी स्त्रीका नाम नन्द्यशा था, सुभानुके वाकी छह भाइयोंके जीव उन्हीं दोनोंके दो-दो कर तीन वारमें छह पुत्र हुए। गङ्ग, गङ्गदेव, गङ्गमित्र, नन्द, सुनन्द, स्त्रीर नन्दिपेण ये उनके नाम थे। ये छहों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे। नन्द्यशाके जब सातवां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गभमें आया बालक ही समभा इसलिए उसने रेवती धायको आज्ञा दे दी कि तू इस पुत्रका अलग कर दे। ॥ २५८-२६४ ॥ रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहिन बन्धुमतीके लिए सौंप आई। उसका नाम निर्नामक रक्खा गया। किसी एक दिन ये सब लोग नन्द्रनवनमें गये, बहाँपर राजाके छहों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंखने निर्नामकसे कहा कि तृ भी इनके साथ खा।

िस्यतो भोक्तुमसौ नन्द्यशास्यं वीक्ष्य कोपिनी । कस्यायमिति पादेनाहंस्तावन्वीयतुः श्रुचम् ॥ २६० ॥ शङ्कृतिन्तांमकौ राज्ञा कदाचित्सह वन्दितुम् । द्रमसेनमुनि यातावविधज्ञानलोचनम् ॥ २६० ॥ अभिवन्य ततो धर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय कि नन्द्यशाः कुप्यत्यकारणम् ॥ २६०॥ हित शङ्कृत पृष्टोऽसौ मुनिरेवमभावत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥ २०० ॥ अभृष्विश्वरथो नाम तस्यामृतरसायनः । स्पकारः पलं पक्तुं कुशलोऽस्मै मतुष्टवान् ॥ २०१ ॥ अभृष्वश्वरथो नाम तस्यामृतरसायनः । स्पकारः पलं पक्तुं कुशलोऽस्मै मतुष्टवान् ॥ २०१ ॥ अद्वाय बोधिमासाय राज्यं मेचरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजित ॥ २०२ ॥ अद्वाय बोधिमासाय राज्यं मेचरथे सुते । नियोज्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजित ॥ २०२ ॥ विशेशातकीफलं पक्तं मुनीन्द्रं तमभोजयत् । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि तिश्वमित्तं गतासुकः ॥ २०५ ॥ प्रम्यगाराध्य सम्भृतः कल्पातीतेऽपराजिते । जघन्यतद्वतायुः सन्नहिन्द्रो महिन्द्रिकः ॥ २०५ ॥ स्मयगाराध्य सम्भृतः कल्पातीतेऽपराजिते । जघन्यतद्वतायुः सन्नहिन्द्रो महिन्द्रिकः ॥ २०५ ॥ सृपकारोऽपि कालान्ते तृतीयनरकं गतः । ततो निर्गत्य संसारे सुदुःखः सुचिरं अमन् ॥२७०॥ हिपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मङ्गलाङ्कृये । पलाशकृटमामस्य यक्षदरागृहेशिनः ॥ २०८ ॥ सुतो यक्षादिदसायां यक्षनामा यभूव सः । तयोर्यक्षिलसञ्ज्ञश्च स्मुरन्योऽन्वजायत ॥ २०९ ॥ तयोः स्वकर्मणा जयेष्ठो नाम्ना निरनुकम्पनः । सानुकम्पोऽपरोऽज्ञायि जनैरथानुसारिभः ॥ २८० ॥ कदाचित्सानुकस्पन वार्यमाणोऽपि सोऽपरः । मार्गस्थितान्धसर्पस्य दयादृरो वृथोपरि ॥ २८० ॥

राह्नके कहनेमें निर्नामक उनके साथ खानेके लिए बैठा ही था कि नन्दयशा उसे देखकर क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उसे एक लाग मार दी। इस प्रकरणसे शह और निर्नामक दानोंको बहुत शांक हुआ। किसी एक दिन शहु और निर्नामक दानों ही राजाके साथ-साथ अवधिज्ञानी द्रममेन नामक मुनिराजकी बन्दनाके लिए गर्य । दोनोने मुनिराजकी बन्दना की, धर्मश्रवण किया और तदनन्तर राङ्कने मुनिराजमे पृछा कि नन्द्यशा निर्नामकसे अकारण ही क्रोध क्यों करती है ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे कि सराष्ट्र देशमें एक गिरिनगर नामका नगर है। उसके राजाका नाम चित्रस्थ था। चित्रस्थके एक श्रमृत-रसायन नामका रसोइया था। वह मांस पकानेमें वहत ही अशल था इसलिए मांसलोभी राजाने सन्तष्ट होकर उसे बारह गाँव दं दिये थे। एक दिन राजा चित्ररथने सुधमे नामक मुनिराजके समीप आगमका उपदेश सुना ॥ २६५-२७२ ॥ उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको रत्नत्रयकी प्राप्ति हो गई । जिसके फलस्वरूप वह सेघ-रथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हो गया श्रीर राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया ॥ २७३ ॥ तदनन्तर राजा मेघरथने रमोइयाके पास एकही गाँव वचने दिया, वाकी सब छीन लिये। 'इन सुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्रने हमारे गांव छीने हैं। ऐसा विचार कर वह रसोइया उक्त मुनिराजसे हेव रखने लगा। एकदिन उस रसोइयाने सब प्रकारके मसालोंसे तैयार की हुई कड़्बी तुमड़ीका चाहार उन मुनिराजके लिए करा दिया। जिससे गिरनार पर्वत पर जाकर उनका प्राणान्त हो गया । व समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पानीत विमानमं वहाँकी जघन्य श्रायु पाकर बड़ी-बड़ी ऋढ़ियांके धारक ऋहमिन्द्र हुए। रसाइया श्रायुक अन्तमें तीसरे नरक गया श्रीर वहाँसे निकलकर अनेक दुःख भोगता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥ २७४-२७७॥ तदनन्तर इसी जन्बद्वीपके भरतज्ञेबसम्बन्धी मङ्गलदेशमें पलाशकूट नगरके यक्षदत्त गृहस्थके उसकी यक्षदत्ता नामकी स्त्रीसं यक्ष नामका पुत्र हुआ। छुड़ समय याद उन्हीं यत्तदत्त और यक्षदत्ताके एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन दोनों भाइयोंमें वड़ा भाई अपने कर्मीक अनुसार निरनुकम्प-निर्दयथा इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओं के अनुसार निरनुकम्प कहते थे श्रीर छोटा भाई सानुकस्प था-द्या सहित था इसलिए लोग उसे सानुकस्प कहा करते थे।। २७५-२५०।। किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्गमें एक अन्धा साँप बैठा था। सानकम्पके

१ घोपातकी ल०।

राकटं भाण्डसम्पूर्णं बसीवर्दैरयोजयत् । सर्पस्तन्मदितोऽकामनिर्जरो विगतासुकः ॥ २८२ ॥ <sup>१</sup>पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः। <sup>३</sup>वसुन्धर्यां सुता नन्दयशाः समुद्रपाद्यसौ ॥ २८३ ॥ पुनर्निर्नुकम्पश्च भाषा दुःखनिमिशकम् । त्वयेदशं न कर्तन्यमित्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥ स्वायुरन्ते समुख्यः सोऽयं निर्नामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥ जायते नन्दयशासः कोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः श्रत्वा ते निर्वेगपरायणाः ॥ २८६॥ <sup>3</sup>नरेन्द्रषट्सुता दक्षां शङ्को निर्नामकोऽप्ययुः । तथा नन्द्यशा रेवतीनामादित संयमम् ॥ २८७ ॥ सुव्रताल्यायिकाम्याशे पुत्रस्रोहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीपामेव लाभे च वर्धने ॥ २८८॥ ते निदानं विमुख्यवादुभे चाकुरुतां समम् । नतः सर्वे तपः क्रवा समाराध्य यथांचितम् ॥२८५॥ महाशुक्रे समुत्पनाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः । पोडशाब्ध्युपमायुक्का दिब्यभोगवशीकृताः ॥ २९० ॥ ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभृद्दलदेवो हलायुधः । सृगावन्याख्यविषये दशार्णपुरभृपतेः ॥ २९१ ॥ देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशाः स्नीत्वसूपगम्य निदानतः ॥ २९२॥ भिक्रलाख्यपुरे देशे मलयेऽजनि रेवती । सुदृष्टेः श्रेष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी सालकाख्यया ॥ २९३ ॥ प्राक्तनाः पटकुमाराश्च यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शकस्य निदेशान्वंसतो भयात् ॥ २९४ ॥ ते नैगमर्षिणा नीताः श्रेष्ठिन्या न्वलकाल्यया । विधिना देवद्त्तश्च देवपालांऽनुजस्तनः ॥ २९५ ॥ अनीकदराश्चानीकप्रतः शत्रुव्यसञ्ज्ञकः । जितशत्रुश्च जन्मन्येवात्र निर्वृतिगामिनः ॥ २९६ ॥ नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । त्वया दृष्टास्ततस्तेषु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७॥

रोकनेपर भी दयासे दूर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्ये साँपपर वर्तनोंसे भरी गाड़ी बैलोंके द्वारा चला दी। उस गाड़ीके भारमे माँप कट गया और अकामनिर्जरा करता हुआ मर गया।। २८१-२८२ ॥ मरकर इवेनविका नामके नगरमें वहाँ के राजा वासबके उसकी राजी वसुन्वरासे नन्द्यशा नामकी पुत्री हुन्त्रा ।। २५३ ।। छोटे भाई सानुकम्पने निरनुकम्प नामक अपने यह भाईको फिर भी समभाया कि आपके लिए इस प्रकार दूसरोंकी दृश्व देनैवाला कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समभाये जानेपर वह शान्तिको प्राप्त हुन्ना।।२८४।। वही निरनुकम्प त्रायुके अन्तमे मरकर यह निर्ना-मक हुआ है। पूर्वभवमें उपार्जन किये हुए पापकर्मके उदयमें हा नन्द्यशाका निर्नामकके प्रति क्रोध रहता है। राजा द्रमसेनके यह यचन सुनकर राजाके छहां पुत्र, शङ्ख तथा निर्नामक सब विरक्त हुए श्रीर सभीने दक्षि धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रोंक स्नेहसे उत्पन्न हुई इच्छामे रानी नन्द्यशा तथा रेवती धायने भी सुत्रता नामक आर्थिकांके समीप संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन उन दोंनों आर्यिकाओंने मूर्खतावश निदान किया। नन्द्यशाने तो यह निदान किया कि 'आगामी जन्ममें भी ये मेर पुत्र होंं और रेवतीने निदान किया कि 'मैं इनका पालन कर्हूं'। तद्नन्तर तपश्चर्या कर श्रीर श्रपनी योग्यताके श्रनुसार श्राराधनाश्रोंकी श्राराधनाकर श्रायुके अन्तमें वे सब महाश्रक स्वर्गमें सामानिक जानिके देव हुए। वहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके वशीमत रहते थे ।। २८५-२६० ।। वहाँसे च्युत होकर शङ्खका जीव हलका धारण करनेवाला वलदेव हुआ है और नन्दयशाका जीव मृगावती देशके दुशार्णपुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेवीसे देवकी नामकी पुत्री पैदा हुई हैं। निदान-बन्धके कारण ही तू स्वीपर्यायको प्राप्त हुई है।। २६१-२६२ ॥ रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमं सुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है । पहलेके छहों पुत्रोंक जीव दो दो करके तीन वारमें तैरे छह पुत्र हुए । उसी समय इन्द्रकी ऋाजासे कंसके भयके कारण नैगमपि देवने उन्हें अलका सेठानीक घर रख दिया था इसलिए अलकाने ही उन पुत्रोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुव्र और जितशब्रु ये उन छहों पुत्रों के नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोत्त प्राप्त करेंगे ।। २६३-२६६ ।। ये सब नई अवस्थामें ही दीचा लेकर भिचाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देखकर तेरा पूर्वजन्मसे चला

१ पुर-ल० । २वसुघायां ल० । ३ नरेन्द्रः ल० ।

स्वयम्भूकेशवैश्वर्षं त्रपःकाले निरीक्ष्य सः । निर्नामकसुतस्तेऽद्य कंसकानुरजायत ॥ २९८॥ त्वं कुतस्ते कुतः कोऽयं सम्बन्धो निनिबन्धनः । विधेविलसितं चित्रमगम्यं योगिनामपि ॥ २९९॥ इति नैसींगकाशेषभव्यानुग्रह्मावुकः । न्यगद्गमवानेवं भक्त्यावन्दत देवकी ॥ २०० ॥ अथानन्तरमेवैनं सत्यभामापि निर्माकिकी । स्वपूर्वभवसम्बन्धमप्राक्षीदक्षराविषम् ॥ २०९ ॥ सोऽपि व्यापारयामास तदभीष्टिनिवेदने । न हेतुः कृतकृत्यानामस्त्यन्योऽनुग्रहाद्विना ॥ २०२ ॥ श्वीतलाख्यजिनाधीशतीर्थे धर्मे विनक्ष्यति । भद्रिलाख्यपुराधीशो नाम्ना मेधरथो तृषः ॥ २०२ ॥ श्वीसति तस्य नन्दाख्या भृतिशर्मा द्विलामणीः । तस्यासित्कमला पत्नी मुण्डशालायनस्तयोः ॥ २०४ ॥ तनुजो वेदवेदाङ्गपारगी भोगसक्तधीः । वृथा तपःपरिक्षेशो मूर्खेरेप प्रकल्पितः ॥ २०५ ॥ निर्धेनैः परलोकार्थं स्वयं साहसशालिभिः । मृसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाष्यते ॥ २०५ ॥ इतित्यादिकुद्यप्टान्तकुहेतुनिपुणैर्नुपम् । कायक्षेशासहं वाक्ष्यर्थार्थमवृत्रुधत् ॥ २०५ ॥ तथा पराश्च दुर्बुद्वीन् बोधयन् जीवितावधौ । भृत्वा सप्तस्वधौभूमिष्वतिस्तर्येश्च च क्रमान् ॥ २०८ ॥ गम्यमादनकुश्चोत्थ महागम्धवर्तानदी । समीपगत्तभ कुङ्गीनामपल्ल्यां स्वपापतः ॥ २०८ ॥ जातो वनेचरः कालसन्तः स तु कदाचन । वरधमैयति प्राप्य मध्वादिविनिवृत्तितः ॥ २०० ॥ वजातो वनेचरः कालसन्तः स तु कदाचन । वरधमैयति प्राप्य मध्वादिविनिवृत्तितः ॥ २०० ॥ वजायो ऽलकापुर्याः पत्तुः पुरुबलस्य च । ज्योनिर्मालाभिधायाश्च सुतो हरिकलोऽभवत् ॥ २००॥

स्राया स्नेह इतमें उत्पन्न हो गया है।। २६७॥ पूर्व जन्ममें जो तेरा निर्नामक नामका पुत्र था उसने तपश्चरण करते समय स्वयंभू नारायणका एश्वर्य देखकर निदान किया था अतः वह कंसका मारनेवाला श्री कृष्ण हुन्ना है।।२६५।। गणधर देव देवकीसे कहते हैं कि 'हे देवकी! तृ कहाँ से आई? तेरे ये पुत्र कहाँ से स्वायं ? स्रोर विना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध कैसे स्ना मिला? इसलिए जान पड़ता है कि कमैंका उदय बड़ा विचित्र है स्रोर योगियोंके हारा भी स्नगम्य हैं। इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवानने यह सब कथा कही। कथा मुनकर देवकीने उन्हें बड़ी भक्ति वन्दना की।। २६६-३००।।

तद्तन्तर-भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षरावधिको धारण करनेवाले गणधर भगवान्से अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पूछा ॥ ३०१ ॥ तब गणधर भगवान भी उसका अभीष्ट कहने लगे सी ठीक ही है क्योंकि कुतकृत्य मनुष्योंका अनुप्रहको छोड़कर और दूसरा कार्य नहीं रहता है।। ३०२।। व कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीर्थमें जब धर्मका विच्छेद हुआ तब भद्रिलपुर नगरमें राजा मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम नन्दा था। उसी समय उस नगरमें भूतिशर्मा नामका एक श्रेष्ठ बाह्मण था, उसकी कमला नामकी श्री थी श्रीर उन दोनोंके मुण्डशालायन नामका पुत्र था। मुण्डशालायन यर्गप वेदवेदाङ्गका पारगामी था परन्तु माथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भौगोंन आसक्त रहती थी इसलिए वह कहा करता था कि नपका क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिनके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्योंने ही परलोकके लिए इस तपके क्रोशकी कल्पना की है। वास्तवमें पृथिवी-दान, सुवर्ण-दान त्रादिसे ही इष्ट सुम्व प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अनेक कुट्ट शन्त और कुहेतुत्रोंके बतलानेमें निपुण वाक्योंक द्वारा कायक्रांशके सहनेमें असमर्थ राजाका भूठमूठ उपदेश दिया। राजाको ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा। अन्तमें मर कर वह सातवें नरक गया। वहाँसे निकल कर तिर्यक्व हुआ। इस तरह नरक श्रीर तियेव्य गतिमं घूमता रहा ॥ ३०३-३०८ ॥ अनुक्रमसे वह गन्धमादन पर्वतसे निकली हुई गन्धवर्ता नदीके समीपवर्ती भद्धकी नामकी पछीमें अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील हुआ । उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर मधु श्रादि तीन मकारोंका त्याग किया था। उसके फलस्वरूप वह विजयार्ध पर्वत पर अलकानगरीके राजा पुरबल और उनकी रानी ज्योतिर्मालाके हरिबल नामका पुत्र हुआ। उसने अनन्तवीर्य नामके मुनिराजके पास

१ तपकाले सा । २ भाक्तिका सा । ३ कूटोत्थ सा । कुछाः पर्वतः । ४ भल्लुं कि सा ।

अनन्तर्वार्थयस्यन्ते गृहीत्वा द्रव्यसंयमम् । सौधर्मकल्पे सम्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ ३१२ ॥
सुकेतोविजयार्थाद्रौ रथन्पुरभूपतेः । सुता स्वयंप्रभायाश्च सत्यभामा त्वामत्यभूः ॥ ३१३ ॥
पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तोऽ गुनिमित्तादिकुशलाल्योऽर्धचिकिणः ॥३१४ ॥
भविष्यति महादेवीत्याल्यस्नैमित्तिकोत्तमः । इत्युद्रीरितमाकण्यं सत्यभामाऽतुवराराम् ॥ ३१५ ॥
सिम्प्याध महादेव्या प्रणम्य स्वभवान्तरम् । परिष्टृष्टः वपार्थेहे व्याजहारेति तद्भवान् ॥ ३१६ ॥
हीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवर्त्तिनि । लक्ष्मीप्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूलक्ष्मीमितः प्रिया ॥ ३१७ ॥
प्रसाधिताङ्गी सान्येद्युर्द्पणालोकनोद्यता । समाधिगुसमालोक्य मुनि मिक्षार्थमागतम् ॥ ३१८ ॥
प्रस्तेदमलदिग्धाङ्गो दुर्गन्थोऽयमिति कुषा । विचिकित्सापरा साधिश्चेपात्यद्वारिणी तदा ॥ ३१९ ॥
सहस्रोदुम्बराल्येन कुष्टेन व्यासदेहिका । श्चनीव तर्ज्यमाना सा जनैः परुषभाषितैः ॥ ३२०॥
स्त्र्यगेहेऽतिदुःखेन मृत्वा स्रोहाहिताशया । गेहेऽस्यैव द्विजस्याभूद दुर्गन्धश्चित्रकाखकः ॥ ३२९ ॥
तस्योपरि मुहुर्घावंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो सृतान्धातिहरजायत ॥३२२ ॥
तस्योपरि मुहुर्घावंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिप्तो सृतान्धातिहरजायत ॥३२२ ॥
हतो लक्ष्यपाणीर्थमनपादः किमिन्नणैः । आकुलः पतितः कृषे दुःखितो सृतिमागतः ॥ ३२४ ॥
तत्तोऽन्था हिः समुत्पक्को सृत्वान्धश्चाय सृकरः । ग्रामे यो भक्षितो सृत्वा सोऽपि श्वभिरतोऽमुतः ॥३२५ ॥
सस्यस्य मन्दिरग्रामे नद्यारणकारिणः । मण्डक्याश्च सुता जाता प्रितका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥

द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह मरकर साधर्म स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत हांकर उसी विजयार्ध पर्वत पर रथनूपुर नगरके राजा मुकेतुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई। एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निमित्तज्ञानीमें पुछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पन्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कहा था कि यह अर्थचक्रवर्तीकी महादेवी होगी। इस प्रकार गणधरके द्वारा कहें हुए अपने भव मुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ठ हुई।। ३०६-३१५।।

**अथानन्तर—महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पृद्धे और जिनकी समस्त** चेष्टाएँ परोपकारके लिए ही थीं ऐसे गणधर भगवान कहने लगे।। ३१६।। कि भरत चेत्र सम्बन्धी मग्ध देशके अन्तर्गत एक लद्दमीप्राम नामका प्राम है। उसमें सोम नामका एक ब्राह्मण रहता था. उसकी स्त्रीका नाम लद्दमीमित था। किमी एक दिन लद्दमीमित ब्राह्मणा, ब्राभूषणादि पहिन कर दर्पण देखनेके लिए उद्यत हुई ही थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आ पहुँचे। 'इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप है। ऋौर यह दुर्गन्थ दे रहा हैं' इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्सीमतिने घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥ ३१७-३१६ ॥ मुनि-निन्दाके पापसे उसका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याप्त हो गया इसलिए यह जहाँ जाती थी वहीं पर लीग उसे कठोर शब्द कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थे।। ३२०।। वह सूने मकानमें पड़ी रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह एख बड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्य युक्त इद्धू दर हुई ।। ३२१ ।। वह पुत्रे पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़नी थी इसलिए उसने कोधित होकर उसे पकड़ा अगैर बाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उसी ब्राह्मणके घर साँप हुई ।। ३२२ ।। फिर मरकर अपने पापकर्मके उदयसे वहीं गधा हुई, वह बार-बार ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे एसा मारा कि उसका पैर टूट गया, घात्रोंमें कीड़े पड़ गये जिनसे व्याकुल हांकर वह कुएँ में पड़ गया श्रीर दुःखी होकर मर गया ।। ३२३-३२४ ।। किर अन्धा साँप हुआ, किर मरकर अन्धा सुअर हुआ, उस सुश्ररको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले मत्स्य नामक धीवरकी मण्डकी नामकी स्त्रीसे पृतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही

१ इत्युक्तांऽसी ल०। २ परार्थेम्यः ग०, ख०। परार्था ईहा यस्य सः परार्थेहः । ३ तती बहिः समुत्वनी स०।

स्वीत्पर्यनन्तरं छोकान्तरं यातः पिता ततः । माता च पोषिता मातामद्रा स्वाद्ध पाल्तिः ॥ ३२० ॥ विविकित्स्या नदीतीरवर्तिनी सा कदावत । समाधिगृक्षमाछोक्य नदीतीरे पुराततम् ॥ ३२८ ॥ काळळ्य्या समासाच प्रतिमायोगधारिणम् । गृदीतोपक्षमा योगिदेहस्थमककादिकम् ॥ ३२९ ॥ अपास्यन्ती प्रयत्नेन निक्षान्ते योगनिष्ठितौ । उपविष्टस्य पादाञ्जमुपाश्रित्योदितं मुनेः ॥ ३३० ॥ अपास्यन्ती प्रयत्नेन निक्षान्ते योगनिष्ठितौ । उपविष्टस्य पादाञ्जमुपाश्रित्योदितं मुनेः ॥ ३३० ॥ अपास्यन्ता पर्वोपवस्ति सुधीः । परेखुजिनपृजार्थं गच्छन्ती वीद्ध्य सार्यिकाम् ॥ ३३० ॥ प्रमान्तरं समं गावा तदानीतान्त्रसा सदा । प्राणसन्धारणं कृत्वा किस्मिश्चद्वृत्यते विले ॥ ३३२ ॥ उपविष्टा निजाचारं पाल्यन्ती भयाद्धान् । सम्यग्जात्वार्यिकाख्यानात्त्ववृत्तान्तं सकौतुकात् ॥ ३३२ ॥ उपविष्टा निजाचारं पाल्यन्ती भयाद्धान् । सम्यग्जात्वार्यिकाख्यानात्त्ववृत्तान्तं सकौतुकात् ॥ ३३४ ॥ अभिधायाम्य पापिष्टां मो त्वं पुण्यवती कृतः । पश्यसीति निजातीनभवान् ज्ञातान् यतीश्वरात् ॥ ३३४ ॥ अभिधायाम्य पापिष्टां मो त्वं पुण्यवती कृतः । पश्यसीति निजातीनभवान् ज्ञातान् यतीश्वरात् ॥ ३३६ ॥ प्राग्जन्माजितपापस्य परिपाकाद्विक्षपिता । रोगवन्त्रं कुगन्धत्वं निर्धनन्वादिकञ्च कैः ॥ ३६० ॥ प्राग्जन्माजितपापस्य परिपाकाद्विक्षपिता । रोगवन्त्रं कुगन्धत्वं निर्धनन्वादिकञ्च कैः ॥ ३६० ॥ पश्यतेऽत्र संसारे तत्त्वं भूमीहिना कुचा । त्वयारां व्रतशिक्षावासादिपरजन्मने ॥ ३६० ॥ पश्यतेऽत्र संसारे तत्त्वं भूमीहिना कुचा । एव्यानां पञ्चपञ्चाद्यां सा सन्त्यस्य समाधिना॥३३९॥ च्युतप्राणाच्युतेन्द्रस्य वलुभाभूदिनिप्रया । पल्यानां पञ्चपञ्चाद्यां तत्राच्छन्नसौक्ष्यभाक् ॥ ३४० ॥ च्युत्वा ततो विद्मोख्यविषयं कुण्डलाह्नये । पुरे वासवभूमतुः श्रीमत्याक्ष सुनाऽभवः ॥ ३४९ ॥

उसका पिता गर गया और माता भी चल बसी इसलिए मातामही (नानी) ने उनका पीपण किया। वह सब प्रकारमे अधुभ थी और अबलांग उससे घृणा करने थे। किसी एक दिन वह नदीके किनारे बैठी थी वहींपर उसे उन समाधिगुप्र मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उसने लदमीमितपर्यायमें निन्दा की थी। व मुनि प्रतिमायागमे अवस्थित थे, पृतिकाकी काललब्धि अनुकूल थी इसलिए। वह शान्तभावको प्राप्तकर रात्रिभर मुनिराजके शरीरपर बैठनेवाले मच्छर आदिको दूर हटाती रही। जब प्रातःकालके समय प्रतिमायाग समाप्तकर मुनिराज विराजमान हुए तब वह उनके चरणकमलांकि समीप जा पहुँची और उनका कहा हुआ धर्मापदेश मुनने लगी। धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। दृसरे दिन वह जिनेन्द्र भगवान्की पृजा (दर्शन) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आर्थिकांक दर्शन हो गये। वह उन्हीं श्रायिकाके साथ दूसरे गाँव तक चली गई। वहींपर उसे भोजन भी श्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन प्रामान्तरसे लाये हुए भोजनसे प्राण रक्षा करती और पापके भयसे अपने आचारकी रज्ञा करती हुई किसी पर्वतकी गुफामें रहने लगी। एक दिन एक श्राविका आर्यिकाक पास आई। आर्थि-काने उससे कहा कि पृतिका नीच कुलमें उपन होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह अ।अर्घर्का बात है। अ।र्घिकाकी बात सुनकर उस श्राधिकाको बड़ा कोतुक हुआ। जब पूर्तिका पूजा (दर्शन) कर चुकी तब वह स्त्रेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तरमें पृतिकाने कहा कि है माता! मैं तो महापापिनी हूँ, मुक्ते आप पुण्यवर्ता क्यों कहती हैं ? यह कह, उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जो अपने पूर्वभव मुने थे वे सब कह मुनाय । वह श्राविका पूर्विकाकी पूर्वभवकी सखी थी। पूर्विकाक मुख्यसे यह जानकर उसने कहा कि 'यह जीव पापका भय होनेसे ही जैनमार्ग-जैनधर्मको प्राप्त होता है। इस संसारमं पूर्वभवसं अर्जित पापकर्मके उदयसे विरूपता. रोगीपना, दुर्गन्धता तथा निर्धनता ऋादि किन्हें नहीं प्राप्त होती ? अर्थात् सभीका प्राप्त होती है इसलिए तू शोक मनकर, तर द्वारा महण किये हुए व्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए दुर्लभ पाथेय ( संबल ) के समान हैं, तू अब भय मत कर। इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूव उस्ताह दिया। तदनन्तर-समाधिमरणकर यह अच्युतेन्द्रकी अतिशय प्यारी देत्री हुई। पचपन पत्य नक वह अखण्ड सुखका उपभोग करती रही। वहाँ से च्युन होकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरम राजा वासबकी रानी श्रीमतीसे तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥ ३२५-३४१ ॥

१ सकौद्धका ल० ।

रुग्मिण्यथ पुरः कौसलाख्यम भूपतेः मुतः । भेषजस्याभवन्मद्वां शिक्षुपालिक्किलोचनः ॥ ३४२ ॥ अभूतपूर्वमेतन्तु मनुष्येप्वस्य कि फलम् । इति भूपितना पृष्टः स्पष्टं नैमिपिकोऽवदत् ॥ ३४३ ॥ तृतीयं नयमं यस्य दर्शनादस्य नश्यित । अयं इनिष्यते तेन संशयो नेत्य वस्यित् ॥ ३४४ ॥ कश्चाचिद्भेषजो मद्दी शिक्षुपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं दृष्टुं वासुदेवं समुत्सुकाः ॥ ३४५ ॥ अदृश्यतामगाक्षेत्रं जरासन्धारिवीक्षणात् । तृतीयं शिक्षुपालस्य विचित्रा दृश्यशक्तयः ॥ ३४६ ॥ विज्ञातादेशया मद्द्या तद्विलोक्य इरिभिया । दृदस्य पूज्य मे पुत्रिमक्षामित्यभ्ययाचत ॥ ३४७ ॥ शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्य मद्भयम् । नास्यास्तिति हरेर्लक्ष्यवरासौ स्वां पुरीमगात् ॥ ३४८ ॥ शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्य मद्भयम् । नास्यास्तिति हरेर्लक्ष्यवरासौ स्वां पुरीमगात् ॥ ३४८ ॥ प्रच्छाच परतेजोसि सृश्चन्यूर्धस्थपादकः । शैशवे शिक्षुपालोऽसौ मासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥ इति इरिरिवाक्रस्य विक्रमेणाक्रमेषिणा । राजकर्णारवत्वेन सोऽवाञ्चद्वतिनुं स्वयम् ॥ ३५९ ॥ द्विणा यशसा विश्वसर्पिणा स्वायुर्गिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्विषः ॥ २५२ ॥ स्वमूद्वीकृत्य मूर्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमिधिक्षण्य लक्ष्मीमाक्षेतुमुद्यवौ ॥ ३५३ ॥

तद्नन्तर कोशल नामकी नगरीयें राजा भेषज राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम मद्री था; उन दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामका पुत्र हुआ। मनुष्योमें तीन नेत्रका होना अभूतपूर्व था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तव परोत्तकी बात जाननेवाले निमित्तज्ञानीने साफ-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जावेगा यह उसीके द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं है।।३४२-३४४।। किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्मकताके साथ श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावनी नगरी गये थे वहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिक्षपालका तीसरा नेत्र ऋहश्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करता है ।।३४४-३४६।। यह देख मदीको निमित्तज्ञानीकी बात याद आ गई इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णमे याचना की कि 'ह पूज्य ! मेरं लिए पुत्रभित्ता दोजिये'।।३४०। श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हं अम्व ! सी अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुक्तसे भय नहीं हैं अर्थात् जब तक सी अपराध नहीं हो जावेंगे तब तक मैं इसे नहीं माह्रँगाः इसप्रकार श्रीकृष्णसे वरदान पाकर मट्टी श्रपने नगरको चर्ला गई ।। ३४८ ।। इयर वह शिश्-पाल बाल-श्रवस्थामें ही सूर्यके समान देदी ध्यमान होने लगा क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका मण्डल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी विशुद्ध था-विद्वेष रहित था, जिस प्रकार सूर्य उदिन होते ही अन्धकारको नष्ट कर देना है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदिन होते ही निरन्तर शत्रुरूपी अन्यकारको नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थान् कमलोको आन-न्दिन करता है उसी प्रकार शिद्युपाल भी पद्मा अर्थान् लद्दमीको आनन्दिन करना था, जिस प्रकार सूर्यकी किरण तीच्ण अर्थात् उप्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीच्ण अर्थात् भारी था, जित प्रकार सूच ऋर ऋथांत् उच्च होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी ऋर ऋथांत् दुष्ट था, जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान् अर्थान् तंजसे सहित होता है उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान् अर्थान् सेना और कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थीक तेजको छिपाकर भूभृत अर्थात पर्वतके मस्तकपर-शिखर पर अपने पाद अर्थान् किरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशपाल भी अन्य लोगोंके तेजको आच्छादितकर राजाश्रोंके मस्तकपर अपने पाद अर्थान चरण रखता था। वह त्राक्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे त्रपने त्रापको सब राजाओंमें श्रेष्ट समभने लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके उपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी इच्छा करने लगा ।। ३४६--३५१ ।। इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फैलनेवाले यशसे उपलिवत श्रीर श्रपनी श्रायुको समर्पण करनेवाल उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सा श्रपराध कर डाले ।। ३५२ ॥ वह अपने त्रापको ऊँचा-श्रेष्ठ वनाकर सबका शिरामणि सममता था, सदा करने यांग्य कार्यांकी

१ श्रद्धं परोद्धं दैवं वा वेशि जानातीति श्रद्धवित्।

सङ्घः ज्ञान्तोऽपि जञ्चणां हन्त्येवेवाघसञ्चयः । विजिगीयुस्तमुत्केष्ट्रं क्षेपकृत मुमुक्षुवत् ॥ ३५४ ॥ एवं प्रयाति काले त्वां शिक्षुपालाय ते पिता । दात्ं समुचतः प्रीत्या तच्छृत्वा युद्धकाङ्क्षिणा ॥३४५॥ नारदेन हरिः सर्वं तत्कार्यमत्रबोधितः । पडङ्गबलसम्पन्नो गत्वा हत्वा तमूजितम् ॥ २५६ ॥ भादाय त्वां महादेवीपट्टबन्धे न्ययोजयम् । श्रुत्वा तद्वचनं तस्याः परितोपः परोऽजनि ॥ ३५० ॥ इत्थं वृशकमाकर्ण्यं कः करोति जुगुप्सनम् । मत्वा मलीमसान्नो चेद्यदि दुर्धीर्मुनीश्वरान् ॥ ३५८ ॥ अथ जाम्बवती नत्वा मुनि स्वभवसन्ततिम् । प्रच्छति स्माद्रादेवमुवाच भगवानिप ॥ ३५९ ॥ द्वीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावनी । वीतशोकपुरं तत्र दसको वैश्यवंशजः ॥ ३६० ॥ पन्नी देवमतिस्तस्य सुतामीहेविला तयोः । द्शाऽसी वसुमित्राय विधवाऽभृद्नन्तरम् ॥ ३६१ ॥ निर्विण्णा जिनदेवास्ययनिमेत्याहितव्रता । अगाहुशन्तरदेवीर्त्वं मन्दरे नन्दने वने ॥ ३६२ ॥ तनश्चतुरर्शात्युक्तसहस्राव्दायुपरच्युतौ । विषये पुष्कलावत्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥ मधुपेणारुयवैश्यस्य बन्धुमन्याश्च बन्धुरा । सृता वन्धुयशा नाम बभृवाभ्युद्योनमुखी ॥ ३६४ ॥ जिनदेवभुवा सख्या सहासौ जिनदत्तया । समुपोष्यादिमे कल्पे कुवेरम्याभवन्धिया ॥ ३६५ ॥ ततवस्युखाऽभवत्युण्डरीकिण्यां वज्रनामधत् । वैश्यस्य सूत्रभायाश्च सुमतिः सुतसत्तमा ॥ ३६६ ॥ सा तत्र सुव्रतास्यायिकाहारार्पणपूर्वकम् । रन्नावलीमुपोप्याभृद् ब्रह्मलोकेऽप्सरोवरा ॥ ३६७ ॥ चिराचनो विनिष्क्रस्य द्वीपेऽस्मिन् खेचराचले । उद्क्लेण्यां पुरे जाम्बवाख्ये जाम्बवभूपतः ॥ ३६८ ॥ अभूरत्वं जम्बुषेणायां सर्ता जाम्यवती सुता । सृतुः पवनवेगस्य दयामलायाश्च कामुकः ॥ ३६९ ॥

पक्षसे महित रहता था और श्रीकृष्णको भी ललकारकर उनकी लदमी छीननेका उद्यम करता था। ३५३।। शान्त हुआ भी शत्रुओंका समृह पापीके समृहके समान नष्ट कर ही देता है इसलिए विजयकी इच्छा रणनेवाल राजाको मुमुश्रके समान, शत्रुको नष्ट करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये।। ३५४।। गणधर भगवान, महारानी क्षिमणीमें कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीचमें तेरा पिना तुभे बड़ी प्रसन्नतामें शिशुपालको देनेके लिए उद्यत हो गया। जब युद्धकी चाह रखनेवाल नारदने यह बात सुनी तो वह श्रीकृष्णको सब समाचार बतला आया। श्रीकृष्णने छह प्रकारकी सेनाक साथ जावर उस बलवान शिशुपालको मारा और तुभे लेकर महादेवीके पट्टपर नियुक्त किया। गणधर भगवानके यह बचन मुनकर रुक्मिणीको बड़ा हुई हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मिणीकी कथा सुनकर दुर्बुद्धिके सिवाय ऐसा कीन मनुष्य होगा जो कि महामुनियांको मिलन देखकर उनले घृणा करेगा।। ३५५-३५=।।

श्रथानन्तर-रानी जाम्यवर्तानं भी वहे श्रादरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्मे श्रपने पूर्वभय पूछे श्रीर गणधर भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूहीपके पूर्व विदेह त्रेत्रमें पुष्कलावती नामका देश हैं। उसके वीनशोक नगरमें दमक नामका बैश्य रहना था।।३५६-३६०।। उसकी खीका नाम देवमित था, श्रीर उन दोनोंक एक देविला नामकी पुत्री थी। वह पुत्री वसु-मित्रके लिए दी गई थी परन्तु कुछ समय वाद विधवा हो गई जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराजके पाम जाकर त्रत प्रहण कर लिये श्रीर श्रायुके अन्तमें वह मरकर मेरू पर्वतके नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई।। ३६१-३६२।। तदनन्तर वहाँकी चौरासी हजार वर्षकी श्रायु समाप्त होनेपर वह वहाँ से चयकर पुष्कलावनी देशके विजयपुर नामक नगरमें मधुपेण वश्यकी बन्धुमती खीसे अनिशय मुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हुई। उसका श्रभ्युदय दिनोंदिन बहुना ही जाना था। वहींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सम्पी धी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्गमें छुबेरकी देवाङ्गना हुई।। ३६३-३६५।। वहाँ से चयकर पुण्डरीकिणी नगरीमें बन्ननामक वैश्य और उसकी सुभद्रा खीके मुमिन नामकी उत्तम पुत्री हुई। उसने वहाँ सुन्नता नामकी श्रायकिक लिए श्राहार दान देवर रक्षावली नामका उपवास किया, जिससे बह्न स्वर्गमें श्रेष्ठ श्रप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहाँ से चयकर इसी जम्बूदीपके विजयार्ध पूर्वतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमें राजा जाम्बव श्रीर रानी जम्बूपेणांके तू जाम्बवती

भवत्याः स निर्मानां भैधुनोऽशिषिलेच्छया। ज्योतिवैनेऽन्यदा स्थित्या देया जान्यवती न चेत् ॥६७०॥ आच्छियाहं प्रहीप्यामीत्यवोच्छान्यवः कुषा। लादितुं प्रेषयामास विद्यां मा क्षिकलिताम् ॥६७९॥ तदा निमकुमारस्य किष्ठराष्ट्रयपुराधिपः। मातुलो यक्षमाली तामच्छैत्सीत्वेचरेदवरः ॥६७२॥ सर्वविद्याच्छिदां अन्वा तज्ञाम्यवतन्द्रवे। बलेनाकम्य सम्प्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥६७६॥ पलायत निजस्थानाक्षमिभीत्वा समातुलः। अनालोचितकार्याणां किं मुक्त्वान्यत्पराभवम् ॥६७४॥ नारदस्तिहिदित्वाशु सम्प्राप्य कमलोद्रम् । वर्णयामास जाम्बवतीरूपमितिसुन्दरम् ॥६७५॥ हडात्कृष्णस्तदाकण्यं हिद्ध्यामीति नां सनीम् । सन्नद्रबलसम्पत्त्या गत्वा धलगनगान्तिके॥६७६॥ विविद्यो मनसालोच्य ज्ञान्वा तत्कर्मदुष्करम् । उपोष्याचिन्तयद्वात्रो केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥६७७॥ प्रसाधितित्रखण्डोऽपि तत्राभूत्खण्डतायितः । निह्यक्षखगेनद्रस्य पुण्यं किमपि तादशम् ॥६७८॥ प्रसाधितित्रखण्डोऽपि तत्राभूत्खण्डतायितः । निह्यक्षखगेन्द्रस्य पुण्यं किमपि तादशम् ॥६७८॥ प्रसाधितित्रखण्डोऽपि तत्राभूत्खण्डतायितः । महाशुके तदैत्यैते विद्ये हे साधयेनि ते ॥६७९॥ दत्वा तत्साधनोपायर्माभधाय गनो दिवम् । सद्यास्तागरं कृत्वा तत्राहिशयने स्थितः ॥६८०॥ साधयामास मासांस्ते चतुरो विषिपूर्वकम् । सिहाहिवैदिवाहिन्यौ विद्ये हलिहरी गतौ ॥६८९॥ आक्त्व जाभववं युत्वे विजित्यादाय नत्सुनाम् । महादेवीपदे प्रीत्या व्यामकापीन्धितीहिति ॥६८२॥ अनं वक्गृविशेषेण यद्यप्यस्पप्टतर्कणम् । तद्दप्टमिव विम्पप्टं सर्वं तस्यास्तदाऽभवत् ॥६८३॥।

नामकी पुत्री हुई। उसी विजयार्थ पर्वतपर पत्रनवेग तथा स्यामलाका पुत्र निम रहता था वह रिश्तेमें भाईका साला था और तुर्फ चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वनमें बैठा था वहाँ तेरे प्रति तीव्र इच्छा होनेके कारण उसने वहा कि यदि जास्यवनी मुफे नहीं दी जावेगी तो मैं उसे छीनकर ले लूँगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बदको बड़ा कोध ऋ। गया। उसने उसे खानेके लिए माक्षिक-लक्षिता नामकी विद्या भेजी। उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिकुमारका मामा यत्तमाली विद्याधर विद्यमान था उसने यह विद्या छेद डाली।। ३६६-३७२।। अपनी सब विद्यात्रोंक छेदी जानेकी वात सुनकर राजा जाम्बक्ते अपना जम्बू नाम पुत्र भेजा। सेनाके साथ ध्याक्रमण करता हुआ जम्बुकुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह निम डरकर अपने मामाके साथ अपने म्थानसे भाग म्बड़ा हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य विना विचारके किये जाते हैं उनका फल पराभवके सिवाय और क्या हो सकता है ? ।। ३७३-३७४ ।। नारद, यह सब जानकर शीघ्र ही कृष्णके पास गया श्रीर जाम्बबतीक अनिशय मुन्दर रूपका वर्णन करने लगा । यह मुनकर श्रीवृष्णने कहा कि मैं उस सतीको हुठात् ( जबरदस्ती ) हरण कहँगा । यह कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़े और विजयार्थ पर्वतके समीपवर्गी वनमें ठहर गये। वलदेव उनके साथ थे ही। यह कार्य अत्यन्त कठिन हैं ऐसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया ऋौर रात्रिके समय मनमें विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देग्वो, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये एसे श्रीकृष्णका भी भविष्य वहाँ किण्डत दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजांके विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रवल था ।। ३७५-३७= ।। कि जिमसे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ था, आया और कहने लगा कि 'भैं ये दो विद्याएँ देना हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो' इस प्रकार कह कर तथा विद्याएँ सिद्ध करनेकी विधि बतला कर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण श्लीरसागर वनाकर उसमें नागशव्यापर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक चार माह् तक विद्याएँ सिद्ध करते रहे । अन्तमें बलदेवका सिंहवाहिनी और श्रीकृष्णको गरुइवाहिनी विद्या सिद्ध हो गई। तदनन्तर उन विद्याओं पर आहृद होकर श्रीकृष्णने युद्धमें जाम्बवका जीता श्रीर उसकी पुत्री तुम ज्ञाम्बबती को ले आये। घर आकर उन्होंने तुक्ते बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पद पर नियुक्त किया ॥ ७६-३८२॥ यद्यपि पूर्व जन्मका बृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके कारण वह सबका सब जाम्बबतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया।। ३५३।।

१ खगवनान्तिके ला । २ खंडतायतिः ला ।

भधानन्तरमेवैनं मुनीन्त्रं गणनायकम् । सुसीमा भवसम्बन्धमात्मनः पृष्छति स्म सा ॥ ३८४ ॥ स्ववाक्तिरणजालेन बोधयंस्तन्मनोग्बुजम् । इत्युवाच विनेयानां निर्निमिरौकबान्धवः ॥ ३८५ ॥ धातकीखण्डपूर्वार्ध-प्राग्विदेहेऽतिविश्वतः । भोगाङ्गमङ्गिनामेको विषयो मङ्गलावती ॥ ३८६ ॥ रत्नसञ्जयनामात्र पुरं तत्प्रतिपास्कः । विश्वदेवः प्रियास्यासीहेवी विभाग्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥ तमयोध्यापतौ युद्धे इतवस्यतिशोकतः । सा मन्त्रिभिनिषिद्धापि प्रविषय हुतभोजिनम् ॥ ३८८ ॥ विजयार्घे सुरी भृत्वा व्यन्तरेष्वयुतायुषा । जीवित्वा तत्र तस्यान्ते भवे भ्रान्त्वा यथोचितम् ॥ ३८९ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते शालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोर्थक्षदेवी जाता सुता सुधी: ॥ ३९० ॥ कदा चिद्व भैर्मसेनास्य मुनि संश्रित्व सद्वता । मासोपवासिने तस्मै दत्वा कायस्य सुस्थितिम् ॥ ३९१ ॥ सा कदाचिद्वने रन्तुं गत्वा वर्षभयाद् गुहाम् । प्रविष्टाऽजगरागीर्णा हरिवर्षे तनुं श्रिता ॥ ३९२ ॥ निर्विष्टय तद्गतान् भोगान् नागी जाना तत्रच्युना । च्युना ततो विदेहेऽस्मिन् पुष्फलाबत्युदीरिते ॥३९३॥ विषये पुण्डरीकिण्यामशोकाख्यमहीपतेः । सोमश्रियश्च श्रीकान्ता सुता भृत्वा कदाचन ॥३९४॥ जिनदत्तायिकोपान्ते दीक्षामादाय सुवता । तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोष्य कनकावलीम् ॥३९५॥ माहेन्द्रे दिविजीभूत्वा भुक्तवा भोगान्दिवीकसाम् । आयुरन्ते ततप्रच्युत्वा सुज्येष्टायां भुताऽभवः॥ ६९६॥ सुराष्ट्रवर्धनाख्यस्य नृपस्य त्वं सुलक्षणा । हरेर्देवी प्रमोदेन वर्धसे वहाभा सती ॥३९७॥ स्वभवान्तरसम्बन्धमाकण्यैपाप संमदम् । को न गच्छति सन्तोषमुत्तरोत्तरबृद्धितः ॥३९८॥ लक्ष्मणापि मुनि नत्वा शुश्रुषुः स्वभवानभूत् । अभापतैवमेतस्याश्विकीर्षुः सोऽप्यनुग्रहम् ॥३९९॥

अथानन्तर - इन्हीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार कर सुमीमा नामकी पट्टरानी अपने पूर्व भवोंका सम्बन्ध पृद्धने लगी।। ३८४॥ तत्र शिष्यजनोंके अकारण बन्धु गणधर भगवान अपने वचन क्यों किरणोंक समूहमें उसके मनक्षी कमलका प्रफुद्धित करते हुए इस प्रकार कहने लगे।। ३८५ ।। धातकीत्वण्ड द्वीपके प्रवीर्ध भागके पूर्व विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मङ्गलावती नामका देश है जो प्राणियोंके भोगोपभोगका एक ही साधन है। उसमें रबसंबय नामका एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभासम्पन्न अनुन्दरी नामकी रानी थी।। ३८६-३८७। किसी एक दिन ऋयोध्याके राजाने राजा विश्वदेवको मार डाला उसलिए ऋत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोंके निषेध करनेपर भी वह रानी अप्रिमें प्रवेश कर जल मरी। मर कर वह विजयार्थ पर्वेत पर दश हजार वर्षकी त्राय वाली व्यन्तर देवी हुई। वहाँकी ऋाद्य पूर्ण होनेपर वह ऋपने कमेंकि ऋतुसार संसारमं भ्रमण करती रही । तद्नन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतत्त्रेत्र सम्बन्धी शालिमाममें यक्षकी स्त्री देवमंनाक यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई।। ३८८-३६०।। किसी एक दिन उसने धर्मसेन मुनिक पास जावर ब्रत प्रहण किये श्रीर एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने त्राहार दिया ॥ ३८९ ॥ यत्तदेवी किसी दिन कीड़ा करनेके लिए वनमें गई थी । वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई। उसके भयसे वह एक गुफामें चली गई। वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवर्ष नामक भोग-भूभिमें उत्पन्न हुई। वहाँ के भाग भोगकर नागकुमारी हुई। फिर वहाँ से चय कर विदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक और सोमश्री रानीके श्रीकानता नामकी पुत्री हुई। किसी एक दिन उसने जिनदत्ता ऋार्यिकाके पास दीचा लेकर ऋच्छे-अच्छे वर्तो-का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की ऋौर कनकावली नामका घोर उपवास किया।। ३६१-३६५ ॥ इन सबके प्रभावसे वह माहेन्द्र विर्मा देवी हुई, वहाँ देवोंके भाग भागकर आयुके अन्तमें वहाँ से च्युत हुई ऋौर मुराष्ट्रवर्धन राजाकी रानी मुज्येष्टाके अच्छे लक्ष्णोंवाली तू पुत्री हुई है श्रीर श्रीकृष्णकी पहरानी होकर श्रानन्दसे बढ़ रही है।। ३६६-३६७।। इस प्रकार अपने भवान्तरोंका सम्बन्ध सुनकर मुसीमा रानी हर्षको प्राप्त हुई सा ठीक ही है क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर वृद्धिको सुन कर कीन संतोषकी प्राप्त नहीं होता ? ॥ ३६५ ॥

अथानन्तर-महारानी लद्दमणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव मुननेकी इच्छा

१ भीमत्य-स०। २-द्रमंसेनाख्य ल०।

इह पूर्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशो नासनस्य महीपतेः ॥४००॥ वसुमत्यामभूत्युनुः सुषेणाख्यो गुणाकरः । केनचिज्ञातनिर्वेगो वासवो निकटेऽप्रहीत् ॥४०१॥ दीक्षां सागरसेनस्य तिष्प्रया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेप्टया ॥४०२॥ मृत्वा पुलिन्दी सञ्जाता साम्येखुर्नन्दिवर्धनम् । सुनि चारणमाश्रित्य गृहीतोपासकवता ॥४०३॥ मृत्वा जाताच्टमे करुपे नर्तकीन्द्रस्य हृत्यिया । अवतीर्यं ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन् खगाचले ॥४०४॥ स्रगेशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिनः । महेन्द्रस्य सुतानुन्दर्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥ मालान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरे । मालया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम् ॥४०६॥ अन्येषुः सिद्धकूटस्थगुरुं यमधराह्मयम् । समुपेत्य समाकर्ण्यं स्वभवान्तरसन्ततिम् ॥४०७॥ मुक्तावलीमुपोष्यासीत्तृतीयेन्द्रमनःप्रिया । नवपल्योपमायुष्का कालान्तेऽसौ ततबच्युता ॥४०८॥ सुप्रकारपुराधीशः शम्बराख्यमहीपतेः । १श्रीमत्याश्च सुताऽऽसीन्त्वं श्रीपद्मश्रवसेनयोः ॥४०९॥ कनीयसी गुणैज्येष्टा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । तां त्वां पवनवेगाख्यखेचरः कमलोत्रम् ॥४१०॥ समुपेत्य रथाङ्गेश वायुमार्गस्य निर्मला। लसन्ती चन्द्रलेखेव तय योग्या खगेशिनः ॥४११॥ <sup>ब</sup>तनया सक्ष्मणा कामोद्दीपनेति जगाद सः । तद्वचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम् ॥४१२॥ प्रेपयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विकम्बितम् । त्वत्पित्रोरनुमित्या त्वामर्पयामास चिक्रणे ॥४१३॥ तेनापि पट्टबन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रुत्वात्मजन्मान्तराविलं साऽगमन्मुद्रम् ॥४१४॥ गान्धारीगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तराविष्म् । गणीन्द्रो वासुदेवेन पृष्टोऽसावित्यभाषत ॥४१५॥

करने लगी और इसका अनुप्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बद्वीपके पूर्व विदेह त्रेत्रमें एक पुष्कलावनी नामका देश है। उसके ऋरिष्टपुर नगरमें राजा वासव राज्य करता था। उसकी वसुमती नामकी रानी थी और उन दोनोंक समस्त गुणोंकी खान स्वरूप मुषेण नामका पुत्र था। किसी कारणसे राजा वासधने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे मोहित होनेके कारण गृहवास छोड़नेके लिए समर्थ नहीं हो सकी इसलिए कुचेष्टासे मरकर भीलनी हुई। एक दिन उसने निन्द्यर्थन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्रावकके ब्रत यहण किये ।।३६६-४०३।। मर कर वह आठवें स्वर्गमें इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी हुई । बहाँसे चयकर जम्बूढीपकं भरतवेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतकी दिल्ला श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरके राजा महेन्द्रकी रानी अनुन्दरीके नेत्रोंका प्रिय लगनेवाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई और सिद्ध-विदा नामके स्वयंवरमं माला डालकर उसने हरिवाहनका अपना पति वनाया॥ ४०४-४०६॥ किसी एक दिन उसने सिद्धकृटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोंकी परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्तावली नामका उपवासकर तीसर स्वर्गकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ नी करपकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँ से चयकर मुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरकी श्रीमती रानीसे पुत्री हुई हैं। तू भी पद्म श्रीर ध्रवसेनकी छोटी वहिन हैं, गुणोंमें ज्येष्ठ हैं, सर्व लक्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तरा नाम है। किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर श्रीकृष्णके समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते! विद्याधरों के राजा शम्बरके एक लच्मणा नामकी पुत्री है जो आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशाभित है, कामको उदीपित करनेवाली है और श्रापके योग्य है। पवनवंगके यचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो तृही उसे ले श्राप्यह कहकर उसे ही भेजा श्रीर तह भी शीव ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुभे ले श्राया तथा श्रीकृष्णको समर्पित कर दी।। ४०७-४१३।। कृष्णने भी महादेवीका पट्ट बाँधकर तुमे इस प्रकार सन्मानित किया है। इस तरह अपने भवान्तर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥ ४१४ ॥

तदनन्तर-शिक्षणाने गान्धारी, गौर्रा और पद्मावतीके भवान्तर पूछे । तय गणधरदेव इन

१ होमत्याश्च ल० । २ तन्जा ल० ।

इहं जम्बूमति द्वापे विषयोऽस्ति सुकौशलः । तत्रायाध्यापुराधीशो रुद्धनाम्ना मनारमा ॥४१६॥ विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थाख्यवनेऽन्यदा । बुद्धार्थमुनये दसदाना स्वायुःपरिक्षये ॥४१७॥ उदक्कुरुषु निर्विष्टभोगा नस्मात्परिच्युता । इन्दोश्चन्द्रवती देवी भूत्वाऽतोऽप्यायुपोवधौ ॥४१८॥ द्वीपेऽत्र खगभूभतंरपाक्लेण्यां खगेशिनः । विद्यद्वेगस्य सदीप्तेः पुरे गगनवहाभे ॥४१९॥ सुरूपाल्यसुता विश्वद्वंगायामजनिष्ट सा । नित्यालांकपुराधीशे विद्याविक्रमशालिने ॥४२०॥ महेन्द्रविकमायैषा दत्तान्येचर्मरुद्धिरिम् । तौ गतौ चैन्यगेहेषु जिनप्जार्थमुत्मुकौ ॥४२९॥ विनीतचारगास्येन्द्रस्रतं धर्मीमवामृतम् । पीत्वा श्रवणयुग्मेन परां तृक्षिमवापतुः ॥४२२॥ तयोर्नरपतिदींक्षामादात्तचारणान्तिके । सुभद्रापादमासाय सापि संयममाददे ॥४२३॥ सौधर्मकल्पे देवी त्वसुपगम्योपसञ्चितः । स्वायुःपल्योपमप्रान्ते क्रमाक्षिष्कम्य तद्रतेः ॥४२४॥ गान्धारविषये पुष्कलावतीनगरेशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेर्मेक्मत्याश्च तनयाऽभवत् ॥४२५॥ गान्धारीत्याख्यया ख्याना प्रदातुर्भेथुनाय ताम् । पितुः पापमतिः श्रत्वा प्रारम्भं नारदस्तदा ॥४२६॥ सद्यस्तामेन्य तत्कर्म न्यगद्जागद्प्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमवशः सन्नदुसैन्यकः ॥४२७॥ युद्धं भन्न' विधायेन्द्रगिरेश्वान्यमहोभुजाम् । आदाय तां महादेवीपदृश्चैवं त्वया कृतः ॥४२८॥ अथ गौरीभर्व चैवं वदामि श्रणु माघव । अस्ति द्वीपेऽत्र विख्यानं पुद्धागाख्यपुरं पुरु ॥४२९॥ पालकस्तस्य हेमाभा देवी तस्य यशस्वती । साउन्येग्रश्चारणं दृष्टा यशांधरमुनीश्वरम् ॥४३०॥ स्मृतपूर्वभवा राज्ञा पृष्टैवं प्रत्यभाषत । स्वभवं दशनोद्दीष्या स्नापयन्ती (स्नपयन्ती) मनौरमम् ॥४३१॥

प्रकार कहने लगे ।।४१५।। इसी जम्बुई।पमे एक सुकाशल नामका देश है। उसकी अबाध्या नगरीमें रुद्र नामका राजा राज्य करना था ख्रोर उसकी विनयश्री नामकी मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानीने सिद्धार्थ नामक वनमें बुद्धार्थ नामक मुनिराजके लिए बाहार दान दिया जिससे अपनी आय पूरी होनेपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भागभूमिये उत्पन्न हुई। वहाँ के भाग भागकर च्यून हुई तो चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई । आयु समाप्त होनेपर वहांसे च्युत होकर इसी जम्बूढीपके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर गगनवल्लभ नगरमं विद्याधरोंके कान्तिमान राजा विद्यद्वेगकी रानी विद्यहुंगाके सुरूपा नामकी पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालाक पुरके स्वामी राजा महेन्द्रविक्रमके लिए दी गई। किसी एक दिन व दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वतपर गर्य ॥ ४१६-४२१ ॥ वहांपर विराजमान किन्ही चारणऋद्विधारी मुनिकं मुखरूपी चन्द्रमासे फरं हुए श्रमृतकं समान धर्मका दोनों कानोंसे पानकर व दोनों ही परमतृप्तिको प्राप्त हुए ॥ ४२२ ॥ उन दोनों मेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो उन्ही चारण मुनिराजके समीप दीचा ले ली और रानी सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया ॥ ४२३ ॥ आयु पूरीकर मीधर्म स्वर्गमें देवी हुई, जब बहाकी एक पस्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहांसे चयकर गान्धार देशकी पुष्करावती नगरीक राजा इन्द्रगिरि-की मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है। राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बुआके लड़केका देना चाहता था, जब यह बात जगत्कां अप्रिय पापबुद्धि नारदने मुनी नव शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया और सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा। युद्धमें राजा इन्द्रगिरि श्रीर उसके सहायक श्रन्य राजाश्रोंको पराजितकर इस गान्धारीको ले श्राया श्रीर फिर इसे महादेवीका पट्टबन्य प्रदान कर दिया-पट्टरानी बना लिया ।। ४२४-४२८ ।।

अथानन्तर—गणधर भगवान कहने लगे कि अब मैं गौरीके भव कहना हूं सो हे छण्ण तू सुन! इसी जम्बू द्वीप में एक पुत्रागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उभकी रक्षा करनेवाला राजा हेमाभ था और उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशाधर नामके पारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हो आया। राजाके पूछनेपर वह अपने दांतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्वभव कहने लगी।। ४२६-४२१।।

भातकीखण्डप्राक्यन्त्रापरस्थविदेहगम् । नाग्नाशोकपुरं तत्र वास्तन्यो वणिजां वरः ॥४३२॥ आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशःश्रुतिः । दत्वा जात्वमिताद्यक्तिसागराय तनुस्थितिम् ॥४६३॥ आश्चर्यपञ्चकं प्राप्य तत्युण्याजीवितावधी । उदक्कुरुषु सम्भूय मुक्त्वा तत्र सुखं ततः ॥४३४॥ भूत्वा भवनवासीन्द्रभार्येहास्मीति सम्मदात् । ततः कदाचित्सिद्धार्थवने सागरसञ्ज्ञकम् ॥४३५॥ गुरुमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे कल्पे तत्र निर्वर्तितस्थितिः ॥४३६॥ द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशास्त्र्यां सुमतिश्रेष्टिनोऽभवत् । सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः॥४३७॥ पुनिजनमतिक्षान्तिद्शां जिनगुणादिकाम् । सम्पत्तिं साधु निर्माप्य महाक्रुक्रेऽभवत्सुरी ॥४३८॥ चिरारातो विनिर्गत्य वीतशोकपुरेशिनः । महीशो मेरुचन्द्रस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥ गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाख्यपुराधिशो विभुविजयनन्दनः ॥४४०॥ वत्सलस्तुभ्यमानीय तामदरा त्ववापि सा । पट्टे नियोजितेत्याख्यरातो हरिरगान्मुदम् ॥४४९॥ ततः पद्मावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्थं जनमनोहरम् ॥४४२॥ अस्मिन्नेवोजायिन्यारुयनगरीनायको नृपः । विजयस्तस्य विकान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥ विनयभ्रीः सुता तस्या इस्तभीर्षपुरेशिनः । इरिपेणस्य देग्यासीइत्या दानमसौ मुदा ॥४४४॥ समाधिगुसयोगीशे भूत्वा हैमवते चिरम् । भुक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥ **ैपल्योपमायुष्कालान्ते विषये मगधा**भिधे । बसतः शाल्मलिग्रामे पद्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥ सती विजयदेवस्य देविस्तायां कदाचन । वरधर्मयतेः सम्निषाने सा अनमग्रहीत् ॥४४७॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुसे पश्चिमकी और जो विदेह त्तेत्र हैं उसमें एक अशोकपुर नामका नगर है। उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी खींके एक आनन्दयशा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। किसी समय आनन्दयशाने अमितसागर मुनि'।जर्क लिए आहार दान देकर पद्धाक्षर्यं प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण होनेपर उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुई, वहांके सुरए भोगनेके बाद अवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई और वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। इस प्रकार रानी यशस्त्रतीने अपने पति राजा हमाभके लिए वड़े हर्पसे अपने पूर्वभव सुनाय । तदनन्तर, रानी यशस्वर्ता किसी समय सिद्धार्थ नामक वनमें गई, यहाँ सागरसेन नामक मुनिराजके पास उसने उपवास प्रहण किये। आयुके अन्तमं मरकर प्रथम स्वर्गमं देवी हुई। तदनन्तर वहांकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूडीपकी कीशार्म्बा नगरीमें सुमित नामक सेठकी सुभद्रा नामकी स्त्रीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई।। ४३२-४३७।। यहाँपर उसने जिनमति आर्यिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके ब्रनका ऋच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक्र स्वर्गमें देवी हुई। वहुत समय बाद बहांसे चयकर वीतशोकनगरके स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य श्रीर कान्ति श्रादिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई हैं। स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर तुभे दी है और तू ने भी इसे पट्टरानी बनाया है। इस प्रकार गणधर भगवान्ने गौरीक भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षकी प्राप्त हुए ।। ४३८-४४१ ।।

तदनन्तर-गुणोंकी खान, गणधर देव, लोगोंका मन हरण करने वाले पद्मावनी के पूर्व भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ।। ४४२ ।। इसी भरतचेत्रकी उज्जियनी नगरीमें राजा विजय राज्य करता था उसकी विकानितके समान अपराजिता नामकी रानी थी। उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुरके राजा हरिषेणको दी गई थी। विनयशीन एक बार समाथिगुप्त मुनिराजके लिए बड़े हर्षसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहाँके भोग भोगकर आयुके अन्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी नामकी देवी हुई। जब एक पल्य प्रमाण वहांकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शालमिल

१ पहेन योजिते ल०। २ पह्योपमायुषः सान्ते स०।

भविज्ञातफलाभक्षणं कृष्क्रेऽपि दृढवता । वनेचरैः कदाचित्स प्रामोऽवस्कन्द्घातिभिः ॥४४८॥ विलोपितस्तदापग्रदेवी सिंहरथाद्भयात् । तीत्वा महाटवी सर्वे जनाः श्वुत्परिपीडिताः ॥४४९॥ विषवल्लीफलान्याग्रु मक्षयित्वा मृति ययुः । व्रतमङ्गभयात्तानि सा विहायाहतेविना ॥ ४५० ॥ मृत्वा हैमवतं भृत्वा जीवितान्ते ततश्च्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥ ४५९ ॥ स्वयंप्रभाख्यदेवस्य ततो निर्गत्य सा पुनः । द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपतेः ॥ ४५२ ॥ श्रीधरस्य सुता भृत्वा श्रीमत्यां सुन्दराक्वतिः । विमलश्रीरभूत्पत्री मद्विलाख्यपुरेश्वानः ॥ ४५३ ॥ मृत्यस्य मेवनादस्य सर्माप्सितसुखप्रदा । राजा धर्ममुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रवल्य शुद्धाः ॥ ४५४ ॥ जातो व्यवस्तस्मिन्सहस्रारपतौ सति । अप्टादशसग्रद्वायुर्माजभासुरर्गाधितौ ॥ ४५५ ॥ साऽपि पद्मावतीक्षान्ति सम्प्राप्यादाय संयमम् । आचाम्छवर्धनामानं समुपोप्यायुपावधौ ॥ ४५६ ॥ तश्चैव कल्पे देवीत्वं प्रतिपद्य निजायुषः । प्रान्तेऽरिष्टपुरार्धाशः श्रीमत्यां तनयाऽजनि ॥ ४५० ॥ हिर्ण्यवर्मणः पद्मावतीत्येषा स्वयंवरे । सम्भाष्य सम्भृतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥ ४५८ ॥ विर्ण्यवर्मणः पद्मावतीत्येषा स्वयंवरे । सम्भाष्य सम्भृतस्नेहा भवन्तं रत्नमालया ॥ ४५८ ॥ विर्णितस्य महादेवीपट्टं प्रापदिति स्कुटम् । तास्तिस्रोपि स्वजन्मानि श्रुत्वा मुद्दमयुर्हरेः ॥ ४५९ ॥

## शार्खविकीडितम्

हृत्युरुक्षेर्गणनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरैः साक्षारकृत्य भवावलीविलसितं ग्यावर्णयिक्वर्णयम् । "साध्वाकर्ण्यं चिरं सुखासुलमर्थाः" स्वेष्टाष्टदेवीकथाः" सन्तुष्टि स मुरारिरार" सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदाः ॥ ४६० ॥

गांवम रहनेवाल विजयरेवकी देविला स्नीसे पदादेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वर्धर्म नामक मुनिराजक पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं म्बाऊँगी।' ऐसा हद्-व्रत लिया। किसी एक समय आक्रमणकर घात करनेवाले भीलोंने उस गांवको छूट लिया। उस समय सब लोग, मीलों र राजा सिंहरथके डरसे पद्मदेवीको महाअटवीमें ले गय। वहाँ भूखसे पीड़ित होकर सब लोगोंने विपफल खा लिये जिससे व शीब्रही भर गये परन्तु व्रतभङ्गक डरसे पदादेवीने उन फलोंको छुत्रा भी नहीं इसलिए वह ऋाहारके विना ही सरकर हैमवत त्रंत्र नामक भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। त्रायु पूर्ण होनेपर वहांसे चयकर स्वयंप्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवकी स्वयंत्रभा नामकी देवी हुई। वहांसे चयकर इसी जम्बृद्वीपके भरतचेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें वहांके राजा श्रीधर त्र्योर रानी श्रीमतीक सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री हुई। वह भद्रिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित मुख देनेवाली रानी हुई थी। किसी समय शुद्ध बुद्धिके धारक राजा मेचनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजक समीप व्रत्रधारण कर लिया जिससे बह सहस्रार नामक स्वर्गमं अठारह सागरकी आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती नामक आर्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और श्राचाम्लवर्ध तामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह श्रायुके श्रन्तमें उसी सहस्रार स्वर्गमें देवी हुई और श्रायुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर श्रारष्ट्रपुर नगरके स्वामी राजा हिरण्यवर्माकी रानी श्रीमतीके यह पद्मावती नामकी पुत्री हैं। इसने स्नेह्से युक्त हो स्वयंवरमें रत्नमाला डालकर श्रापका सम्मान किया श्रीर तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया । इस प्रकार गण-धर भगवान्के मुखारविन्दसे अपने-अपने भव मुनकर श्रीकृष्णकी गौरी, ।गान्धारी श्रीर पद्मावर्ता नामकी तीनों रानियाँ हर्षको प्राप्त हुई ।। ४४३-४५६ ।। इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने स्पष्ट ऋौर मिष्ट अत्तरींके द्वारा पूर्व भवावलीसे सुशोभित निर्णयका साक्षान् वर्णन कर दिखाया ऋौर श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुख-दु:खभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमें

१ बीकावहाः ख०, ग०, घ०। २ सा त्वाकण्यं ल०। १-मर्थो ल०। ४ कथाम् ल०। ५ म्रार प्राप।

## महापुराएं। उत्तरपुराणम्

#### वसन्ततिलका

देश्योऽपि दिश्यवसनं मुनिपुङ्गवस्य
भङ्गावहं बहुभनात्तिनजांहसां तत् ।
कृत्वा हृदि प्रमुदिताः पृथुशर्मसारे
धर्मेऽहैतो हिततमे स्वमितं प्रतेनुः ॥ ४६१ ॥

## मालिनी

निह हितमिह किञ्चिद्धर्ममेकं विहाय
व्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विमुग्धास्मकृतम् ।
हित विहितवितर्काः सर्वसभ्याश्च धर्मं
समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम् ॥ ४६२ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर-न्यावर्णनं नामैकसप्ततितमं पर्व ॥ ७१ ॥

- +0:8:0+

प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपका प्राप्त हुए ।। ४६० ।। व देवियाँ भी अनेक जन्ममें कमाये हुए अपने पापोंका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान्के दिन्य वचन हृदयमें धारण कर बहुत प्रसन्न हुई श्रोर सबने कस्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले ऋहन्त भगवान्क धर्ममें अपनी बुद्धि लगाई ।। ४६१ ।। 'इस संसारमें एक धर्मका छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियोंका कस्याण करनेवाला नहीं है, धर्म रहित मूर्ख जीवोंका जा चिरत्र है उसे धिकार है' इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदोंने पाप रहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवान्का कहा हुआ। धर्म स्वीकार किया ।। ४६२ ।।

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके नैमि-चरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इकहत्तरवां पर्व समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥



# द्विसप्ततितमं पर्व

भथ "स्वज्ञातपूर्वस जगत्त्रयसभावनौ । प्रकाशिवतुकामेन बरुदेवेन धीमता ॥ १ ॥
प्रयुक्षशस्मवोत्पत्तिसम्बन्धः पृच्छयते स्म सः । नरदत्तग गेन्द्रां नु हन्द्रबुद्धयेत्थमवर्वात् ॥ २ ॥
द्वीपंऽस्मिन्मगधे " देशे शालिप्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भार्याऽभृदिमिलाल्यया ॥ ३ ॥
अग्निभृतिरभृत्स् नुर्वायुभृतिस्तयोरन् । नावन्येषुः पुरे नन्दिवर्धनाल्ये मनोहरे ॥ ४ ॥
४नन्दने नन्दिघोपाल्ये वने मुनिमपश्यताम् । नन्दिवर्धनामानं "मुनिसङ्घविभूपणम् ॥ ५ ॥
दुष्टावुपागतौ दृष्ट्वा तौ मुनीन्द्रोऽत्रवीन्मुनीन् । त्रिसंविदितुमायातावेतौ मिथ्यात्वदृषितौ ॥ ६ ॥
भवद्गिः कश्चिद्ध्याभ्यां न'कार्या सह सङ्कथा । एतिश्ववन्धनो भ्यानुपसर्गो भविष्यति ॥ ७ ॥
हति तद्वचनं श्रुत्वा गुरुशासनकारिणः । मौनवतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥
दृष्ट्वा तावेत्य सर्वेषां मूकीभृय व्यवस्थितम् । कृतापहासौ स्वं ग्रामं गच्छन्तावित्ति, गतम् ॥ ९ ॥
प्रामान्तरात्समायातं मुनिमालोक्य सत्यकम् । तत्समीपमहङ्कारग्रेरितानुपगस्य तम् ॥ ९० ॥
नास्याप्ता नागमो नैव पदार्थो अनग्न केवलम् । कि द्धिश्वनास वृथोन्मार्गे मूढो दृष्टिवनाशिनि ॥११॥
दृश्यत्यक्षिपतां सोऽपि जिनवनन्नविनर्गतम् । विविक्षिनेतरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयम् ॥ १२ ॥
दृश्यनत्त्वं यथादृष्टं कथयन्तं दसहेतुकम् । स्याद्वाद्मवलम्बयोद्यस्त्रित्य दुरात्मनोः ॥ १३ ॥
प्रसाध्यादृष्टनागेऽपि तदुक्तागम सुस्थितिम् । निरूप्य वाद्कण्वृतिमपनीय दुरात्मनोः ॥ १४ ॥

अथानन्तर-नीनों जगन्की सभाभूमि अर्थान् समवसरणमें अपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान वलदेवने सबको प्रकट करनेके लिए प्रदा्ननकी उत्पत्तिका मन्यन्ध पृद्धा सा वरदत्त गणधर अनुप्रह्की बुद्धिमें इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ इसी जम्बूर्डापक मगधदेश सम्बन्धी शालिप्राममें रहनेवाले सोमदेव ब्राह्मणकी एक अप्रिला नामकी स्त्री थी।। ३।। उन दोनोंके अप्रिभृति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र निन्दिवर्धन नामके दूसरे मुन्दर गाँवमें गये। वहाँ उन्होंने तन्दिर्घाप नामके बनमें, मुनि संघके अ।भूषणस्वरूप नन्दिवर्धन नामक मुनिराजके दुर्शन किये।। ४-५।। उन दोनों दुष्टोंको आया हुआ देख, मुनिराजने संघके अन्य मुनियोंसे कहा कि 'यं दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं और विसंत्राद करनेके लिए आये हैं अतः आप लोगोंमेंसे कोई भी इनके साथ वातचीत न करें। अन्यथा इस निमित्तसे भारी उपसर्ग होगा। १-७॥ शासन करने-बाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गये।। 🕬 वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियोंको मौनी देखकर उनकी हँसी करते हुए अपने गाँवको जा रहे थे कि उन मुनियों-मेंसे एक सत्यक नामके मुनि त्राहार करनेके लिए दूसरे गाँवमें गये थे और लौटकर उस समय त्रा रहे थे। अहंकारसे प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे श्रीर कहने लगे कि 'अरे नंगे! न तो कोई आप्त हैं, न आगम हैं, और न कोई पदार्थ ही है फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले इस उन्मार्गमें व्यथं ही क्लेश उठा रहा हैं। इस प्रकार उन दोनोंने उक्त मुनिका बहुत ही तिरस्कार किया। मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवान्के मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविविक्ति रूपसे अनेक धर्मोंका निरूपण करनेवाले, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हेत् सहित कथन करनेवाले ऋतिशय उत्कृष्ट स्याद्वादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले ऋाप्तर्का प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा पराक्ष तत्त्वके विषयमें भी उन्हीं आप्तके द्वारा कथित आगमकी समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी वाद करनेकी खुजली दूर की एवं विद्वजनोंके

१ तद्शान-सा०। २ गणीन्द्रो ख०। ३ मागधे ख०। ४ नन्दान सा०। ५ मुनि सङ्घ सा०। ६ निव-न्यतो सा०। ७ नाश सा०। = मुहेतुकम् सा०। ६ संस्थितिम् सा०।

तयोर्जयम्बर्ज प्रापद्विद्वजनसम्पितम् । तौ मानभङ्गसम्भूतकोषौ निशि शिताषुषौ ॥ १५ ॥ परेषः पापकर्माणौ विजने शुद्धचेतसम् । प्रतिमायोगमापश्चं सत्यकं सुनिपुङ्गवम् ॥ १६ ॥ शस्त्रोगाहन्तुमुखुकावन्यायोऽयमिति कुधा । हिजौ ष सुवर्णयक्षेण स्तिम्भतौ कीलिताविव ॥ १७ ॥ तदा शरणमायातास्तन्मातृपितृवान्धवाः । सुनीनामाकुलीभूय यक्षस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥ हिंसाधर्मं परित्यज्य यदि जैनेषरं मतम् । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥ १९ ॥ तेऽपि भीतास्तथा यादं करिष्याम इति द्वतम् । सुनि प्रदक्षिणीकृत्य प्रणव्य विधिपूर्वकम् ॥ २० ॥ विरन्तव्यक्षितो धर्मादस्माद्वेतोरुपासितात् । इति नात्मात्तस्त्रमनापाये सित तैस्तावुदीरितौ ॥ २१ ॥ विरन्तव्यक्षितो धर्मादस्माद्वेतोरुपासितात् । इति नात्मात्तस्त्रमनापाये सित तैस्तावुदीरितौ ॥ २१ ॥ तेन संकुष्य ते नाभ्यो मृत्वा पापविपाकतः । अभाग्यन् कुगनीर्दीर्घं तौ च ब्राह्मणपुत्रकौ ॥ २३ ॥ स्वतौ जीवितस्यान्ते कल्पे सौधर्मनामिन । पञ्चपल्योपमायुष्कौ जातौ पारिपदाप्रिमौ ॥ २४ ॥ तत्रात्रभूय सङ्गोगान् द्विपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिज्ञयो राजा सञीर्योऽभूदरिज्ञयः ॥ २५ ॥ तत्रात्रभूय सङ्गोगान् द्वीपेऽस्मिन् कौशले पुरे । साकेतेऽरिज्ञयो राजा सञीर्योऽभूदरिज्ञयः ॥ २५ ॥ तत्रार्वद्वस्त्रतां तावन्येषः स महीपतिः । सिद्धार्थवनमध्यस्यमहेन्द्रगुरुसिषिधम् ॥ २७ ॥ खहुभिः सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्म विश्वद्वर्थाः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्षमे ॥ २८ ॥ अर्हद्वासाविभिः सार्वं संयमं प्रस्थपवत । तत्रैव पूर्णभद्वेण प्राक्तनं मद्गुरुद्वयम् ॥ २९ ॥ अर्हद्वासाविभिः सार्वं संयमं प्रस्थपवत । तत्रैव पूर्णभद्वेण प्राक्तनं मद्गुरुद्वयम् ॥ २९ ॥

द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय-पनाका छीन ली। मान भंग होनेसे जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीइण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले। उस समय शुद्ध चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्रसे मारनेके लिए उद्यत हो गये। यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचारकर मुवर्णयत्त्वने कोधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया-ज्यांका त्या रोक दिया।।६-१७।। यह देखकर उनके माता पिता भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी शरणमें आये। तब बुद्धिमान् यक्षने कहा कि 'यदि तुम लोग हिंसाधर्मको छोड़कर जैनधर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता हैं। ।। १८-१६ ।। यक्षकी बात सुनकर सब डर गये श्रीर कहने लगे कि हम लोग शीघ ही ऐसा करेंगे अर्थात् जैनधर्म धारण करेंगे । इतना कहकर उन लोगोंने मनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और भूठमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तद्नन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनमे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्योंकि कारण वश ही इसे धारण कर लिया था। उन प्रत्रोंकी काललब्धि अनुकूल थी अतः व अपने द्वारा महण किये हुए सन्मार्गसे विचलित नहीं हुए ॥ २०-२२॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता त्यादि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पापके उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुगतियोंमें भ्रमण करते रहे। उधर उन दोनों बाह्मण-पुत्रोंने व्रतसहित जीवन परा किया इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्गमें पाँच पत्यकी आयुवाले पारिषद जातिक श्रेष्ट देव हुए ॥ २३-२४ ॥ वहाँ पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भागे । तदनन्तर इसी जम्बुद्वीपके कोशल देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंका जीतनेवाला अरिजय नामका पराकर्मा राजा राज्य करता था। उसी नगरीमें एक ऋईदास नामका सेठ रहताथा उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्री था। व अग्निमृति श्रीर वायमतिक जीव पाँचवें स्वर्गसे चयकर उन्हीं अहंदास श्रीर वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णसद्ध श्रीर मणिसद नामके पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धार्थ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र नामक गरुके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि श्चारयन्त पवित्र हो गई श्रौर उसने भार धारण करनेमें समर्थ अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार रखकर ऋईद्वास ऋदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र नामक श्रेष्टि-पुत्रने

१ सुधर्म इत्यपि कवित्। २ मिथ्या प्रत्यपद्यन्त ल० ( छन्दोभङ्गः )। ३ ऋरि जयन् म०, ल० ।

काय वर्तत इत्येतत्परिष्ट्यो युनिर्जगौ । जिन्नधमंविरुद्धत्वात्कृतपापोऽभवन्यृतः ॥ ३० ॥
रणप्रभाविष्ठे सर्पावर्तनानि तत्तोऽजनि । मातङ्गः काकजङ्खाख्यः सोमदेवो भवत्पिता ॥ ३१ ॥
माताप्रिला च तस्यैव जायते स्म शुनी गृहे । इहेत्याकण्यं तत्योक्तं तेन तौ परिवोधितौ ॥ ३२ ॥
सग्प्राप्योपश्चमं भावं सन्त्यस्य विधिना सृतः । काकजङ्खोऽभवन्नन्तिश्वरद्वीपे निधिश्वरः ॥ ३३ ॥
तत्पुराधीश्वरारिन्द्मान्य्यभूमृत्पतेः सुता । श्रीमत्याश्च शुनी सुप्रवुद्धाख्याजायत प्रिया ॥ ३४ ॥
सम्पूर्णयोवना यान्ती सा स्वयंवरमण्डपम् । यक्षेण बोधिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदर्शनाम् ॥ ३५ ॥
जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिव्हेति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पूर्णभद्दस्तद्वुजोऽपि च ॥ ३६ ॥
जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिव्हेति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पूर्णभद्दस्तद्वुजोऽपि च ॥ ३६ ॥
सप्तर्थानगतौ ख्यातश्चवकौ तौ दवव्रतौ । प्रान्ते सामानिकौ देवौ जातौ सौधर्मनार्मा ॥ ३० ॥
दिसागरोपमानीतौ द्वीपेऽत्र कुरुजाङ्गले । हास्तिनाख्यपुराधीशस्यार्हद्दासमहीपतेः ॥ ३८ ॥
काश्यपायाश्च पुत्रौ तौ मथुक्रीद्वनामकौ । समभृतां तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३० ॥
विधाय विमलां प्रापद्विमलप्रभशिष्यताम् । कण्डान्तामलकाख्यस्य पुरस्येशः कदाचन ॥ ४० ॥
रथान्तकनकस्य स्वं समायातस्य सेवितम् । कान्तां कनकमालाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥
सश्चिकारमधुः शोकाद्वथान्तकनकाह्यः । पार्षे "द्विजिद्मुक्तस्य तापसन्नममाद्दे ॥ ४२ ॥
मथुक्रीचवयोरेवं काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकण्यं सद्धमं मथुर्विमलवाहनात् ॥ ४३ ॥
गर्शणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंशुतः । संयमं समवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम् ॥ ४४ ॥

मुनिराजमे पृद्धा कि हमारं पर्वभवके माता-पिना इस समय कहाँ पर हैं ? उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि तेर पिता नामदेवने जिनधर्मसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थे अतः वह सरकर रज्ञप्रभा पृथियीके सर्पावर्त नामके विलमें नारकी हुआ था और वहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काफजंब नामका चाण्डाल हुआ है। इसी तरह तेरी माता अभिलाका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर कुत्ती हुआ है। मुनिराजके बचन सुनकर पूर्णभद्रने उन दोतों जीबोंको संबोधा जिससे उपशम भावको प्राप्त होकर दोनोंने विधिपूर्वक संन्यास धारण किया श्रीर उसके फलस्वरूप काकजङ्क तो नन्दीश्वर-द्वीपमें कुवर नामका ज्यन्तर देव हुआ। और कुत्ती उसी नगरके स्वामी ऋग्निस नामक राजाकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥ २५-३४॥ जब वह पूर्णयौवनवती होकर म्बयंबर-मण्डपकी त्र्यार जा रही थी तब उसके पूर्वजनमक पति छुवर नामक यत्तने उसे समकाया जिससे उसने श्रियदर्शना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीचा धारण कर ली श्रीर आयुके अन्तमें वह सीधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हुई । इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्रने बड़ी हदनासे श्रावकके ब्रत पालन किये, सात क्षेत्रामें धन खर्च किया श्रीर आयुके अन्तमें दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए ॥ ३५-३७ ॥ वहाँ उनकी दो सागरकी श्रायु थी, उसके पूर्ण होने पर व इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अईदासकी काश्यपा नामकी रानीसे मधु और कीडव नामके पुत्र हुए। किसी एकदिन राजा अईइ।सने मधुका राज्य और कोडवका युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोप शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात् उनके पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वहाँ उसकी कनकमाला नामकी स्त्रीको देखकर राजा मधु कामसे पीड़ित हो गया। निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया-श्रपनी स्त्री बना लिया। इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने द्विजटि नामक तापसके पास वत ले लिये। इधर मधु और क्रीडवका काल मुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन मधुने विमल-वाहन नामक मुनिराजसे अन्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निन्दा की और कींडवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया। आयुके अन्तमें विधिपूर्वक आराधना कर मधु और कीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्गमें इन्द्र हुए। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत दोकर बड़ा भाई मधुका

१ द्विजादि-मः। जटिल इत्यपि कचित्।

अन्वभूस्स महाश्रुकस्याषिपस्यं सहानुजः । स्वायुरम्ते ततप्रच्युत्वा स्वावशेषश्रुभोदयात् ॥ ४५ ॥ सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो एकिमण्यामभवरसुनः । दुराचाराजितं पापं सच्चरित्रेण नश्यति ॥ ४६ ॥ द्वितीयेऽहनि तद्वाकसञ्चितोप्राघसिष्ठभः । देवो ज्योतिर्गणे जातो धूमकेतुसमाद्भयः ॥ ४७ ॥ गच्छन्यद्रच्छया स्योग्नि विहतु वातरंहसा । विमाने स्वे धते वान्यैः प्रवृत्तस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥ चरमाङ्गस्य केनेदं कृतमित्युपयुक्तवान् । विभङ्गादारमनः शत्रुं ज्ञात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥ रथान्तकनकस्यायं दर्पादान्ममाहरत् । तत्करुं प्रापयाम्येनमिति वैराग्निना!ज्वरून् ॥५०॥ विधाय स महानिद्रामन्तः पुरनिवासिनाम् । तमुद्ध त्याब्दमार्गेण दृरं नीत्वा वधाचिरम् ॥ ५१ ॥ अनुभूय महादुःखं कुर्यात्माणविमोचनम् । करिष्यामि तथेत्यस्य पुण्येनैवं प्रचोदितः ॥ ५२ ॥ भवरुद्य नभोभागाद्वने स्वदिरनामनि । शिलायास्तक्षकाख्यायाः क्षिप्रवाधस्तादमुं गनः ॥ ५३ ॥ तदैव विजयार्धादिदक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयेऽसृतवत्याख्ये मेघकूटपुराधिषः ॥ ५४ ॥ <sup>९</sup>कालसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमालया । सह जैनीश्वरीरर्चाः प्रियया प्राचितुं प्रयान् ॥ ५५ ॥ महाशिलाखिलाङ्गातिचलनं वीक्ष्य विस्मयात् । समन्ताद्वीक्षमाणोऽसी दृष्ट्रा बालं ज्वलन्त्रभम् ॥ ५६ ॥ प्राकृतोऽयं न केनापि कोपात्प्राग्जन्मवैरिणा । निश्चिप्तः पापिनाऽमुष्मिन् पश्य बालार्कभास्वरः ।। ५७ ॥ तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं गृहाणामुं मनारमे । इत्याहोवाच साप्यस्मै यीवराज्यं तदासि चेत ॥ ५८ ॥ प्रहीष्यामीति नेनापि प्रतिपद्य तथास्त्वित । तन्कर्णगतसौवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥ तौ तं बालं समादाय पुरमाविष्क्रतोत्सवम् । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यथातां विधिपूर्वकम् ॥ ६० ॥

जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि दुराचारके द्वाराकमाया हुआ पाप सम्यक् चारित्रके द्वारा नष्ट हो ही जाता है ॥३५-४६॥

इधर राजा कनकरथका जीव नपश्चरणकर घूमकेतु नामका ज्यांतिषी देव हुआ था। वह बालक प्रदुम्नके पूर्वभवमें संचित किये हुए तीव पापके समान जान पड़ता था। किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए ब्राकाशमें वायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब उसका विमान चरमशरीरी प्रदुम्नके ऊपर पहुँचा तब वह ऐसा कक गया मानो किन्हीं दूसरोंने उसे पकड़कर रोक लिया हो। यह कार्य किसने किया है? यह जाननेके लिए जब उसने उपयोग लगाया तब विभक्काविध झानमें उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्मका शयु है। जब मैं राजा कनकरथ था तब इसने दर्पवश मेरी स्त्रीका अपहरण किया था। अब इसे उसका कल अवश्य ही चयाता हूँ। ऐसा विचारकर वह वैर कृषी अप्रिसे प्रज्वलित हो उठा।। ४०-५०।। वह अन्तः पुरमें रहनेवाले लोगोंको महानिद्रासे अचेतकर बालक प्रदुम्नको उठा लाया और आकाशमार्गसे बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा कहँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ दे—मर जावे। ऐसा विचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ। आकाशसे नीचे उत्तरा और खिदर नामकी अटवीमें तक्षक शिलाक नीचे बालकको रखकर चला गया।। ५१-५३।।

उसी समय विजयार्थ पर्वतकी द्त्रिण श्रेणीके आभूपण स्वरूप मृतवती नामक देशके काल-कूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी काल्रजनमाला नामकी स्विके साथ जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५॥ वह उस वहीं भारी शिलाके समस्त अङ्गोंको जोरसे हिलता देख आश्चर्यमें पड़ गया। सव और देखनेपर उसे देवीप्यमान कान्तिका धारक वालक दिखाई दिया। देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि 'यह सामान्य वालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वैरी पापी जीव कोधवश इसे यहाँ राव गया है। हे प्रिये! देख, यह कैसा बालसूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा है। इसलिए हे मुन्दरी! यह तेरा ही पुत्र हो, तृ इसे ले लें। इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी स्वीसे कहा। विद्याधरीने उत्तर दिया कि 'यदि आप इसे युवराजपद देते हैं तो ले छूँगीं। राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानीके कानमें पड़े हुए मुवर्णके पत्रसे ही उसका पहुंबंध कर दिया।। ५६-५६।। इस प्रकार

१ कालसंभव ल०। २ भास्करः ल०।

तहालकालनालीलाविलासैह्रैंप्टचेतसोः। तथोर्गच्छिति निव्यांर्ज काले सुसुखमोगिनोः॥ ६१॥ इतः सुतिवयोगेन रुविमणी शोकविद्वना। दृक्षमाना स्थलाम्भोजविष्ठीव वनविद्विना॥ ६२॥ सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य द्याभाविविजिता। कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्देव शेमुणा॥ ६३॥ मेवसालेव कालेन निर्गळजलसंच्या। नावभासे भगते प्राणे क सवेत्सुप्रभा तनोः॥ ६४॥ संथेव वासुदंवोऽपि तिव्योगादगाच्छुचम्। प्रथनतरुलतायोगं न वक्रपरिताडनम्॥ ६५॥ जलाश्यस्तृपार्तस्य केकिनो जलदागमः। यथा तथास्य सन्तृप्ये सिव्धिं नग्रदोऽगमत्॥ ६६॥ तं वीक्ष्य बालवृत्तान्तं हरिरुक्तवाम्यधादिदम्। त्वया केनाप्युणायेन काणि सोऽन्विप्यतामिति॥ ६०॥ नारवस्तत्समाकण्यं श्रणु पूर्वविदेहजे। नगरे पुण्डरीकिण्यां मया तीर्थकृतो गिरा॥ ६८॥ स्वयंप्रभस्य ज्ञातानि वार्तां बालस्य पृच्छना। भवान्तराणि तद्वृद्विस्थानं लामो महानिष्ण॥ ६९॥ सहयोगो युवाभ्याञ्च तस्य पोडशवत्सरैः। इत्यसौ वासुदेवञ्च रुविमणीञ्च यथाश्रुतम्॥ ७०॥ प्राबोध्यशयोस्तम्मान्मुरसेनानृलोकयोः। प्रादुर्भावाज्जिनस्येव प्रमादः परमोऽभवत्॥ ७०॥ कमेण कृतपुण्योऽसौ तत्र मम्पूर्णयौवनः। कदाचिदाज्या राजः प्रग्रुकः स्वलो बली॥ ०२॥ गत्वा द्विपोऽप्रिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम्। निष्पतापं विधायैनं युद्धे जित्वापैयत्पतुः॥ ७३॥ गत्वा द्विपोऽप्रिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम्। निष्पतापं विधायैनं युद्धे जित्वापैयत्पतुः॥ ७३॥

राजा कालसंबर और रानी काञ्चनमालाने उस वालकको लेकर अनेक उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया और वालकका विधिपूर्वक देवदत्ता नाम रक्खा ॥ ६०॥ उस बालकके लालन-पालन तथा लीलाके विलामोंसे जिनका चित्त प्रमन्न हो रहा है और जो सदा उत्तामीत्ताम सुखोंका अनुभव करने रहे हैं एमे राजा-रानीका समय विना किमी छलसे व्यतीन होने लगा ॥ ६१॥

इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलावकी वेल जलने लगनी है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण क्रिक्मणी शोकामिसे जलने लगी।। ६२।। जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्यकी द्याभावसे रहित सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि सशो-भित नहीं होती और जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी बरम चुका है ऐसी मैघमाला सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार वह रुक्सिणी भी सुशाभित नहीं हो रही थी सा ठीक ही है क्योंकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है ?।। ६३-६४ ।। रुक्मिणीकी भांति श्रीकृष्ण भी पुत्रके वियोगसे शोकको प्राप्त हुए मो ठीक ही है क्योंकि जब बुक्ष और लताका संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करनेकं लिए अलगध्यलग वज्रपातकी आवश्यकना नहीं रहनी।। ६४।। जिस प्रकार प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए जल।शयका मिलना मुखदायक होता है और मयूरके लिए मेघका आना मुखदायी होता है उसी प्रकार श्रीकृष्णको मुख देनेके लिए नारद उनके पास आया ॥ ६६ ॥ उसे देखते ही श्रीकृष्णने वालकका सब यूनान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहीं भी संभव हो आप उस बालकी खोज कीजिये।। ६७।। यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो 'पूर्व-विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वयंप्रभ तीर्थकरसे मैंने बालककी बात पूछी थी। अपने प्रश्नेक उत्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके पूर्व भव जान लिये हैं, यह बुद्धिका स्थान है अर्थात् सब प्रकारसे बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और मालह वर्ष बाद उसका आप दानोंके साथ समागम हो जावेगा। इस प्रकार नारदने जैसा सुना था वैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्सिणीको समभा दिया ॥ ६८-७० ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हर्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार नारदके वचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हर्ष उत्पन्न हुआ।। ७१।।

उधर पुण्यास्मा देवद्त्त (प्रयुग्न) क्रम-क्रमसे नवयीवनको प्राप्त हुआ। किसी एक समय अतिशय बलवान प्रयुग्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लंकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अग्निराज शत्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिताको सौंप तदा दृष्टापदानस्य प्रयुक्तस्य खगाधिपः। परार्ध्यवस्तुदानेन महतीं माननां व्यथात्॥ ७४ ॥ अवतीर्णमिव स्वर्गाद्योवनैकविभूपणम्। भुवं कदाचिराद्यूपमाहार्थेश्वातिमास्वरम्॥ ७४ ॥ अवलंक्य स्मराकान्तवुद्धया काञ्चनमालगा। जन्मान्तरागतखंहकृतानेक विकारया॥ ७६ ॥ प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया। कुमार तुभ्यं महंयां गृहाण विधिपूर्वकम्॥ ७७ ॥ प्रश्नासिवधामित्युक्तस्त्या मायामयेहया। सं।ऽपि मातस्तयेवाहं करिष्यामीति असम्मदात्॥ ७८ ॥ आदाय धीमांस्तां विद्यां सिद्धकृद्धपागमत्। कृत्वा तत्र नमस्कारं चारणी मुनिपुक्रवी ॥ ७९ ॥ श्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्म ज्ञात्वा विद्याप्रसाधने। हेतुं ततुपदेशेन सञ्जयन्तं समाश्रयत्॥ ८० ॥ आकर्ण्यं तत्पुराणञ्च तद्धापादसंश्रयात्। विद्यां सम्पाद्य सञ्जातसम्भदः पुरमागमत्॥ ८९ ॥ दृष्ट्या द्विगुणिताकारशोभं तं कामकातरा। प्रार्थयन्ती बहूपायेरनिच्छन्तं महार्मातम् ॥ ८२ ॥ पुरुपन्नतसम्पक्षमतिह्रेपादवृद्धधन्। कुमारः सहवासस्य योग्यां नार्यं कुचेप्टिनः॥ ८३ ॥ जानाम्यनभिजातत्वमस्यांत खचराधिपम्। विचारविकलः सांऽपि तदुक्तं तन्प्रनातवान् ॥ ८४ ॥ विद्यहंद्वादिकानपञ्चशत्तानि तनुजान्मिथः। अशहूय देवदसोऽयं ४दाष्ट्रगोपाद्युवधाचितः॥ ८५ ॥ ततः केनाप्युपायेन भवद्धः कियतां स्यसुः। इत्याह खचराधिशो लब्धाज्ञास्तेऽपि कोपिनः॥ ८६ ॥ स्वयं प्रागपि तं ह हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम्। तथेनि प्रतिपद्यातां निर्ययुक्तिवर्कार्छापंवः॥ ८७ ॥

दिया ॥ ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंवरने, जिसका पराक्रम देख लिया है ऐसे प्रशुस्तका श्रेष्ठ वस्तुएँ देकर बहुत भारी सन्मान किया ॥ ७४ ॥ योवन ही जिसका आभूपण है, जो स्वर्गसे पृथिवीपर अवतीर्ण हुएके समान जान पड़ता है, और जो आभूषणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान है ऐसे प्रवन्नको देखकर किसी समय राजा कालसंबरकी रानी काञ्चनमालाकी बुद्धि कामसे आकारत हो गई, वह प्रवेजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनेक विकार करने लगी. तथा पापसे युक्त हो। अपने मनका भावे प्रकट करती हुई कुमारसे कहने लगी कि 'हे कुमार' मैं तेर लिए प्रक्रिप्त नामकी विचा देना चाहती हूँ उसे तृ विधि पूर्वक प्रहण कर'। इस प्रकार माया पूर्व चेष्टामे युक्त रानीने कहा। बुद्धिमान प्रदासने भी 'है माता ! मैं बैसा ही कहँगा' यह कहकर बड़े हुपेमे उससे वह विद्या ले ली श्रीर उसे सिद्ध करनेके लिए सिद्धकुट चैत्यालयकी श्रीर गमन किया। वहाँ जाकर उसने चारण-ऋढि धारी मुनियोंको नमस्कार किया, उनमे धर्मीपदेश सुन, श्रीर तदनन्तर उनके कहे अनुमार विद्या सिद्ध करनेके लिए सञ्जयन्त मुनिकी प्रतिमाका ऋाश्रय लिया ॥ ४५-५०॥ उसने संजयन्त मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोंके आश्रयमे विद्या सिद्ध की और तदनन्तर हर्वित होता हुन्ना वह ऋपने नगरको लीट ऋ।या ।। =१ ।। विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरकी शीभा दूनी हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काळनमाला काममें कातर हो उठी। उसने अनेक उपायींके द्वारा कुमारसे प्रार्थना की परन्तु महाबुद्धिमान् कुमारने उसकी इच्छा नहीं की। जब उसे इस बातका पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत सम्पन्न है और हमारं सहवासके याग्य नहीं है तब उसने श्रपने पित कालसंवरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त हैं अतः ज्ञान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं है— उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं है। विचार रहित कालसंवरने स्त्रीकी धातका विश्वास कर लिया। उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्र ऋादि अपने पाँच सौ पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि 'यह देवदत्त अपनी दुष्टतांके कारण एकान्तमें वध करनेके योग्य है अतः आप लाग इसे किसी उपायसे प्राणरहित कर डालियें । इस प्रकार विद्याधरोंक राजा कालसंबरसे आज्ञा पाकर वे पाँच सी छुमार श्रास्यन्त कुपित हो उठे। वे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे फिर राजाकी आज्ञा प्राप्त हो गई। 'ऐसा ही कहँगा' यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके

<sup>?</sup> देहविकारया ति । २ प्रशास गा । प्रशासि सा । मा पुस्तके तु एव श्लोकः परिभ्रष्टः । ३ संमुदा वि , प्रशासि का । ४ दोष्युपांशु सा । ५ साचराचीशासञ्ज्ञा सा । वाचराचीशासञ्ज्ञा सा । वाचराचीशासञ्ज्ञा सा । वाचराचीशासञ्ज्ञा सा । वाचराचीशासञ्ज्ञा सा ।

हिंसा प्रधानशास्त्राह्म शञ्चाह्म नयवर्जितात् । तपसां विषयमार्गस्याहुक्कल्ल्याद् ध्रुवं क्षतिः ॥ ८८ ॥ व्याल्यन्ति स्थिरामुर्ज्वां नयन्ति विपरीतताम् । छाद्रयन्ति मितं द्वां स्थियो वा दोपविक्रियाः ॥ ८९ ॥ तदैव तोपो शेषश्च पापिनानां प्रियानप्रति । न हेतुस्तत्र कं।ऽप्यन्यो लाभालाभद्वयाद्विता ॥ ९० ॥ अकार्यमविज्ञप्दं यक्तवास्तीह कुर्योपिताम् । मुक्तवा पुत्राभिलापित्वमंतद्रप्येतया कृतम् ॥ ५१ ॥ योषित्मु व्रतशिलादिसत्त्रियाश्चामुवन्ति चेत् । न शुद्धि ताः स्वपर्यन्तं कथं नायान्त्वर्सात्क्रयाः ॥ ९२ ॥ अस्मो वारमोजपत्रेषु चित्तं तासां न केषुचित् । स्थास्तु तिष्ठदपि स्पृष्ट्वाप्यस्पृष्टवद्तः पृथक् ॥ ९३ ॥ सर्वदोषमयो भावा दुर्लक्ष्यः सर्वयोषिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहांऽसी सिक्षपातवत् ॥ ॥ ९४ ॥ सर्वदोषमयो भावा दुर्लक्ष्यः सर्वयोषिताम् । दुःसाध्यश्च महामोहावहांऽसी सिक्षपातवत् ॥ ॥ ९४ ॥ प्रमाणवचनः किं वा नेति वक्ता परीक्ष्यताम् । विदुपा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च स्पुटम् ॥९५ ॥ प्रमाणवचनः किं वा नेति वक्ता परीक्ष्यताम् । विदुपा तस्य वृत्तेन परिज्ञानेन च स्पुटम् ॥९५ ॥ प्रमाणवचनः केति वाववेदिना । तदाचारैः परीक्ष्यः प्राग्यमुद्दित्य वचस्स च ॥ ९७॥ किं प्रत्येयमिदं नेति शब्देनार्थेन च ध्रुवम् । उक्तं व्यक्तं परीक्ष्यं तत्समीक्षाप्रवैकारिभः ॥ ९८ ॥ भिया खेत्रेन लोभेन मात्सर्थेण कुष्या हिया । किमवार्थेन वार्थेन परेषां प्ररणेन वार्थ ॥ ९० ॥ वक्तीर्थेनक्षिमिशानि परीक्ष्याणि सुमेषसा । एवं प्रवर्तमानोऽयं विद्वान्विद्वस् चेष्यतं ॥ १०० ॥

मब उसे पुरा करनेकी इच्छा करते हुए नगरसे बाहर निकल पड़े। यही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकारे हिंसा प्रधान शास्त्रसे, नीति रहित राज्यसे और मिथ्या मार्गमें स्थित तपसे निश्चित हानि हाती है उसी प्रकार दृष्ट खीसे निश्चित ही हानि होती है ।। =२-== ।। दोपोंके विकारोंसे युक्त स्त्रियों मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चञ्चल बना देती हैं, सीधीको छुटिल बना देती है और देदीप्यमान बुद्धिको ढक लेती हैं।। 💵 ।। ये पापिनी स्वियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय सन्तृष्ट हो जानी हैं और उसी समय क्रोध करने लगनी हैं और इनके ऐसा करनेमें लाभ वा हानि इन दोके सियाय अन्य छुद्ध भी कारण नहीं है।। ६०।। सेसारमें ऐसा कोई कार्य बाकी नहीं जिसे म्बाटी सियाँ नहीं कर सकती हों। हाँ, पुत्रके साथ व्यक्तिचारकी इच्छा करना यह एक कार्य बाकी था परन्तु काञ्चनमालाने वह भी कर लिया ॥ ६१ ॥ जिन किन्हीं स्त्रियोंमें व्रत शील आदि सक्त्रियाएँ रहती है वे भी शुद्धिको प्राप्त नहीं होती फिर जिनमें (सत्कियाएँ नहीं है वे अपनी अग्रुद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हों ?।। ६२।। जिस प्रकार कमलके पत्तींपर पानी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्त्रियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषोंपर स्थिर नहीं ठहरता। वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करनेवालेके समान उनसे पृथक रहता है ॥ ६३ ॥ सब स्त्रियोंके सब दोपोंसे भर दुर्लच्य रहते हैं-कष्टमं जाने जा सकते हैं। ये सन्निपातकं समान दू:साध्य बहुत भारी माह उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ ६४॥ कौन किसके प्रति किस कारणसे क्या कहता है!' इस बातका विचार कार्य करनेवाले मनुष्यको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो इस प्रकारका विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी कमीमें कभी प्रतारण। को प्राप्त नहीं होता—ठगाया नहीं जाता।। ६५ ।। 'यह बक्ता प्रामाणिक बचन बोलता है या नहीं' इस बातकी परीचा विद्वान पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए।। १६।। नयोंके जाननेवाले मनुष्यको पहले यह देखना चाहिये कि इसमें यह बात संभव है भी या नहीं ? इसी प्रकार जिसे लच्यकर वचन कहे जावों पहिले उसके आचरणसे उसकी परीचा कर 'लेनी चाहिए। विचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थके द्वारा कहे हुए पदार्थका 'यह विश्वास करनेके योग्य है अथवा नहीं। इस प्रकार स्मष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए।।६७-६=।। 'यह जो कह रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्यसे कह रहा है, या क्रोधसे कह रहा है, या लजासे कह रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा है, अोर या दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यको निमित्तोंकी परीज्ञा

१ बाम-स०। २ बक्तः ग०, २०, २०) ३ सुधा ज्ञा । ४ च ज्ञा ।

सा स्नीत्वाक्षावतुश्येत दुष्टा कष्टमयञ्च तत् । 'किष्टाशिष्टानुसंशिष्टी शिष्टः संमोमुहीति यत् ॥१०१॥ तदैव तं समुत्साद्य विहत् ते वर्न गताः । अभिकुण्डं प्रदर्श्वास्य पतन्त्यस्मिक्षभीरवः ॥ १०२॥ इत्यादुः सोऽपि तच्छूत्वा न्यपत्तात्र निर्भयः । विचारवति धीमाँश्च न कार्यं दैवचोदितः ॥ १०३ ॥ देखैपोऽत्र निवासिन्या प्रतिगृद्धाभिप्जितः । कनकाम्बरभूपादिदानेनास्माहिनिर्थयौ ॥ १०४ ॥ तस्माहिस्मयमापक्षा गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोत्साद्ध मेषभूभत्रांर्मांच्यं प्रावेशयन्त्रकाः ॥ १०५ ॥ पर्वतौ मेषरूपेण पतन्तौ भुजशाखिनम् । तिक्षरूप स्थितं दृष्टा तुष्टा तहतदेवता ॥ १०६ ॥ तस्मौ दिव्ये दृदौ रत्नकुण्डले मकराद्विते । ततो निर्गतवानभूयस्तिक्षदेशाहिशन् विलम् ॥ १०७ ॥ वराहाद्वेशसावुग्रमापतन्तं वराहकम् । करेणैकेन दृष्ट्यां एत्वान्येनास्य मस्तकम् ॥ १०८ ॥ प्रहत्य हेल्या तस्यौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवतात्रस्था रुग्मिणीप्रियस्नवे ॥ १०५ ॥ शहूत्य हेल्या तस्यौ तस्यासाधारणेहितम् । समीक्ष्य देवतात्रस्था रुग्मिणीप्रियस्नवे ॥ १०५ ॥ शहू विजयघोपाल्यं महाजालमपि द्यम् । द्दाति स्म सपुण्यानां क वा लामो न जायते ॥ ११० ॥ शहू विचाधरेण केनापि क्षचरः कांऽपि कीलितः । तरहये स कामस्य र दिव्योचरमापतत् ॥ ११९ ॥ असद्ववेदनार्तस्य खेटकस्य च वीक्षणात् । इङ्गितज्ञो हरेः पुत्रोऽङ्गुलिकां वन्धमांचनीम् ॥ ११३ ॥ खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विलोचने । कृतोपकारः सम्प्रापत्तस्मादिद्यात्रयं महत् ॥ ११४ ॥

करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रयुच्चि करता है वह विद्वानोंमें भी विद्वान् माना जाता है ॥ ६६-१००॥ 'श्रच्छी श्रोर बुरी श्राज्ञा देनेमें जो शिष्ट (उत्तम ) पुरुष भी भूलकर जाते हैं वह बड़े कष्टकी बात हैं यह बात दुटा स्त्री श्राने स्त्रीस्वभावक कारण नहीं समक पानी है।। १०१॥

अधानन्तर—वे विदाद्दंष्ट्र आदि पाँच सो राजकुमार प्रदामनको उत्साहित कर उसी समय विहार करनेके लिए बनकी और चल दिये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रधमनके लिए अग्निकुण्ड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं व निर्भय कहलाने हैं । उनकी वात सुनकर प्रश्नम्न निर्भय हो उस ऋग्नि-कुण्डमं कूद पड़ा। सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यने प्रेरित हुआ। बुद्धिमान मनुष्य किसी कार्यका विचार नहीं करता ॥ १०२-१०३ ॥ उम कुण्डमें कूद्ते ही वहाँकी रहनेवाली देवीने उसकी अगवानी की तथा सुवर्णमय बस्तु और आभूपणादि देकर उसकी पृजा की। इस तरह देवीके द्वारा पृजित होकर प्रचुन्न उस कुंडसे बाहर निकल आया ।। १०४ ॥ इस घटनासे उन सबको आश्चर्य हुआ। तदनन्तर वे दुष्ट उसे उत्साहितकर फिरके चले और मेपके आकारके दो पर्वतीके बीचमें उपे घुसा दिया ॥ १०५ ॥ वहाँ दो पर्वत मेपका आकार रख़ दोनों आरमे उस पर गिरने लगे तब भुजाओंसे सुशो-भित प्रसुम्न उन दोनों पर्यताका रोककर खड़ा हो गया। यह देख वहाँ रहनेवाली देवीने संतुष्ट होकर उसे मकरके चिह्नमे चिह्नित रत्नमर्था दो दिच्य कुण्डल दिये। वहांमे निकलकर प्रदास, भाइयोंके आदेशानुमार वराह पर्वतकी गुफामें घुसा । वहाँ एक बराह नामका भयंकर देव आया तो प्रयुक्तने एक हाथसे उसकी दाढ़ पकड़ ली और दृसरे हाथसे उसका सस्तक ठाकना शुरू किया इस तरह वह दोनों जयड़ोंके वीचमें लीलापूर्वक म्बड़ा हो गया। रुक्सिणीके पुत्र प्रसुप्तकी चेष्टा देखकर यहां रहनेवाली देवीने उसे विजयघोष नामका शङ्क और महाजालमें दो वस्तुएँ दी। सो ठीक ही हैं क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहाँ लाभ नहीं होता है ? ॥ १०६-११० ॥

इसी तरह उसने काल नामक गुहामें जाकर महाकाल नामक राश्चसको जीता और उससे वृषभ नामका रथ तथा रतमय कवच प्राप्त किया।। १११ ।। आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी विद्याधरको दो वृत्तोंके वीचमें कीलित कर दिया था वह प्रयुक्तको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ विद्याधर असह वेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास वन्धनसे छुड़ानेवाली गुटिका थी परन्तु कीलित होनेके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे देखते ही प्रयुक्त उसके

१ 'इष्टशिष्टानुसंशिष्टाशिष्टः' तः । इष्टं शिष्टानुसंशिष्टी शिष्टः' मः । इष्टशिष्टानुसंशिष्टाविष्टः तः । गः पुस्तके चुटितोऽयं श्रोकः । २ प्रबुद्धस्य । ३ गुटिकां मः,सः । गुक्तिकां गः,पः । ४ कृतोपकारसंप्रापत्—सः ।

सुरेन्द्रजालं जालान्सनरेन्द्रं प्रस्तरश्च सः । पुनः सहस्रवक्त्राहिभवने शहुप्रणात् ॥ ११५ ॥ विलाकिर्गस्य नागश्च नागी च मकरच्यजम् । चित्रवर्णं घनुर्नन्द्रकाल्यासि कामरूपिणीम् ॥ ११६ ॥ मृद्रिकाञ्च प्रसन्धी ती समं तस्मै वितरतः । कम्पनेन कपित्थांप्रिपस्यासं पादुकहृयम् ॥ ११७ ॥ तमान्ध्यं नभोयायि देवतायास्तदाश्चितः । सुवर्णककुमे पञ्चकणाहिपतिनापितान् ॥ ११८ ॥ तपैणस्तापनो मोहनाभिधानो विलापनः । मारणश्चेति पञ्चेतान् शरान् सम्प्राप्य पुण्यमाक् ॥ ११९ ॥ मौलिमीषिमालाञ्च छत्रं चामरयुग्मकम् । दत्तं श्चीरवने मकैंद्रनाम्मै परितोपिणा ॥ १२० ॥ स कद्म्बमुर्खावाच्यां नागपाशमवासवान् । अस्य बृद्धरसादारः सर्वे तं स्वगम्नवः ॥ १२१ ॥ यः पातालगुत्वीवाच्यां पतेत्स्य सकलेश्वरः । भवेदिस्थवदन्कामोऽप्यवगम्य तदिक्तितम् ॥ १२२ ॥ प्रज्ञित्त तिक्त्रस्य वाच्यामपीपतत् । स्वयं पार्श्वे तिरोधाय स्वरूपं नयवित्रिधनः ॥ १२३ ॥ महाशिलामिस्तैः सर्वेविधेयं वधमात्मनः । विदित्वा कोपसन्तमो विद्युद्दंद्रविहिषः ॥ १२५ ॥ गाढं पाश्चेन बध्वाधो मुन्तन् पश्चित्र्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥ गाढं पाश्चेन बध्वाधो मुन्तन् पश्चित्र्य तत्र सः । कृत्वा शिलापिधानञ्च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥ प्रयोत्तिधमं कनीयांसं तेष्वाकम्य शिलां स्थितः । पापिनां हि स्वपापेन प्राप्नवन्ति पश्चवम् ॥ १२६ ॥ भथात्र नारवं कामचारिणं विभसस्तलान् । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसृतुरलोकन् ॥ १२० ॥ यथाविधि प्रतीक्ष्यं नमभ्युत्थानपुरस्सरम् । कृतसम्भापणस्तेन प्रणीतात्मवपञ्चकः ॥ १२० ॥

पास गया और उसके संकेतको समभ गया। उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखो पर फेरा श्रीर उसे बन्धनमें मुक्त कर दिया। इस तरह उपकार करनेवाले प्रश्नुस्रने उस विद्याधरमें सुरेन्द्र जात. नरेन्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएँ प्राप्त की । तदनन्तर—वह प्रसुन्न, सहस्र-वक्त्र नामक नागलुमारके भवनमे गया वहाँ उसने राह्न बजाया जिससे नाग और नागी दोनों ही बिल ए बाहर आये और प्रमन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकरचिह्नमें चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका धनुष, नन्द्रक नामका खङ्क और कामरूषिणी नामकी अंगूठी दी। बहाँ से चलकर उसने एक कैथका बृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे आकाशमें चलनेवाली दो अमूल्य पादकाएँ प्राप्त की ॥ ११२-११७ ॥ वहाँ से चलकर सुवर्णार्जुन नामक वृत्तके नीचे पहुँचा ऋौर वहाँ पक्क फणवाले नाग-राजके द्वारा दिये हुए तपन, तापन, मोदन, विलापन और मारण नामके पांच वाण उस पुण्यात्माकी प्राप्त हुए ।। ११८-११६ ।। तदनन्तर यह क्षीरवनमें गया वहाँ मन्तुष्ट हुए मर्कट देवने उमे मुद्धटः श्रीपधिमाला, छत्र श्रीर दो चमर प्रदान किये ॥१२०॥ इसके बाद वह कदम्बमुखी नामकी बावडींमें गया त्रीर वहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया । तद्दनन्तर इसकी वृद्धिको नहीं सहनेवाल सव विद्याधरपुत्र इसे पातालमुखी यावड़ीमें ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कृदता है वह सबका राजा होता है। नीतिका जाननेवाला प्रद्युम्न उन सबका अभिप्राय समभ गया इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्याको अपना रूप यनाकर वावड़ीमें कुदा दिया और स्वयं अपने आपको छिपाकर वहीं खड़ा हो गया ।। १२१-१२३ ।। जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी-बड़ी शिलाओं के द्वारा मुक्ते मारना चाहते थे तब वह कोधसे संतप्त हो उठा, उसने उसी समय विदाद्दंष्ट्र आदि राश्रुओंको नागपाशसे मजबतीके साथ बांधकर तथा नीचेकी और मुख कर उसी बावड़ीमें लटका दिया और उपरमे एक शिला ढक दी। उन सब भाइयोंमें ज्योतिप्रभ सबसे छोटा था सी प्रचम्नने उसे समाचार देनके लिए नगरकी खोर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्त करते ही हैं ॥ १२४-१२६ ॥

ऋथ।नन्तर —प्रयुम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाले नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी ओर आ रहे हैं ॥ १२७ ॥ वह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया उसने विधिपूर्वाक उनकी पूजा की, उनके साथ वातचीत की तथा नारदने उसका सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर प्रयुम्न बहुन

१-गामि त्ता । २ तदाश्रितः ता । तपःश्रियः इत्य व किचित् । ३ विकोपनः ख०, ग०, घ० । ४ कदम्बकमुखी ता । ५ वधवात्मनः ता । ६ नभसः स्थलात् इत्यपि किचित् ।

सम्यक्ष्रहाय तस्तर्वं प्रहृष्टोऽरिक्छागमम् । "दृष्ट्वाऽऽस्त विस्मितस्ताबद्वलं तं खेचरेशितुः ॥ १२९ ॥ सहसावेप्टतेवाकं प्रावृद्ध्यभोदजालकम् । काल्डाम्बरमुख्यं तस्त युव्ध्वा भक्षमापयत् ॥ १६० ॥ तं सूनुकृतवृद्धान्तं बोधियत्वा खगाधिपम् । अपनीय शिलां नागपाशं चैतान्व्यपाशयत् ॥ १६० ॥ नारदागमदेतुञ्च ज्ञापियत्वा सविस्तरम् । आपृष्ठियानुमतस्तेन रथं वृष्भनामकम् ॥ १६२ ॥ नारदेन समारुद्धा वैप्यान् द्वारावतीं प्रति । स्वपूर्वभवसम्बन्धं शृण्वंस्तेन निरूपितम् ॥ १६२ ॥ वारदेन समारुद्धा वृप्यांधनमहीसृतः । जल्पेश्च सुतां कन्यां मान्यामुद्धास्व्व्या ॥ १६४ ॥ दातुं भानुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम् । विधीयमानं वीक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविष्या ॥ १६५ ॥ नारदं शिल्याच्छाष्ट तस्मादुत्तीर्यं भूतलम् । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १६६ ॥ मधुराया बहिर्भागे पाण्डवान् स्वप्रियां सुताम् । प्रदित्सून् गच्छतो भानुकुमाराय निवीक्ष्यः सः ॥१६०॥ समारोपितकोदण्डहस्तो व्याधाकृति दधत् । तेपां कदर्थनं कृत्वा नाना द्वारवर्तामितः ॥ १६८ ॥ विधाय विध्या प्राग्वकारदं स्यन्दनस्थितम् । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशान्तामुगाकृतिः ॥ १३९ ॥ वमञ्च सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम् । तत्यानवापीनिःशेषजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४० ॥ तत्तो गत्वान्तरं किञ्चित्यन्दनोरधरासभान् । विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४९ ॥ पुरगोपुरनिर्याणप्रवेशनगतान् जनान् । सप्रहासान् समापाद्य प्रविश्य नगरं पुनः ॥ १४२ ॥ भ्रालाल्यवैद्यवेषण स्वं प्रनाप्य स्वविद्या । विच्छक्षकर्णसन्धानवेदित्वादि प्रघोषयन् ॥ १४३ ॥

संतुष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं वैठ गया। शष्टुकी सेनाका आगमन देखकर वह आश्चर्यमें पड़ गया। थोड़े ही देर बाद, जिस प्रकार वर्षा ऋतुमें बादलोंका समृह सूर्यको घेर लेता है उसी प्रकार अकरमान् विद्याधर राजाकी सेनाने प्रदारनको घेर लिया परन्तु प्रदारनने युद्ध कर उन कालसंबर स्त्रादि समस्त विद्याधरोंको पराजित कर दिया। तदनन्तर—उसने राजा कालसंवरके लिए उनके पुत्रोंका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया और नवका बन्धन रहित किया. इसी तरह नारदके आनेका कारण भी विस्तारके साथ कहा। तरपश्चान वह राजा कालसंवरकी अनुमित लेकर वृपभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना हुआ। बीचमें नारदजीके द्वारा कहें हुए ऋपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुऋ। वह हस्तिनापुर जा पहुंचा । वहांके राजा दुर्योधनकी जलिं नामकी रानीसे उत्पन्न हुई एक उद्धिकुमारी नामकी उत्तम कन्या थी। भानुकुमारको देनेके लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देख प्रयुक्तने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके द्वारा नारवजीको ना रथपर ही डक दिया श्रीर श्राप स्वयं रथसे उनर कर पृथिवी नलपर आ गया स्रीर उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बढ़ा।। १२=-१३६।। चलते-चलते बह मधुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग ऋपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेक लिए ज। रहे थे उन्हें देख, उसने धनुप हाथमें लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया। नदनन्तर वहाँ से चलकर द्वारिका पहुँचा॥ १६७-१३=॥ वहाँ उसने नारदर्जीको तो पहलेके ही समान विद्यांके द्वारा स्थपर श्रवस्थित रक्ता और स्वयं श्रकेला ही नीचे आया। वहाँ आकर उसने विद्यांक द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्दन बनके समान सत्यभामाका जो वन था उमे तोड़ डाला, वहाँकी बावड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर लिया । फिर कुछ दर जाकर उसने अपने रथमें उल्टे मेढे तथा गधे जोते और स्वयं मायामयी रूप धारण कर लिया ।। १३६-१४१ ।। इस क्रियामे उसने नगरके गोपुरमें आने जानेवाले लोगोंको खुब हँसाया । तदनन्तर नगरके भीतर प्रवंश किया ॥ १४२ ॥ और अपनी विद्याके बलसे शाल नामक वैद्यका रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता

१ 'श्रास उपवेशने' इत्यम्य लिङ्क्षम् । २ प्रयान् इत्यपि कचित् । ३ कुमारायाभिवीच्य सः ल॰, कुमारायातिवीच्य ग॰ । ४ नारदस्यन्दनस्यितिम इत्यपि कचित् । ५ श्याकोक्य वैद्यवेषेण संप्रत्येयं ल॰।

प्राप्य भाजुकुमाराय दातुमार्नातकन्यकाः । तन्नाविभावितानेकवाहास्योऽतु द्विजाकृतिः ॥ १४४ ॥
सस्यभामागृहं गत्वा भोजनावसरे दिजान् । विप्रकृत्य स्वधाव्यांन अक्ता स्वीकृतदक्षिणः ॥ १४५ ॥
ततः क्षुकुकवेषेण समुपेत्य स्वमातरम् । तुभुक्षितोऽहं सद्दृष्टे ! सम्यग्भोजय मामिति ॥ १४६ ॥
सम्प्रार्थ्य विविधाहारान् अक्त्वा तृक्षिमनास्रवान् । कुरु मे देवि सन्तृक्षिमिति व्याकुळतां नयन् ॥१४०॥
तद्वितीर्णमहामोदकोपयोगातस तृस्यात्र् । ईपच्छान्तमनास्तत्र सुखं समुपविष्टवान् ॥ १४८ ॥
अकाळे वन्यकाशोकपुष्पण्यभिसमीक्ष्य सा । कळाळिकोकिळाळापवावाळितवनान्तरे ॥ १४९ ॥
तदा विस्मयमापन्ना मुदा पप्रच्छ किं भवान् । भद्रासौ मत्युतो नारदोक्तकाले समागतः ॥ १५० ॥
इति तस्याः परिप्रक्षे स्वं रूपं सम्प्रकाशयन् । कृत्वा शिरिस तत्पादनखदीधितिमअदीः ॥ १५१ ॥
अभिवाय स्ववृत्तान्तमशेषं परिवोधयन् । जननीं सह श्सम्भुज्य तया तद्भिवाच्छितैः ॥ १५२ ॥
वालकीडाविशेपस्तां परां प्रांतिमवापयन् । प्राग्जन्मोपाजितापूर्वपुण्योदय ह्व स्थितः ॥ १५३ ॥
तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रश्नात्युतोत्पत्तिं विज्ञाय विनयन्धरात् ॥ १५४ ॥
मनीन्त्रादावयोर्यस्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽककान् । स्वत्वन्यस्याः सहत्वति युवाम्यां विहिता स्थितिः ॥१५५॥
प्रमितोऽहं विवाहेऽछ अदुत्रमित्यववीदिदम् । किमेतदिति सम्प्रष्टा क्ष्मोन तव जन्मना ॥ १५७ ॥
समं भानुश्च सञ्जातस्तदावाभ्यां युवां हरेः । नीतौ दर्शियतुं सुक्षे तिसमस्वं पादसिक्षिते ॥ १५८ ॥

हूँ ।। १४२-१४३ ।। इसके बाद भानुकुमारको देनेके लिए कुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारमे हुँसी की । पश्चान् एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामाके महलमें पहुंचा वहाँ भोजनके समय जो बाह्य अार्य थे उन सबको उसने अपनी धृष्टतासे बाह्र कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली।। १४४-१४५।। तदनन्तर चुहकका वेष रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यहाँ पहुंचा और कहने लगा कि हे सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली! मैं भूग्वा हूँ, मुभे अर्च्छा तरह भोजन करा। इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु तृप्तिकी प्राप्त नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुक्ते संतुष्ट कर, पेट भर भाजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया । भोजनके पश्चान् वह कुछ शान्तचित्त होकर वहीं पर सुखसे बैठ गया ॥ १४६–१४≒ ॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चम्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा वन भ्रमरों तथा कोकि-लार्श्वोंके मनाहर कृजनसे शब्दायमान हो रहा है। यह देख वह आश्रर्यसे चिकत बड़े हुईसे पृछने लगी कि है भद्र! क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारद्के द्वारा कहे हुए समय पर आये हैं। माताका ऐसा प्रत्र सुनते ही प्रश्नमने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरण-नखोंकी किरण रूप मंजरीको शिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया। माताके साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार वाल-कालकी क्रीड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूर्व जन्ममें उपार्जित अपूर्व पुण्य कर्मके उदयके समान वहीं ठहर गया ॥ १४६-१५३॥

उसी समय एक नाई रुकिमणीके पास आया और कहने लगा कि श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर श्रीविनयन्थर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्तकी थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र, अपने विवाहके समय दृसरीके शिरके बाल हरणकर स्नान करेगा। इसलिए हे देवी! आप उस शर्तका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके लिए अपने केश मुक्ते दीजिये। आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुक्ते शीझ ही भेजा हैं। नाईकी बात सुनकर प्रधुम्नने मातासे पूछा कि 'यह क्या बात हैं?' वह कहने लगी कि 'तुम्हारा और भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ। था। हम दोनोंने श्रीकृष्णको दिखानके लिए तुम दोनोंको भेजा था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था और वह

१ सुतृप्तवान् ल०। २ संद्वष्टतया ल०। ३ वृत ल० (१) । ४ प्रद्युप्तेन ।

स्थापितः स शिरोभागे प्रबुष्य खां पुरा हरिः । विकोक्य ज्येष्ठतां तेऽदादिति माताऽम्यधारातः ॥१५९॥ स नापितं विकाराणामकरोदाकरं पुवः । आगतांध व्यधाद् शृत्यान् गोपुरेऽधःस्थिताननान् ॥१६०॥ वासुदेवस्य रूपेणातर्जयस्य विवृषकम् । दीर्घीकृतस्यपादेन जरास्यस्य महत्तरम् ॥१६१॥ मेषरूपेण सम्पातात्पातयम् स्वितामहम् । हिलनस्य हरिर्मृत्वा निगीर्यं त्वमद्दरयताम् ॥१६२॥ गत्वात्र सुलमास्याम्बेत्यभिधाय स्विवद्यया । रुषिमणीरूपमापाद्य निर्विशेषं मनोहरम् ॥१६३॥ विमाने स्थापित्वास्तु गच्छन्स सबलं हरिम् । प्राप्तवन्तं प्रमाहर्तुमाकालिकयमोपमम् ॥१६४॥ जित्वा नरेन्द्रजालाक्यविद्याविहितमायया । तस्यौ निष्प्रतिपक्षः सन्विक्षणाभीलविप्रहः ॥१६५॥ नाददः स तदागत्य तनुजस्याद्य वीक्षणम् । युवयोरीदशं लब्धविद्यस्तत्वक्रमाव्जोऽत्यमानयत् ॥१६५॥ सोपि प्रकटितात्मीयरूपः पप्तक्षशरो बलम् । हरिस्च स्विशोन्यस्तत्वक्रमाव्जोऽत्यमानयत् ॥१६५॥ सत्वभ्रमासुतोहिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणाभिषवं दिष्ट्या सम्प्रापत्सर्वसम्मतः ॥१६९॥ एवं प्रयाति कालेऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तन्जः कामसोदयों हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥१७०॥ इत्यादेशं समाकर्थं सत्यभामात्मनः पतिम् । यथा स्यागत्तसमुत्यत्तः स्वस्यास्तादगयाचत ॥१७९॥ तच्छन्ता हिष्टक्ति कामस्पर्णे तामवाप्य सा । सत्यभामाकृति गत्वा पतिसंयोगतः सुलम् ॥१७२॥ सोप्यवान्मुदिकां कामस्पर्णिं तामवाप्य सा । सत्यभामाकृति गत्वा पतिसंयोगतः सुलम् ॥१७२॥ सोप्यवान्मुदिकां कामस्पर्णिं तामवाप्य सा । सत्यभामाकृति गत्वा पतिसंयोगतः सुलम् ॥१७३॥

उनके शिरके समीप रखा गया था। जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुक्तपर पड़ी इसलिए उन्होंने तुम्मे ही जेठापन प्रदान किया था-तू ही बड़ा है यह कहा था। माताके वचन सुनकर प्रद्यम्नने उस नाईको विकृतिकी खान बना दी-उसकी बुरी चेष्टा कर दी श्रीर उसके साथ जो सेवक श्राये थे उन सबको नीचे शिरकर गांपुरमें उल्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके विदृषकको खूब डाटा । तदनन्तर मार्गमें सो रहा ऋौर जगानेपर ऋपने पैर लम्बेकर जर नामक प्रतीहारीको खूब ही धौंस दी ।।१५४-१६१।। फिर मेषका रूप वनाकर वावा वासुदेवका टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अहरय कर दिया। तदनन्तर-माताके पास आकर बोला कि 'हे माता! तू यहीं पर मुखसे रह' यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया श्रीर उसे विमानमें वैठाकर शीव्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूं, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर असमयमें आये हुए यमराजको उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे छुड़ानेके लिए सामने जा पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रयुक्तने नरेन्द्रजाल नामक विद्याकी मायासे उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खंड़ा रहा ॥ १६२-१६५ ॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं ऐसे पुत्रका आज आप वानोंको दर्शन हो रहा है।। १६६।। उसी समय प्रयम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना शिर भुकाकर नमस्कार किया।। १६७॥ तदनन्तर चकवर्ती श्रीकृष्ण महाराजने बड़े प्रेमसे प्रयुग्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके स्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े शेमसे नगरमें प्रवेश किया ॥ १६८ ॥ वहाँ जाकर प्रशुम्नने अपने पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ आई थी उनके साथ सर्वाकी सम्मतिसे विवाह किया।। १६८।। इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन सबने सुना कि प्रशासका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यभामाने आपने पतिसे याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयन कीजिये ॥ १७०-१७१ ॥ जब रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरके साथ प्रदामसे कहा कि तुम्हारे पूर्वभवके छोटे भाई-को जाम्बवती प्राप्त कर सके ऐसा प्रयक्त करो ॥ १७२ ॥ प्रस्कृतने भी जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार

१ समाहन्तं इत्यपि किचित् । २ पश्चशरायकां तः ( ! )

क्रीडवं आम्बवस्थाप "शरमवाक्यं दिवच्युतस् । सुमानुं सत्वमामा च जातमस्सर्योक्तयोः ॥ १७४ ॥ गाम्धर्वादिविवादेपु सुमानुं शरमवोऽजयत् । सर्वत्र "पूर्वपुक्यानां विजयो नैव दुर्छभः ॥ १७५ ॥ रुक्सणी सत्यमामा च गतमात्सर्यंबन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्वभूतामतः परम् ॥ १७६ ॥ इत्यशेषं गणेशोक्तमाकण्यं सकलं सदः । ननाम मुक्छिभृतकराञ्जं तत्कमाञ्जयोः ॥ १७७ ॥ अथान्यदा जिनं नेमि सीरपाणः कृताक्षिः । अवनम्यान्वयुंक्तैवं हरिखेहासमानसः ॥ १७८ ॥ अमावन् वासुदेवस्य राज्यं प्राज्यमहोदयम् । प्रवर्ततेऽप्रतीपं मे बृहीद् क्रियचिरम् ॥ १७९ ॥ अद्र द्वादशवर्णन्ते नरयेन्मद्यनिमित्तकम् । द्वीपायनेन निर्मूछिमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥ अद्र द्वादशवर्णन्ते नरयेन्मद्यनिमित्तकम् । द्वीपायनेन निर्मूछिमियं द्वारावती पुरी ॥ १८२ ॥ प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य त्रीर्थेशोऽत्र भविष्यति । स्वमप्येतद्वियोगेन चप्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥ प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य त्रीर्थेशोऽत्र भविष्यति । स्वमप्येतद्वियोगेन चप्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥ स्वस्त्रार्थस्त्रसम्बोधनापास्ताविकदुःस्वः । द्वीक्षामादाय माहेन्द्रकस्पे देवो जनिष्यते ॥ १८३ ॥ उत्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र मुक्तमोगोऽत्र त्रीर्थक्त्य । भूत्वा निर्देशकर्मारिर्वेहमुक्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥ द्वित तीर्थेशिना प्राक्त श्रुत्वा द्वीपायनाह्यः । सद्यः संयममादाय प्रायाज्यनपदान्तरम् ॥ १८५ ॥ तथा जरत्कुमारश्च कीशाम्ब्यारण्यमाश्रयत् । प्राम्बद्वनरकायुष्यो हरिरन्वाप्तदर्शनः ॥ १८६ ॥ अधाम्यमानान्त्यनामासौ नाहं द्वाक्रोमि दीक्षितुम् । वाक्ताच प्रतिबन्नामीत्याक्वीवाक्रमघोषयत् ॥ १८७ ॥ प्रयुजादिसुता देल्यो हिमाण्याद्य चक्रिणम् । वन्ध्वापुच्छ्य तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥ प्रयुजादिसुता देल्यो हिमाण्याद्य चक्रिणम् । वन्ध्वापुच्छ्य तैर्मुक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम् ॥ १८८ ॥

रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी उसे पाकर जाम्बवर्ताने सत्यभामाका रूप बनाया और पितके साथ संयोगकर स्वर्गते च्युत हुए कीडवके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होने पर उसका शम्भव नाम रक्खा गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया। इधर शम्भव और सुभानुमें जब परस्पर ईच्या बढ़ी तो गान्धर्व आदि विवादोंमें शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुण्य उपार्जन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है।। १७२-१७५।। इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईच्या छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करने लगी।। १७६।। इस प्रकार गणधर भगवान्के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्त सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया।। १७७।।

श्रथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है ऐसे बलदेवने हाथ जोड़कर भगवान नेमिनाथको नमस्कार किया और पृद्धा कि हे भगवन ! श्रीकृष्णका यह वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कुपाकर आप यह बात मेरे लिए कहिये ।। १७५-१७६ ।। उत्तरमें भगवान् नैमिनाथने कहा कि भद्र ! बारह वर्षके बाद मिद्रराका निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मूल नष्ट हो जायगी। जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णाका मरण होगा । यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उत्पन्न होगा और अन्तमं वहाँ से निकलकर इसी भरत च त्रमें तीर्थंकर होगा। तू भी इसके वियोगसे इह माह तक शोक करता रहेगा और श्रन्तमें सिद्धार्थदेवके सम्बोधनसे समस्त दुःख छोड़कर दीना लेगा तथा माहेन्द्र स्वर्गमें देव होगा ।। १८०-१८३ ।। वहांपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यन्त भोगोंका उपभोगकर इसी भरत क्षेत्रमें तीर्थंकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुत्रोंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा॥ १८४॥ श्री तीर्थंकर भगवान्का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशको चला गया तथा जरत्कुमार कौशाम्बीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाश्चोंका चिन्तवन किया तथा की बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेनेमें समर्थ नहीं हूं परन्तु जो समर्थ हों उन्हें मैं रोकता नहीं हूं ।। १८५-१८७ ।। यह सुनकर प्रदास्न आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी आदि देवियोंने चक्रवर्ती श्रीकृष्ण एवं अन्य बन्धुजनोंसे पूछकर उनकी

१ सान्तवास्यदिवश्च्युतम् स्न । २ पुण्यपण्यानां इत्यपि कचित् । ३ भाव्यनामास्यनामासौ ग०।

द्वीपायनित्वावसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्ध कामस्य सुतः सम्प्राप्य संयमम् ॥ १८९ ॥ प्रशुक्रमुनिना सार्थमूर्जयस्ताचलाग्रनः । कृटवयं समारुद्ध प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥ प्रशुक्रमुनिना सार्थमूर्जयस्ताचलाग्रनः । कृवल्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥ प्रण्यघोषणकृषश्चर्यतचकपुरस्तरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तभिः पृथक् ॥ १९२ ॥ कृतक्षोभो जगक्काथप्रक्षप्रतिहार्यकः । मरून्मार्गगतारोषसुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥ पृथ्विपथप्रकृतान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरिनर्भृतपूलीकण्टकभूतलः ॥ १९४ ॥ स्वामरकुमारोपसिक्तगन्धान्यसुसिक्षितः । इत्याचाश्चर्यसम्पन्धः सर्वप्राणिमनोहरः ॥ १९५ ॥ सम्मिन्तमर्थी वृष्टिमभिषिश्चन् जिनेश्वरः । विश्वान्देशान्विहत्यायात्म देशं पल्लवाह्मयम् ॥ १९५ ॥ स्वामुक्तनूजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९० ॥ स्वामुक्तनूजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९० ॥ स्वामुक्तनुजानां प्रपञ्चोऽल्पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुर्मेधानुरोधतः ॥ १९० ॥ स्वामुक्ते स्वस्य अवनिप्रया । तां पूर्णयौवनां वीक्ष्य पित्रा कस्मै समर्प्यताम् ॥ १९० ॥ स्वयं कन्यति सम्प्रस्या मन्त्रचर्षया । प्राभाषन्त प्रचण्डभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम् ॥ १९० ॥ एतान् सहजशसुत्वाव् दुर्योधनमहापतिः । पाण्डपुत्रानुपायेन लाक्षालयमर्वाविशत् ॥ २०१ ॥ हन्तुं तचेऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिनाः । प्रदुताः पर्यसि क्ष्माजस्याधस्तात्कित्वियं स्वयम् ॥ २०२ ॥ अपहत्य "वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०१ ॥ भपहत्य "वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०२ ॥

श्राज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८॥ द्वापायन द्वारिका-दाहका निदान अर्थान कारण था जब वहांसे अन्यत्र चला गया तब जान्यवतीके पुत्र शान्भव तथा प्रयुग्नके पुत्र अनिरुद्धने भी संयम धारण कर लिया और प्रयुग्नमुनिके साथ गिरनार पर्यतकी कँची तीन शिखरोंपर आरूढ होकर सब प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥ १८६-१८०॥ उन तीनोंने शुक्तध्यानको प्राकर घातिया कर्मोका नाश किया और तब केवलान्ध्याँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १६१॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन भगवान् नेमिनाथने वहाँसे विहार किया। उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यचके द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक उनके आगे चल रहा था, पर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग-अलग सात सात कमलोंके द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहार्य अलग सुशोभित हो रहे थे, आकाशमार्गमें चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे. देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य जन पृथिवीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवन-कुमार देवोंने पृथिवीकी सब धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे और मेघकुमार देवोंने सुगन्धित जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इत्यादि अनेक आध्योसि सम्पन्न एवं समस्त प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान् नेमिनाथ धर्मामृतकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें विहार करनेके वाद पछत्र देशमें पहुँचे॥ १६२-१६६॥

श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर प्रन्थके विस्तारसे इरनेवाले शिष्योंकी श्रायु और बुद्धिक श्रनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ वर्णन किया जाता है ।। १६७ ।। किम्पला नामकी नगरीमें राजा द्रुपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम हृदरथा था और उन दोनोंक द्रौपदी नामकी पुत्री थी । वह द्रौपदी क्वियोंमें होनेवाल समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी नथा सबको प्यारी थी । उसे पूर्ण यौयनवती देखकर पिताने मन्त्रचर्चाके द्वारा मन्त्रियोंसे पृद्धा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये । मित्रयोंने कहा कि यह कन्या श्रातशय बलवान पाण्डवोंके लिए देनी चाहिये ।। १६५-२०० ।। पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है उसने इन लांगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाक्षाभवन ( लाखके बने घर ) में प्रविष्ट कराया था ।।२०१॥ परन्तु अपने पुण्यक उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी जान गये इसलिए जलमें खड़े हुए किसी वृक्षके नीचे रहनेवाले पिशाचको स्वयं हटाकर भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोंसे

१ क्षुरक्षीपान्तेन स०। २ छेदं नायंश्र स०।

पोदनास्यपुरे चन्द्रदशनाममहीपतेः । देविलायाश्र "पुत्रन्ते कलागुणविद्यारदम् ॥ २०४ ॥ विश्वाय "निहतस्यूणगन्धा राज्यं ज्यारिषुः । अधेन्द्रवर्मणे प्रीर्यरयेणा वार्ता भुना चरात् ॥ २०५ ॥ इहाप्यवहयमेष्यन्ति विधेयस्तरस्वयंवरः । न केनचिहिरोधोऽयमिति तह्रचनश्रुतः ॥ २०६ ॥ वसन्तेऽचीकरद्राजा स स्वयंवरमण्डणम् । तत्र सर्वमहीपालाः सम्प्रापन् पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥ भीमस्य भोजनाद्रन्थराजस्य करतर्जनात् । पार्थस्य मरस्यनिर्मदाचापरोहणसाहसात् ॥ २०८ ॥ नारदागमनाचापि लक्ष्यमाणेषु निश्चितम् । समागतेषु सत्स्वहन्महापूजापुरस्सरम् ॥ २०८ ॥ प्रविद्य प्रूषिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डणम् । भूमिपान् "कुल्ल्स्पादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥ २०० ॥ प्रविद्य प्रूषिता रत्नैः सा स्वयंवरमण्डणम् । भूमिपान् "कुल्ल्स्पादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥ २०० ॥ प्रदेशिस कमात्सर्वान् कथयत्यतिलह्न्य तान् । कन्या सम्भावयामास मालयाज्यल्याऽर्जुनम् ॥ २११ ॥ प्रूपराष्ट्रमहोशाः कुल्वंशजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तुप्ति समागमन् ॥ २१२ ॥ एवं सम्प्राप्तकल्याणाः प्रविदय पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौल्येन कालं दीर्घमिव क्षणम् ॥ २१३ ॥ गतः पार्थात्सुभद्रायामभिमन्युरभृत्सुतः । द्रौपद्यां पञ्च पाञ्चालनामानोऽन्वमवन्कमात् ॥ २१४ ॥ खूतं युपिष्ठरस्यात्र दुर्योधनमहीभुजा । भुजक्षश्रेलपुर्या यत्कीचकानां विनादानम् ॥ २१५ ॥ विराटभृतर्तर्भूरिगोमण्डलनिवर्तनम् । अनुयानेन भृषस्य विराटस्य सुद्यम्याः ॥ २१६ ॥ अल्यामेण्डलस्यार्जुनोधराभ्यां निवर्तनम् । पुराणवेदिभिर्वाच्यं विस्तरेण यथाशुतम् ॥ २१० ॥ अक्ष्यामेण्डलस्यार्जुनोधराभ्यां कीरवैः समम् । "पाण्डवानां विनिजित्य दुर्योधनधराधिपम् ॥ २१८ ॥

प्राप्त दु:खका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये हैं । इधर गुप्तचरके मुखसे इनके विषयकी यह बात सुनी गई है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविलाके इन्द्रवर्मा नामक पुत्रको पाण्डवोने समस्त कलाओं श्रीर गुणोंमं निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्वन्द्वी स्थूण-गन्धका नष्टकर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। मां वे पाण्डय यहाँ भी अवश्य ही आवेंग। श्रवः श्रपने लिए द्रोपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे किमीके साथ विरोध नहीं होगा। मन्त्रियोंके उक्त वचन सुनकर राजाने बसन्त ऋतुमें स्वयंवर-मण्डप बनवाया जिसमें सब राजा लोग आये। पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदोन्मत्त हार्थाको हाथसे ताड़ित करनेसे प्रकट हुआ, अर्जुन मःस्यभेद तथा धनुप चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लाग नारदंके आगमनसे प्रकट हुए। जब सब लाग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपमें आकर विराज-मान हो गये तब अर्हन्त भगवान्की महा पूजाकर रत्नोंसे सजी हुई द्वौपदी स्वयंवर-मंडपमें प्रविष्ट हुई। सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंका अनु-क्रमसे परिचय दे रहा था। क्रम-क्रमसे द्रोपदी समस्त राजाश्रोंको उल्लंघन करती हुई श्रागे वढ़ती गई। अन्तमं उसने अपनी निर्मल मालांक द्वारा अर्जुनको सन्मानित किया॥ २०२-२११॥ यह देखकर द्रपद ऋादि उपवंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा ऋन्य अनेक राजा 'यह सम्बन्ध अनुकूल सम्बन्ध हैं। यह कहते हुए संतीषको प्राप्त हुए ॥ २१२ ॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको प्राप्तकर वे पाण्डव अपने नगरमें गये और मुख पूर्वक बड़े लम्बे समयको चणभरके समान व्यतीन करने लगे ॥ २१३ ॥

तदनन्तर अर्जुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हुआ और द्रौपद्दिक अनुक्रमसे पाञ्चाल नामकं पाँच पुत्र हुए।। २१४।। यहाँ युधिदिरका राजा दुर्योधनके साथ जुआ खेला जाना, भुजंगशैल नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर रहना, अर्जुनके द्वारा राजा विराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लौटाया जाना, तथा अर्जुनके अनुज सहदेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराटकी कुछ गायोंका वापिस लौटाना, आदि जो घटनाएँ हैं उनका आगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंको विस्तारसे कथन करना चाहिए।। २१५-२१७।। अथानन्तर-कुरुन्नेत्रमें पाण्डयोंका कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर

१ पुत्राय ला । २ निहतस्थूणगण्डं ला । ३ जल-ला । ४ पर्योग म । ५ पाण्डवास्त ख०, ग०।

युधिष्टिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्भियः । विभन्य स्वानुजैर्लक्ष्मीं अञ्चानोऽरञ्जयज्ञनम् ॥ २१९ ॥ एवं स्वकृतपुण्यस्य ते सर्वे परिपाकजम् । सुखं निखिलमध्यप्रमन्यभ्ववनारतम् ॥ २२० ॥ तदा द्वारावतीदाष्टः कौशाम्बीगहनान्तरे । सृतिर्जरन्कमारेण विष्णोर्ज्येष्टस्य संयमः ॥ २२९ ॥ भविष्यतीति यध्योक्तं द्वारावत्यां जिनेशिना । निर्वृतं तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावादिनो जिनाः ॥ २२२ ॥ तादशं तादशामासीविश्वियद्ष्कर्मणां गतिम् । निर्मृत्यम्ति कर्माणि तत एव हि धीधनाः ॥ २२३ ॥ यस्तर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा तदायन्मधुराधिर्पाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विध त्यक्तराज्यकाः ॥ २२४ ॥ महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम् । तत्कालोचितसत्कर्म सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥ स्वपूर्वमवसम्बन्धमपुष्कन्संस्रतेर्भयात् । अवोचक्रगवानित्थमप्रतक्यमहोदयः ॥ २२६ ॥ जम्बूसम्भाविते द्वीपे भरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाल्या कौरवस्तत्र महीशो मेघवाहनः ॥ २२७ ॥ सोमदेवो हिजोऽत्रैव बाह्यणी तस्य सोमिला । तयोः सुताखयः सोमदरासोमिलनामकः ॥ २२८ ॥ सोमभतिश्व वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अमीषां मातुरूस्याग्निभृतेस्तिस्रोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥ अग्निलायां धनश्रीमित्रश्रीनागश्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दशास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥ २३० ॥ सोमदेवः सुनिविद्य सुधीः केनापि हेतुना । प्रावाजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम् ॥ २३१ ॥ प्रविद्यन्तं गृहं भिक्षाकारुं वीक्ष्यानुकम्पया । सोमवृत्ताः प्रतीक्ष्यैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २३२ ॥ नागश्रीवितरास्मै त्वं भिक्षामिति कृतादरम् । मामेव सर्वदा सर्वमेष प्रेषव्रतीति सा ॥ २३३ ॥ क्रिपता विषसम्मिश्रं ददावश्रं तपोसृते । स सन्त्यस्य समाराज्य प्रापदन्त्यमनुशरम् ॥ २३४ ॥

दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्थामी हो गया और छोटे भाइयोंक साथ विभागकर राज्यलदमीका उपभोग करता हुन्ना सबको प्रसन्न करने लगा ॥ २१५–२१६ ॥ इस प्रकार वे सब पांडव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कर्मके उदयमे उत्पन्न सम्पूर्ण सुखका विना किसी आकुत्तताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥ २२०॥

तदनन्तर—'द्वारावती जलेगी, कौशान्वी-वनमें जरत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्य होगी और उनके बढ़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे इस प्रकार द्वारावतीम नेमिनाथ भगवानने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही हैं क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं।।२२१-२२२ ॥ श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकांत्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए श्रशुभ कर्मोंकी गतिको बार-बार धिकार हो स्रोर निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन कर्मीको निर्मूल करते हैं -उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं।। २२३।। मधुराके स्वामी पाण्डव, यह सब समाचार सुनकर वहाँ श्राये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा श्रन्य बन्धुजनोंके वियोगसे वहुत विरक्त हुए श्रीर राज्य छोड़कर मोज्ञके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लांगोंने नेमिनाथ भगवान्के पास जाकर उस समयके योग्य नमस्कार त्रादि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर त्रपने पूर्वभव पूछे। उत्तरमें अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान् भी इस प्रकार कहने लगे ।। २२४-२२६ ।। उन्होंने कहा कि इसी जम्बद्वीपके भरतत्त्रेत्र सम्बन्धी अङ्गदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था। उसी नगरीमें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिला था। उन दोनोंके सोमदत्त, सोमिल और सोमभृति ये वेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण तीन पुत्र हुए थे। इन तीनों भाइयोंके मामा अग्निभृति थे उसकी अग्निला नामकी स्त्रीसे धनश्री. मित्रश्री श्रीर नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभृति श्रीर श्रिमिलाने श्रभ लक्षणोंवाली ये तीनों कन्याएँ अपने तीनों भानेजोंके लिए यथा कमसे दे दीं।। २२७-२३०।। तदनन्तर-बुद्धिमान् सोमदेवने किसी कारणसे विरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली। किसी एक दिन भिक्षाके समय धर्मरुचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर वयालता वश सोमदत्तने उनका पिडगाइन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि है नागश्री! तू इनके लिए बड़े आदरके साथ भिक्षा दे दे। नागश्रीने मनमें सोचा कि 'यह सदा सभी कार्यके लिए मुक्ते ही भेजा करता हैं यह सोचकर वह बहुत ही कृद्ध हुई श्रीर उसी कृद्धावस्थामें उसने उन तपस्वी

गामश्रीविहिताकृत्यं ज्ञात्वा ते वातरक्यः। समीपे वक्णार्वस्य दक्षां मौक्षीं समायषुः॥ २६५॥
गुणवत्यायिकाम्याद्दी ब्राह्मण्यावितरे तदा । ईयतुः संयमं कृत्यमीद्दस्यद्सतामिदम्॥ २३६॥
पश्चाप्याराध्य तेऽभूवकारणाच्युतकल्पयोः। सामानिकामरा द्वाविंद्यतिसागरजीविनः॥ २६०॥
भन्वभूविश्वरं भोगांस्तत्र समविचारकान्। नागश्रीरिप पापेन पश्चमीं पृथिवीमगात्॥ २६८॥
दुःखं तत्रानुभूयान्ते स्वायुपोऽसौ ततद्दयुता । अभूत्स्वयस्यभद्वीपे सर्पो दृष्टिविषो सृतः॥ २३९॥
द्वितीयनरकं गत्वा त्रिसमुद्रोपमायुपा। अक्त्या दुःखं विनिर्मत्य त्रसस्थावरथोनिषु॥ २४०॥
द्विसागरोपमं कालं परिषम्य भवार्णवे। चम्पापुरे समुत्यका मातङ्गी मन्द्रपाततः॥ २४१॥
समाधिगुसनामानं मुनिमासाच सान्यदा। वन्दित्वा धर्ममाकर्ण्य मधुमांसनिवृत्तितः॥ २४२॥
तस्मिक्षेव पुरे सृत्वा भत्तेम्यस्याभवत्सती। सुबन्धोर्धनदेव्याश्च सुदुर्गन्धशरीरिका॥ २४४॥
सुकुमारीति सम्जास्या विहितार्थानुयायिनी। पुरेऽस्मिष्ठेव वैद्यस्य वनदेवस्य पुत्रताम्॥ २४४॥
प्राप्तावक्षोकदत्तायां देवदत्तौ जिनादिकौ। सम्प्रधार्यं स्वबन्धनामादानं स्वस्य वेदिना॥ २४५॥
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याज्ञिनदेवो जुगुप्सयन्। सुव्रताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः॥ २४६॥
सुकुमार्याः सुदौर्गन्ध्याज्ञिनदेवो जुगुप्सयन्। सुव्रताख्यमुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः॥ २४६॥
सृद्धाना तामसौ कृद्धफणिनीमिव नागमन्। स्वमेऽप्यस्य विरक्तत्वाक्चिन्दन्ती स्वां विषुण्यताम्॥२४८॥
सृद्धीतानक्षनान्येषुरार्थिकाभिः "सहागताम्। स्वगेहं सुत्रतां क्षान्तिमभिवन्ध वदार्थिके॥ २४९॥

मुनिराजके लिए विप मिला हुआ त्राहार दे दिया जिसमे संन्यास धारण कर तथा चारों त्राराधनाओं की श्राराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थिसिद्धि नामक अनुत्तर त्रिमानमें जा पहुंचे ॥ २३१-२३४॥ जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता चला तो उन्होंने वरूणार्वके समीप जाकर माक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥२३५॥ यह देख, नागश्रीको छोड़कर रोप दो बाह्मणियोंने भी गुणवनी आर्थिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन श्रीर दुर्जनोंका चरित्र ऐसाही होता है।। २३६।। इस प्रकार ये पाँचों ही जीव, श्रायुके अन्तमें आराधनात्रोंकी आराधना कर आरण और अच्युन स्वर्गमें बाईस सागरकी आयु-वाले सामानिक देव हुए।। २३७।। वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रवीचार सहित भोगोंका उपभाग किया। इधर नागश्री भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुँची, वहाँ के दुःख भोगकर आयुके अन्तमें निकली श्रीर वहाँ से च्युत होकर स्वयंत्रभ द्वीपमें दृष्टिविष नामका सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गई वहाँ तीन सागरकी त्रायु पर्यन्त दुःख भोगकर वहाँ से निकली और दो सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियोंमें भ्रमण करती रही। इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उदय कुछ मन्द हुआ तव चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥ २३५-२४१ ॥ किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म-श्रवण किया, श्रीर मधु-मांसका त्याग किया। इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुवन्धु सेठकी धनदेवी स्त्रीसे अत्यन्त दुर्गन्वित शरीरवाली पुत्री हुई। माता-पिताने उसका 'सुकुमारी' यह सार्थक नाम रक्खा। इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता स्वांसे जिनदेव और जिनदत्त नामके दो पुत्र हुए थे। जिनदेवके कुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुन्ना सुब्रत नामक मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात् उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ।। २४२-२४६ ।। तदनन्तर छोटे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंने बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्याका अपमान करना ठीक नहीं है। इस भयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु कुद्ध सर्पिणीके समान वह कभी स्वप्नमें भी उसके पास नहीं गया । इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा निन्दा करती रहती थी।। २४७-२४८।। किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके

१ मुता, इभ्यस्य, अभवत्, इति पदच्छेदः । २ समागताम् म० । ३ तदायिके घ०, म० ।

इमे हे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्ययुक्क ताम्। अथ साप्यत्रविदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥ श्रुण्वेते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देव्यौ सौधर्मसंयुते ॥ २५१ ॥ गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगेहार्जनाविश्वेः । तत्र संविप्तचिशत्वात्सम्प्राप्यास्मान्मनुष्यताम् ॥ २५२ ॥ आवां तपः करिष्याव इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम् । अकुर्वतां तत्तवच्युत्वा साकेतनगरेशिनः ॥ २५३ ॥ श्रीषेणाल्यमहीशस्य श्रीकान्तायाश्र ते सुते । हरिश्रीपूर्वसेनाल्ये सम्भूय प्राप्तयीवने ॥ २५४ ॥ स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूर्वभवं स्मृत्वा संस्थाञ्च प्राक्तनी कृताम् ॥ २५५ ॥ विसर्थं बन्धवर्गेण समं नृपकुमारकान् । इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनाकर्णनेन सा ॥ २५६ ॥ सुकुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजवान्धवै: । तत्समीपेऽगमदीक्षामन्येषवैनमागताम् ॥ २५७ ॥ वेश्यां वसन्तसेनाख्यामावृत्य बहुभिविटैः । सम्प्रार्थ्यमानामाळोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥ निदानमकरोजीवितान्ते प्राक्तनजन्मनः । सोमभूतेरभृदेवी प्रान्तकल्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥ उत्कृष्टजीवितं तत्र गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सोदर्याः प्रच्युता युर्य जाता रत्नत्रयोपमाः ॥ २६० ॥ धर्मजो भीमसेनश्च पार्थश्चारुयातपौरुवः । धनमित्रश्चियौ चास्मिन्नभूतां स्तुतविक्रमौ ॥ २६१ ॥ नकुलः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभी । सुकुमारी च काम्पिलपुरे द्रपदभूपतेः ॥ २६२ ॥ सुता दृढरथायाश्च द्रीपचाल्याजनिष्ट सा । इति नेमीधरप्रोक्तमाकर्ण्यं बहुभिः समम् ॥ २६३ ॥ पाण्डवाः संयमं प्रापन् सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभद्रा द्रौपराश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥२६४ ॥ निकटे राजिमत्यारुयगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिस्रः षोडशे करुपे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥

वर अन्य अनेक आर्यिकाओंके साथ सुत्रता और चान्ति नामकी आर्यिकाएँ आई उसने उन्हें वन्दना कर प्रधान आर्यिकासे पछा कि इन दोनों आर्यिकाओंने किस कारण दीक्षा ली है ? यह बात आप सुकसे कहिए। एकुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि हे शुभ नाम-वाली ! सुन, य दोनों ही पूर्वजन्ममें सौधर्म स्वर्गके इन्होंकी विमला और सुप्रभा नामकी प्रिय देवियां थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके लिए नन्दीश्वर द्वीपमें गई थीं । वहां इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनोंने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी। आयुके अन्तमें बहांसे च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा श्रीर श्रीषेणा नामकी पुत्रियां हुई हैं। योवन अवस्था प्राप्तकर ये दांनों विवाहके लिए स्वयस्थर-मंडपके भीतर खड़ी थीं कि इननेमें ही इन्हें अपने पूर्वभव तथा पूर्वभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया। उसी समय इन्होंने समस्त बन्धुवर्ग तथा राजकुमारोंका ध्यागकर दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुकुमारी वहत विरक्त हुई और अपने कुट्रम्बीजनोंकी संमित लेकर उसने उन्हीं आर्थिकाके पास दीचा धारण कर ली। किसी दूसरे दिन वनमें वसन्तसेना नामकी वेश्या त्राई थी, उसे बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर मुकुमारीने निदान किया कि मुक्ते भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर वह, पूर्वजन्ममें जो सामभूति रामका बाह्मण था और तपश्चरणके प्रभावसे अन्युत स्वर्गमें देव हुआ था उसकी देवी हुई ॥ २४६-२५६ ॥ वहांकी उत्कृष्ट आयु विनाकर उन तीनों भाइयोंके जीव वहांसे च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुपार्थके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन श्रीर त्रार्जुन हुए हो । तथा धनश्री त्र्यौर मित्रश्रीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं। इनकी कान्ति चन्द्रमा श्रीर सूर्यके समान है। सुकुमारीका जीव काम्पिल्य नगरमें बहांके राजा द्रपद और रानी टढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है। इस प्रकार नेमिनाथ भगवानके द्वारा कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डवोंने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि सञ्जनोंका बन्धुपना यही है। गुणरूपी आभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती सुभद्रा तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास उच्छष्ट दीक्षा धारण कर ली। अन्तमें तीनोंके जीव सोलहर्वे स्वर्गमें उत्पन्न हुए और वहांसे च्युत होकर निःसन्देह समस्त कर्ममलसे रहित हो मोच

विश्वकर्ममलैर्मुक्ता मुक्तिमेध्यन्त्यसंशयम् । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितद्वंयः ॥ २६६ ॥ विहृत्य भाक्तिकाः काश्चित्समाः सम्प्राप्य भूधरम् । शतुक्षयं समादाय योगमातपमान्धिताः ॥ २६० ॥ तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तात् । कृरः कुर्यवरः स्कृत्वा स्वमातुलवधं कुष्ता ॥ २६८ ॥ आयसान्यप्तितप्तानि मुक्टावीनि पापभाक् । तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ उपसर्गं व्यथात्तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्चिताः । श्रुक्तध्यानाप्तिनिद्ग्धकर्मेधाः सिद्धिमामुवत् ॥ २७० ॥ नकुलः सहत्वश्च पञ्चमानुत्तरं ययौ । भद्दारकोऽपि सम्प्रापदूर्वयन्तं धराधरम् ॥ २७१ ॥ नवरन्त्रर्तृवर्षेषु चतुर्विवससंयुतैः । युतेषु नविभर्मासैर्विहारविधिविच्युतौ ॥ २७२ ॥ पश्चात्पञ्चत्तेः सार्थं संयतैर्धिशता त्रिभिः । मासं योगं निरुष्यासौ हतावातिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥ आपादमासि ज्योत्कायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतांशोः ससमीपूर्वरात्रौ निर्वाणमासवान् ॥ २७४ ॥ तदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पद्ममं परम् । विधाय विधिवद्यक्तवा स्वं स्वमोकः १ पुनर्ययुः ॥२७५॥

#### स्रग्धरा

शकाशा ब्योभि द्रादमरपरिवृद्धा वाहनेभ्योऽवर्ताणांस्त्णं मूर्धावनम्नाः स्तृतिमुख्यमुखाः कुढ्मकांभूतहस्ताः ।
ध्वम्नाम्नध्वांन्तधानः प्रणिहितमनसो यस्य पादौ प्रणेमुः
क्षेमं श्रीमान् स् नेमिर्सटिनि घटयनु धान्तबोधप्रसिद्धर्ये ॥ २७६ ॥

## **बार्ड्लिकोडितम्**

प्राक्त्वन्तागनिरावभावनु ततः कस्पे चतुर्थेऽमरो जज्ञेऽस्माद्पराजितः क्षितिपतिजीतोऽच्युतेन्द्रस्ततः । तम्मारमोऽजनि सुप्रतिष्ठनृपतिर्देवो जयन्तेऽन्यभू-

दासीदत्र महोदयो हरिकुलब्योमामलेन्द्रुजिन: ॥ २७७ ॥

प्राप्त करेंगे। जिन्हें अनेक उत्तमात्तम ऋदियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्तिसे युक्त हैं ऐसे पाँचों पाण्डव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान्के साथ विहार करते रहे और अन्तमें शत्रुक्षय पर्वतपर जाकर आतापन योग लंकर विराजमान हो गये। दैवयोगसे वहां दुर्योधनका भानजा 'कुर्यवर' आ निकला वह अतिशय दुष्ट था, पाण्डवोंको देखते ही उसे अपने मामाके वधका स्मरण हो आया जिससे कुद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर आग्रिमे तपाये हुए लोहेके मुकुट आहि आभूषण एवकर उपसर्ग किया। उन पाँचों भाइयोंमें कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो भावकेशेणी चढ़कर शुक्त ध्यान रूपी अग्रिके द्वारा कर्मरूपी ईन्धनको जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वतपर जा विराजमान हुए।। २६०-२७१।। उन्होंने छह सौ निन्यानचे वर्ष नो महीना और चार दिन विहार किया। फिर विहार छोड़कर पांच सौ तैंतीस मुनियोंके साथ एक महीने तक योग निरोधकर आषाढ शुक्त सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रमें रात्रिके प्रारम्भमें ही चार अधानिया कर्मोंका नाशकर मोक्ष प्राप्त किया।। २७२-२७४।। उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याणका उत्सव किया और तदनन्तर वि सब अपने-अपने स्थानको चुले गये।। २७५।।

जो दूरमें ही आकाशमें अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उत्तर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ ही अपने मस्तक भुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिये हैं और जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेय जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अध्यकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान् नेमिनाथ भगवान केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ ही कल्याण करें ॥ २७६॥ श्रीनेमिन

१ स्थानम्।

सा रुक्ष्मीः सकलामराचितपदाम्भोजो ययायं विभु-स्तस्कौमारममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः । श्रीमान्सर्वमिदं जरन्णसमं मत्वाग्रहीत्संयमं श्राां केन न धर्मचक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम् ॥ २७८ ॥

## पृथ्वी

सुभानुरभक्सतः प्रथमकरुपजोऽस्माच्च्युतः

खगाधिपतिरन्वतोऽजनि चतुर्थकल्पेऽमरः।

बणीडजिन शङ्खवागनु सुरो महाशुक्रज-

स्तनोऽपि नवमो बलोऽनु दिविजस्ततस्तीर्थकृत् ॥ २७९ ॥

## प्रहर्षिणी

प्रागासीदसृतरसायनस्तृतीये श्रम्भेऽभृदनु भववारिधौ भमित्वा ।

भुयोऽभूतृहपतिरत्र यक्षनामा

निर्नामा नृपतिसुनस्ततांऽमृताश्चीः ॥ २८० ॥

## वसन्ततिलका

नम्मादभून्मुररियुः कृतदुनिदानाः

चक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्धः।

धर्मोद्भवादनुभवन् बहुदुःखमस्मा-

क्रिर्गत्य तीर्थक्रदनर्थविघातकृत्सः ॥ २८१ ॥

हाहान्मुनेः ैपलपचः स कुर्धारघोऽगा-

ताद्रीज एव तपसाऽऽप्य च चिक्रलक्ष्मीम्।

नाथ भगवानका जीव पहले चिन्तागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युन स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँ से आकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुन्ना श्रौर उसके वाद इसी जम्बूद्वीपमें महान् वैभवको धारण करनेवाला, हरिवंशरूपी त्राकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थंकर हुआ।। २७०।। यद्यपि भगवान् नैमिनाथकी वह लच्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, अभीर वह कन्या राजीमित थी कि जिसकी अध्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान् भगवान्ने इन सबको जीर्ण तृणके समान झोड़कर संयम धारण कर लिया सा ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान नेमि-नाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करें ?॥ २०८॥ बलदेवका जीव पहले सुभानु हुन्त्रा था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से च्युत होकर विद्याधरोंका राजा हुन्त्रा, फिर चुतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, इसके बाद शङ्क नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, किर नीवाँ बलभद्र हुन्त्रा, उसके वाद देव हुन्त्रा, श्रीर फिर तीर्थंकर होगा ॥ २०६ ॥ कृष्णका जीव पहले अमृतरसायन हुन्ना, किर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामका गृहस्थ हुन्त्रा फिर निनामा नामका राजपुत्र हुन्त्रा, उसके बाद देव हुआ न्त्रीर उसके पश्चात् बुरा निदान करनेके कारण अपने शत्रु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररत्नका स्वामी कृष्ण नामका नारायण हुन्ना, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुःखोंका ऋनुभव कर रहा है श्रीर श्रन्तमें वहाँ से निकलकर समस्त श्रनथौंका विघात करनेवाला तीर्थंकर होगा ॥ २८०-२८१ ॥

१ मांसपचनः चाण्डाकः ।

ध्वंसं समाप तद्पास्तपरिप्रहाणां

माकृध्वमल्पमपि पापध्यापकारम् ॥ २८२ ॥
धाणूरमेणमित्र यो हतवान् हरिर्वा

कंसञ्च कंसमित्र बाज्ञानिरन्वमैन्सीत् ।
सन्युर्वधाहत शिद्यं शिद्युपालमाजौ

तेजस्विनां कथमिहास्तु न सोऽप्रगण्यः ॥ २८३ ॥

## **जिखरिणी**

जरासन्धं इत्वोजितमिव गजं शौर्यजलधि-र्गजारिवा गर्जन् प्रतिरिपुजयाद्विश्वविजया । त्रित्वण्डां निष्वण्डां करविधनदण्डोऽप्रतिहतां यथापाद्वाल्यं गाः किल खलु स गोपांऽन्विप नतः ॥ २८५ ॥

## मालिनी

सकलपृथुशत्रुष्वंसनात्साद्भृतश्राः
 क च स अवनवाद्यो द्दा इरेर्मूलनाशः ।
 स्वकृतविधिविधानात्कस्य किं वात्र न स्याद् अमित हि भवचकं चक्रनेसिकमण ॥ २८५ ॥

## वसन्ततिलका

वध्वायुराप दशमध्यमधास्यनाम चास्माद्घोऽगमद्सौ धतराज्यभारः । तद्धाधनाः कुरुत यत्नमखण्डमायु-बैन्धं प्रति प्रतिपदं सुखिष्यसबक्षेत् ॥ २८६ ॥

कृष्णके जीवने चाण्डाल अवस्थामें मुनिके साथ ट्रांह किया था इसलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया और उनी कारणसे तपश्चरणके द्वारा राज्यलदमी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हुन्ना इसलिए श्राचार्य कहते हैं कि परिमह्का त्याग करनेवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी अपकार मत करो ॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालना है उसी प्रकार जिसने चाण्रमहको मार डाला था, जिस प्रकार वज्र कंस ( कांसे ) के दुकड़े-दुकड़े कर डालना है उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके राजाके ) दुकड़-दुकड़ कर डाले थे और जिसप्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार जिसने युद्धमें शिशुपालका हरण किया था-उसे पराजित किया था। ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्यों न हो ?।। २५३ ।। जिस प्रकार सिंह बलवान हाथीको जीतकर गरजता है उसी प्रकार शूरवीरताक सागर श्रीकृष्णने श्रतिशय बलवान् जरासन्धको जीतकर गरजना की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्रुश्रोंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयी कहलाय थे तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार इन्होंने तरुण श्रवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी अखण्ड भूमिकी रत्ता की थी इसलिए बादमें भी वे गोप (पृथिवीके रक्षक ) कहलाते थे ॥ २८४ ॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णको वड़े-बड़े समस्त शत्रुत्रोंका नाश करनेसे उस आश्चर्यकारी लच्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहां समस्त जगत्से जुदा रहकर निर्जन बनमें उनका समूल नाश हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? यथार्थमें संसाररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घूमा ही करता है ॥ २८४ ॥ देखां, श्रीकृष्णने

## अनुष्टुप्

अस्यैव तीर्थसम्ताने बद्धाणां धरणीत्रितुः । पत्रिकृष्याश्च संजन्ने बद्धाद्शो निधीशिनाम् ॥ २८७ । द्वादशो नामतः सप्तचापः सप्तशताब्दकैः । परिच्छिषप्रमाणायुस्तवन्ताश्चकवर्तिनः ॥ २८८ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितीर्थकर-पद्मनाम-बलदेव-कृष्णनामार्थचिकि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-ब्रह्मदत्तसकलचकविपुराण नाम द्विसप्ततितमं पर्व ॥ ७२ ॥

+0:88:04

पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यग्दर्शन नथा तीर्थंकर नाम-कर्म प्राप्त किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाधी हैं तो पद-पद्पर आयु बन्धके लिए अखण्ड प्रयक्त करो अर्थान प्रत्येक समय इस बातका बिचार रक्खो कि अशुभ आयुका बन्ध तो नहीं हो रहा है।। २८६॥ इन्हों नेमिनाथ भगवानके तीर्थमें ब्रह्मदुन नामका बारहवाँ चकवर्नी हुआ था वह ब्रह्मा नामक राजा और चूड़ादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुय के चा था और सात सौ वर्षकी उसकी आयु थी। वह सब चकवर्नियोंमें अन्तिम चकवर्नी था—उमके बाद कोई चकवर्नी नहीं हुआ।। २८७-२८८ ॥

इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवद् गुणभद्दाचार्यप्रणीत त्रिषष्टितज्ञण महापुराणके संप्रहमें नेमिनाथ तीर्थंकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्थचक्रवर्ती, जरायन्थ प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका वर्णन करने वाला बहुनारवाँ पर्व समाप्त हुन्ना ।



# त्रिसप्ततितमं पव

ैस पातु पार्श्वनाथोऽस्मान् यन्मिह्मनेव भूषरः । न्यपेधि केवलं भक्तिभागिर्नालश्रधारणम् ॥ १ ॥ धर्मश्रेतातपत्रं ते सूते विश्वविसर्पिणीम् । लायां पापातपद्भुष्टास्तथापि किल केचन ॥ २ ॥ सर्वभाषां भवज्ञाषां सत्यां सर्वोपकारिणीम् । सन्तः श्रण्यन्ति सन्तुष्टाः खलास्ताञ्च न जात्वित् ॥ ३ ॥ अनभिव्यक्तमाहात्य्या देव विश्वविद्याः परे । त्वमेव व्यक्तमाहात्य्यो वाष्या ते साधु तत्कथा ॥ ४ ॥ कुमार्गवारिणी यस्माचस्मात्सन्मार्गधारिणी । तथे धर्म्यां कथां वक्ष्ये भव्यानां मोक्षगामिनाम् ॥ ५ ॥ जम्बूविशेषणे द्वीपं भरते दक्षिणे महान् । सुरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्णं पोदनं पुरम् ॥ ६ ॥ रिश्वतास्यारिवन्दाख्यो विल्यानो विक्रमादिभिः । पित्रियुस्तं समाक्षित्य प्रजापतिमिव प्रजाः ॥ ७ ॥ तश्रेव विश्वभूत्याख्यां अवाद्याते अतिरवापरा ॥ ८ ॥ अभूतामेतयोः पुत्रो विषासृतकृतोपमौ । कमठो महभूतिश्च पापधर्माविवापरौ ॥ ९ ॥ वरुणा ज्यायसो भार्या द्वितीयस्य वसुन्धरी । मन्त्रिणौ तौ मर्हापस्य कनीयाशीतिविचायोः ॥ ३० ॥

अथानन्तर-धरएंन्द्र और भक्तिवश पद्मावनीके द्वारा किया हुआ छत्रधारण-इन दोनों का निषंघ जिनकी केवल महिमासे ही हुआ था व पार्वनाथ स्वामी हम सवकी रहा करें। भातार्थ—तपश्चरणके समय भगवान पार्वनाथके उत्तर कमठके जीवन जो उत्सर्ग किया था उसका निवारण घरएंन्द्र और पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच उन्हें केवलज्ञान हो गया उसके प्रभावने उनका मव उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा वद गई। केवलज्ञानके समय होनेवाले माहात्म्यमे धरएंन्द्र और पद्मावतीका कार्य अपने आप समाप्त हो गया था॥१॥ हे भगवन् ! यद्यपि आपका धर्मरूपी हवेन छत्र समस्त संसारमं। फैलनेवाली छायाको उत्पन्न करना है तो भी आध्वर्य है कि किनने ही लोग पाप क्ष्पी घामसे संतप्त रहते हैं॥२॥ सर्व भाषा क्ष्प परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी दिव्यध्वनिको संतुष्ट हुए मज्जन लोग ही सुनते हैं—दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते॥३॥ हे देव! अन्य तीर्थकरोंका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु आपका माहात्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है॥ ॥ आचार्य कहते हैं कि हे प्रभां! चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्गका निवारण और सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी भव्य जीवोंके लिए उसे अवश्य कहुँगा॥ ५॥

इसी जम्बूद्वीपके दक्षिण भरत क्षेत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है और उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नगर है।। ६।। उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरिवन्द नामका राजा राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापित भगवान आदिनाथकां पाकर संतुष्ट थी। उसी नगरमें वंद-शास्त्रकां जाननेवाला एक विश्वभूति नामका बाह्यण रहता था उसे प्रसन्न करनेवाली दूसरी श्रुतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी बाह्यणी थी।।७-=॥ उन दोनों के कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विप और अस्त्रसे बनाये हुएके समान थे अथवा दूसरे पाप और धर्मके समान जान पड़ते थे।। ६।। कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था और मरुभूतिकी स्त्रीका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाके मन्त्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अन्छा जानकार

१ ख॰ पुस्तके निमाङ्कितौ श्लोकाविषकौ—'एकपण्ड्युत्तमनसः सारास्यो भरतायनौ । अपरा गुगा-गम्भीरा चन्तु भन्यनृणां भियः ॥१॥ श्रादीश्वराचा अर्हन्तो भरताचाश्च चिकणः । विष्णुप्रतिविष्णुनलाः पान्तुः भन्यात् भवाणवात्'॥ २॥ पार्श्वकेऽन्योऽप्ययं श्लोको निबदः 'एकपष्टिमहानणां पुराणं पूर्णतामगात् । द्वापष्टेः पार्श्वनाथस्य वदाम्यस्मिन् पुराणकम्'॥ २ देवास्तीर्थकराः ख० । ३—भूताख्यो ता०, ग० ।

वसुन्धरीनिमरोन सदाचारं सतां मतम् । मरुभूतिं दुराचारो जवान कमठोऽधमः ॥ ११ ॥

मलये कुब्जकाक्याने विपुष्ठे सह्नकीवने । मरुभूतिरभून्मृत्वा वक्षयोषो द्विपाधिपः ॥ १२ ॥

वरणा च मृता तस्य करेणुरभविष्ठया । तयोस्तिस्मन्धने प्रीत्या काले गच्छत्यतुष्ठके ॥ १३ ॥

अरविन्दमहाराजस्त्यक्त्वा राज्यं विरज्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्थेनामा सम्मेदमीडितुम् ॥ १४ ॥

प्रजन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत् । नोह्नङ्कृते नियोगं स्वं मनागिप मनस्विनः ॥ १५ ॥

विलोक्य तं महानगिधि प्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युखतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६ ॥

वींक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मं अर्थावत्सलाम्छनम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षीकृत्य वेतसा ॥ १७ ॥

विस्मन्त्राक्तनसौहार्दात्प्रतोषी जोषमास्त सः । तिर्यक्षोऽिप सुहृज्ञावं पालयन्त्येव बन्धुपु ॥ १८ ॥

धर्मतत्त्वं सुनेः सम्यग्ज्ञान्वा तस्मात्सहेतुकम् । स प्रोपश्चोपवासादि श्रावकमतमग्रहीत् ॥ १९ ॥

तदा प्रसृति नागेन्द्रो भग्नशात्वाः परैद्विषैः । खादंस्तृणानि श्रुष्काणि पत्राणि च भयाद्वात् ॥ २० ॥

उपलास्फालनाक्षेपद्विपसङ्घात्वद्वितम् । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महावलः ॥ २१ ॥

चरमेवं तपः कुर्वन् श्राणदेहपराक्रमः । कदाचित्यानुमायातो वेगवत्या हृदेऽपतत् ॥ २२ ॥

पञ्चे पुनः समुत्थातुं विहितेहोऽप्यशक्तवन् । कमठेन कुक्त्यो कुक्क्ष्याद्विषा ॥ २२ ॥

पृवेदेरानुवन्थेन वेदप्यो निर्वप्यतीवितः । अभूत्कल्पे सहस्रारे पोडशाब्ध्युपमायुषा ॥ २४ ॥

तत्र भोगान्यथायोग्यं भुक्त्वा प्रान्ते तत्वर्च्युतः । द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहेऽस्ति विषयः पुष्कलावर्ता ॥२५॥

था।। १०।। नीच तथा दुराचारी कमठने वसुन्धरीके निमित्तासे सदाचारी एवं सज्जनोंके त्रिय मरु-भूतिको मार डाला ।। ११ ।। मरुभूति मर कर मलय देशके कुच्जक नामक सहकीके बढ़े भारी वनमें वज्रघोष नामका हाथी हुआ। वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हुई और वज्रघोपके साथ क्रीडा करने लगी । इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया ॥ १२-१३ ॥ किसी एक समय राजा श्ररविन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया श्रोर संयम धारणकर सब संघके साथ वन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी ऋार प्रस्थान किया। चलते-चलते व उसी वनमें पहुँचे ऋार सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारणकर विराजमान हो गये सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उद्युक्तन नहीं करते हैं।। १४-१५।। उन्हें देखकर, जिसके दोनों कपोल तथा ललाटसे मद भर रहा हैं ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमायोगके धारक श्चरविन्द मुनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुन्त्रा ।। १६ ।। परन्तु उनके वक्षःस्थल पर जो वत्सका : चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पूर्वभवका सम्बन्ध साक्षान दिखाई देने लगा।। १७॥ मुनिराजमें पूर्वजन्मका स्नेह होनेके कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया सो ठीक ही हैं क्योंकि तिर्यक्र भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावका पालन करते हैं।। १८।। उस हाथीने उन सुनिराजसे हेतु पूर्वक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोपधोपवास स्रादि श्रावकके व्रत ब्रहण किये ॥ ५६ ॥ उस समयसे वह हाथी पापसे बरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा नोड़ी हुई वृचकी शाखाद्यों और सूखे पत्तोंको खाने लगा ॥ २० ॥ पत्थरोंपर गिरनेसे अथवा हाथियोंके समृहके संघटनसे जो पानी प्राप्तुक हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोपघोपत्रासके वाद पारणा करता था। इस प्रकार चिरकाल तक तपश्चरण करता हुन्ना वह महाबलवान हाथी अत्यन्त दुर्बल हो गया। किसी एक दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दहमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया। यद्यपि कीचड़से निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हो सका। वहींपर दुराचारी कमठका जीव मर कर कुक्कुट साँप हुआ। था उसने पूर्व पर्यायके वैरके कारण उस हाथीको काट खाया जिससे वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सालह सागरकी त्रायु वाला देव हुआ ।। २१-२४ ।। यथायोग्य रीतिसे वहाँके भीग भोग कर वह आयुके अन्तमें वहाँ क्रे च्युत हुआ त्रोर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें जो पुष्कलावती देश है उसके

१ त्रिपप्तुत स्व । त्रिपदात ग०। २ चेतसः ख०, ग०, म०। ३-मेयुपा स०। ४ दशे स०।

तत्सेचराचछे राजा त्रिकोकोश्तमननामिन । पुरे विशुद्धतिविद्याधरेशस्तस्य बहुभा ॥ २६ ॥ विद्युन्माका तयोः सून् रिक्षवेताक्यया जिन । सम्पूर्णयौवनो वीमान्यस्यस्यभवाविद्यः ॥ २७ ॥ समाधिगुप्तमासाद्य मुने सम्प्राप्य संगमन् । गृहीतसर्वतोभद्रप्रमुत्यपोपवासकः ॥ २८ ॥ "परेशुहिमिगर्यद्विगुहायां योगमाद्यत् । प्राप्तधूमप्रमादुः खकुक्कुदोरगपापिना ॥ २९ ॥ तत्र च्युतेन भूत्वाजगरेणाकोक्य कोपिना । निगीर्णोऽच्युतकव्यस्ये विमाने पुष्करेऽभवत् ॥ ३० ॥ हाविश्वत्यविधमानायुम्तद्नते पुण्यसारिथः । द्वीपेऽपरे विदेहेऽस्मिन् विषये पश्चसम्बक्ते ॥ ३९ ॥ महीशोऽश्वपुराधीशो वद्मवीर्यस्य भूपतेः । विजयायाश्च तहेच्या वद्मनाभिः सुतोऽभवत् ॥ ३२ ॥ स स्वक्रकंत्रितां लक्ष्मीमक्षुण्णां पुण्यरिक्षतः । भुक्त्वाप्यतृमुवन्भोक्तुं मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥ ३३ ॥ क्षेमक्रराख्यभद्दारकस्य वक्त्राव्यमित्रं । धर्मामृतरसं पीत्वा त्यकाशेषरसस्पृहः ॥ ३४ ॥ सुने स्वराज्ये सुरुधाप्य राजभिर्वहुभिः समम् । संयमं समगात्मस्यक्सर्वस्यवानुकम्पनम् ॥ ३५ ॥ प्राक्तनोऽजगरः षष्टनरके तनुमान्नितः । द्वाविशत्यविधसङ्ख्यानजीवितेनातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ प्राक्तनोऽजगरः षष्टनरके तनुमान्नितः । कम्पयन्यनसम्भूतान् सम्भूतः सर्वदेहिनः ॥ ३७ ॥ विवाजतार्यमम्यविद्यत्वेत्यक्ति तत्रस्य करेशांकः ॥ ३८ ॥ विवाजतार्यमस्य विध्वतात्पनस्थितः । तस्य त्यक्तशार्रस्य शरीरवलशालिनः ॥ ३८ ॥ नपोधनस्य वक्रेशो वोरं कातरदुस्सहम् । उपसर्गं स्पुरह्वरः स पापी बहुधा व्यधात् ॥ ३९ ॥ धर्मध्यानं प्रविश्वस्य स्वरात्वा समाराध्य सुरोशामः । समुत्यक्षः सुभद्राख्ये सदक्रमध्यममध्यमे ॥ ४० ॥

विजयार्ध पर्वत पर विद्यमान त्रिजोकोत्तम नामक नगरमें वहाँ के राजा विद्युद्गति स्त्रीर राजी विद्य-न्माला के रिमनंग नामका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अध्यन्त निकट रह गई है ऐसी उम बुद्धिमान रहिमवेगने सम्पूर्ण योवन पाकर समाधिगुप्त मुनिराजके समीप दीचा धारण कर्य ली तथा सर्वाताभद्र ऋादि श्रेष्ठ उपवास धारण किये ॥ २५-२= ॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि पर्वातकी गुहामें योग धारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने वज्रवीप हाथी को काटा था वही पापी भूमप्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला और वहीं पर बाजगर हुआ था। उन मुनिराजको देखते ही अजगर कोधित हुआ और उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युन म्बर्गके पुष्कर विमानमें बाईम सागरकी ऋायुवाला देव हुआ। वहाँकी ऋायु समाप्त होने पर वह पुण्यातमा, जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पद्मनामक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके राजा वज्रवीर्य श्रीर रानी विजयाके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ।। २६-३२।।(पुण्यके द्वारा रक्ष्निन हुआ वजनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लद्दमीका उपभाग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्ष-लदमीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ।। ३३।। उसने क्षेमंकर भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए धर्मरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य पर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाओं के साथ समस्त जीवोंपर अनुकस्पा करनेवाला संयम श्रन्छी तरह धारण कर लिया 🌶 ३४-३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर ल्लठनें नरकमं उत्पन्न हुन्न। और वहाँ बाईस सागर तक अत्यन्त दुःख भागता रहा ॥३६॥ चिरकाल बाद वहाँ से निकल कर कुरङ्ग नामका भील हुआ। यह भील उस वनमें उत्पनन हुए समस्त जीवोंका कम्पित करता रहता था ॥३०॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह ब्रोड़ने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वक्रनाभि आर्तध्यान ब्रोड़कर उस वनमें आतापन योगसे विराजमान थे। उन्हें देस्टने ही जिसका वैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराज पर कायर जनोंक द्वारा श्रसहनीय श्रनेक प्रकारका भयंकर उपसर्ग किया ॥३८-३६॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें प्रवेशकर तथा श्रन्छी तर श्राराधनात्र्यांकी श्राराधना कर सुभद्र नामक । मध्यमप्रैवेयकके मध्यम

१-रिमिवेगारूयोऽमनि ल॰, (छुन्दोभङ्गः)।-रिमवेगारूययाजनि म॰, ल०। २ हरिगिर्यदि ल॰। ३ कम्पदम् ल॰। ४ चक्रेसी ल॰।

सप्तविद्यतिवाराशिमेयायुर्विष्यभोगभाक् । तत्रक्यूतोऽस्मिन् द्वीपेऽसी जम्बूभूरुहभूषिते ॥ ४१ ॥ कौशले विषयेऽयोध्यानगरे कारयपान्वये । इक्ष्वाकुर्वश्वजातस्य वक्षवाहुमहीसृतः ॥ ४२ ॥ सुतो देखां प्रभक्क्यांमानन्दाख्योऽजनि प्रियः । स सम्प्राप्तमहामाण्डलिकस्थानो महोदयः ॥ ४३ ॥ स्वस्य स्वामिदिताख्यस्य भाहतो मन्त्रिणोऽन्यदा । भवाचा अवसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥४४॥ पूजां निर्वर्चयन्द्रपटुकामं तत्र समागतम् । विपुछादिमतिं दृष्टा गणेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ४५ ॥ अभिवन्य समाकर्ण्य सद्धर्मं सर्वधर्मदम् । भगवन् किञ्चिदिच्छामि श्रोतं मे संशयास्पदम् ॥ ४६ ॥ अचेतने कथं पूजा निम्रहानुम्रहच्युते । जिनबिम्बे कृता भक्तिमनां पुण्यं फलस्यसौ ॥ ४७ ॥ इत्यपृच्छद्सों चाह सहेत्विति वचस्तदा । श्रणु राजन् जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि र च ॥ ४८ ॥ भवत्यचेतनं किन्तु भन्यानां पुण्यबन्धने । परिणामसमुत्यशिहेतुत्वात्कारणं भवेत् ॥ ४९ ॥ रागादिदोषहीनत्वादायुधाभरणादिकात् । "विमुखस्य प्रसच्चेन्द्रकान्तिहासिमुखश्रियः ॥ ५० ॥ अवर्तिताश्चसूत्रस्य लोकालोकावलोकिनः । कृतार्यत्वात्परित्यक्तजटादेः परमात्मनः ॥ ५१ ॥ जिनेन्द्रस्यालयाँस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपद्मयताम् । भवेष्युभाभिसन्धानप्रकर्यो नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥ कारणद्वयसान्निध्याल्सर्वकार्यसमुद्भवः । तस्माचल्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥ ५३ ॥ तत्क्यावसरे लोकत्रयचैत्यालयाकृतीः । सम्यग्वर्णयितं वाञ्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥ जिनेन्द्रभवने भूतां विभूति सोऽन्ववर्णयत् । तामसाधारणी श्रुत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन् ॥ ५५ ॥ दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुड्मलः । स्तुवन्नानम्रमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवेः ॥ ५६ ॥

विमानमें सम्यादर्शन का धारक श्रेष्ठ ऋहमिन्द्र हुआ।।।४०।। वहाँ वह सत्ताईस सागरकी ऋष्य तक दिव्य भोग भोगता रहा। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौसल देश देश सम्बन्धी ऋयोध्या नगरमें काश्यप गोत्री इच्चाकुशंशी राजा वस्रवाहु और रानी प्रभंकरीके श्रानन्द नामका प्रिय पुत्र हुन्ना । बड़ा होनेपर वह महावैभवका धारक मण्डलेश्वर राजा हुआ ॥ ४१-४३ ॥ किसी एकदिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्तऋतुकी अष्टाह्विकात्र्योंमं पुजा कराई । उसे देखनेके लिए वहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे बन्दना की तथा उनसे सब जीवोंको सुख देनेवाला समीचीन धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर कहा कि हे भगवन ! मुभे कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे सुनना बाहता हूँ ॥ ४४-४६ ॥ उसने पूछा कि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन हैं उसमें भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं है फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है।। ४७॥ इसके उत्तारमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार बचन कहे कि है राजन् ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन हैं तथापि भव्य जीवोंके पुण्य-वन्धके ही कारण हैं। यथार्थमं पुण्य बन्ध परिणामोंसे होता है ऋौर उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण पड़ते हैं। जिनेन्द्र भगवान् रागादि दोषोंसे रहित हैं, श्रीस्त तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उसके मुखकी शोभा प्रसन चन्द्रमाके समान निर्मल हैं, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, फुतकृत्य हैं, जटा श्रादिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों श्रीर उनकी प्रतिमाश्रोंका दर्शन करने-वाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जैसी प्रकर्पता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि समस्त कार्योंकी उत्पत्ति ऋन्तरङ्ग श्रीर बहिरङ्ग दोनों कारणोंसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है ॥ ४८-५३ ॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके श्राकार श्रादिका वर्णन करना चाहा श्रीर सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी विभूतिका अच्छी तरह वर्णन किया भी। उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको बहुत ही श्रद्धा हुई। वह उस समयसे प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा

१ वचसा, इत्यपि कवित्। २ राजा, इत्यपि कचित्। १ फालगुन इत्यपि कचित्। ४ वा स्व०। ५ विमुख्यस्य त०। ६ जपादेः स०।

शिल्पिभः कारियत्वार्कविमानं मणिकाञ्चनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशमवनं विततग्रति ॥ ५७ ॥ शास्त्रोक्तविधिना भक्तया पूजामाच्यद्भिकी स्वधात् । चतुर्भुसं रथावर्तं सर्वतोभद्रमृजितम् ॥ ५८ ॥ करुपबक्षक दीनेभ्यो ददहानमवारितम् । तहिलोक्य जनाः सर्वे तत्प्रामाण्यात्स्वयञ्च तत् ॥ ५९ ॥ स्तोतुमारेभिरे भक्तवा मण्डलं चण्डरोचिपः । तदाप्रसृति लाकेऽस्मिन् बसूवाकींपसेवनम् ॥ ६० ॥ अधान्यदा किळानन्दं महीट् शिरसि बुद्धवान् । पिछतं दछयशीवनार्थिनां हृदयं द्विधा ॥ ६९ ॥ तिश्वमिशसमुद्भतनिर्वेगो ज्येष्ठसूनवे । साभिषेकं निजं राज्यं दस्वादशास्पृहं तपः ॥ ६२ ॥ यतेः समुद्रगृप्तस्य समीपे बहुभिः समम् । राजभी राजसं भावं परित्यज्य सुलेश्यया ॥ ६३ ॥ साराधनाचतुरकः सन्विशुद्धशैकादशाङ्गधत् । प्रत्ययांस्तीर्थकृतान्त्रो भावयामास पोडश ॥ ६४ ॥ यथोक्तं भावियत्वैतान्नाम बद्ध्वान्तिमं शुभम् । चिरं घोरं नपः कृत्वा प्रान्ते शान्तान्तरात्मकः ॥६५॥ प्रायोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धर्मध्यानाधीनो निराकुछः ॥ ६६ ॥ कमठः प्राक्तनः पापी प्रच्यतो नरकक्षितेः । कण्ठीरवत्वमासाच तन्मनेः कण्ठमप्रहीत् ॥ ६७ ॥ सोटसिंहोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशां विमाने प्राणतेऽभवत् ॥ ६८ ॥ तत्र विंशतिवाराशिविहितोपमजीवितः । सार्धारत्नित्रयोग्मेयशरीरः ग्रुकुछेश्यया ॥ ६९ ॥ दशमासान्तनिश्वासी मनसाऽसृतमाहरन् । खचतुष्कद्विवर्धन्ते मनसा स्त्रीप्रवारवान् ॥ ७०॥ आपञ्चमक्षितिस्याप्तरुतीयावगमेक्षणः । स्वाविधक्षेत्रमानाभाविकियाबलसङ्गतः ॥ ७१ ॥ सामानिकादिसवैद्धिसुधाशनसमिवतः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकरः ॥ ७२ ॥

मुकुट मुकाकर सूर्यके विमानमें स्थित जिन-प्रतिमार्त्योंकी स्तुति करने लगा। यही नहीं, उसने कारी-गरोंके द्वारा मणि खोर मुवर्णका एक सूर्य-विमान भी वनवाया और उसके भीतर फैलती हुई कान्तिका धारक जिन-मन्दिर वनवाया। तदनन्तर उसने शास्त्रोंक विधिसे भक्तिपूर्वक आष्टाहिक पूजा की। चतुर्मुख, रथावनें, सबसे बड़ी सर्वनोंभद्र और दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली करपष्टक्ष-पूजा की। इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पूजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी स्वर्थ भक्तिपूर्वक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे सूर्यकी उपासना चल पड़ी है।। ५४-६०।।

श्रयानन्तर-किसी एक दिन राजा श्रानन्दने यौवन चाहनेवालं लोगोंके हृदयको दो द्वक करनेवाला सफ़ोद बाल अपने शिर पर देखा। इस निभित्तमे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होते ही उसने बड़े पुत्रके लिए अभिषेक पूर्वक अपना राज्य दे दिया और समुद्रगुप्त मुनिराजके समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओं के साथ निःस्वृह (निःस्वार्थ) तप धारण कर लिया। शुभ लैश्याके द्वारा उसने चारों आराधनाओं की आराधनाकी विशुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अङ्गोंका अध्ययन किया, नीर्थंकर नामकर्मके बन्धमें कारणभूत सोलह कारणभावनास्रोंका चिन्तवन किया, शास्त्रानुसार सोलह कारणभावनाश्चोंका चिन्तवन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया श्रीर चिरकाल तक घार तपश्चरण किया। श्रायुके अन्तमें, जिसकी श्रन्तरात्मा श्रत्यन्त शान्त हो गई है, जो धीर बीर है, धर्मध्यानके अधीन है और आकुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि शायोपगमन संन्यास लंकर चीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ।। ६१-६६।। पूर्व जन्मके पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी वनमें सिंह हुआ था सो उसने आकर उन मुनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥ ६७ ॥ इस प्रकार सिंहका उपसर्ग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करने-वाला वह मुनि प्राणरहित हो अच्युत स्वर्गके प्राणत विमानमें इन्द्र हुआ।। ६८।। वहाँपर उसकी वीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद श्वास लेताथा, और बीस हजार वर्ष बाद मानसिक अमृताहार प्रहण करताथा। उसके मानसिक स्वीप्रवीचारथा, पांचवीं पृथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी तकही उसकी कान्ति, विक्रिया और बल था, सब ऋद्भियोंके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान करने वाली अनेक देवियोंके हारा उत्पादित सुलकी खान था। इस प्रकार समस्त विषय-भोग

विश्वान्वैषयिकान्भोगात् क्रथस्सम्बाप्य निर्देशत् । तहोलो लेलसा कालमला विकल्पन्कस्नात् ॥७६॥ पण्मासैरन्तिमैस्तस्मिक्षागमिन्यत्यमुं महीम् । द्विमेऽस्मिन् भरते काशीविषये नगरेऽधिपः ॥ ७४ ॥ वासणस्यामभृद्विश्वसैनः काश्यक्मोन्त्रः । वशाखर्षे द्वी सम्प्राप्तवसुघारादिप्जना ॥ ७५ ॥ वैशाखकृष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । विशाखर्षे ग्रुभस्वमान्निरीक्ष्य तद्नन्तरम् ॥ ७६ ॥ स्ववन्त्राक्ष्मप्रविष्टोरुगाकरूपविलोकिनी । प्रभातपटहृष्यानसमुन्मीलितलोचना ॥ ७७ ॥' मक्तलाभिषयाविष्टतुष्टिः " पुण्यप्रसाधना । विभावरीव सञ्ज्योत्का "राजानं समुपत्य सा ॥ ७८ ॥ कृतोपचारा संविष्य विष्टरार्धे महीपतेः । स्वदृष्टसकलस्वमान्यथाक्षममभापत ॥ ७९ ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणात्पुत्रो वृपभालोकनात्पतिः ॥ ८० ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणात्पुत्रो वृपभालोकनात्पतिः ॥ ८० ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत् । गजेन्द्रवीक्षणात्पुत्रो वृपभालोकनात्पतिः ॥ ८० ॥ श्रुत्वा तान् सावधिः सोदितयनीर्थकृत् । शशाक्षमण्डलालोकात् त्रैलोक्यकृमुद्पियः ॥ ८२ ॥ तेजस्वी भास्वतो मस्त्ययुगलेन सुखाविलः । निधीनामधिषः कुम्भवीक्षणात्सर्वलक्षणः ॥ ८३ ॥ सरसः सागरत्सर्वज्ञाता सिहासनेक्षणात् । अवविद्यतेकसम्मान्यः स्वर्गाद्वावनीर्णवान् ॥ ८४ ॥ अवताराद्विमानस्य भवनात्पवनाशिनः । त्रिबोधदीश्विती रत्नराश्चितालिक्विनो गुणः ॥ ८५ ॥ विष्मभूमकेत्पलक्षणाद्दाहकोऽहसाम् । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेशात्ते कृशोदरि ॥ ८६ ॥ अवस्थितं स सम्प्रापदुदरेऽभरप्रिततः । इति श्रुत्वाऽनुपद्वाणीं पत्युरेणीविलोचना ॥ ८७ ॥

प्राप्तकर वह निरन्तर उनका ऋनुभव करना रहता था और उन्हींमें सतृष्ण रहकर लीला पूर्वक बहुत लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था।। ६६-७३।। जिस समय उसकी आयुके अन्तिम छह माह रह गये और वह इस पृथिवी पर अनिके लिए सन्मुख हुआ उस समय इस जम्बूढीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें कार्यपर्यार्की राजा विश्वसेन राज्य-करते थे। उनकी रानीका नाम बाह्मी था। देवोंने रत्नोंकी धारा वरमाकर उसकी पूजा की थी। रानी ब्राह्मीने वैशाखकुष्ण द्वितीयांके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रमें सोलह हाभ स्वप्न देखे श्लीर उसके बाद अपने मुख-कमलमें प्रवंश करता हुआ। एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय वजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गई और मङ्गलाभिपेकसे संतुष्ट होकर तथा वसाभरण पहिन कर वह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चाँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४-७= ।। आदरपूर्वक वह महाराजके आधे सिंहासन पर बैठी और अपने द्वारा देखे हुए सब स्वप्न यथाकमसे कहने लगी।। ७६।। महाराज विश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने लगे। वे बाले कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे वह तीनों लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे अनन्त वीर्यका धारक होगा, लदमीका अभिषेक देखनेसे उसे मेरु पर्वतपर अभिषेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंको देखनेसे वह गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म-ह्रप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे मुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंने युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा, सिंहासनके देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवनार लेनेवाला होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोंकी राशि देखनेसे गुणोंसे ब्रालिङ्गित होगा, निर्युम अप्रिके देखनेसे पापोंको जलानेवाला होगा और हे कुशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश देखनेसे सूचित होता है कि देवोंके द्वारा पूजित होनेवाला वह पुत्र आज तरे उदरमें आकर विराज-मान हुआ है। इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई।। ५०-५७॥

१ अच्छित्सीत् म॰, टि॰। कालमालामैत्कलयन् ल॰ (१)। २ ब्रह्मास्य ल॰। ३ विलोकनी ल॰। ४ पुष्टिः घ॰, ग॰। ५ 'राजानं तृषं चन्द्रं वा। 'राजा प्रभौ तृषे चन्द्रे यत्ते स्वित्रयशक्रयोः' इति कोशः'। ६ विष्ट्रार्थे स॰। ७ स्वर्ग ख॰। म लिक्कतो ल॰।

सदाखिलामराजीशाः समागत्य व्यथुर्मुदा । स्वर्गावतरणे पिश्वोः कस्याणाभिषवीत्मवम् ॥ ८८ ॥ स्वर्गलोकञ्च तद्गेह्मतिशेते स्म सम्पदा । कि करोति न कस्याणं कृतपुण्यसमागमः ॥ ८९ ॥ नवमे मासि सम्पूर्णं पीषे मास्यसिते सुतः । पक्षे योगेऽनिले प्राहुरासिदेकादशीतिथौ ॥ ९० ॥ तदा निजासनाकम्पाद् ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम् । सौधर्मप्रमुखाः सर्वे मन्दराचलमस्तके ॥ ९३ ॥ जन्माभिषेककल्याणपूजानिर्शृत्यनन्तरम् । पार्थाभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां तं समर्पयम् ॥ ९२ ॥ नेम्यन्तरे खपञ्चस्वराग्न्यप्टामतवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीवितः ॥ ९३ ॥ पार्थनाथः समुत्पन्नः शतसंवत्सरायुषा । बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ९४ ॥ नवारित्ततन्त्रसेश्वां लक्ष्मीवानुग्रवंशाजः । षोदशाब्दावसानेऽथं कदाचिन्नवयीवनः ॥ ९५ ॥ किडार्थं स्ववलेनामा निर्यायाद्विहः पुरम् । आश्रमादिवने मातुर्महीपालपुराधिपम् ॥ ९६ ॥ पितरं तं महीपालनामानममराचिताः । महादेवीवियोगेन दुःखात्तापसदीक्षितम् ॥ ९७ ॥ तपः कुर्वन्तमालोक्य पञ्चपावकमध्यगम् । तत्समीपे कुमारोऽम्थादनत्वैनमनादरः ॥ ९८ ॥ अविचार्य तदाविप्टः कोपेन कुर्मुनर्गुरः । कुलीनोऽहं तपोवृद्धः पिता मातुर्नमस्क्रियाम् ॥ ९९ ॥ अकृत्वा मे कुमारोऽङ्गः स्थितवान्मद्विह्वः । हति प्रक्षोभमागत्य प्रशान्ते पावके पुनः ॥ ९०० ॥ निक्षेप्तुं स्वयमेवोधौरिक्षप्य परशुं घनम् । भिन्दिन्तनममङ्गोऽसौ मा भैत्सीरत्र विद्यते ॥ १०२ ॥ प्राणीति वार्यमाणोऽपि कुमारेणावधित्विण । अन्वतिष्ठद्यं कर्म तस्यास्यन्तरवर्तिनौ ॥ १०२ ॥

उसी समय समस्त इन्द्रोंने त्राकर बड़े हर्पने स्वर्गावनरणकी वलामें भगवानके माता-पिताका कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ।। 🖙 ।। उस समय महाराज विश्वसेनका राजमन्दिर ऋपनी सम्पदाके द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लाङ्कन कर रहा था सा ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीवोंका समागम कौन-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थान, सभी कल्याण करता है ।। ८० ।। नौ माह पूर्ण होनेपर पौषकूष्ण एकादशीके दिन अनिलयागमें वह पुत्र उसक्त हुआ। ६०॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पाय-मान होनेसे सौधर्म त्रादि सभी इन्द्रोंने तीथंकर भगवान्के जन्मका समाचार जान लिया तथा सभीने श्राकर सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उनके जन्मकल्याणककी पूजा की, पार्श्वनाथ नाम रक्खा और फिर उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ।। ६१-९२ ।। श्री नेमिनाथ भगवान्के बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको जीतनेवाले भगवान् पार्श्वनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी ऋायु सी वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्तरालमें शामिल थी। उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे पौधेके समान हरे रङ्गकी थी, व समस्त लच्चणोंसे स्शोभित थे, नौ हाथ कँ चा उनका शरीर था, व लक्सीवान थे और उम्र वंशमें उत्पन्न हुए थे, सोलह वर्ष बाद जब भगवान नव यौवनसे युक्त हुए तव वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके माथ नगरसे बाहर गये। वहाँ आश्रमके वनमें इनकी माताका पिता. महीपाल नगरका राजा महीपाल श्रापनी रानीके वियोगसे तपस्वी होकर तप कर रहा था. वह पञ्चाग्नियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था। देवोंके द्वारा पजित भगवान पाइर्वनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये विना ही श्रानादरके साथ खड़े हो गये। यह देख, यह खोटा साधु, बिना कुछ विचार किये ही कोधसे युक्त हो गया। वह मनमें सोचने लगा कि 'मैं कुलीन हूँ - उच कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोवृद्ध हूं - तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका पिता है फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विद्वल हुआ। मुमे नमस्कार किये बिना ही खड़ा हैं ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ और बुकती हुई अप्रिमें डालनेके लिए यहाँ पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान पाइवैनाथने 'इसे मत काटो, इसमें जीव है' यह कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कर्मसे उस लकड़ीके भीतर रहनेवाले सर्प और सिपणीके दें। दें दुकड़े हो गये। यह देखकर सभीम कमार

१ मनादरम् ग०, घ०।

नागी नागश्च तच्छेदाद् द्विधा खण्डमुपागतौ । तश्चिरीह्य सुभीमाख्यकुमारः समभाषत ॥ १०३ ॥ अहं गुरुस्तपस्वीति गर्वं दुर्वहमुद्रहन् । पापास्तवो भवस्यस्माख वेत्येतचा वेत्सि न ॥ १०४ ॥ अज्ञानतपसानेन दुःखं तेऽत्र परत्र च । इति तद्वचनाकोपी मुनिरित्थं तमववीत् ॥ १०५ ॥ अहं प्रभुर्ममायं किं वा करोतीत्यवज्ञ्या । तपसो सम माहात्म्यमबुद्धवैवं व्रवीपि किम् ॥ १०६ ॥ पञ्चामिमध्यवितःवं पवनाहार्जीवनम् । ऊर्ध्वबाहृतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ १०७ ॥ स्वयंपतितपर्णादेरुपवासेन पारणम् । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुर्भरम् ॥ १०८ ॥ तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्रतेः । सुभौमः सस्मितोऽवादीश्व भवन्तमहं गुरुम् ॥ १०९ ॥ अवमन्ये पुनः किन्तु सन्त्यज्याप्तागमादिकम् । मिथ्यात्वादिचतुष्केण पृथिव्यादिषु पद्स्वपि ॥ ११० ॥ बाचा कार्यन मनसा कृतकादिन्निकेण च । वधे प्रवर्तमानानामनासमतसंश्रयात् ॥ १९१ ॥ निर्वाणप्रार्थनं तेषां तण्डुकावांतिवाष्ट्रया । तुषखण्डनखेदो वा घृतेच्छा वाम्बुमन्थनात् ॥ ११२ ॥ हेमोपरुध्धिबुद्धिर्वा दाहादन्धारमसंहतेः । अन्धस्येवाग्निसम्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ॥ ज्ञानहीनपरिक्षेत्रो भाविदुः सस्य कारणम् । इति प्ररूप्यते युष्मरस्त्रेहेन महता मया १ ॥ ११४ ॥ इत्येतदुक्त' ज्ञात्वापि पूर्ववैरानुबन्धनात् । निजपक्षानुरागित्वाद् दुःसंसारादिहागतेः ॥ ११५ ॥ प्रकृत्यैवातिदुष्टत्वादनादाय विरुद्धधीः । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं कुमारकः ॥ ११६ ॥ पराभवति मामेवमिति तस्मिन् प्रकोपवान् । सशस्यो सृतिमासारा शम्बरा ज्योतियामरः ॥ ११७ ॥ नाजाभवत्सकोपानां तपसाऽपीदशी गतिः । नागी नागश्च सम्प्राप्तशमभावी कुमारतः ॥ ११८॥

कहने लगा कि तू 'मैं गुरु हूं, तपस्वी हूँ' यह समककर यदापि भारी ऋहंकार कर रहा है परन्तु यह नहीं जानता कि इस कुतपसे पापास्त्रव होता है या नहीं। इस अज्ञान तपसे तुक्ते इस लोकमें दुःख हो रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा। मुनौमकुमारके यह तचन सुनकर वह तपस्वी श्रीर भी कुपित हुन्ना तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा।। ६३-१०५।। कि 'मैं प्रभु हूँ, यह मेरा क्या कर सकता हैं इस प्रकारकी अवशासे मेरे तपका माहात्म्य विना जाने ही तू एसा क्यों वक रहा हैं <mark>? पञ्जाग्निके मध्यमें बैठना, बायु भक्त</mark>ण कर ही जीविन रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरं हुए पत्ते आदिसे पारण करना । इस प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर दूसरा तपश्चरण हो ही नहीं सकता। उस तपस्वीक ऐसे वचन सुन सुभीमकुमार हँसकर कहने लगा कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूं और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप्त तथा आगम आदिको छोड़कर मिध्यात्व एवं कोधादि चार कपायोंके वशीभूत हो पृथिवीकायिक आदि छह कायके जीवोंकी हिंसामें मन, यचन, काय और कृत, कारिन, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करने हैं और इस तरह श्रनाप्तके कहे हुए मनका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते हैं-मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा जल मथकर वी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपापाणके समृहको जलाकर सुवर्ण करनेकी इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरमे भागकर अग्निमें जा पड़ उसके समान है। ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्रोश भावी दुःखका कारण है। यह बात मैं, आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ ।। १०६-११४।। इस प्रकार सुभीमकुमारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तापसने समक तो लिये परन्तु पूर्व वैरका संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारण अथवा स्वभावसे ही अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभीम-कुमार श्रहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान पाइवेनाथ पर अधिक कोध करने लगा। इसी शल्यमे वह मरकर शम्बर नामका ज्यांतिषी देव हआ सी ठीक ही हैं क्योंकि कोधी मनुष्योंकी तपसे ऐसी हो गति होती है। हधर सर्प और सपिणी कुमारके

१-मना स॰ ।

बभूवतुरहीन्द्रश्च सत्पत्नी च पृथुश्चियौ । तति काल्समामानकुमारसमयं गते ॥ ११९ ॥
साकेतनगराधीशो क्ययसेनो महीपितः । भगलीदेशसञ्जातहयादिप्रामृतान्वितम् ॥ १२० ॥
अन्यदासौ निस्ट्रार्थं प्राहिणोत्पार्भसिक्षिम् । गृहीत्वोपायनं पूजियत्वा वृतोत्तमं मुदा ॥ १२१ ॥
साकेतस्य विभूतिं तं कुमारः परिपृष्टवान् । सोऽपि भद्दारकं पूर्वं वर्णयित्वा उपुरं पुरम् ॥ १२२ ॥
पश्चाह्रयावर्णयामास ४प्राक्ता हि कमवेदिनः । श्रुत्वा तत्तश्च किञ्जातस्तीर्थकुकामबन्धनात् ॥ १२३ ॥
एप प्व पुरुर्मुक्तिमापदित्युपयोगवान् । बस्नाक्षात्कृतिवातीतसर्वप्रभवसन्तिः ॥ १२४ ॥
विज्ञृत्मितमितक्तानक्षयोपशमवैभवात् । लब्धवोधिः पुनर्लोकान्तिकदेवप्रवाधितः ॥ १२४ ॥
दत्वययुक्तिमहान्भिः कृतबन्धुविसर्जनः । प्रसिद्धमध्यकव्याणस्त्रपनिद्दस्यः ॥ १२६ ॥
इत्यययुक्तिमहान्भिः कृतबन्धुविसर्जनः । आर्क्ष विविकां रूढां विमलाभिधया विभुः ॥ १२० ॥
विधायान्यममाहारत्यागमधवने महा- । शिलातले महासत्त्वः पत्यब्वासनमास्थितः ॥ १२० ॥
उत्तराभिमुखः पौषे मासे पक्षे सितेतरे । प्कादश्यां सुपूर्वाक्के समं त्रिशतमूभुजैः ॥ १२० ॥
कृतसिद्धनमस्कः रो दीक्षालक्ष्मीं समाददे । दूतिकां मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम् ॥ १३० ॥
केशान्विमोचितांस्तस्य मुष्टिभिः पद्धभिः सुरेट् । समभ्यव्यांदराक्षीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवार्वां ॥ १३० ॥
कोशान्वमोचितांस्तस्य मुष्टिभिः पद्धभिः सुरेट् । समभ्यव्यांदराक्षीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवार्वां ॥ १३२ ॥
भातसाम।यिकः शुद्धा चतुर्थज्ञानभास्तरः । प्रकाद्धाः कायस्थित्वर्थं समुपेयिवान् ॥ १३२ ॥
भश्चयाख्यभूपालः क्यामवर्णोऽष्ट्याङ्कलैः । प्रतिगृद्धाः वा गुद्धं द्वापत्क्षित्वम् ॥ १३३ ॥

उपदेशसे शान्ति भावको प्राप्त हुए श्रीर मरकर बहुत भारी लद्दमीको धारण करनेवाले धरगेन्द्र और पद्मावती हुए। तद्नन्तर भगवान् पार्श्वनाथका जब तीस वर्ष प्रमाण कुमारकाल बीत गया तब एक दिन अयोध्याके राजा जयसेनने भगली देशमें उत्पन्न हुए घोड़े ऋादिकी भेंटके साथ ऋपना दत भगवान पाहर्वनाथकं ममीप भेजा । भगवान पाहर्वनाथने भेंट लेकर उस श्रेष्ठ दृतका हर्पपूर्वक बड़ा सन्मान किया श्रीर उससे श्रयोध्याकी विभूति पूछी। इसके उत्तरमें दूतने सबसे पहले भगवान वृषभदेवका वर्णन किया और उसके पश्चान् श्रयांध्या नगरका हाल कहा सां ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् लाग अनुक्रमको जानते ही हैं। दृतके वचन सुनकर भगवान् विचारने लगे कि मुक्ते तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध हुआ है इससे क्या लाभ हुआ ? भगवान वृष्भदेवको ही धन्य है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने अतीत भयोंकी परम्पराका साक्षात्कार कर लिया-पिछले सब देख लिये।। ११५-१२४।। मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए च्योपशमके वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हां गया और लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बाधित किया । उसी समय इन्द्र आदि देवाने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महात्सव मनाया ॥ १२५-२२६ ॥ तदनन्तर भगवान्, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचनोंके द्वारा भाई-बन्धुओंको विदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अश्ववनमें पहुँचे। वहां अतिशय धीर वीर भगवान तेलाका नियम लेकर एक वड़ी शिल्लानल पर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान हुए। इस प्रकार पौषक्रव्ण एकादशिके दिन प्रातःकालक समय उन्होंने सिद्ध भगवानको नमस्कार कर तीन सौ राजात्र्योंके साथ दीक्षा-रूपी लदमी स्त्रीकृत कर ली। वह दीक्षा-लदमी क्या थी? मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्ति रूपी कन्याकी माननीय दृती थी ॥ १२७-१३०॥ भगवान्ने पञ्च मुष्टियोंके द्वारा उखाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पजा की तथा बड़े आदरसे ले जाकर उन्हें चीरसमुद्रमें ढाल दिया ॥ १३१ ॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त किया है श्रीर विशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुर्थ —मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान् पारणाके दिन ब्राहार लेनेके लिए गुल्मखंट नामके नगरमें गये।। १३२।। वहाँ श्यामवर्ण वाले धन्य नामक राजाने अष्ट मङ्गल द्रव्योंके द्वारा पदगाहकर उन्हें शुद्ध आहार दिया और आहार देकर इस क्रियांक

१ कुमारे ला । २ जयसेनमही-ला । ३ हपभदेवम् । ४ प्रजा कः, लाः, गः । ५ पुनमु कि साः । ६ साञ्चात्कृतविज्ञानीत लाः (१) । ७ वैभनः कः, लाः, घः । = उत्तराभिमुखे लाः । ६ भास्करः लाः।

नयन्स चतुरो मासान् छाग्नस्थेन विश्विद्धभाक् । दीक्षां प्रहतने देवदारुभूरिमहीरहः ॥ १३४ ॥ अधस्ताद्द माहारत्यागादात्तविश्विद्धकः । प्रत्यासक्षभवप्रान्तो योगं ससदिनाविधम् ॥ १३५ ॥ गृहीत्वा सत्त्वसारोऽस्थाव् धर्मध्यानं प्रवर्तयन् । शम्बरोऽत्राम्बरे गच्छकागच्छत्स्वं विमानकम् ॥ १३६ ॥ लोकमानो विभक्षेन "स्पष्टप्राग्वैरवन्धनः । रोपाकृतमहाधोषो महावृष्टिमपातयत् ॥ १३० ॥ व्यधात्तदेव ससाहान्यन्यां विविधान्विधीः । महोपसर्गान् शैलोपनिपातान्तानिवाम्तकः ॥ १३८ ॥ 'तं ज्ञात्वाऽवधिबोधेन धरणीशो विनिर्गतः । धरण्याः प्रस्पुरव्रत्नफणामण्डपमण्डितः ॥ १३९ ॥ भम्नं तमस्यादावृत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपर्युक्षैः समुद्धत्य स्थिता वज्ञातपिष्ठदम् ॥ १४० ॥ अम् क्रूरौ प्रकृत्येव नागौ सस्मरतः कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्धिस्मरन्त्यादंचेतसः ॥ १४९ ॥ अस् क्रूरौ प्रकृत्येव नागौ सस्मरतः कृतम् । नोपकारं परे तस्माद्धिस्मरन्त्यादंचेतसः ॥ १४९ ॥ ततो भगवतो ध्यानमाहात्म्यान्मोहसंक्षये । विनाशमगमद्विश्वो विकारः कमटद्विषः ॥ १४२ ॥ द्वितीयश्चकृष्यानेन मुनिनिजित्य कर्मणाम् । त्रितयं चैत्रमासस्य काले पक्षे दिनादिमे ॥ १४२ ॥ भगो विशाखनक्षत्रे चतुर्यस्यां महोदयः । सम्प्रापत्केवलज्ञानं लोकालोकावभासनम् ॥ १४५ ॥ तदा केवलपुजाब सुरेन्द्रा निरवर्तयन् । शम्बरोऽप्यात्तकालादिल्लिः शममुपागमत् ॥ १४५ ॥ प्रापत्सम्यक्तवशुद्धिञ्च टष्ट्वा तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः शतानां सप्त संयमम् ॥ १४६ ॥ गृहीत्वा श्रुद्धसम्यक्त्वाः पार्श्वनायं कृताद्राः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेमुः पाद्योर्द्वयाः ॥ १४७ ॥

योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ।। १३३ ।। इस प्रकार अत्यन्त विशुद्धिको धारण करनेवाले भगवानने छुद्धस्थ श्रवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमें दीचा ली थी उमी वनमें जाकर वे देवदारु नाम रु एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए । वहां तेलाका नियम लेनेसे उनकी विशुद्धता बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर धर्मध्यानका बढ़ाते हुए विराजमान थे। इसी समय कमट-का जीव शम्बर नामका असुर त्राकाशमार्गसे जा रहा था कि त्रकस्मान् उसका विमान रुक गया। जब उसने विभङ्गावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सव वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा। फिर क्या था, कांधवश उसने महा गर्जना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट एस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार के महा उपसर्ग किये। यहाँ तक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये।।१३४-१३=।। श्रवधिज्ञानसे यह उपसर्ग जानकर धरएंन्द्र अपनी पत्नीके साथ पृथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय वह, धरऐन्द्र जिसपर रत्न चमक रहं हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था। धरऐन्द्रने भगवान्को सब त्रोरसे घेरकर अपने फणात्रोंके उत्पर उठा लिया श्रीर उसकी पत्नी बज्रु<u>सय</u> छत्र तानकर खड़ी हो गई।। १३९-१४०।। आचार्य कहते हैं कि देखों, स्वभावसे ही कर रहनेवाल सर्प-📝 सर्पिणीने अपने ऊपर किया उपकार याद रक्ला सा ठीक ही है क्योंकि द्यालु पुरुष अपने ऊपर किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥ १३६-१४१ ॥

तदनन्तर भगवान् के ध्यानके प्रभावसे उनका मोहनीय कर्म ज्ञीण होगया इस लिए वैरी कमठका सब उपसर्ग दूर हो गया ॥ १४२ ॥ मुनिराज पार्श्वनाथने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा श्रविशिष्ट नीन घातिया कर्मोंको श्रीर भी जीत लिया जिससे उन्हें चेत्रकृष्ण त्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नज्ञमें लोक-श्रलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इस कारण उनका श्रभ्युदय बहुत भारी हो गया ॥ १४३-१४४ ॥ उसी समय इन्द्रोंने केवलज्ञानकी पृजा की । शम्बर नामका ब्यौतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया श्रीर उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी विशुद्धता प्राप्त कर ली । यह देख, उस वनमें रहनेवाले सात सौ तपस्वियोंने मिध्यादर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यन्दृष्टि हो गये श्रीर बड़े श्रादरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान

१ तद् ज्ञात्वा ल । २ भदन्तभस्थादाञ्चत्य स । भङ्गरमस्था—इति क्वचित् । भर्तारमस्थादाञ्चत्य स । १ कालपचे स ।

क तहैरं वृथा शान्तिरीदशी कास्य पापिनः । सख्यमास्तां विरोधश्व वृद्धये हि महात्मिः ॥ १४८ ॥ भगणेशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयम्भवम् । सार्धानि व्रिश्ततान्युका सुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥१४९॥ यनयोऽयुतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः । चतुःशत्तोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमविधित्वपः ॥ १५० ॥ सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावन्तो विकियदिकाः । शतानि ससपद्धाशचतुर्थावगमाश्रिताः ॥ १५९ ॥ वादिनः पट्शतान्येव ते सर्वेऽपि समुचिताः । अभ्यणोंकृतिनर्वाणाः स्युः सहस्राणि पोडश ॥ १५२ ॥ सुलोचनाद्याः पट्श्रित्सहस्राण्यार्थिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ १५२ ॥ सुलोचनाद्याः पट्श्रित्सहस्राण्यार्थिका विभोः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ १५२ ॥ स्वारे देख्योऽप्यसङ्ख्याताः सङ्क्ष्यातास्त्रयंगितः । एवं द्वादश्वभिर्धुको गणैर्धभौपदेशनम् ॥ १५४ ॥ कृत्राणः पद्यभिर्मासिविरहीकृतसप्ततः । संवत्सराणां मासं स संहत्य विहतिकियाम् ॥ १५५ ॥ पट्श्रिश्वन्मुनिभिः सार्घं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ १५६ ॥ भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयान् । गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मदाचलमस्तके ॥ १५७ ॥ तत्र्यालोक्तवर्णाणः सुरेन्द्रस्तं वयन्दिरे । वन्दामहे वयञ्चेनं नन्दितुं सुन्दरेर्गुणैः ॥ १५९ ॥ आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽस्मोनिधस्तिकाः । उदाहरणमेतेषां पार्थो गण्यः क्षमावनाम् ॥ १६० ॥ आदिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽस्मोनिधस्तिकाः । उदाहरणमेतेषां पार्थो गण्यः क्षमावनाम् ॥ १६० ॥

## **शार्द्**लविक्रीडितम्

न्वजन्माभिषवोत्सवे सुरगिरौ स्वोच्छ्वासनिःश्वासजैः स्वर्गेशान्भृशमानयस्त्वमनिर्हरान्दोल्हीलां सुद्धः । किं कर्यात्तव तादशोऽयममरस्त्वनक्षान्तिलब्धोदयः

पाठीनो जलधेरिवेन्यभिनुतः पाश्चों जिनः पातु नः ॥ १६१ ॥

पार्वनाथकं चरणोंमें नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो | निष्कारण वैर और कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा है कि महापुरुपोंके साथ मित्रता तो दूर रही | शत्रुता भी बृद्धिका कारण होती है ।। १४५-१४=।।

भगवान् पाइवनाथके समवसरणमें स्ट्यंभूको आदि लेकर दश गएधर थे, तीन सौ पचास मुनिराज पूर्वके ज्ञानाथे, दश हजार नौ सौ शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विकिया ऋदिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपर्यय ज्ञानी थे, ऋौर छह सौ वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर शीघ ही मोच जानेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समब-सरणमें थे ।। १४६-१५२ ।। मुलोचनाको ऋादि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं ख्रीर संख्यात तिर्यक्क थे। इस प्रकार बारह सभात्रोंके साथ धर्मोपदेश करते हुए भगवान्ने पांच माह कम सत्तर वर्ष तक विहार किया। अन्तमें जब उनकी स्त्रायका एक माह शेप रह गया तब वे बिहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छत्तीस मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये। श्रावणशुक्ता सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्त्रमें शुक्रध्यानके तीसरे श्रीर चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तैरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य कार्य कर समस्त कर्मीका क्ष्य हो जानेसे मोत्तमें अविचल विराजमान हो गये। उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की। ऋाचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे सरुद्ध होनेके कारण हम भी इन भगवान् पार्श्वनाथको नमस्कार करते हैं।। १५३-१५६।। जो समुद्रके समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं ऐसे सज्जनोंका यदि कोई उदाहरण हो, सकता है तो क्षमावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान् पार्श्वनाथ ही हो सकते हैं।। १६० ।। 'भगवन्! जन्मा-भिषेकके समय सुमेरुपर्वत पर अपने उन्छ्नाम और निःश्वाससे उत्पन्न वायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको

१ गणीशा ला । २ देवदेव्यो ख०, क०। ३ निवणिं ल०।

निष्कर्गं तव शुक्रतासुपगतं बोधं पयोधिर्भहा-

वातोद्दततनुर्विनीकस्रक्षिकः प्राप्नोति दूराम तम्।

ध्यानं ते वत वाचलस्य मरुतां श्वासानिलाद्वामरात्

श्रोमः कः कथमित्यभीष्टुतिपतिः पार्श्वप्रभुः पातु नः ॥ १६२ ॥

नीर्थेशाः सरको गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः

सन्त्यप्येवमधीश विश्वविदितास्ते ते गुणाः श्रीणनाः ।

नत्सर्वं कमटात्तथाहि महतां शत्रोः कृतापिकयात्

ख्यातिर्या महती न जातुचिदसौ मित्रात्कृतोपिक्रयात ॥ १६३ ॥

वृरस्थामरविकियस्य भवतो बाघा न शान्तात्मनो

न कोधो न भगन्न तेन न बुधैः सोवेति संस्तूयमे ।

माहाप्म्यप्रशमौ तु विस्मयकरौ तौ तेन तीर्थेशिनः

स्तोतुच्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पार्थी भवोष्टिस्तये ॥ १६४ ॥

पदयैतौ कृतवेदिनौ हि धरणौ धर्म्यावितीडाक्नतौ

तावेवोपकृतिर्न ते त्रिभुवनक्षेमैकभूमेस्ततः।

भूभृत्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्तनोपद्रवाः

कैर्नासश्चिति सारसंस्तुतिकृतः पार्खो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥

भी अच्छी तरह वार-बार भूला भुला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा चुद्रदेव आपका क्या कर सकता है ? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें उछल-कृदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी समुद्रसे जीवित रहता हैं - उससे अलग होते ही छटपटाने लगता है उसी प्रकार इस चुद्रदेवने आपको पीड़ा पहुँचाई है तो भी यह अन्तमं आपकी ही शान्तिसे अभ्युदयको प्राप्त हुआ है इस प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें।। १६१ ॥ हि प्रभो ! अकम्प हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त हैं उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल हो जाता है और उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार समुद्र दूरसे ही श्रापके ज्ञानको नहीं पा सकता है। इसी तरह आपका ध्यान भी श्रकस्प है तथा अत्यन्त शुक्रताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है। हे नाथ ! आप सुमेरु पर्वतके समान अचल हैं फिर भला श्वासोच्छवासकी वायुके समान इस जुद्धदेवसे आपका क्या चांभ हो सकता है ?" इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करें ॥ १६२ ॥ हं स्वामिन ! धैर्य आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यदापि सभी तीर्थंकर समान हैं तथापि सबको संतुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं वे सब एक कमठके कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही हैं क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती १॥ १६३ ॥ हे देव ! आपने शान्तचित्ता रहकर शम्बर देवकी विकिया दर कर दी उससे आपको न कोई वाधा हुई, न क्रांध आया और न भय ही उत्पन्न हुआ। इस कारण 'त्राप सहनशील हैं' इस प्रकार विद्वज्जन त्रापकी स्तुति नहीं करते किन्तु त्रापका माहा-त्म्य श्रौर शान्ति त्राश्चर्यजनक है इसलिए त्रापकी स्तुति की जानी चाहिये। इस प्रकार जिनकी स्तृति की गई थी वे पार्थनाथ भगवान हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले हों।।१६४।। देखो, ये धरऐन्द्र श्रीर पद्मावती दोनों ही बड़े कृतज्ञ हैं, श्रीर बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त हुए हैं परन्तुतीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा समभना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय और दोनोंने ही पर्वतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना जाय तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी सारभूत स्तुति की जाती है वे पार्श्वनाथ भगवान हम सक्की रहा करें।। १६५ ।। हे विभी ! पर्वतका

ै मेदोऽद्रेः फणिमण्डपः फणिषधृष्ठत्रं क्षतिर्घातिनां कैवल्यासि रैधातुर्वेहमहिमा हानिर्भवस्यामरी।

भीतिग्तीर्थकृदुद्रमोऽपगमनं विक्रस्य चासन्समं

भर्तुर्यस्य स सन्ततान्तकभयं इन्त्यूप्रवंशाग्रणीः ॥ १६६ ॥

कि ध्यानास्प्रणिनः फणीन्द्रयुवतेः झान्तेर्महेन्द्रात्स्वत-

स्तन्त्रान्मन्त्रविज्यमणाद् वत रिपार्भीतरयस्योदयात् ।

काळादधातिहतेरिदं शममभूवित्यर्घ्यहस्तैः सुरै-

<sup>3</sup>राशङ्कथामरविश्वविच्युतिरघं हन्यात्स घीराप्रणीः ॥ १६७ ॥

श्रुत्वा यस्य वचोऽसृतं श्रुतिसुखं हृद्यं हितं हेतुम-

न्मिथ्याःवं दिविजोऽवमीद्विपमिव म्याविद्धवंरोद्धरम् ।

यं स्तीति भस्म च ताहशोऽप्युपनतश्रेयः स पार्थो विसु-

विष्नौधं हरिसन्धतासनशिखामध्याम्य सिद्धो हतान ॥ १६८ ॥

जातः प्राष्ट्रमरुभूतिरन्विभपतिर्देवः सहस्रारजा

विद्येशोऽच्युतकरूपजः क्षितिसृतां श्रीवज्रनाभिः पतिः।

देवां मध्यममध्यमे नृपगुणैरानन्दनामाऽऽनते

दंवेन्द्रो हतघातिसंहतिरवत्वस्मान्स पार्श्वेश्वरः ॥ १६९ ॥

फटना, धरऐन्द्रका फणामण्डलका मण्डप नानना, पद्मावनीके द्वारा छत्र लगाया जाना, घानिया कर्मीका चय दोना, केवलज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमौदारिक शरीरकी प्राप्ति होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, श्रापके तीर्थंकर नामकर्मका उदय होना और समस्त विश्लोंका नष्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उप वंशके शिरोमणि भगवान् पार्श्वनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें - जन्ममरणसे हमारी रक्षा करें ॥ १६६ ॥ 'यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई हैं ? वा धरऐन्द्रसे हुई हैं ?, अथवा पद्मावतीसे हुई हैं ? अथवा भगवानकी चुमासे हुई है ? अथवा इन्द्रसे हुई है ? अथवा स्वयं अपनेआप हुई है ? अथवा मन्त्रके विस्तारसे हुई हैं ? अथवा शत्रुके भयभीत हो जानेसे हुई हैं ? अथवा भगवानके पुण्योदयसे हुई हैं ? अथवा समय पाकर शान्त हुई हैं ? अथवा चातिया कमौंका चय होनेसे हुई हैं इस प्रकार अर्घ हाथमें लिय हुए देव लोग, शंबरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विन्नोंकी शान्तिकी आशंका कर रहे हैं ऐसे धीर वीरोंमें अप्रगण्य भगवान् पार्श्वनाथ हमारे पाप नष्ट करें।। १६७ ॥ कानोंको सुख देनेवाल, हृदयका प्रिय लगनेवाले, हित करनेवाले और हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागत वैरसे उत्कट मिथ्यात्वको विषके समान छोड़ दिया,/स्वयं आकर जिनकी स्तुति की श्रोर उस प्रकारका कर होनेपर भी वह कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो इन्द्रके द्वारा धारण किये हुए सिहासनके अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए एसे भगवान पार्श्वनाथ हमारे विघ्नोंके समृहको नष्ट करें ॥ १६८ ॥ पाइर्वनाथका जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर विद्याधर हुआ, फिर अन्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँ से आकर वजनामि चक्रवर्ती हुआ, फिर मध्यम मैवयकमें अहमिन्द्र हुआ, वहाँसे आकर राजाओं के गुणोंसे संशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदनन्तर घातिया

१ मेदोहेः ल०। २-रधात् ल०। १-राशह्नशोऽमर ल०। ४ नीति स्म ल०। ५ नतो घ०, म०, क०, । तती ल०।

## महापुराखे उत्तरपुराणम्

## आर्या

कमठः कुक्कुटसर्पः पञ्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके । श्याघोऽघोगः सिंहो नरकी नरपोऽनु शम्बरो दिविजः ॥ १७०॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंग्रहे पार्श्वतीर्थकरपुराणं नाम त्रिसप्ततितमं पर्व ॥ ७३ ॥

<del>---</del>:&∘&:--

कर्मोंके समृहको नष्ट करनेवाला भगवान पार्श्वनाथ हुआ।। १६६।। कमठका जीव पहले कमठ था, फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पाँचवें नरक गया, फिर खजगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ।। १७०।।

इस प्रकार आपि नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिवष्टिलक्ष्ण महापुराण संप्रहमें पाइर्वनाथ नीर्थंकरके पुराणका वर्णन करनेवाला निहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ।। ७३।।

-:梁0米:-

## चतुःसप्ततितमं पर्व

ेवर्षमानो जिनः श्रीमाक्षामान्वर्षं समुद्वहन् । देयान्मे वृद्धिमुद्धत्वानिकर्मविनिर्मिताम् ॥ ९ ॥
तरवार्धनिर्णयाःप्राप्य सन्मितित्वं सुवाषवाक् । पुज्यो देवागमाङ्कृत्वात्राकलक्को बभूविथ ॥ २ ॥
वीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसेनेन्द्रवन्त्राधिवीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥
देवालोकस्त्वैवैको लोकालोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम् ॥ ३ ॥
रूपमेव तव वृते नाथ कोपाधपोहनम् । मणेर्मलस्य वैकल्यं महनः केन कथ्यते ॥ ५ ॥
श्रातकम्य कृतीर्थानि तव तीर्थं प्रवर्तते । सम्प्रत्यपीति बुत्वानु पुराणं तत्प्रवश्यते ॥ ६ ॥
महापुराणवाराशिपारावारप्रतिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिनिवैवञ्जभिः ॥ ७ ॥
अगाधोऽयं पुराणाविधरपारश्च मतिर्मम । पदयोत्ताना सपारा च तं तितीर्षुः किलैतया ॥ ८ ॥
मितरम्तु ममैपाल्पा पुराणं महद्दित्वदम् । नावेवाम्मोनिधेरस्य प्राप्तोहं पारमेत्रया ॥ ९ ॥
सा कथा यो समाकण्यं हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकर्द्वाभिरन्याभिः किं कथाभिहितार्थिनाम् ॥ १९ ॥
सा कथा यो समाकण्यं हेयांपादेयनिर्णयः । कर्णकर्द्वाभिरन्याभिः किं कथाभिहितार्थिनाम् ॥ १९ ॥
सागादिदोपनिर्मुको निरपेक्षोपकारकृत् । भन्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥

श्रथानन्तर-सार्थक नामका धारण करनेवाल श्रीमान् वर्धमान जिनेन्द्र, घातिया कर्मीके नाशमे प्राप्त हुई वृद्धि सुमे दें ।। १ ।। जिनके वचनोंसे सम्यक्तान उत्पन्न होता है ऐसे आप तत्त्वार्थ का निर्णय करनेसे सन्मति नामको प्राप्त हुए और देविके आगमनसे पृज्य होकर आप अकलङ्क हुए हैं।।२।। त्रापका नाम वीरसेन हैं, रुद्रके द्वारा त्राप महावीर कहलाये हैं, ऋद्विधारी मुनियोंकी सेनाकं नायक हैं। गणधरदेव आपकं चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, तथा अनेक मुनिराज आपका ध्यान करते हैं।। ३।। हं देव ! लोक और अलोकके देखनेमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश मुख्य गिना जाता है जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी इस संसारमें हैं १।। ४।। हे नाथ ! त्रापका रूप ही त्रापके कोधादिकके त्राभावको सूचित करता हैं सा ठीक ही है क्योंकि वहमूल्य मिणयोंकी कालिमाके अभावका कौन कहता है ? भावार्थ-जिस प्रकार मणियोंकी निर्मलना स्वयं प्रकट हो जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हो रहा है।। ५।। हे प्रभा ! अन्य अनेक कुतीर्थांका उहहानकर आपका तीर्थ अब भी चल रहा है इसलिए स्तुतिके अनन्तर श्रापका पुराण कहा जाता है।।६।। यह महापुराण एक महासागरके समान है इसके पार जानेके लिए कुछ कहनेकी इच्छा करनेवाल हम लोगोंको श्रीजिनसेन स्वामी-का अनुगामी होना चाहिये।। ७।। यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार हैं तथा मेरी बुद्धि थोड़ी स्रोर पारसहित है फिर भी मैं इस बुद्धिक द्वारा इस पुराणह्यी महासागरको पार करना चाहता हूँ ।। = ।। यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है स्त्रीर यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार छोटी-सी नावसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुद्धिसे इसके पार हा जाऊँगा ।। ह ।। सबसे पहले कथा और कथाके कहनेवाले वक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ।। १० ।। कथा वही कहलाती है कि जिसके सुननेसे हेय और उपादेयका निर्णय हो जाता है। हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको कड़वी लगनेवाली अन्य कथात्रोंसे क्या प्रयोजन है ? ।। ११ ।। कथक-कथा कहनेवाला वह कह-लाता है जो कि रागादि दोपोंसे रहित हो श्रीर अपने दिव्य वचनोंके द्वारा निरपेन्न होकर भव्य

१ ख० पुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः 'यन्दारून् वर्धमानोऽस्तु वर्धमानशिवपदः । दितकर्मानेकविषैः परीपइ-गणैर्यकः' ॥ २ प्राप्ताई ज० । ३ वर्णनं ज० ।

एतद्द्वितयमंत्रेव पुराणे जिनभाषिते । नान्येषु दुष्पुराणेषु तस्माद् प्राद्धामिदं तुवैः ॥ १३ ॥ अथ जम्बूद्धमालक्ष्ये द्वीपानां मध्यविति । द्वीपे विदेहे पूर्वित्मन् सीतासरिदुदक्तदे ॥ १४ ॥ विपये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाल्ये वने तस्या नामा न्याधाधिपांऽभवत् ॥ १५ ॥ पुरूरवाः प्रियाम्यासीत्कालिकाल्यानुरागिणी । अनुरूपं विधत्ते हि वेधाः सङ्गममङ्गिनाम् ॥ १६ ॥ कदाचित्कानने तस्मन् दिग्विभागविमोहनात् । मुनि सागरसेनाल्यं पर्यटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥ विलोक्य तं मुगं मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाङ्मरन्तीमे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥ तदैव स प्रसम्वातमा समुपेत्य पुरूरवाः । प्रणम्य तद्वचः अत्वा सुशान्तः अद्धगाहितः ॥ १९ ॥ शितलाम्भस्तटाकं वा निदाघे तृषितो जनः । संसारदुः खहेतोवां भीरुजैनेश्वरं मतम् ॥ २० ॥ शाक्षाभ्यासनभीलो वा क्यातं गुरुकुलं महत् । मध्वादित्रितयत्यागलक्षणं व्रतमासदत् ॥ २१ ॥ र्जावितावसितो सम्यक्पालित्वत्वादराद् वतम् । सागरापमदिक्यायुः सौधमेंऽनिमिषांऽभवत् ॥ २२ ॥ र्षावितावसितो सम्यक्पालित्वत्वादराद् वतम् । सागरापमदिक्यायुः सौधमेंऽनिमिषांऽभवत् ॥ २२ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते देशः कोसलाल्योऽस्ति विभुतः । आर्यक्षेत्रस्य मध्यस्यः सौरिथत्यं सर्वदा भजन् ॥ २३ ॥ धाधाभावादरक्षात्र रक्षकेन्यो विना न सा । अदातारो न वैकैनादयाने तृष्या ग्राहकैविना ॥ २४ ॥ काटिन्यं कुत्रयोरेव नैव चैतसि कस्यच्वा । देहि पाहीति सम्प्रेणो नार्थित्वेन भयेन वा ॥ २५ ॥ कलङ्कक्षिणिते राज्ञि चन्त्र पुत परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥ २६ ॥

जीबोंका उपकार करता हो ॥ १२ ॥ ये दोनों ही अर्थात् कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए विद्वानोंके द्वारा यही पुराण महण करनेके योग्य हैं ॥ १३ ॥

अथानन्तर—सब द्वीपोंके मध्यमें रहनेवाले इस जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह तेत्रमें सीता तर्तके उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश है उमकी पुण्डरीकिणी नगरीमें एक मधु नामका वन है। उसमें पुरुत्वा नामका एक भीलोंका राजा रहता था। उसकी कालिका नामकी अनुराग करनेवाली स्त्री थीं सो ठीक ही है क्योंकि विधाना प्राणियोंका अनुकूल ही समागम करता है।। १४-१६।। किसी एक दिन दिग्नम हो जानेके कारण सागरमेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देख, पुरुत्वा भील मृग समभकर उन्हें मारनेके लिए उदात हुआ परन्तु उसकी स्त्रीन यह कहकर मना कर दिया कि 'ये वनके देवता घूम रहे हैं इन्हें मन मारा'।।१७-१८।। वह पुरुत्वा भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके पाम गया और श्रद्धाके साथ नमस्कारकर तथा उनके वचन मुनकर शान्त हो गया।। १६।। जिस प्रकार प्रीष्मग्रनुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे भरे हुए तालावको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुः वके कारणोंसे डरनेवाला जीव, जिनेन्द्र भगवान्का मन पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार सामार-दुः वके कारणोंसे डरनेवाला विद्यार्थी किसी बढ़े प्रसिद्ध गुरुकुलको पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार वह भील भी सागरमेन सुनिराजको पाकर शान्त हुन्ना था। उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका वत प्रहण किया और जीवन पर्यन्त उसका बढ़ आदरसे अन्दर्श तरह पालन किया। आयु समाप्त होनेपर वह सीधमें स्वर्गमें एक सागरकी उत्तम आयुको धारण करनेवाला देव हुन्ना।। २०-२२।।

इसी जम्बूद्वापके भरत-चेत्र सम्बन्धी आर्यक्षेत्रके मध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है।। २३।। उस देशमें कभी किसीको वाधा नहीं होती थी इसिलए अरक्षा थी परन्तु वह अरचा रक्षकोंके अभावसे नहीं थी। इसी तरह वहाँपर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव छपणतासे नहीं था परन्तु संतुष्ट रहनेके कारण कोई लेनेवाल नहीं थे इसिलए था।। २४।। वहाँ कठारता क्रियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाल किसी मनुष्यके चित्तमें कठारता-क्रूरता नहीं थी। इसी तरह सुमे कुछ देखां, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं निकलता था। और हमारी रक्षा करो यह शब्द भयसे निकलता था।। २५।। इसी प्रकार कलड़

१ मधुकाख्यवने स॰ । २ विश्रुतिः ग॰ । ३ कानाशस्य भावः कैनाश्यं तस्मात् कार्पण्यात् ।

पीडा तिलातसीक्षूणां नान्यप्राणिषु केषुचित् । नान्यत्र विरस्तरुकेदः प्रवृद्धेष्वेव शालिषु ॥ २० ॥ अन्यो मोक्षश्व राद्धान्ते श्र्यते नापराधिषु । विना विमुक्तरागेम्यो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहः ॥ २८ ॥ जाल्यं जलेषु नान्येषु "स्च्यादिष्वेव तीक्ष्णता । नान्यत्र कुञ्चिकास्वेव कृत्ये नान्यत्र वकता ॥ २९ ॥ नाविद्ग्याश्व गोपाला न स्वीवालाश्व अभीलुकाः । शटा न वामनाश्चोक्ताश्वण्डालाश्च न दुश्चराः ॥ ३० ॥ नानिश्चशालिका भूमिर्न क्षमास्टद्यन्दनः । भनानम्भोजं जलस्थानं नैवास्वादुफलं वनम् ॥ ३९ ॥ सम्ये तस्य विनीतास्था हृद्यग्राहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सन्युखप्रदा ॥ ३२ ॥ प्रकाशियतुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशलम् । भक्तञ्च तीर्थक्रत्यादौ सा शक्रणेव निर्मिता ॥ ३३ ॥ मुनेधीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासन् ॥ ३४ ॥ मुनेधीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासन् ॥ ३४ ॥ मुनेधीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासन् ॥ ३४ ॥ मुनेधीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासन् ॥ ३४ ॥ वर्तते जिनपूजास्था दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ ३६ ॥ वर्तते जिनपूजास्था दिनं प्रति गृहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ ३६ ॥ वर्तते जिनपूजास्या दिनं प्रति ग्रहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां तत्पूर्वत्वाद् गृहेशिनाम् ॥ ३६ ॥ वर्तते जिनपूजास्या दिनं प्रति ग्रहे गृहे । सर्वमङ्गलकार्याणां न कलं भोगो नार्थधर्मह्रयच्छतः ॥ ३८ ॥ प्रधानप्रकृतिः प्रायः स्वामित्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तिश्वासिभ्यो न भूषादिपरिच्छदैः ॥ ३९ ॥

खोर क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके वाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं पाये जाने थे। निराहार रहना तपस्वियोंमें ही था अन्यमें नहीं।। २६।। पीड़ा अर्थात् पेला जाना तिल अलसी तथा ईस्तमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात् कप्ट नहीं था। शिरका काटना बढ़ी हुई धानके पौधोंमें ही था किसी दूसरेमें नहीं। वन्ध और माक्षकी चर्चा आगममें ही सुनाई देती थी किसी अपराधीमें नहीं। इन्द्रियांका निम्नह विरागी लोगोंमें ही था किन्हीं दूसरे लोगोंमें नहीं। जड़ता जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जड़ता—मूर्वता नहीं थी, तीदणता सुई आदिमें ही थी वहांके मनुष्योंमें उपता नहीं थी, वक्रता तालियोंमें ही थी किसी अन्य कार्यमें कुटिलता—मायाचारिता नहीं थी। वहांके गोपाल भी अचतुर नहीं थे, स्त्रियाँ तथा बालक भी डरपोंक नहीं थे, बौने भी धूर्त नहीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे॥ वहां ऐसी कोई भूमि नहीं थी जो कि ईस्त्रोंसे सुशोभित नहीं हो, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जिसमें कमल न हों और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें कमल न हों और ऐसा कोई वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों॥ २७-३१॥

उस देशके मध्यभागमें हृद्यको महण करनेवाली विनीता (अयांध्या) नामकी नगरी थी जो कि विनीत स्नीके समान मनुष्योंको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२ ॥ वह नगरी अपनी नगर-रचनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीर्थकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए इन्द्रने ही सबसे पहले बनाई थी ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुशोभित होती हैं, स्वामीसे सेना शांभायमान होती हैं और मणिसे मेखला मुशोभित होती हैं, उसी प्रकार मध्यभागमें वन हुए परकोटसे वह नगरी मुशोभित थी ॥ ३४ ॥ खाईसे विरा हुआ इस नगरीका कोट, केवल इसकी शोभाके लिए ही था क्योंकि इसका बनानेवाला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्नी था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३५ ॥ वहाँ पर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी क्योंकि मृहस्थोंके सब माझलिक कार्य जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥ ३६ ॥ वहाँपर विना विद्याभ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नहीं होती थी, विना भोगोंके योवन व्यतीत नहीं होता था, बिना धर्मके बुद्रापा व्यतीत नहीं होता था और विना समाधिके मरण नहीं होता था ॥ ३० ॥ वहाँपर किसीका भी ज्ञान कियारहित नहीं था, किया फलरहित नहीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था और भोग अर्थ तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥ ३० ॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री आदि प्रधान प्रकृतिका प्रयक्करण होता था तो केवल स्वामित्वसे ही होता था आभूपणादि उप-

१ विग्रहः ल० । २ शुण्यवादिष्वेव इति कचित्। सुंठादिष्वेच ल० । ३ भीरकाः ल० । ४ तृतीयचतुर्थे पादौ ल०पुस्तके हुटितौ । ५ हाभासत ल० ।

सुरास्तत्र समागत्य स्वर्गायानैर्नशेत्तमैः । स्वर्गसम्भूतसौद्दाद् रमन्ते सन्ततं सुदा ॥ ४० ॥
सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समाः । इत्यागताः खगाधीशाः मासुद्धन्ते विवेचने ॥ ४३ ॥
तत्र पण्यस्मियो वीक्ष्य बाढं सुरकुमारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते ताभिर्जातिविशेषतः ॥ ४२ ॥
करणानाममीष्टा ये विषयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र वनाकिष्ज्यसमुद्भवः ॥ ४३ ॥
अकृत्रिमाणि निर्जेतुं विमानानि स्वकौशलात् । सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेत्कान्या तेषु वर्णना ॥ ४४ ॥
सभ्वास्याः पतिः पंक्तेः स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोध्सुनुरिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ ४५ ॥
अकम्पनाद्या भूपाला निम्मुख्याश्च खेचराः । मागधाधाश्च देवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ॥ ४६ ॥
यस्याक्तं मालतीमालामिव स्वानक्रमौलयः । भूषाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४७ ॥
सन्दर्भभावितैभावैः क्षायोपश्चमिकैश्च सः । भन्यभावविशेषाच्च श्रेष्ठकाष्ठामधिष्ठितः ॥ ४८ ॥
आदितीर्थक्कतो ज्येष्ठपुत्रो राजसु पोडशः । ज्यायांश्वकी मुहूर्तेन मुक्तोऽयं कैस्तुलां वजेत् ॥ ४९ ॥
प्रज्ञाविक्रमयोर्वक्षमीविशेषो वा पुरूरवाः । मरुद्धनस्त्रोरासीन्मराचिः स्नुरम्रणीः ॥ ५० ॥
प्रज्ञाविक्रमयोर्वक्षमीविशेषो वा पुरूरवाः । मरुद्धनस्त्रयोरासीन्मराचिः स्नुरम्रणीः ॥ ५२ ॥
स्विपतामहसन्त्यागे स्वयञ्च गुरुभक्तितः । राजिभः सह कच्छाद्यः परित्यक्तपरिग्रहः ॥ ५२ ॥
विश्व सोद्वा तपःक्षेत्रं श्चुच्छीतादिपरीपहान् । दीर्घसंसारवासित्वात्पश्चात्सोदुमशक्वन् ॥ ५३ ॥

करणोंसे नहीं होता था।। ३६।। वहाँ के उत्तम मनुष्य स्वर्गमे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वर्गमे हुई मित्रताके कारण बहुतसे देव स्वर्गसे ऋाकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे।। ४०।। इनमें देव कीन हैं ? ऋौर मनुष्य कौन हैं ? क्योंकि रूप ऋ।दिसे सभी समान हैं इस प्रकार आय हर विद्याधरोंके राजा उनको अलग-त्रलग पहिचाननेमें मोहित हो जाते थे ॥ ४१॥ वहाँकी वृद्यात्रोंको देखकर देवकुमार बहुत ही आश्चर्य करते थे परन्तु जाति भिन्न होनेक कारण उनके साथ कीड़ा नहीं करते थे।। ४२।। इन्द्रियोंको अच्छे लगनेवाले जो विषय वहाँ थे वे विषय चूर्कि स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओं के द्वारा पूज्य तीर्थंकर भगवानका जन्म वहीं होता था।। ४३।। देवोंने अपने कोशलसे जा घर वहां बनाये थे व अकृतिम विमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, इससे बढ़कर उनका ऋौर क्या वर्णन हो सकता है? ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार स्वर्गकी पंक्तिका स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इच्वाकुवंशको बढ़ानेवाला था श्रीर मगवान् वृषभदेवका पुत्र था ॥ ४५ ॥ श्रकम्पन आदि राजा, निम आदि विद्याधर और मागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर और उक्तिण्ठित होकर अपना मस्तक भुकात हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी त्राज्ञाको 'यह हमारा सबसे अधिक आभूषण है' यह विचारकर धारण करते थे ॥ ४६-४७ ॥ अपने सत्कर्मांकी भावनासे तथा कर्मांके चयापशमसे उत्पन्न होनेवाले भावांसे त्रौर सञ्यत्व भावकी विशेषतासे वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी त्रान्तिम सीमाको प्राप्त था अर्थात् सबसे श्रधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥ ४८ ॥ वह भरत भगवान श्रादिनाथका जेष्ठ पुत्र था, सांलहवाँ मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुहूर्तमें ही मुक्त हो गया था (केवल ज्ञानी हो गया था) इसलिए वह किनके साथ सादृश्यको प्राप्त हो सकता था ? ऋथीन् किसीके साथ नहीं, वह सर्वथा श्रनुपम था।। ४६।। उसकी अनन्तमित नामकी वह देवी थी जो कि ऐसी सुशोभित होती थी माना शरीरधारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानका छोड़कर आई हुई माना लदमी ही हो ।। ५० ।। जिसप्रकार बुद्धि श्रोर पराक्रमसे विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं प्रकार उन दोनोंके पुरूरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका उपेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान दीक्षाके समय स्वयं वृपभदेवकी प्रेरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाओंके साथ सब परिप्रहका त्यागकर दीश्चा धारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका क्रोश सहा झौर चुधा शीत

१ अमीष्टा तः । २ नाकिपूजा तः । ३ घोडश तः । ४ विरेजे श्रीरिवागता इत्यपि क्रमित् ।

स्वयं गृहीतुमारब्धः फलं प्रावरणादिकम् । दृष्ट्वा तं देवता नायं क्रमो नैर्प्रभ्यधारिणाम् ॥ ५४ ॥
गृहाण वेषमन्यं त्वं यभेष्टमिति चान्नुवन् । भूत्वा तद्भयनं सोऽपि गान्नमिध्यात्वयोदितः ॥ ५५ ॥
गःरिष्ठाजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रत्यपद्यतः । दीर्घाजवक्षवानां तत्कमं दुर्मागंदेशनम् ॥ ५६ ॥
तब्छास्वनुक्षुताप्यस्य स्वयमेव किलाजिन । सतामिवासतां च स्याद्वोधः स्वविषये स्वयम् ॥ ५७ ॥
भ्रुत्वापि तीर्थकृहाचं सद्धमं नाम्रहीदसौ । पुरुर्यथात्मनैवात्र सर्वसङ्गविमोचनात् ॥ ५८ ॥
भ्रुवनश्रयसंक्षोभ कारिसामध्यमासवान् । मदुपर्श्च तथा लोकं व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥
भ्रुवनश्रयसंक्षोभ कारिसामध्यमासवान् । मदुपर्श्च तथा लोकं व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥
भ्रुवनश्रयसंक्षोभ कारिसामध्यमासवान् । मदुपर्श्च तथा लोकं व्यवस्थाप्य मतान्तरम् ॥ ५९ ॥
इति मानोद्यात्पापी न न्यरंसीच दुर्मतात् । तमेव वेषमादाय तस्थिवान् दोपतूषितः ॥ ६९ ॥
स्वत्रव्यात्वात्विहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । भशौचवृत्तिरेवासीजलैः कि कुद्धिरात्मनः ॥ ६२ ॥
सम्यग्जानिवहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । भशौचवृत्तिरेवासीजलैः कि कुद्धिरात्मनः ॥ ६४ ॥
महेन्द्रजालकानीतचन्द्राकाम्भोधिसिक्षभम् । तत्वाभासिमदं तत्वमिति सन्द्रप्रमायमा ॥ ६५ ॥
कपिलादिस्विधिष्याणां यथार्थं प्रतिपात्यन् । सृनुर्भरतराजस्य धरित्र्यां चिरमभमन् ॥ ६६ ॥
स जीवितान्ते सम्भूय ब्रह्मकल्पेऽसृताक्षानः । दृशान्त्र्युपमदेवायुरनुभूय सुखं ततः ॥ ६७ ॥

श्रादि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्घताके कारण पीछे चलकर वह उन्हें सहन करनेके लिए असमर्थ हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा बस्नादि ग्रहण करनेके लिए उद्यत हुआ। यह देख वन-देवतात्रोंने कहा कि निर्मन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है। यदि तुम्हें ऐसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुमार दूसरा वेप बहुण कर लो । वन-देवताश्रोंके उक्त बचन सुनकर प्रवल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए सरीचिने भी सबसे पहले परिव्राजककी दीक्षा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि जिनका संसार दीर्घ होता है उनके लिए वह मिध्यात्व कर्म मिध्यामार्ग ही दिखलाता है।। ४२-५६।। उस समय उसे परित्राजकोंके शास्त्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया था मा ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके समान दुर्जनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं हो जाता है ॥ ५७ ॥ उसने तीर्थंकर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म प्रहण नहीं किया था। वह सोचना रहता था कि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपने आप समस्त परिप्रहोंका त्याग कर तीनों लोकोंमें श्लोभ उत्पन्न करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है उसी प्रकार मैं भी संसारमें अपने द्वारा चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था कहँगा और उसके निमित्तासे होनेवाले वड़े भारी प्रभावके कारण इन्द्रकी प्रतीक्ता प्राप्त करूँगा —इन्द्र द्वारा की हुई पूजा प्राप्त करूँगा । मैं इच्छा करता हूं कि मेरे यह सब अवश्य होगा ॥ ५--६० ॥ इस प्रकार मानकर्मके उदयसे वह पापी खोटे मतसे विरत नहीं हुआ श्रीर श्रानेक दोषोंसे दृषित होनेपर भी वहीं वेप धारण कर रहने लगा।। ६१।। यदापि वह तीन दण्ड रखता था परत समीचीन दण्डसे रहित था अर्थान इन्द्रिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंको, सजाओंको पाता है उसी प्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि पृथित्रियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंको पानेवाला था॥ ६२॥ वह सम्यग्ज्ञानसे रहित था अतः कमण्डलु सहित होनेपर भी शौच जानेके बाद शुद्धि नहीं करना था और कहता था कि क्या जलसे आत्माकी शुद्धि होती है।।६३।। वह यद्यपि प्रातःकाल शीवल जलसे स्नान करवा था और कन्दमूल तथा फलोंका भोजन करना था फिर भी परिमह्का त्याग वतलाकर अपनी प्रसिद्धि करताथा, लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता था कि मैं परिग्रह्का त्यागी हूं ।।६४।। जिस प्रकार इन्द्रजालियांके द्वारा लागे हुए सूर्य चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तिविक होते हैं - आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व अवास्तविक थे-तत्त्वाभास थे।। ६५।। इस प्रकार कपिल आदि अपने शिष्योंके लिए अपने कल्पित तत्त्वका उपदेश देता हुआ। सम्राट् भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक इस पृथिबीपर भ्रमण करता रहा।। ६६।। अ।युके अन्तमें मरकर वह ब्रह्म स्वर्गमें दश सागरकी

१ दर्शनम् म०, ग०, घ०। २ करि-वा०)

प्रच्युत्यागस्य साकेते कपिसनाञ्चणप्रभोः । काल्याञ्च तनयो जज्ञे जटिलो नाम वेदवित् ॥ ६८ ॥ परिज्ञाजकमार्गस्थस्तन्मार्गं सम्प्रकाशयन् । पूर्ववस्युचिरं मृत्वा सौधर्मेऽभूत्युरः पुनः ॥ ६९ ॥ द्विसमुद्रोपमं काछं तत्र मुक्त्वोचितं सुखम् । प्रान्ते ततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥ स्थूणागाराभिधानेऽभूजारद्वाजद्विजस्य सः । तनुजः पुष्पद्तायां पुष्यमित्राह्वयः पुनः ॥ ७९ ॥ स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं प्रकृत्यादिप्ररूपितम् । पञ्चविज्ञतिदुस्तन्त्वं मूढानां मतिमानयत् ॥ ७२ ॥ निष्कपायतया बद्ध्वा देवायुरभवत्सुरः । सौधर्मकल्पे तत्सौख्यमेकवाध्र्युपमायुषा ॥ ७३ ॥ भुक्त्वा ततः समागत्य भरते पृतिकाह्मये । पुरेऽग्निभृतेगौतस्यामभृद्ग्निसहः सुतः ॥ ७४ ॥ परिवाजकर्राक्षायां नीत्वा कालं सपूर्ववत् । सनत्कुमारकस्पेऽत्पं देवभूयं प्रपन्नवान् ॥ ७५ ॥ सप्ताब्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तत्रामरं सुखम् । आयुषोऽन्ते ततश्च्युत्वा विषयेऽस्मिन् पुरेऽभवत ॥७६॥ मन्दिराख्येऽप्रिमित्राख्यो गौतमस्य तन्द्रवः । कौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गत्वागत्य पुरातनीम् ॥ ७७ ॥ दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालक्कायनस्य सुतोऽभवत् ॥ ७८ ॥ मन्दिरायां जगत्ल्यातो भारद्वाजसमाह्नयः । त्रिदण्डमण्डितां दीक्षामञ्जूणां च समाचरन् ॥ ७९ ॥ सप्ताब्ध्युपमितायुः सन् कल्पे माहेन्द्रनामनि । भूत्वा ततांऽवनीर्यात्र दुर्मार्गप्रकटीकृतेः ॥ ८० ॥ फलेनाघोगतीः सर्वाः प्रविष्टय गुरुदुःखभाक् । त्रसम्थावरवर्गेषु सङ्ख्यातीतसमाश्रिरम् ॥ ८१ ॥ परिश्रम्य परिश्रान्तस्तद्न्ते मगधाह्नये । देशे राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥ शाण्डिलास्यस्य अमुख्यस्य पारशर्यां स्वसम्ज्ञया । स्थावरो वेद्वेदाङ्गपारगः पापभाजनम् ॥ ८३ ॥ मतिः श्रुतं तपः शान्तिः समाधिस्तत्त्ववीक्षणम् । सर्वं सम्यक्वशून्यस्व मरीचेरिव निष्फलम् ॥ ८४ ॥

आयुवाला देव हुआ। वहाँ से च्युत हुआ और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली नामकी स्त्रीसे वेदोंको ज्ञाननेवाला जटिल नामका पुत्र हुआ।। ६०-६८।। परिव्राजकके मनुमें स्थित होकर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। दो सागर तक वहाँ के मुख भागकर आयुके अन्तमें वह वहाँ से च्युत हुआ और इसी भरत चेत्रके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्वाज नामक ब्राह्मण्यकी पुष्पदना स्त्रीसे पुष्यमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुत्रा ॥ ६६-७१ ॥ उसने वड़ी पहला पारित्राजकका वेप धारणकर प्रकृति आदिके द्वारा निरूपित पत्तीस मिध्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योंकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थान् मूर्ख मनुष्योंकी पत्तीस तत्त्वोंका उपदेश दिया। यह सब हानेपर भी उसकी कपाय मन्द थी अतः देवायुका बन्धकर मौधर्म स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ।। ७२-७३।। वहाँ के सुख भोगकर वहाँ से आया और इसी भरत क्षेत्रके सृतिका नामक गाँवमें अग्निभृति नामक बाह्मणकी गौतमी नामकी स्त्रीसे अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ।। ७४।। वहाँ भी उसने परित्राजककी दीचा लेकर पहलेके समान ही श्रपनी ऋायु विताई ऋौर ऋायुके ऋन्तमें मरकर देवपदको प्राप्त हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी आयु थी। देवोंक मुख भोगकर आयुके अन्तमें वह वहाँ से च्युत हुआ। और इसी भरतवेत्रके मंदिर नामक गाँवमें गौतम ब्राह्मणकी कौशिकी नामकी ब्राह्मणीसे अग्निमित्र नामका पुत्र हुआ। वहाँपर भी उसने वही पुरानी परिवाजककी दीक्षाधारणकर मिथ्याशास्त्रोंका पूर्णज्ञान प्राप्त किया। अबकी बार वह माहेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँ से च्युत होकर उसी मंदिर नामक नगरमें शालङ्कायन ब्राह्मणकी मंदिरा नामकी स्त्रीसे भारद्वाज नामका जगत्यसिद्ध पुत्र हुआ ऋौर वहाँ उसने त्रिद्ण्डसे सुशोभित अखण्ड दीज्ञाका श्राचरण किया। तदनन्तर वह माहेद्र स्वर्गमें सात सागरकी त्रायु वाला देव हुन्ना। फिर वहाँसे च्युत होकर द्युमार्गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे। इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोंमें ऋसंख्यात वर्ष तक परिभ्रमण करता हुआ वहुत ही श्रान्त हो गया—स्वद खिन्न हो गया। तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगरमें वेदोंके जानने वाले शाण्डिल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी स्त्रीसे स्थायर नामका पुत्र हुआ। वह वेद वदाङ्गका पारगामी था, साथ ही अनेक पापोंका पात्र भी था ।। ७५-⊏३ ।। वह सम्यग्दर्शनसे शृत्य

१ श्रेतिकाइये इत्यपि कवित्। २ कौशाम्ब्यां त० । ३ विप्रस्य घ० । मुले भवी मुख्यो विप्रस्तस्य ।

परिव्राजकदीक्षायामास्तिं पुनराद्धत् । ससाब्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभून्मरुत् ॥ ८५ ॥ ततोऽवतीर्य देशेऽस्मिन् मगधास्य पुरोत्तमे । जातो राजगृहे विश्वमूतिनाममहीपतेः ॥ ८६ ॥ जैन्याव ननयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमहीभर्तुरजुजातो महोद्यः ॥ ८० ॥ विश्वाखभूतिरेतस्य लक्ष्मणायामभूद्विधीः । पुत्रो विश्वाखनन्दास्थ्यस्ते सर्वे सुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥ अन्येषुः शरद्धस्य विभंशं वीक्ष्य शुभधीः । निर्विण्णो विश्वभूत्यास्यः स्वराज्यमनुजन्मिन ॥ ८० ॥ अन्येषुः शरद्धस्य विभंशं वीक्ष्य शुभधीः । निर्विण्णो विश्वभूत्यास्यः स्वराज्यमनुजन्मिन ॥ ८० ॥ विधाय यौतराज्यञ्च स्वस्ना महद्ध्यणीः । सार्विकिष्वशतैः सार्वे राजमिर्जातस्पताम् ॥ ९० ॥ अधाराख्यगुरोः पार्थे समादाय समत्वभाक् । बाह्यमाम्यन्तरञ्चोग्रमकरोत्स तपश्चिरम् ॥ ९० ॥ अधार्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोद्याने समं स्वाभिदैवीभिः क्रीड्या स्थितः ॥ ९२ ॥ विश्वाखनन्दस्तं दृष्ट्वा तदुद्धानं मनोहरम् । स्वीकर्तुं मितमादाय गत्वा स्विपित्सिष्विम् ॥ ९३ ॥ मद्यं मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुर्या देशपरित्यागमहमित्यभ्यधादसौ ॥ ९४ ॥ सत्सु सत्स्विप भागेषु विरुद्धविपयिषयः । भवेज्ञाविभवे भूयो भविष्यद्दुःखभारधत् ॥ ९५ ॥ श्रुत्वा तद्वचनं चित्रे निधाय खेहिनर्भरः । कियराशे ददामीति सन्तोष्य तनुजं निजम् ॥ ९६ ॥ कृत्वा तज्ञनितक्षोभप्रशाति गणितैदिनैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवोचच्छ्रत्वा तत्प्रत्युवाच तम् ॥ ९८ ॥ कृत्वा तज्ञनितक्षोभप्रशाति गणितैदिनैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवोचच्छ्रत्वा तत्प्रत्युवाच तम् ॥ ९८ ॥ प्रयपाद त्व्याप्रैव निश्चिन्तग्रुपविश्यताम् । गत्वाहमेव तं प्रैषं करोमीति सुत्रोत्याः ॥ ९८ ॥

था अतः उसका मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकन—सभी कुछ मरीचिक समान निष्कत था।। ५४।। उसने फिर भी परिव्राजक मतकी दीन्नामें आसक्ति धारण की और मरकर माहेन्द्र स्वर्गमें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ।। ५५।। वहांसे च्युत होकर यह इसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राजाकी जैनी नामकी खीसे प्रसिद्ध पराक्रमका धारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ।। इसी राजा विश्वभूतिका विशाखभूति नामका एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था। उसकी लद्दमणा नामकी खीसे विशाखनन्द नामका मूर्व्य पुत्र उत्पन्न हुआ।। ये सब लोग मुखसे निवास करते थे।। ६६-६६॥

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वभूति, शरद्ऋतुके मेघका नाश देखकर थिरक्त हो गया। महापुरुपाँमें आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके लिए दिया और युवराज पद अपने पुत्रके लिए प्रदान किया। तदनन्तर उसने सात्त्विक वृक्तिको धारण करनेवाले तीन सो राजाओं के साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीचा धारण कर ली और समजा भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप किये।। ८६-६४।।

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें ऋपनी खियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन करने की इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूंगा—आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम भोगों के रहते हुए भी विरुद्ध विषयों में प्रेम करता है वह आगामीभवमें होने-वाले दुःखोंका भार ही धारण करता है।। ६२-६५।। पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारणकर स्नेह्से भरे हुए पिताने कहा कि 'वह वन किननी-सी वस्तु है, मैं तुमे अभी देता हूँ' इस प्रकार अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने विश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि 'इस समय यह राज्यका भार तुम प्रहण करो, मैं समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर आक्रमणकर उनके द्वारा किये हुए चाभको शान्तकर कुछ ही दिनोंमें वापिस आ जाऊंगा'। राजाके वचन सुनकर अष्ठपुत्र विश्वनन्दीने उत्तर दिया कि 'हे पूज्यपाद! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिये, मैं ही जाकर उन राजाओंको दास

१ विगता चीर्यस्य सः । २ कियत् ते प्रदरामीति खु॰।

राज्यमस्वैव मे खेहाब् भान्नाऽदायीत्यतर्कयम् । वनार्यमतिसन्धित्युरमूतं चिग्दुराशयम् ॥ १०० ॥ वतः स्वानुमते तस्मिन् स्ववछेन समं रिपून् । निर्जेतं विहितोचोगं गते विक्रमशास्तिन ॥ १०१ ॥ वनं विशाखनन्दाय खेहादन्यायकांक्षिणे । विशाखभूतिरुख्युरूष्य क्रमं गतमतिर्द्वी ॥ १०२ ॥ विश्वनन्दी तदाकण्यं सद्यः क्रोधाधिदीपितः । पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनृपतीन्प्रति ॥ १०६ ॥ प्रहित्य मद्वनं तृतं पितृष्योनात्मस्वने । देहीति वचनाचाहं किं दृश्मि कियद्वनम् ॥ १०५ ॥ विद्यात्यस्य दुश्चेष्टा मम सौजन्यभक्षनम् । इति मत्वा निष्कृत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम् ॥ १०५ ॥ प्रारम्भवान् भयाद्वत्वा स कपित्यमहीरुह्म् । कृत्वावृति स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महीरुह्म् ॥ १०६ ॥ समुन्मूष्य निहन्तुं तं तेनाधावत्तारेऽप्यसौ । अपसृत्य शिलास्तम्भस्यान्तर्धानं ययौ पुनः ॥ १०८ ॥ सक्ती तलप्रहारेण स्तमभ्याहत्य स द्वृतम् । पलायमानमालोक्य तस्माद्व्यपकारिणम् ॥ १०८ ॥ मा भैषीरिति सौहार्दकारुण्याभ्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दृत्वा संसारदुःस्थितम् ॥ १०९ ॥ भावित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसिच्यौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ १०९ ॥ भावित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसिच्यौ । अपकारोऽपि नीचानामुपकारः सतां भवेत् ॥ १९० ॥ कृतं प्रार्यत्वा सक्षातानुत्रयो मया । कृतं प्रायमिति प्रायक्षितं वा प्राप संयमम् ॥ १११ ॥ कृतं प्रारे तपो विश्वनन्दी देशान्परिभमन् । कृतोभृतः क्रमाध्याप्य मथुरां स्वतनुस्थितेः ॥ ११२ ॥ प्रविष्यवान् विनप्टात्मबलक्षकपदस्थितेः । तदा भ्यसनसंसर्गाद् भप्टराज्यो महीपतेः ॥ ११३ ॥ कृत्वम् वित्रात्वत्वन्यत्वा वित्रात्वत्वत्व वित्रात्वत्वत्वा प्रवर्ता प्राप्तादत्वस्थातिः ॥ ११३ ॥ कृत्वम् वित्रात्वनन्त्री वित्रात्वत्वत्व वित्रात्वत्व प्राप्तात्वत्व प्राप्तात्वत्व स्वारात्वत्व । ११४ ॥

बनाये लाता हूँ'।। ६६-६६ ।। श्राचार्य कहते हैं कि देखो राजाने यह विचार नहीं किया कि राज्य तो इसीका है, भाईने स्नेह वश ही मुक्ते दिया है। केवल वनके लिए ही वह उस श्रेष्ठ पुत्रको ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट श्रमिशायको धिक्कार है।। १००।।

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शब्रुओंको जीतनेके लिए अपनी सेनाके साथ उदाम करता हुआ चला गया तव बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका उस्लंघनकर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशास्त्रतन्दके लिए दे दिया।। १०१-१०२।। विश्वनन्दीको इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया। वह क्रोधाप्रिसे प्रव्यलित हो कहने लगा कि देखों काकाने मुक्ते तो धोखा देकर शत्रु राजाओं के प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके लिए दे दिया। क्या 'देश्रो' इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता ? यन है कितनी-सी चीज ? इसकी दुख्रोष्टा मेरी सञ्जनताका भङ्ग कर रही हैं। ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और श्रपना वन हरण करनेवालेको मारनेके लिए उद्यत हो गया । इसके भयसे विशाखनन्द वाड़ी लगाकर किसी ऊंचे कैंथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीने वह कैंथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला श्रीर उसीसे मारनेके लिए वह उद्यत हुन्या। यह देख विशाखनन्द वहांसे भागा और एक पत्थरके खम्भांके पीछे ब्रिप गया परन्तु बलवान विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहारसे उस परथरके खम्भाको शीघ्र ही तोइ डाला। विशाखनन्द वहांसे भी भागा। यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्त उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमारको सौहार्द और करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर कुमारने उससे कहा कि दरों मत । यही नहीं, उसे बुलाकर वह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारकी द:खमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीचा धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि नीचजनोंके द्वारा किया हुआ अपकार भी सञ्जनोंका उपकार करनेवाला ही होता है ॥ १०३-१५० ॥ उस समय विशाखभूतिको भी बड़ा परचात्ताप हुआ । 'यह मैंने बड़ा पाप किया है ऐसा विचारकर उसने प्रायश्चित्ता त्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११ ॥

इधर विश्वनन्दी सब देशोंमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा। उसका शरीर अत्यन्त कृश होगया। अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुंचा और आहार लेनेके लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनोंके

१ व्यसनसंसंगी ख॰। व्यसनसङ्गात इत्यपि कचित्। २ तदेव पुर इत्यपि कचित्।

नवप्रसृतसंकुद्धगोधेनुप्रतिपातनात् । प्रस्तकातं समीक्ष्यैनं मुनि कोपपरायणः ॥ ११५ ॥
तवाय तिव्छकास्तम्भभङ्गहष्टः पराक्रमः । क यात इति दुक्षितः परिहासं व्यवादसौ ॥ ११६ ॥
मुनिश्च तद्वच्छेतस्यवधार्यं प्रकोपवान् । परिहासकलं प्राप्त्यसीति स्वान्तर्गतं वदन् ॥ ११७ ॥
सनिदानोऽभवरप्रान्ते कृतसन्त्र्यासनिकयः । स्वयं विशासभूतिश्च महाशुक्रमुपाश्चितौ ॥ ११८ ॥
सत्र पोदशवारशिमानमेयायुषौ चिरम् । भोगान्भुक्त्वा तत्रक्ष्युच्वा द्वीपेऽस्मिष्ठेव भारते ॥ ११८ ॥
सुरम्यविषये रम्ये पोदशाख्यपुरे तृपः । प्रजापतिमहाराजोऽजनि देवी जयावती ॥ १२० ॥
तस्यासीदश्चोः सूनुः पितृष्यो विश्वनन्दिनः । विजयाख्यस्ततोऽस्यैव विश्वनन्धप्यनन्तरम् ॥ १२९ ॥
सृगावत्यामभूरपुत्रश्चिप्रद्वो भाविचक्रभृत् । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूर्वगणनां गतः ॥ १२२ ॥
स्वप्रमेनैव निर्धृतरिपुचकोऽयमक्रमात् । अर्कस्येव प्रतापोऽस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥ १२२ ॥
सनन्यगोचरा स्वक्षीरसङ्खयेयसमाः स्वयम् । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढौरसुक्यार्थचिकणम् ॥ १२४ ॥
स्वभीसाञ्चनमेवास्य चक्रं विक्रमसाधितम् । मागधाद्यामरारक्ष्यं ससमुद्धं महीतस्वम् ॥ १२५ ॥
सिहहाौयोंऽयमित्येषो ९ऽरोमुपौकेरभिष्टतः । कि सिह इव १निर्धीको निमतामरमस्तकः ॥ १२६ ॥
जित्वा ज्योरकां मिनक्षेत्रीं वृद्धिहानिमतीं चिरम् । कीर्तिरस्याखिलं व्याप्य ज्ञातिर्वा वेधसः स्थिता ॥१२७॥
वद्यक्ष्येण्यां खगार्थाशो मयुर्यावनामभाक् । नीलाञ्चना प्रिया तस्याभूशयोरस्त्रकापुरे ॥ १२८ ॥
विश्वाखनन्दः संसारे चिरं अन्यवातिदुःखितः । अध्यीवाभिष्यः सूनुरजनिष्टापचारवान् ॥ १२८ ॥

संसर्गसं जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया है ऐसा विशालनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर उसी मधुरा नगरीमें आया हुआ था। वहां एक वेश्याक सकानकी छन्न पर बैठा था। दैव यागसे वहीं हालकी प्रसूता एक गायने कुद्ध होकर विश्वनन्दी मुनिको धक्का देकर गिरा दिया उन्हें गिरता देख, कोध करना हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि 'तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोइते समय देखा गया था वह आज कहाँ गया। ? इस प्रकार उसने खोटे परिणामोंसे उन सुनिकी हैंसी की।। ११२-११६।। मुनि भी उसके बचन चित्तमें धारणकर कुछ कुपित हुए और मन ही मन कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अवश्य ही पावेगा।। १७।। अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर ने महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए श्रीर विशाखभूतिका जीव भी वहीं देव हुआ ।।११७-११८।। वहाँ उन दोनोंकी ऋायु संालह सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँ के सुख भोग कर दोनों ही वहांसे च्युत हुए। उनमेंसे विश्वनर्न्दांक काका विशाखभूतिका जीव सुरम्य देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापित महाराजकी जयावनी रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापित महाराजकी दूसरी रानी मृगावतीके त्रिपृष्ठ नामका पुत्र हुआ। यह होनहार ऋर्घ चक्रवर्ती था।। ११६-१२२।। उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था ।। १२३ ।। ऋर्घ चक्रवर्तियोंमें गाढ़ उत्सुकता रखनेवाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी लक्सी असंख्यात वर्षसे स्वयं इस त्रिपृष्ठकी प्रतीचा कर रही थी।। १२४।। पराक्रमके द्वारा सिद्ध किया हुआ उसका चक्ररत क्या था मानो लक्ष्मीका चिह्न ही था और मगधादि जिसकी रचा करते हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीतल उसके आधीन था ।।१२५।। यह त्रिपृष्ठ 'सिंहके समान शूर बीर हैं' इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी सममसे बुद्धिहीन ही थे क्योंकि देवोंके भी मस्तकको नम्रीभूत करनेवाला वह त्रिपृष्ठ क्या सिंहके समान निर्देखि भीथा?।।१२६।। उसकी कान्तिने परिमित चेत्रमें रहनेवाली श्रीर हानि वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चाँदनी भी जीत ली थी तथा वह त्रद्वाकी जातिके समान समस्त संसारमें ज्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी ॥१२७॥

इधर विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीके अलकापुर नगरमें मयूरपीव नामका विद्याधरोंका राजा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलाखना था। विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक संसारमें

१-जित्येव रेखुपीकै-इव । २ निर्मीकः स्र :

ते सर्वेऽपि पुरोपारापुण्यपाकविशेषतः । अभीष्ठकामभोगोपभोगैस्तुसाः स्थिताः सुखम् ॥ १६० ॥ इतः खेषरभूभर्तुदेक्षिणश्रेण्यलंकृतिः । स्थन्पुरशब्दादिचकवालपुरी परा ॥ १६१ ॥ ज्वलनादिजटी पाति तां स वा पाकशासनः । कुलसाधितसम्प्राप्तविद्यात्रयविभूपितः ॥ १६२ ॥ प्रतापोपनताशेषावाक्ष्र्रेणीखचरेशिनाम् । पविनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १३६ ॥ प्रतापोपनताशेषावाक्ष्र्रेणीखचरेशिनाम् । पविनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाम्बुजः ॥ १३६ ॥ अर्थकीतिस्त्रयोः सूतुः प्रतापेनाकंजिल्युधीः । सुता स्वयम्प्रभाल्याभूत्यभयेष महामणिः ॥ १३५ ॥ अर्थकीतिस्त्रयोः सूतुः प्रतापेनाकंजिल्युधीः । सुता स्वयम्प्रभाल्याभूत्यभयेष महामणिः ॥ १३५ ॥ अर्थलक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापादमस्त्रकम् । उदाहरणतामापन्व्याप्य व्यक्तिनि तत्त्तुम् ॥ १३६ ॥ सम्प्राप्य यौवनं तन्त्वी भूषणानाञ्च भूषणम् । योपित्सर्गे कृतार्थत्वं स्वयासावनयद्विधिम् ॥ १३० ॥ तां वीक्ष्यापूर्णसौन्दर्यां समीपीकृतिचित्तज्ञम् । अपुञ्चलस्त निमतेषु कुश्चलः समभाषत् ॥ १३९ ॥ तदैवाहृय सस्भिष्ठश्चोतारं तत्प्रयोजनम् । अपुञ्चलस्त निमतेषु कुश्चलः समभाषत् ॥ १३९ ॥ केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वमप्याप्स्यसि तह्तां खगानां चकवितिताम् ॥ १४० ॥ हति तद्वचनं चित्ते प्रत्येयमवधार्यं सः । अमात्यमिन्द्रनामानं अमिक्तकं सुश्चतं सुविष्य ॥ १४९ ॥ सलेखं प्रामृतं दत्वा प्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाऽविलम्बतं सोऽपि वने "पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥ पोदनाधिपति सप्रणाममालोक्य पत्रकम् । सप्राभृतं प्रदावाम्मै यथास्थानमुपाविशत् ॥ १४२ ॥ विलोक्य मुद्रामुद्विष्य तदन्तःस्थितपत्रकम् । प्रसार्यं वाचयामास् नियुक्तः सन्धिवप्रहे ॥ १४४ ॥

भ्रमणकर तथा ऋत्यन्त दुखी होकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दोनोंके अश्वर्याव नामका 9ुत्र हुआ।। १२८-१२६।। वं सब, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट होकर सुखसे रहते थे ॥ १३०॥ इधर विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीको अलंकत करनेवाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था।। १३१।। इन्द्रके समान ज्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था। वह ज्वलनजटी, कुल परम्परासे ऋाई हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्यात्रोंसे विभूपित था।। १३२।। उसने अपने प्रतापसे दिच्छण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नम्नीभूत मुकुटोंकी मालात्र्योंसे उसके चरणकमल सदा मुशोभित रहते थे ।। १३३ ।। उसकी रानीका नाम बायुवेगा था जो कि द्युतिलक नगरके राजा विद्याधर और सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी ॥ १३४ ॥ उन दोनोंके ऋपने प्रतापसे सूर्यको जीतनेवाला अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुऋा था और स्वयंत्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान सुशोभित थी ॥ १३५॥ उस स्वयंत्रभाके शरीरमें शिरसे लंकर पैर तक स्त्रियोंके समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके शारीरमें ज्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे।। १३६।। आभूपणोको भी सुशाभित करनेवाले यौवनको पाकर उस स्वयंप्रभाने अपने आपके द्वारा, विधाताको स्वियोंकी रचना करनेक कार्यमें कृतकृत्य वना दिया था।। १३७।। उसे पूर्ण सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता ज्वलनजटी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिये ? किसके देनेके योग्य है ?।। १३८।। उसी समय उसने संभिन्नश्रोता नामक पुराहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पृद्धा । वह पुराहित निमित्तशास्त्रमें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंत्रभा पहले नारायणकी महा-देवी होगी ऋौर ऋाप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती पदको प्राप्त होंगे।। १३६-१४०॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य वचन चित्रामें धारणकर उसने पवित्र हृद्यवाले, शास्त्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीको लेख तथा भेंट देकर पोदनपुरकी श्रोर भेजा। यह शीघतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा। उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामक वनमें विराजमान थे। मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की ऋौर वह यथास्थान वैठ गया।। १४१-१४३।। राजा प्रजापतिने मुहर देखकर पत्र खोला और भीतर

१ पुण्यपाकविशेषितम् क०।२ विनस-म०, त०। ३-मिन्दुनामानं इत्यपि कचित्। ४ भक्तिकं स०। ५ पुण्यकरण्डके स०।

श्रीमानितः खगाधीशो जिनलोकशिखामणिः । स्वानुरक्तवज्ञां राजा नगराव्यनुपुरात् ॥ १४५ ॥ ज्वलनादिजटी <sup>१</sup> ख्यातो निमवंशास्वरांग्रमान् । पोदनाख्यपुराधीशं प्रजापतिमहानृपम् ॥ १४६ ॥ आदिभद्दारकोत्पन्नबाह्वरूयन्वयोद्भवम् । प्रणम्य शिरसा स्रोहात्कुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥ १४७ ॥ सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विज्ञापयत्यसौ । वैवाहिकः स सम्बन्धो विधेया नाधुना मया ॥ १४८ ॥ त्वया बास्त्यावयोरत्र पारम्पर्यसमागतः । न कार्यं वंशयोरच गुणदोपपरीक्षणम् ॥ १४९ ॥ विक्युद्धयोः प्रसिद्धत्वारप्राक्चन्द्रादित्ययोरिव । पूज्य मद्भागिनेयस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयम्प्रमा ॥ १५० ॥ मस्तुता भामिनीवास्य रूक्ष्मीः खण्डन्नयोद्गता । आतनातु रतिं स्वस्यां स्वमताद्वृयसीमिति ॥ १५९ ॥ प्रजापतिमहाराजः श्रत्वा तद्दन्धुभाषितम् । मया तेनेष्टमेवेष्टमित्यमात्यमतोपयत् ॥ १५२ ॥ सोऽपि सम्प्राप्तसम्मानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः सम्प्राप्य तत्सर्वं स्वमहीशं न्यवेदयत् ॥ १५३ ॥ अवलनादिजटी चाशु सार्ककीर्तिः स्वयम्प्रभाम् । आनीय सर्वसम्पत्या त्रिपृष्टाय समर्पयत् ॥ १५४ ॥ यथोक्तविधिना सिंहवाहिनीं गरुडाटिकाम् । वाहिनीञ्च दृदौ सिख्विचे विदितशक्तिके ॥ १५५ ॥ <sup>ब</sup>बरोपनीततद्वार्ताञ्चलनञ्बलिताशयः । विद्यान्नितयसम्पन्नेविद्याधरधराधिपैः ॥ १५६ ॥ अध्वन्यैरभ्यमित्रीणैरायुधीयैर्भटैर्नुतः । रथावर्ताचलं प्रापदश्वप्रीवो युयुत्सया ॥ १५७ ॥ तदागमनमाकर्ण्यं चतुरङ्गवलान्वितः । प्रागेवागत्य नत्रास्थात्त्रिपृष्ठो रिपुनिष्ट्रः ॥ १५८ ॥ कथ्वा ती युद्धसम्बद्धावुद्धती रुद्धभास्करी । स्वयं स्वधन्वभिः सार्धं शरसङ्घातवर्षणैः ॥ १५९ ॥ उअर्थं रथैर्गजेन्द्रेश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहिनन्यृहैरयुध्येनां <sup>७</sup>महाबलौ ॥ १६० ॥

रावा हुआ। पत्र निकालकर बाँचा । उसमें जिला था कि सन्धि विमहमें नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी, अपने लांकका शिखामणि, अपनी प्रजाका प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका सूर्य, श्रीमान, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनूपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान् ऋषभ-देवके पुत्र बाहुवलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापितको शिरसे नमस्कार कर बड़े स्नेहसे छुशल प्रकृत पूछता हुन्या बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा और श्रापका वैवाहिक मम्बन्ध आजका नहीं है क्योंकि हम दोनोंकी वंश-परम्परासे वह चला आरहा है। हम दोनोंके विशुद्धवंश सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ऋतः इसकार्यमें ऋाज दोनों वंशोंके गुण-दोषकी परीचा करना भी आवश्यक नहीं है। हं पूज्य! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लह्मीके समान है वह मेरे भानेज त्रिष्टुष्ठकी स्त्री हो और अपने गुणोंके द्वारा अपने आपमें इसकी बड़ी प्रीतिको बढ़ानेवाली हो ।। १४४-१५१ ।। प्रजापति महाराजने भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीका यह कहकर मन्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट है वह मुफ्ते भी इष्ट है।। १५२।। प्रजापित महाराजने बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको बिदा किया और उसने भी शीघ्र ही जाकर सब समाचार अपने स्वामीसे निवंदन कर दिये।। १५३।। व्वलनजटी अर्ककीर्तिके साथ शीव्र ही आया और स्वयं-प्रभाको लाकर उसने बड़े वैभवक साथ उसे त्रिष्टुफ्के लिए सौंप दी-विवाह दी ॥ १५४ ॥ इसके साथ-साथ ज्वलनजटीने त्रिष्ट्रष्टके लिए यथाक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध हैं तथा जो सिद्ध हैं एसी सिंहवाहिनी श्रीर गरुडवाहिनी नामकी दो विद्याएँ भी दीं।। १४५ ॥

इधर अश्वप्रीवने अपने गुप्तचरिक द्वारा जब यह बात सुनी तो उसका हृदय क्रांधाग्निमं जलने लगा। वह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्यात्रोंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुक सन्मुख चढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एवं अनेक अख्न-शक्तोंसे सुसज्जित योद्धाओंसे आवृत होकर रथावर्त नामक पर्वतपर आ पहुँचा।। १५६-१५७।। अश्वप्रीवकी चढ़ाई सुनकर शत्रुओंके लिए अत्यन्त कठोर त्रिष्ट्रष्ठुमार भी अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ आ इटा।। १५८।। जो युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धनुषधारियोंके साथ बाण-वर्षाकर जिन्होंने सूर्यको ढक लिया है और जो यथोक्त व्यूहकी रचना करनेवाले, पैदल सिपाहियोंसे

१ ख्यातनमिवंशा-इति कवित्। २ चारोप-ल०। १ आधै-ल०। ४ महाबलैः ल०, घ०, ग०।

गजः कर्ण्डारवेणेव वञ्जेणेव सहाचलः । भास्करेणान्धकारो वा त्रिपृष्ठेन पराजितः ॥ १६१ ॥ स विरुक्षो हयबीबो मायायुद्धेऽपि निर्जितः । चर्कं सम्बेषयामास त्रिपृष्ठमभि निष्ठुरम् ॥ १६२ ॥ तर्रा प्रदक्षिणीकृत्य मङ्ख्य तद्क्षिणे मुजे। तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं प्रत्यक्षिपत्कथा॥ १६३ ॥ खण्डद्वयं हयप्रीवप्रीवां सद्यो व्यथाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन त्रिपृष्ठञ्चार्थं चिक्रणम् ॥ १६४ ॥ विजयेनात्र लब्धेन विजयेनेव चक्रभृत् । विजयार्घं समं गत्वा रथनुपुरभूपतिम् ॥ १६५ ॥ श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयंश्रकवर्तिताम् । प्रभोरभृत्कछस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयोः ॥ १६६ ॥ राज्यस्भी चिरं भुक्त्वाप्यनृष्या भोगकांक्षया । मृत्वागात्ससमी पृथ्वी बह्वारम्भपरिग्रहः ॥ १६७ ॥ परस्परकृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखञ्च तस्माक्विर्गत्य दुस्तरात् ॥ १६८ ॥ द्वीपेऽस्मिन्भारते गङ्गानदीतटसमीपगे । वने सिंहिगिरौ सिंहो भृत्वाऽसौ बृंहितांहसा ॥ १६९ ॥ रत्नप्रभां प्रविषयेव प्रज्वसद्धक्किमासवान् । दुःस्रमेकाव्यिमेयायुस्ततप्रच्युस्वा पुनश्च सः ॥ १७० ॥ द्वीपेऽस्मिन् 'सिन्धुक्टस्य प्राग्भागे हिमवद्गिरेः । सानावभृन्युगाधीशो अवलक्षेसरभासुरः ॥ १७१ ॥ तीक्ष्णद्रंष्ट्राकरास्त्राननः कदाचिद्विभीषणः । कञ्चिन्स्रगमवष्टभ्य ै भक्षयन् स समीक्षितः ॥ १७२ ॥ अत्र ऽमित्रगुणेनामा गच्छतातिकृपालुना । अजित्रक्षयनामाप्रचारणेन सुनीशिना ॥ १७३ ॥ स मुनिस्तिर्थनायोक्तमनुस्यत्वक्रम्पया । अवतीर्यं नभोमार्गात्समासाद्य मृगाधिपम् ॥ १७४ ॥ शिलातले निवित्रयोचैर्थस्या वाचमुदाहरत् । अभो भो भन्यमृगाधीश स्वं त्रिपृष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥ पराध्यं पञ्चवा प्रोक्तं सृदुशय्यातले चिरम् । स्वैरं कान्ताभिरिष्टाभिरभीष्टं सुखमन्वसूः ॥ १७६ ॥

बिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महाबलवान हैं ऐसे व दोनों योद्धा क्रद्र होकर परस्पर युद्ध करने लगे ।। १५६-१६० ।। जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देता है, वज्र महापर्वतको गिरा देता है और सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार त्रिपृष्ठने अश्वपीयको पराजित कर दिया।। १६१।। जब अश्वमीव मायायुद्धमें भी पराजित हो गया तब उसने लिजित होकर त्रिष्ठष्ठके अपर कठार चक्र चला दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर त्राकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठने भी उसे लेकर कोधवश शत्रुपर चला दिया।। १६२-१६३।। उसने जाते ही अश्रप्रप्रीवकी प्रीवाके दो दकड़े कर दिये। त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिपृष्ठको अर्धचक्रवर्तीका पद मिला ॥ १६४॥ युद्धमें प्राप्त हुई विजयके समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिप्रुष्ट. विजयार्ध पर्वतपर गया और वहाँ उसने रथन पुर नगरके राजा ज्वलन जटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रवर्ती बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीके क्रोध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है ॥ १६५-१६६ ॥ उस त्रिष्ट्रप्टने चिरकाल तक राज्यलद्मीका उपयोग किया परन्तु तृप्त न हानेके कारण उसे भोगोंकी त्राकांक्षा बनी रही। फलस्वरूप बहुत त्रारम्भ श्रोर बहुत परिष्रहका धारक होनेसे वह मरकर सातवें नरक गया।।१६७।।वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखको तथा पृथिवी सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक भागता रहा। अन्तमं उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह तीव्र पापके कारण इसी जम्बद्वीपके भरतक्षेत्रमं गङ्गानदीके तटके समीपवर्ती वनमें सिंहगिरि पर्वतपर सिंह हुआ। वहाँ भी उसने तीव्र पाप किया अतः जिसमें ऋषि जल रही हैं ऐसी रसप्रभा नामकी पृथिवीमें गया। वहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख भोगतारहा । तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकूटकी पूर्व दिशामें हिमवत पर्वतकी शिखरपर देवीप्यमान बालों से सुशोभित सिंह हुआ।।१६८-१७१।।जिसका मुख पैनी दांदोंसे भयंकर है ऐसा भय उत्पन्न करनेवाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खारहाथा। उसी समय अतिशय दयाल अजितंजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे। उन्होंने उस सिंहको देखा, देखते ही वे तीर्थंकरके वचनोंका स्मरण कर द्यायश आकाशमार्गसे उतर कर उस सिंहके पास पहुँचे श्रीर शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे भन्य मृगराज ! तुने पहले त्रिपृष्ठके भवमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रेष्ठ विषयोंका अनुभव

१ सिबक्टस्य ५०, म०, घ०। सिंह्क्टस्य ६०। १-मनप्टस्य ता०। ३ भी भन्य ता०।

दिन्यं सर्वरसं भोज्यं रसनेन्द्रियतर्पणम् । स्पर्धमानमभुक्थाः प्राक्षुषामृतरसायनैः ॥ १७० ॥
धूपानुलेपनैर्माक्ष्यैश्वर्णैर्वासैः । सुगन्धिमः । तोषितं सुचिरं तत्र त्वया घ्राणपुटद्वयम् ॥ १७८ ॥
रसभावसमाविष्टं विचित्रकरणोचितम् । नृषं निरीक्षितं चित्रमङ्गनामिः प्रयोजितम् ॥ १७९ ॥
शुद्धदेशजभेदं तत् पड्जादिस्वरसप्तकम् । चेतनेतरमिश्रोत्थं पृरितं कर्णयोर्द्वयोः ॥ १८० ॥
शिक्षण्डमण्डिते भेशे आतं सर्वं ममैव तत् । इत्थाभिमानिकं सौक्यं मनसा चिरमन्वभूः ॥ १८९ ॥
पृवं वैषयिकं सौक्यमन्वभूयाप्यतृष्तवान् । श्रद्धापद्मश्रतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ॥
भीमां द्वैतरणीं तत्र प्रज्वलद्वारिप्रिताम् । प्रवेशितोऽसि पापिष्टैः प्राक्शक्तश कृतसज्जनः ॥ १८३ ॥
जवस्वज्वालाकराळो अथाखण्डगण्डोपलाचले । भिष्ठातिऽसि तद्वद्विच्छन्नचिल्राङ्गकः ॥ १८४ ॥
कदम्बवालुकातापप्रुष्टाष्टावयवोऽप्यभूः । प्रज्वलितिकाक्षिप्तो मस्मसाद्रावमागतः ॥ १८५ ॥
तसायस्पिण्डनिर्घातिश्वर्ण्डः सम्बूर्णितोऽप्यभूः । निक्षिश्वच्छदसंख्यवनेषु भान्तवानमुद्धः ॥ १८६ ॥
नानापक्षिम्गीः कारुकौलेयककुलैरलम् । प्रस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥ १८० ॥
वदो बहुविधैर्यन्थैनिष्टुरं निष्टुराश्वरेः । कर्णोष्टनासिकादीनां छेदनैर्वाघितो मृशम् ॥ १८८ ॥
पापैः समानभूलानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवशोऽनुभवंश्वरम् ॥ १८९ ॥
प्रक्षापाकन्दरोदादिवाङ्निकद्वहरिद्वथा । शरणं प्रार्थयन्दैन्यादप्राप्यातीव दुःखितः ॥ १८० ॥

किया है। तुने कोमल शय्यानलपर मनोभिलापिन स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक मनचाहा सृत्व म्बन्द्रन्दना पूर्वक भोगा है।। १७२-१७६।। रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसोंसे परिपूर्ण तथा अमृतरमायनके साथ स्पर्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है ॥ १७७॥ उसी त्रिष्टके भवमें तूने सुगन्धित धूपके अनुलंपनोंसे, मालात्रोंसे, चूर्णीसे तथा अन्य मवासोंमे चिरकाल तक अपनी नाकके दांनों पुट संतुष्ट किये हैं॥ १७५॥ रस और भावमें युक्त, विविध करणोंसे मंगत, सियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा हुँ ॥ १७६ ॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, ऋौर जो चेतन-श्रचेनन एवं दोनोंसे उत्पन्न होते हैं ऐसे पड़त त्रादि सात स्वर तृने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं ॥ १८०॥ तीन खण्डसे सुशोभित क्षेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुन्ना है वह सब मेरा ही है इस त्राभिमानसे उत्पन्न हुए मानसिक सुखका भी तूने चिरकाल तक अनुभव किया है।। १८१ ।। इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर भी संतुष्ट नहीं हो सका और सम्यग्दर्शन तथा पाँच ब्रतोंसे रहित होनेके कारण सप्तम नरकमें प्रविष्ट हन्त्रा।। १८२।। वहाँ खौलते हुए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीमें तुमे पापी नारिकयोंने घुसाया और तुमे जबर्दस्ती स्नान करना पड़ा ।। १८३ ।। कभी उन नारिकयोंने तुमे जिसपर जलनी हुई ज्वालाश्रोंसे भयंकर उछल-उछलकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थीं ऐसे पर्वतपर दीड़ाया श्रीर तेरा समस्त शरीर टांकीसे छित्र-भित्र हो गया।। १८४।। कभी भाइकी बालुकी गर्मीसे तेरे आठों अङ्ग जल जाते थे और कभी जलती हुई चितामें गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था।। १८५।। ऋत्यन्त प्रचण्ड और तपाये हुए लोहेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया जाता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोंसे आच्छादित वनमें वार-वार घुमाया जाता था।। १८६॥ अनेक प्रकारके पद्मी वनपशु श्रीर कालके समान कुत्तोंके द्वारा तू दु:खी किया जाता था तथा परस्पर की मारकाट एवं ताइनाके द्वारा तुमे पीड़ित किया जाता था।। १८०॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुमे बड़ी निर्द्यताके साथ अनेक प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर तुमें बहुत दुःखी करते थे।। १८८।। पापी नारकी तुमें कभी अनेक प्रकारके तीइण शूलोंपर चढा देते थे। इस तरह तूने परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे।। १८६।। वहाँ तुने प्रलाप आक्रन्द तथा रोना त्रादिके शब्दोंसे व्यर्थ ही दिशाश्रोंको व्याप्त कर बडी दीनतासे शरणकी

१ वामाः ल०। २ मण्डितचेत्रे ल०। ३ करालोग्रा-म०। करालोश्वा-इति कचित्। ४ प्रवोधितोऽच्चि इत्यपि कचित्।

म्बायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा सृगाधिपः । श्रुत्थिपासादिभिर्वातातपवर्षादिभिश्च भिक् ॥ १९१ ॥ <sup>९</sup>वाध्यमानः पुनः प्राणिहिंस्या मांसमाहरन् । ऋरः पापं समुश्वित्य पृथिवीं प्रथमामगाः <sup>१</sup> ॥ १९२ ॥ ततोऽपीह समुज्य कौर्यमेवं समुद्रहन् । महदंहः समावज्यं दुःखायोग्सहसे पुनः ॥ १९३ ॥ अहो प्रबृद्धमञ्चानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पापिस्तत्त्वे न जानासीत्याकर्ण्यं तदुर्दारितम् ॥ १९४ ॥ सचो जातिस्मृति गत्वा घोरसंसारदुःखजात् । भयाचिक्षतसर्वाङ्गी गळद्वाप्पजलोऽभवत् ॥ १९५ ॥ लोचनाभ्यां हरेर्बाष्पसिललं न्यगलचिरम् । सम्यक्त्वाय हृदि स्थानं मिथ्यात्वमिव दित्सु तत् ॥ १९६ ॥ प्रत्यासञ्जविनेयानां स्मृतप्राग्जन्मजन्मिनाम् । पश्चात्तापेन यः शोकः संसृतौ स न कस्यवित् ॥ १९७ ॥ हरिं शान्तान्तरङ्गरवारस्वस्मिन्बद्धनिरीक्षणम् । विलोक्यैष हितप्राहीत्याहैवं स मुनिः पुनः ॥ १९८ ॥ पुरा पुरुखा भूत्वा धर्मान्सीधर्मकल्पजः। जातस्ततोऽवतीर्यात्र मरीचिरतिदुर्मतिः॥ १९९ ॥ सन्मार्गद्वणं कृत्वा कुमार्गमतिवर्षयन् । वृषभस्थामिनो वाष्यमनाष्टत्याजवञ्जवे ॥ २०० ॥ भान्तो जातिजरामृत्युसन्ततेः पापसञ्चयात् । विप्रयोगं प्रियैर्योगमप्रियैराम् वंश्विरम् ॥ २०१ ॥ अपरच महादः लं बृहत्पापोदयोदितम् । श्रसस्थावरसम्भूतावसङ्ख्यातसमा भ्रमन् ॥ २०२ ॥ केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दित्वमाप्तवान् । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृष्टत्वमुपेयिवान् ॥ २०३ ॥ इतोऽस्मिन्द्शमे भावी भवेऽन्त्यस्तीर्थकृद्भवान् । सर्वमश्रावि तीर्थेशान्मयेदं श्रीधराह्मयात् ॥ २०४ ॥ अग्रप्रभृति संसारघोरारण्यप्रपातनात् । धीमन्विरम दुर्मार्गादारमात्महिते मते ॥ २०५ ॥ क्षेमञ्चेदासुमिष्छास्ति कामं लोकामधामनि । आसागमपदार्थेषु श्रद्धां घरस्वेति तद्वचः ॥ २०६ ॥

प्रार्थना की परन्तु तुमे कहीं भी शरण नहीं मिली जिसमे अत्यन्त दुःखी हुआ।। १६०।। अपनी आयु समाप्त होनेपर तू वहाँ से निकलकर सिंह हुआ और वहाँ भी भूख-प्यास वायु गर्मी वर्षा आदि की बाधासे अत्यन्त दुःखी हुआ। वहाँ तू प्राणिहिंसाकर मांसका आहार करना था इसलिए करनाके कारण पापका संचयकर पहले नरक गया।। १६१-१६२।। वहाँसे निकलकर तृ फिर सिंह हुन्ने। हैं स्रीर इस तरह करता कर महान् पापका अर्जन करता हुआ दुःखके लिए फिर उत्साह कर रहा है ॥ १६३ ॥ अरे पोपी ! तेरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीके प्रभावसे नृ तत्त्वको नहीं जानता है। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हो गया। संसारके भयंकर दःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा श्राँखोंसे श्राँसू गिरने लगे ॥१६४-१८५॥ सिंहकी श्राँखोंसे बहुत देर तक श्रश्ररूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानी इस्यमें सम्यक्त्यके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यान्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १८६ ॥ जिन्हें वर्च जनमका स्मरण हो गया है ऐसे निकटभन्य जीवोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है वह शोक संसारमें किसीका नहीं होता ॥ १६७ ॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया है ऋौर यह मेरी ही ऋार देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अवस्य ही ऋपना हित बहुण करेगा, ऐसा विचार कर मुनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था फिर धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमें अत्यन्त दुर्मति मरीचि हन्त्रा ॥ १६५-१६६ ॥ उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दृषित कर कुमार्गकी वृद्धि की । श्री ऋषभदेव नीथँकरके बचनोंका अनादर कर तू संसारमें भ्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और मरणके दुःख भागता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट संयोगका तीव्र दःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियोंमें असंख्यात वर्ष तक भ्रमण किया।। २००-२०२।। किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान कर त्रिष्टुष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया ।। २०३ ।। अब इस भवसे तू दशवें भवमें अन्तिम नीर्थंकर होगा। यह सब मैंने श्रीधर तीर्थेकरसे सुना है।। २०४।। हे बुद्धिमान्! अब तू आजसे लेकर संसारहापी अटवीमें गिरानेवाले मिथ्यामार्गसे विरत हो और श्रात्माका हित करनेवाले मार्गमं रमण कर-उसीमें लीन रह ।। २०५ ।। यदि आध्मकल्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अमभाग पर तू

१ व्याध्यमानः (१) तः । २ प्रथमां गतः ग० ।

विभाय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिभराहितः। सुद्धः प्रदक्षिणीकृत्य प्रप्रणम्य मृगाधिपः॥ २००॥ तत्त्वभ्रद्धानमासाद्य सद्यः काळादिळ्थितः। प्रणिधाय मनःश्रावक्ष्मतानि समाददे॥ २०८॥ दया सुनिगिरास्यन्ती क्रूरतां तन्मनोऽविद्यत् । काळस्य बळमप्राप्य को विपश्चं निरस्यति॥ २०९॥ स्थिररीद्ररसः सद्यः स द्यमं समधारयत्। यच्छैळ्षसमो मोहक्षयोपद्यमभावतः॥ २१०॥ व्रतं नैतस्य सामान्यं निराहारं यतो विना। कव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम्॥ २११॥ व्रतं प्राणक्ययात्तेन यिष्वर्यूहमखण्डितम्। ततोऽभूष्पिकृतं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम्॥ २१२॥ तमस्तमःप्रभायाञ्च खळु सम्यक्त्वमादिसम्। निसर्गादेव गृह्यन्ति तस्मादिसम् ॥ २१६॥ निरुद्धसर्वदुर्वृत्तः सर्वसद्रृत्तसंमुखः। प्रावर्तत चिरं धीरः समीप्सुः परमं पदम्॥ २१४॥ संयमासंयमादृष्यं तिरश्चां नेति स्तृते। रुद्धस्तेनान्यथा मोक्तेत्युक्तेरासीक्ष गोचरः॥ २१५॥ तच्छौर्यं कौर्यसन्दिप्यं किळ सम्प्रति स्रक्क्षयम्। कळधौतिमवातसं निश्चसं शीतलेऽस्मसि॥ २१६॥ स्वार्थं मृगारिशव्दांऽसौ जहौ तिसम् द्यावति। प्रायेण स्वामिशीकृत्वं संश्रितानां भ्रवर्तते ॥ २१०॥ वैळिखतो वा सजीवानां वपुपेव न चैतसा। अभयाय तथा शान्तो दयामाहाल्यमीदृशम् ॥ २१८॥ एवं व्रतेन सन्त्यस्य समाहितमतिर्थसः। सद्यः सौधर्मकृत्येऽसौ सिहकेतुः सुरोऽजनि॥ २१०॥ ततो द्विसागरायुक्को विविष्टामरसौक्यकः। निष्कम्य धातकीखण्डपूर्वमन्दरपूर्वगे॥ २१०॥

स्थिर रहना चाहता है नो आप्त श्रागम श्रीर पदार्थीकी श्रद्धा धारण कर ॥ २०६ ॥

इस प्रकार उस सिंहन मुनिराजके वचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी भक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोंके मिल जानेसे शीघ ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर करश्रावकके व्रत महण किये।। २०७-२०८ ।। मुनिराजके वचनोंमे करता दरकर द्याने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि कालका बल प्राप्त किये विना ऐसा कीन है जो शत्रुको दूर हटा सकता है ? ॥ २०६ ॥ मोहनीय कर्मका क्षयोपराम होनेसे उस सिंहका रींद्र रस स्थिर हो गया और उसने नटकी भाँति शीघ ही शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निराहार रहनेके सिवाय उस सिंहने श्रीर कोई सामान्य व्रत धारण नहीं किया क्योंकि मांसके मिवाय उसका श्रीर त्राहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे बढ़कर और साहस क्या हो सकता है? ॥ २११ ॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँ कि उसने अपने ब्रतका श्रखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शूरवीरना सफल हुई थी श्रीर उसकी वह पुरानी शूरता उसीका घात करनेवाली हुई थी।। २१२।। तमस्तमःप्रभा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सम्यग्दर्शनको स्वभावसे ही महण कर लेते हैं इसलिए सिंहके सम्यग्दर्शन प्रहण करनेमें आश्चर्य नहीं है।। २१३।। परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको छोड़कर सब सदाचारोंक सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४ ॥ 'तिर्यक्रोंके संयमासंयमके आगेके बन नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसी लिए वह रुक गया था अन्यथा श्रवहरय ही मोक्ष प्राप्त करता। वह इस कहावतका विषय हो रहा था।। २१५ ।। जिस प्रकार श्राप्तिमें तपाया हुआ सुवर्ण शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार करतासे बढ़ी हुई उसकी शूरवीरता उस समय विस्कुल नष्ट हो गई थी।। २१६।। दयाको धारण करनेवाले उस सिंहमें मृगारि शब्दने अपनी सार्थकता छोड़ दी थी अर्थात् अब वह मृगोंका शबु नहीं रहा था सो ठीक ही है क्योंकि आश्रित रहनेवाले मनुष्योंका स्वभाव शायः स्वामीके समान ही हो जाता है।। २१० ॥ वह सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी वह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योंकि दयाका माहात्म्य ही ऐसा है।। २१८।। इस प्रकार व्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाप्र चित्तसे मरा श्रीर शीव्र ही सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ।। २१६।। वहाँ उसने दो सागरकी

१ प्रवर्तितम् घ० । २ लिखितः सोऽन्यजीवानां क०, म० । ३ द्विसागरायुष्यः ल० ।

विवेदे मक्कावस्यां विवयं "वेवरावके । पराज्यं पुरारश्रेण्यां मगरं कनकप्रभम् ॥ २२१ ॥
पतिः कनकपुङ्काक्यस्तस्य विद्यापराधियः । प्रिया कनकमालाभूरायोस्तुक्कनकोठ्ण्वलः ॥ २२२ ॥
सार्थं कनकवस्यासौ मन्दरं कीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रियमित्राख्यमवधिज्ञानवीक्षणम् ॥ २२६ ॥
भक्तया प्रदक्षिणीकुत्य इती कृतनमस्कृतिः । बृहि धर्मस्य सङ्गावं "प्ञ्यंति परिपृष्टवान् ॥ २२४ ॥
भक्तें द्यामयो धर्मं श्रय धर्मेण नीवसे । मुक्ति धर्मेण कर्माण छिन्धिः धर्माय सन्मतिम् ॥ २२५॥
देहि भगपेहि धर्मात्वं वाहि धर्मस्य मृत्यताम् । धर्मे तिष्ठ चिरं धर्म पाहि मामिति "चिन्तय ॥२२६॥
इति धर्म विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम् । सन्तर्त चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥ २२७ ॥
इत्यववीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तहुन्यः । तृषितो वा जलः तस्मात् पीलधर्मस्तायनः ॥ २२८ ॥
भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयग्य सन्न्यस्य कल्पेऽभूत्सक्षमेऽमरः ॥ २२९ ॥
श्रयोद्द्याविभमानायुरात्मसात्कृततत्तुन्तः । सुखेनात्मात्त्यमागत्य सुसमाहितचेतसा ॥ २३० ॥
इपिऽिक्मिक्कोसले देशे साकेतनगरेशिनः । वश्चसेनमहीपस्य शीलवत्यामजायत ॥ २३१ ॥
हरिषेणः कृताशेषहर्षो नैसिर्गिकैगुणैः । वश्चित्रत्य प्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूनिव ॥ २३२ ॥
मालो वा सुससारां तां परित्यत्य ययौ शमम् । "सुन्नतं "सुन्नतं श्रत्वा सद्गुनं श्रुतसागरम् ॥ २३६॥
वर्धमानवतः नान्ते महाद्यकेऽजनिष्ट सः । वोडशाम्भोधिमेयायुराविभूतसुल्कोदयः ॥ २३४ ॥
अस्तमभ्युद्यताकों वा प्रान्तकालं समाप्तवान् । धातकीलण्डपूर्वाशा विदेहे पूर्वभागगे ॥ २३५ ॥

आयु तक देवोंके सुम्य भोगे। तदनन्तर वहाँ से चयकर वह, धातकीम्हण्ड द्वीपके पूर्व मेरूसे पूर्वकी श्रीर जो विदेह नेत्र है उसके मङ्गलावती देशके विजयार्थ पूर्वतकी उत्तर श्रेणीमें श्रत्यन्त श्रेष्ठ कनक-प्रभ नगरके राजा कनकपुद्ध विद्याधर और कनकमाला रानीके कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥ २२०-२२२ ॥ किसी एक दिन वह अपनी कनकवती नामक स्त्रीके साथ कीड़ा करनेके लिए मन्दर-गिरि पर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ॥ २२३ ॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराजको नमस्कार किया और 'हं पूज्य! धर्मका स्वरूप कहिये इस प्रकार उनसे पूछा ॥ २२४ ॥ उत्तरमं मुनिराज कहने लगे कि धर्म दयामय है, तू धर्मका आश्रय कर, धर्मके द्वारा तू मोश्लके निकट पहुंच रहा है, धर्मके द्वारा कर्मका बन्धन छेद, धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीझे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह श्रीर 'हे धर्म मेरी रश्लाकर' सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ॥ २२५-२२६ ॥ इस प्रकार धर्मका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तवन किया कर । ऐसा करनेसे तू कुछ ही समयमें मोचको प्राप्त हो जावेगा।। २२७।। इस तरह मुनिराजने कहा। मुनिराजके वचन हृदयमें धारण कर और उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह ऐसा सन्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल पाकर संतुष्ट होता है।। २२८।। उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिमहका त्याग कर दिया और चिर काल तक संयम धारणकर अन्तमें सन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें स्वर्गभें देव हुआ।। २२६।। वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँ के सुख भागे और सुखसे काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। वहाँ से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्वीपके कोसल देश सम्बन्धी साकेत नगरके स्वामी राजा वस्रसेनकी शीलवती रानीमे अपने स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सबको हर्षित करने वाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ। उसने कुलवधूके समान राज्यलदमी अपने वश कर ली।। २३०-२३२।। अन्तमें उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लदमी छोड़ दी और उत्तम व्रत तथा उत्तम शास्त्र-ज्ञानसे सुशोभित श्रीश्रतसागर नामके सट्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ।। २३३ ।। जिसके ब्रह्म निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिपेण आयुका अन्त होनेपर महाशुक्त स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा।। २३४।। जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको

१ खनरानले लाक । २ ममेति छात्र । ३ इन्ता लाक । ४ मावेहि लाक । ५ नार्थय इति काचित् । ६ सन्तं । ७ सन्नुतं इति नवचित् । = पूर्वसागरे काक ।

विषये पुष्कलावत्यां घरेशः पुण्डरीकिणी। पातः सुमिन्नविस्यातिः सुन्नतास्य में मेंगरमा॥ २३६॥ प्रियमिन्नस्त्योरासीसम्यो नयभूषणः। नानैव नमिताशेपविद्विषश्चकवित्ताम्॥ २३०॥ सम्प्राप्य भुक्तमोगाङ्गो भङ्गुरान्सर्वसङ्गमान्। क्षेमङ्करजिनार्धाशवस्त्रामभाजविनिर्गतात् ॥ २३०॥ तक्त्वगर्भगभीरार्थवाक्यान्मत्वा विरक्तवान्। सर्वमिन्नाख्यस्नौ स्वं राज्यभारं निधाय सः॥ २३०॥ अभ्यभूपसङ्खेण सह संयममादवे। प्रतिष्ठानं यमास्त्रस्मिन्नवाभ्यंस्तेऽष्टमानृभिः॥ २४०॥ प्रान्ते प्राप्य सङ्कारमभूत्सूर्यप्रभोऽमरः ॥ सुखाप्टादशवार्थ्यायुर्वद्विर्मुक्तभोगकः॥ २४१॥ मेधाद्विष्ठद्विशेषो वा ततः स्वर्गाद्विनिर्गतः। स्वाकारपुरेऽत्रेव नन्दिवर्थनभूतुजः॥ २४२॥ वीरवत्याश्च नन्दाख्यस्तन्जः सुजनोऽजिन। निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स श्रेष्ठं प्रोष्ठिलं गुरुम्॥ २४३॥ सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्यं विर्णातासगमार्थकः। स्थमं सम्प्रप्रवाञ्च स्वीकृतिकादशाङ्गकः॥ २४५॥ सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्यं विर्णातासगमार्थकः। स्थमं सम्प्रप्रवाञ्च स्वीकृतिकादशाङ्गकः॥ २४५॥ सावियत्वा भवभ्वंसि तीर्थकृत्वामकारणम्। बध्वा तीर्थकरं नाम सङ्गोर्धगिन्नकर्मणा॥ २४५॥ जीवितान्ते असमासाद्य सर्वमाराधनाविधिम्। पुष्पोत्तरियानेऽभूद्व्युतेन्द्रः सुरोत्तमः॥ २४६॥ द्वाविशत्यविधमेयायुररित्नश्चरदेदकः। शुक्कुकेत्रवाद्वयोपेतो द्वाविशत्या स निःश्वसन्॥ २४०॥ पक्षेस्तावत्सहस्राव्वरेराहरन् मनसामृतम्। सदा मनःप्रवीचारो भोगसारेण नृसवान्॥ २४८॥ अभवष्ठपृथिवीभागाद्वयासाविविक्रोचनः। स्वाविश्वश्चेश्वसमेयवक्रभाविक्रयाविधः॥ २४८॥

प्राप्त हुआ और वहाँसे चलकर धातकीखण्डद्वीपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी विदेह नेत्रके पूर्वभागमे स्थित पुरकलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा नामकी रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे विभूपिन था, उसने अपने नामसे ही समस्त रात्रुत्रोंका नम्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्तकर समस्त प्रकारके भोगोंका उपभाग किया था। अन्तमें वह त्रेमङ्कर नामक जिनेन्द्र भगवान्के मुखारिबन्दसे प्रकट हुए, तत्त्वों से भरे हुए और गम्भीर अर्थको सूचित करने वाले वाक्योंसे सब पदार्थोंके समागमको भङ्गर मानकर विरक्त हो गया तथा सर्वमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक हजार राजात्र्योंके साथ दीक्षित हो गया। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रवचन-मातृकात्रोंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत ऋादि पाँच महाव्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए थे।। २३५-२४०।। आयुका अन्त होनेपर वे सहस्रार स्वर्गमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए। वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्भियाँ वढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे।। २४१।। जिस प्रकार मेघसे एक विशेष प्रकारकी विजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वर्गसे च्युत हुआ। और इसी जम्बूद्वीपके छत्रपुर नगरके राजा नन्दिवर्धन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सज्जन पुत्र हुन्छा । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थान् अभिलिषत राज्यका उपभाग कर वह प्रीष्ठिल नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुँचा। वहाँ उसने धर्मका स्वकृप सुनकर आप्त, आगम और पदार्थका निर्णय किया; संयम धारण कर लिया श्रीर शीघ ही ग्यारह अङ्गोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया।। २४२-२४४।। उसने तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध होनेमें कारण भूत और संसारका नष्ट करने वाली दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंका चिन्तवनकर उचगात्रके साथ-साथ तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध किया ॥ २४५ ॥ आयुके अन्त समय सब प्रकारकी आराधनाओं को प्राप्तकर वह अच्युत स्वर्गके पुष्पात्तर विमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ ।।२४६।। वहाँ उसकी बाईस सागर प्रमाण आयुथी, तीन हाथ ऊंचा शरीर था, द्रव्य श्रीर भाव दोनों ही शुक्त लेश्याएं थीं, बाईस पक्षमें एक बार श्वास लेना था, बाईस हजार वर्षमें एक बार मानसिक अमृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा तृप्त रहता था ।।२४७-२४८।। उसका अवधिक्षान रूपी दिन्य नेत्र छठवीं पृथिवी तककी वात जानता था और उसके

१ सुवताख्या लः। २ विनिर्गमात् लः। ३ राजकेन सङ्ग्लेण इत्यपि कचित्। ४ नवापुत्ते लः। नवापन् नष्ट लः। ५ स्प्रीप्रभामरः लः। ६ निर्णातार्थागमार्थकः लः। ७ समाराध्य कः, लः, मः। ८ श्रापष्ठपृथि वीमास्विचावि सः।

सामानिकादिभिदेवैदेवीभिश्च परिष्कृतः । पुण्योदयिवशेषेण मजति सम सुखाम्बुधी ॥ २५० ॥ तिस्मित्यण्यासशेषायुष्यानाकादार्गामिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहास्ये विषये भवनाङ्गणे ॥ २५१ ॥ राजः कुण्डपुरेहास्य बसुधारापताप्रधः । ससकोटिर्माणः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनम्पति ॥ २५२ ॥ आषाढस्य सिते पक्षे पण्ड्यां क्षिति चोशरा । षाढे सस्ततस्त्रप्रासादस्याभ्यन्तरवर्तिनि ॥ २५२ ॥ नन्यावर्तगृहे रत्नदीपिकाभिः प्रकाशिते । रत्नपर्यङ्के हंसत् (किकादिविभूषिते ॥ २५४ ॥ रीदराक्षसगन्धवयामित्रतयनिर्गमे । मनोहराक्ष्यतुर्यस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥ १ पर्रनिद्वावस्थोकेस्य विश्वस्य स्वापत्र प्रयक्षारिणी ॥ २५६ ॥ तदन्तेऽपष्यदन्यञ्च गां वक्तप्रवेशिनम् । प्रभातपटहध्वानैः पठितैर्वन्दिमागधैः ॥ २५७ ॥ सङ्गक्षेत्र प्रबुद्धयाशु स्वात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजमुपगम्य कृतानितः ॥ २५० ॥ सम्प्रासार्थासना स्वमान्यथाकममुदाहरत् । सोऽपि तेषां कस्त्रं भावि १ यथाकममबुद्धधत् ॥ २५० ॥ श्रुतस्वमफस्य वृत्वा तियोगेषु यथोचितम् । वेवान् देवीश्च संयोज्य सर्व सम्पदा ॥ २६० ॥ कस्याणाभिषवं कृत्वा नियोगेषु यथोचितम् । वेवान् देवीश्च संयोज्य सर्व स्व धाम ययुः पृथक् ॥ २६० ॥ नवमे मासि सम्पूर्णे चैत्रे मासि त्रयोद्धी-। दिने कुक्के क्रुभे योगे सत्यर्थमणि नामिन ॥ २६२ ॥ १६३ ॥ ३४० क्रुस्टर्श क्रुस्टर्शकानामास्त्रयो महान् । आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्वतिथः ॥ २६३ ॥

वल, कान्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानक क्षेत्रके वरावर ही थी।। २४६।। सामानिक देव श्रीर देवियोंसे यिरा हुआ वह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुख रूपी सागरमें सदा निमम् रहता था।। २५०।। जब उसकी ऋायु छह माहकी बाकी रह गई श्रीर वह स्वर्गसे श्रानेका उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थक भवनके त्रांगनमें प्रतिदिन साढ़े सातकरोड़ रत्नोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी।। २५१-२५२।। श्राषाड़ शुक्त पष्टीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तरापाड़ा नज्ञत्रमें था तब राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि बाली रानी प्रियकारिणी, सातखण्ड वाले राजमहलके भीतर रत्नमय दीपकोंने प्रकाशित नन्यावर्त नामक राजभवनमें इंस-तृलिका आदिसे सुशाभित रत्नोंके पलंगपर सो रही थी। जब उस रात्रिके रौद्र, राक्ष्स ऋौर गन्धर्व नामके तीन पहर निकल चुके ऋौर मनोहर नामक चौथ पहरका श्रन्त होनेको आया तब उसने कुछ खुली-सी नींद्में सालह स्वप्न देखे। सालह स्वप्नोंके वाद ही उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा। तदनन्तर सबेरके समय वजने वाले नगाड़ोंकी श्रावाजसे तथा चारण श्रीर मागधजनोंके द्वारा पढ़े हुए मङ्गलपाठोंसे वह जाग उठी और शीव ही स्तान कर पवित्र वसाभूषण पहन महाराज सिद्धार्थकं समीप गई। वहाँ नमस्कार कर वह महा-राजके द्वारा दियं हुए अर्घासनपर विराजमान हुई श्रीर यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी। महाराजने भी उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥ २५३--२५६ ॥ स्वप्नोंका फल सुनकर वह इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त ही कर लिया हो । तदनन्तर सब देवोंने श्राकर बड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ श्रीर रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी श्रभिषेक किया, देव और देवियोंको यथायोग्य कार्योमं नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद व श्रलग-श्रलग श्रपने-अपने स्थानों पर चले गये।। २६०-२६१।। तदनन्तर नौवाँ माह पूर्ण होनेपर चैत्र-शुक्त त्रयोदशीके दिन ऋर्यमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें चाल सूर्य उत्पन्न होता है, रात्रिमें चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पदा नामक हदमें गङ्गाका प्रवाह उत्पन्न होता है, पृथिवीमें धनका समूह प्रकट होता है, सरस्वतीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता है और लदमीमें मुखका उद्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें वह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रत्नोंकी खान था, प्रसिद्ध

१ दरमुता ख०, ग०, घ० । २ यथाचिन्त्य-घ० । यथावका-इति कचित् । ३ श्रलङ्कालः कुलस्यर्ह-त्संपदामालयो महान् ल० । ४ विश्रुतश्रियाम् ल० ।

भांनुमान् बन्धुपद्यानां भुवनत्रयनायकः । दायको मुक्तिसीख्यस्य त्रायकः सर्वदेहिनाम् ॥ २६४ ॥ भर्मध्युतिर्मवध्वंसी मर्मभिक्तमंविद्विषाम् । धर्मतीर्थस्य धौरेयो निर्मलः विश्वं । २६५ ॥ प्राय्यां दिशीव बालाको यामिन्यामिव चन्द्रमाः । पद्मायामिव गङ्गीघो धान्यामिव धनोत्करः ॥ २६६ ॥ वाग्वध्वामिव वाप्राश्चिष्ट्रस्यामिव सुग्वोद्यः । तस्यां भुतोऽच्युताधीशां लोकालोकैकभास्करः ॥२६० ॥ मानुपाणां सुराणाञ्च तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्त्रस्या पृथुं प्रीति तत्स्त्यं प्रयकारिणी ॥ २६८ ॥ सुखान्भोजानि सर्वेषां तद्मकस्माद्द्यः श्रियम् । प्रमुक्तानि प्रस्तानि प्रमोदाखाणि वा दिवा ॥ २६९ ॥ सनादानकसङ्घातो ननाट प्रमदागणः । वज्ञात्वाद गायकानीकः पपाठौषोऽपि वन्दिनाम् ॥२०० ॥ अवातरन्सुराः सर्वेऽप्युद्वास्यावासमात्मानः । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सीधर्मनायकः ॥ २०९ ॥ नागेन्द्रस्कन्धमारोप्य बालं भास्करभास्वरम् । तत्तेजसा दिशो विश्वाः काशयक्षमराष्ट्रतः ॥ २०९ ॥ सम्प्राप्य मेरमारोप्य शिलायां सिहविष्टरम् । अभिपिच्य ज्वलत्कुम्भैः क्षीरसागरवारिभिः २७३ ॥ विश्वद्वपुद्रलारक्धदेहस्य विमलात्मनः । ग्रुद्धितेतस्य काम्भोभिद्ध्यरग्रुचिभिः स्वयम् ॥ २०४ ॥ चोदितास्तीर्थकृषाम्ना स्वाम्नायोऽयं समागतः । इति केङ्कर्यमस्यत्य कृताभिष्यणा वयम् ॥ २७४ ॥ अलं तदिति तं भक्तया विभूष्योद्घविभूषणाः । वीरः श्रीवर्धमान उत्त्यस्याख्याहृतयं व्यधात् ॥२७६॥ तनस्तं स समानीय सर्वामरसमन्वतः । मानुरङ्के निवेश्योज्ञैविदिहतानन्दनाटकः ॥ २७७ ॥ विभूष्य पितरी चास्य त्रयाविहितसंमदः । श्रीवर्थमानमानम्य <sup>१</sup>स्वं धाम समगात्सुरैः ॥ २७८ ॥

लक्सीका आधार था, भाईकृषी कमलोंको त्रिकसित करनेके लिए सूर्य था, तीनी लोकोंका नायक था, माज्ञका सुख देनेवाला था, ममस्त प्राणियोंकी रज्ञा करनेवाला था, सूर्यके समान कान्तिवाला था, संसारको नष्ट करनेवाला था, कमेंहपी शबुके मर्मको भेदन करनेवाला था, धर्महपी तीर्थका भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, मुख्का सागर था, श्रीर लोक तथा अलोकको प्रकाशिन करनेकं लिए एक सूर्यंकं समान था।। २६२-२६७।। रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म देकर मनुष्यों, देवों और तिर्यञ्जोंको बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ था।। २६= ।। उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात् ही शोभा धारण की थी श्रीर श्राकाशसे श्रानन्द्के श्रामुश्रीके समान फुलोंकी वर्षा हुई थी।। २६८।। उस समय नगाड़ोंका समृह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समृह नृत्य कर रहा था, गानेवालोंका समृह गा रहा था श्रीर बन्दीजनोंका समृह मङ्गल पाठ पढ़ रहा था।। २७०।। सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थान कां उजड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तदनन्तर, सौधर्मेन्द्रने मायामय बालकको माताके सामने रखकर सूर्यके समान देदीध्यमान उस बालकको ऐरावन हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । बालक-के तेजामे दशों दिशाश्रोंको प्रकाशित करता श्रीर देवोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर पहुँचा। वहाँ उसने जिनबालकका पाण्डकशिलापर विद्यमान सिंहासनपर विराजमान किया श्रीर चीरसागरके जलसे भर हुए देवीध्यमान कलशोंसे उनका अभिषेककर निम्न प्रकार स्तुति की। वह कहने लगा कि है भगवन ! आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा आपका यह शरीर विशुद्ध पुद्गल परमाणुत्रोंसे बना हुत्रा है इसलिए स्वयं अपवित्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती हैं ? हम लोगोंने जो अभिपंक किया है वह आपके तीर्थंकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही किया है अथवा यह एक आम्राय है—तीर्थंकरके जन्मके समय होनेवाली एक विशिष्ट किया ही है इसीलिए हम लोग आकर त्रापकी किङ्करताको प्राप्त हुए हैं।।)२७१-२७५।। ऋधिक कहनेसे क्या ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूपितकर उनके बीर और श्रीवर्ध-मान इस प्रकार दो नाम रक्खे ॥ २७६ ॥ तदनन्तर सब देवोंसे धिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको वापिस लाकर माताकी गोदमें विराजमान किया, बड़े उत्सबसे आनन्द नामका नाटक किया, माता पिताको श्राभूषण पहिनायं, उत्सव मनाया और यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवधमान स्वामीकां नमस्कारवर देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥ २७७-२७८ ॥

१ शमवारिभिः ल•। र जगौ च म०, ल०। ३ वीरः श्रीवर्द्धमानःतेष्वित्या-ल०। ४ स्वधाम० ल०।

पार्चेशतीर्थसन्ताने पञ्चाशवृद्विशताबद्के । तद्भ्यन्तरवर्षायुर्मद्दावीरोऽत्र जातवान् ॥ २०९ ॥ द्वासतिसमाः किञ्चिद्द्वारस्तरवायुषः स्थितः । सप्तारिकमितोरसेषः सर्वेष्ठक्षणभूषितः ॥ २८० ॥ निःस्वेदखादिनिदिष्टदशारमजगुणोदयः ॥ भयसप्तकनिर्मुकः सर्वेषेष्टाविराजितः ॥ २८९ ॥ सक्षयस्यार्थसन्देहे सम्जाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्याकोकमात्रतः ॥ २८२ ॥ तत्सन्देहे गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्त्वेष सन्मतिदेवो भावीति समुदाहृतः ॥ २८६ ॥ अधिनः कि पुनर्वाष्याः शब्दाश्च गुणगोषराः । अप्राप्तार्थाः परेष्वस्मित्रध्वन्तोऽभवन् यदि ॥ २८४ ॥ भयगोऽयमेव दोषोऽस्य शब्दा १ दोषाभिषायिनः । पुष्ककार्याः परत्रासमाद्रता दूरमनर्थकाः ॥ २८५ ॥ गोमिन्यां न कीत्यां वा प्रीतिरस्याभवद्विभोः । गुणेष्वित्र सुष्ठश्चानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ॥ २८५ ॥ तस्य काक्षवयोवाष्ट्यवशेनैक्विकः स्वयम् । भोगोपभोगवस्त्नि स्वर्गसाराण्यहिद्वम् ॥ २८७ ॥ शक्षाञ्चया समानीय स्थयं प्रावर्तयत्सदा । अन्येशः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्वथा ॥ २८८ ॥ देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तष्कृतेः । देवः सङ्गमको नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥ देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तष्कृतेः । देवः सङ्गमको नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम् ॥ २८९ ॥ दक्षान्तवने राजकुमारैर्वहुभिः सह । काकपक्षधरैरेकवयोभिर्वास्यचोदितम् ॥ २९० ॥ कुमारं भास्वराकारं द्रमकीदापरायणम् । स विभीषयितुं वान्छन् महानागाकृति दषत् ॥ २९९ ॥ मुलारपञ्चति भूतस्य यावस्कन्धमवेष्टतः । विटपेश्यो निपत्याशु धरित्रीं भयविद्वलाः ॥ २९२ ॥ मुलारपञ्चति स्वास्याः सर्वे यथायथम् । महाभये समुत्यक्षे मृह्तोऽन्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ॥

श्री पाइवंनाथ तीर्थंकरकं बाद दो सौ पचास वर्ष वीत जानेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे उनकी श्रायु भी इसीमें शामिल हैं। कुछ कम बहत्तर वर्षकी उनकी त्रायु थी, व सात हाथ उँचे थे, सब लच्चणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना ऋादि दशगुण उनके जन्म से ही थे, वे सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशाभित थे।। २७६-२८१।। एक बार सख्जय श्रीर विजय नामके दो चारणमुनियोंका किसी पदार्थमें संदेह उत्पन्न हुन्ना था परन्तु भगवान्के जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दर्शन मात्रसे ही उनका संदेह दर हा गया इस-लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होनेवाला है, अर्थात् उन्होंने उनका सन्मति नाम रक्ता था।। २=२-२=३।। गुणोंको कहनेवाले सार्थक शब्दोंकी तो बात ही क्या थी श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी श्रीवीरनाथमें अयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे।। २८४।। उन भगवान्क स्वागमें यही दोष था कि दोषोंको कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खुब सार्थक हो जाते थे वहां वे ही शब्द उन भगवान्के पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥ २८५॥ उन भगवान्की जैसी प्रीति गुणोंमें थी वैसी न लक्सीमें थी और न कीतिमें ही थी। सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेश्यांके धारक पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ।। २८६ ।। इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन उन भगवानके समय अ।यु और इच्छाके श्रनुसार स्वर्गकी सारभूत भागापभागकी सव वस्तुएँ स्वयं लाया करता था और सदा खर्च करवाया करता था। किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे ऋधिक शूर्वीर श्रीवर्धमान स्वामी ही हैं। यह सुनकर एक सङ्गम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ।। २८७-२८ ।। आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारके धारक बालक वर्द्धमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित ही, बालकों जैसे केश धारण करनेवाले तथा समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए कीड़ा करनेमें तत्पर हैं। यह देख संगम नामका देव उन्हें डरवानेकी इच्छासे किसी बड़े सांपका रूप धारणकर उस वृक्षकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भयसे काँप उठे श्रीर शीघ ही डालियोंपरसे नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक ही है क्योंकि महाभय उपस्थित होनेपर महापुरुषके सिवाय श्रन्य कोई नहीं ठहर सकता है ॥ २६०-२९३॥

१ मदसमक-ला । २ तत्सन्देहगते ला । ३ त्यागोऽयमेव ला । ४ दोषोऽभिधायिनः क , म । ५-ण्यहर्निशम् ला , क । ६-मिधिष्ठतः ला ।

किकिश्वाधातात्युप्रमारुश्व तमि विभीः । कुमारः क्रीहयामास "मातृपर्यक्ववरदा ॥ २०४ ॥ विजुम्ममाणहर्षाम्मोनिकिः सङ्गमकोऽमरः । स्तृत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ २०५ ॥ त्रिशच्छरित्रस्तस्यैवं कौमारमगमद् वयः । ततोऽन्येशुर्मितज्ञानक्षयोपशमभेदतः ॥ २०६ ॥ समुत्पक्वमहाबोधिः स्मृतपूर्वभवान्तरः । छौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तृतः । २०० ॥ सक्कामरसन्वोहकृतनिष्कमणिकयः । स्ववाक्प्रीणिनसद्वन्तुसम्भावितविसर्जनः ॥ २०८ ॥ चन्द्रप्रभाव्यशिकिमधिक्तवे हृद्धवतः । ऊढां परिवृद्धन् णां ततो विद्याधराधिरः ॥ २०० ॥ नत्रश्चानिमिषाधीशैश्वल्रचामरसंहतिः । प्रश्नमद्धमगरावैः कोकिलालापनैरपि ॥ ३०० ॥ भाश्चयद्वा प्रस्नाधैः प्रहसद्वा प्रमोदतः । पल्लवैरनुरागं वा स्वकीयं सम्प्रकाशयत् ॥ ३०१ ॥ नाधः चण्डवनं प्राप्य स्वयानादवरुश्च सः । श्रेष्ठः पष्टोपवासेन "स्वप्रभाषटलावृते ॥ ३०२॥ निविद्योवस्त्रुखो वीरो स्नद्रश्वालातले । द्वसम्यां मार्गशीर्यस्य कृष्णायां शशिनि श्रिते ॥ ३०६ ॥ इस्तोत्तरर्क्षयोर्मध्यं भागं विषापस्तलक्ष्मणि । दिवसावसितौ धीरः संयमाभिमुखोऽभवत् ॥ ३०४ ॥ वश्वाभरणमाल्यानि है स्वयं शकः समाददे । मुक्तान्येतेन प्तानि मत्र्वा माहाल्यमीहशम् ॥ ३०५ ॥ भक्तरागोऽक्वल्योऽस्य सगन्धोऽहं कयं मया । मोच्योऽयमिति मत्वेव स्थितः शोभां समुद्वहन् ॥३०६ ॥ मिलनाः कृटिला मुग्धैः पुज्यास्त्र्याज्या मुग्नुश्वभः । केशाः छशसमास्तेन यूना मूलात्तसमुद्धृताः॥३०७॥ मिलनाः कृटिला मुग्धैः पुज्यास्त्र्याज्या मुग्नुश्वभः । केशाः छशसमास्तेन यूना मूलात्तसमुद्धृताः॥३०७॥

जो लहलहाती हुई सी जिह्नाश्रोंसे अत्यन्त भयंकर दिग्य रहा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार कीड़ा की जिस प्रकार कि मानाके पलंगपर किया करते थं।। २६४।। कुमारकी इस क्रीड़ामें जिसका हर्षरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने भगवानकी स्तुति की श्रीर 'महावीर' यह नाम रक्खा ॥ २६५ ॥ इस प्रकार तीस वर्षीमें भगवानका कुमार काल व्यतीत हुआ । नदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके अयोपशमयिद्योपसे उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया श्रीर पूर्वभवका स्मरण हो उठा। उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लीकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति की ॥ २१६-२९७ ॥ समस्त देवोंके समूहने आकर उनके निष्क्रमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर वचनोंसे बन्धुजनोंको प्रसन्नकर उनसे विदा ली । तदनन्तर ब्रतोंको दृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान चन्द्रप्रभा नामकी पालकीपर सवार हुए। उस पालकीको सबसे पहले भूमिगोचरी राजात्र्योंने, फिर विद्याधर राजात्र्योंने और फिर इन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों क्रार चामरोंक समृह दुल रहे थे। इस प्रकार वे पण्ड नामके उस वनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरोंके शब्दों ऋौर कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समृहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हर्पसे हँस ही रहा हो, श्रीर लाल-लाल परुलयोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो ।। २६५-३०१ ।। ऋतिशय श्रेष्ठ भगुवान् महावीर्, पण्डवनमें पहुँचकर ऋपनी पालकीसे उतर गये और अपनी ही कान्तिके समूहर्से घिरी हुई रजमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी और मुँहकर तेलाका नियम ले विराजमान हो गये। इस तरह मंगसिर वदी दशमीके दिन जब कि निर्मल चन्द्रमा हस्त श्रीर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब संध्याके समय ऋतिशय धीर-वीर भगवान् महावीरने संयम धारण किया।। ३०२-३०४।। भगवान्ने जो वस्न, श्राभरण तथा माला, ऋादि उतारकर फेंक दिये थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवानका माहा-त्म्य ही ऐसा था।। ३०५ ।। उस समय भगवान्के शरीरमें जो सुगन्धित अङ्गराग लगा हुआ था वह सोच रहा था कि मैं इन उत्तम भगवान्को कैसे छोड़ दूं ? ऐसा विचारकर ही वह मानो उनके शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त हो रहा था ।। ३०६ ।। मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनोंके द्वारा पूज्य होते हैं परन्तु मुमुज्ज लोग उन्हें त्याज्य सममते हैं ऐसा जानकर ही मानो उन नरुण भगवान्ने मलिन और कुटिल (काले और घुंघुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फॅक दिये

१ पितृ इति कवित् । २ तत्र्यभाषटलान्विते क०, ग०, घ० । ३ वापास्त ल० । ४ माल्यादि-म० ।

सुराधीशः स्वहस्तेन ताम्प्रतीक्ष्य महामणि । ज्वल्ल्यटिल्कामध्ये विन्यस्याम्यर्थ्यं मानितान् ॥ ३०८ ॥ विचित्रकरवद्भेण पिधाय विष्टतान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं श्वीरवारिशशौ न्यवेशयत् ॥ ३०९ ॥ तपोलक्ष्म्या निगृदोऽभृहावं वावममृद्यधोः । अम्येत्य मोक्षलक्ष्मीष्टशम्प्रत्येव विद्म्धया ॥ ३१० ॥ अन्तर्प्रत्ययागासस्य नैर्प्रन्थ्यमावस्यो । भोगिनोऽन्यस्य निर्मोक्ष्यागवन्नावभासते ॥ ३११॥ चनुर्थोऽप्यववोधोऽस्य संयमेन समपितः । तदैवान्त्याववोधस्य सत्यक्कार हवेशितुः ॥ ३१२ ॥ अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्ठिका । शत्यस्तेन शतदालस्य तत्कथं स्याध्यमादिनः ॥ ३१२ ॥ अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्राज्यकण्ठिका । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥ ३१४ ॥ चनुर्थज्ञाननेत्रस्य निर्मावलक्षालिनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रमादिनाम् ॥ ३१४ ॥ सिहेनैव मया प्राप्तं वने मुनिमताद् वतम् । मत्वेवेत्येकतां तत्र सैंहीं वृत्ति समाप सः ॥ ३१५ ॥ अतीक्ष्णनत्यदंष्ट्रोऽयमक्रूरोऽरक्तकेसरः । शौर्योकत्ववनस्थानैरन्ययान्यगिविष्ठपम् ॥ ३१६ ॥ सुराः सर्वेऽपि नत्वेनमेतन्साहससंस्तवे । सक्ताः समगमन् स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ३१७ ॥ अथ भद्दारकोप्यस्मादगात्कायस्थिति प्रति । कूलप्रामपुरीं अीमान् वयोमगामिपुरोपमम् ॥ ३१८ ॥ कृलनाम महीपालो हृद्वा तं भक्तिभावतः । प्रियङ्गकुसुमाङ्गामिक्षःपरीत्य प्रदक्षिणम् ॥ ३१९ ॥ प्रणम्य पादयोर्मुर्वा "निधि वा गृहमागतम् । प्रतीक्ष्याध्यदिभिः पुज्यस्थाने सुस्थाप्य सुवतम्॥३२०॥ गन्धादिभिविभूष्यैतस्पादोपान्तमहोतलम् । परमाक्षं "त्रिग्रद्धास्यस्याचम् सुस्थाप्य सुवतम्॥३२०॥ गन्धादिभिविभूष्यैतस्पादोपानम् ॥३२१॥

थे।। ३०७।। इन्द्र ने व सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मिणयोंके देवीप्यमान पिटारेमें रखकर उनकी पूजा की. त्रादर सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वस्त्रसे उन्हें लपेटकर रक्खा श्रीर फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें श्लीरसागरमें पधरा दिया ॥ ३०५-३०६ ॥ मोक्षलदमीकी इष्ट और चतुर द्तीके समान तपालदमीने स्वयं आकर उनका आलिङ्गन किया था।। ३१०।। अंतरङ्ग परिप्रहोंका त्याग कर देनेसे उनका निर्प्रन्थपना अर्च्छा तरह सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार साँपका केवल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य परिप्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता।। ३११।। उसी समय संयमने उन भगवानको केवलज्ञानके वयानेके समान चौथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३१२ ॥ अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर उन भगवानने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था वह प्रमादी जीवको कहां सुलभ हैं ? ।। ३१३ ।। मनःपर्ययज्ञानरूपी नैत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक बलमे सुशोभित उन भगवान्के पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीवोंके ही होता है।। ३१४।। मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही वनमें मुनिराजके उपदेशमे व्रत धारण किये थे यही समभकर मानो उन्होंने सिंहके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारण-की थी।। ३१५।। यद्यपि उनके सिंहके समान तीचण नख और तीचण दांड़ नहीं थीं, वे सिंहके समान कर नहीं थे और न सिहके समान उनकी गरदनपर लाल वाल ही थे फिर भी शूरवीरता, अकेला रहेना तथा वनमें ही निवास करना इन तीन विशेषनाओंसे वे सिंहका अनुकरण करते थे।। ३१६।। सब देव, उन भगवान को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमें लीन हो संतुष्टचित्त हो कर अपने अपने स्थानको चले गये।। ३१७॥

त्रयानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारक महावीर स्वामी श्राहारके लिए वनसे निकले और विद्याधरों के नगरके समान सुशाभित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे। वहां प्रियङ्गुके फूलके समान कान्ति वाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, चरणों में शिर फुकाकर नमस्कार किया और <u>घर पर आई हुई निधिके समान माना।</u> उत्तम व्रतोंको धारण करने वाले उन भगवान्को उस राजाने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, ऋष्ठं आदिके द्वारा उनकी पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलको गन्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अर्थको सिद्ध करने वाला परमान्न (स्वीरका आहार) समर्पण किया।

१ तपस्थिना ल०। तपःस्थेन इत्याप क्वचित्। २ सतालाम्भ ल०। समालाम्भ ल०। ३ पुरम् इति कचित्। ४ श्रीमत् ल०। ५ विधिना इति कचित्। ६ पृत्यं घ०, क०। ७ विशुद्धया ल०।

भाकुपिक्तिकमेत्तने फलं भावि सहत्तरम् । इति वक्तुमिवाश्र्यंपञ्चकं तह्न्देऽभवत् ॥ १२२ ॥
पुण्यहेतुर्विनेयानां बीरो निर्गत्य तह्न्द्रात् । विहितेच्छो विविक्तेषु विधातुं विधिवलपः ॥ १२६ ॥
विषयतुमसङ्कीणं करणाटविकोत्कटम् । परीपहमहाघोरविश्वश्वापत्सङ्कुछम् ॥ १२४ ॥
कपायमत्तमातक्वसङ्घातशतसन्ततम् । विश्वतास्थान्तकानन्तकुम्भीनस्विभीषणम् ॥ १२५ ॥
चतुर्विधोपसर्गोप्रकण्ठीरवकठोरितम् । विश्वतास्थान्तकानन्तकुम्भीनस्विभीषणम् ॥ १२५ ॥
चतुर्विधोपसर्गोप्रकण्ठीरवकठोरितम् । विश्वतास्थान्तकरारुद्धं त्यक्त्वा भववनं शनैः ॥१२६ ॥
तपावनं सतां सेव्यमध्याहतसुखावहम् । महाजनसमाकीणं विस्तीर्णमनुपप्नुतम् ॥ १२० ॥
महाव्यतमहासामन्तान्वितः सुनयानुगः । दर्शनज्ञानचारित्रव्य क्तित्रयोर्जितः ॥ १२८ ॥
शिवायुधो गुणव्रातकवचः गुन्धमार्गगः । सज्ञावनासहायः सन् प्रविश्य परमः पुमान् ॥ १२९ ॥
"आवसंस्तत्र निश्शङ्कं नानायोगान्त्रवर्तयन् । धर्म्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन् दश्चिषं मुहः ॥ १२० ॥
कार्यवन्यामथान्येगुस्तं रमशानेऽतिमुक्तके । वर्षमानं महासन्तं प्रतिमायोगधारिणम् ॥ १११ ॥
निरीक्ष्य स्थः गुरेतस्य दौष्व्याद्धैर्यं परीक्षित्रम् । उत्कृत्य कृत्तिकास्तिक्षणाः प्रविष्ठज्ञराण्यछम् ॥ १११ ॥
विश्वत्रत्वननाभिभीष्माणि नृत्यन्ति विविधिर्वर्थः । तर्जयन्ति स्पुरद्ध्वानैः साहहासर्दुरीक्षणः ॥ १११ ॥
स्युर्ज्येनारुरुर्णाणि निश्वि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रभसिंहबङ्क्यानिष्ठैः समम् ॥ ११४ ॥
किरातसैन्यरूपाणि विश्व कृत्वा समन्ततः । विद्याप्रभावसम्भावितोपसर्गैर्भयावहैः ॥ ११५ ॥
स्वयं स्वरुर्वितं चेतः समाधेरसमर्थकः । स महतिमहावीराख्यां कृत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ ११६ ॥

यह तो तुम्हारे दानका आनुपङ्गिक फल हैं परन्तु इसका होनहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके लिए मानो उसके घर पछाआश्रयोंकी वर्षा हुई।। ३१५-३२२।। तद्दन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ाने याले वे भगवान् एकान्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेकी इच्छासे उसके घरसे निकले।। ३२३।। (जो विपयरूपी वृत्तोंसे सङ्गीण है, इन्द्रिय रूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, परीपह रूपी महामयंकर सब प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कथाय रूपी मदोन्मत्त हाथियोंके सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर है, और विद्र्योंके समूह रूपी चारोंसे विरा हुआ है एसे संसार रूपी बतको धीरे-धीरे छोड़कर उन परम पुरुप भगवान्ने, जो सज्जनोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमें अव्यावाध—वाधारहित सुख भरा हुआ है, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीण है और सब तरहके उपद्र्वोंसे रहित है ऐसे तपोवनमें, महाव्रत रूपी महा सामन्तों सिहत, उत्तम नयोंकी अनुकूलता धारणकर, सन्य-यद्शन, सम्यक्तान तथा सम्यक्चारित्र रूपी प्रकट हुई तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान्, शील रूपी आयुध लेकर, गुणोंके समृहका कवच पहिनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चलकर और उत्तम भावनाश्रों की सहायता लेकर प्रवेश किया।। ३२४-३२६।।) वहाँपर निःशङ्क रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक योगोंकी प्रवृत्ति की श्रोर एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-वार दश प्रकारके धर्म्यध्यानका चिन्त-वन किया।। ३३०।।

श्रथानन्तर—िकसी एक दिन श्रतिशय धीर वीर वर्धमान भगवान् उज्जियिनीके श्रितिमुक्तक नामक १मशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्रने श्रपनी दुष्टतासे उनके धेर्यकी परीक्षा करनी चाही। उसने रात्रिके समय ऐसे श्रनेक बड़े-बड़े वेतालोंका रूप बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीच्ण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उदरमें प्रवेश करना चाहते थे, खोले हुए मुंहोंसे श्रव्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, श्रदृहास श्रौर विकराल दृष्टिते दरा रहे थे। इनके सिवाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, श्रिमि श्रौर वायुके साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक पापका ही श्रर्जन करनेमें निपुण उस रुद्रने, श्रपनी विद्याके प्रभावने किये हुए श्रनेक भयंकर उपसर्गीसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयक्त

१ विभक्तेषु कचित्। २ विविधं तपः कचित्। ३ करणाटविघोत्कटम् ल०। ४ व्यक्ति ल०। ५ भाव यंस्तत्र क०, एव०, ग०, घ०, म०। ६ व्यक्ताननानि मीष्माणि कचित्। ७ पापोपार्जनपण्डितः कचित्।

उमया सममाक्याय नितंत्वागादमत्तरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पर्दं दण्टसाह्सः ॥ ३३७ ॥
कत्याविष्टेकाक्यस्य मृपतेश्वन्दनाभिधाम् । स्रुतां वीक्ष्य वनकीद्यासकां कामशरातुरः ॥ ३३८ ॥
कृतोपायो गृहीत्वैनां कश्चित्रच्छक्षभश्वरः । पश्चाक्रीत्वा स्वभार्याया महाटच्यां व्यसर्जयत् ॥ ३३९ ॥
वनेचरपतिः कश्चित्तत्राछोक्य धनेच्छया । पृनां वृषभदत्तस्य वाणिजस्य समर्पयत् ॥ ३४० ॥
तस्य भार्या सुभद्राक्या तया सम्पर्कमात्मनः । बणिजः विश्वन्यभागिनीं तां व्यधाद्रुपा ॥ ३४२ ॥
आरनाछेन सम्मिश्रं शरावे निहितं सदा । दिशती श्रृङ्ख्यावन्धभागिनीं तां व्यधाद्रुपा ॥ ३४२ ॥
परेख्यंत्वत्रक्रस्य कौशाम्बीनगरान्तरम् । कायस्थित्यै विशन्तं तं महावीरं विलोक्य सा ॥ ३४२ ॥
परेख्यंत्वजन्ति विश्विक्षश्रृङ्ख्याकृतवन्धना । लोखालिकुख्लीकोरुकेशभाराखलाचलात् ॥ ३४५ ॥
विगळन्माखतीमाछादिव्याम्बरविभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥
विगळन्माखतीमाछादिव्याम्बरविभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥
शिक्षमाश्राणयत्तस्य तेनाप्याश्चर्यप्रक्रम् । वन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ ३४६ ॥
भग्रवान्वर्थमानोऽपि नीत्वा हाद्याव्यस्त्रसन् । स्वयस्थ्येव अमङ्गन्तुकृतिमकप्रामसक्षियौ ॥ ३४८ ॥
ऋखकृत्वानदीतीरे मनोहरवनान्तरे । महादत्वतिलापद्दे प्रतिमायोगमावसन् ॥ ३४९ ॥
स्थल्या पष्टोपवासेन भसोऽधस्तात्सालभूत्रहः । वैशाखे मासि सज्योत्खदशम्यामपराङ्कके ॥ ३५० ॥
हस्तोत्तरान्तरं याते शिशान्याकृत्वज्ञुद्धिकः । क्षपकश्च णिमारुख शुक्कप्यानेन सुस्थितः ॥ ३५१ ॥

किया परन्तु वह उसमें समर्थ नहीं हो सका। अन्तमें उसने भगवानके महित और महावीर ऐसे दो नाम रख कर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ नृत्य किया और सब मात्सर्यभाव छोड़ कर वह वहाँ से चला गया सो ठीक ही हैं क्योंकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखने वाले पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ३३१-३३७॥

श्रथानन्तर—किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीड़ामें आसक्त थी, उसे देख कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायमें लेकर चलता बना। पीछे अपनी कीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवीमें छोड़ दिया।। ३३८-३३६।। वहाँ किसी भीलने देख कर उसको धनकी इच्छासे वृपभदत्त सेटको दी।।३४०।। उस सेटकी कीका नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गई कि कहीं अपने सेटका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाय। इस शङ्कासे वह चन्दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजीसे मिला हुआ। कोदौंका भात दिया करती थी और क्रोध बश उसे सदा सांकलसे बाँधे रहती थी।। ३४१-३४२।। किसी दूसरे दिन वत्स देशकी उसी कोशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान महाबीर स्वामी गये। उन्हें नगरीके भीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके सांकलके सब बन्धन दूट गये, चक्कल अमरसमूदके समान काले उसके बड़े-बड़े केश चक्कल हो उठे और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे गिरने लगी, उसके वख आभूपण सुन्दर हो गये, वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गई, भिक्तभावके भारसे मुक गई, शीलके माहात्म्यसे उसका मिट्टीका शकोरा सुवणपात्र बन गया और कोट्टोका भात शाली चाँवलोंका भात हो गया। उस बुद्धिमतीने विधिपूर्वक पड़गाहकर भगवानको आहार दिया इसलिए उसके यहाँ पक्षाश्चरीकी वर्षा हुई और भाई-बन्धुओंक साथ उसका समागम हो गया। ३४३-३४०।।

इधर जगद्बन्धु भगवान वर्षमानने भी छद्मस्थ अवस्थाके बारह वर्ष व्यतीत किये। किसी एक दिन वे जम्भिक प्रामके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक वनके मध्यमें रत्नमयी एक बड़ी शिलापर सालवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए। वैशाख शुक्ता दशमीके दिन अपराहण कालमें हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके बीचमें चन्द्रमाके आ जाने पर परिणामोंकी विशुद्धताको बढ़ाते हुए वे अपकश्रेणीपर आहढ हुए। उसी समय उन्होंने

१ विश्विकोऽपत्यं पुमान् वाणिकः तस्य । २ शङ्कमानोऽसी तः । ३ कोद्रवोदनम् तः । ४ कोद्रवोदनं कः, तः, गः, पः, मः । ५ सोऽधःस्थात् तः ।

षातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्त्वसुष्टयम् । चतुक्कियत्तीशेष्व्यामासिमहिमालयः ॥ ३५२ ॥ सयोगभागपर्यन्ते स्वपरार्थप्रसाधकः । परमौदारिकं देहं विश्वद्भाङ्गणे वभौ ॥३५३ ॥ चतुविधामरैः सार्धं सौधर्मेन्द्रस्तदागतः । तुर्वकल्यागसर्प्जाविधि सर्वं समानयत् ॥ ३५४ ॥ अपापप्राप्तितन्विज्यास्थायिकातिश्योजितः । १परमात्मपत्ं रप्राप्त्यरमेष्ठी स सन्मितः ॥ ३५५ ॥ अप दिव्यध्वनेहेतः को भावित्युपयोगवान् । तृतीयश्चाननेत्रेण ज्ञात्वा मां परितुष्टवान् ॥ ३५६ ॥ तदेवागस्य मद्ग्रामं गौतमाख्यं श्वीपतिः । तत्र गौतमगोत्रोत्थमिन्द्रभूति द्विजोश्चमम् ॥ ३५० ॥ महाभिमानमादित्यविमानादेत्य भास्वरम् । शेषैः पुण्यैः समुत्पक्तं वेदवेदाङ्गवेदिनम् ॥ ३५८ ॥ दृष्ट्वा केनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्विपपृच्छिपितं जीवमावं पृच्छेत्यचोद्यत् ॥ ३५८ ॥ अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्त्वकृपं निरूष्यताम् । इत्यप्रक्षमतो मद्धं भगवान्भव्यवस्तवः ॥ ३५८ ॥ अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्त्वरूपं निरूष्यताम् । इत्यप्रक्षमतो मद्धं भगवान्भव्यवस्तवः ॥ ३६० ॥ अस्ति जीवः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिमिश्च निर्देश्यो नोत्पन्नो न विनक्ष्यति ॥३६१॥ दृष्यस्पेण पर्यायैः परिणामी प्रतिक्षणम् । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोष्ठा सर्वेकदेशवित् ॥ ३६२ ॥ संसारी निर्वत्वेति हैविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥ ३६१ ॥ निर्वतस्य संसारो नित्या कस्यापि संस्तिः । अनन्ताः संस्तौ मुक्तास्तदनन्ताः "सुलक्षिताः ॥३६४॥ सित व्ययेऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तब्देतुः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥ ३६५ ॥

शुक्राध्यानके द्वारा चारों वातिया कर्मांको नष्टकर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये और चौतीस अतिशयोंसे सुशोभित हो कर व महिमाके घर हो गयं।। ३४८-३५२।। श्रव वे सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गयं, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको भारण करते हुए आकाशकृषी आंगनमें सुशोभित होने लगे ॥ ३५३ ॥ उसी समय सौधर्म स्वर्गका इन्द्र चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूर्ण की ।। ३५४ ।। पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समवसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे सम्पन्न श्रीवर्धमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे श्रीर परमातमा पदको प्राप्त हो गये।। ३५५॥ नदनन्तर इन्द्रने भगवान्की दिव्यध्वनिका कारण क्या होना चाहिये इस बातका विचार किया और अवधिज्ञानसे मुफ्ते उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ।। ३५६।। वह उसी समय मेरे गाँवमें अ।या। मैं वहाँ पर गातमगोत्रीय इन्द्रमूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, श्रादित्य नामक विमानसे श्राकर शेप वने हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था,मेरा शरीर श्रति-शय देवीप्यमान था, श्रीर मैं वेद-वेदाक्तका जानने वाला था।। ३५७-३५=॥ मुफ्ते देखकर वह इन्द्र मुफे किसी उपायसे भगवानके समीप ले आया और प्रेरणा करने लगा कि तुम जीव तत्त्वके विषयमं जो कुछ पृछना चाहते थे सो पूछ लो ॥ ३५६ ॥ इन्द्रकी वात सुनकर मैंने भगवानसे पूछा कि है भगवन ! जीव नामका कोई पदार्थ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिये। इसके उत्तरमें भज्यवत्सल भगवान कहने लगे कि जीव नामका पदार्थ है श्रीर वह प्रहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या त्रादि सद।दिक त्रीर निर्देश त्रादि किमादिकसे उसका स्वह्रप कहा जाता है। वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु पर्याय रूपसे प्रतिज्ञण परिणमन करता है। चेतना उसका लज्ञण है, वह कर्ता है, भोक्ता है, श्रोर पदार्थोंके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥ ३६०-३६२॥ संसारी श्रोर मुक्तके भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है। इसका संसार अनादि कालसे चला आ रहा है श्रीर मोच सादि माना जाता है।। ३६३।। जो जीव मोच चला जाता है उसका फिर संसार नहीं होता अर्थात् वह लौटकर संसारमें नहीं आता। किसी-किसी जीवका संसार नित्य होता है अर्थान् वह श्रभन्य या दूराहर भन्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है। इस संसारमें श्रमन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव ही अभी बाकी हैं। कर्मबन्धनमें बंधे हुए जीवोंमेंसे

१ परमाप्त-इति कचित्। २ प्राप म०, ल० । ३ कोऽसावीत्युप-ल०। ४-दिस्यभासुरं स्त०। ५ सखिल्ता क०, ल०, ग०, घ०, ग०।

इति जीवस्य याधारम्यं युक्स्या व्यक्तं न्यवेदयत् । द्रव्यहेतुं विधायास्य वत्तः कालादिसाधनः ॥३६६ ॥ विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतस्वविनिश्वये । सौधर्मपूजितः पञ्चशतवाद्धणसुनुभिः ॥ १६७ ॥ श्रीवर्धमानमानम्य संयमं प्रतिपञ्चवान् । तदैव मे समुत्पञ्चाः परिणामविशेषतः ॥ ३६८ ॥ भ्रद्धयः सप्तसर्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । भट्टारकोपदेशेन आवणे बहुले तिथी ॥ ३६९ ॥ पक्षादावर्थस्पेण सद्यः पर्याणमन् स्फूटम् । पूर्वाह्रे पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात् ॥ ३०० ॥ इत्यनुज्ञातसर्वाङ्गपूर्वार्थो धीचतुष्कवान् । अङ्गानां प्रन्यसन्दर्भं पूर्वरात्री व्यवासहम् ॥ ३७१ ॥ पूर्वाणां पश्चिमे भागे प्रम्थकर्ता ततोऽभवम् । इति श्रुतिद्विभिः पूर्णोऽभूवं गणभृदादिमः ॥ ३७२ ॥ ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यप्रिभृतिकौ । सुधर्मभौयौं मौन्द्राख्यः पुत्रमैत्रेयसञ्ज्ञकौ ॥ ३७३ ॥ **अकम्पनोऽन्धवे**लाख्यः १ प्रभासश्च सया सह । एकादशैन्द्रसम्पूज्याः सम्मतेर्गणनायकाः ॥ ३७४ ॥ शतानि त्रीणि पूर्वाणां "धारिणः शिक्षकाः परे । शून्यद्वितयरन्ध्रादिरन्ध्रोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ ३७५ ॥ सहस्रमेकं त्रिज्ञानस्रोधनास्त्रिशताधिकम्। पद्ममावगमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः॥ ३७६ ॥ शतानि नवविज्ञेया विक्रियद्विविवर्द्धिताः । शतानि पञ्च सम्पूज्याश्चतुर्थज्ञानलोचनाः ॥ ३७७ ॥ चतुःशतानि सम्प्रोक्तास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युर्भुनीश्वराः ॥ ३७८ ॥ चन्दनाद्यारिकाः श्रून्यश्रयपड्वद्विसम्मिताः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ३७९ ॥ देवा देग्योप्यसंख्यातास्तिर्यञ्चः कृतसङ्ख्यकाः । गणैद्वादश्वानिः प्रोक्तैः परीतेन जिनेशिना ॥ ३८०॥ सिंहविष्टरमण्यस्थेनार्धमागधभाषया । पड्दब्याणि पदार्थाश्च सप्तसंस्तिमाक्षयोः ॥ ३८१ ॥

मुक्त हो जानेपर हानि अवस्य होती है परन्तु उनका चय नहीं होता और उसका कारण जीवोंका अनन्तपना ही है। जिस प्रकार पदार्थमें अनन्त राक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें ऋनन्त जीव रहते हैं ऋतः उनका कमा अन्त नहीं होता ॥ ३६४-३६५ ॥ इस प्रकार भगवान्ने युक्ति पूर्वक जीव तत्त्वका रुपष्ट स्वरूप कहा। भगवान्के वचनका द्रव्यहेत् मानकर तथा काललब्बि आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुभे जीवतत्त्वका निश्चय हो गया और मैं उसकी श्रद्धाकर भगवानका शिष्य वन गया। तदनन्तर सौधमेंन्द्रने मेरी पूजा की ऋौर मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोंके साथ श्रीवर्धमान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया। परिणामों-की विशेष शुद्धि होनेसे मुक्ते उसी समय सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई। तदनन्तर भट्टारक वर्धमान स्वामीके उपदेशसे मुक्ते श्रावण वदी प्रतिपदाके दिन पूर्वाहण कालमें समस्त श्रङ्गोंके अर्थ श्रीर पद स्पष्ट जान पड़े। इसी तरह उसी दिन अपराहण कालमें अनुक्रमसे पूर्वोंके अर्थ तथा पदोंका भी स्पष्ट बोध हो गया ॥ ३६६-३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वीका ज्ञान हन्ना है श्रीर जो चार झानसे सम्पन्न हैं ऐसे मैंने रात्रिके पूर्व भागमें अङ्गोंकी और पिछले भागमें पूर्वीकी प्रन्थ-रचना की। उसी समयसे मैं प्रन्थकर्त्ता हुआ। इस तरह श्रृतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूर्ण हुआ मैं भगवान् महाबीर स्वामीका प्रथम गणधर हो गया ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके बाद वायुभूति, ऋग्नि-भूति, सुधर्म, मौर्य, मौन्द्रव, पुत्र, मैत्रेय, ऋकम्पन, ऋन्धवेला तथा प्रभास य गणधर और हुए। इस प्रकार मुक्ते मिलाकर श्रीवर्धमान स्वामीके इन्द्रों द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥३७३-३७४॥ इनके सिवाय तीन सी ग्यारह अङ्ग श्रीर चौदह पूर्वींक धारक थे, नी हजार नी सी यथार्थ संयमका धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सी अवधिज्ञानी थे, सात सी केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नो सौ विकियाऋदिके धारक थे, पाँच सौ पूजनीय मनःपर्ययज्ञानी थे और चार सौ अनुत्तर-वादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चौदह हजार थी।। ३७५-३७=।। चन्दनाको आदि लेकर छत्तीस हजार त्रार्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, त्रसंख्यान देव देवियाँ थीं, अोर संख्यात तिर्युख्न थे। इस प्रकार ऊपर कहे हुए बारह गणोंने परिवृत अगवानने सिंहासनके मध्यमें स्थित हो अर्थुमागधी भाषाके द्वारा छह द्वारा, सात तत्त्व, संसार और मोजके

१ श्रकम्पनोऽन्वचेसाख्यः इति कवित्। २ धारकाः म०, स०।

<sup>¶</sup>प्रत्ययस्तरफ**रुच्चेतत्सर्वमेव** प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिश्चेपाद्यपायैः सुनिरूपितम् ॥ ३८२ ॥ ैभीत्पत्तिक्यादिधीयुक्ताः श्रुतवन्तः सभासदाः । केचित्संयमापन्नाः संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥ सम्यक्त्वमपरे सद्यः स्वभन्यत्वविशेषतः । एवं श्रीवर्धमानेशो विद्रधद्धर्मदेशनाम् ॥ ३८४ ॥ क्रमाहाजगृहं प्राप्य तस्थिवान् विपुछाचछे । श्रृत्वेतदागमं सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥ इति सर्वे समाकर्ण्ये प्रतुष्टः प्रणतो मुहुः । जातसंवेगनिर्वेदः स्वपूर्वेभवसन्ततिम् ॥ ३८६ ॥ <del>अन्ययुक्क गणाव्यीशं सोऽपीति</del> प्रत्यबृबुषत् । त्रिपष्टिकक्षणं पूर्व पुराणं पृष्टमादितः ॥ ३८७ ॥ निर्दिष्टम् मया स्पष्टं श्रुतम् भवता स्फुटम् । श्रुणु चित्तं समाधाय श्रेणिक श्रावकोत्तम<sup>3</sup> ॥ १८८ ॥ **बृत्तकं तव वक्ष्यामो भवत्रय**निबन्धनम् । इह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्यादी <sup>8</sup>कुटजाह्नये ॥ ३८९ ॥ वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा मुनिम् । समाधिगुप्तनामानं सर्माक्ष्य व्यनमन्मुदा ॥ ३९० ॥ धर्मछाभोऽस्तु तेऽधेति चाकृताशासनं मुनिः । "स धर्मो नाम किरूपस्तेन कि कृत्यमङ्गिनाम् ॥ ३९१ ॥ किरातेनेति सम्प्रष्टः सोऽपीति प्रत्यभाषत । निवृत्तिर्मधुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥ ३९२ ॥ स धर्मस्तस्य लाभो यो धर्मलाभः स उच्यते । तेन कृत्यं परं पुण्यं पुण्यात्स्वर्गे सुखं परम् ॥ ३९३ ॥ श्रुत्वा तन्नाहमस्य स्यामित्युवाच वनेचरः । १ तदाकूर्तं वितन्त्र्याह मुनिः किं काकमांसकम् ॥ ३९४॥ भग्य भक्षितपूर्व ते न वेति सुधियां वरः । तच्छूत्वा स विचिन्त्याख्यतत्कदापि न भक्षितम् ॥ ३९५ ॥ मयेखेर्वं यदि त्याज्यं तस्वयेत्यव्रवीनमुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्यं प्रतुष्टो दीयतां व्रतम् ॥ ३९६ ॥ तदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याधावसाध्ये सम्भूते काकमांसम्य भक्षणात् ॥ ३९७ ॥

कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय और निर्देष आदि उपायोंके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण किया। भगवान्का उपदेश मुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने हा शास्त्रज्ञ सभासदोंने संयम धारण किया, कितनों ही ने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशे-षतासे शीव्र ही सम्यग्दर्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान स्वामी धर्मदेशना करते हुए अनुक्रमसे राजगृह नगर आय और वहाँ विपुताचल नामक पर्वतपर स्थित हो गये। हे मगधेश ! जब तुमने भगवान्के आगमनका समाचार सुना तब तुम शीव्र ही यहाँ आये।। ३७६-३=५॥ यह सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुन्त्रा, उसने बार-बार, उन्हें प्रणाम किया, तथा संबेग श्रीर निर्वेदसे युक्त होकर अपने पूर्वभव पूछे। उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी समभाने लगे कि तूने पहले तिरसठशलाका पुरुषोंका पुराण पृद्धा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे तुके कहा है और तूने उसे स्पष्ट. ह्रपसे सुना भी है। हे श्रावकात्तम श्रेणिक! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ सा तू चित्तका स्थिरकर सुन । इसी जम्बूद्वीपके विन्ध्याचल पर्वतपर एक कुटज नामक वन है उसमें किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था। एक दिन उसने समाधिगुप्त नामके मुनिराजके दर्शनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३८० ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने 'त्राज तुके धर्म लाभ हो।' ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उस भीलने पूछा कि है प्रभी ! धर्म क्या है ? और उससे लाभ क्या है ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस ऋादिका सेवन करना पापका कारण हैं अतः उससे विरक्त होना धर्म कहलाता है। उस धर्मकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता है। उस धर्मसे पुण्य होता है और पुण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३६१-३६३ ॥ यह सुनकर भील कहने लगा कि मैं ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता। मुनिराज उसका अभिप्राय समभ कर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्या तूने कभी पहले कीआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीख, मुनिराजके बचन सुनकर श्रीर विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिये। मुनिराजके बचन सुनकर उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह वत मुक्ते दिया जाय ॥ ३५४-३८६ ॥ तदनन्तर

१ प्रत्येयः स०। २ उत्पत्तिकादि स०। ३ श्रावकोत्तमः स०। ४ कुटचाह्नये स०। ५ किरातः कीटशो धर्मस् स०। ६ तदा कुल-स०।

शान्तिरस्येति निर्दिष्टे भिषम्भिः स वनेषरः । प्रयान्त्वभी मम प्राणाः कि कृत्यमिव तैश्रकैः ॥ ३९८ ॥ वतं तपोचनाभ्याशे गृहीतं धर्ममिच्छता । कृतसङ्करपभङ्गस्य कुतस्तत्पुरुषवतम् ॥ ३९९ ॥ पापेनानेन मांसेन नाच प्राणिणियाम्यहम् । इति नैच्छत्तदुक्तं तच्छ्त्वा तन्मैथुनः पुरात् ॥ ४०० ॥ सारसौख्यात्समागच्छन् श्रुरवीराभिधानकः । महागहनमध्यस्थन्यप्रोधपृथिवीरुहः ॥ ४०१ ॥ अधस्ताचोषितं कास्तिवृदतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्यं कुतो बृहीत्यव्रवीत्साप्युवाच तम् ॥४०२ ॥ श्रुण चित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम् । वने खदिरसारस्ते मैथूनो न्याधिपीडितः ॥ ४०३ ॥ काकमांसनिवृत्त्यासौ पतिर्मम भविष्यति । गच्छंस्त्वं तं परित्यक्तमांसं भोजयितं पुनः ॥ ४०४ ॥ नरके घोरदु:सानां भाजनं कर्तुंमिच्छसि । ततो मे रोद्नं तस्माख्य अब्र तवाग्रहम् ॥ ४०५ ॥ इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः । सम्प्राप्यातुरमालोक्य भिषक्षथितमीपधम् ॥ ४०६ ॥ स्वया मयोपनोदार्थमुपयोक्तव्यमित्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छन्नेवमध्रवीत् ॥ ४०७ ॥ त्वं मे प्राणसमो बन्धुमा जिजीवयिषुः स्निहा । ब्रवीष्येवं हितं नैवं जीवितं व्रतमञ्जनान् ॥ ४०८ ॥ हर्गतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तद्वर्तानश्चितम् । ज्ञाग्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शूरवीरोऽप्यनोधयत् ॥ ४०९ ॥ तद्वत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकवतपञ्चकम् । समादायाखिलं जीवितान्ते सौधर्मकल्पजः ॥ ४१० ॥ देवोऽभवदनिर्देश्यः शूरवीरोऽपि दुःखितः । परलोकिकियां कृत्वा स्वावासं समुपन्नजन् ॥ ४११ ॥ बटड्रमसमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्तवाभवसेति यक्षीमाहावद् सा ॥ ४९२ ॥ समस्तवतसम्पन्नो व्यन्तरत्वपराङ्मुखः । अभूत्सीधर्मकल्पेऽसौ पतिर्मम कथं भवेत् ॥ ४१३ ॥

वह भील बत लेकर चला गया। किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारी हुई तब वैद्योंने बतलाया कि कीत्राका मांस खानेसे यह वीमारी शान्त हो सकती है। इसके उत्तरमें भीलने दृढ़ता-के साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण भले ही चले जावें ? मुफ्ते इन चक्कल प्राणोंसे क्या प्रयोजन है. मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी- मुनिराजके समीप ब्रत ग्रहण किया है। जो गृहीत ब्रतका भङ्ग कर देता है उससे पुरुष बत कैसे हो सकता है ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीवित नहीं रहना चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कौत्राका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया । यह मनकर उसका साला इरवीर जां कि मारसीख्य नामक नगरमे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सघन वनके मध्यमें स्थित वट बृक्के नीचे किसी स्त्रीको राती हुई देखा। उसे राती देख, मैंने पछा कि तुक्यों रो रही है ? इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन। मैं बनकी यसी हूँ और इसी वनमें रहती हूँ। तेरा बहनोई खदिरसार रोगसे पीड़ित है श्रीर कीआका मांस त्याग करनेसे वह मेरा पित होगा! पर श्रव तू उसे त्याग किया हुआ मांस खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भयंकर दु:खोंका पात्र बनाना चाहना है। मैं इसीलिए रो रही है। हे भद्र ! अब तू श्चपना आग्रह छोड़ दे ॥ ४६७-४०५ ॥ इस प्रकार देवीक वचन सनकर शूरवीर, वीमार-लिदरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैदाने जो श्रीषधि बतलाई है वह श्रीर नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुमे खाना चाहिये। खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणोंके समान मेरा भाई है। स्नेह वश मुफे जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कह रहा है परन्तु ब्रत भेगकर जीवित रहना हिनकारी नहीं है क्योंकि वत भेग करना दुर्गतिकी प्राप्तिका कारण हैं। जब शुरवीरको निश्चय हो गया कि यह अपने व्रतमें हु है तब उसने उसे यक्षीका वृत्तान्त बतलाया। ४०६-४०६॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर विदरसारने श्रावकके पांचों व्रत धारण कर लिये जिससे श्राय समाप्त होनेपर वह सौधर्मस्वर्गमें अनु-पम देव हुआ। इधर शरवीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक किया करके अपने घर की श्रोर चला। मार्गमें वह उसी वटबूबके समीप खड़ा होकर उस यचीसे कहने लगा कि है यि ! क्या हमारा वह बहनोई तेरा पति हुआ है ? इसके उत्तरमें यश्नीने कहा कि नहीं, वह समस्त व्रतोंसे

१-कण्यांटवी मति स०।

प्रकृष्टिदिध्यभोगानां भोक्तेति वननायकः । तत्वार्थं तद्वचो ध्यायबहो माहात्स्यमीहराम् ॥ ४१४ ॥ अतस्याभीत्मितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन् । समाधिगुसमभ्येत्य आवकवनसम्प्रहीत ॥ ४१५ ॥ सम्पोऽयमिति तं मत्वा यक्षी तत्पक्षपाततः । उपायेनानयज्ञैनं धर्मं सा हि हितैषिता ॥ ४१६ ॥ स्वर्गात्वदिरसारोऽपि द्विसागरमितायुषा । दिन्यं भोगोपभोगान्ते निदानात्प्रच्युतस्ततः ॥ ४१७ ॥ सृतुः कुणिकभूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसो । अथान्यदा पिता तेऽसी मत्पन्नेषु भनेत्पतिः ॥ ४१८ ॥ राज्यस्य कतमोऽन्नेति निमित्तेः सक्छैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गात्वेहितस्विया ॥ ४१९ ॥ राज्यस्य होत्रमेवेति निश्चितः सक्छैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गात्वेहितस्विय ॥ ४१९ ॥ निराकरोत्पुरात्तस्माहेनान्तरमभीयुषः । वश्चावित्र्यः परित्रातुं त्वां सुधीः कृत्रिमकुषा ॥ ४२९ ॥ निद्यामनिवासिन्यः प्रत्युत्थानपुरस्सरम् । ज्ञानभोजनशय्यादिकियाविमुख्यमागमन् ॥ ४२२ ॥ ततस्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं व्रजन् । देवताजातिपाप<sup>3</sup>ण्डमोहप्रतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥ कथाः प्ररूपयन्त्रीत्या नदीयस्थानमापिवान् । त्वद्राग्मित्त्वयुवन्वादिगुणरक्तमितिद्वाः ॥ ४२४ ॥ कदाचित्केनचिद्वेतुनायं राज्यं परित्यजन् । भवन्तं ब्राह्मणप्रामादानीय कृणिकक्षितीट् ॥ ४२६ ॥ स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं त्वज्ञ तत्प्रतिपालयन् । अनभिन्यक्तकंपः सन् पूर्वावज्ञानसंस्मृतेः ॥ ४२६ ॥ स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं त्वज्ञ तत्प्रतिपालयन् । अनभिन्यक्तकंपः सन् पूर्वावज्ञानसंस्मृतेः ॥ ४२०॥ विधित्मुनिग्रहं सूर्यं निन्दप्रामनिवासिनाम् । आदिष्टवान् करं तेषां निवोद्वमितदुष्करम् ॥ ४२८ ॥

सम्पन्न हो गया था अतः व्यन्तर योनिसे पराङ्मुख होकर सीधर्म स्वर्गमें देव हुआ है वह मरा पति कैसे हो सकता था।। ४१०-४१३।। वह तो स्वर्गके श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार धनका स्वामी शरवीर, यक्षीके यथार्थ वचनोंपर विचार करता हुआ कहने लगा कि आही ! ब्रतका एमा माहात्म्य हैं ? अवश्य ही वह इच्छित मुख को प्राप्त कराता है। ऐसा विचारकर उसने समाधिग्रप्त मुनिराजके समीप जाकर शावकके ब्रन धारण कर लिये।। ४१४-४१५ ।। इस प्रकार उस यक्षीने उसे भव्य सममकार उसके पक्षपानसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्योंकि हिनैषिता-पर हिनकी चाह रखना, यही है ॥ ४१६ ॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिज्य भोगोंका उपभोगकर स्वर्गसे च्युत हुआ और यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है। अथानन्तर किमी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें राज्यका स्वामी शौन होगा ? उसने निमित्तज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोंसे तेरी श्रन्छी तरह परीक्षा की त्रौर वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुन्ना कि राज्यका स्वामी तु ही हैं। तुफ्तपर वह स्वभावसे ही स्तेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुम्भपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायादोंसे तेरी रचा करनेके लिए उस बुद्धि-मान्ने तुमे बनावटी कांधसे उस नगरसे निकाल दिया। तृ दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दि-प्राममें पहुँचा। राजाकी प्रकट आज्ञाके भयसे निन्दियाममें रहेने वाली समस्त प्रजा तुके देखकर न उठी और न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योंकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुख रही ॥ ४१७-४२२ ॥

तदनन्तर तृ भी किसी ब्राह्मणके साथ आगे चला और देवमूहता, जातिमूहता तथा पापण्डिमूहताका खण्डन करने वाली कथाओं को कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँचा। तेरे वचनकीशल और यौवन आदि गुणोंसे अनुरखित हो कर उस ब्राह्मणने तेरे लिए अपनी यौवनवती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाहकर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा।। ४२३-४२५॥ किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने उस ब्राह्मणके गाँवसे तुसे बुलाकर अपना सब राज्य तुस्ते दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने लगा। यदापि तूने अपना कोध वाह्ममें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर

१ ते स ल०। २ सुप्रकाशत्र्यादेशमयात्र सकलाः ल०। ३ पाखण्ड-ल०। ४ तत्रावसत्सुखी ल०। ५ सुखी म०, ल०।

भवतो विप्रकत्यायां सुतोऽभृदमयाह्वयः। स कदाचिकिजस्थानादागण्छंस्त्वां समीक्षितुम् ॥ ४२९॥ समं जनन्या समन्दिमामे त्वतः समाकुकाः। प्रजाः समीक्ष्य ते कोपमुपायैः वैसमणीशमत् ॥४६०॥ नानोपायप्रवीणोयमभयाण्योऽस्तु पण्डितः। नाननिति विक्रिशहृतः स तदा तेन धीमता ॥ ४६९ ॥ पुत्रेणानेन सार्धं त्वसिहार्येनसुपस्थितः। १६०वन्पुराणसद्भावमित्याहाकण्यं तद्भवः॥ ४६२ ॥ सर्वं निधाय तिष्वते श्रद्धाभून्महती मते। जैने कुतस्त्रथापि स्थान्न मे व्रतपरिप्रहः॥ ४६३ ॥ इत्यनुश्रेणिकप्रश्नाद्वादीद्गणनायकः। भोगसम्जननाद्वावमिथ्यात्वानुभवोद्यात् ॥ ४६५ ॥ दुश्विद्यान्महारम्भात्सिव्यन्ते निकाचितम्। नारकं बद्धवानायुस्त्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४६५ ॥ वद्धदेवायुषोन्यायुर्नाङ्गी स्वीकुरुते वतम्। श्रद्धानं तु समाधरो तत्मात्वं नाप्रहीर्वतम् ॥ ४६६ ॥ पुराणश्रुतसम्भृतविद्यद्धाः करणत्रयात्। सम्यकृत्वमादिमं प्राप्य शान्तससमहारजाः ॥ ४६० ॥ अन्तर्मुहृत्वेकालेन सम्यकृत्वोदयभाविते। क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने सम्यक्तात्वम् ॥ ४६८ ॥ सम्प्रकृतिनर्मृलक्षयात्वायिकमागतः। श्रञ्जामार्गोपदेशोत्यं स्त्रवीजसमुद्भवम् ॥ ४६० ॥ सक्क्षेपाद्वस्तृतेवर्थाञ्चावासमवगावकम्। परमायवगावश्च सम्यक्तं दश्योदितम् ॥ ४६० ॥ सर्वज्ञाञ्चानिमिशेन पद्वव्यादिषु या रुचिः। साज्ञा निस्सङ्गनिष्टचेलपाणिपात्रत्वलक्षणः ॥ ४४९ ॥ मोक्षमार्गं इति श्रुत्वा या रुचिमार्गंजा त्वसौ। त्रिपप्टिपुरुवादीनां या पुराणप्ररूपणात् ॥ ४४२ ॥

की याद आनेसे टू निन्दमामके निवासियोंका अत्यन्त कठार निम्नह करना चाहता था इसी इच्छासे तू ने वहाँ रहने बोले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं कर सकते थे।। ४२६-४२=।। तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अभयकुमार नामका पुत्र हुआ था वह किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था। जब वह निन्द्रशाममें श्राया तब उसने वहाँकी प्रजाको तुमासे अत्यन्त व्यप्न देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ।। ४२६-४३० ।। तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे 'पण्डित' इस नामसे पुकारा था।। ४३१।। हे राजन ! आज तू इहाँ उसी बुद्धिमान पुत्रके साथ उपस्थित हुआ। पुराण श्रवण कर रहा है । इस प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें धारण किये और कहा कि है भगवन ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं व्रत प्रहण क्यों नहीं कर पाना ? ॥ ४३२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जन्ममें पहले भोगांकी आसक्ति, तीव्र मिण्यात्वका उदय, दुख्रिरित्र श्रीर महान् आरम्भके कारण, जो बिना फल दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है। ऐसा नियम है कि जिसने देवायुको छोड़कर अन्य आयुका वन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें व्रत धारण नहीं कर सकता। हाँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है। यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी बत धारण नहीं कर पा रहा है।। ४३४-४३६।। इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने ऋधःकरण. श्रपूर्वकरण और श्रनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये और उनके प्रभावसे मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंका उपरामकर प्रथम अर्थात् उपराम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥ ४३७ ॥ अन्तर्मुहर्तके वाद उसके सम्यक्तव प्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपरामिक सम्यक्रानमें श्रा गया श्रीर उसके कुछ ही बाद सातों प्रकृतियोंका निर्मूल नाशकर वह ज्ञायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो गया । सम्यग्दर्शन उत्पत्तिकी श्रपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है-श्राज्ञा, मार्ग, उपदेशोत्थ, सूत्रसमुद्भव, बीजसमुद्भव, संक्षेपज, विस्तारज, अर्थज, अवगाढ और परमावगाढ ॥ ४३६-॥ ४४० ॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदिमें श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्य-करव कहते हैं। मोत्तमार्ग परिमह रहित है, वस्त्र रहित है और पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोक्षमार्गका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्व है। तिरसेठ शलाका पुरुषोंका

१ समुपाकरोत् म०, ख०।

श्रद्धा सद्यः समुत्यन्ना सोपदेशसमुद्रता । आचाराक्यादिमाङ्गोकतपोभेदशुतेषु तम् ॥ ४४६ ॥
प्रादुर्भूता रुचिस्तज्जैः सूत्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपदादान पूर्वसूक्ष्मार्थजा रुचिः ॥ ४४४ ॥
बीजजासी पदार्थानां सक्सेपोक्षया समुद्रता । या सा साक्सेपजा यान्या तस्या विस्तारजा तु सा॥४४५
प्रमाणनयनिसंपाणुपायैरतिविस्तृतैः । अवगाद्धा परिज्ञानात्त्वस्याङ्गादिभाषितम् ॥ ४४६ ॥
वाग्विस्तरपरित्यागादुपदेष्दुर्महामतेः । अर्थमात्र समादानसमुत्था क्विरर्थजा ॥ ४४७ ॥
अङ्गाङ्गबाद्धसम्भवनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगावित कथ्यते ॥ ४४८ ॥
अङ्गाङ्गबाद्धसम्भवनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगावित कथ्यते ॥ ४४८ ॥
क्वत्यवगमात्वोकिताविलार्थगता रुचिः । परमाद्यवगावाऽसौ श्रद्धति परमित्रिः ॥ ४४९ ॥
प्रतास्वि महाभाग तव सन्त्रथ काश्वन । दर्शनावागमप्रोक्तशुद्धपोद्धशकारणैः ॥ ४५० ॥
भव्यो व्यत्तैः समस्तिश्च नामात्मीकुरुतेऽन्तिमम् । तेषु श्रद्धादिभिः कैश्चिद्धध्वा तद्धामकारणैः ॥४५९ ॥
स्त्रमा प्रविष्टः सन् तत्कलं मध्यमायुषा । भुक्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन् महापद्याख्यतिर्थित् ॥४५९ ॥
भागान्युरसिपणीकालस्यादिमः क्षेमकुत्सताम् । तस्मादासञ्चमव्योऽसि मा मैषीः संस्तेरिति ॥४५६ ॥
स्वस्य रत्नप्रभावासिविषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीदिधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्युण्यधामनि ॥ ४५९ ॥
किमस्त्यधोगितं यास्यक्षित्यतो मुनिशदिशत् । कालसौकरिकाश्वत पुरे गिचकुले स्वाम् ॥ ४५६ ॥
अस्ति द्वित्रत्वाद्यस्तरकुनश्चेष्वरम्यताम् । कालसौकरिकोऽन्नैव पुरे गिचकुले स्वाम् ॥ ४५६ ॥
भवस्थितिवशाद्वरूतरायुः पापकर्मणा । सम्रकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भूत्वैवसस्मरत् ॥ ४५७ ॥

पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशांत्थ सम्यग्दर्शन है। आचाराङ्ग श्रादि शास्त्रोंमें कहे हुए तपके भेद सुननेसे जो शीब ही श्रद्धा उत्पन्न होती हैं। वह सूत्रज सम्यग्दर्शन फहलाता है। बीजपदोंके प्रहण पूर्वक सूच्मपदार्थीसे जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यग्दर्शन कहते हैं। पदार्थीक संक्षेप कथनसे जो श्रद्धा होती है वह संक्षेपज सम्यग्दर्शन है, जो विस्तारसे कहे हुए प्रमाण नय विक्षेप अ।दि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अङ्ग पूर्व अ।दिमं कहे हुए तत्त्वोंकी श्रद्धा होती है वह विस्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है। वचनोंका विस्तार छोड़कर महाबुद्धिमान् उपदेशकसे जो केवल अर्थमात्रका प्रहण होनेसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थज सम्यग्दर्शन हैं। जिसका माहनीय कर्म श्रीण हो गया है ऐसे मनुष्यको अङ्ग तथा अङ्गवाह्य प्रन्थोंकी भावनासे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाद सम्यादर्शन कहलाना है ॥ ४४१-४४ ॥ केवल-ज्ञानक द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोंकी जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाद सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा परमर्पियोंने कहा है।। ४४६।। हे महाभाग ! इन श्रद्धात्र्योमेंसे त्र्याज तेरे कितनी ही श्रद्वाएँ —सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं। इनके सिवाय श्रागममें जिन दर्शन-विशुद्धि श्रादि शुद्ध सीलह कारण भावनात्र्योंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथा सम्भव प्राप्त हुई पृथक्-पृथक् कुछ भावनात्रोंने भव्य जीव तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है। उनमेंसे दर्शनविशुद्धि आदि कितने ही कारणोंसे तू नीथेंकर नामकर्मका वन्यकर रत्नप्रभा नामक पहिली पृथिवीमें प्रवेश करेगा, मध्यम त्रायुसे वहाँका फल भागकर निकलेगा और तदनन्तर हे भव्य ! तू इसी भरतक्षेत्रमें श्रागामी उत्सर्पिणी कालमें सज्जनोंका कल्याण करनेवाला महापद्म नामका पहला तीर्थंकर होगा। तू निकट भव्य है त्रातः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०-३५३ ॥ तद्नन्तर अपने आपको रत्नप्रभा पृथिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खेद हो रह। है ऐसे राजा श्रेणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनको धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक जानेवाला है ? उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसौकरिक ऋौर ब्राह्मण-की पुत्री शुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा ? यदि यह जानना चाहता है तो सुन मैं कहता हूँ। कालसौकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया था। अवकी बार उसे जातिस्मरण हुन्ना है जिससे वह सदा ऐसा विचार करता रहता है

१ समुद्भवा तः । २ पूर्वा लः,वः। ३ श्रर्थमात्रं समादाय मः,लः। श्रर्थमात्रसमाधान इति स्वचित्।

पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम् । मया कथिमवालिम् मनुष्यभवसम्भवः ॥ ४५८ ॥
ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुखम् । इति कृत्वानु निश्शक्कं पापी हिंसादिपञ्चकम् ॥ ४५९ ॥
मांसायाहारसंसक्तो वह्नारम्भपरिप्रहैः । अनुबद्धोऽपि बद्ध्वायुर्नारकं परमाविध ॥ ४६० ॥
सेन यास्यस्यसौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरतुः खदाम् । ग्रुभा चोप्रानुभागोत्थक्विवेदोदयभाविता ॥ ४६० ॥
प्रमृद्धरागप्रहेपपैग्रुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीलसदाचारान् अन्वालोक्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥
सङ्क्रुशेन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युतौ । तमः प्रभामहादुः सभागिनीयं भविष्यति ॥ ४६३ ॥
हति तद्वचनप्रान्ते प्रणिपत्य मुनीश्वरम् । कुमारोऽप्यभयोऽप्रम्हस्त्वभवान्तरसन्तितम् ॥ ४६४ ॥
तदनुप्रहृद्धयैवमाहासौ भव्यवत्सलः । उह्नोऽभवनृतीयेऽत्र भवे भव्योऽपि सन्सुधीः ॥ ४६५ ॥
कश्चिद्वप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभमन् । देशान्तराणि पापण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६५ ॥
कश्चिद्वप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभमन् । देशान्तराणि पापण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६७ ॥
कनित्पथिकेनामा जैनेन पथि स वजन् । पाषाणराशिसंलक्ष्य भूताधिष्ठितभूरुहः ॥ ४६८ ॥
समीपं प्राप्य भक्त्यातो दैवमेतदिति "दुमम् । परीत्य प्राणमद्दष्ट्वा तच्चेष्टा आवकः स्मिती ॥४६९॥
तस्यावमितिविष्यर्थं तद्दुमादागपत्लवैः । परिमृत्य स्वपादाकपूर्णि ते पश्य देवता ॥ ४७० ॥
नाईतानां विधाताय समर्थेत्यवदद्दिजम् । विभेणानु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम् ॥ ४०९ ॥
परिभृतिपदं नेष्यास्युपाष्यायस्थमत्र मे । इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाप्तवान् ॥ ४०२ ॥

।।४५४-४५॥। कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवांका सम्बन्ध रहता है तो फिर सुक्त जैसे पापीको मनुष्य-भव कैसे मिल गया १ इसलिए जान पड़ता है कि न पुण्य है और न पाप है—इच्छानुसार
प्रवृत्ति करना ही मुख़ है। ऐसा विचारकर वह पापी निःशङ्क हो हिसादि पाँचों पाप करने लगा
है, मांस छादि खानेमें श्रासक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिव्रहोंके कारण नरककी
उत्कृष्ट आयुका दन्ध भी कर चुका है। श्रव वह मरकर भयंकर दुःख देनेवाली सातवीं पृथिवीमें
जावेगा। इसी प्रकार हुआ भी तीत्र अनुभागजन्य स्त्रीवंदके उदयसे युक्त है, श्रितशय बढ़े हुए
रागद्वेष पेशुन्य श्रादि दोषोंसे अत्यन्त दूपित है, गुण शील तथा सदाचारकी वात सुनकर और
देखकर बहुत कोध करती है। निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका बन्ध कर चुकी है
और शरीर छूटनेपर तमःप्रभा पृथिवी सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी।। ४५=४-४६३।। इस प्रकार
गणधरके बचन समाप्त होनेपर अभयकुमारने उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भवान्तरोंका
समूह पृद्धा।। ४६४।।

भन्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे इस प्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भवमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था और भन्य होनेपर भी दुर्बुद्धि था। वह वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घूमता-िफरता था, पापण्डिमूढता, देवमूढता, तीर्थमूढता, जातिमूढता और लोकमूढतासे माहित हो व्याकुल रहता था, उन्होंके द्वारा किये हुए कार्योंका इन्होंके वहुत प्रशंसा करता था और पुण्य-प्राप्तिकी इन्होंसे उन्होंके द्वारा किये हुए कार्योंका स्वयं आचरण करता था। ४६५-४६७।। एक बार वह किसी जैनी पथिकके माथ मार्गमें कहीं जा रहा था। मार्गमें पत्थरोंके देशके समीप दिखाई देने वाला भूतोंका निवासस्थान स्वकृष एक वृक्ष था। उसके समीप जाकर और उसे अपना देव सममकर ब्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी तथा उसे नमस्कार किया। उसकी इस चेष्टाको देखकर आवक हँसने लगा तथा उसका अनादर करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पैरांकी धूलि काड़ ली और ब्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनियोंका कुछ भी विधात करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष हैं? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर ह्मंगा, इस विषयमें तुम मेरे गुरु ही सही। इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चतने लगे और किसी एक

१ परिग्रहः ल०। २ ऋनुबदोऽस्ति ल०। ३ इतो भवातृतीयेऽत्र ल०। ४ दुःधीः ल०। ५ हुतम् ल०।

श्रावकः किपरोमाह्यवह्लीजालं समीक्ष्य मे । दैवमेतिदिति व्यक्तमुक्त्वा भक्त्या परीत्य तत् ॥ ४७३ ॥ मणस्य स्थितवान् विघोऽप्याविष्कृतह्वाज्ञकः । करास्यां तत्समुच्छिन्दन् विमृद्गंद्य समन्ततः ॥४७४॥ तत्कृतासम्भकण्ड्याविदेषेणातिवाधितः । पृतत्सिक्चिति दैवं त्यदीयमिति भीतवान् ॥ ४७५ ॥ सहासो विद्यते नान्यद्विधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्मिन्मूल कारणम् ॥ ४७६ ॥ श्रेयोऽवासुं ततो यत्नं तपोदानादिकर्मभः । कुरु त्यं मतिमन्मौक्यं हित्वा दैवनियन्धनम् ॥ ४७७ ॥ देवाः खलु सहायत्यं यान्ति पुण्यवतां नृणाम् । उन ते किञ्चित्कराः पुण्यविलये मृत्यसिक्षमः ॥४७८॥ इत्युक्त्वास्तदिजोञ्जत्वदैवमृद्यस्ततः क्रमात् । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत् ॥ ४०९ ॥ अश्रुसुस्तत्र विप्रोऽसौ मणिगङ्गाख्यमुत्तमम् । तीर्थमेतदिति खात्वा तीर्थमुदं समागमत् ॥ ४८० ॥ अधासमै भोक्तुकामाय भुक्त्वा स श्रावकः स्वयम् । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वम्बुमिश्रितं पावनं त्वया ॥४८९ ॥ श्रोक्तव्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापितृ हितम् । तद्युग्वाहं कथं भुक्षे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम् ॥ ४८२ ॥ ध्याविष्ठष्टदोषञ्चेषापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां ॥प्रत्येयां मुग्धचेतसाम् ॥ ४८३ ॥ व्यव्योच्छिष्टदोषञ्चेषापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां ॥प्रत्येयां मुग्धचेतसाम् ॥ ४८५ ॥ तनैव पापं प्रक्षाल्यं सर्वत्र मुलभं जलम् । मिथ्यात्वादिचतुष्केण बध्यते पापमूर्जितम् ॥ ४८६ ॥ सम्यक्तवादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्वृतिः । एतज्ञैनसरं तत्त्वं गृह्गणेत्यवदृत्पुनः ॥ ४८६ ॥ सम्यक्तवादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निर्वृतिः । एतज्ञैनसरं तत्त्वं गृह्गणेत्यवदृत्पुनः ॥ ४८७ ॥

स्थानमें जा पहुँचे। वहाँ करेंचकी लताओंका समूह देखकर श्रावकने कहा कि 'यह हमारा देवता हैं। यह कहकर श्रावकने उस लता-समृहकी भक्तिसे प्रदित्तिणा की, नमस्कार किया श्रीर यह सबकर वह वहीं खड़ा हो गया। अज्ञानी बाह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंसे उस लतासमूहके पत्ते तोड़ लियं तथा उन्हें मसलकर उनका रङ्ग सब शरीरमें लगा लिया। लगाते देर नहीं हुई कि वह, उस करेंचक द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर आवकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता है।। ४६५-४७५।। ब्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, आवक हँसना हुन्या कहने लगा कि जीवोंको जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूर्वकृत कर्मको छोड़कर और कुछ मूल कारण नहीं है।। ४७६।। इसलिए तू तप दान आदि सत्कार्योंके द्वारा पुण्य प्राप्त करनेका प्रयत्न कर श्रीर हे बुद्धिमन्! इस देवविषयक मृद्गाको छोड़ दे। निश्चयसे देवता पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे भृत्यके समान हैं श्रीर पुण्य चीण हो जानेपर किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं ।। ४७७-४७=।। इस प्रकार कहकर श्रावकने उस ब्राह्मणकी देवमूढता दूर कर दी। तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ। श्रावक गङ्गा नदीके किनारे पहुँचा ।। ४७६ ।। भूख लगनेपर उस ब्राह्मणने 'यह मणिगङ्गा नामका उत्तम तीर्थ हैं। यह समम्मकर वहाँ स्नान किया और इस तरह वह तीर्थमूढताको प्राप्त हुआ। ॥ ४५०॥ तदनन्तर जब वह त्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्रावकने पहले स्वयं भाजनकर श्रपनी जूंठनमं गङ्गाका जल मिला दिया श्रीर हितका उपदेश देनेके लिए यह कहते हुए उसे दिया कि 'यह पवित्र है तुम खाओ'। यह देख ब्राह्मणने कहा कि 'मैं तुम्हारी जूं ठन कैसे खाऊँ ? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ? ब्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थजल यदि आज जूंठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलकां दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनोंके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जलके द्वारा पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ? ! । ४८१-४८॥ जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप घो डालना चाहिये। यथार्थमें बात यह है कि मिध्यात्व, श्रविरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीव्र पापका बन्ध होता है श्रीर सम्यक्तव,

१ कपोत्युकः सा० । २ मृद इत्यपि क्वचित् । ३ तके किञ्चित्कराः पुण्ययस्यये क० । ४ मध्येयां का०।

श्रुत्वा तह्नचर्ग विमस्तीर्यमीक्यं निराकरोत् । अध तश्रैव पञ्चामिमध्येऽन्यैर्दुरसहं तपः ॥ ४८८ ॥ कुर्वतस्तापसस्योद्धाः प्रश्वकद्विह्नसंहतौ । व्यक्षयम्प्राणिनां वातं पड्मेदानामनारतम् ॥ ४८९ ॥ तस्य पायण्डमौक्यञ्च युक्तिभिः स <sup>१</sup> निराकृत । गोमांसमञ्जणागम्यागमाद्धाः गतित्रेञ्चणात् ॥ ४९० ॥ वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्धप्यदर्शनात् । ब्राह्मण्यादिषु श्रुद्वाद्धौर्गभाषानप्रदर्शनात् ॥ ४९१ ॥ नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् । आकृतिप्रहणाशस्मादन्यया परिकष्टप्यते ॥ ४९२ ॥ जातिगोन्नादिकर्माणि श्रुकृष्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युद्धयो वर्णाः शेषाः श्रुद्धाः प्रकीतिताः ॥ ४९३ ॥ अच्छेदो स्रुक्तियोग्याया विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोत्राक्यजीवाविच्छिक्सम्भवात् ॥ ४९४ ॥ श्रेषयोस्य चतुर्थे स्यात्काले तजातिसन्तिः । एवं वर्णविमागः स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४९५ ॥ इत्यादिहेतुभिजांतिमौक्यमस्य निराकरोत् । वटेऽस्मिन् ललु विरोशो वसतीत्येवमादिकम् ॥४९६ ॥ वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्यमाचरन्तो महीभुजः । किं न जानन्ति लोकस्य मार्गोयं प्रथितो महान् ॥ ४९७ ॥ व त्यक्तुं शक्य इत्यादि न प्राद्धं लौकिकं वचः । आसोक्तागमबाद्धात्वा न्मत्तोन्मत्तकवास्यवत् ॥ ४९८ ॥ इति तल्लोकमौक्यञ्च विरास्थदय सोऽव्यति । आसोक्तागमवैग्रुख्यदिति हेतुर्न मां प्रति ॥ ४९९ ॥ साङ्गयद्यस्ववानां पौरुषेयत्वदोषतः । द्विताः पुरुषाः सर्वे वादं रागाद्यविद्यया ॥ ५०० ॥

ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है। श्रीर श्रन्तमें इन्हींसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह जिनेन्द्र देवका तत्त्व है-मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर। ऐसा उस शावकने ब्राह्मणसे कहा ।। ४८६-४८७ ।। श्रावकके उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थमृद्धता छोड़ दी । तद्दनन्तर वहीं एक तापस, पञ्चाप्रियोंके मध्यमें अन्य लागोंके द्वारा दु:सह-कठिन तप कर रहा था। वहाँ जलती हुई श्रमिके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पार्पाण्डमूढ़ता भी दूर कर दी। तदनन्तर जातिमृद्रता दूर करनेके लिए वह श्रावक कर्ने लगा कि गामांस भेक्षण और अगम्यस्त्रीसेवन आदिसे लाग पतित हो जाते हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी ऋषेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं श्राता श्रीर ब्राह्मणी श्रादिमें शुद्र श्रादिकं द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाना है इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्योंमें गाय श्रौर घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है यदि श्राकृतिमें कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शद्रमें आकृति भेद नहीं है श्रतः उनमें जातिकी करपना करना श्रन्यथा है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्रध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं श्रीर बाकी शुद्र कह गये हैं। विदेह क्षेत्रमें मोच जानेके योग्य जातिका क ी विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थकालमें ही जातिकी परम्परा चलती हैं श्रम्य कालोंमें नहीं। जिनागममं मनुष्योंका वर्णविभाग इसे प्रकार बतलाया गया है।। ४८५-४६५।। इत्यादि हेतुओं के द्वारा श्रावकने ब्राह्मणकी जातिमृद्वा दूर कर दी। 'इस बटवृक्ष्पर कुबेर रहता हैं। इत्यादि वाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्या कुछ जानते नहीं है। कुछ मचाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं। यह लोकका मार्ग बहुन बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता—लोकमें जो हृदियाँ चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोंके वचन, आप्त भगवान्क द्वारा कहे इस आगमसे बाह्य होनेके कारण नशेसे मस्त अथवा पागल मनुष्यके वचनोंके समान प्राह्म नहीं हैं।। ४६६-४६ ।। इस प्रकार श्रावकने उस श्राह्मणकी लोकमृद्ता भी दूर कर दी। तद-नन्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवानके द्वारा कहे हुए श्रागमसे बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन प्राह्म नहीं हैं सो तुम्हारा यह हत् मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योंकि सांख्य आदि आप्तजनोंके जो भी आगम विद्यमान हैं वे पौरुषेयत्व दोपसे प्रमाणभूत नहीं

१ लुङि रूपम् । २ मदोन्मत्तक ल० । ३ निरस्तुदथ ल० ।

इस्यनालोखितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम्। यतो रागाद्यविद्यानां क्रिवित्तमूं लसंक्ष्यः ॥५०१ ॥
सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । क्रियते युक्तिवादानुसारिगे विदुपस्तव ॥ ५०२ ॥
क्रिविदास्यन्तिकीं पुसि यान्ति सार्धमिवया । रागादयस्तिरोभूति तारतम्यावलोकनात् ॥ ५०३ ॥
सामग्रीसिक्षधानेन कनकादमकलक्कवत् । तरायावक्र जायेत तारतम्यञ्च नो भवेत् ॥ ५०४ ॥
द्रष्टेस्तदस्तु चेन्मूलद्वानिः केन निवार्यते । सर्वशास्त्रकलाभिज्ञे सर्वशाक्तिजिनोदिता ॥ ५०५ ॥
मुख्यसर्वज्ञसंसिद्धि गौणत्वात्साधयेदियम् । चैत्रे सिद्दामिधानेन मुख्यसिद्दस्य सिद्धिवत् ॥ ५०६ ॥
न मां प्रति प्रयोगोऽयं मुक्तिहेतोनिराकृतेः । अवस्थादेशकालादिभेदादिक्षासु शक्तिसु ॥ ५०६ ॥
भावानामनुमानेन प्रतीतिरतिदुर्लभा । यत्नेन साधितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ॥ ५०८ ॥
अभियुक्ततरेरन्यरन्यथा क्रियते यतः । इस्तस्पर्शादिवान्धस्य विषमे पिथ धावतः ॥ ५०९ ॥
अनुमानप्रधानस्य विनिपातो न दुर्लभः । इति चेद्विप्र नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥ ५३० ॥
हेतुवादोऽप्रमाणं चेद्याश्रुतिरकृतिमा । इतीदं सत्यमेवं कि कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५९१ ॥
वावप्रयोगो न तथ्यः स्याद्येत्वभावाविशेषनः । मृत्वा शीर्त्वापि तद्येतुरेपितव्यस्त्वयापि सः ॥ ५१२ ॥
इप्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्ववित्वं न सिध्यति । ततस्तत्योक्तक्ष्त्वन विरुद्धं नेष्यते वुष्टैः ॥ ५१३ ॥

हैं। पुरुषकृत रचना होनेसे प्राह्य नहीं हैं। यथार्थमें संसारमें जितने पुरुष हैं वे सभी रागादि अविद्यासे द्वित हैं अतः उनके द्वारा बनायं हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं १॥ ४६६-५००॥ इसके उत्तरमें श्रावकने कहा कि चूं कि तुमने पदार्थका अच्छी तरह विचार नहीं किया है इसलिए तुम्हारे वचन सारताको प्राप्त नहीं हैं-ठीक नहीं हैं। तुमने जो कहा है कि संसारक सभी पुरुष रागादि अविद्यासे दिपत हैं यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुपमें राग आदि अविद्याओंका निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान् हो अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है।। ५०१-५०२।। रागादिक भावों श्रीर अविद्यामं तारतम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमं अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा श्रभावको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलनेसे सुवर्ण पापाणकी कीट कालिमा श्रादि दोष दर हो जाते हैं उसी प्रकार तपश्चरण त्रादि सामग्री मिलनेपर प्ररुपके रागादिक दोष भी दर हो सकते हैं। यदि एसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य-हीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निर्मूल हानिको कौन रोक सकता है ? समस्त शास्त्रों ऋौर कलाश्लोंके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सा उनकी यह सर्वज्ञकी गौंण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञको सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है।। ५०३-५०६।। 'कदाचित् यह कहा जाय कि सर्वज्ञ सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बनलाया हैं उसका निराकरण किया जा चुका है।। अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकना तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। अनुमानके द्वारा भावोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि बढ़े कुशत अनुमाता यन पूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हैं अन्यप्रवादियोंकी स्रोरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विषय-मार्गमें दौड़ने वाले अन्धे मनुष्यका मार्गमें पड़जाना दुर्लभ नहीं है उसीप्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलने वाले पुरुषका भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। है विप्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आक्रियत नहीं हो सकता। ।। ५०७-५१० ।। इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवादको अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार 'वेद अकृतिम हैं-अपौरुषेय हैं' ख्रापका यह कहना सत्य है तो उसी प्रकार 'बेद कृत्रिम हैं - पौरुषेय हैं' हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिये ? हेतुके अभावकी बात कही तो वह दोनों त्रोर समान है। इस प्रकार मर-सड़ कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पढ़ेगा और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे द्वारा

विप्रस्वं षट्प्रमावादी न वार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतस्वादिस्युक्तिघेंटते न ते ॥ ५१४ ॥ साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुआध्यक्षगोचरः । उहाद्वयातिः कथं न स्यास्ययोगस्त्वां प्रति प्रमा ॥ ५१५ ॥ कािषक्यभिचाराचे स्प्रत्यक्षेऽपि न सोऽस्ति किस् । नातुमानं प्रमेत्यार्थं मुख्यतामयमाप्रहः ॥ ५१६ ॥ प्रत्यक्षमिवसंवादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तक्षेष्टमनिष्टं कि क्षितीश्विभिः ॥ ५१७ ॥ प्रत्यक्षमिवसंवादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तक्षेष्टमनिष्टं कि क्षितीश्विभः ॥ ५१० ॥ इत्याईतोक्तं तत्त्रथ्यं श्रुत्वा सर्वं द्विजात्मजः । त्वद्रहातो ममाप्यस्तु धर्मोऽध प्रभृतीति सः ॥५१९॥ तदाज्ञयाऽप्रहाद्धमं निर्मेखं जिनभाषितम् । सद्वचो हितमन्ते स्यादातुरायेव भेषजम् ॥ ५२०॥ अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिषष्टमार्गौ दिङ्मूदताङ्गतौ ॥ ५२१ ॥ देशकोऽस्ति न मार्गस्य वनमेतदमानुषम् । नास्ति कश्चिदुपायोऽत्र विहाय जिनभाषितम् ॥ ५२२॥ परिच्छेदो हि पाण्डित्यं धुरस्याहारदेहघोः । इति सन्त्यस्य सद्धानेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥ ५२६ ॥ विछोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन 'शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राससमाधिजीवितावधौ ॥ ५२४ ॥ सौधर्मकल्पे देवोऽभूजुक्त्वा तत्रामरं सुलम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महोपतेः ॥ ५२५ ॥ सौधर्मकल्पे देवोऽभूजुक्त्वा तत्रामरं सुलम् । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महोपतेः ॥ ५२५ ॥

अभीष्ट सर्वेज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान् लीग सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध कंाई बात स्वीकृत नहीं करते हैं ॥ ५११-५१३ ॥ इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय! तुम प्रत्यन्त, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति श्रीर श्रभाव इन छह प्रमाणोंको मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यत्तको मानने वाले चार्वाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका प्रयोग मुक्ते स्वीकृत नहीं है। संगत नहीं बैठता।। ५१४।। साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते हैं वह प्रत्यक्तका विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्तिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानको प्रमाण क्यों नहीं मानते ? ।। ५१५ ।। यदि यह कहा जाय कि अनुमानमें कदाचित् व्यभिचार (दीप) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमें भी नहीं होता ? अवश्य होता है। इसलिए हे आर्य ! 'अनुमान प्रमाण नहीं हैं' यह आप्रह छोड़िये ॥ ५१६ ॥ यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष विसंवादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है नो अनुमानमें भी तो विसंवादका अयाव रहता है उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो। युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय और दूसरेको श्रप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पत्त है तो फिर राजाओं की क्या आवश्यकता ? अथवा सांख्य आदि दर्शनों में श्रप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु श्ररहन्त भगवान्के दर्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यन्त प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार साथके जैनी-श्रायकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्त्वका सनकर ब्राह्मणने कहा कि जिस धर्मको आपने प्रहण किया है वही धर्म आजले मेरा भी हो ॥ ५१७-५१६ ॥ आवककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म प्रहण कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जिस प्रकार श्रीषधि. बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके बचन भी अन्तमें हित ही करते हैं ॥ ५२०॥

श्रथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन श्रटवीके बीचमें पापके उद्यसं भार्ग भूल कर दिशाश्रान्त हो गये।। ५२१।। उस समय श्रावकने विचार किया कि चूँ कि यह वन मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गका वतलानेवाला नहीं है। इस समय जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशामें श्राहार तथा शरीरका त्यान कर देना ही श्रूबीरकी पण्डिताई हैं ऐसा विचार कर वह संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर उस्तमध्यानके लिए बैठ गया। श्रावकको बैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया। श्रायु पूर्ण होने पर वह मह्मण

१ बुद्धधीः स०, ग०, घ०।

अभयाख्यः सुतो भीमानजनिष्ठास्त्वमीरशः। अतः परं तपः कृत्वा जिनैद्वांदश्य विदितम् ॥ ५२६ ॥ अवाप्यसि पदं मुक्तेरित्यसौ चावषुष्य तत्। अभिवन्य जिनं राज्ञा सह तुष्टोऽविशतपुरम् ॥ ५२० ॥ अथान्येषुर्महाराजः श्रेणिकः सदसि स्थितः। अभयं सर्वशास्त्रां कुमारं वरवाग्मिनम् ॥ ५२८ ॥ तन्माहात्स्यप्रकाशार्थं तस्त्रं पप्रच्छ वस्तुनः। सोऽप्यासम्भविनेयस्वाद्वस्तुयाथात्म्यद्रशिधीः ॥ ५२९ ॥ स्वद्विजोत्सर्पिमाभारविभासितसमान्तरः। एवं निरूपयामास स्पष्टमृष्टेष्टगीर्गुणः॥ ५३० ॥ यस्य जीवाविभावानां याथात्म्येन प्रकाशनम् । तं पण्डितं छुभाः प्राहुः परे नाम्नैय पण्डिताः॥ ५३१ ॥ जीवाधाः कालपर्यन्ताः पदार्था जिनमापिताः। वृध्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावकाः॥ ५३२ ॥ सर्वथात्मादितस्वानां मोहाश्वित्यस्वकरपने । सर्वव्रव्येषु सम्भृतिः परिगामस्य नो भवेत् ॥ ५३३ ॥ ध्वणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकञ्च न । न फलञ्च तथालोकव्यवहारविलोपनम् ॥ ५३५ ॥ ध्वप्रद्यापचारेण सत्वात्ताम्य विलोपनम् । नो चेन्मिय्योपचारेण कर्य तथ्यस्य साधनम् ॥ ५३५ ॥ धर्मद्वयोपक्रभाभ्यां रक्षाऽप्यर्थक्रियां ब्रुवन् । भान्तमन्यतरं वृयादन्यस्याभान्ततां कुतः॥ ५३६ ॥ प्रक्षमात्मकं सर्वं वान्यतोऽज्ञितवादिनः । सामान्येतरसम्भृतौ कुतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३० ॥ प्रक्षमात्मकं सर्वं वान्यतोऽज्ञितवादिनः । सामान्येतरसम्भृतौ कुतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३८ ॥ प्रतीयमानज्ञानाभिधानासस्याभिधायिनः । तयोरसस्यक्षानाभिधानयोः केन सस्यता ॥ ५३८ ॥

सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहां देवोंके मुख भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे यहां राजा श्रेणिकके तू अभय नामका ऐसा बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तूश्री जिनेन्द्र-देवका कहा हुआ वारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा। यह सब जानकर अभयकुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ नगरमें चला गया॥ पुरुर्-५२७॥

त्र्यथानन्तर किमी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामें बैठे हए थे वहां उन्होंने समस्त शास्त्रोंके जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका यथार्थ स्वह्म पछा। अभय कुमार भी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वह्मपको देखने बाला था तथा स्प्रप्त सिट खीर इप्रकृप वाणीके गुणोंसे सहित था इसलिए अपने दाँतोकी फैलने वाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यभागको सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा ॥ ५२५-५३० ॥ आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थांका ठीक ठीक बांध होता है विद्वान लोग उसे ही पण्डित कहते हैं वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते हैं।। ५३१।। अभय-कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान्ने जीवसे लेकर काल पर्थन्त अर्थान् जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं। ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक ऋौर पर्यायार्थिक नयके भेदसे क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं ॥ ५३२ ॥ यदि जीवादि पदार्थोंको अज्ञान वश सर्वथा नित्य मान लिया जार्य ना सभी द्रव्योंमें जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा ॥ ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोंको सर्वथा अणिक मान लिया जाने तो न क्रिया वन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न कियाका फल सिद्ध हो सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहार का सर्वथा नाश हो जावेगा।। ५३४।। कदाचित् यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है इसलिए लोकन्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं क्योंकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? श्राखिर उपचार तो असत्य ही है उससे सत्य पदार्थका निर्णय होना संभव नहीं है।। ५३५।। जब कि नित्य-अनित्य दोनों धर्मांसे ही पदार्थकी अर्थ किया होती देखी जाती है तब दो धर्मोंमेंसे एकको भ्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे धर्मको अभ्रान्त किस प्रकार कह सकता है ? भावार्थ-जब अर्थ कियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनो ही अभ्रान्त हैं यह मानना चाहिये।। ५.३६।। जो वादी समस्त पदार्थीको एक धर्मात्मक ही मानते हैं उनके मतमें सामान्य तथा विशेपसे उत्पन्न होने वाले संशय चौर निर्णय. सामान्य चौर विशेष धर्मके त्राश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थको सामान्य विशेष-दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव हो जायगी।। ५३७॥ पदार्थ उभय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान

गुणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानबस्थाम्युपेतद्दान्यनिबारणम् ॥ ५६९॥ तत्यक्त्वैकान्तदुर्वादगर्बं सर्वज्ञभाषितम् । नित्यानित्यात्मकं तत्त्वं प्रत्येतच्यं मनीषिणा ॥ ५४० ॥ 'सर्वविशन्मतश्रद्धा सम्यग्दर्शनमिन्यते । ज्ञातिस्तत्योक्तवस्तूनां सम्यग्ज्ञानमुदाहृतम् ॥ ५४१ ॥ तद्ग्गमोपदेशेन योगत्रयनिषेधनम् । चारित्रं तत्त्रयं युक्तं मुक्तेर्थव्यस्य साधनम् ॥ ५४२ ॥ समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मतम् । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ ५४३ ॥ कात्क्रीन कर्मणां कृत्वा संवरं निर्जशं पराम् । व्यामोतु परमस्थानं विनेयो विश्वदक्ततः ॥ ५४४ ॥ इति सर्वं मनोहारि श्रुत्वा तस्य निरूपणम् । वस्तुतस्वोपदेशेऽयं कुशस्त्रोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥ इति सर्वं समातीनास्तन्माहात्य्यं समस्तुवन् । समात्सर्यां न चेत्के वा न स्तुवन्ति प्रगणनस्ताम् ॥५४६॥

पृथिवीच्छन्दः

धियोऽस्य सहजन्मना कुश्तिकः कुशामीयता
श्रृतेन कृतसंस्कृतेनिशिततानु चान्यैव सा ।

होता है श्रीर ऐसा ही कहने में श्राता है फिर भी जो उसे श्रसत्य कहता है सो उसके उस श्रसत्य शान और स्त्रसत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती हैं ? भावार्थ—जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोकव्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सत्यता है इसका निर्णय किस हेतुसे होता है ? प्रतीयमान पदार्थको असत्य स्त्रौर स्त्रप्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है।। ५३८।। पदार्थीमें गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि श्रन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतमें सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत-स्वीकृत मतकी हानि होती है श्रीर अनवस्था दोपकी अनिवार्यता आती है। भावार्थ-गुणगुणी सम्बन्धक रहते हुए भी जो बादी समवाय अ।दि अन्य सम्बन्धोंकी करुपना करता है। उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा किएपन समयाय श्रादि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है या नहीं ? यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव कहलाया श्रीर ऐसा माननेसे 'तुम्हारा जो स्वीकृत पच है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं हैं' उस पत्तमें बाधा आती है। इससे वचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न-होता है कि कौन-मा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे सम्बन्धकी करुपना करोगे तो उस दूसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी करुपना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोप अनिवार्य हो जावेगा ॥ ५३८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिध्या-बादका गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए ॥ ५४० ॥ सर्वज्ञ अोर सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पदार्थीका जानना सो सम्याज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कहे अनुसार तीनों योगोंका रोकना सम्यक्चारित्र कहलाता है। ये तीनों मिलकर भन्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं ॥ ५४१-५४२ ॥ सम्यक्त्वारित्र सम्यग्दर्शन ऋौर सम्यग्ज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्य-ग्दर्शन श्रीर सम्यक्तान चतुर्थगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके विना भी होते हैं।। ५४३।। इसलिए सम्यग्दृष्टि भन्य जीवको समस्त कर्मौका उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिये ।। ५४४ ।। इस प्रकार मनको हरण करने वाला, अभयकुमारका समस्त निरूपण सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतत्त्वका उपदेश देनेमें बहुत ही कुशल पण्डित है। इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है क्योंकि ईच्या रहित ऐसे कीन मनुष्य हैं जो सजनोंके गुणोंकी स्तृति नहीं करते ? ॥५४५-४४६॥ इस बुद्धिमानकी बुद्धि जन्मसे ही कुशाम थी फिर शास्त्रके संस्कार और भी तेज होकर श्रानीखी हो गई

१ सर्ववित् तन्मते श्रद्धा क॰, ख॰, ग॰, घ॰। २ प्राम्नोति इत्यपि क्वचित्। ३ प्ररूपणम् इत्यपि क्वचित्। ४ गुणात्मताम् ल॰।

ततः स निस्तिलां सभामभयपण्डितो बान्गुणै-हपायनिपुणेषु स्टब्धविजयध्वजोऽरक्षयत् ॥ ५४७ ॥ मालिनीच्छन्दः

n स स्विदिततस्वः श्रावकः कायमज्ञः

स्फुरितदुरितद्रारूडमीक्यैर्द्रढीयान् ।

असरपरिषृदस्यं प्राप्य तस्योपदेशा-

द्भयविभुरभृत्सत्सङ्गमः किं न कुर्यात् ॥ ५४८ ॥

शार्वलिकीडितम्

स्याद्धीस्तस्वविमशिनी कृतिथियः श्रद्धानुविद्धा तथा हिन्वा हेयमुपेयमाप्य विचरन् विध्वश्च बन्धस्तितः।

सत्कर्माणि च सन्ततं बहुगुणं संस्नावपन् सन्ततेः

प्रान्तं प्राप्य भवेदिवाभयविभुनिर्वाणसौक्याख्यः॥ ५४९॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकश्चणमहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीर्थंकर-श्रेणिकासय-कुमारचरितव्यावर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं पर्वः ॥ ७४ ॥

<del>---</del>;⇔∘⊛:---

थी इसीलिए अनेक उपायों में निपुण मनुष्यों में विजयपताका प्राप्त करने वाले उस अभयकुमार पण्डितने अपने वचनके गुणों में समस्त समाको प्रसन्न कर दिया था।। ५४०।। आचार्य कहते हैं कि देखों, कहाँ तो अच्छे तत्त्वोंको जानने वाला वह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण वहुत दूरतक वही हुई मूहताओं से अध्यन्त दृढ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंका समागम क्या नहीं करता है ? अर्थात् सब बुद्ध करना है।। ५४८।। जिस बुशल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका विचार करने वाली है तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने योग्य तत्त्वको शहण कर विचरता है। मिध्यास्य आदि प्रकृतियोंकी वन्थव्युच्छित्त करता है, सत्तामें स्थित कर्मोंकी निरन्तर असंख्यातगुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान मोक्ष्युखका स्थान बन जाता है।। ५४६।।

इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्ठिलक्षरण महापुराणके संप्रहमें अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, राजा भणिक और अभयकुमारके चरितका वर्णन करने वाला चौहत्तरवाँ पर्य समाप्त हुआ।

一:梁5路:--

१ प्राप्यते स्मोपदेशात् का०।

## पश्चसप्ततितमं पर्व

स्थान्येद्युः समासीनं गणेन्द्रं विपुलाचले । श्रेणिकः प्रीणितारोषभव्यं सुन्यक्ततेनसम् ॥ १ ॥
गणिन्याश्चन्दनार्यायाः सम्बन्धमिह जन्मनः । अन्वयुक्क गणी चैवमाहाहितमहर्द्धिकः ॥ २ ॥
सिन्ध्वाल्यविषये भूमद्वैद्दाली नगरेऽभवत् । चेटकाल्योऽतिविल्यातो विशेतः परमाहतः ॥ १ ॥
तस्य देवी सुभद्दाल्या तयोः पुत्रा दशाभवन् । धनाल्यौ दराभद्दान्तावुपेन्द्रोऽन्यः सुद्रावाक् ॥ ४॥
सिहभद्रः सुकम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्ककः । प्रभक्षनः प्रभासश्च धर्मा इव सुनिर्मलाः ॥ ५ ॥
सप्तर्धयो वा पुत्र्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततो सृगावती पश्चात्सुप्रभा च प्रभावती ॥ ६ ॥
चेलिनी पञ्चमी ज्येष्ठा पष्ठी चान्त्या च चन्दना । विदेहविषये कृण्डसल्जायां पुरि भूपतिः ॥ ७ ॥
नम्भो नामकुल्यंकः सिद्धायांक्यिकिसिद्धिभाक् । तस्य पुण्यानुभावेन "प्रियासीत्प्रियकारिणी ॥ ८ ॥
विषये वत्सवासाल्ये कौताम्बीनगराधिषः । सोमवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्स्रगस्तती ॥ ९ ॥
दशार्णविषये राजा हेमकच्छपुराधिषः । सूर्यवंशाम्बरे राजसमो दशरथोऽभवत् ॥ १० ॥
तस्याभूत्सुप्रभा देवी भास्वतो वा प्रभामला । कच्छाल्यविषये रोहकाल्यायां पुरि भूपतिः ॥ ११ ॥
महानुद्यनस्तस्य प्रमदाऽभूत्प्रभावनी । प्राप शीलवतील्याति सा सम्यक्छीलधारणात् ॥ १२ ॥
गान्धार्रविषये ल्यातो महीपालो महीपुरे । याचित्या सत्यको ज्येष्ठामलद्य्वा कृद्धवान् विश्वीः ॥ १३ ॥
गुद्वा रगङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सत्रपः । सद्यो दमवरं प्राप्य ततः संयममप्रर्हात् ॥ १४ ॥

अथानन्तर-किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोंको प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके **धारक गौतम गणधर** विषुलाचलपर विराजमान थे। उन्नके समीप जाकर राजा श्रेणिकने समस्त श्रार्यिकाश्रोंकी स्वामिनी चन्द्रना नामकी आर्यिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी सो अनेक वड़ी बड़ी ऋद्भियोंको धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ सिन्तु नामक देशकी वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अतिशय भक्त राजा था । उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुम्भोज, अकम्पन, पतङ्गक, प्रभञ्जन और प्रभास नामसे प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा ऋदि दश धर्मीक समान जान पड़ते थे ॥ ३-५ ॥ इन पुत्रोंके सिवाय सात ऋद्वियोंके समान सात पुत्रियां भी थीं। जिनमें सबसे बड़ी शियकारिणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी, सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलिनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चन्द्रना थी। विदेह देशके कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्यके प्रभावते प्रियकारिणी उन्होंकी खी हुई थी।। ६-=।। वत्सदेशकी कौशा-म्बीनगरीमें चन्द्रवंशी राजा शतानीक रहते थे। मृगावती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी ॥ ६॥ दशार्ण देशके हेमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ थे जो कि सूर्यवंश रूपी त्राकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे। सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान मुप्रभा नामकी तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छदेशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक वड़ा राजा था। प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृद्यवरतना हुई थी। अच्छी तरह शीलव्रत धारण करनेसे इसका दूसरा नाम शीलवर्ना भी प्रसिद्ध हो गया था।। १०-१२।। गान्धार देशके महीपुर नगरमें राजा सत्यक रहता था। उसने राजा चेटकसे उसकी ज्येष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं दी इसते उस दुर्बुद्धि मृतने कुपित होकर रणाङ्गणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह हार गया जिसप्ते मानभङ्ग होनेसे लज्जित होनेके कारण उसने शीघ्रही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर

१ सुप्रभातः स०, कचिदन्यापि च । २ स्वसिदिमाक् ल० । ३ प्रियाभूत् स० । ४ प्रमदा स० ।

स चेटकमहाराजः खंदाद्रपमछीछिखत् । पहके ससपुत्रीणां विद्युद्धं शखदीक्षित्म् ॥ १५ ॥ विरीक्ष्य तत्र चेछिन्या रूपस्य पतितं मनाक् । विन्दुसूरी विधान्नेऽस्य नृपं कुपितवस्यसौ ॥ १६ ॥ प्रयद्विद्धिर्मया बिन्दुः प्रमुष्टः रेसंस्तधापि सः । तथैत्र पतितस्तिस्मभाग्यमङ्केन तादशा ॥ १७ ॥ इति मत्वानुमानेन पुनर्न तममाजिपम् । इत्यववीश्वदुक्ते न भूपितः श्रीतिमीयिवान् ॥ १८ ॥ स देवार्चनवेछायां जिनबिन्धोपकण्ठके । तत्पट्टकं प्रसार्थेज्यां निर्वर्त्यति सर्वदा ॥ १९ ॥ कद्मचिद्येटका गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम् । "राजा राजगृष्टं बाह्मोद्याने स्वानपुरस्तरम् ॥ २० ॥ किमेतिनिधीनपूर्वमभ्यर्व्यम्यर्णप्रकृष्ट् । आनर्च तिह्छोक्य त्वमप्राक्षीः पार्श्वर्तिनः ॥ २१ ॥ किमेतिदिति तेऽत्रोचन् राजः सप्तापि पुत्रिकाः । छिखितास्तासु कृष्याणं चतस्यः समवापिताः ॥ २२ ॥ तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते तत्र हे प्राप्तयौवने । किमिष्ठा बाछिका राजिति तद्वचनश्रुतेः ॥ २६ ॥ भिवान् रक्तः त्योश्चिशं मन्त्रिणः समितज्ञपत् । तेऽपि तत्कार्यमभ्यत्य कुमारमवदिश्वति ॥ २५ ॥ चेटकाख्यमहीशस्य सुतयोरनुरक्तवान् । पिता ते याच्यमानोऽसौ न दशे वयसदृष्युतेः ॥ २५ ॥ इद्बावष्यकर्तव्यं कोऽप्युपायोऽत्र कृष्यताम् । संऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥ २६ ॥ श्रित्वावस्यक्तंव्यं कोऽप्युपायोऽत्र कृष्यताम् । संविष्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विलासवत् ॥ २७ ॥ पृत्रके सम्यगाछिख्य वश्वेणाच्छाच यस्ततः । तत्पार्श्वर्तिनः सर्वान् रक्तंव्योकोच्यानतः ॥ २८॥ पृत्रके सम्यगाछिख्य वश्वेणाच्छाच यस्ततः । तत्पार्श्वर्तिनः सर्वान् रक्तिकृत्योकोच्यानतः ॥ २८॥ पृत्रके सम्यगाछिख्य वश्वेणाच्छाच यस्ततः । तत्पार्श्वर्वितनः सर्वान् रक्तिकृत्योकोच्यानतः ॥ २८॥

दीक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर महाराज चेटकने स्नेहंक कारण सदा देखनेक लिए पद्रकपर श्रपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाये । चेलिनीके चित्रमें जाँचपर एक छोटा-सा बिन्द पड़ा हुआ था उसे देग्यकर राजा चेटक बनानेवालपर बहुत कुपित हुए। चित्रकारने नम्रतासे उत्तर दिया कि है पूज्य ! चित्र बनात समय यहाँ बिन्दु पड़ गया था मैंने उसे यद्यपि दो नीन बार साफ किया परन्त यह फिर-फिरकर पड़ना जाता था। इसलिए मैंने अनुमानसे विचार किया कि यहाँ एमा चिह्न होगा ही। यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है। चित्रकारकी बात सुनकर गहाराज प्रसन्न हुए ।। १५-१८ ।। राजा चेटक देव-पूजाक समय जिन-प्रतिमाके समीप ही अपनी पुत्रियोंका चित्रपट फैज़ाकर सद। पूजा किया करते थे ॥ १६ ॥ किसी एक समय राजा चेटक अपनी सेताके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरके बाह्य उपवनमें डेरा दिया। स्नान करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमात्रोंकी पूजा की खौर उसके बाद समीपमें रखे हुए चित्रपटकी पूजा की। यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह क्या है ? तब उन लोगोंने कहा कि हे राजन ! य राजाकी सानों पुत्रियोंक चित्रपट हैं इनमेंसे चार पुत्रियाँ तो विवाहित हो चुकी हैं परन्तु नीन श्रविवाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। इन तीनमें दो तो यौवनवती हैं और द्यांटी अभी वालिका है! लागोंक उक्त बचन मुनकर तूने अपने मन्त्रियोंका बनलाया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियोंने अनुरक्त हो रहा है। मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर अभयञ्जमारक पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियोंमें अनुरक्त हैं उन्होंने वे पुत्रियाँ गाँगी भी हैं परन्तु अवस्था ढल जानेके कारण वह देता नहीं है।। २०-२५।। यह कार्य अवस्य करना है इसलिए कोई उपाय बतलाइये। मन्त्रियोंक वचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमें चतुर श्रभयशुमारने कहा कि छाप लोग चुप बैठिये, मैं इस कार्यको सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार संतुष्ट कर श्रभयकुमारने मन्त्रियोंको विदा किया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूर्ण चित्र बनाया। उसे वस्त्रसे ढककर बड़े यनसे ले गया। राजाके समीपवर्ती लोगोंको घूस दे कर उसने अपने वश कर लिया और स्वयं बोदक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमें प्रवेश

१ व्यलीलिखन् या । रूपानसीलिखन् ग०, क०, घ० । २ सम चापि सः सा० । ३ ताहराम् क०, ग०, घ० । ६-माप्तवान् ल० । ५ राजद्राजग्रहं सा० । ६ भवद् सा० । ७ पाप-सा० । प्रस्कीकृत्योत्कोटदान-तः सा०, म०, स्वीकृत्योत्कटदानतः ग०, घ०, क० । 'उत्कोचो दौकनं तथा । उपप्रदानमुपदोपहारोपायने समे' इति नामकोशे यतीन्द्राः (सा०, टि०)।

स्वयञ्च बोह्नको नाम विणयमूत्वा तदालयम् । प्राविश्वतपट्टके रूपं कन्ये ते तत्करित्यते । ॥ २९ ॥ विलोक्य भवति प्रीत्या देशैरङ्गादितसहसान् । कुमार्शविहितान्मार्गाद्गत्वा किञ्चित्ततोऽन्तरे ॥ ३०॥ वेलिनी कुटिला ज्येष्ठा मुक्तवा त्वं गच्छ विस्मृता । न्यानयाभरणानीति स्वयं तेन सहागमत् ॥ ३१ ॥ साप्यापाभरणाऽऽगत्य तामरङ्वातिसन्धिता । तयाहमिति कोकार्ता निजमामीं यशस्वतीम् ॥३२॥ स्ट्वा श्वान्ति सगीपेऽस्याः खुत्वा धर्म जिनोदितम् । निर्विध संसतेदींक्षां प्राप पापविनाशिनीम् ॥ ३३ ॥ भवतापि महाप्रीत्या चेलिनीयं यथाविधि । गृहीतानुमहादेवी पट्टबन्धानुतोष सा ॥ ३४ ॥ चन्त्वा च यशस्वत्या गणिन्याः सिक्षधौ स्वयम् । सम्यक्तं श्रावकाणाञ्च व्यतान्यादत्त सुव्यता ॥ ३५ ॥ ततः लगाद्रथवाक्श्रेणीसुवर्णाभपुरेश्वरः । मनोवेगः लगार्धाशः स मनोवेगया समम् ॥ ३६ ॥ स्वच्छन्दं चिरमाक्रीट्य प्रत्यायाँश्वन्दनां वने । अशोकाल्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥ विद्वान्यानङ्गविमुंकशरजर्जरिताङ्गकः । प्रापय्य स्विप्यां गेष्टं रूपिणी विद्यया स्वयम् ॥ ३८ ॥ विद्वात्य क्ष्यं सव्य तिष्यय हरिविष्टरे । अशोकवनमभ्येत्य गृहीत्वा चन्दनां वृतम् ॥ ३८ ॥ प्रत्यात्रतो मनोवेगाप्यते विद्वितवञ्चनम् । ज्ञात्वा कोपार्क्णीभृतविभीषणविक्षेचना ॥ ४० ॥ स्वावादेवतां वामपादेनाक्षम्य सावधीत् । कृताट्टासा सा विद्याप्यातिसहासनात्रदा ॥ ४० ॥ भवेष्ट्यामालोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरन् । गच्छन्त्यर्थपये दृष्टा विस्त्रेमां स्वजीवितम् ॥ ४२ ॥ यदि वाक्श्रेरिति क्रोधात्तं निर्भत्सीति स्म सा । स मृतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीत्रकः ॥ ४३ ॥

किया। वहाँ वे दोनों कन्याएं वोद्रकके हाथमें स्थित पटियेपर लिखा हुआ। आपका रूप देखकर आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरङ्गका मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था अनः वे कन्याएं बहे साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं। चेलिनी कुटिल थी इमलिए कुछ दूर जानेके बाद ज्येष्ठासे बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूँ तू जाकर उन्हें ले आ। यह कहकर उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ गई॥ २६-३१॥ जब ज्येष्ठा आभूषण ले कर लौटी तो वहाँ चेलनी तथा अभयकुमारको न पाकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगीं कि चेलिनीने मुमे इस तरह ठगा है। अन्तमें उसने अपनी मार्मा यशस्त्रती नामकी आधिकांके पास जाकर जैन धर्मका उपदेश सुना और संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश करने वाली दीचा धारण कर ली॥ ३२-३३॥ आपने भी बड़ी श्रीनिसे विधिपूर्वक चेलनाके साथ वियाह कर उसे महादेवीका पह बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥ ३४॥

इधर उत्तम व्रत धारण करने वाली चन्द्रनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर सम्यग्दर्शन श्रीर श्रावकों के व्रत प्रहण कर लिये।। ३५।। किसी एक समय वह चन्द्रना श्रपने परिवारके लोगों से साथ श्रशोक नामक वनमें कीड़ा कर रही थी। उसी समय देवयोग से विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके सुवर्णाभ नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानीके साथ स्वच्छन्द कीडा करता हुआ वहाँ से निकला श्रीर कीड़ा करती हुई चन्द्रनाको देखकर कामके द्वारा छोड़ हुए बाणोंसे जर्जरशरीर हो गया। वह शीव्र ही अपनी खीको घर भेजकर रूपिणी विद्यासे अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर बैठा श्राया और श्रशोक वनमें श्राकर तथा चन्द्रनाको लेकर शीव्र ही बापिस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गई जिससे कोधके कारण उसके नेन्न लाल हो कर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवताको वार्ये परकी ठोकर देकर मार दिया जिससे वह श्रदृहास करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गई।। ३६-४१॥ तदनन्तर वह मनोवेगा रानी श्रालोकिनी नामकी विद्यासे श्रपने पतिकी सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ी खौर आधे मार्गमें चन्द्रना सिंहत लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार कोधसे उसने उसे बहुत ही डाँटा। मनोवेग श्रपनी स्नीसे बहुत

१ करस्थितम् स॰। २ सौमाम्या-घ०, ग०, ४०। ३-'येतन्निहितत्रञ्चनाम् म०, स०। ४-माभोगिनी स०।

पैरावतीसिरिह्निणान्ते साधितविद्यया । पर्णं छण्या तदैवान्तः इत्तरोको विस्प्टवान् ॥ ४४ ॥ सािप पञ्चनमस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरी इञ्छ्यान्तानुमत्युदिते स्वयम् ॥ ४५ ॥ तत्र सिन्निहितो दैवात्काछकाख्यो वनेचरः । तस्मै निजपराध्यों हस्फुरिताभरणान्यदात् ॥ ४६ ॥ धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः । भीमकृटाचछोपान्तिनेवासी सिंहसन्ज्ञकः ॥ ४७ ॥ भयद्वराख्यपश्चीशस्तस्य तां स समर्पयत् । सोऽपि पापो विखानयेनां कामन्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥ निप्रहेण प्रहः कृशो वात्मसात्कर्तुमुखतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९ ॥ यदि कुप्येदियं तापशापतुःखप्रदायिनी । इति मात्रुक्तिभीत्या तां दुर्जनोऽपि न्यसर्जयत् ॥ ५० ॥ सत्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यग्वधानतः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कञ्चित्कारकमजीगमत् ॥ ५९ ॥ अध वस्साङ्क्षये देशे कौशाम्व्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी वृषभसेनाख्यस्तस्य कर्मकरोऽभवत् ॥ ५२॥ मत्रविशे वनेशस्य मित्रं तस्य वनाधिपः । चन्दनामर्पयामास सोऽपि भक्तया वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥ धनेन महता सार्यं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत् । कदाचिच्छ्रेष्टिनः पातुं जलसुद्धत्य यत्नतः ॥ ५४ ॥ भावर्जयन्त्याः केशानां कलापं मुक्तवन्धनम् । सम्यमानं करेणादात्सजलार्वं धरातले ॥ ५५ ॥ चन्दनायास्तदालोक्ष्य तद्रपादिताङ्किनी ते । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वमर्तुरनया समम् ॥ ५६ ॥ सम्पर्कं मनसा मस्या कोपात्प्रकुरिताधरा । निक्षिप्तश्रह्लां कन्यां दुराहारेण दुर्जना ॥ ५० ॥ मतर्जनादिभिञ्चेनां तिरन्तरमवाधत । सापि मत्कृतपापस्य विपाकोऽयं वराकिका ॥ ५८ ॥

ही हर गया। इसलिए उसने हृदयमं बहुत ही शांककर सिद्ध की हुई पणंजच्ची नामकी विद्यासे उस चन्द्रनाको भूतरमण नामक वनमें एरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया॥ ४२-४४॥ पश्च-मस्कार मन्त्रका जप करनेमें तत्पर रहने वाली चन्द्रनाने वह रात्रि बढ़ कष्टसे विताई। प्रातःकाल जय सूर्यका उदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नामका भील वहाँ स्वयं आ पहुँचा। चन्द्रनाने उसे अपने बहुमूत्य देदीप्यमान आभूपण दिये और धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक पर्वतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका भीलोंका राजा था, जो कि भयंकर नामक पहीका स्वामी था। उस कालक नामक भीलने बहु चन्द्रना उसी सिंह राजाको सौंप दी। सिंह पापी था अतः चन्द्रनाको देखकर उसका हृदय कामसे मोहित हो गया॥ ४५-४८॥ वह करूर प्रहके समान निम्नह कर उसे अपने आधीन करनेके लिए उद्यत हुआ। यह देख उसकी मातान उसे समकाया कि हे पुत्र! तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यच देवता है, यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुःख देने वाली होगी। इस प्रकार माताके कहनेसे दरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्द्रना छोड़ दी॥ ४६-५०॥ तदनन्तर चन्द्रनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया। वहाँ भीलकी माता उसका अन्छी तरह भरण-पोपण करती थी॥ ५१॥

अथानन्तर-वत्स देशके कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृष्यसेन नामका सेठ रहता था। उसके मित्रबीर नामका एक कर्मचारी था जो कि उस भीलराज का मित्र था। भीलोंके राजाने वह चन्द्रना उस मित्रबीरके लिए दे दी और मित्रबीरने भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक वह चन्द्रना अपने सेठके लिए सौंप दी। किसी एक दिन वह चन्द्रना उस सेठके लिए जल पिला रही थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था और जलसे भीगा हुआ पृथिवीपर लटक रहा था उसे वह बढ़े यत्तसे एक हाथसे संभाल रही थी।। ५२-४५।। सेठकी छी भद्रा नामक सेठानीने जब चन्द्रनाका वह रूप देखा तो वह शाङ्कासे भर गई। उसने मनमें समका कि हमारे पित्रका इसके साथ सम्पर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई। कोथके कारण उसके घोठ काँपने लगे। उस दुष्टाने चन्द्रनाको साँकलसे बाँध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न मारण आदिके द्वारा वह उसे निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी। परन्तु चन्द्रना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किये हुए पाप-कर्मका फल है यह वेचारी सेठानी क्या कर सकती है १ ऐसा विचारकर वह निरन्तर

श्रेष्ठिनी कि करोतीति कुर्वन्त्यात्मविगर्रणम् । स्वाप्रजाया मृगावत्या अप्येतम् न्यवेदयत् ॥ ५० ॥ अन्यदा नगरे सिस्मम्भेव वीरस्तनुस्थितः । श्रविष्टवामिरीह्यासौ तं भक्तया मुक्तश्रृह्खा ॥ ६० ॥ सवांभरगद्दश्याङ्गी तद्भारेणेव भृतलम् । शिरसा स्पृत्य नत्वोच्धः प्रतिगृद्ध यथाविवि ॥ ६१ ॥ भोजियत्थाप तद्दानान्मानिनी मानितामरेः । वसुधारां मरुतपुष्पष्ट्षिटं सुरिभेमारुतम् ॥ ६२ ॥ सुरदुन्दुभिनिर्धापं दानस्तवनधोषणम् । तद्दैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुलं फलम् ॥ ६३ ॥ अप्रजास्थास्तदागत्य पुत्रेणामा मृगावती । तद्भात्वोदयनारुथेन स्वेद्वादालङ्गय चन्दनाम् ॥ ६४ ॥ पृष्ट्वा तां प्राक्तनं वृत्तं श्रुष्टवा भोकाकुला भृतम् । विज्ञानेद्वं समानीय सुस्थिता भयविद्धलौ ॥ ६५ ॥ स्वपादशरणो भद्रां श्रेष्टिनञ्च द्यावती । चन्दनापादपङ्केत्रयुगलं तावनीननमत् ॥ ६६ ॥ स्वपादशरणो भद्रां श्रेष्टिनञ्च द्यावती । चन्दनापादपङ्केत्रयुगलं तावनीननमत् ॥ ६७ ॥ प्रापितैतत्पुरं वीरं वन्दितुं निज्ञान्धवान् । विस्त्य जातनिर्वेगा गृहीत्वाश्रेव संयमम् ॥ ६८ ॥ तथोवगममाहात्म्याद्घ्यस्थाद्गिनीपदम् । इतीहजन्मसम्बन्धं श्रुत्वा तत्रानुचेटकः ॥ ६९ ॥ प्राक्ति कृत्वागता चन्दनान्नैतत्स च पृष्टवान् । सोऽप्यवाद्गिदृहेवास्ति मगधे नगरी पृथुः ॥ ७० ॥ यत्सेति पालयत्थेनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तत्राधिमित्राख्यस्तर्यंका ब्राह्मणी विया ॥ ७३ ॥ परा वैदयसुता भ्यूनुर्वाह्मण्यां शिवभूतिवाक् । दुहिता चित्रसेनाख्या विद्युतायामजायत ॥ ७२ ॥

आत्मिनिन्दा करती रहती थी। उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहिन मृगावतीके लिए भी कहलाकर नहीं भेजे थे।। ५६-५६।।

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान् महावीर स्वामीने ब्याहारके लिए उसी नगरीमें प्रवेश किया। उन्हें देख चन्द्रना वड़ी भक्तिसे आगे वढ़ी। आते वढ़ते ही उसकी साँकत दूट गई और श्राभरणोंसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा। उन्हींके भारसे माना उसने मुक्कर शिरमे पृथिबी तलका स्पर्श किया, उन्हें नगरकार किया और विधिपूर्वक पडगाह कर उन्हें भोजन कराया। इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सन्तुष्ट हुई, देवीने उसका सन्मान किया, रज्ञधारा की वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाय, देव-दुन्दुभियोंका शब्द हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीक ही है क्योंकि उन्कृष्ट पुण्य अपने वड़ भारी फल तत्काल ही फलते हैं।। ६०-६३॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहिन मृगावनी यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयनके साथ उसके समीप आई श्रीर स्नेहसे उसका श्रालिङ्गन कर पिछला समाचार पूछने लगी तथा सब पिछला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई। तद्नन्तर रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई। यह देख भद्रा सेठानी और वृपभक्षेन सेठ दोनों ही भयसे धवड़ायं और मृतावतीके चरणोंकी शरणमें आये। दयालु रातीने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलोंमें प्रणाम कराया।। ६४-६६।। चन्द्रनाके क्षमाकर देनेपर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह मानो मूर्तिमती समा ही हैं। इस समाचारक सुननेसे उत्पन्न हुए स्नेहके कारण चन्दनाके भाई-बन्धु भी उसके पास आ गये। उसी नगरमें सबलोग महावीर स्वामीकी बन्दनांक लिए गयं थे, चन्द्रना भी गई थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होनेसे उसने अपने सब भाई-वन्धुत्रोंको छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यग्झानक माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार चन्द्रना वर्तमानके भन्नकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्द्रना पूर्व जन्ममें ऐसा कौन-सा कार्य करके यहाँ आई हैं। इसके उत्तरमें गणधर भगवान् कहने लगे-इसी मग्रंथ देशमें एक वत्सा नामकी विशाल नगरी है। राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरीमें एक अग्निमित्र नामका बाह्मण रहता था। उसकी दो खियाँ थीं एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्यकी पुत्री । त्राक्षणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की

१ सर्वाभरणहृद्याङ्गा तः । २ निजग्रहं वः । ३ मृगायती तः । ४ स्नुब्राह्मण्यां तः । ५ वैश्य-पुच्या इति कवित् ।

शिवसृतेरभुद्धार्या सोमिका सोमकार्मणः । सुता तुग्देवक्षमांक्यश्रिवसेनास्य च प्रिया ॥ ७६ ॥ अग्निभृतौ गतप्राणे तन् जस्तरपदेऽभवत् । विभवा चित्रसेनापि पोष्यस्यं सह सृतुमिः ॥ ७४ ॥ शिवसृतेः समापद्धा दैवस्य कुटिका गतिः । सोमिका चित्रसेनायास्तरसुतानां च पोषणम् ॥ ७५ ॥ पापिष्ठाऽसहमानाऽसौ तर्जिता शिवसृतिना । कुष्वा जीवस्यमा चित्रसेनयायं स चेस्यस्त् ॥ ७६ ॥ अकरोष्ट्रणं थिग्धिङ्नाकार्यं नाम योषिताम् । चित्रसेनापि मामेषा रुपैवादृण्यन्मृपा ॥ ७७ ॥ निम्रद्दांच्यामि सृत्येनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणं पूर्वं शिवगुसपुनिधरम् ॥ ७८ ॥ सामिकाओजयत्तस्यै शिवभृतिः स्म कुष्यति । तत्तपोधनमाद्दास्यकथनेन तथा पतिः ॥ ७९ ॥ प्रसादितस्ततः साधु तद्दानं सोऽन्वमन्यत । स कालान्तरमाश्रित्य कोकान्तरगतः सुतः ॥ ८० ॥ प्रसादितस्ततः साधु तद्दानं सोऽन्वमन्यत । स कालान्तरमाश्रित्य कोकान्तरगतः सुतः ॥ ८० ॥ जातोत्र विषये वक्के कान्ते कान्तपुरेशिनः । सुवर्णवर्मलो विगुक्केलायाश्र महावलः ॥ ८२ ॥ सोमिकाभूत्रयोः पुत्री कनकादिलताभिषा । महावलकुमाराय दानव्येयमिति स्वयम् ॥ ८३ ॥ जन्मन्येवाभ्युपेतेषा मान्ना पित्रा च सम्मदात् । वर्षमानः पुरे तस्मिक्केव बालक्वया समम् ॥ ८४ ॥ अभ्यणे यौवने यावद्विवाहसमयो भवेत् । त्रावन्युयवसेदस्मादिति मानुकवाक्यतः ॥ ८५ ॥ वर्षिः स्थितः कुमाराऽसौ कन्यायामितसक्तवान् । तयोर्योगोऽभवत्वामावस्थामसहमानयोः ॥ ८६ ॥ ततः कान्तपुरं लजाशेरितौ तौ गतौ तदा । उद्दूष्ट्वा तत्र कुमारस्य मात्रा पित्रा च शोकतः ॥ ८७ ॥

उत्पन्न हुई ॥ ६७-७२ ॥ शिवभूनिकी स्त्रीका नाम सौर्मिला था जो कि सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री थीं और उसी नगरन एक देवशमी नामका बाह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गई थी।। ५३॥ किनने ही दिन बाद जब अग्निभूति बाह्मण मर गया तब उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिकुढ हुआ। इधर चित्रमेना विधवा हो। गई इसलिए अपने पुत्रोंके साथ। शिवभृतिके घर आकर रहने लगी मो ठीक ही है क्योंकि कर्मोंकी गति बड़ी टेर्ड़ी है। शिवभूति, अपनी बहिन चित्रमेना और उसके पुत्रोंका जो भरण-पोपण करता था वह पापिनी सोमिलाको सहा नहीं हुआ इसलिए शिवभूतिने उमे ताइना दी तब उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोप लगाया कि यह मेरा भर्ता चित्रपेनाके साथ जीवित रहता है अर्थान् इसका उसके साथ अनुराग है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि क्षियोंको कोई भी कार्य श्रकाय नहीं है अर्थान् व बुरासे बुरा कार्य कर सकती हैं इसलिए इन खियोंको बार-बार धिकार हो। चित्रसेनाने भी कोधमें आकर निदान किया कि इसने मुक्ते मिथ्या दोप लगाया है। इसलिए मैं मरनेके बाद इसका निमह कहंगी—बदला ह्याँ। नदनन्तर किसी एक दिन सी/मलाने शिवगुप्र नामक मुनिराजको पड़गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने सोमिलाके प्रति बहुत ही कोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कह कर सोमिलाने शिवभृतिको प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की। समय पाकर वह शिवभृति मरा श्रीर अत्यन्त रमणीय वङ्ग देशके कान्तपुर नगरमें वहाँ के राजा सुवर्णवर्मा तथा रानी विद्यारलेखाके महावल नामका पुत्र हुआ।। ७४-८१।। इसी भरतक्षेत्रके अङ्ग देशकी चम्पा नगरीमें राजा श्रीपेण राज्य करते थे। इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर नगरके राजा मुवर्णवर्माकी बहिन थी। सोमिला उन दोनोंके कनकलना नामकी पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हुषते अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पन्नी महावल दुमारके लिए देनी चाहिये और उमके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था। महाबलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाक घर बालिका कनकलताके साथ होता था। जब वह क्रमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और यौवनका समय निकट आ गया तब मामाने कहा कि जबतक तुम्हारं विवाहका समय आना है तवतक तुम यहाँ से पृथक् रहो । मामाके यह कहनेसे महावल यदापि बाहर रहने लगा तो भी वह कन्यामें सदा आसक्त रहता था। वे दानों ही कामकी अवस्था को सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया।। =२-=६।। इस कार्यसे वे दोनों स्वयं

१ वेगे ला । २ तरमात्पृथम् सा । ३ दशी क , ग , घ , । ४ कुमारं च सा ।

तयोविरुद्धचारित्वाविश्वावाववोरिष । यातं देशान्तरं नात्र स्थावस्यमिति अस्पिती ॥ ८८ ॥
तदैवाकुरुतां ती च प्रत्यन्तनगरे स्थितिस् । विद्दरन्तावयान्येषु रुवाने मुनिपुक्तवस् ॥ ८९ ॥
मुनिगुप्ताभिधं वीक्ष्य भक्तथा भिक्षागवेषिणम् । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्धाभ्यव्यं यथाविधि ॥ ९० ॥
स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वाद् नि छड्डुकादोनि दत्वा तस्मै तपोभृते ॥ ९१ ॥
नवभेदं जिनोदिष्टमदृष्टं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मधुमासे विषादिना ॥ ९२ ॥
दच्यो नच्यासुको जातो दृष्ट्वा तं देहमात्रकम् । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम् ॥ ९३ ॥
क्षणात्तदृनुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्टामवासस्य भवेदि गतिरीदृशी ॥ ९४॥
अस्मिश्वेवोज्जविन्याक्यमवन्तिविषये पुरम् । प्रजापतिमहाराजः पाछकस्तस्य हेख्या ॥ ९५ ॥
सन्नैव धनदेवाख्यभेष्टी तद्रेहिनी सती । धनिमन्ना तयोः सृनुर्नागद्गो महावछः ॥ ९६ ॥
तन् जा चानुजास्यासीदर्थस्वामिन्यभिख्यया । पछानद्वीपमध्यस्थपछान्नगरिशिनः ॥ ९७ ॥
महावछमहीनस्य कनकादिछताऽभवत् । काञ्चनादिछतायात्र ख्याता पद्मछता सुता ॥ ९८ ॥
उपयम्यापरां श्रेष्टी श्रेष्टिनीं विससर्जं ताम् । सापि देशान्तरंगत्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९० ॥
श्रीछद्गगुरोः पार्थे गृहीतश्रावकत्रता । सुनुमप्यर्पयामास् वाक्षाभ्यासनिमिशतः ॥ १०० ॥
सोऽपि काछान्तरे बुद्धिनौनिस्तीर्णश्रुतास्त्रुधिः । सत्कविश्व स्वयम्भूत्वा न्नाक्षव्याससद्यन्नाः ॥१०१॥
नानाछङ्काररम्योक्तिसुश्रसन्नसुभाषितैः । विशिष्टचनचेतस्सु प्रह्वादसुद्याद्यत् ॥ १०२ ॥

ही लिजित हुए और कान्तपुर नगरको चले गये। उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े शोकसे कहा कि चूं कि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करने वाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे नहीं लगते। अव तुम किसी दूसरे देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो। माता-पिताके ऐसा कहनेपर वे उसी समय वहाँ से चले गये और अवन्तनगरमें जाकर रहने लगे। किसी एक दिन वे दोनों उद्यानमें विहार कर रहे थे वि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी। वे मुनिराज भिचाकी तलाशमें थे। महाबल और कनकलताने भिक्तपूर्वक उनके दर्शन किये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और विधिपूर्वक पूजा की। तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लहड़ आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ, हपं पूर्वक उन मुनिराज लिए दिये जिससे उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया। किसी एक दिन महाबल छुमार मधुमासचैत्रमासमें वनमें चूम रहा था वहाँ एक विषेले साँ भने उसे काट खाद्या जिससे वह शीघ ही मर गया। पतिको शरीर मात्र (मृत) देग्वकर उसकी छी कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात कर लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पीछे ही चल पड़ी हो। आचार्य कहते हैं कि जो क्रांह अन्तिम सीमाको प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है। =>-988!

इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर है। प्रजापित महाराज उसका अनायास ही पालन करते थे।। ६५।। उसी नगरमें धनदेव नामका एक सेठ रहता था। उसकी धन-मित्रा नामकी पित्रता सेठानी थी। महावलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ।। ६६।। इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोटी बहिन थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा महावल राज्य करता था। कनकलता, इसी महावल राजाकी काख्यनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई।। ६७-६८।। किसी एक समय उज्जयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी खीके साथ विवाहकर पहिली खी धनमित्राको छोड़ दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गई। एक।समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील-दत्त गुरुके पास शावकके व्रत पहल किये और शाखोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं मुनिराजको सौंप दिया।। ६६-१००।। समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिएपी नौकाके द्वारा शाख रूपी समुद्रको पार कर गया। वह उत्तम किव हुआ और शाखोंकी व्याख्यासे सुवश प्राप्त करने लगा।। १०१।। वह नाना अलंकारोंसे मनोहर वचनों तथा प्रसादगुण पूर्ण सुभाषितोंसे बिशिष्ठ

१ भुताम्बुषेः (१) स॰।

तत्रैवारिक्षपुत्रेण दृढरक्षेण संगतिम् । कृत्वा तत्पुरिक्षिष्टानां कास्वन्याक्याक्यां गा ॥ १०६॥ उपाध्यायत्वमध्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम् । जननीं स्वस्वसारक्ष स्वयक्ष <sup>8</sup>परिपोषयन् ॥ १०४॥ स्वमातुलानीपुत्राय नन्दिप्रामनिवासिने । कुळवाणिजनात्रे स्वामनुजामदितादरात् ॥ १०५॥ स कदाचिदुपश्लोकपूर्वकं क्षितिनायकम् । विलोक्य तत्प्रसादाप्तसम्मानधनसम्मदः ॥ १०६॥ कृतमानृपरिप्रभः पितुरागस्य सिक्षिम् । प्रणमत्तत्पदाम्भोजं धनदेवः समिक्ष्य नम् ॥ १००॥ जीव पुत्रात्र तिष्टेति प्रियः प्रीणयित स्म सः । सोऽपि रत्नादितद्वस्तुमागं देहित्ययाचत ॥ १०८॥ पिता तु पुत्र मद्वस्तु पलाशद्वीपमध्यो । <sup>3</sup>स्थितं पुरे पलाशास्ये तत्त्वयानीय गृद्धाताम् ॥ १०९ ॥ दृत्यास्यक्षकुलेनामा भात्रा दायादकेन सः । सहदेवेन चासेष्टसिद्धर्यदि मवेदहम् ॥ ११० ॥ प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेषरीमिति । आशास्यानु जिनाकुत्वा कृतात्मगुरुवन्दनः ॥ ११२ ॥ प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेषरीमिति । आशास्यानु जिनाकुत्वा कृतात्मगुरुवन्दनः ॥ ११२ ॥ पुरं "विनरसञ्चारं किमेतदिति विस्मयान् । ततः प्रसारितायामिरज्ञुभिस्तद्वासवान् ॥ ११२ ॥ पुरं "विनरसञ्चारं किमेतदिति विस्मयान् । ततः प्रसारितायामिरज्ञुभिस्तद्वासवान् ॥ ११२ ॥ प्रातियय तत्पुरं तत्र कन्यामेकाकिनीं स्थिताम् । एकत्रालोक्य तामाह वदैतकागरं कृतः ॥ ११४ ॥ त्रातिमस्वयं का वेत्यादरात्साववीदलम् । प्रागतकारेशस्य दायादः कोऽपि कोपतः ॥ ११५॥ सद्धराक्षसविद्यात्तसम्प्राप्तो राक्षसामिष्ठाम् । पुरं पुराधिनाथञ्च स निर्मूलं व्यनीनशन् ॥ ११६॥ तद्वंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्त्व्यापितं नगरं पुनः ॥ ११०॥

मनुष्योंके हृदयोंमें आहाद उत्पन्न कर देना था।। १०२।। वहाँ के कोटपालके पुत्र हृहरचके साथ मिन्नताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योंको शास्त्रोंकी न्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद प्राप्तकर बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहिन और अपने आपको पोपण किया ॥ १०३-१०४॥ नन्दी नामक गाँवमें रहने वाले कुलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे श्रपनी छोटी बहिनका विवाह कर दिया।। १०५।। किसी एक दिन उसने बहुतसे ऋोक सुनाकर राजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा हुई प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ किसी एक दिन मातासे पृह्लकर वह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर खड़ा हो गया। सेठ धनदेवने उसे देखकर 'हे पुत्र चिरंजीव रहो, यहाँ बैठां' इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तृष्ट किया। तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रजादि वस्तुएं माँगी।। १०७-१०८।। इसके उत्तरमें पिताने कहा कि है पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक नगरमं रखी हैं सो तू लाकर ले लें?। पिताके ऐसा कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नकुल ऋौर सहदेव तामक भाइयोंकं साथ नावपर बैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांचा प्रकट की कि यदि मेरी इष्टिसिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा कहँगा। ऐसी इच्छाकर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की श्रौर पिताको नमस्कारकर चला। यह चलकर शीघ्र ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने श्रपना जहाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके संचारसे रहित है। यह देख वह आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फॅककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीतर पहुँचा।। १०६-११३।। नगरके भीतर प्रवेशकर उसने एक जगह अकेली बैठी हुई एक कन्याको देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कौन है ? सो कह। इसके उत्तरमं वह कन्या आदरके साथ कहने लगी कि 'पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त कोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होनेके कारण 'रात्तस' इस नामको ही प्राप्त हो गया था। उसीने कोधवश नगरको श्रीर नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था। तदनन्तर उसके वंशमें होने वाले किसी पुरुषने मन्त्र-पूर्वक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे

१ परितोषयन् स्व०, म०। २ स्थिते ला०। ३ न्झत्वा ख०, म०। ४ वन्दनम् म०। ५ विगतस-भारं ला०। ६ कोपनः ला०।

पतिर्महाबकोऽधास्य काञ्चनादिकता प्रिया । तस्य तयोरइं प्राक्ताऽभूवं सुताक्यया ॥११८ ॥
कदाचिन्मतिता मन्त्रसाधितं खड्गमात्मनः । प्रमादाध करोति स्म करे तद्दन्न्रविक्षणात् ॥ ११८ ॥
राक्षसेन हतस्तस्मात्पुरं श्रून्यमभूदिद्म् । मत्युता निवित्रेषेति मां मत्यामारयन् गतः ॥ १२० ॥
आगन्तासौ उनर्नेतुमिति तद्वचनधृतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तिहतः खगम् ॥ १२१ ॥
आगन्तमयधीत्सोपि पठन् पञ्चनमस्कृतिम् । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमितस्तदा ॥ १२२ ॥
अत्वा श्रीनागद्योऽपि नमस्कारपदावलीम् । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्वमित्यपास्यायुधं निजम् ॥ १२२ ॥
अत्वा श्रीनागद्योऽपि नमस्कारपदावलीम् । सोऽपि आवकपुत्रोऽहं कोधादेतत्कृतं मया ॥ १२४ ॥
क्रोधान्मित्रं भवेच्छत्रः कोधाद्भौं विनश्यति । कोधाद्राज्यपरिभंशः कोधान्मोगुच्यतेऽमुभः ॥ १२५ ॥
क्रोधान्मात्रापि सकोधा भवेन्कोधाद्धोगितः । ततः भ्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम् ॥ १२५ ॥
क्रोधान्मातापि सकोधा भवेन्कोधाद्धोगितः । प्राप्तं तत्पक्षमर्थेव परकोके किमुच्यते ॥ १२० ॥
हत्यात्मानं विनिन्धैनं कृतस्तत्त्वं वजोः क वा । इत्यवोचन्नभोगस्तं वैश्योऽप्येवमुदाहरत् ॥१२० ॥
प्रापूणिकोऽहं वद्योगं कन्यकां शोकविद्धलाम् । त्यज्ञयाद्वन्य वपस्यामीत्याविष्कृतपराक्रमः ॥ १२० ॥
आवुष्या धर्मभन्तं तत् कृतवान्कार्यमीद्दाम् । त्यज्ञयाद्वन्य वप्तस्य सारं जैनेन्द्रशासने ॥ १३० ॥
जैनशासनमर्यादामितलङ्कयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ॥ १३२ ॥
किं कृतं भवता पूर्वं मदुपाजितकर्मणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमन्त्रियाम् ॥ १३२॥

बसाया है।। ११४-११७।। इस समय इस नगरका राजा महावल है और उसकी रानीका नाम काक्कानलता है। मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी।। ११८।। मेरा पिना उस मंत्र-साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे श्रांलग रख़ दिया त्र्योर छिद्र देखकर राश्रसने उसे मार डाला जिसमे यह नगर फिरसे सूना हो गया है। उसने मुक्ते अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह मुक्ते बिना मारे ही चला गया। अब वह मुक्ते लेनेके लिए फिर आवेगा?। कन्याकी बात सुनकर वह वैश्य उस तलवारको लेकर नगरके गोपुर ( मुख्य द्वार ) में जा छिपा और जब वह विद्याधर आया तब उसे मार दिया। वह विद्याधर भी उसी समय पञ्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिरकर पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ११६-१२२ ॥ पख्चनमस्कार पदको सुनकर नागद्त विचार करने लगा कि हाय, भैंने यह सब पाप ब्यर्थ ही किया है। उसने भट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधरसे पृद्धा कि तेरा धर्म क्या है ? इसके उत्तरमें विद्याधरने कहा कि, मैं भी आवकका पुत्र हुँ, मैंने यह कार्य क्रोधसे ही किया है।। १२३-१२४।। देखों कोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, कोधसे धर्म नष्ट हो जाता है, कोधमे राज्य श्रष्ट हो जाता है और कोधसे प्राण तक छूट जाते हैं। कोधसे माता भी कांध करने लगती है श्रीर क्रोधसे श्रधोगति होती है इसलिए कस्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके लिए क्रांध करना छोड़ देना चाहिये ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है। मैं जानता हुआ भी क्रांधके वशीभृत हो गया था मो उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया अब परलोककी बात क्या कहना हैं 🤈 इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुन्ना वह विद्याधर नागदत्तसे बोला कि स्नाप यहाँ कहाँसे श्राये हैं ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहना हूँ श्रीर इस कन्याका शोकसे विद्वल देखकर तेरे भयसे इसकी रत्ता करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ।। १२५-१२६ ।। तू 'धर्म भक्त हैं यह जाने बिना ही मैं यह ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंने जिनेन्द्रदेवके शासनमें कहे हुए सारभूत धर्म-बात्सल्यको छोड़ दिया है।। १३०।। हे भन्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उल्लङ्कन करने वाले मेरे इस अपराधको तृ समा कर । नागदत्तकी कही हुई यह सब सममकर वह विद्याधर कहने लगा

१ महाबकोप्यस्य इति कवित्। २ तस्मै तयोरहं इति कवित्। ३ पृष्ट्रेमां स्न०। ४ दास्यामी-स्त०। ५ धर्मभाक्तवं ते।

स्रीनागद्त्तसम्प्रोक्तं भावयद्वाकमापिवान् । ततः पद्मकतां कन्यां धनञ्च पितृसक्कितम् ॥ १३३ ॥ समाकर्षणरज्वावतायं भातिनिजस्य तौ । नकुछः सहदेवश्च रज्जमाकर्षणोचिताम् ॥ १३४ ॥ अदःवा पापबुद्धशास्मान्मक्ष्ठु स्वपुरमीयतः । छिद्रमासाय तञ्चास्ति दायादा यञ्च कुर्वते ॥ १३५ ॥ तौ रष्ट्वा नागद्गोऽपि युवाभ्यां सह यातवान् । किञ्चायादिति भूपेन साशङ्केन जनेन च ॥ १३६ ॥ एट्टो सहैव गग्वासौ पृथक्कापि गतस्ततः । नाविह्नेति व्यध्गां तावनुजावप्यपञ्चम् ॥ १३० ॥ श्रीनागद्गमातापि व्याकुळीकृतचेतसा । शीळद्यं गुरुं प्राप्य समप्रच्छन्तुजः कथाम् ॥ १३८ ॥ सोऽपि तत्सम्भमं रष्ट्वा कारुण्याहितमानसः । निविधं ते तन्त्रो द्वाङ् मा भैपीरागमिष्यति ॥ १३९ ॥ इत्याश्वासं मुनिस्तस्या व्यधात्सव्यान्तालोचनः । इतः श्रीनागद्गोऽपि विकोश्य जिनमन्दिरम् ॥ १४०॥ किञ्चग्रदक्षिणीकृत्व निषीदाम्यहमित्यदः । प्रविश्य विहितस्तोत्रः सचिन्तस्तत्र संस्थितः ॥ १४९ ॥ तदा विद्याधरः कश्चित्तं हष्ट्वा ज्ञातवृत्तकः । जैनः सवित्तं नीत्वासमाद् द्वीपमध्यान्मनोहरे ॥ १४२ ॥ वनेऽवतार्य सुस्थाप्य समापृच्छ्यादरान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि धर्मवत्सलता सताम् ॥ १४२ ॥ वत्समिपिऽनुजा ग्रामे वसन्त्यस्यौत्य सादरम् । प्रत्यग्रहीद्धनं तत्र सोऽपि निक्षिप्य सुस्थितः ॥ १४४ ॥ अथोपगम्य तं स्रोहान् स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुळस्याजिष्टश्चणा ॥ १४५ ॥ श्रीष्टाना वयमाहूता निस्सत्त्वादिकपाणयः । कथं तत्र व्याव्याम इत्यत्याकुळचेतसः ॥ १४६ ॥ अथ सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते न्यगद्वासौ । तच्छत्वा साररत्नानि निजरत्नकदन्यकात् ॥ १४७॥

कि इसमें अपने क्या किया है यह मैरे ही पूर्वीपार्जित कर्मका विशिष्ट उद्य है। इस प्रकार नागदत्तके द्वारा कहे हुए पञ्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्गको प्राप्त हुआ। तद्नन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए धनको खींचनेकी रस्सीसे उतारकर अहाजपर पहुँचाया तथा सहदेव श्रीर नजुल भाईको भी जहाजपर पहुँचाया। नकुल श्रीर सहदेवने जहाजपर पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दानों भाई अकेले ही उस नगरसे चलकर शीब्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही हैं क्योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे दायाद भागीदार न कर सर्के ।। १३१-१३५ ।। उन दोनों भाइयोंको देखकर वहाँके राजा तथा अन्य लोगोंको छुछ शङ्का हुई और इसीलिए उन सथने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त भी तो गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यदापि नागदत्त हमलांगोंके साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार उन दांनोंने भाई होकर भी नागदत्तके छोड़नेकी बात छिपा ली ।।१३६-१३७।। पुत्रके न आनेकी बात मुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरुके पास जाकर त्रपने पुत्रकी कथा पृष्ठी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय द्यासे भर श्राया श्रतः उन्होंने सम्याज्ञान रूपी नेत्रपे देखकर उसे आधासन दिया कि तू डर मन, तेरा पुत्र किसी विव्रके विना शीव ही आवेगा। इधर नागदत्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी उछ प्रदर् क्षिणा दी और मैं यहाँ बैठूँगा इस विचारसे उसके भीतर प्रवंश किया। भीतर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर हो कर वह वहीं बैठ गया।। १३६-१४१।। दैवयोगसे वहीं पर एक जैनी विद्याधर श्रा निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम किये श्रीर फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वनमें जा उतारा। तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह ठहराकर और बड़े आदरसे पृछ्कर वह विद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-वत्सलता यही कहलाती है ॥१४२-१४३॥

उस मनोहर वनके समीप ही नन्दीमाममें नागदत्तकी छोटी बहिन रहती थी इसलिए वह वहाँ पहुँचा और अपना सब धन उसके पास रखकर श्रच्छी तरह रहने लगा ।। १४४ ।। कुछ समय बाद उसकी बहिनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि हे कुमार ! नई आई हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए महण करना चाहता है इसलिए उसने हम सबको भुलाया है परन्तु निर्धन होनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे ? यह विचारकर इस सभी तेभ्यो नाना सुदा द्वा यूयमागमनं मम । द्वा स्विवेशतां कन्याये रत्नसुद्रिकाम् ॥ १४८ ॥ इत्युक्त्वा स्वयमित्वानु शीखदगगुरुं मिश्रः । वन्दित्वा रक्षिस्नुश्च द्वष्ट्वा सन्मित्रमात्मनः ॥ १४९ ॥ आमूखत्कार्यमात्याय सह तेन ततो गतः । सार्रत्नैमंहीपाछं सानुरागं व्यछोकत ॥ १५० ॥ द्व्या भवानहो नागद्ता करमात्समागतः । क वा गतं त्वयेत्येष तुष्टः पृष्टो महीभुजा ॥ १५१ ॥ भागयाचनयात्रादि सर्वमामूखतोऽत्रवीत् । तदाकण्यं नृपः कुष्वा प्रवृत्ताः श्रेष्ठिनिप्रहे ॥ १५२ ॥ न युक्तमिति निर्वन्धाकागद्त्तेन वारितः । दत्वा श्रेष्ठिपदं तस्मै सार्शवत्तसमन्वत्तम् ॥ १५२ ॥ विवाहविधिना पद्मखतामपि समर्पयत् । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम् ॥ १५४ ॥ पद्मय पुण्यस्य माहात्स्यं राक्षसाचन्तरायतः । व्यपेत्यायं महात्स्वान्यात्मीकृत्यागतः सुलम् ॥ १५५ ॥ पुण्याक्तखायते निर्विवयम्प्यस्यस्य । मिश्रायन्ते दिषः पुण्यात्पुच्याव्यामन्ति भीतयः ॥ १५६ ॥ दुविधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च छभ्यते । तस्मात्पुण्यं विधिन्वन्तु हतात्त्वसम्पदिणः ॥ १५७ ॥ द्विधाः सधनाः पुण्यात् पुण्यात्स्वर्गश्च छभ्यते । तस्मात्पुण्यं विधिन्वन्तु हतात्त्वसम्पदिणः ॥ १५७ ॥ विनोक्तकर्मशाखानुयानेन विहितकियाः । इति सभ्याश्च तद्वावयं बहवश्चेतसि व्यपुः ॥ १५८ ॥ अथा श्रीनागदत्तोऽपि सञ्जातानुशयं तद्दा । क्षमस्य मे कुमारेति प्रणमन्तं अपुत्रकम् ॥ १५९ ॥ सभार्यं श्रेष्ठनं मैवमित्युत्थाप्य प्रयोक्तिभिः । सन्तोष्य जिनपृजाञ्च प्रावप्तिकर्मामकरोत्कृतां ॥ १६० ॥ पृथं श्रावकसद्धर्ममिधगम्य परस्परम् । जातसौहार्दिचतानां दानपृजादिकर्मभिः ॥ १६१ ॥

लोग आज अत्यन्त व्याकुलिचत्त हो रहे हैं। उनकी वात सुनकर नागदत्तने अपने रहांके समूहमंसे निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रत प्रसम्रतासे उन्हें दिये और साथ ही यह कहकर एक रतमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना! यही नहीं, नागदत्त, स्वयं भी उनके साथ गया। वहाँ जाकर उसने पहले शीलदत्त मुनिराजकी वन्दना की। तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृढरक्षके पास पहुँचा । वहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा हटर ज्ञको कह सुनाई। फिर उसीके साथ जाकर श्रच्छे-अच्छे रत्नोंकी भंट देकर वड़ी प्रसन्नतासे राजाके दर्शन किये ।। १४५-१५० ।। उसे देखकर महाराजने पूछा कि ऋहो नागदत्त ! तुम कहाँ से श्रा रहे हो और कहाँ चले गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त वड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपना हिस्सा मांगने श्रौर उसके बिए यात्रा करने श्रादिके सब समचार श्रादिसे लेकर श्रन्ततक कह सुनाये। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठका नियह करनेके लिए तैयार हो गया परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है यह कह कर आग्रहपूर्वक नागदत्तने राजाको मना कर दिया। राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और विधिपूर्वक विवाहकर वह पद्मलता कन्या भी उसे सौंप दी। तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कहा कि देखो, पुण्यका कैसा माहास्म्य है ? यह नागदत्त राज्ञस ऋादि ऋनेक विद्योंसे वचकर और श्रेष्ट रहोंको अपने आधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है ॥१५१-१५५ ॥ इसलिए कहना पड़ता है कि पुण्यसे अप्रिजल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निर्धन मनुष्य भी धनवान् हो जाते हैं श्रीर पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त होता है इसलिए आपित्तरिहत सम्पदाकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए धर्मशास्त्रके अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्यका बन्ध करता चाहिये ! राजाका यह उपदेश सभाके सब लंगोंने अपने हृदयमें धारण किया ॥ १५६-१५८॥ तदनन्तर सेठको भी बहुत पञ्चात्ताप हुन्त्रा यह उसी समय है कुमार! चमा करों यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा क्षी सिहत प्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय वचनोंसे उसे सन्तुष्ट कर दिया । तदनन्तर उस बुद्धिमान्ने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की ॥ १५६-१६० ॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम धर्म स्वीकृत किया, सबके हृद्योंमें परस्पर मिन्नता

१ दूरकः सः । २ निवधन्तु सः । १ स्वपुत्रकम् सः ।

काले गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाश्रितः । श्रीनागद्शः सौधर्मकरुपेऽनल्पामरोऽभवत् ॥ १६२ ॥ तम्र निर्विष्टविज्योरुभोगइच्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिन् भारते खेचराचळं नगरे वरे ॥१६३॥ शिवक्करे तदीशस्य विद्याधरधरेशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥ सनोवेगोऽन्यजनसंख्यस्नेहेन विवशीकृतः । अनैपीचन्दनामेनामतिस्रोहोऽपर्थं नयेत् ॥ १६५ ॥ स एषोऽभ्यर्णभन्यस्वाद्मुष्मिश्चेव जन्मनि । जिनाकृतिं समादाय सम्प्राप्स्यस्यप्रिमं पदम् ॥ १६६॥ ततः श्रीनागदशस्य नाकलोकात्कनीयसी । इष्टागत्याभवन्नान्ना मनोवेगा महाच् तिः ॥ १६७ ॥ पळाशानगरे नागदराहस्तमृतः खगः । सुरलोकादभुः सोमवंशे त्वं चेटको नृपः ॥ १६८ ॥ माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवङ्गता । तत्तवच्युत्वा तवैवासीत्सुमद्भेयं मनःप्रिया ॥ १६९ ॥ यासौ पद्मलता सापि कृतोपवसना दिवम् । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥ नकुल: संसती भान्त्वा सिंहारूयांऽभृहनेचर: । प्राग्जन्मखेहवैराभ्यामबाधिष्ट स चन्द्रनाम् ॥ १७१ ॥ सहदेवोऽपि सम्बन्य संसारे सुचिरं पुनः । कौशाम्ब्यां वैश्यतुग्मृत्वा मित्रवीराह्वयः सुधीः ॥ १७२ ॥ भृत्यो ब्रुपभसेनस्य चन्दनां स समर्पयत् । पिता श्रीनागदत्तस्य धनदेवां विणग्वरः ॥ १७३ ॥ हवर्लोकं द्वान्तिचित्तेन गरवैत्य श्रेष्ठिताङ्गतः । श्रीमान्ब्रुपभसेनाख्यः कौशाम्ब्यां कालतो गुणैः ॥ १७४ ॥ सोमिलायां कतहेवा चित्रसेना चतुर्गतिम् । परिश्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक् तत्रीव विद्सुता ॥ १७५ ॥ भूत्वा बूचभसेनस्य पत्नी भद्राभिधाऽभवत् । निदानकृतवैरेण न्यगृह्वाचन्दनामसौ ॥ १७६ ॥ चन्द्रनैपाच्युतात्कल्पात्प्रत्यागत्य क्रुओदयात् । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाष्ट्यति ॥ १७७ ॥

हो गई श्रौर दान पूजा श्रादि उत्तम कार्योंसे सवका समय व्यतीत होने लगा। श्रायुके श्रन्तमें नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़ जिससे वह सौधर्म स्वर्गमें वड़ा देव हुआ।। १६१-१६२।। स्वर्गके श्रेष्ठ भागोंका उपभागकर वह वहाँसे च्युत हुआ श्रीर इसी भरतज्ञेत्रके विजयार्थ पर्वत पर शिवंकर नगरमें विद्यापरोंके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग नामका पुत्र हुआ है। दूसरे जन्मके बढ़ते हुए स्नेहसे विवश हो कर ही इसने चन्द्रनाका हरण किया था सा ठीक ही है क्योंकि भारी स्नेह कुमागेमें ले ही जाता है।। १६३-१६५।। यह निकटभव्य है और इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा धारणकर मांच पद प्राप्त करेगा ॥ १६६ ॥ नागदत्तकी छोटी बहिन श्चर्यस्वामिनी स्वर्गलोकसे श्राकर यहाँ महाकान्तिको धारण करने वाली मनोवेगा हुई है।। १६७॥ जो विद्याधर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वर्गसे आकर तू सामवंशमें राजा चेटक हुआ है।। १६८।। धनमित्रा नामकी जो नागद्त्तकी माता थी वह स्वगं गई थी और वहाँ से च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई है।। १६८ ।। जो नागदत्तकी स्त्री पद्मालता थी वह अनेक उपवासकर स्वर्ग गई थी और वहाँ से आकर यह चन्दना नामकी तेरी पुत्री हुई है।। १७०।। नकुल संसारमें भ्रमणकर सिंह नामका भील हुन्ना है उसने पूर्व जन्मके स्नंह ऋौर वैरकं कारण ही चन्दनाको तंग किया था ।। १७१ ।। सहदेव भी संसारमें चिरकाल तक भ्रमणकर कौशाम्बी नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान् वैश्यपुत्र हुन्ना है जो कि बूपभर्तेनका सेवक है श्रीर उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी। नागदत्तका पिता सेठ धन-देव शान्तिचत्तसे मरकर स्वर्ग गया था श्रीर वहाँ से त्राकर कौशाम्बी नगरीमें त्रानेक गुणोंसे युक्त श्रीमान् वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ।। १७२-१७४ ।। चित्रसेनाने सामिलासे द्वेष किया था इसलिए वह चिरकालतक संसारमें भ्रमण करती रही। तदनन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाम्बी नगरीमें वैश्यपुत्री हुई श्रौर भद्रा नामसे प्रसिद्ध हांकर वृषभसेनकी पत्नी हुई है। निदानके समय जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्द्रनाका निमह किया था-उसे कष्ट दिया था ।। १७५-१७६ ।। यह चन्दना श्रच्युत स्वर्ग जायगी श्रीर वहाँ से वापिस आकर शुभ कर्मके उदयसे पुंवेदको पाकर

१ सोमिकायाः ख०।

एवं बन्धविधानोक्तिमध्याभावादिपञ्चकात् । सिञ्चतैः कर्मभिः प्राप्य द्रव्यादिपरिवर्तनम् ॥ १७८ ॥ संसारे पञ्चधा प्रोक्तं दुःखान्मुप्राण्यनारतम् । प्राप्त्रवस्तः कृतान्तास्ये इन्त सीदन्ति जन्तवः ॥ १७९ ॥ त एव १ ल्डधकालादिसाधना मुक्तिसाधनम् । सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम् ॥ १८० ॥ अभ्येत्य पुण्यकर्माणः परमस्थानसप्तके । सम्प्राप्तपरमैश्वर्या भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८९ ॥ इति तद्गौतमाधीशश्रीमद्ध्वनिरसायनात् । सभा सर्वा बभूवासौ तदैवेवाजरामरा ॥ १८२ ॥ अन्यदाऽसौ महाराजः श्रेणिकाल्यः परिश्रमन् । प्रीत्या गन्धकुटीबाद्यमास्वद्वनचतुष्टये ॥ १८३ ॥ अन्यदाऽसौ महाराजः श्रेणिकाल्यः परिश्रमन् । प्रात्तानाल्दं विलोक्यैतद्वपादिषु विषक्तधीः ॥ १८४ ॥ सकौतुकः समभ्येत्य सुधर्मगणनायकम् । भाक्तिकोऽभ्यव्यं वन्दित्वा यथास्थानं निविष्य तम् ॥ १८५ ॥ प्राञ्जलिर्मगवश्चेष यतीन्दः सर्वकर्मणा । मुक्तो वाद्यैव को वेति पप्रच्छ प्रश्रवाश्रयः ॥ १८६ ॥ अवबोधचनुष्कातमा सोप्येवं समभावत । खेदो न हि सर्ता वृत्त्वंक्तुः श्रोतुश्च चेतसः ॥ १८७ ॥ श्रणु श्रेणिक जम्बूभुजविभूषितभृतले । अत्र हेमाङ्गदे देशे राजन् राजपुराधिपः ॥ १८८ ॥ अर्वकर्मचलित्रात्ते सत्यन्धरमहीपतिः । विजयास्य महादेवी विजयश्रीरिवापरा ॥ १८९ ॥ सर्वकर्मचलोऽमात्यः काष्टाङ्गारिकनामभृत् । ४इन्ता दैवोपधातानां रुद्रदत्तः पुरोहितः ॥ १९० ॥ कद्मचिद्वज्या देवी सुप्ता गर्भगृहे सुखम् । मुकुटं सूभुजा हेमघण्टाष्टकविराजितम् ॥ १९९ ॥ दश्चं स्वस्यै श्रिताशोकतरोर्मृरुख केनचित् । छिन्नं परशुना जातं पुनर्बालमहीरहम् ॥ १९२ ॥

अवश्य ही परमात्मपद—मोश्चपद प्राप्त करेगी।। १७७॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें जो मिध्यादर्शन श्रादि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निमित्तसे संचित हुए कमोंके द्वारा ये जीव द्रव्य क्रेत्र आदि परिवर्तनोंको प्राप्त होते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे भयंकर दुःख हैं। खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पक्ष प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यमराजके मुंहमें जा पड़ते हैं।। १७८-१७६।। किर ये ही जीव, काललब्धि आदिका निमित्त पाकर सम्यदर्शन सम्यक्तान सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप रूप मोश्चके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य कर्म करते हुए सात परमस्थानोंमें परम ऐश्वयंको प्राप्त होते हैं और यथा कमसे अनन्त मुखके भाजन होते हैं।। १८०-१८१।। इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लद्मीसे युक्त ध्वित रूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरक समान हो गई।। १८२।।

अधानन्तर—िकसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीण्यमान चारों बनोंमें बड़े प्रेमसे घूम रहे थे। वहीं पर एक अशोक बुक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानाहृढ हो कर विराजमान थे। महाराज श्रेणिक उन्हें देखकर उनके रूप आदिमें आसक्तिचल हो गयं और कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंने सुधर्म गणधरदेवकी बड़ी भक्तिने पूजा वन्दना की तथा यथायोग्य स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन ! जो मानो आज ही समस्त कर्मीसे मुक्त हो जावेंगे ऐसे ये मुनिराज कौन हैं १॥ १८३-१८६ ॥ इसके उत्तरमें चार झानके धारक सुधर्माचार्य निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही हैं क्योंकि सज्जनोंके चिरत्रकों कहने वाले और सुनने वाले—दोनोंक ही चित्तमें खेद नहीं होता है ॥ १८७॥ वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, इसी जम्बू बुक्ससे सुशाभित होने वाली पृथिवीपर एक हेमाङ्गद नामका देश हैं और उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर हैं। उसमें चन्द्रमाके समान सबको आनिद्त करने वाला सत्यन्धर नामका राजा था और दूसरी विजयलद्मिके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥ १८८८ ॥ उसी राजाके सब कामोंमें निपुण काष्टाङ्गारिक नामका मन्त्री था और देवजन्य उपद्रवोंको नष्ट करने वाला रुद्रदत्त नामका पुरोहित था॥ १६०॥ किसी एक दिन विजया रानी घरके भीतर सुखसे सो रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देख। पहला स्वप्न देखा कि

१ एवं ल०। २ सर्वकर्माभः ल०। ३ चन्द्र इव। 'राजा प्रभौ नृषे चन्द्रे यस्ने स्वित्रयशक्रयोः' इति कोशः। ४ मक्का ल०।

निसायाः पश्चिमे यामे स्वमावेतौ प्रसक्षधीः । विलोक्य सा तयोर्जातुं फलमन्येत्य भूपतिम् ॥ १९३ ॥ सप्रश्नयं समिक्ष्यैनमन्वणुंक मदत्यये । अप्टी लामावाप्यान्ते क्षितेर्मोक्तारमात्ममम् ॥ १९४ ॥ आप्त्यस्याञ्च त्वमित्याद्द महीपालः प्रियाप्रियम् । श्रु त्वा शोकप्रमोदान्यां तामाविर्मृतचेतसम् ॥१९५॥ राज्ञीं राजा समालोक्य सदुक्तया समतर्पयत् । सुलेवैतं तयोः काले याति कश्चित्समागतः ॥ १९६ ॥ देवलोकाित्थिति लेभे देवीगर्भगृहे सुलम् । स पुण्यो राज्ञहंसो वा शारदाञ्जसरोवरे ॥ १९० ॥ अधान्येद्यविण्ययों वास्तव्यस्तत्पुरान्तरे । धनी गन्धोत्कटो नाम शीलगुप्तमहामुनिम् ॥ १९८ ॥ मनोहरवनोद्याने ज्ञानत्रयविलोचनम् । विलोक्य विनयाद्यत्वा प्राप्ताक्षीद्वगवन्मम् ॥ १९८ ॥ वहचोऽस्त्रयायुपोऽभूवंस्तनयाः पापपाकतः । दीर्घायुपो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम् ॥ २०० ॥ इति सोऽपि द्यालुःवान्मुनीशः प्रत्यभापत । बादं समुपलप्त्यन्ते त्वया सुन्वरजीविनः ॥ २०१ ॥ अभिज्ञानमिदं तस्य सम्यक्ष्यकृणु विणम्वर । रूप्त्यमानं सुतं स्वयो मृतं त्यक्तुं वनं गतः ॥ २०२ ॥ तत्र किचत्त्रम् कर्माण मोक्षलक्ष्मीमवाप्त्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा कावित्तस्त्रिष्ठी स्थता ॥ २०२ ॥ प्रान्ते विष्वस्य कर्माण मोक्षलक्ष्मीमवाप्त्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा कावित्तस्त्रिष्ठी स्थता ॥ २०२ ॥ यक्षी भविष्यत्वो राज्ञस्त्रोः पुण्यप्रचोदिता । तस्योत्यतौ स्वयं मानुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥ गत्वा राजकुलं वैनतेययन्त्रगताभवत् । प्रायः भवकृतपुण्येन सिक्षधित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥ अधागते मधौ मासे सर्वसत्त्वसुलावहे । पुराहितोऽहितोऽह्निःप्र्येष्टः प्रातरेव समागतः ॥ २०७ ॥

राजाने सुवर्णके आठ घंटोंसे सुशाभित अपना सुकुट मेरे लिए दे दिया है और इसरा स्वप्न देखा कि मैं अशोक वृक्षके नीचे वैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृक्षकी जड़ किसीने कुल्हाड़ीसे काट डाली हैं और उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखकर उनका फल जाननेके लिए वह राजाके पास गई।। १६१-१६३ ।। और वड़ी विनयके साथ राजाके दर्शन कर स्नप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राजाने कहा कि तू मेरे मरनेके वाद शीच्र ही ऐसा पुत्र प्राप्त करेगी जो आठ लाभोंको पाकर अन्तमें पृथिवीका भोक्ता होगा। स्वप्नोंका प्रय और अप्रय फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यवता देख राजाने उसे अच्छे शब्दोंसे संतुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके वाद किसी पुण्यात्मा देख हो जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानीके गभरूपी गृहमें आया और इस प्रकार सुखसे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरावरमें राजहंस रहना है।। १९४-१९७।।

अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनेवाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठने मनोहर नामक उदानमें तीन झानक धारी शांलगुप्त नामक मुनिराजके दर्शनकर विनयसे उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवन ! पाप कर्मके उदयसे मेरे बहुतसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्या कभी दीर्घायु पुत्र भी होंगे ? ।। १६५-२०० ।। इस प्रकार पूछनेपर दयाछुनावश मुनिराजने कहा कि हाँ तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करंगो ।। २०१ ।। हे वैश्य वर ! चिरजीव पुत्र प्राप्त होनेका चिह्न यह हैं, इसे तू अच्छी तरह मुन तथा जो पुत्र नुमें प्राप्त होगा वह भी मुन । तेरे एक मृन पुत्र होगा उसे छोड़नेके लिए तू वनमें जायगा । वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा । वह पुत्र समस्त पृथिवीका उपभागकर विषय सम्बन्धी मुखोंसे संतुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोंको नष्टकर मोन्न लद्मी प्राप्त करेगा । जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिखं वचन कह रहे थे उस समय वहाँ एक पृक्षी भी बैठी थी । मुनिराजके बचन मुनकर पृक्षीके मनमें होन हार राजपुत्रकी मानाका मि उपकार करनेकी इच्छा हुई । निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यन्नी उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजकुलमें गई और एक गरुड यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची । सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं ।। २०१-२०६ ।। तदनन्तर

१ प्रकृत ख०।

सहिपतिगृहं देवी वीद्य वीतविभूषणाम् । उपविष्टां क राजेति समण्डकस सावरम् ॥ २०८ ॥ साप्याह सुसवान् राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम् । इति तद्वचनं सोऽपि दुनिमित्तं विभावयन् ॥ २०९ ॥ ततो निवृत्ताः सम्प्राप्य काष्टाङ्गारिकमन्त्रिणः । भास्करोद्यवेलायां गेहं तत्रावलोक्य तम् ॥ २१० ॥ पापबुद्धिमियोऽवादीद्वाज्यं तव भविष्यति । महीपतिनिहन्त्वव्यस्त्वयेति तदुदीरितम् ॥ २१९ ॥ श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोम्यहम् ॥ २१२॥ श्रुत्वा कर्मकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत् । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोम्यहम् ॥ २१२॥ श्रुत्वत्त त्वया प्रज्ञावताप्येतत्सुदुर्नयम् । निरूपितिमिति श्रोत्रिपिधानं सभयो व्यथात् ॥ २१६ ॥ युरोहितस्तदाकण्यं भविष्यत्सुनुरस्य ते । प्राणहारी भवेरात्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥ २१५ ॥ इद्वदत्तीऽगमत्वयाश्री गितं सुचिरदुःखदाम् । काष्टाङ्गारिकमन्त्री च रुद्रदत्तिरूपितात् ॥ २१६ ॥ रुद्रदत्तोऽगमत्वयाश्री गितं सुचिरदुःखदाम् । काष्टाङ्गारिकमन्त्री च रुद्रदत्तिरूपितात् ॥ २१६ ॥ राजगेशं समुद्दिय सक्चद्रगजवाजिभः । समं समाभियाति स्म तद्विदित्वा महीपितिः ॥ २१८ ॥ देवीं गरुद्रयन्त्रस्थामपसार्यं प्रयन्ततः । प्राङ्मन्त्रस्वीकृतात्मीयमहीपार्छः स्वदर्शनात् ॥ २१८ ॥ विमुक्तमन्त्रिभः सार्थं कृष्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निजित्य भयोन्मार्गमनीनयत् ॥२२०॥ विमुक्तमन्त्रिभः सार्थं कृष्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम् । युद्धे सद्यः स निजित्य भयोन्मार्गमनीनयत् ॥२२०॥ वृक्षाङ्गाहिकरतस्य सङ्गरे भङ्गवार्तया । सक्रोधो बहुसक्चब्वलेन सहसागतः ॥ २२१ ॥ व्यवस्वति विभक्ताद्वारिकरायोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । इत्वा युद्धे सहीपालं तस्मन् राज्येऽप्यवस्थितः । ॥ २२२ ॥

सब जीवोंको सुख देने वाला वसन्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहिन करने वाला रुद्र-दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया। वहाँ रानीको आभूपणरहित बैठी देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ?।। २०७-२०८।। रानीने भी उत्तर दिया कि राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानीके इन यचनोंको ही अपशकुन समभता हुन्ना वह वहाँसे लीट त्राया त्रीर सूर्यादयके समय काष्टाङ्गारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे मिला। उस पापबुद्धि पुरोहितने एकान्तमें काष्टाङ्गारिकसे कहा कि यह राज्य तेरा हो जावेगा तू राजाको मार डाल । पुरोहितकी बात सुनकर काष्टागारिकने कहा कि मैं तो राजाका नौकर हूं, राजाने ही मुक्ते मन्त्रीके पद्पर नियुक्त किया है। यदापि यह राजा अकृतज्ञ है-मेरा किया हुआ उपकार नहीं मानता है तो भी मैं यह अपकार वैसे कर सकता हूँ ? ॥ २०६-२१२ ॥ हे रुद्रदत्त ! तू ने बुद्धिमान् हो कर भी यह अन्यायकी वात क्यों कही। यह कहकर उसने भयभीत हो अपने कान ढक लिये ।। २१३ ।। काष्टाङ्गारिकके ऐसे वचन सुनकर पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र होने वाला है वह तेरा प्राणधातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४ ॥ इतना कह कर स्टब्त शीव ही अपने घर चला गया और इस पापके उदयसे रोगपीड़िन हो तीसरे दिन मर गया तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमं जा पहुँचा । इथर दुष्ट आशयवाले काष्टागारिक मर्जाने सद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की। उसने धन देकर दो हजार शूर्वीर राजाओंकी अपने आधीन कर लिया था। वह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार किये हुए हाथियों और घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी और चला। जब राजाको इस बातका पता-चला नो उसने शीब्र ही रानीको गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्न पूर्वक वहाँ से दूर कर दिया। काब्राङ्गा-रिक मन्त्रीने पहले जिन राजाश्रोंको अपने वश कर लिया था उन राजाश्रोंने जब राजा सत्यन्धरको देखा तब वे मन्त्रीको छोड़कर राजाके आधीन हो गये। राजाने उन सब राजास्रोंके साथ कुपित होकर मन्त्रीपर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्धमें जीनकर भयके मार्गपर पहुँचा दिया-भयभीत बना दिया।। २१५-२२०।। इधर काष्ट्राङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने जब युद्धमें श्रपने पिताकी हारका समाचार सुना तब वह बहुत ही कुपित हुआ और युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत सी सेना लेकर अकस्मात् आ पहुँचा । पापी काष्टाङ्गाकि भी उसीके साथ जा मिला । अन्तमें वह

१ व्यवस्थितः इति कवित् ।

सविषं वाशानं मिनं कृतां वा सिंहंसकम् । धर्मं वाशामें रं राज्यं तदैयः । सिववाधमः ॥ १२१ ॥ अतो विजयदेवी च यन्त्रमारुद्ध गारुद्धम् । शोकाप्तिद्धमानाङ्गी रुदन्ती यिश्वरिक्षिता ॥ २२४ ॥ मणवन्त्रगण्डद्धारालोहिताकान्त्रशूलकैः । शूलिनेर्नेद्सम्भूतवेदनालुलितासुकैः ॥ २२५ ॥ कम्पमानैरधोवन्त्रैः स्तेनैर्नानाविधै रवैः । सामिद्ग्धं शवं वद्धेराकृष्याच्छिण खण्डशः ॥ २२६ ॥ कृतिकाभिनिशाताभिद्धांकिनीभिः समन्ततः । खाद्रन्तीभिन्न सङ्कीणं पितृणामगमद् वनम् ॥ २२७ ॥ तत्र रात्रौ कृतारक्षा यक्ष्या विगतवाधिका । अलब्ध ननयं कान्तं श्रीरिवामृतदीधितिम् ॥ १२८ ॥ नाभृद्स्यास्ततोऽल्पोऽपि पुत्रोत्पत्तिसमुत्सवः । शोकः प्रस्तुत सम्भूतो विलोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥ सद्यो यक्षी च सुर्थाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाकुलां विलोक्येनां दावालीहलतोपमाम् ॥२३०॥ सर्वस्थानानि दुःस्थानि गत्वयों यौवनिष्ठयः । विध्वंसी बन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसञ्चलम् ॥ २३१ ॥ कायः सर्वाश्चित्रयायो हेयोऽयमिह् धीमताम् । राज्यं सर्वजगत्पुज्यं विश्वदुद्धोतसिक्षमम् ॥ २३२ ॥ पर्यायेष्वेव सर्वेपा प्रीतिः सर्वेषु बस्तुषु । तेऽवश्यं नधरास्तस्मात्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥ २३१ ॥ सत्यप्यर्थे रितर्न स्यान् स्वयं वासिन चेप्सिते । सति स्वस्मित्रतौ चासौ त्रयाणां वा स्थिते क्षतिः॥२३४॥ सत्यप्यर्थे रितर्न स्यान् स्वयं वासिन चेप्सिते । नेक्षितं स्थास्तु तेनापि कापि किञ्चत्रकृत्वन ॥ २३५ ॥ सत्य भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृया प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ सत्य भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । वृया प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ इति संसारसञ्जावं विचिन्त्य विजये प्रिये । शुलं मा गा व्यतीतेषु कृष्याः प्रीतिश्च मा द्व्या ॥ २३७ ॥

युद्धमें राजाको मारकर उसके राज्य पर आरूढ हो गया।। २२१-२२२।। उस नीच मन्त्रीने विष मिले हुए भोजनक समान, कृतब्र मित्रके समान अथवा हिंसक धर्मके समान दु:ख देने वाला वह राज्य प्राप्त किया था ।।२२३।। इधर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर वैठकर चली । शांक रूपी अग्निसे उसका सारा शरीर जल रहा था और वह रो रही थी। परन्तु यश्ची उसकी रक्षा कर रही थी। ।२२४॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस रमशानभूमिमें जा पहुँची जहाँ घावोंके अप्रभागमे निकलती हुई खुनकी धारात्र्योंसे शूल भींग रहे थे, शूल छिद जाने से उत्पन्न हुई बेदनासे जिनके प्राण निकल गय हैं तथा जिनके मुख नीचेकी खोर लटक गये हैं ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द कर रहे थे। कहींपर डाकिनियाँ अधजले मुरदेको अग्निमेंसे खींचकर और तीच्ण छरियोंसे खण्ड-खण्ड कर खा रही थीं। एसी डाकिनियोंसे वह इमशान सब औरसे व्याप्त था।। २२५-२२७॥ उस इमशानमें यक्षी रातभर उमकी रक्षा करती रही जिससे उसे रक्कमात्र भी कोई बाधा नहीं हुई । जिस प्रकार त्र्याकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त किया ।। २२८ ।। उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुन्ना था किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतासे बढ़ा हुआ शांक ही उत्पन्न हुन्न। था। यचीने सब अंहर शांघ्र ही मणिमय दीपक रन्व दिये और दावानलसे मुलसी हुई लताके समान महारानीको शांकाकुल देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया। वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं. यौवनकी लक्ष्मी नश्वर है, भाई-बन्धुत्रोंका समागम नष्ट हो जाने वाला है, जीवन दीपकके समान चक्कल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थींसे भरा हुन्त्रा है अतः बुद्धिमान् पुरुपोंके द्वारा हेय है-ह्रोडने योग्य हैं। जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ऐसा यह राज्य बिजलीकी चमकके समान है। सब जीवोंकी समस्त बस्तुत्र्योंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवस्य ही नष्ट हो जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्ताप करने वाली होती हैं। अनिष्ट पदार्थके रहते हुए भी उसमें प्रीति नहीं होती श्रीर इष्ट पदार्थके रहते हुए उस पर श्रपना अधिकार नहीं होता तथा अपने आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थितिका क्षय हो जाता है। जिनका ज्ञान विना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थीको देखता है उन्होंने भी नहीं देखा कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है। यदि विद्यमान और होनहार वस्तुत्रोंमें प्रेम होता है तो भले ही हो परन्तु जो नष्ट हुई वस्तुओं में भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है ?

१ राज्यमादवे ल०। २-मासाच ल०।

श्रीमानामुक्तिपर्यंग्तं सुतोऽपमुदितोदितः । निहस्यारातिदुर्शृतं मोदं ते शनिषम्यति ॥ १६८ ॥ श्रादि चित्तं समायेद्वि योग्यमाहारमाहर । कि ब्रुयानेन शोकेन थिग्देहस्यकारिणा ॥ २६९ ॥ गत्यन्तरेऽपि ते भर्ता न द्वि शोकेन कम्यते । गत्यो भिद्यवर्त्मानः कमंभेदेन देहिनाम् ॥ २४० ॥ ह्र्यादियुक्तिमद्वाग्मः संविधाय विशोकिकाम् । पार्थं तस्याः स्वयं सास्थास्त्रतां सौहादंमीदशम् ॥२४१ ॥ तत्र गम्भोत्कटः स्वस्य स्वयं शिद्युश्चनं तदा । गच्छक्विक्षिष्य गम्भीरमाकण्यांभंकसुस्वरम् ॥ २४२ ॥ जीव जीवेति जीवम्धराख्यां वा भाविनीं वदन् । सत्यं मुनिसमादिष्टमिति तुष्टोऽवगम्य तम् ॥ २४३ ॥ करौ प्रसार्थं सखेदं वालं समुद्रिविप्त् । देवी तत्स्यरमाकण्यं बुष्वा गम्भोत्कटाह्वयम् ॥ २४४ ॥ अववोष्य तमात्मानं भद्र त्वं तन्यं मम । वर्षयाग्यरिविज्ञातमिति तस्मै शमर्पयत् ॥ २४५ ॥ सोऽपि तं प्रतिगृद्धवं करोमीति कृतत्वरः । गत्वा गृद्धं स्वकान्ताये नन्दाये तत्प्रवृत्तकम् ॥ २४६ ॥ सोऽपि तं प्रतिगृद्धवं करोमीति कृतत्वरः । गत्वा गृद्धं स्वकान्ताये नन्दाये तत्प्रवृत्तकम् ॥ २४६ ॥ सिप्रप्यतिपाद्यास्य मद्दत्ते निविचारं समर्पितम् । आयुष्मान्युण्यवानेय गृहाणेति वितीर्णवान् ॥ २४० ॥ विसर्जनाय मद्दत्ते निविचारं समर्पितम् । आयुष्मान्युण्यवानेय गृहाणेति वितीर्णवान् ॥ २४० ॥ सत्योक्कस्ताऽपि सन्तुष्या करमङ्गलसक्तियः । अन्नप्राञ्चात्वत्व वालं लोलविलोचना ॥ २४० ॥ सत्यान्यदा विणग्वर्यः कृतमङ्गलसक्तियः । अन्नप्राञ्चात्वत्व वालं लोलविलोचना ॥ २५० ॥ अयेत्वा तेन पन्त्रेण तस्मात्सा विजयाह्वया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम् ॥ २५० ॥ तत्राप्रकारकारमेवैपा वसति स्म समाकुलाम् । तां यक्षी समुपागत्य तच्छोकापनुदेव्छया ॥ २५२ ॥

इसलिए हे विजये! संसारके स्वरूपका विचारकर शांक मन कर, श्रीर श्रतीन पदार्थीम व्यर्थ ही मीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान् हैं और मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त इसका अभ्यदय निरन्तर बहता ही रहेगा। यह दूराचारी शत्रुको नष्टकर अवश्य ही तुमे आतन्द उत्पन्न करेगा। तु स्तान कर, चित्तको स्थिर कर और योग्य आहार माण कर। शरीरका स्थ करने वाला यह शोक करना ष्ट्या है, इस शांकको धिकार है, शोक करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी तेरा पति तमे नहीं मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनेसे जीवोंका गतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं। इत्यादि युक्ति भरे वचनों ने यक्षीने विजया रानीको शोक रहित कर दिया। इतना ही नहीं वह स्वयं रात्रिभर उसके पास ही रही सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता ऐसी ही होती है ॥ २२६-२४१ ॥ इतनेमं ही गन्धोत्कट सेठ, अपने मृत पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयँ पहुँच।। बह शबको रख कर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द मुना। शब्द सुनते ही इसने " जीव जीव " ऐसे आशीर्वादात्मक शब्द कहे मानो उसने आगे प्रचलित होने वाले उस पुत्रके 'जीवन्धर' इस नामका ही उचारण किया हो । मुनिराजने जो कहा था वह सच निकला यह जान कर गन्धोत्कट बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। उसने दोनों हाथ फैला कर बड़े स्नेहसे उस बालकको छठा लिया। विजया देवीने गन्धोत्कटकी आवाज सुनकर ही उने पहिचान क्रिया था। इसलिए इसने अपने आपका परंचय देकर उससे कहा कि हे भर्, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके। यह कह कर उसने वह पुत्र गन्धोत्कटके लिए सौंप दिया।। २४२-२४५।। सेठ गन्धोत्कटने भी 'मैं ऐसा ही कहुंगा' यह कह कर वह पुत्र ले लिया और शीव्रताके साथ घर त्राकर अपनी नन्दा नामकी स्त्रीकं लिए दे दिया। देते समय उसने स्त्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कुपित-सा होकर कहा कि है मुखें ! बह बालक जीवित था, तू ने विना परीचा किये ही इमशानमें छोड़ आनेके लिए मेरे हाथमें विचार किये यिना ही रख दिया था। ले, यह बालक चिरजीबी है श्रौर पुण्यवान है, यह कह कर उसने बहु पुत्र श्रपनी स्त्रीके दिया था ।। २४६-२४= ।। सुनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर वह बालक दोनों हाथोंसे ले लिया। वह बालक प्रातः कालके सूर्यको पराजित कर सुशोभित हो रहा था श्रीर सेठानी की चाँ हों उसे देख-देख कर सत्राण हो रही थीं ॥ २४६॥ किसी एक दिन उस सेठने अनेक माङ्गलिक क्रियाएँ कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका 'जीयन्धर' नाम रक्खा ॥ २५०॥ श्रधानन्तर-विजया रानी उसी गरुड्मन्त्र पर बैठकर वण्डकके सध्यमें स्थित तपस्वियों के

त्ववस्थोचितश्रव्यकथाभिः संस्तेः स्थितम् । प्रक्रप्य धर्ममार्गं अत्यदं समरीरमत् ॥ १५६ ॥ इतः सस्यन्धराज्यस्य नृपेन्द्रस्य कर्गंयसी । भामारतिः परानक्रयताका च मनोरमे ॥ १५६ ॥ मधुरं वकुलब्रान्यमलभेतां सुतावुभौ । ज्ञात्वा तक्षमंसद्भावं गृहीतश्रावकवते ॥ २५५ ॥ तौ च गन्धोत्कटेनैव पोषितौ वृद्धिमापतुः । तन्नैव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाह्म्यः ॥ २५६ ॥ सागरो धनपालाक्यश्रत्यों मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्र श्रेष्ठी मन्त्री च मुभुजः ॥ २५६ ॥ सार्या जयावसी श्रीमती श्रीदसा यथाकमम् । चतुर्थ्यंतुपमा तेषा देवसैनः सुतोऽपरः ॥ २५८ ॥ सार्या जयावसी श्रीमती श्रीदसा यथाकमम् । चट् ते जीवन्धराख्येन मधुराद्याः सुताः समम् ॥ २५९ ॥ खवर्धन्त कुमारेण वालकेलीपरायणाः । जीवादयः पदार्था वा लोकात्तरमान्महाशयात् ॥ २६० ॥ नक्तं विवं निजप्राणसमाः काप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाक्षं क्रमेणासवती सुतम् ॥ २६० ॥ अन्ययुनंगरोद्याने कोऽपि तापसक्तपप्टत् । कुमारं गोलकायुक्तवालक्रीडातुषक्रिणम् ॥ २६२ ॥ विलोक्यासमात्कियद्दूरं पुरं ब्रुहीति एप्टवान् । बृद्धस्थापि तवाज्ञत्वं वालोऽप्यत्र न मुद्धाति ॥ २६२ ॥ धृमोपलग्भनाद्विद्वव्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदशस्य चेप्टाख यास्यरादिकम् ॥ २६५ ॥ धृमोपलग्भनाद्विद्वव्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदशस्य चेप्टाख यास्यरादिकम् ॥ २६५ ॥ दृष्टा अत्वा विविद्येष सामान्यो नैव वालकः । राजवंशसमुज्ञृतिः चिह्नैरस्यानुमीयते ॥ २६५ ॥ इष्टा अत्वा विविद्येष सामान्यो नैव वालकः । राजवंशसमुज्ञृतिः चिह्नैरस्यानुमीयते ॥ २६५ ॥ इष्टा अत्वा विविद्येष सामान्यो नैव वालकः । राजवंशसमुज्ञृतिः चिह्नैरस्यानुमीयते ॥ २६५ ॥

किसी बड़े आश्रममें पहुंची श्रीर वहाँ गुप्त रूपसे-अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी। जब वह विजया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब वह यशी आकर उसका शोक दूर करनेकी इच्छासे उसकी श्रवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संभारकी स्थिति वतलाती थी, धमका मार्ग बनलानी थी और इस तरह प्रनि दिन उसका चित्रा बहलानी रहती थी।। २५१-२५३॥ इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति और अनंगपनाका नामकी दो छोटी स्वियाँ और थीं। उन दोनोंने मधुर और बबुल नामके दो पुत्र प्राप्त किये। इन दोनों ही रानियोंने धर्मका स्वरूप जानकर श्रावकके ब्रत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्योत्कटके यहाँ ही पालन-पोषण प्राप्तकर बढ़े हुए थे। उसी नगरमें विजयमति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके चार श्रावक और थे जो कि श्रनुक्रमसे राजाके सेनापात, पुरोहित, श्रेष्ठी श्रीर मन्त्री थे।। २५४ - २५७ ॥ इन चारोंकी क्षियोंके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता और अनुपमा थे। इनसे क्रमसे देवसेन, बुद्धिषेण, वरदत्त और मधुमुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। मधुरको आदि लेकर वे इहीं पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही वृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ ही बालकीड़ा करनेमें तत्पर रहते थे श्रीर जिस प्रकार जीवाजीवादि छह पदार्थ कभी भी लोकाकाशको छोड़कर श्रन्यन नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छहों पुत्र अकृष्ट अभिप्रायक धारक जीवन्धर कुमारका छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे। रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणोंके समान थे। तदनन्तर गन्धोःकटकी स्त्री सनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्दाह्य नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २४५--२६१ ॥

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोंके साथ गोली बंटा आदि बालकोंके खल खलनेमें ज्यस्त थे कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पूछता है कि यहाँसे नगर कितनी दूर हैं ? तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि 'आप घृद्ध तो हो गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते। नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंको खेलता देख भला कीन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ? जिस प्रकार कि भूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी कीड़ा देख नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है' इस प्रकार मुस्छराते हुए जीवन्धर छुमारने कहा। छुमारकी चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देखकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके चिह्नोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमें हुई है। ऐसा विचार कर उस तपस्वीने किसी उत्पाद्ये उसके बंशकी परीक्षा करनी चाही। अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए उसने जीवन्धर

कुमारोऽपि प्रतिकाय नीस्वा सार्थं तमात्मना । पितुः सिक्किमाहारो मयास्मै स्म प्रदीयरं ॥ ३६८ ॥
भवान्प्रमाणमित्याक्वयक्त्वा तरात्पिता सुदा । विनीतोऽयं सुतः क्षाच्यो ममेत्याक्षिण्य तं सुदुः ॥२६९॥
पुत्र ज्ञानावसानेऽयं मयामा साधु भोक्ष्यते । त्वया न्यपगताश्च भोक्तन्यमिति सोऽभ्यधात् ॥ २७० ॥
सहायै। सह संविष्य भोक्तुं प्रारव्धवानसौ । अथार्भकस्वभावेन सर्वसुष्णमिदं कथम् ॥ २७१ ॥
भुक्षेऽहमिति रोदित्वा जननीमकदर्ययत् । रुदन्तं तं समालोक्य भद्रैरात्ते न युज्यते ॥ २७२ ॥
अपि त्वं वयसालपीयान् धीस्थो वीर्यादिभिर्गुणैः । अधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥ २७३ ॥
हति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः । श्रणु पूज्य न वेत्सि त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥ २७४ ॥
हति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः । श्रणु पूज्य न वेत्सि त्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान् ॥ २७४ ॥
हत्याक्यत्तस्यमाकण्यं मातास्य सुदिता सती । यथाविधि सहायैस्तं सह सम्यगभोजयत् ॥ २७६ ॥
कुमारेऽस्मिन्सम क्षेहोऽभूदवेक्ष्यास्य योग्यनाम् । मया शास्त्राव्धित्रस्तितिरेष करिष्यते ॥ २७४ ॥
इति तद्रापितं श्रुत्वा वरिष्टः श्रावकेष्वहम् । नान्यिलक्विनमस्कारं कुर्वे केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥
स्याद्वैमनस्यं तेऽवष्ट्यं तद्भावेऽतिमानिनः । इति श्रेष्टगाह तच्छुत्वा न्यसद्भावमथाववीत् ॥ २८० ॥
राजा सिहपुरस्याहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्दिसुनेः श्रुत्वा धर्म संग्रुद्धदर्शनः ॥ २८१ ॥
धतिषेणाय मद्राज्यं प्रदायादाय संयमम् । तीन्नोदराग्निसम्भूतमहादाहासहिष्णुकः ॥ २८२ ॥

कुमारसे याचना की कि तुम मुक्ते भाजन दो ॥२६२-२६७॥ जीवन्यरकुमार उसे भाजन देन। स्वीकृत कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे और कहने लगे कि मैंने इसे भाजन देना स्वीकृत किया है फिर, जैसी आप आज्ञा दें। कुमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही विनम्र ऋौर प्रशंसनीय है। यह कहकर उन्होंने उसका वार-बार आलिंगन किया ऋौर कहा कि है पुत्र ! यह तपस्वी स्नान करनेक बाद मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा। तू निःशङ्क होकर भोजन कर ।। २६८-२७० ।। तदनन्तर जीवन्धरकुमार अपने मित्रोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए तैयार हुए। भोजन गरम था इसलिए जीवन्धर कुमार राकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरम रखा है मैं कैसे खाऊँ ? इस प्रकार राकर उन्होंने मानाका तंग किया। उन्हें राता देख तपस्वी कहने लगा कि भद्र ! तुभे रोना श्रच्छा नहीं लगता । यद्यपि तू अवस्थासे छोटा है तो भी बड़ा बुद्धिमान है, तूने अपने वीर्थ आदि गुणोंसे सबको नीचा कर दिया है । फिर तू क्यों रोता है ? ।। २७१-२७३ ।। तपस्वीके ऐसा कह चुकने पर जीवन्धर्कुमारने कहा कि हे पूज्य ! श्राप जानते नहीं हैं। सुनिये, रानेमें ये गुण हैं—पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुन्ना कफ निकल जाता है, दूसरा गुण यह है कि नेत्रोंमें निर्मलता आ जाता है और तीसरा गुण यह है कि भोजन ठण्डा हो जाता है। इतने गुण होनेपर भी आप मुक्ते रानेसे क्यों रोकते हैं ?।। २७४-२७५ ।। पुत्रकी बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने मित्रोंक साथ उसे विधिपूर्वक अच्छी तरह भोजन कराया ॥ २०६ ॥ तद्नन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर मुखसे बैठा और तपस्त्री भी उसीके साथ भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर मुके स्रोह हो गया है अतः मैं इसकी बुद्धिका शास्त्र रूपी समुद्रमें अवगाहन कर निर्मल बनाऊँगा ॥२७७-२७८ ।। तपस्वीकी बात सुनकर गन्धांत्कटने कहा कि मैं आवकोंमें श्रेष्ठ हूँ—श्रावकके श्रेष्ठ ब्रत पालन करता हूँ इसलिए अन्य लिङ्गियोंका किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता हूँ ऋौर नमस्कारक भभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा । सेठकी बात सुनकर बह तापस इस प्रकार अपना परिचय देने लगा ॥ २७६-२८०॥

में सिहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे धर्मका स्वरूप मुनकर मैंने निर्मल सम्यग्दरीन धारण किया था। तदनन्तर धृतिषेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैंने संगम धारण कर लिया था—मुनिज्ञत अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठरामिकी तीज बाधासे उत्पन्न सम्यग्दाष्ट्रग्रृंद्दांतरवेषस्ते धर्मबान्धवः । इति तद्वचनं सम्यक्परीक्ष्य विण्जां वरः ॥ २८३ ॥
सुतं समर्पयामास तस्मै "तं सिखिभः समम् । क्षेत्रे बीजिमिव स्थाने योग्ये किं नापंवेरसुधीः ॥ २८४ ॥
"स सद्घ्टिस्समादाय निसर्गमतिविस्तृतिम् । अचिरेणैव काछेन विश्वविद्यान्समानयत् ॥ २८५ ॥
कुमारोऽपि रविर्वाग्मोदान्ते विद्याभिरशुतत् । प्राप्तेश्वर्यो द्विपो वानु सम्प्राप्तनवर्योवनः ॥ २८६ ॥
उपाध्यायोऽपि काछान्तरेणापत्संयतः निवम् । तत्काछे काछक्टाख्यो मुख्यो वननिष्नासिनाम् ॥ २८० ॥
मर्त्याकारं प्रपत्नो वा सूर्यरिवमभयास्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डन्नारहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८८ ॥
मर्त्याकारं प्रपत्नो वा सूर्यरिवमभयास्वयम् । अन्धकारः सकोदण्डनारहस्तं दुरीक्षकम् ॥ २८० ॥
तमाछारामिभासिम्गोचरमुपागतः । गोघो विघं स साधूनां गोमण्डस्रजिधृक्षया ॥ २९० ॥
तां किवदन्त्रीमाकर्ण्यं कन्यां गोदावरीं सतीम् । पुत्रीं गोपेन्द्रगोपश्रीसम्भूतां गोविमाक्षणम् ॥ २९३ ॥
विधास्यते ददामीति काष्टाङ्वारिकमूभुजा । घोषणां कारितां श्रुत्वा काछाङ्कारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥
जीवन्धरः सहायैः स्वैः परीतो व्याधसन्तिधम् । सम्प्राप्याकृष्टकोदण्डनिज्ञातकारसन्तिम् ॥ २५३ ॥
सन्दधसन्ति मुखंद्वत्र शिक्षाविशेषतः । धनुर्वेदसमादिष्टं स्थानकं सर्वमान्नजन् ॥ २९४ ॥
वाणपातान्यरेषाञ्च वश्वयन्भेश्च सखरन् । विकृत्तन् राष्टुवाणीघं स्थनकाणि मीरुषु ॥ २९५ ॥
इति युध्वा चिरं स्थाधान् जित्वा वा दुर्नयाक्षयः । जयश्रिया समार्लादः सर्वाञ्चा यशसा भृत्रम् ॥२९६॥
इति युध्वा चिरं स्थाधान् जित्वा वा दुर्नयाक्षयः । जयश्रिया समार्वादः सर्वाञ्चा यशसा भृत्रम् ॥२९६॥
प्रयम्ब्यक्षिसंसक्रन्दप्रसवहासिना । समागमत्युरं चञ्चद्वैज्ञयन्ती विराजितम् ॥ २९७ ॥

हुई महादाहको सहन नहीं कर सका इसलिए मैंने यह ऐसा वेप धारण कर लिया है, मैं सम्यग्हां हूं, तुम्हारा धर्मवन्धु हूं। इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर और श्रच्छी तरह परीचा कर सेठने उसके लिए मित्रों सहित जीवन्धरकुमारको सौंप दिया सो ठीक ही है क्योंकि उत्तम खेतमें वीजकी तरह योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है ? अर्थात् सभी कुछ अर्पित कर देता है ।। २८१-२८४ ।। उस सम्यग्दृष्टि तपस्वाने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुन बड़ा चिस्तार था एसे जीवन्धर कुमारको लेकर थोड़े ही समयमें समस्त विद्यार्थीका पारगामी बना दिया॥ २८५॥ जिस प्रकार शरद ऋतुमें सूर्य देवीप्यमान होता है और एश्वर्य पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी प्रकार नव यौवनका पाकर जीवन्धरकुमार भी विद्यास्त्रोंसे देदीप्यमान होने लगे॥ २८६॥ वह उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारण कर मान्तका प्राप्त हुआ। अथानन्तर-उस समय कालकूट नामका एक भीलोंका राजा था जो ऐसा काला था मानो सूर्यकी किरणोंसे डरकर स्वयं । अन्धकारने ही मनुष्यका त्राकार धारण कर लिया था, वह पशुहिंसक था ऋौर साधुत्रोंके विव्रके समान जान पड़ता था। जो धनुप-बाण हाथमें लिया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें जिसे कोई सहन नहीं कर सकता, जो महीपधिक समान बदुक हैं, द्यारहित है और सीगीक शब्दोंसे भयंकर है ऐसी सेना लेकर यह कालकूट गामण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमाखुआंक वनसे सुशामित नगरके बाह्य मैदानमें आ इटा ॥ २८७-२८० ॥ इस समाचारका सुनकर काम्राङ्गारिक राजाने वापणा कराई कि मैं गायों, हैं इनिवालके लिए गांपेन्द्रकी स्त्री गोपश्रीसे उत्पन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दूंगा। इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कुमार काष्टाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिक तथा अपने अन्य मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भीलके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना धनुप चढ़ाया, उसपर तीचण बाण रक्खे, व अपनी विशिष्ट शित्ताके कारण जल्दी-जल्दी बाण रखते और छोड़ते थे, धनुर्वेदमें बनलाये हुए सभी पैंतरा बदलते थे, दूसरोंकी बाण-वर्षांको बचाते हुए जल्दी-जल्दी घूमते थे, शत्रुत्रोंके बाणोंक समूहको काटते थे और कायर लोगोंपर श्रम्न छोड़नेसे रोकते थे, अर्थान् कायर लोगोंपर ऋसोंका प्रहार नहीं करते थे। इस तरह जिस प्रकार नय मिण्या नयोंको जीत लेना है उसी प्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंको जीत लिय। जयलद्मीने उनका ऋालिङ्गन किया श्रीर वे चन्द्रमा, हंस, तूल तथा कुन्दके फूलके समान सुशाभित यश के द्वारा समस्त दिशाश्रीकी ञ्याम करते हुए फहरानी हुई पताकाश्रोंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए।। २६१-२६७।।

१ तै: स० | २ सम्यन्द्रव्यितमा-म० |

देहच्ते कुमारस्य सौर्यादिप्रसवाचिते । अगमेत्राक्षयः पेतुः कीतिगन्यावकिताः ॥ १९४॥ तदा कुमारसन्देशादेकवाक्येन विद्युताः । गोविमोक्षणमेतेन इतं युध्वेति भूपतिम् ॥ १९९॥ विज्ञाप्यादापयन् कन्यां मन्दाक्याय पुरोदिताम् । गोदावरीं विवाहेन विविद्राः कार्यकृत्यः ॥ १००॥ अथात्र भारते खेचराद्री दक्षिणमागगम् । गानाच्छ्रीरिवामाति पुरं गानवक्षभम् ॥ १०१॥ तत्पुराधिपतिः खेचरेन्द्रो गरुववेगकः । दायादास्तामिमानः सक्रत्नद्वीपे परं पुरम् ॥ १०१॥ रमणीयामिणं कृत्वा नानाद्री मनुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्वारिगी प्राणवक्षभा ॥ १०१॥ रमणीयामिणं कृत्वा नानाद्री मनुजोदये । गिविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्वारिगी प्राणवक्षभा ॥ १०१॥ रोपमाकां समादाय दातुं स्वस्तै समागताम् । आपूर्णयीवनां वीद्य कस्तै देयेयमित्यसी ॥ १०५॥ अपृष्ठव्यत्वेचराधीशो भन्त्रणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राक्कृतमित्याह सिद्धादेशमपारधीः ॥ १०६॥ अनुष्ठव्यत्वेचराधीशो भन्त्रणं मतिसागरम् । सोऽपि प्राक्कृतमित्याह सिद्धादेशमपारधीः ॥ १०६॥ अक्या प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा विधिपुरस्तरम् । तत्रस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुलादिकम् ॥ १०८॥ अत्वा धर्मं जगत्युत्य सती मत्त्वामिनः सुता । कस्य गन्धवद्यत्ताव्या भोगभोग्या भविष्यति ॥ १०८॥ इत्यप्राक्षं तदावोचत्सोऽप्येवमवधीक्षणः । द्विपेऽस्मिन्भारते हेमाकृतदेशे मनोहरे ॥ १००॥ राजा राजपुरे सत्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः सुतः ॥ १९९॥ वीणास्वयंवरे तस्य दत्ता भार्या भविष्यति । इति मन्त्रिववः श्र त्या खगेशः किञ्चदानुकुः ॥ १९२॥

उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलोंसे सुशोभिन कुमारके शरीर-रूपी आमके वृक्षपर कीर्ति रूपी गन्धसे खिंचे हुए मनुष्यों के नेत्ररूपी भीरे पड़ रहं थे।। २६ ।। तदनन्तर जीवन्धर कुमारने सब वैश्यपुत्रोंसे कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थान् किसी मतभेदके विना ही राजासे कहो कि इस नन्दालाने ही युद्ध कर गायोंको छुड़ाया है। इस प्रकार राजाके पास संदेश भेजकर पहले कही हुई गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूर्वक नन्दाल्यके लिए दिलवाई। सा ठीक ही है क्योंकि कार्योंकी प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है। अर्थान् कोई कार्यको यिना किये ही यश लेना चाहते हैं और कोई कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते।। २६६-३००।।

अथानन्तर—इसी भरतत्त्रेत्र सम्बन्धी विजयार्थ पर्वतर्का दक्षिण श्रेणीमे एक गगानवहाम नामका नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ता है। उसमें विद्याधरोंका स्वामी गरुड़-बेग राज्य करता था। दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका ऋभिमान नष्ट कर दिया इसलिए वह भागकर रत्नद्वीपमें चला गया श्रीर वहाँ मनुजोदय नामक पर्वत पर रमगीय नामका सुन्दर नगर बसा कर रहने लगा। उसकी रानीका नाम धारिणी था।। ३०१-३०३।। किसी दिन उसकी गन्धर्व-दत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरभा गया। वह जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर शेष बची हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गई। गन्धर्वदत्ता पूर्ण यौयनवती हो गई थी। उसे देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिये। इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी थी वह कह सुनाई।। ३०४-३०६।। उसने कहा कि हे राजन ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र-भगवान्की वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वतपर गया था। वहाँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाके वनमें जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रद्विणा देकर तथा विधिपूर्वक जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर मैं बैठा ही था कि मेरा दृष्टि वहाँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्विधारी मुनिराजपर पड़ी। मैंने उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश सुना। तदनन्तर मैंने पूछा कि हे जगत्पूज्य। हमारे स्वामीक एक गन्धर्वदत्ता नामकी पुत्री है वह किसके भागने योग्य हांगी १ मुनिराज श्रवाध-बानी थे अतः कहने लगे कि इसी भरतवेश्वके हेमाङ्गद् देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका नगर है। उसमें सत्यरूपी श्राभूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी महारानीका नाम विजया है उन दोनों के एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। बीणाके स्वयंवरमें बह

१ मन्त्रियां सः ।

भविता कथमस्माकं सम्बन्धो सूभिगोवरैः । इत्यप्राक्षीरपुनश्चैनं मन्त्रिणं मतिसागरम् ॥ १११ ॥ सोऽप्यन्यस् सुनेर्ज्ञातं स्वय्टमेसममापत । अद्यो द्वयमत्तास्यस्तिस्म् राजपुरे भिया ॥ ११४ ॥ तस्य पद्मावतीस् वुर्जिनद्रशस्त्रयोरभृत् । स कदाबित्पुरे तिस्म बुद्याने गीतिवर्धने ॥ ११५ ॥ जिनं सागरसेनास्यं केवलज्ञानपूजने । भक्तया विन्तितुमायातस्त्रस्च तद्गुरुणा समम् ॥ ११६ ॥ दृष्ट्वा तं तत्र तेनामा प्रीतिस्ते समजायत । देहमेदाद्विनान्येन मेदो न वुवयोरभृत् ॥ ११० ॥ पृवं दिनेषु गष्ट्यस्यु केपुस्तिद्विण्ञां वरः । जिनद्रशमयस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ११८ ॥ गुणपालाभिधानस्य क्रम्थबोधिरदिश्चत । सुवताक्षान्तिसाविष्यं सम्प्राप्यादाय संयमम् ॥ ११९ ॥ पद्मावती स्व कौलीन्यं सुन्नता सान्वपालयत् । जिनद्रश्चीरत्वसाविष्यं सम्प्राप्यादाय संयमम् ॥ ११९ ॥ भनोद्दशदिरामाभिः कामं कामान्समन्यमृत् । स रत्नद्वीपमर्थार्थं स्वयमेवागिमव्यति ॥ १२१ ॥ तेनैवारमद्विभेनेतकार्यसिद्धिनेविष्यति । इत्यसी सागमत्केषुसिद्दिनेषु तदन्तिकम् ॥ १२२ ॥ तत्तस्तुष्टः सागधीशः कृतप्राप्र्णिकक्रियः । भित्र गन्धवद्दशायाः मत्सुतायाः स्वयंवरम् ॥ १२२ ॥ तत्तस्तुष्टः सागधीशः कृतप्राप्रणिकक्रियः । जिनद्योऽपि तां नीत्वा सह राजपुरं स्वर्थः ॥ १२२ ॥ स्वयंवरं वसमुद्दोष्य मनोद्दवनान्तरे । मनोहरं समुत्याद्य स्वयंवरमहागृहम् ॥ १२५ ॥ व्यवंवरमहागृहम् ॥ १२६ ॥

गन्धर्वदत्ताको जीतेगा श्रोर इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी भार्या होगी। मन्त्रीके इस प्रकारके वचन सुनकर राजा कुछ व्याकुल हुआ और उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोगोंका भूमि-गोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ? ।। ३०७-३१३ ।। इसके उत्तरमें मन्त्रीने मुनिराजसे जो बुद्ध अन्य वार्ते मान्द्रम की थीं वे सब स्पष्ट कह सुनाई । उसने कड़ा कि उसी राजपुर नगरमें एक वृषभदत्त नामका सेठ रहना था। उसकी स्त्रीका नाम पद्मावनी था। उन दोनोंके एक जिन-दत्त नामका पुत्र हुआ था। किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवर्धन नामक उद्यानमें सागरमेन नामक जिनराज पधार थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिसे पूजा-वन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था। आप भी वहाँ पर गये थे इसलिए उसे देखकर आपका उसके साथ प्रेम हो गया था। इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शर्रारभेदको छोड़ कर श्रीर किसी बातकी अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था।। ३१४-३१७।। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वृषभदत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्तको बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीन्तिन हो गया और उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुन्नता नामकी श्रार्थिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर वह श्रपनी कुलीनता की रक्षा करने लगी। इधर जिनदत्ता भी धनका मालिक होकर अपने पिताके पद पर आहत् हुआ श्रीर मनोहरा त्रादि खियोंके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा। यह जिनदत्त धन कमानेके लिए स्वयं ही इस रबद्वीपमें आवेगा।। ३१८-३२१।। उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी। इस तरह कितने ही दिन बीत जानेपर वह जिनदत्त गरुइवेगके पास आया। इससे गरुइवेग बहुत ही सन्तुष्ट हुन्ना। उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया। तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड्वेगने बड़े आदरके साथ जिनदत्तरे कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्वदत्ताका स्वयंवर करा दो । उसकी श्राज्ञानुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोंके साथ गन्धर्वदत्तको राजपुर नगर ले गया ।। ३२२-३२४ ।। वहाँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा कराई श्रीर एक बहुत मुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-गृह बनवाया ॥ ३२५ ॥ जब श्रानेक कलाश्रीमें चतुर विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तथ उसने जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कराई ॥ ३२६ ॥

१ मनोरमादि-कः। २ समुद्बुष्य कः। ३ ककाविद्याविदम्बेषु कः। ४ मुकुमारेषु यातेषु कः,

तदा गम्भवंद्सापि स्वयंवरसमागृहम् । प्रविषय विणाश्चादाय सुष्ठोषाक्यां सुष्ठक्षणाम् ॥ ३२७ ॥
स्वरमामादिसद्वार्थं ग्रुक्देशजलक्षणम् । गीतमिश्चं विधायतानधरीकृत्य भूमुजः ॥ ३२८ ॥
त्रेरियता जीवन्थरस्तस्या वीणाविद्याकृतं मदम् । निराधिकीर्धुशागत्य स्वयंवरसमागृहम् ॥ ३२९ ॥
अपक्षपतितात् प्राज्ञान् वीणाविद्याविद्यारदान् । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतान् ॥ ३३० ॥
निर्दोषा वीयतां वीणेत्यभ्यभाषित्योगिनः । बीणाक्षिचतुरास्तस्मै तदानीय समर्पयन् ॥ ३३१ ॥
केशरोमळवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात् । स ताः सर्वा निराकृत्य कन्यकां प्रत्यपादयत् ॥ ३३२ ॥
यदि निर्मत्त्रसासि त्यं त्वद्वीणा दीयतामिति । अवितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां कृतादरम् ॥ ३३२ ॥
तामादाय कुमारेण शास्त्रमार्गानुसारिणा । गीतिमिश्चतवायेन मन्द्रतारेण हारिणा ॥ ३३५ ॥
मधुरेण सृगाणाञ्च मनोविश्वमकारिणा । गीतञ्च साधुवादोद्घप्रस्नार्थनमासिना ॥ ३३५ ॥
हदि गन्धवद्गीनं पञ्चवाणप्रचोदिता । मालयालज्ञकाराये सम्मुखे कि न जायते ॥ ३३६ ॥
हिनभासोऽभवन्केचिदिनदीपोपमाः परे । निशाप्रदीपसङ्काशा भासमानाननास्तदा ॥ ३३० ॥
सुघोषाहेतुना प्रासकुमारा परितोषिणी । गन्धवद्गाता तां वीणामात्मन्येवमभाषत ॥ ३३० ॥
कुलोचिता सुघोषा त्वं मधुरा विश्वहारिणी । कुमारसङ्गमे हेतुर्तृतीव कुशला मम ॥ ३३० ॥
काष्टाङ्गारिकपुत्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धवद्गामाहर्तुमुद्यमो विहितस्तदा ॥ ३४० ॥
कुमारोऽपि विदित्वैतहलाधिकपुरस्सरैः । विद्याधरैः समं गन्धगनं जयगिरिश्चनिम् ॥ ३४९ ॥

उसी समय गन्धर्वदत्ताने भी सुघोषा नामकी उत्तम लद्मणों वाली वीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें प्रवेश किया ।। ३२७ ।। वहाँ त्राकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोंके समृहसे वीणा बजाई श्रीर सब राजाश्रोंको नीचा दिखा दिया। तदनन्तर उसका बीणासम्बन्धी मद दूर करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये। आते ही उन्होंने उन लोगोंको गुण और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जो किसीके पज्ञपाती नहीं थे, बुद्धिमान् थे, बीखाकी विद्यामें निष्ण थे और दोनों पश्चक लोगोंको इष्ट थे।। ३२५-३३०।। इसके बाद उन्होंने कार्य करनेके लिए नियुक्त पुरुषोंसे 'निर्दोप बीणा दी जाय' यह कहा। नियागी पुरुषोंने तीन-चार बीणाएं लाकर उन्हें सींप दीं परन्तु जीवन्धर कुमारने उन सबमें केश रोम लव आदि दोप दिखाकर उन्हें वापिस कर दिया और कन्या गन्धर्वदत्तासे कहा कि 'यदि तू ईप्या रहित है तो अपनी बीणा दे'। गन्धर्वदत्ताने ऋपने हाथकी बीणा वड़े आदरसे उन्हें दे दी। कुमारने उसकी बीणा ले कर गाया, उनका वह गाना शास्त्रके मार्गका अनुसरण करने वाला था, गीत और वाजेकी आवाजसे मिला हुआ था, गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोंके मनमें विश्रम उत्पन्न करनेवाला था और उस विद्यांके जानकार लोगोंक धन्यवाद रूपी श्रेष्ठ फूलोंकी पूजासे सुशोभित था ॥ ३३१-३३५ ॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धर्वदत्ता हृदयमं कामदेवके बाणोंसे प्रेरित हो उठी। इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंकृत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता है ? अर्थात् सब कुछ होता है।। ३३६।। उस समय कितने ही लोग दिनमें जलाये हुए दीपकके समान कान्तिहीन हो गये श्रीर कितने ही लोग रात्रिमें जलाये हुए दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये। भावार्थ-जो ईर्प्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी कुशलता देख कर मलिनमुख हो गये और जी गुणमही थे उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥३३७॥ गन्धर्वदत्ता सुघोषा नामक बीणांक द्वारा ही जीवन्धर कुमारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तुष्ट हो कर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर है, श्रीर मनको हरण करने वाली है, कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई है।। ३३८-३३९।। उस समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्टाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने गन्धर्व-दनाको हरण करनेका उद्यम किया। जब जीवन्थर कुमारको इस बातका पना चला तब वे श्रधिक

१ बीणामादाय म॰, स॰। २ स्थितो स॰। ३ ऋये पुण्ये।

भारुक्स शतुसैन्यस्य प्रतीयसगमस्कुथा । तदा गरुडवेगाच्यविद्याधरथराथिपः ॥ १४२ ॥ पिता गम्धर्वदशाया गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायकुश्वलः शत्रुवलं प्रश्नममानयत् ॥ ३४३ ॥ ततस्तयोविवाहेन विधायासौ समागमम् । कृताथौंऽभूत्पितुर्नान्यत्कार्यं कन्यासमर्पणात् ॥ १४४ ॥ तयोः परस्परप्रेमप्रवृद्धसुखयोरगात् । निर्वृतिः परमां काष्ठां समसंयोगसम्भवा ॥ ३४% ॥ अधान्यदा मधौ मासे मदनादयसाधने । सुरादिमख्योद्याने वनकीडानिमिशकम् ॥ ३४६ 🕽 मृपेण सह सर्वेषु पौरेषु सुखलिप्सया । आविष्कृतस्वसम्पत्सु वातेषु परमोत्सवात् ॥ ३४७ ॥ पुरे तस्मिन्वणिक्मुख्योऽभृद्देश्रवणदत्तवाक् । तन्जा चूतमक्षर्यां तस्यासीत्सुरमक्षरी ॥ ३४८ ॥ तस्याः श्यामलता चेटक्यसौ चन्द्रोदयाह्मयः । चूर्णवासोऽयमस्यन्यो नास्माद्गन्धेन बन्धुरः ॥ ३४९ ॥ इत्यात्मरः।मिनीदाक्ष्यप्रकाशनपरायणा । इतस्ततः समुख्य्य विश्वचार जनान्तरे ॥ ३५० ॥ क्रमारदर्शवैष्टयस्य विमलायां सुताभवत् । गुणमालामला तस्याश्चेटकी पटुभाषिणी ॥ ३५९ ॥ विद्यालताभिधा चूर्णवासोऽयं पट्पदावृतः । वर्यः सूर्योदयो नाम नेहक्स्वर्गेऽपि विद्यते ॥ ३५२ ॥ इति विद्वत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम् । विद्योतयन्ती बनाम सुभूर्गर्वग्रहाहिता ॥ ३५३ ॥ एवं तयोः समुद्धतमान्सर्याहितचेतसोः । विवादं सति तहिचावेदिनस्तल्परीक्षित्रम् ॥ १५४ ॥ अभुवश्वभ्रमास्तत्र जीवन्धर्युवेश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यव्छ्रेष्ठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५५ ॥ प्रत्ययः कोऽस्य चेद्वयक्तं दर्शयामीति तद्वयम् । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो द्रतम् ॥३५६॥ चन्द्रोदयम्लिबातो गन्धांकर्यापरीतवान् । दृष्ट्रा सर्वेऽपि तत्रस्थास्त्तममेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥

वलवान् विद्याधरों के माथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े कोधसे राष्ट्र-सेनाके सम्मुख गये। उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धर्वदन्ताके पिता गरुड़वेग नामक विद्याधरों के राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर रात्रुकी सेनाको शान्त कर दिया।। ३४०-३४३।। तदनन्तर विवाहके द्वारा जीवन्धर कुमार और गन्धवदन्ताका समागम कराकर गरुड़वेग कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पिताको कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है।।३४४।। परस्परके प्रेमसे जिनका मुख बढ़ रहा है एसे उन दोनोंकी सम संयोगसे उत्पन्न होने वाली तृप्ति परम सीमाको प्राप्त हो रही थी।। ३४५।।

श्रथातन्तर-कामदेवको उत्तंजित करने वाला वसन्त ऋतु श्राया। उसमें सब नगर-निवासी लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सवसे राजाके साथ सुरमलय जुद्यानमें वन-क्रीड़ाके निमित्त गयं।। ३४६-३४७।। उसी नगरमें वैश्रवणद्त्त नामक एक सेठ रहता था। उसकी त्राप्तमञ्जरी नामकी स्त्रीसे सुरमञ्जरी नामकी कन्या हुई थी। उस सुरमञ्जरीकी एक इयामलता नामकी दासी थी। वह भी सुरमञ्जरीके साथ उसी उद्यानमें आई थी। उसके पास एक चन्द्रोदय नामका चूर्ण था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी ऋषक्षा इस चूर्णसे बढ़कर दूसरा चूर्ण है ही नहीं। इस प्रकार वह अपनी स्वामिनीकी चतुराईको प्रकट करती हुई लोगोंके बीच घूम रही थी।। ३४८-३५०।। उसी नगरमें एक कुमारदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी विमला स्नीसे अत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी। गुणमालाकी विद्यहता नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी। अच्छी भौंहोंको धारण करने वाली तथा अभिमान रूपी पिशाचसे पसी वह विद्युहता विद्वानोंकी सभामें बार-बार श्रपनी स्वामिनीके गुणोंको प्रकाशित करती श्रीर यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चूर्ण है और इतना सुगन्धित है कि इस पर भौरे आकर पड़ रहे हैं एसा चूर्ण स्वर्गमं भी नहीं मिल सकता है ॥ ३५१-३५३॥ इस दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीं पर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं अच्छी तरह परीचा कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोमं चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है। 'इसका क्या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो मैं यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ? ऐसा कह कर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोंको दोनों हाथों से लेकर ऊपरकी फेंक दिया। फेंकरे

तदा प्रश्वित ते कन्ये परस्परनिवन्धनम् । विद्याविद्वितसङ्घर्षं स्यजतः ैस्मास्तमस्सरे ॥ ३५८ ॥ अथात्र नागरेष्वास्मवान्छया क्रीहनं वने । कुर्वस्वेकं समालोक्य कुक्कुरं खलवालकाः ॥ ३५९॥ भर्स्यमित स्म चापल्यात्सोऽपि धावन् भयाकुलः । हृदे निपत्य तत्रैव प्राणमोक्षोन्मुखोऽभवन् ॥३६० ॥ भर्मगृद्ध नमस्कारं चन्द्रोत्यिगावभूत् । यक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपूर्वभवस्तदा ॥ ३६२ ॥ प्रात्मगृद्ध नमस्कारं चन्द्रोत्यिगावभूत् । यक्षः सुदर्शनो नाम स्मृतपूर्वभवस्तदा ॥ ३६२ ॥ प्रात्मगृद्ध नमस्कारं चन्द्रोत्याद्यान्मयेद्दर्श । ल्रव्धा विभूतिरित्युद्धः स्तृत्वा सम्पाद्य विस्मयम् ॥ ३६३ ॥ सर्वेषां विस्मयभूषाभिः कृतविद्यमपूज्यत् । इतः प्रभृत्यहं स्मयों व्यसनोत्सवयोस्त्वया ॥ ३६४ ॥ कृमारेति अत्मम्यर्थं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवद्यंभावि तत्पलस् ॥ ३६५ ॥ चिरं वने विहृत्येवं निद्धृतौ गन्धवारणः । तन्महोद्यस्य नाभावनियोषो जनघोषतः ॥ ३६६ ॥ समुद्भान्तो निवायोऽन्येरधावस्यन्दनं प्रति । सुद्धः सुरमअर्थाः स कुमारो विलोक्य तम् ॥ ३६७ ॥ विनयोद्ययनिर्णोतिकयः सम्प्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रमं तस्य द्वाभित्रात्केलिभिः स्वयम् ॥ ३६८ ॥ वीतश्रमस्तमस्पन्यं हेलयालानमापयत् । द्वाप्य गजिवज्ञानं पुरं शंसन् जनोऽविवात् ॥ ३६९ ॥ तदा प्रभुत्यगात्कामन्यामोहे सुरमक्षरी । जीवन्धरकुमारावलोकनाकुलितावया ॥ ३७० ॥ द्वित्रेशिष्टतैस्तस्याः सङ्कथाभिक्ष युक्तिः । माता पिता च जीवन्धराभिकावपरायणाम् ॥ ३७१ ॥ द्वित्रेशिष्टतैस्तस्याः सङ्कथाभिक्ष युक्तिः । माता पिता च जीवन्धराभिकावपरायणाम् ॥ ३७१ ॥

देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकताके कारण भौरोंके समूहने चन्द्रोदय चूर्णको घेर लिया। यह देख, वहाँ जो भी विद्वान उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करने लगे ॥३५४-३५.७॥ उस समयसे उन दोनों कन्याओंने विद्यासे उत्पन्न हानेवाली परस्परकी ईण्या छोड़ दी और दोनों ही मात्सर्यरहित हो गई।।३५८॥ तदनन्तर—उधर नगरवासी लोग वनमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट बालकोंने एक कुण्डमें गिरकर चएलता वश मारना शुरू किया। भयसे व्याकुल हो कर वह कुत्ता भागा और एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्सुख हो गया। जब जीवन्धर कुमारने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नौकरोंसे उस कुत्तेको वहाँ से निकलवाया और उसके दोनों कान पञ्चनमस्कार मन्त्रसे भर दिये। नमस्कार मन्त्रको यहण कर वह कुत्ता चद्रोदय पर्वत पर सुदर्शन नामका यक्ष हुआ। पूर्व भवका स्मरण होते ही वह जीवन्धर कुमारके पास वापिस आया और कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पाई है। इस प्रकार दिव्य आभू वर्णोंके द्वारा उस कृतक यत्तने सबको आश्चर्यमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कहा कि है कुमार! आजसे लेकर दुःख और सुखके समय आप मेरा स्मरण करना। इस प्रकार कुमारसे प्रार्थना कर वह अपने स्थान पर चला गया। आचार्य कहते हैं कि विना कारण ही जो उपकार किये जाते हैं उनका फल अवश्य होता है।।३५६-३६५।।

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक कीड़ा कर जब सब लोग लोट रहे थे तब राजाका अशिन घोष नामका मदोन्मत्त हाथी लोगोंका हहा सुन कर विगड़ उठा। वह ऋहंकारसे भरा हुआ था और साधारण मनुष्य उसे वश नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमखरीके रथकी आंर दौड़ा चला श्रा रहा था। उसे देख कर जीवन्धर कुमारने हाथीकी बिनय और उन्नय कियाका शीघ ही निर्णय कर लिया, वे लीला पूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी कीड़ाओं के द्वारा उसे खेद खिन्न कर दिया परन्तु स्वयंको कुछ भी खेद नहीं होने दिया। श्रन्तमें वह हाथी निश्चष्ट खड़ा हो गया और उन्होंने उसे आलानसे बाँध दिया। यह सब देख नगरवासी लोग जीवन्धर कुमारके हस्ति-विज्ञानकी प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए।। ३६६-३६६।। जीवन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्या-कुलित हो रहा है ऐसी सुरमञ्जरी उसी समयसे कामसे मोहित हो गई।। ३७०।। सुरमञ्जरीके माना-पिताने, उसकी इंगितोंसे, चेष्टाश्चोंसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूर्वक यह जान लिया कि इसकी

१ स्मातसङ्गरे इति बवचित्।

विज्ञाय तां निवेदीतरात्पित्रे तद्बुक्तया । विभृतिमत्कुमाराय श्रुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥ ततः समुचितप्रेरणा स कामं सुखमन्वभृत् । तत्र तच्छीर्य<sup>१</sup> सीभाग्यसङ्कथां सन्ततं जनैः ॥ ३७३ ॥ क्रियमाणां तुरात्माऽसी काष्टाङ्गारिकभूपतिः । कोपादशक्रवन्सोढुं गत्रन्धगजबाधनम् ॥ ३७४ ॥ कृत्वा जीवन्धरस्तस्य परिभूतिं व्यधादधीः । पथ्यामलक्बुण्क्यादिदानग्रहणकर्मणः ॥ ३७५ ॥ निजजात्वनुरूपाद्यो विमुखः सुष्ट् गवितः । राजपुत्रोचिते कृते विषक्तोऽयं वराटजः ॥ ३७६ ॥ क्रतान्तवदनं सचः प्रापयेमं कुचेष्टितम् । इत्याख्यबण्डदण्डाख्यं मुख्यं तत्पुररक्षिणम् र ॥ ३७७ ॥ स सम्बद्धबलोऽधाबद्दिभ जीवन्धरं कथा। स कुमारोऽपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया॥ ३७८॥ तमभ्येत्य तदेवारमै ददी भक्तमभक्तरः । पुनः कुपितवान्काष्टाङ्गारिकः स्ववलं बहु ॥ ३७९ ॥ प्राहिणीशक्रिरीक्ष्यार्द्रीचर्ता जीवन्धरी बृथा । श्चद्रप्राणिविधातेन किमनेन दुरात्मकम् ॥ ३८० ॥ काष्टाक्रारिकमेवैनसुपायैः प्रश्नमं नये । इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्सांऽप्युपागतः ॥ ३८१ ॥ ज्ञातजीवन्धराकृतस्तरसर्वं ज्ञान्तिमानयत् । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम् ॥ ३८२ ॥ कुमारं तद्नुज्ञानात्स्वावासमनयत्सुहृत् । स्वगेष्टदर्शनं नाम सद्भावः सुहृदां स हि ॥ ३८३ ॥ सहाया बान्धवाश्चास्य प्रकृतेरनभिज्ञकाः । पवनान्दोलितालोलबालपञ्चवलीलया ॥ ३८४ ॥ अकस्पिपत सर्वेऽपि स्वान्सन्धर्तमशक्तकाः । गन्धर्वेद्धा तद्याननिमित्तज्ञा निराकुला ॥ ३८५ ॥ कुमारस्य न भीरस्ति तद्विभीत स्म मात्र भोः। स मङ्क्षेतीतितान् सर्वान् प्रशान्ति प्रापयत्सुधीः॥३८६॥ जीवन्धरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुचिरं सुखम् । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापयद्यक्षमिहितैः ॥ ३८७ ॥

जीवन्धर छुमारमें लग रही है। तद्नन्तर उन्होंने जीवन्धर छुमारके माता-पितासे निवदन किया और उनकी बाह्यातसार ग्रुभ योगमें ऐश्वर्यको धारण करने वाले जीवन्थर कुमारके लिए वह कन्या समर्पण कर दी।। ३७१-३७२।। इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्जरीके माथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे। तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी शूर-बीरता श्रीर सौभाग्य-शीलता श्री कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्टाङ्गारिक राजा सहन नहीं कर सका इसलिए उसने क्रांधमें आकर लांगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी को बाधा पहुँचा कर उसका निरस्कार किया है। यह वैश्यका पुत्र है इसलिए हरड, आँवला, शोंठ श्रादि चीजोंका क्रय-िक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्यांसे तो विमुख रहता है और अहंकारसे चूर हो कर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्यमें आसक्त होता है। इसलिए खोटी चेष्टा करने वाले इस दुष्टको शीव ही यमराजके मुखर्मे भेज दा । इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड नामक, नगरके मुख्य रक्तकका आज्ञा दी।। ३७३-३७७।। चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रांधसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख दौड़ा। इधर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए व भी मित्रोंको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छासे उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरिचत रह कर उसे उसी समय पराजित कर दिया।। इससे काष्टाङ्गारिक और भी कुपित हुन्न। त्रीर उसने बहुत-सी सेना भेजी। उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयाईचित्रा होकर विचार करने लगे कि इन छुट्ट प्राणियोंको व्यर्थ मारनेसे क्या लाभ है ? मैं किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्टाङ्गारिकका ही शान्त करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यश्का उपकार किया श्रीर उसने भी श्राकर तथा जीवनधर कुमारका ऋभिप्राय जान कर सब उपद्रव शान्त कर दिया।। तद्नन्तर वह यक्ष. जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथी पर बैठा कर अपने घर ले गया सा ठीक ही है क्योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सद्भाव रहना ही है।। ३७५-३८३।। जीवन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जानने वाले उनके साथी श्रीर भाई-बन्धुलाग हवासे हिलते हुए चक्कल होटे पत्तोंके समान कॅपने लगे श्रीर व सब श्रपने श्रापका संभालनेमें समर्थ नहीं हो सके। परन्तु गन्धर्वद्वा जीवन्धरके जानेका कारण जानती थी इसलिए वह निराकुल रही। 'कुमारका कुड़ भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग दिये नहीं, ने शीघ ही आजावेंगे, ऐसा कह कर उस बुद्धि-मतीने सबको शान्त कर दिया ।। ३८४-३८६ ।। उधर जीवन्धर कुमार भी यत्तकं घरमें बहुत दिन

१ सन्द्राग्य स्व । २ तत्पुररच्चियाम् सः ।

तदिभियायमाछद्य यक्षो द्राव स्फुरस्यभाम् । साधनीमीप्सितार्थानां मुद्रिकां कामरूपिणीम् ॥ ३८८ ॥ तद्देरवतार्थेनं न भीरस्य कुतश्यन । इति किश्चियनुष्राध्य तममुद्राव्हताञ्चनः ॥ ॥ ३८९ ॥ कुमारोऽपि ततः किश्चिद्रस्वान्तरसुपेविवान् । पुरं चन्द्राभनामानं सख्योत्वां वा सुधागृहैः ॥३९० ॥ तृपो धनपतिस्तस्य वाधको कोकपाछवत् । देवी तिछोशमा तस्य तथोः पद्योशमा सुता ॥ ३९१ ॥ सा विहर्तुं वनं थाता द्रष्टा तुष्टाहिना तदा । य इमां निर्विषोकुर्यान्मणिमन्त्रीवधादिभः ॥ ३९२ ॥ मयेयं कन्यका तस्मै सार्धराज्या प्रदास्यते । घोषणामिति मूपाछः पुरे तस्मित्रचीकरत् ॥ ३९२ ॥ फणिवैद्यास्तद्रकण्यं प्रागण्यादिष्टमीहराम् । मुनिनादित्यनाक्रेति कन्याकोभाविकित्सितुम् ॥ ३९४ ॥ सम्प्राप्य बहवो नोपसहर्तुं तदशक्कवन् । राजाज्ञ्या पुनर्वेद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥ सावन्तो देवसंयोगात्कुमारमवछोश्य ते । किमस्ति विषविज्ञानमित्यपुष्टछंस्तमाकुछाः ॥ ३९६ ॥ सोऽपि तज्ज्ञायते किश्चिन्मयेति प्रत्यभावत । तद्वचःश्रुतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥ ३९६ ॥ सोऽपि वक्षमनुस्मृत्य "फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्वीतिवयवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥ सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य "फणिमन्त्रविशारदः । अभिमन्त्र्याकरोद्वीतिवयवेगां नृपात्मजाम् ॥ ३९८ ॥ आर्थराज्यञ्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरित स्म सः । ततः स कोकपाळादिकन्यकाभावृभिः समम् ॥ ४०० ॥ आर्थराज्यञ्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरित स्म सः । ततः स कोकपाळादिकन्यकाभावृभिः समम् ॥ ४०० ॥ इतिशक्ता चिरं रमे तद्गुणैरनुरिक्तः । दिनानि कानिचित्तत्र स्थित्वा दैवप्रचोदितः ॥ ४०१ ॥ कद्मिविश्विक्त केनापि जनेनानुपछिताः । गत्वा गम्यतिकाः काश्वित्वोमाख्यविषये पुरम् ॥ ४०२ ॥

तक सुखसे रहे। तदनन्तर चेष्टात्र्यांसे उन्होंने यत्तसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८०॥ उनका श्रमिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान हैं, जो इच्छित कार्योंको सिद्ध करने बाली है, श्रीर इच्छानुसार रूप बना देने वाली है ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार दिया और उन्हें किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया।। ३८५-३८।। कुमार भी वहाँ से कुछ दूर चल कर चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे। वह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों चाँदनीसे सहित ही हो ॥ ३६० ॥ वहाँ के राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपालके समान नगरकी रहा करता था। उसकी रानीका नाम तिलोत्तामा था और उन दोनोंक पद्मोत्तामा नामकी पुत्री थी।। ३६१।। वह कन्या विहार करनेकं लिए वनमें गई थी, वहाँ दुष्ट साँपने उसे काट खाया, यह यह देख राजाने अपने नगरमें घाषणा कराई कि जो कोई मणि मन्त्र श्रीषधि आदिके द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या श्रीर श्राधा राज्य दूंगा ॥ ३६२-३६३ ॥ श्रादित्य नामके मुनिराजने यह बात पहले ही कह रक्खी थी इसलिए राजाकी यह घोषणा सुनकर साँपके काटनेका द्वा करने वाले बहुत से वैद्य, कन्यांक लाभसे चिकित्सा करनेकं लिए आयं परन्तु उस विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके। तदनन्तर राजाकी आज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी वैद्यको हुँदुनेके लिए निकलं और इधर-उधर दौड़-धूप करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीवन्धर कुमारको देखा। देखते ही उन्होंने बड़ी व्ययतासे पूछा कि क्या श्राप विष उतारना जानते हैं ? ३६४-३६६ ।। जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूं । , उनके वचन सुनकर सेवक लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए ऋौर उन्हें बड़े हर्षसे साथ ले गये ॥ ३६७ ॥ साँप काटनेका मन्त्र जाननेमें निपुण जीवन्धरने भी उस यत्तका स्मरण किया श्रीर मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगसे रहित कर दिया ।। ३६८ ।। इससे राजाको बहुत सन्तोष हुआ उसने तेज तथा कान्ति आदि लच्चणोंसे निश्चय कर लिया कि यह अवश्य ही राजवंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्री और पहले कहा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्पण कर दिया। उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस आई थे उनके गुणोंसे अनुरक्षित होकर जीवन्धर कुमार उन्हींके साथ चिरकाल तक कीड़ा करते रहे । तदनन्तर वहाँ कुछ दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणासे वे किसीसे कुछ कहे बिना ही रात्रिके समय चुपचाप बहाँसे

१ मिश्रमन्त्र-स॰।

क्षेमाद्वयमवाप्यास्य वने बाह्यं मनोरमे । सहस्वकूटै राजन्तं जिनाख्यमखोकत ॥ ४०३ ॥ खोकनानन्तरं नत्वा कृताझिलपुदः पुनः । त्रिःपरित्य स्तुतिं कर्त्तं विधिनारव्यवांस्तदा ॥ ४०४ ॥ सहसैवात्मनो रागं व्यक्तं बहिरिवार्पयन् । चम्पकानोकहः प्रादुरासीहेको निजोद्गमैः ॥ ४०५ ॥ कोिकछाश्च पुरा मूकीमूतास्त्रधानमेपजैः । चिकित्सिता इव आव्यमकृजन्मपुरस्वरम् ॥ ४०६॥ तर्ज्ञनभवनाम्यर्णवितिन्यच्छाम्बुसम्यते । स्कटिकद्रवपूर्णे वा व्यकसन् सरिस स्फुटम् ॥ ४०८ ॥ सर्वाणि जलपुव्याणि सम्भमद्भमरारवम् । तत्रोपुरकवाटानामुद्धाटनमभूत्स्वयम् ॥ ४०८ ॥ सर्वाणि जलपुव्याणि सम्भमद्भमरारवम् । तत्रोपुरकवाटानामुद्धाटनमभूत्स्वयम् ॥ ४०८ ॥ सम्यव्यार्थर्थेर्मुदास्यमस्तोष्टेर्प्टरिभष्टवैः । सुता तत्र सुभद्राख्यश्रेष्ठिनो निर्वृतेश्च सा ॥ ४९० ॥ साक्षाखक्षीरिवाध्रणाभूकाम्ना क्षेमसुन्दरी । तज्ञावि भर्तृसाखिष्ये चम्पकप्रसर्वादिकम् ॥ ४९० ॥ समादिशतपुरा गर्व मुनीन्द्रो विनयन्थरः । तज्ञस्थास्तर्याक्षार्थे नियुक्तपुरुषास्तदा ॥ ४९२ ॥ जीवन्थरकुमारावकोकनाज्ञातसम्भदाः । सक्कोऽस्मित्रयोगोऽभृदिति तत्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥ न्यबोधयन् समस्तं तत्सम्माप्य स्वामिनं निजम् । सोऽपि सन्तुष्य नासत्यं मुनीनां जातुचिद्वचः ॥४१५ ॥ सत्यन्थर्याऽददादेतद्वनुरेतान् शराश्च ते । योग्यांस्तर्वं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषितः ॥ ४१६ ॥ सत्यन्थर्येऽददादेतद्वनुरेतान् शराश्च ते । योग्यांस्तर्वं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभाषितः ॥ ४१६ ॥ गृहित्वा सुदु सन्तुष्टरस्तत्पुरं सुखमावसत् । एवं गव्यक्ति काळेऽस्य कदाचिक्वजविद्यया ॥ ४१७ ॥

चल पड़े स्त्रीर कितने ही कोश चलकर क्षेम देशके त्रेम नामक नगरमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नगरके बाहर मनोहर वनमं हजार शिखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ॥ ३६६-४०३ ॥ जिन-मन्दिरको देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दी स्त्रीर उसी समय विधि-पूर्वक स्तुति करना शुरू कर दिया।। ४०४।। उसी समय अकस्मान् एक चम्पाका वृद्ध मानां अपना अनुराग बाहिर प्रकट करता हुआ अपने फुलोंसे युक्त हो गया ।। ४०५ ।। जो कोकिलाएँ पहले गूँगीके समान हो रही थीं व उन कुमारके शुभागमन रूप श्रीपिधसे चिकित्सा की हुईके समान ठीक होकर सुननेके याग्य मधुर शब्द करने लगीं ॥ ४०६ ॥ उस .जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो स्वच्छ जलसे भरा हुआ था और एसा जान पड़ता था माना स्फटिक मणिक द्रवसे ही भरा हां। उस सरीवरमें जो कमल थे व सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर भ्रमर मॅंडराते हुए गुंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्दिरके द्वारके किवाड़ भी ऋपने ऋाप खुल गये ॥ ४०७-४०८ ॥ यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारकी भक्ति श्रीर भी बढ़ गई उन्होंने उसी सरीवरमें स्नान कर विद्युद्धता प्राप्त की श्रौर फिर उसी सरावरमें उत्पन्न हुए बहुनसे फूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थोंसे भर हुए अनेक इष्ट स्तात्रोंसे निराकुल हाकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र सेठकी निर्वृति नामकी स्त्रीते उत्पन्न हुई एक रामसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात् लदमीके समान सुशोभित थी। पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कहा था कि ज्ञंमसन्दरीके पतिके समीप त्रानेपर चंपाका वृक्ष फूल जायगा, त्रादि चिह्न बतलाये थे। उसी समय सेठने उसकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे।। ४०६-४१२।। जीवन्धर कुमारके देखनेसे व पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज हमारा नियोग पूरा हुआ। उन लोगोंने उसी समय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवंदन किया। उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने लगा कि मुनियोंका वचन कभी असत्य नहीं होता।। ४१३-४१४।। इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रीमान् जीवन्धर् कुमारके लिए विधि-पूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्शित कर दी। तदनन्तर वही सेठ जीवन्धर क्रमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरने मुक्ते यह धनुष भीर ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं इसलिए इन्हें आपही पहण करें - इस प्रकार कहकर वह धनुष श्रीर बाण भी दे दिये ।। ४१५-४१६ ।। जीवन्धर कुमार धनुष श्रीर बाण लेकर

१ मधुरस्वरैः म०।

गन्धर्वद्शा सम्प्राप्य जीवन्धरकुमारकम् । तं सुखासीनमाखोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥ ४१८ ॥ आबाबाजपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः । ततः कतिपयैरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरान् ॥ ४१९ ॥ चापबामधरो गत्वा विषये सजनाह्नये । हेमासनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥ ४२० ॥ तत्पतिर्द्धंदमित्राख्यो निलेना तस्य बहुमा । हेमाभाख्या तयोः पुत्री तजन्मन्येव केनश्वित् ॥ ४२१ ॥ कृतः किलैवमादेशो मनोहरवनान्तरे । खल्हिकायां धानुष्कव्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥ लक्ष्याभ्यर्णाश्चित्रतः सन् शरः पश्चात्समेष्यति । बह्नभा तस्य बालेयं भवितेति सुकक्षणा ॥ ४२३॥ षनुर्विचाविदः सर्वे तदादेशश्रतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूवंस्तदाशया 🛊 ४२४ ॥ जीवन्धरकुमारोऽपि तत्प्रदेशसुपागमत् । घानुष्कास्तं विलोक्याहरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥ ४२४ ॥ किमङ्गास्तीति सोऽप्याह किञ्चिदस्तीति तैरिदम् । विध्यतां लक्ष्यमित्युक्तः सज्जीकृतधनुः शरम् ॥ ४२६॥ आदाय विद्ववान् रुद्ध्यमप्राप्येष न्यवर्ततः । तं तदाखोक्य तत्रस्थाः महीपतिमबोधयन् ॥ ४२७ ॥ मृग्यमाणो हि मे बह्रीविशेषश्ररणेऽसजत् । इति क्षितीश्वरः शीतो विवाहविधिना सुताम् ॥ ४२८ ॥ अश्रागयद्विभृत्यास्मै तर्दिदं पुण्यमुज्यते । आदिमो गुणमित्रोऽन्यो बहुमित्रस्ततः परः ॥ ४२९॥ समिन्नो धनमिन्नोऽन्यस्तयान्ये चास्य मैथुनाः । तान् सर्वान् सर्वविज्ञानकुशलान् विद्धिष्ठिरम् ॥ ४३०॥ तम् पूर्वकृतं पुण्यं कुमारोऽनुभवन् स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यर्णमप्रकाशं महर्मुहः ॥ ४३१ ॥ ग्रस्वा गमनमालोक्य नन्दाक्येन कदाचन । अज्ञाता कंनचिश्वासि क यिवासुरहञ्च तत् ॥ ४३२ ॥ वदेति प्रष्ट्वा गन्धर्वदत्ता स्मित्वाववीदिदम् । मया प्राप्यं प्रदेशं वेत्त्वम्ब गन्तुं यदीव्छसि ॥ ४३३ ॥

बहत ही सन्तुष्ट हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने लगे। इस तरह कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी समभ गन्धर्वदत्ता अपनी विद्यांके द्वारा जीवन्धर कुमारक पास गई और उन्हें सुखसे बैठा देख, किसीके जाने बिना ही फिरसे राजपुर वापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उत्सव ही प्रेमी जनोंका प्रेम कहलाता है। नदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी व पण्यवान जीवन्धर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़े श्रीर मुजन देशके हमाभ नगरमें जा पहुँचे ॥ ४१७-४२०॥ वहाँके राजाका नाम दृद्मित्र श्रीर रानीका नाम निलना था। उन दोनोंके एक हमाभा नामकी पुत्री थी। हमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-क्वानीने कहा थाकि मनोहर नामके बनमें जो आयुषशाला है वहाँ धनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुआ बाण लह्य स्थानसे लौटकर पीछे वापिस आ जावगा यह उत्तम लक्षणींवाली कन्य। उसीकी वहुभा होगी ॥ ४२१-४२३ ॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्यांके जाननेवाले थे व सभी उक्त कन्याकी श्राशासे उसी प्रकारका श्रभ्यास करनेमें लग रहे थे।। ४२४।। भाग्यवश जीवन्धर कुमार भी उस स्थान पर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि हे भाई ! राजांक आदेशा-नसार क्या श्रापने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया है।। ४२५।। इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहा कि अच्छा तो यह लह्य बेधो-यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार किया हुआ धनुष-वाण लंकर उस लच्चका बेध दिया श्रीर उनका वह बाण लच्य प्राप्त करनेके पहले ही लीट श्राया। यह सब देख, वहाँ जो खंड हुए थे उन्होंने राजाकां खबर दी ॥ ४२६-४२७ ॥ राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुन्ना श्रीर कहने लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको दूँद रहा था वह स्वयं आकर पैरोंमें लग गई। तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी। आचार्य कहते हैं कि देखी, पुण्य यह कहलाता है। गुणमित्र, बहुमित्र, धुमित्र, धनमित्र तथा श्रीर भी कितने ही जीवन्धर कुमारके साले थे उन सबको वे समस्त विद्याओंमें निपुण बनाते तथा पूर्वकृत पुण्यका उपभोग करते हुए वहाँ चिरकाल तक रहे आये । इधर गन्धर्वदत्ता बार-बार छिपकर जीवन्धर कुमारके पास आती जाती थी उसे देख एक समय नन्दाड्यने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूं। इसके उत्तरमें गन्धर्वद्ताने हँसकर कहा कि जहाँ मैं जाया करती हैं उस

देवताधिष्ठिता नाम्ना शब्या स्मरतरक्रिणी । तन्नाप्रजं तव स्मृत्वा स्वप्यास्त्वं विधिपूर्वकम् ॥ ४३४ ॥ तथा प्राप्तोषि सन्तोषाससमीपमिति स्फूटम् । तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्वपत् ॥ ४३५ ॥ तं तदा भोगितीविद्या मध्ययानयद्वजन् । तदा कुमारनन्दाक्यी मुदा वीक्ष्य परस्परम् ॥ ४३६॥ समाश्विष्य सुखप्रश्नपूर्वकं तत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यव्यतिसीदर्यसङ्गमात् ॥ ४३७ ॥ राष्ट्रेऽस्मिन्नेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम् । नाम्ना नगरशोभाख्यं दृढमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥ भाता तस्य सुमिन्नाल्यो राज्ञी तस्य वसुन्धरा । रूपविज्ञानसम्पद्धा श्रीचन्द्रा तनया तयोः ॥ ४३९ ॥ आपूर्णपीवनारम्भा सा कदाचिद्रशङ्गणे । बीक्ष्य पारावतद्वन्द्वं स्वैरं क्रीडचद्दच्छया ॥ ४४० ॥ जातजातिस्यृतिर्मुर्छं सहसा समुपागमत् । तद्दशालोकनव्याकुलीकृतास्तत्समीपगाः ॥ ४४५ ॥ क्रवालाश्चन्दनोशीरशीतलाम्भोनिषेचिताम् । व्यजनापादिताह्वादिपवनाश्वासिताशयाम् ॥ ४४२ ॥ तो सम्बोध्य सुखालापैविभावितविबोधनाम् । विद्धुः किं न कुर्वन्ति कुच्छ्रेषु सुहदो हिताः ॥ ४४३॥ श्रत्वैतित्पतरौ कन्यापियामलकसुन्दरीम् । पुत्रीं तिलकशब्दादिचन्द्रिकाया विमूच्छिताम् ॥ ४४४ ॥ कन्यां गवेषयेखेति तदा जगदतुः ग्रुचा । सापि सम्प्राप्य सल्लापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥ ४४५ ॥ भद्दारिकं वर्तृतरो कि मूर्छाकारणं मम । इति पृष्टवती मूर्छाहेतुं वेच्छ्रोतुमिच्छिस ॥ ४४६ ॥ न हास्त्यकथर्नामं मे तव प्राणाधिकप्रिये । श्रणु चेतः समाधायेत्यसौ सम्यगनुरमृतिः ॥ ४४७ ॥ स्वपूर्वभवसम्बन्धमशेषं प्रत्यपीपदत् । तत्सर्वमवधार्याश सुधीरलकसुन्दर्श ॥ ४४८ ॥ तदैवागत्य तन्मुर्खकारणं प्राग्यथाश्रुतम् । प्रस्पन्यमधुरारूपिस्तयोरेवमभाषत् ॥ ४४९ ॥

स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरिङ्गणी नामक शच्यापर अपने बड़ं भाईका स्मरण कर विधि-पूर्वक सो जाना। इस प्रकार संतोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायगा। गन्धवंदत्ताकी बातका निश्चय कर नन्दाह्य रात्रिके समय स्मरतरिङ्गणी शय्यापर सो गया और भागिनी नामकी विद्याने उसे शब्या सिहत बड़े भाईके पास भेज दिया। तदनन्तर जीवन्धर दुमार और नन्दाह्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर वहीं रहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हुए दो भाइयोंके समागमसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नहीं है। ४९५-४३७॥

श्रथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें हुउमित्र राजा राज्य करता था। उसके भाईका नाम सुमित्र था। सुमित्रकी स्त्रीका नाम वसुन्धरा था श्रीर उन दोनोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥ ४३५-४३६ ॥ जिसके यौवनका श्रारम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके आँगतमें इच्छातुसार क्रीड़ा करते हुए कबूनर और कबूनरीका जोड़ा देखा।। ४४०।। देखते ही उसे जातिस्मरण हुन्ना श्रीर वह श्रकस्मात् ही मूच्छित हो गई। उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घवड़ा गई, उनमें जो कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खमके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पङ्कासे उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे उसके हृदयको सन्तोष पहुंचाया श्रीर मीठे वचनोंसे सम्बोधकर उसे सचेत किया सो ठीक ही है क्योंकि हितकारी मित्रगण कप्टके समय क्या नहीं करते हैं ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥४४१-४४३॥ यह समाचार सुनकर उसके माना-पिताने तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलकसुन्दरीसे शोकवश कहा कि तू जाकर कन्याकी मुच्छांका कारण तलाश कर । माता-पिनाकी बात सुनकर बात-चीत करनेमें निपुण अलकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गई और एकान्तमें पूछने लगी कि हे भट्टारिके। मुमे बतला कि तेरी मूच्छ्रांका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी सिख ! यदि तू मेरी मूर्च्छांका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ऐसी कोई वात नहीं है जो तुमसे कहने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका समस्त सम्बन्ध ऋलकसुन्दरीको कह सुनाया। ऋलकसुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी वह शीघ ही सब बातको अच्छी तरह सममकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गई श्रीर स्पष्ट तथा मधुर शब्दोंमें उसकी मुक्कांका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥४४४-४४६॥ इतस्तृतीये कम्येषा षभूष किक जन्मिन । देशे हेमाइन्दे राजपुरे वैश्यकुकाम्रणीः ॥ ४५० ॥
रत्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाका तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैय न गुणैरिप ॥ ४५१ ॥
तिस्मिष्ठेव पुरे वंशे विश्तां कनकतेजसः । तम्ज्ञबन्द्रमाकायाममवद्दुर्विधो विधीः ॥ ४५२ ॥
सुवर्णतेजा नाम्नाभूशस्मै प्राक्परिभाणिताम् । पुनस्तद्वमानेन तन्माताणितरौ किछ ॥ ४५३ ॥
सम्भ्राणयतां वैश्यपुत्राय मणिकारिणे । गुणिमत्राय तन्नेयं स्तोकं कालमगात्मुख्यम् ॥ ४५४ ॥
कदाचिज्ञकयात्रायामम्भोनिधिनदीमुखात् । निर्गमे विषमावर्ते गुणिमत्रे मृतिङ्गते ॥ ४५५ ॥
स्वयं चेत्वा भदेशं तं मृत्युमेषा समाभ्रयत् । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैश्यसुधालये ॥ ४५६ ॥
पतिः पवनवेगाक्यो रतिवेगेयमप्यभूत् । पारावतकुले हम्द्रं तद्बालाक्षरिशिक्षणे ॥ ४५० ॥
स्वयं चेत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः भावक्षतम् । तयोर्श्वा प्रशान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात् ॥ ४५८ ॥
स्वयं चेत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः भावक्षतम् । स्वर्णतेजास्तद्वद्ववेरेण पुरुद्धाताम् ॥ ४५० ॥
स्वयं चेत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः भावक्षतम् । सुवर्णतेजास्तद्वद्ववेरेण पुरुद्धाताम् ॥ ४५९ ॥
स्वयं सम्प्राप्य तद्द्वन्द्वं दृष्टा कापि यद्यक्या । भम्रहीद्वतिवेगाख्यां । राहुर्मूतिमिवेन्दवीम् ॥ ४६०॥
जातकोपः कपोतोऽसुं नत्यसम्पन्नाद्वन्तः । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते साते ॥ ४६२ ॥
कदाचिरान्पुर अप्तासम्भूधिकलान्तरे । पाशे विरचिते पापैः कपोते पतिते साते ॥ ४६२ ॥
स्वयं गृहं समागत्य रतिवेगात्मनो सृतिम् । पत्युस्तुण्डेन सिक्क्य प्तान्सर्वानवक्षेभयत् ॥ ४६३ ॥
तिद्वयोगमहादुःखपीदिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा मवतोः सुता ॥ ४६४ ॥

 इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हमाङ्गद देशके राजपुर नगरमें वैश्य-कल शिरोमणि रत्नतेज नामका एक सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम रत्नमाला था। यह कन्या उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी। अनुपमा केवल नामसे ही अनुपमा नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अनुपमा ( उपमा रहित ) थी। उसी नगरमें वैश्यवंशमें उत्पन्न हुए कनक-तेजकी स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुन्ना सुवर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन स्त्रीर भाग्यहीन था। अनुपमाके माना पिताने पहले इसी सुवर्णतेजको देनी कही थी परन्तु पीछे उसे दरिद्र श्रीर मुर्खताके कारण श्रपमानिनकर जवाहरानका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी दूसरे वैश्य-पुत्रके लिए दे दी। अनुपमा उसके पास कुछ समय तक सुखसे रही।। ४५०-४५४।। किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था अर्थान् जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु समुद्रमें नरीके मुँहानेसे जब निकल रहा था तब किसी बड़ी भँवरमें पड़कर मर गया। उसकी स्त्री श्रमुपमाने जब यह खबर सुनी तब यह भी स्वयं उस स्थानपर जाकर डूब मरी। नदनन्तर उसी राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव पवनवंग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा रतिवेगा नामकी कबूतरी हुई। गन्धांत्कटके घर उसके बाबक अज्ञराभ्यास करते थे उन्हें देखकर उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अचर लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट और उसकी स्त्री, दोनों ही श्रावकके ब्रेत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कबूतर कबूतरीका भी उपयोग अध्यन्त शान्त हो गया था। इस प्रकार जन्मान्तरसे आये हुए कोहसे वे दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय तक सुखसे रहे आये। सुवर्णतेजको अनु ामा नहीं मिली थी इसलिए वह गुणमित्र और अनुपमासे बैर बाँधकर मरा तथा मरकर बिलाव हुन्ना । एक दिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार कीड़ा कर रहा था उसे देखकर उस विलायने रितवेगा नामकी कबूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि राहु चन्द्रमाके विम्बको यस लेता है।। ४५५-४६०।। यह देख कबृतरको बड़ा क्रोध आया, उसने नख और पङ्क्षोंकी ताइनासे तथा चोंचके आघातसे विलावको मारकर अपनी स्त्री छुड़ा ली ॥ ४६१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी लोगोंने एक जाल बनाया था, पवनवेग कब्नर उसमें फँसकर मर गया तब रातवेगा कब्नरीने स्वयं घर आकर श्रीर चोंचसे लिखकर सब लोगोंको अपने पतिके मरनेकी खबर समका दी।। ४६२-४६३।। तदन-न्तर उसके वियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गई और यह आप दोनोंकी

१ वेगां ता त्व । २ तिक्रभार्याममुम्बत् मः । ३ तत्तुरे मः । ४ तत्त्वर्यन्यवो-त्वः ।

अत्र पारावतद्वन्तुं बीक्ष्य जमान्तरस्मृतेः । १ व्ययुक्तन् नियमेनैतद्वयकं सर्वे ममानवीत् ॥ ४६५ ॥ ैद्दरपदोऽरुक्तपुन्दर्या बचः भूरवाकुकाकुकौ । सुता पतिसमन्वेषणेष्ट्रया पितरौ तदा ॥ ४६६ ॥ तञ्जवान्तरवृत्तान्तं पहके लिखितं स्फुटम् । रङ्गतेजोमिधानस्य नटवर्गे पटीयसः ॥ ४६७ ॥ मदनादिकतायाश्र दानसम्मानपूर्वकम् । तत्कर्तन्यं समास्थाय यत्नेनाकुरुतां करे ॥ ४६८ ॥ पुष्पकारुपे वने ती च कृतपष्टप्रसारणी । स्वयं नटितुमारञ्जी नानाजनसमाकुळम् ॥ ४६९ ॥ पितास्यास्तद्वने रन्तं गतस्तत्र मुनीश्वरम् । समाधिगुप्तमाक्रीस्य परीत्य कृतवन्दनः ॥ ४७० ॥ धर्मसङ्गावमाकण्ये पप्रच्छ तदनन्तरम् । पूज्य मरपुन्निकापूर्वभवभर्ता क वर्तते ॥ ४७१ ॥ कथ्यतामिति दिन्यावधीक्षणः सोऽप्यषाबद्त् । स हेमाभपुरे वैषयतनयोऽचाप्तयौवनः ॥ ४७२ ॥ इति श्रत्वा मुनेर्वाक्यं तर्दैव स महीपतिः । सनटः समुहृत्सर्वपरिवाश्परिष्कृतः ॥ ४७३ ॥ गत्वा तन्न मनोहारि नृशं चित्रमयोजयत् । नागरैः सह नन्दाक्यो नृत्तमालोकितुं गतः ॥ ४०४ ॥ जनमान्तरस्मृतेर्मूर्छा सहसा सावपद्यत । शीतिकवाविशेषापनीतमूर्छं तद्यजः ॥ ४७५ ॥ जीवन्धरोऽबद्नमुख्यांकारणं कथयेति तम् । पृह्वकाछिखितं सर्वमिभिधायाभ्यधादिदम् ॥ ४७६ ॥ सोऽप्यच तव सोद्योंऽजनिर्यात्वप्रजं प्रति । तुष्टासी च विवाहार्थं प्रागारम्य महामहम् ॥ ४७७ ॥ इदं प्रकृतमन्त्रान्यच्छ्यतां समुपस्थितम् । किराताश्रीश्वरो नाना विश्वतो हरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥ सदायादभयाद्गत्वा कपित्थाख्यवनेऽकरोत् । दिशागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥ प्रिया तुम्बनराजोऽस्याप्यजायत वनेशिनः । वटकक्षाद्वयो मृत्यश्चित्रसेनः ससैन्धवः ॥ ४८० ॥

प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥ ४६४ ॥ आज कबृतरोंका युगल देखकर पूर्वभवका स्मरण हो श्रानेसे ही यह मूर्च्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुक्ते साफ-साफ बतलाई है ।।४६५।। इस प्रकार श्रलकसुन्दरीके बचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत ही व्याकुल हुए ॥ ४६६ ॥ उन्होंने श्रपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ लिखवाया श्रीर नटोंमें श्रत्यन्त चतुर रङ्गतेज नामका नट तथा उसकी स्त्री मदनलताको बुलाया, दान देकर उनका योग्य सन्मान किया, करने योग्य कार्य समभाया और 'यबसे यह कार्य करना' ऐसा कहकर वह चित्रपट उनके हाथमें दे दिया।। ४६७-४६८।। वे नट और नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये श्रीर उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥ ४६६ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी उसी वनमें कीड़ा करनेके लिए गया था वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रशृक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुना और तदनन्तर पूछा कि हे पूज्य! मेरी पुत्रीका पूर्वभवका पति कहाँ हैं ? सो कहिये। मुनिराज अवधिक्रानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहने लगे कि वह ऋाज हेमाभनगरमें है तथा पूर्ण योवनको प्राप्त है।। ४७०-४७२।। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर वह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनगर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चर्यकारी नृत्यका आयोजन किया। उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके श्रन्य लोगोंके साथ नन्दाह्य भी गया था।। ४७३-४७४।। परन्तु वह जन्मा-न्तरका स्मरण हो श्रांनेसे सहसा मुच्छित होगया। तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे जब उसकी मूच्छा दूर हुई तब बढ़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मूच्छा आनेका कारण बतला । इसके उत्तरमें नन्दाक्यने चित्रका सब हाल कहकर जीवन्धरसे कहा कि वही गुणमित्रका जीव श्रात मैं तेरा छोटा भाई हुत्रा हूँ। यह सुनकर जीवन्धर कुमार बहुन ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके लिए पहलेसे ही महामह पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥ ४७५-४७७॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुनो। हरिविकम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोंका राजा था। उसने भाई. बन्धुओंसे ढरकर कपित्थ नामक वनमें दिशागिरि नामक पर्वतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था। उस वनके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी स्त्री थी और वनराज नामका पुत्र था। वटवृक्ष, मृत्यु, चित्रसेन,

१ विमुद्धाद्येयमेवैसत् कः । २ इत्यथालक-इति क्विवत्।

स्वित्याद्वयः शत्रुमर्दंनोऽतिककोऽप्यमी । श्रृत्थास्तर्यात्मजस्यापि कोइजङ्गः सखापरः ॥ ४८१ ॥ श्रीषेणसाम्यदा गत्या पुरं तौ तद्दनान्तरे । रममाणां समाकोक्य श्रीचन्द्रां चन्द्रिकोपमाम् ॥ ४८१ ॥ प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्याम्य पातुं यातं तुरङ्गमम् । रक्षकाभिभवाद्यीत्वा दत्वास्मै तोषमापतुः ॥ ४८३ ॥ हिरिविकमतः पश्चात्तावस्येत्य हितैषिणौ । मिथो "वनेचरेशात्मजस्यान्यायानुसारिणः ॥ ४८५ ॥ वनराजस्य तत्कान्तारूपकान्त्यादिसम्पद्म् । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छूत्वा तद्गित्वािषणा ॥ ४८५ ॥ सुवर्णतेजसा प्रीतिमतास्यां पूर्वजन्मि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८६ ॥ प्रेषितावन्तु तेनेत्वा महाभटपरिष्कृतौ । तत्कन्याश्यनागारं ज्ञात्वा कृतसुरङ्गकौ ॥ ४८७ ॥ मिष्कृष्य कन्यां श्रीपेणकोइजङ्कौ सपौरुषौ । गतौ कन्यां गृहीत्वेति तस्मिन्किखितपत्रकम् ॥ ४८८ ॥ सुरङ्गे समवस्थाप्य वनराजस्य सिक्षिम् । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥ भादित्योद्वमवेत्यायं विदित्वा लेखवाचनात् । कन्यापहरणं तस्या भातरौ नृपचोदितौ ॥ ४९० ॥ भनुस्त्य मुतं ताम्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मित्रान्तिकचरं यक्षमित्रं चाकुलिताशया ॥ ४९२ ॥ सखायौ वनराजस्य विनिजित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्राप्तसम्मदौ ॥ ४९२ ॥ सखायौ वनराजस्य विनिजित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्राप्तसम्मदौ ॥ ४९२ ॥ सुविरको वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विवुष्य ताम् । प्रौढास्तदोजनोपाये स्वाः समाद्वय दूतिकाः ॥ ४९४ ॥ श्रीवरको वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विवुष्य ताम् । प्रौढास्तदोजनोपाये स्वाः समाद्वय दूतिकाः ॥ ४९४ ॥

सैन्धव, अरिञ्जय, रात्रुमर्दन और अतिवल ये उस भीलके सेवक थे। लोहजङ्ग और श्रीषेण ये दोनों उसके पुत्र बनराजके मित्र थे। किसी एक दिन लोहजङ्ग ऋौर श्रीषेण दोनों ही हेमाभनगरमें गये। वहाँ के वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी। उसे देखकर उन दोनोंने उसकी प्रशंसा की। वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके रचकका तिरस्कार कर वह घोड़ा छीन लिया और ले जाकर हरिविकम भीलको देकर उसे सन्तृष्ट किया। तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मार्गका अनुसरण करने-वाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह वर्णन करने लगे। यह सुनकर वनराजकी उसमें ऋभिलापा जागृत हो गई। वनराज पूर्वभवमें सुवर्ण-तेज था और श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उस समय सुवर्णतेज श्रनुपमाको चाहता था परन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी। उसी अनुरागसे उसने अपने दोनों मित्रांसे कहा कि किसी भी उपायसे उसे मेरे पास लाक्यो ।। ४७८-४८६ ।। कहा ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धात्र्योंके साथ उन दोनों मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रोंने हेमाभ नगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके घरका पता लगाया और फिर सुरङ्ग लगाकर कन्याके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन दोनोंने इस आशयका एक पत्र लिखकर सुरङ्गमें रख दिया कि पुरुषार्थी श्रीषेण तथा लोइजङ्क कन्याको लेकर गये हैं और जिस प्रकार राजिके समय चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और मङ्गल जाते हैं उसी प्रकार हम दोनों कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते हैं। यह पत्र तो उन्होंने सुरङ्गमें रक्खा और श्रीचन्द्राको लेकर चल दिये। दसरे दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कन्याके दोनों भाइयोंको उसे वापिस लानेके लिए प्रेरित किया। दोनों भाई शीघ ही गये श्रीर उनके साथ युद्ध करने लगे। श्रपने भाई किन्नरमित्र श्रीर यत्तमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा को बहुत दु:ख हुआ इसलिए उसने प्रतिक्का कर ली कि जब तक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनालयके दर्शन नहीं कर छूँगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊँगी। ऐसी प्रतिका लेकर उसने मौन धारण कर लिया ।। ४८७-४६२ ।। इधर वनराजके मित्र श्रीषेण और लोहजङ्घने युद्धमें राजाके पुत्रोंको हरा दिया और बहुत ही प्रसन्न होकर वह कन्या बनराजके लिए सौंप दी।। ४६३।। जब बनराजने देखा कि श्रीचन्द्रा मुमसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें चतुर अपनी

१ वनचरेणात्मजस्या-सः । २ इमा मयि प्रीता कुरुत इति भावः । कुवीतेमां सः ।

सामभेदविभावशाः प्रवेष्टुं हृद्यं शनैः। किमेवं तिष्ठसि खाहि परिभस्त विभूपणैः॥ ४९६॥ अल्डुं हृ स्रजं थेहि शुंक्ष्वाहारं मनोहरम्। बृहि विस्तृष्यमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसङ्कथाम्॥ ४९०॥ ममुख्यजन्म सम्प्राप्तं दुःखेनानेकयोनिष्ठ् । तुर्लमं ैमोगवैगुक्यादेतन्मानीनशो वृथा॥ ४९८॥ वनराजात्परो नास्ति वरो रूपादिभिर्गुणैः। लोकेऽस्मिन्लोचने सम्पन्तवोन्मीक्य न पश्यसि॥ ४९९॥ लक्ष्मीरिवादिचकेशं भूषेवाभरणद्भमम्। सम्पूर्णेन्दुमित्र ज्योत्खा वनराजमुपाश्रय॥ ५००॥ प्राप्य चूडामणि मृदः को नामात्रावमन्यते। इत्यन्येश्व भयप्रायैर्वचनैरकदर्यवन्॥ ५०९॥ तद्वपद्ममाकर्ण्य प्रच्छन्नेहरिविकमः। विपितिमहेणासां कन्यायाः प्रतिपस्त्यते॥ ५०२॥ कदाचिदिति सि्चन्त्रय निर्मत्यं वनराजकम्। तस्या निजतन्जाभिः सहवासं चकार सः॥ ५०६॥ दृद्यस्त्रवयः सर्वे तदा सम्प्राप्य वान्धवाः। सम्बद्धकसम्पन्नास्तरशुरावेष्य्य तत्पुरम्॥ ५०४॥ युगुस्तवो विपक्षात्र जीवन्धरकुमारकः। तद्दद्वा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत्॥ ५०५॥ युगुस्तवो विपक्षात्र जीवन्धरकुमारकः। तद्दद्वा स्पष्टकारुण्यो युद्धं बहुजनान्तकृत्॥ ५०५॥ कमारायापयामास कस्याप्यकृतपीडनम्। संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः॥ ५०६॥ वृमारायापयामास कस्याप्यकृतपीडनम्। संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः॥ ५०८॥ युगुस्तवा वयौ वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेतसम्। परिगृद्ध हठात्सद्यः कुमाराय समर्पयत्॥ ५०९॥ वन्तिकृत्य कुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान्। ससेनः सरिस श्रीमान्सेनारम्याभिश्वानके॥ ५०९॥

वृतियाँ बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुफपर प्रसन्न करो। वनराजकी प्रेरणा पाकर वे दूतियाँ श्रीचन्द्राके पास गई श्रीर साम-भेद श्रादि श्रनेक विधानोंको जाननेवाली वे द्तियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि 'है श्री चन्द्रे ! तू इस तरह क्यों बैठी है ? स्नान कर, कपड़े पहिन, आभूपणोंसे अलंकार कर, माला ।धारण कर, मनोहर भोजन कर श्रीर हम लागोंक साथ विश्वास पूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥ ४६४-४६७ ॥ अनेक योनियोंमें परि-भ्रमण करते-करते यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही नष्ट मत कर ।। ४६८ ।। इस संसारमें रूप आदि गुणोंकी अपेक्षा वनराजसे बढ़कर दूसरा वर नहीं है यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं देखती हैं ?।।४६६।। जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके साथ लक्ष्मी रहती थी, त्राभूपण जातिके बुक्तोंके समीप शोभा रहती है और पूर्ण चन्द्रमाके साथ चाँदनी रहती है उसी प्रकार तू वनराजके समीप रह । चुड़ामणि रतको पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसका तिरस्कार करता हो, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले श्रीर भी वचनोंसे उन द्तियोंने श्रीचन्द्राको बहुत तङ्ग किया ॥ ५००-५०१ ॥ वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह उपद्रव सुनकर विचार किया कि ये द्तियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए संभव है कि कदाचित् यह कन्या आत्मघात कर ले इसलिए उसने वनराजको डाँटकर वह कन्या अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली ।। ५०२-4,०३ ।। इधर दृढ़मित्र आदि सब भाई-बन्धुत्रोंने मिलकर सेना तैयार कर ली और उस सेनाके द्वारा वनराजका नगर घेरकर सब आ डटे ॥ ५०४ ॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले। यह देख दयालु जीवन्धर कुमारने विचार किया कि युद्ध श्रनेक जीवोंका विघात करनेयाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समय श्रपने सुदर्शन यत्तका स्मरण किया। स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही वह कर्या जीवन्धर कुमारके लिए सौंप दी सां ठीक ही है क्योंकि पापसे डरनेवाले पुरुष योग्य उपायसे ही कार्य सिद्ध करते हैं।। ५०५-५०७।। दृद्मित्र आदि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे युद्ध बन्द कर नगरकी स्रोर चले गये परन्तु वनराज युद्धकी इच्छासे वापिस नहीं गया। यह देख, यक्षने उसे दुष्ट अभिप्रायवाला समभकर जबर्दस्ती पकड़ लिया और जीवन्धर कुमारको सौंप दिया। श्रीमान जीवन्धर कुमार भी बनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारस्य नामके सरोवरके किनारे ठहर

१ दुःखनैगुख्या-स०।

तत्रैकं वारणं वीक्ष्य सहसा महसां विधिम् । निक्षाहेतांयैति प्राप्तमस्युख्याय यथोचितम् ॥ ५११ ॥ क्रामिवन्दनो योग्यं शक्तिकोऽदास्युमोजनम् । तद्दानाविजितायोऽयमयादाश्चर्यपञ्चकम् ॥ ५११ ॥ तद्दानफक्षमाछोन्य वनराजः स्वजन्मनः । सम्बन्धं वर्षयावृतं स तत्सर्वमवागमत् ॥ ५११ ॥ वक्षेत्र महता थोवु हिरिविक्रममागतम् । यसस्तव्य समादाय कुमारस्य करेऽकरोत् ॥ ५१५ ॥ वनराजस्तदाशेषं सर्वेषामित्यवाभवीत् । जन्मनीतस्तृतीयेहं वभूव विण्जां १ सुतः ॥ ५१५ ॥ सुवर्णतेजास्तस्माच्च स्त्वा मार्जार तांगतः । कपोतीं प्राग्मवे कन्याममां हंन्सुं समुखतः ॥ ५१६ ॥ केनचिन्धुनिनाधीत्वयुर्गतिगतभूतेः । युक्तवैरोऽत्र मृत्वैतत्तनेहादेनामनीनयम् ॥ ५१० ॥ ततुक्तं ते समाकर्णं नार्वं कन्यामनीनयत् । इर्पेण किन्तु सम्प्रीत्ये त्यवधार्यं शमकृता ॥ ५१८ ॥ पत्रतं वनराजस्य तद्य निर्मुक्तव्य । कृत्वा विसर्जयाञ्चकुर्धामिकत्वं हि तत्सताम् ॥ ५१९ ॥ ततो राजः पुरं गत्वा दिसत्वा द्विजिदिनानि ते । गत्वा नगरशोमाक्ये श्रीचन्द्रां बन्धमागिनीम् ॥५२०॥ ततो राजः पुरं गत्वा स्वय्यस्य तृत्र मृतिविच्य तम् । कस्यवित्तस्यस्यस्तिरे तत्रावेतुं जलं गताः ॥ ५२१ ॥ परिवारजना दृष्टा वृत्यमेनिकस्य स्वयः । तद्भयाद्द्रोधयन्ति सम्र जीवन्यरक्रमारकम् ॥ ५२१ ॥ परिवारजना दृष्टा वृत्यमेनिकस्य सेवरोम् । तद्भयाद्वोधयन्ति स्म जीवन्यरक्रमारकम् ॥ ५२६ ॥ सद्दाकर्णं विचित्रस्यतस्वत्रमारोऽपि सवित्ययः । हेनुरस्त्यत्र कोऽपीति तञ्जातुं यक्षमस्मरत् ॥ ५२५ ॥ सोऽपि सिविदितस्त विव्यत्तस्य सेवरीम् । तं सेवरं कुमारस्य पुरस्तादकरोद्द्वतम् ॥ ५२५ ॥

गये ॥५०८-५१०॥ वहीं उन्होंने तेजके निधि स्वरूप एक चारण मुनिराजके श्रकस्मान् दर्शन किये,। वे मुनिराज भिक्षाके लिए त्या रहं थे इसलिए जीवन्यर कुमारने उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार किया और बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानके फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध हुआ और उसीसे उन्होंने पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥ ५११-५१२ ॥ उस दानका फल देखकर वनराजको अपने पूर्व जन्मका सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥ ५१३ ॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र वनराजको केंद्र हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ रहा था सा यक्षने उसे भी पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ।। ५१४ ।। तदनन्तर बनराजने सबके सामने अपना समस्त बुत्तान्त इस प्रकार निवंदन किया कि 'मैं इस जन्मसे तीसर जन्ममें सुवर्णतेज नामका वैश्य-पुत्र था। वहाँसे मरकर बिलाव हुआ। उस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कब्रुतरी था इसलिए इसे मारनेका मैंने उद्यम किया था। किसी समय एक मुनिराज चारों गतियोंके श्रमणका पाठ कर रहे थे उसे सुनकर मैंने सब वैर छोड़ दिया श्रीर मरकर यह वनराज हुआ हूं। पूर्व भवके स्नेहसे ही मैन इस श्रीचन्द्राका हरण किया था'।। ५१५-५१७।। वनराजका कहाँ सुनकर सब लोगोंने निरुचय किया कि इसने ऋहंकारसे कन्याका अपहरण नहीं किया है किन्तु पूर्वभवके स्नेहसे किया है ऐसा सांचकर सब शान्त रह गये।। ५१८।। श्रीर वनराज तथा उसके पिताको वन्धनरहित कर छोड़ दिया सं ठीक ही है क्योंकि सञ्जनोंका धार्मिकपना यही है।। ५१६।। इसके बाद वे सब लोग राजाके नगर ( हेमाभनगर ) में गये वहाँ दो तीन दिन ठहरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें गये । वहाँ कल्याण-क्ष भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाक्यको प्रदान की । इस प्रकार त्रिवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्धुओं के साथ फिर सब लोग हेम।भनगरको लीटे। मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहरं। वहाँपर परिवारके लोग जीवन्धर कमारकां वैठाकर उस सरोवरमं जल लेनेके लिए गये। वहाँ जाते ही मधु-मिक्खयोंने उन लोगोंको काट खाया तय इन लोगोंने उनके भयसे लौटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारको दी। यह सुनकर तथा विचारकर जीवन्धर कुमार आश्चर्यमें पढ़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण अवस्य है ? कारणका पता चलानेकं लिए उन्होंने उसी समय यक्तका स्मरण किया।। ५२०-५२४।। यक्त शीव्र ही आ गया और उसने उसकी सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरको जीवन्धर कुमारके आगे

१ सरः म०।

इतं सरस्क्या केन रक्ष्यते हेतुनेति सः । परिष्टः कुमारेण सेचरः सम्यगन्नवात् ॥ ५२६ ॥
श्रृष्ठा अत्र प्रवस्त्यामि मस्कथां कृतचेतनः । अभवस्तुच्यदुन्ताक्ष्यमाकाकार्यनेशिनः ॥ ५२० ॥
सुतो राजपुरे जातिमदाद्वः कुसुमिश्रयः । तत्रैव धनदरास्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत् ॥ ५२० ॥
चन्द्रामो मे सखा तस्य कदाचिद्धर्ममम्यधात् । मवानद्वत्र धर्मेण तेन रक्ताश्रयस्तदा ॥५२० ॥
विधाय मयमांसादिनिवृत्तिं तत्फलान्यतः । इद्द विद्यापरो भूत्वा सिद्धकृद्विनाक्ष्ये ॥ ५६० ॥
विकोषय चारणद्वन्द्वं विनयेनोपसत्य तत् । आवयोर्भवसम्बन्धमाकण्यं त्वां निरीक्षितुम् ॥ ५६० ॥
रिक्षित्वस्तरारेऽन्येषां प्रवेशाद्विद्या स्थितः । वद्यये त्वज्ञवसम्बन्धं दिष्याविधिनरूपितम् ॥ ५६२ ॥
धातकीखण्डप्राग्मागमेरुपर्वविदेह्गे । विषये पुष्कलावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५६३ ॥
पतिजैवन्धरस्तस्य तन्जोऽभूज्यद्वयः । "जयवत्यास्त्वमन्यद्ववेनं नाग्ना मनोहरम् ॥ ५६४ ॥
विद्युतं प्रस्थितस्तस्य सरस्यां इंसशावकम् । विलोक्य चेटकैदंशैस्तमानाय्य सकौतुकः ॥ ५६५ ॥
स्थितस्तर्योषणोयोगे तन्मातापितरौ तदा । सशोकौ करुणाकन्दं नमस्यकुरुतां गुहुः ॥ ५६५ ॥
केटकस्ते तदाकक्षं कर्णान्ताकृष्टचापकः । वारेणापायनातं तस्याकार्यं न पापिनाम् ॥ ५३० ॥
तिविरीक्ष्य भवन्याता कारुण्यार्दीकृताशया । किमेतदिति सम्युन्त्य प्रवुद्धा परिचारकात् ॥ ५३० ॥
कृपित्वा चेटकायैनं वृथा विद्वते सतो । निर्भत्त्यं त्वाञ्च ते पुत्र न युक्तमिदमाक्षितम् ॥ ५३० ॥
मात्रा संयोजयेत्याह त्वज्ञाज्ञानादिदं मया । कृतं कर्मति निन्दित्वा गाहित्वात्मानमार्दधीः ॥ ५४० ॥

लाकर खड़ा कर दिया ॥ ५२५ ॥ तब जांबन्धर कुमारने उससे पूछा कि तू इस सरावरकी रला किसलिए करता है ? इस प्रकार कुमारके पूछने पर वह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र !
मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममें मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त धनी
पुष्पदन्त मालाकारकी स्त्री कुसुमश्रीका जातिभट नामका पुत्र था। उसी नगरमें धनदत्तकी स्त्री
निद्नीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। वह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस
चन्द्राभके लिए धमेका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धर्मप्रेम उत्पन्न हो गया॥ ५२६५२६ ॥ और मैंने उसी समय मदा-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर मैं यह विद्याधर हुआ। किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दर्शन किये। मैं बड़ी विनयसे
उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन
करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रवेशसे इस सरावरकी रला करता हुआ यहाँ रहता हूँ। उन मुनिराजने
अपने दिच्य अवधिक्षानसे देखकर जो आपके पूर्वभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अब मैं कहता
हूँ ॥ ५३०-५३२॥

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरु सम्बन्धी पूर्व विदेह तेत्रमें पुष्कलावती नामका देश हैं। उसकी पुण्डरीिकणी नगरीमें राजा जयंधर राज्य करना था। उसकी जयवती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र हुन्ना था। किसी एक समय वह जयद्रथ क्रांडा करनेके लिए मनाहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने मरावरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कीतुक वश चतुर सेवकोंके द्वारा उसे बुला लिया और उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा। यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोक सहित होकर आकाशमें बार-बार करण क्रन्दन करने लगे। उसका शब्द सुनकर तेरे एक सेवकने कान तक धनुष स्वीचा और एक बाणसे उस बच्चेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मनुष्योंको नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थान कुछ भी नहीं ॥ ५३३-५३७॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृद्य द्यासे आर्त्र हो गया और उसने पूछा कि यह क्या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती व्यर्थ ही पत्तीके पिताको मारनेवाले सेवक पर बहुत कुपित हुई तथा तुमे भी डाँटकर कहने लगी कि हे पुत्र ! तेरे लिए यह कार्य उचित नहीं है, तू शीघ ही इसे इसका मातासे मिला दे। इसके उत्तरमें तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञान वश किया है। इस प्रकार आर्द्र परिणाम होकर अपने

१ जयवत्यां त्वमत्येद्यु-सार ।

तदादानदिनाञ्चंसशावकं घोडशे दिने । चातकं घनकालो वा सजलाम्भोदमालया ॥ ५४१ ॥ प्रसर्वं मधुमासो वा खतवा बृतसन्ज्ञ्या । पश्चिन्याकींद्यो वाल्डिं तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥ एवं विमंदिरन्येश्व काले याते निरन्तरम् । सुस्रेन केनचिद् भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥ राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं समुद्रहन् । जीवितान्ते तुनुं स्वक्त्वा सहस्रारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥ तत्राष्टादश्वार्थायुद्धियभोगाभितपितः । तत्रश्युत्वेह सम्भूतः शुभाश्चभविपाकतः ॥ ५४५ ॥ चेटकेन इतो इंसः स काष्टाङ्गारिकोऽभवत् । तेनैव त्वत्पिता युद्धे इतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥ मन्दसानिकाशोः पित्रोविप्रयोगक्तैनसः । फलात्वोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ॥ ५४७ ॥ सह सञ्जात इस्पेतद्विधाधरनिरूपितम् । श्रुत्वा कल्याणबन्युस्त्वं ममेत्येनमपूजयत् ॥ ५४८ ॥ तस्मादागस्य हेमामनगरं प्राप्य सम्मदात् । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टैरनुभवन् स्थितः ॥ ५४९ ॥ इदं प्रकृतमत्रान्यस्संविधानसुदीर्यते । नन्दाक्यस्य पुरास्त्वस्मानिर्याणानन्तरे दिने ॥ ५५० ॥ गम्बर्वद्शा सम्प्रष्टा खंहितैर्मधुरादिभिः । वदास्माकं निवेत्सि व्हं कुमारी क गताविति ॥ ५५१ ॥ साप्याद्द सुजने देशे हेमाभनगरे सुखम् । वसतस्तन्न का चिन्ता युष्माकमिति सादरम् ॥ ५५२ ॥ ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्दिदक्षया । आपृच्छ्य स्वजनान् सर्वान् सन्तोपासैविवेचिताः॥५५३॥ गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यक्षाव्यंस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान् पश्यन्तीषु कीतुकात् ॥ ५५४ ॥ महादेवी च तान् दृष्टा यूर्व कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क वेत्येतदृष्ट्वक्रस्नेहनिर्भरा ॥ ५५५ ॥ यथाकृतान्तमेवेषु कथयत्सु प्रतोषिणी । मत्युत्रपरिवारोऽयं सङ्घो यूनामिति स्फुटम् ॥५५६॥

आपकी बहुत ही निन्दा की और जिस दिन उस बालकको पकड़वाया था उसके सालहवें दिन, जिस प्रकार वर्षाकाल चातकको सजल में घमालासे मिला देना है, वसन्त ऋतु फूलको आमकी लताके साथ मिला देना है और सूर्योद्य अमरको कमिलनीके साथ मिला देना है उसी प्रकार उसकी माताके साथ मिला दिना है उसी प्रकार उसकी माताके साथ मिला दिना । ५३६-५४२ ।। इस प्रकारके अन्य कितने ही विनोदोंसे जयद्रथको काल निरन्तर सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश मोगोंसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका मार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़कर सहस्नार स्वर्गमें देव पर्याय प्राप्त कर ली।। ४४३-५४४।। वहाँ वह अठारह सागरकी आयु तक दिन्य भोगोंसे सन्तुष्ट रहा। तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उदयसे यहाँ उत्पन्न हुआ है।। ५४५।। जिस सेवकने हंसको मारा था वह काष्टाङ्गारिक हुआ है और उसीने तुन्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें तुन्हारे पिताको मारा है। तुमने हंसके वच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा था उसी पापके फलसे तुन्हारा सोलह वर्ष तक भाई-बन्धुओंके साथ वियोग हुआ है। इस प्रकार विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीवन्धरकुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बच्धु है ऐसा कह कर उन्होंने उसका खूब सरकार किया।। ५४६-५४८।। तदनन्तर व बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाभ नगर आय और इष्ट जनोंके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे।। ५४६।।

सुधमांचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक! यह तुमे प्रकृत बात बतलाई। अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है। जिस दिन नन्दाट्य राजपुर नगरसे निकल गया उसके दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंने गन्धर्वदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ गये हैं ? तू सब जानती है, बतला। इसके उत्तरमें गन्धवदत्ताने बढ़े आदरसे कहा कि आप लोग उनकी चिन्ता क्यों करते हैं वे दोनों भाई सुजन देशके हेमाभ नगरमें सुखसे रहते हैं ॥ ५५०-५५२॥ इस प्रकार गन्धर्वहत्ता से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मित्रोंको उनके देखनेकी इच्छा हुई और वे सब अपने आत्मीय जनों से पूछकर तथा उनसे बिदा लेकर सन्तापके साथ चल पड़े॥ ५५३॥ चलते-चलते उन्होंने दण्डक बनमें पहुँचकर तपस्वियोंके आश्रममें विश्राम किया। कौतुकवश वहाँकी तापसी कियाँ आकर उन्हों देखने लगीं। उन कियोंमें महादेवी विजया भी थी, वह उन सबको देखकर कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जावेंगे ? विजयाने यह सब बढ़े स्नेहके साथ पूछा।। ५५४-५५५।। जब मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त कहा तब वह, यह स्पष्ट

विश्वायाचात्र विश्वस्य भविद्वांस्यता पुनः । समागमनकाळेऽसाविदैवानीयतामिति ॥ ५५० ॥ सम्यक्प्रार्थयतैतांस्तेऽप्येषा जीवन्धरश्रुतेः । रूपेण निर्वित्तेषा कि तन्मातेत्यात्तसंशयाः ॥ ५५८ ॥ कुर्मस्तयेति सन्तांच्य तां प्रियानुगतोक्तिमः । गत्वा ततोऽन्तरं किश्चित्तत्र व्याप्तैः कर्दथिताः ॥ ५५० ॥ युद्धे पुरुषकारेण कथ्यादानिभभूय तान् । यान्तो यदच्छया व्याप्तैर्मार्गेऽन्यैयोगमागमन् ॥ ५६० ॥ हमाभपुरसार्थापहरणारम्भसम्भमे । तत्कर्मं नागरिक्ष्यंन्यस्तहस्तैनिवेदितः ॥ ५६९ ॥ भद्दश् । भद्दश् । मत्त्रप्रदेशितं भनं सर्वं विणम्भ्यो जीवन्धरसमाह्म्यः । गत्वा व्याध्वरुं युद्धे निरुष्यातकर्यविक्रमः ॥ ५६२ ॥ तद्गृहीतं भनं सर्वं विणम्भ्यो द्वार्पयपुनः । युद्ध्वा विरं विमुक्तासनामाङ्कशरदर्शनात् ॥ ५६२ ॥ जीवन्धरकुमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गतास्तं कुमारस्य वार्ता राजपुरोङ्गवाम् ॥ ५६४ ॥ सर्वा निर्वण्यं विश्वस्य कश्चित्वालं स्थिताः सुखम् । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥५६५ ॥ भर्ष्यमप्रयाणार्यं दण्डकास्यमुपागमन् । तत्रत्र खोहान्महादेवी क्षीरापूर्णोक्षतस्तनी ॥ ५६६ ॥ वाष्पाविलविलालाक्षी क्षामक्षामाङ्गयष्टिका । चिन्तासहस्रसन्तस्त्रजटीभृतिशिरोरहा ॥ ५६० ॥ निरन्तरोष्णिनःश्वासवैवर्ण्यामिताश्वरा । ताम्बूलदिक्यपायोक्ष्मलदिग्धहिजावली ॥ ५६८ ॥ अशोचत्पुत्रमालोक्य क्षिमणीव मनोभवम् । इष्टकालान्तरालोकस्तत्क्षणे दुःसकारणम् ॥ ५६८ ॥ तन्त्रस्पर्शसग्यमस्युक्तमस्युक्तन्तीं सुखामृतम् । क्षापित्वा पत्रपादपद्ययोः सकृताम्जिक्टः ॥ ५७० ॥ कुमारोशिष्ठ कल्याणशतमार्गा भवेत्यसौ । तमाशिष्यं शतैः खेहादिमनन्यावविदिति ॥ ५७९ ॥

जानकर बहुत ही सन्तृष्ट हुई कि यह युवात्र्योंका सक्क मेरे ही पुत्रका परिवार है। उसने फिर कहा कि त्राज आप लोग यहाँ विश्राम कर जाइये और त्राते समय उसे यहाँ ही लाइये ॥ ५५६-५५७॥ इम प्रकार उसने उन लोगोंसे अन्छी तरह प्रार्थना की। वह देवी रूपकी अपेना जीवन्थरके समान ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो। तदनन्तर उन लोगोंने प्रिय श्रीर अनुकूल वचनोंके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया श्रीर कहा कि हमलोग ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भीलोंने दुःखी किया परन्तु वे अपने पुरुपार्थसे युद्धमें भीलोंको हराकर इच्छानुसार आगे वढ़े। आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दसरे भीलोंके साथ मिल गय श्रौर सबने हेमाभ नगरमें जाकर वहाँके सेठोंको छटना गुरू किया। इससे क्ष्मित हुए नगरवासी लोगोंने हाथ ऊपर कर तथा जार-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर कुमारको इस कार्यकी सूचना दी। निदान, श्रचिन्त्य पराक्रमके धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें वह भीलोंकी सेना रोकी श्रीर उनके द्वारा हरण किया हुआ। सत्र धन छीनकर वैश्योंके लिए वापिस दिया। इधर मधुर त्रादिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें देखकर जीवन्धर कुमारने उन सबको पहिचान लिया। तदनन्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे मिलाप हो गया और सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल तक सुखसे रहे। इसके बाद वे कुमारको लेकर अपने नगरकी और चले। विश्राम करनेके लिए वे उसी दण्डक वनमें आये। वहाँ उन्हें महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन द्रथसे भर-कर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र ऋाँसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यप्टि ऋत्यन्त कृश थी, वह इजारों चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके शिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास निकलनेसे उसके श्रोठोंका रङ्ग बदल गया था श्रौर पान आदिके न खानेसे उसके दाँतों पर बहुत भारी मैल जमा हो गया था। जिस प्रकार रुक्मिणी प्रदारनको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थका बहुत समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण होता ही है।। ५४५-५६६ ॥ पुत्रके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृतका जिसने स्पर्श नहीं किया है ऐसी माताको उस सुखका अनुभव कराते हुए जीयन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े।। ५७०।। है कुमार ! उठ, सैकड़ों

१ निवेदितम् म०, ख॰ । २ ज्ञापयन् वा ख० ।

प्रतिपक्षाज्ञवव्हिस्सम्भूतसु ससङ्ग्रात् । इमार भीतमीतं वा सद्दुःसं सहसा गतस् ॥ ५०२ ॥ प्यं देग्यां तुमा सार्कं निगद्न्यां तद्न्यते । सम्प्राप्य सस्तरं वक्षो दक्षः स्नेहासुमारजात् ॥ ५०६ ॥ सामक्रम्छेपनाशेषभूषावद्माधानाविभिः । सम्प्र्य जैनसद्धर्मवात्सक्यात्सक्छान्प्रथक् ॥ ५०५ ॥ अपास्य मधुराछापैस्तन्त्राभैः सयुक्तिभः । मदनादिकथाभिम शोकं भातुः सुतस्य च ॥ ५०५ ॥ जगाम सम्मुखं थानः स्वन्येत्यापाय सिक्तियाम् । तत्सीहादं यदापत्सु सुहन्तिरनुभूयते ॥ ५७६ ॥ राज्ञी चैव महापुण्यभागीत्याखोध्य तं पृथक् । इत्वा राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७६ ॥ सत्यम्थरमहाशां तवः राजपुरे गुरुष् । इत्वा राज्ये स्थितः शत्रुस्तत्काष्ठाङ्गारिकस्तव ॥ ५७६ ॥ पितृस्थानपरित्यागो न योग्यस्ते मनस्वनः । इत्यसी च तदाकण्यं प्रतिपद्योदितं तथा ॥ ५०९ ॥ अकालसाधनं शीर्यं न कलाय प्रकल्पते । धान्यं वा सम्प्रतिक्ष्यो यः कालः कार्यस्य साधकः ॥ ५८० ॥ स्वामानेतुं प्रहेष्यामि तावदत्र त्वयास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोकयेति महामितः ॥ ५८२ ॥ तद्यामानेतुं प्रहेष्यामि तावदत्र त्वयास्यताम् । दिनानि कानिचिद्वीतशोकयेति महामितः ॥ ५८२ ॥ तद्यामानेतुं प्रहेष्यामि तावदत्र त्वयास्यताम् । स्वामावत्वं वाच्येति प्रतिपद्य पृथक् पृथक् ॥ ५८४ ॥ प्राप्य तक्तिक्रसृत्यादीनपुरः प्रस्थाप्य कस्यचित् । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपद्य पृथक् पृथक् ॥ ५८४ ॥ वैदयवेषं समावाच विद्यासुत्रप्रभावतः । पुरं प्रविद्य करिमश्चिद्रपणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥ तत्र तत्सिक्ष्याचेन नानारत्नादिभाष्टकम् । अपूर्वकामसंवृत्तं दृष्टा सागरदत्तकः ॥ ५८६ ॥

कल्याणोंको प्राप्त हो? इस प्रकार सैकड़ों अ।शीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहने लगी।। ५७१।। कि हि कुमार ! तुमे देखनेसे जो मुमे मुख उत्पन्न हुआ है उसके समागम रूपी शत्रुसे ही मानो टरकर मेरा दु:ख अकस्मान् भाग गया हैं। । ५७२ ।। इस प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ वातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नेहसे वह चतुर यक्ष भी बड़ी शीघ्रतासे बहाँ आ पहुँचा ॥ ५७३ ॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वास्सल्यसे स्तान, माला, क्षेपन, समस्त आभूषण, वस्त्र तथा भोजन आदिके द्वारा सबका अलग-अलग सन्कार किया। तदनन्तर उसने युक्तियोंसे पूर्ण और तत्त्वसे भरे हुए मधुर वचनोंसे तथा प्रसुम्न आदिकी कथाओंसे माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया। इस प्रकार त्रादर-सत्कार कर वह यक्ष अपने स्थान-की श्रोर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्तिके समय अनुभव करते हैं ।। ५७४-५७६ ।। इसके बाद विजयादेवीने 'यह महा पुण्यात्मा हैं' ऐसा विचार कर बुद्धि और बलसे सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 'राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता थे उन्हें मार कर ही काष्टाङ्गारिक राज्य पर बैठा वा अतः वह तेरा शत्रु है। तू तेजस्वी है अत: तुमे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं हैं। इस प्रकार माताके कहे हुए बचन सुनकर और श्रच्छी तरह समक्तकर जीवन्धर कुमारने विचार किया कि 'समय और साधनके बिना प्रकट हुई शूर-वीरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं है अतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये जो कि कार्यका साधक हैं । जीवनधर कुमारको यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुन्ना था परन्तु उक्त विचार कर उन्होंने उसे हृदयमें ही छिपा लिया श्रीर मातासे कहा कि हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होने पर मैं तुम्ने लेनेके लिए नन्दाह्यको सेनापति बनाकर सेना भेजूँगा तब तक कुछ दिन तू शोक रहित हो यहीं पर रह । ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदार्थ श्रीर कुछ परिचारको उसके समीप रखकर महाबुद्धिमान् जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये।। ५७७-५८३।। राजपर नगरके समीप जाकर उन्होंने अपने सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 'किसीसे मेरे त्रानेकी खबर नहीं कहना' पहले ही नगरमें भेज दिया और स्वयं विद्यामयी अँगठीके प्रभावसे वेश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दूकान पर जा बैठे ॥ ५८४-५८५ ॥ वहाँ उनके समीप बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अपूर्व बस्तुओं का लाभ हुआ। यह देख उसने विचार किया कि 'मिमिसक्कानीने जिसके लिए कहा था यह वही

विणगदेशितिदेन्द्रो दैवजैरयिनित्यसी । दसवान्विमकां तस्मै सुता वस्या कमकोद्धवाम् ॥ ५८० ॥
दिनानि कानिचित्तत्र संवसन् सुखमन्यदा । परित्रात्तकवेषेण काष्टाङ्गारिकसंसदम् ॥ ५८८ ॥
प्रविश्य तं समाकोक्य कृताशिर्वदसक्तियः । शृणु राजवादं भोक्तुं वाचे स्वामितिथिर्गुणी ॥ ५८९ ॥
मां भोजयेत्युवाचैतच्यूत्वा सम्प्रतिपक्तवान् । मतुवोगफलस्यैतिविमित्तं कुसुमं परम् ॥ ५९० ॥
इत्यप्रासनमास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गतः । वशीकरणवूर्णादिप्रत्यक्षफलमौष्यम् ॥ ५९१ ॥
मत्करे विचले यस्मै रुचिर्गुङ्कात्वसाविदम् । इति राजकमम्येत्य प्रथकप्रथगघोषयत् ॥ ५९१ ॥
मत्करे विचले वस्मै रुचिर्गुङ्कात्वसाविदम् । इति राजकमम्येत्य प्रथकप्रयगघोषयत् ॥ ५९१ ॥
इति तद्वचनात्सर्वैः कृत्वा हासं द्विजोत्तम् । कन्यका गुणमाकाक्या पुरेऽस्मित्तस्ति विभ्रता ॥ ५९५ ॥
जीवन्थरेण मब्रुर्णवासस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्वेषिणी जाता तां स्वष्कुर्णाक्षनादिभिः ॥५९५ ॥
जीवन्थरेण मब्रुर्णवासस्य न कृता स्तुतिः । इति नृद्वेषिणी जाता तां स्वष्कुर्णाक्षनादिभिः ॥५९५ ॥
इत्युक्तस्तैः सकोपो वा युष्मजीवन्थरो विभीः । वूर्णवासादिभेदं कि स जानाति परीक्षितुम् ॥ ५९६ ॥
इत्युक्तस्तैः सकोपो वा युष्मजीवन्थरो विभीः । वूर्णवासादिभेदं कि स जानाति परीक्षितुम् ॥ ५९७ ॥
इत्युक्तवांस्ततः सर्वे सकोपा विप्रमञ्जवन् । यथेव्दं कि जवीन्थवं नृसारमविवेचयन् ॥ ५९८ ॥
इत्यसौ तैरिधिक्षिप्तः कि न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा ममापीति सम्भाव्यात्मानमुद्धाः ॥ ६०० ॥
इत्यसौ तैरिधिक्षिप्तः कि न सन्ति प्रशंसकाः । ममेति सङ्गरं कृत्वा प्रस्थितसङ्गदं प्रति ॥ ६०९ ॥

पुरुष है, ऐसा विचार कर उसने अपनी स्नी कमलासे उत्पन्न हुई विमला नामकी पुत्री उन्हें समर्पित कर दी ।। ५८६-५८७ ।। विवाहके बाद जीवन्थर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेटके यहाँ सुखसे रहे। तदनुसार किसी अन्य समय परिवाजकका वेप रखकर काष्टाङ्गारिककी सभामें गये। वहाँ प्रवेश कर तथा काष्टाङ्गारको देखकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि है राजन ! सुनो, मैं एक गुणवान अतिथि हूँ, तुमसे भोजन चाहता हूँ, मुक्ते खिला दें। यह मुकर काष्टाङ्गारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया। 'यह निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल ही हैं' ऐसा विचार कर उन्होंने अगली आसन पर आरूढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त वहाँसे चल दिया। तदनन्तर उन्होंने राजाश्रोंके समृहमें जाकर श्रालग-श्रालग यह घोषणा कर दी कि 'मेर हाथमें प्रत्यत्त फल देनेवाला वशीकरण चूर्ण आदि उत्तम श्रोषधि है जिसकी इच्छा हो वह ले लें । उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी करते हुए कहने लगे कि देखों इसकी निर्ल-जता। इसका ऐसा तो बुढ़ापा है फिर भी बशीकरण चूर्ण, अखन तथा बन्धक आदिकी औषधियाँ रख हुए हैं। इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हँसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण ! इस नगरमें एक गण-माला नामकी प्रसिद्ध कन्या है। 'जीवन्धरने मेरे चूर्णकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है' इसलिए वह पुरुष मात्रसे द्वप रखने लगी है। तृ अपने चूर्ण तथा अञ्जन आदिसे पहले उसे बशमें कर ले. बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे ॥ ५८५-५६६ ॥ इस प्रकार लोगोंके कहने पर वह ब्राह्मण कोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा जीवन्धर मूर्ख होगा, वह चूर्णौंकी मुगन्धि आदिके भेदकी परीचा करना क्या जाने ॥ ५६७॥ इसके उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि 'जीवन्धर मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं' इसका विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या वक रहा है।। ५६८ ।। हे सिध्याशास्त्रसे उर्ण्ड ! क्या तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें मरणसे कुछ विशेषता (अंतर) नहीं हैं अर्थात् मरणके ही समान है ॥५६६॥ इस प्रकार उन लोगोंके द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं हैं ? 'मैं भी कोई पुरुष हूँ' इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिक्रा की कि 'मैं क्षणभरमें गुणमालाको अपनी घटदासी बना ढुँगा'। ऐसी प्रतिका कर वह गुणमालाके

१ स्वाममलोद्भवाम् इति क्वचित्।

तत्र तचेटिकामेकामाहूय स्वामिनीं निजाम् । ज्ञापनेति स्थितः कश्चिद्विपी द्वारीत्यवृषुधत् ॥ ६०२ ॥ सापि स्वस्वामिनीमेतद्विप्रप्रोक्तमबोधयत् । ततः स्वानुमतायातं वृद्धविप्रं यथोधितम् ॥ ६०३ ॥ प्रतिगृद्धा १ कुतो वेतो गमिष्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिप्रश्चे पक्षादिइ समागतः ॥ ६०४ ॥ पुनः पुरो मिम्यामीत्याहासी तञ्जूतेर्जनः । पार्श्ववर्ती व्यथादासं वैदारिकाया द्विजोऽपि तम्॥ ६०५ ॥ न हास्यं कुरुतैयं भो बार्थंक्यं विपरीतताम् । उत्पादयति युष्माकं कि न भावीति सोऽवदत् ।। ६०६ ।। पुनः उपुरः क गन्तस्यमिति तत्प्रत्युदीरणे । कन्यातीर्थपरिप्राप्तेर्यावसावद्गतिर्मम ॥ ६०७ ॥ इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन वयसाप्ययम् । बुद्धो न चेतसेत्येयं नर्मप्रायोक्तिपूर्वकम् ॥ ६०८ ॥ अग्रासने विधायैनं स्वयमभ्यवहस्य सा । इदानीं अवतो यत्र वान्छा तत्राञ्ज गम्यताम् ॥ ६०९ ॥ इस्याह सोऽपि सुष्ट्रक्तं लाया भद्रे ममेति ताम् । प्रशंसन् प्रस्तकन् कृष्कादुत्थायाकम्ब्य यष्टिकाम् ॥६१०॥ तदीयशयनारोहं व्यधादुक इवैतया । चेटिकास्तद्विक्षोक्यास्य पश्य निर्लभतामिति ॥ ६११ ॥ हस्तावक्रम्बनेनैनं निराकतुं समुचताः । बुष्माभिः सम्यगेवोक्तं रूजा स्वीविपयैव सा ॥ ६१२ ॥ न पुंसु षवि तन्नास्ति रूजा साधारणी भवेत् । ततः स्नीभिः कर्य पुंसां सङ्गमोऽनङ्गसंस्कृतः ॥ ६१३ ॥ इति हृद्धोक्तिमाकर्ण्यं बाह्मणोऽयं न केवलः । कोऽपि रूपपरावृत्तिविद्यया ४समुपागतः ॥ ६१४ ॥ इत्याककरुय को दोपो विप्रः प्राप्नुगिको सस । तिव्रत्वत्रेति तचे टिका निवारयति स्म सा ॥ ६९५ ॥ तिक्रिशावसितौ शुद्धदेशजस्वरभेदवित् । गीतवान्मधुरं वृद्धश्चिरं श्रोत्रमनोहरम् ॥ ६९६ ॥ गन्धवैद्रााकल्याणकाले सालक्कियं कलम् । जीवन्धरकुमारस्य गीतं वैतच्छ्तेः सुलम् ॥ ६१७ ॥

घरकी ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी मालकितसे कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है।। ६००-६०२।। दासीने भी अपनी मालिकनको ब्राह्मणकी कही हुई बात समभा दी। गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य सत्कार कर पूछा कि 'आप कहाँ से आये हैं और यहाँ से कहाँ जावेंगे ?' गुणमालाके इस प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा कि 'यहाँ पीछेसे आया हूँ और आगे जाऊँगा'। ब्राह्मणकी वात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसने लगे। यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे कहा कि इस तरह ऋाप लोग हँसी न करें बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं आवेगा १॥ ६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पूछा कि आप आगे कहाँ जावेंगे १ ब्राह्मणने कहा कि जबतक करया तीर्थकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तबतक मेरा गमन होता रहेगा।। ६०७।। इस प्रकार ब्राह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा कि यह शरीर और अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे बढ़ा नहीं है। तद्नन्तर गुणमालाने उसे अम आसन पर वैठाकर स्वयं भोजन कराया और फिर कहा कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शीघ ही जाइये।। ६०५-६०६।। इसके उत्तरमें बाह्मणने कहा कि 'हे भद्र ! तूने ठीक कहा' इस तरह उसकी प्रशंसा करता और डगमगाता हुन्ना यह ब्राह्मण लाठी टेक कर बड़ी कठिनाईसे उठा और उसकी शय्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानो उसने इसे चढ़नेकी श्राज्ञा ही दे दी हो। यह देख, दासियाँ कहने लगीं कि इसकी निलंजाता देखो। वे हाथ पकड़ कर उसे शय्यासे दूर करनेके लिए उद्यत हो गई। तब ब्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कहा है, यथार्थमें लजा स्वियोंमें ही होती है पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी स्वियोंके समान ही लजा होने लगे तो फिर स्त्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ? ।।६१०-६१३ ।। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल ब्राह्मण ही नहीं है किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदल कर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है। ऐसा विचार कर उसने दासियोंको रोक दिया और उस बाह्मणसे कहा कि क्या दोष है ? आप मेरे पाहुने हैं अतः इस शय्यापर बैठिय ॥ ६१४-६१५ ॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेदोंको क्षाननेवाले उन वृद्ध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण करनेवाले मधुर गीत गाये। गन्धर्यदत्ताके विवाहके समय जीवन्धर कुमारने जो ऋलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सन-

१ कुतस्यस्त्वं ज्ञा । २ दारिकायां ता । ३ पुनः इति नवित् । ४ मामुपागतः ता ।

इति प्रातः समुस्थाव विनयेनोपस्त्य तम् । साप्राक्षांत्मेषु मार्चेषु प्रवायो भवतामिति ॥ ६१८ ॥ धर्मार्थकामनास्वाणि भूयोऽभ्यस्तानि यस्ततः । तेषु धर्मार्थयोः कामनास्वाग्त्रकिविनश्चयः ॥ ६१९ ॥ कथं तिदिति बेकिक्किन्यया तम्र निरूप्यते । पश्चित्वयाणि तेषाक्क विषयाः पश्चाया स्मृताः ॥ ६२० ॥ स्पर्नाद्योऽष्ट्या स्पर्नाः कर्कशाद्याः श्रुतांदिताः । स्सोऽपि "षड् विषः प्रोक्तो मधुरादिर्मनीपिभिः॥६२१ ॥ कृतकः सहजश्चेति गन्धोऽपि द्विषिधो मतः । सर्वः सुगन्धदुर्गन्धवेतनेतरबस्तुगः ॥ ६२२ ॥ स्पं पश्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागमाक् । पड्जादयः स्वराः सप्त जीवाजीवसमुद्रवाः ॥ ६२३ ॥ इत्यष्टाविधितर्भूत्वा द्वैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकल्पाभ्यां पट्पश्चाराद्विकल्पनाः ॥ ६२४ ॥ तेष्वद्विपयांस्तरमात्परिद्वस्य विषक्षणाः । वीषाननुभवन्तोऽम् कामनाश्चविदो मताः ॥ ६२५ ॥ तिषद्विपयांस्तसमात्परिद्वस्य विषक्षणाः । वीषाननुभवन्तोऽम् कामनाश्चविदो मताः ॥ ६२६ ॥ स्वर्यानुभूयमानेषु दोषाः सन्तर्ताह केपुचित् । इति तेनोदितं श्रुत्वा तद्दोपविनिकृतये ॥ ६२० ॥ स्वर्योपदेशः कर्तन्यो यास्यामि तव शिष्यताम् । इत्युदीर्णवर्ती विप्रस्तां व्यनैषीत्कलादिषु ॥ ६२८ ॥ सर्वे ते पुनरन्येषुविहर्तु वनमागमन् । स्थितस्तन्धायमेकान्तप्रदेशे गुणमालया ॥ ६२९ ॥ सह स्वाभाविकं रूपमालमः समदर्शयत् । कन्या दृष्ट्या तं जातसंशया सन्नपा सती ॥ ६३० ॥ सह स्वाभाविकं रूपमालमः समदर्शयत् । कन्या दृष्ट्या तं जातसंशया सन्नपा सती ॥ ६३० ॥ मौनेनाविध्यता वीक्ष्य तामेष प्रात्त-लोक्तिः । चूर्णवासादिजातानिः प्रत्याययदितिद्वतम् ॥ ६३१ ॥ पुनः प्रात्तनरूपथः प्रथ्यत्यामविद्वतः । कृत्व मापदस्व।हिततः वीववित स्म ताम् ॥ ६३२ ॥

कर गुणमालाको जैसा मुख हुआ था वैसा ही सुख इस वृद्धक गीत सुनकर हुआ। सिवेरा होनपर गुणमालाने बड़ी विनयंक साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान है १।। ६१६-६१८।। इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि मैंने बढ़े यत्तसे धर्मशास्त्र, ऋर्थशास और कामशास्त्रका वार-वार अभ्यास किया है। उनमें धर्म और अर्थक फलका निश्चय कामशास्त्रसे ही होता है। यह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहती हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ। इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके स्पर्श आदि विषय भी पाँच ही हैं। उनमेंसे स्पर्शके कर्कश आदि आउ भेद शास्त्रोंमं कहे गये हैं। विद्वानोंने मधुर आदिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कहा है। मुगन्य और दुर्गन्य रूप चेतन अचेतन वस्तुश्रोमें पाया जानेवाता सब तरहका गन्ध भी कृतक स्रीर सहजके भेदसे दी प्रकारका माना गया है। इवेत, कृष्ण स्नादिके भेदसे हृप पाँच तरहका कहा गया है और जीव तथा अजीवसे उत्पन्न हुए पड्ज आदि स्वर सात तरहके होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अटाईस विषय होते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो भेद हैं अतः सब मिलकर अपन हो जाते हैं।। ६१६-६२४।। इनमें जो इष्ट विषय हैं वे पुण्य करने-वालोंको प्राप्त होते हैं, धर्मसे पुण्य होता है और निषिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सज्जनोंने धर्म कहा है।। ६२५।। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य निषिद्ध विषयोंको छोड़कर शेष विषयोंका अनुभव करते हैं व ही इस लोकमें कामशास्त्रके जाननेवाले कहे जाते हैं।। ६२६।। यह कहनेके बाद उस बाह्मणने गुणमालासे कहा कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमेंसे कितनेमें ही अनेक दोष हैं। इस तरह ब्राह्मणका कहा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए उपदेश कीजिये मैं श्रापकी शिष्या हो जाऊँगी। ऐसा कहनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला आदिकी शिह्ना देकर निपुण बना दिया ।। ६२७-६२८ ।।

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए बनमें गये थे। वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें गुणमालाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे देखकर कन्याको संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जासहित चुप बैठ गई। यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित चूर्णसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कह कर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया॥ ६२६-६३१॥ तदनन्तर वह उसी ब्राह्मणका रूप धारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया और गुणमाला भी

१ पद्म विषः स॰ १

ताश्च स्रोहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयात् । ते राजसुनवः सर्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन् ॥ ६३६ ॥ अय तस्माद्वनाद्वेहमागतो गुणमाख्या । मातुः पितुत्र जीवन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥ विवाहविधिना तौ च तां तस्याकुरुतां प्रियाम् । दिनानि कानिचित्रम्न स्थित्वा जीवन्धरस्तवा ॥ ६३५ ॥ संखानि सह भुक्षानः सर्वेबन्यसमन्वितः । जनमस्त्रयमानोरुभाग्यो गन्धगर्ज गिरिम् ॥ ६३६ ॥ विजयादि समारुक् चतुरक्षव्यावृतः । गृहं गन्धोत्कटारूयस्य प्राविशत्परमोदयः ॥ ६३७ ॥ तदुरसवं समाकर्ण्यं स काष्टाङ्गारिकः कुथा । पश्य वैश्यात्मजो मत्तो मनावच न विभेति मत् ॥ ६३८ ॥ इति प्रकाशकोपोऽभूशृतीक्ष्य सचिवोत्तमाः । जीवन्धरकुमारोऽयं दैवादाविष्कृतोदयः ॥ ६३९ ॥ गम्बर्वदराया साक्षाह्यस्येव समुपाश्चितः । यक्षेण कृतसंबृद्धिमित्रेणान्यभिचारिणा ॥ ६४० ॥ मपुरादिसहायैश्व सहितो "यसतो महान् । अभैधविकमस्तेन " विग्रहो नैव युज्यते ॥ ६४१ ॥ बिकना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विचते । इत्थादियुक्तिमद्वाग्भिस्तमाग्रु समत्रीशमन् ॥ ६४२ ॥ इदमन्यदितः किञ्चित्प्रस्तुतं प्रतिपाचते । विदेहविषये स्यातं विदेहारूयं पुरं परम् ॥ ६४३ ॥ गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पातितविद्विषः । तुक्पृथिन्यादिसुन्दर्या राज्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥ चन्द्रकव्यधने दक्षं मालयालङ्करोग्यहम् । नेष्छाम्यन्यं पति कञ्चिद्करोदिति सङ्गरम् ॥ ६४५ ॥ तज्ज्ञात्वास्याः पिता चापवेदवेष्दितोदितः । जीवन्धरोऽध तत्कन्यामिमां तत्सिक्षिधं नये ॥ ६४६ ॥ इति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहसाधनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥ ६४० ॥ तद्वोषणां समाकर्णं सर्वे भूखेचरेचराः । कन्यापरिप्रहायायान्मंश्च राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥

स्नेह वरा उसके पैर दावने लगी। यह देख, व सत्र राजकुमार अश्रियमं पड़ कर ब्राह्मणं मन्त्र आदिकी स्तुति करने लगे।। ६३२-६३३।। इसके बाद ब्राह्मण-वेपधारी जीवन्धर कुमार वनसे अपने वर आ गये और गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर कुमारके आनेका समाचार कह दिया।। ६३४।। निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीवन्धर कुमारकी प्रिया बना दी। इसके बाद वह जीवन्धर कुछ दिन तक वहीं पर गुणमालाके साथ रहा और सब भाई-बन्धुओं के साथ सुखका उपभोग करता रहा। तदनन्तर सब लोग जिनके बढ़े भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे ऐसे, उत्कृष्ट वैभवको धारण करनेवाल जीवन्धर कुमारने विजयगिरि नामक गन्ध्याज पर सवार होकर बतुरक्त सेनाके साथ गन्धोत्कटके धरमें प्रवेश किया।। ६३५-६३६।। इस उत्सवकी बात सुनकर काष्टाङ्गारिक बहुत कुपित हुआ। वह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैश्यका लड़का मुक्ससे कुछ भी नहीं डरता है। इस प्रकार कहकर यह प्रकट रीतिसे कोध करने लगा। यह देख, अष्ट मंत्रियोंने उसे समभाया कि ये जीवन्धर कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें अभ्युदयकी प्राप्ति हुई हैं, साक्षात् लहमीके समान गन्धवदत्तासे सहित हैं, यक्ष रूपी आखण्ड मित्रने इनकी बृद्धि की है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित हैं अतः महान् हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ द्वेष करना योग्य नहीं है। फिर बलवानके साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है। इत्यादि युक्ति-पृणं वचनोंके द्वारा मन्त्र्योंने काष्टाङ्गारिकको शीघ ही शान्त कर दिया।। ६३७-६४३।।

सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि श्रव इससे भिम एक दूसरी प्रश्नत कथा श्रीर कहता हूं। विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है। राजा गोपेन्द्र उसकी रत्ता करते हैं, शत्रुओं को नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम पृथिवी सुन्दरी है श्रीर उन दोनों के एक रज्ञवनी नामकी कन्या है। रज्ञवतीने प्रतिक्का की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलंकृत करूँगी—श्रन्य किसी पुरुषको श्रपना पित नहीं बनाउँगी। कन्याकी ऐसी प्रतिक्का जानकर उसके पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले श्रीर श्रतिशाय ऐश्वर्यशाली जीवन्धर कुमार ही हैं श्रतः उनके पास ही यह कम्या लिये जाता हूँ। ऐसा विचार कर यह राजा कन्याको साथ लेकर श्रपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा श्रीर वहाँ जाकर उसने स्वयंवर विधिकी घोषणा करा दी।। ६४४–६४७।। उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी श्रीर विद्याधर

१ यक्तो सः । २ ऋमेचिविकमोऽनेन सः ।

स्वयंवरिवधी तिस्मिद्धन्द्रकव्यधने नृपान् । स्वविद्धांस्तान्वद्वृत्विद्ध्य जीवन्धरकुमारकः ॥ ६४९ ॥ कृतिसद्धनमस्कारः स्वगुरोक्षायंवर्मणः । विधाय विनयं बालमानुर्वोदयशैलगः ॥ ६५० ॥ स्थित्वा विभास्वरस्तिस्मिक्षके स्वलनवित्तिम् । कृत्वेधो व्यधात्सिहनादं नादितिदक्तरम् ॥ ६५९ ॥ साधु विद्धमनेनेति प्राशंसन् प्राध्वकास्तत् । कृष्ठे मालां कुमारस्य सा समासक्षयन्मुदा ॥ ६५२ ॥ साधवस्तत्र योग्योऽममनयोनंनु सङ्गमः । शरत्समयहंसास्योरिवेति प्रीतिमागताः ॥ ६५३ ॥ सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वान्न विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापद्धा मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥ सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वान्न विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापद्धा मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥ पापासनुमुख्युद्धेन कृत्यामाहर्तुमुखताः । बुष्या जीवन्धरस्तेषां वैवस्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥ सत्यन्धरमहाराजसामन्ताद्यन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति सन्दिष्टान् वृतान् सोपायनान् बहून् ॥ ६५७ ॥ अहं सत्यन्धराधीशाहिजयायां सुतोऽभवम् । मत्युवंकृतदेवेन ताभ्यामुत्पर्यनन्तरम् ॥ ६५८ ॥ वियुक्तोऽस्मि विण्यवर्यत्तरणे समवधिषि । काष्टाङ्कारिकपापोऽयं काष्टाङ्कारादिविकमात् ॥ ६५९ ॥ प्राणसन्धारणं कृवंन्युद्धमृतुर्वीमृता कृतः । दितीयप्रकृतिनींचो लब्धरन्धो दुराशयः ॥ ६६० ॥ तमेवाहिरिवाहस्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेद्यो न ममैवाद्य शत्रवाद्ववतामिष ॥ ६६१ ॥ रसातलं गतोऽप्यद्य मयावश्यं हनिष्यते । सत्यन्धरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥ योधाः पुष्टा महामात्रास्तेनान्ये चानुर्जाविनः । कृतक्षममुमुच्छेतुमुक्तिन्त कृतवेदिनः ॥ ६६३ ॥

राजा उस कन्याके साथ विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंबरके समय उस चन्द्रक यन्त्रके वंधनेमं अनेक राजा स्खिलित हो गये-चूक गये। उन्हें देख, जीवन्धर कुमार उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरु आर्यवर्माकी विनय की श्रीर फिर जिस प्रकार बालसूर्य उदयाचलकी शिखश्पर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर आरुढ़ हो गये। उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रक-यन्त्रका वंध कर दिया। श्रीर दिशाश्रीके तट तक गूँ जनेवाला सिंहनाद किया।। ६४६-६५१।। उसी समय धतुप विद्यांके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने श्रच्छा निशाना मारा श्रीर कन्या रत्नवर्ताने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें माला पहिनाई ॥ ६५२॥ उस सभामें जो सज्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद ऋतु श्रीर हंसावलीका समागम यांग्य होता हैं उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है।। ६५३॥ जो बुद्धिमान मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सव जगह पुण्यातमाश्चोंकी विजय होती ही है इसमें ऋाश्चर्यकी क्या बात हैं।। ६५४।। श्रीर जो काष्ठाङ्गारिक आदि नीच मनुष्य थे व जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दृष्ट क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे। व पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे। नीति-निपुण जीवन्धर कुमारने उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय भेंट लेकर तथा निम्निलिखित सन्देश देकर बहुतसे दूत सत्यन्थर महाराजक सामन्तोंक पास भेजे ।। ६५५-६५७ ।। 'मैं सत्यन्धर महाराजकी विजया रानीसे उत्पन्न हुन्ना पुत्र हूँ । श्रपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे में उत्पन्न होनेके बाद ही श्रपने माता-पितासे वियुक्त होकर गन्धोत्कट सेठके घरमें वृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ। यह पापी काष्टाङ्गारिक काष्टाङ्गार (कोयला) वेचकर अपनी श्राजीविका करता था परन्तु त्रापकं महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था। यह राजसी प्रकृति श्रत्यन्त नीच पुरुष है। छिद्र पाकर इस दुराशगने साँपकी तरह उन्हें मार दिया श्रीर स्वयं उनके राज्य पर श्रारुढ़ हो गया। यह न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य है परन्त शत्र होनेसे आप लोगोंके द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है। यदि आज यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जायगा। त्राप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्त हैं, उनके भक्त हैं, योद्धा हैं, उनके द्वारा पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और कृतज्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीवी लोग इस कृतन्नको अवश्य ही तष्ट करें'।। ६५=-६६३।।

ते तत्सन्देशमाकण्यं कुमारोऽयं नृपालमाः। सत्यमेवेति सम्मान्य बहुवस्तेन सङ्गताः॥ १६४॥ ततः सङ्गद्धसैन्यः संस्तस्य गत्योपि स्वयम्। युष्वा नामाप्रकारेण चिरं निर्जित्य तह्नस्य ॥ ६६५॥ गिर्यन्तविजयं गम्थाणं समद्मृतितम्। समारूढः प्ररुद्धाः काष्टाङ्गारिकमुद्धतम्॥ ६६६॥ उपर्यक्षित्वेगाक्यविक्यातकरिणः स्थितम्। इत्या चकार चक्रण तनुशेषं रुषा द्विषम् ॥ ६६०॥ विक्षेक्य तह्नस्य भद्रं भवादुपगते सति। तदाकार्थात्समान्यासं विध्यायाभयधोषणाम् ॥ ६६०॥ वन्ध्यन्त्यां समाष्ट्र्य विनेयानवक्षोक्य तात् । तत्कालोचितसम्माषणादिभिः हादमानयत् ॥६६९॥ जिनपूजां विनिर्वृत्य कृतमङ्गलस्तिकः। बक्षेण मृतुतेः सर्वेश्वासराज्याभिषेचनः॥ ६७०॥ रत्नवत्या च सम्प्राप्य स विवाहमहोत्सवम्। कृत्वा गम्धवदत्त्वाया महत्याः पह्वत्यनम्॥ ६७९॥ वन्दाक्यादिसमानीतमातृजायादिभिर्युतः। सम्प्राप्य परमैष्यर्यमूर्जितो निर्जितद्विषः॥ ६७९॥ यथान्यायं प्रजाः सर्वाः पाळयन्द्देलयेपितान् । लीलयानुभवन् भोगान् स्वपुण्यक्रलितान् स्थतः॥६७३॥ सुरादिमलयोद्याने कदाचिद्वहरन् विभुः। बरभर्मयति स्था सम्प्राप्य विहितानितः॥ ६७५॥ यदास्त्रव्यविद्वत्वत्तकतोऽभूदर्शनेऽमलः। नन्दाक्याद्याव्य सम्यवत्वव्यतशिक्षान्तुपागमन् ॥ ६७५॥ पतैः सुक्षमसौ स्वासे स्वाक्ष काल्यजीपानन् । अथाशोकवनेऽन्यद्यद्युर्युप्यमानं परस्परम् ॥ ६७६॥ कपीनां यूथमालोक्य ज्वलक्षोधहुताज्ञनम्। जातसंसारनिर्वेगस्तिसम्बद्य बनान्तरे ॥ ६७६॥ प्रज्ञस्तवङ्गनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । प्रवृत्यानुसारेण स्रुतात्मभवसन्तिः॥ ६७८॥ प्रज्ञस्वक्रमानानं चारणं वीक्ष्य सादरम् । प्रवृत्यानुसारेण स्रुतात्मभवसन्तिः॥ ६७८॥

सामन्त लोग जीवन्धर कुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र है। इस तरह सन्मान कर बहुतसे सामन्त उनके साथ आ मिले।। ६६४।। तदनन्तर-अपनी सेना तैयार कर जीवन्यर कुमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की और चिरकात तक नाना प्रकारका युद्ध कर उसकी सेनाको हरा दिया ।। ६६५ ।। जीवन्धर कुमार, मदान्मत्त तथा अतिशय बलवान् विजयगिरि नामक हाथी पर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जभी हुई थी एसा उद्धत काष्टाङ्गारिक अशनिवेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ़ था। जीवन्थर कुमारने कोथमें आकर चकसे शत्रु काष्ट्राङ्गारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीवन्धर कुमारने अभय घोषणा कर सबको ऋाश्वासन दिया ॥ ६६६-६६८ ॥ तदनन्तर कुमारने ऋपने सब भाई-बन्धु झांको बुलाया और सबको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण श्रादिके द्वारा सबको हर्ष प्राप्त कराया ॥ ६६६ ॥ इसके बाद जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम माङ्गलिक क्रियाएँ की गई और फिर यक्ष तथा सब राजाश्रोंने मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिषेक किया। तदनन्तर रहनवतीके साथ विवाहका महोत्सव प्राप्त कर गम्धर्वदत्ताको महारानीका पट्टवन्ध वाँधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाह्य श्रादि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा श्रादि श्रन्य स्त्रियोंको ले श्राये। उन सबके साथ जीवन्धर कुमार परम ऐश्वर्यको प्राप्त हुए। उस समय वे ऋतिशय बलवान् थे ऋौर जिसके समस्त शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं ऐसी समस्त प्रजाक। नीतिपूर्वक पालन करते थे। अपने पुण्यके फल-स्वरूप अनायास ही प्राप्त हुए इष्ट भोगोंका लीलापूर्वक उपभाग करते हुए सुखते रहते थे ॥ ६७२-६७३ ॥ किसी एक समय महाराज जीत्रन्थर सुरमलय नामक उद्यानमं विहार कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने वरधर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वोंका स्वरूप जाना और व्रत लेकर सम्यग्दर्शनको निर्मल किया। नन्दाङ्य आदि भाइयोंने भी सम्यादर्शन व्रत और शील धारण किये। इस प्रकार जीवन्धर महाराज व्रपने इन आप्त जनोंके साथ सखि समय विताने लगे। तदनन्तर वे किसी एक दिन अशोक वनमें गये वहाँ पर जिनकी क्रोधामि प्रज्वलित हो रही थी ऐसे दो बन्दराके मुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये। उसी वनके मध्यमें एक प्रशस्तवङ्क नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्थर महाराजने बदे आदरसे उनके दर्शन किये और पहले सुने अनुसार अपने पूर्वभवोंकी परम्परा सुनी।।६७४-६७=।।

१ विनयेनावज्ञीन्य इति स्वचित्।

जिनपूजां विधायातु वर्षमानविद्यक्तिकः । सुरादिमक्योधानायानं बीरिजिनेशितः ॥ ६०९ ॥
श्रुत्वा विभूतिमद्गस्वा सम्पूज्य परमेश्वरम् । महादेवीतन्जाव द्रश्वा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥
वसुन्धरकुमाराय वीतमोहो महामनाः । मातुलादिमहीपालैर्नम्दाक्त्यमधुरादिमिः ॥ ६८९ ॥
सर्वसङ्गपरित्यागात्संयमं प्रत्यपद्यत । सुक्तमोगा हि निष्काक्ष्मा भवन्ति अवनेश्वराः ॥ ६८२ ॥
सत्यन्धरमहादेख्या सहाष्ट्री सद्दराः खुपाः । सत्तो गन्धवद्यत्ताधास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥
समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयमं परम् । महानेकोऽभवद्येतुर्वहृनामर्यसिद्धये ॥ ६८४ ॥
मिवता परिष्ट्ष्योऽयं जीवन्धरमुनीश्वरः । महीयान् सुतपा राजन् सम्प्रति अतुक्वेवली ॥ ६८५ ॥
धातिकर्माणि विध्वस्य जनित्वा गृहकेवली । सार्थं विहत्य तीर्येशा तस्मन्मुक्तिप्रधिति ॥ ६८६ ॥
विपुलादी हताशेषकर्मा शर्माग्रमेष्यति । इष्टाष्टगुणसम्पूर्णो निष्टितात्मा निरक्षनः ॥ ६८७ ॥
हत्याकर्ण्यं सुधर्माख्यगणसृद्वचनामृतम् ॥ पीतवान् श्रेणिकः कस्य न धर्मः प्रीतये भवेत् ॥ ६८८ ॥

# शार्वजिकीडितम्

अन्यैर्यः समवाप प्र्वंसुकृतात्कन्याष्टकं दुर्खंभं यः त्रात्रुं पितृचातिनं रणसुस्ते लोकान्तरं प्रापयत् । यः प्रव्रज्य विभिन्नकर्मतिमरोऽभासिष्ट सुक्तिश्रिया तं वन्दे सुकुलीकृताक्षालरहं जीवन्धरं श्रीवहस्र ॥ ६८९॥

### वसन्सतिलका

विश्लेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान-शावं विहाय करुणां विमतिः पितृभ्याम् ।

तदनन्तर उन्होंने जिन-पृजाकर अपनी विशुद्धता बढ़ाई फिर उसी सुरमलय उद्यानमें श्री वीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, मुनते ही बड़े वैभवके साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी पूजा की और गन्धर्वदत्ता महादेवीले पुत्र वसुन्धर कुमारके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया। जिनका मोह शान्त हो गया है और जिनका मन अतिशय विशाल है ऐसे उन जीवन्धर महाराजने अपने मामा स्रादि राजात्रों स्रोर नन्दाह्य मधुर स्रादि भाइयोंके साथ सर्व परिष्रहका स्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही हैं क्योंकि जो राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांज्ञा रहित हो ही जाते हैं ॥ ६७६-६८२ ॥ सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि आहों रानियोंने तथा उन रानियोंकी मातात्रोंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना आर्याके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि एक ही बड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अर्थ-सिद्धिका कारण हो जाता है।। ६-३-६-४।। सुधर्माचार्य राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन ! तुने जिनके विषयमें पूछा था व यही जीवन्धर मुनिराज हैं, ये बढ़े तपस्वी हैं श्रीर इस समय अतकेवली हैं। घातिया कर्मोंको नष्ट कर ये अनगारकेवली होंगे और श्री महावीर भगवान्के साथ विहार कर उनके मोत्त चले जानेके बाद विपुलाचल पर्वत पर समस्त कर्मीको नष्ट कर मोत्तका उत्कृष्ट मुख प्राप्त करेंगे-वहाँ ये अप्रगुणों ने सम्पूर्ण, कृतकृत्य श्रीर निरञ्जन-कर्म-कालिमासे रहित हो जावेंगे ॥ ६८५-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचार्य गणधरके वचनामृतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तृष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि धर्म किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता ? ।। ६८८ ।। जिन्होंने पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोगोंको दुर्लभ आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करने वाले शत्रको युद्धमं परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीशा लेकर कर्म रूपी अन्धकारको नष्ट किया और जो मुक्ति रूपी लद्दमीसे सुशोभित हुए एसे लद्दमीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोडकर

१ पिप्रिये ल० । २ जीवन्धरस्वामिनम् ।

## महापुरारो उत्तरपुराणम्

सम्प्राप्य चोडशसमाः <sup>3</sup>स्वसनाभिभेदं जीवन्यरः कुरुत तव्दुरितं न भन्याः ॥ ६९० ॥

### मालिनी

क स पितृनुपद्यत्युः क रमशाने प्रसृति-वंणिगुपगमनं क क स्ववक्षोपकारः ।

क तहुर्यविधानं सञ्ज्ञघातः क चित्रम् विधिविकसितमेतस्पत्रय जीवन्धरेऽस्मिन् ॥ ६९९ ॥

इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यंप्रणीते श्विषिष्टिस्कक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दनार्थिका-जीवन्धरचरितं नाम पश्चसप्ततितमं पर्वं ॥ ७५ ॥

一:梁0%:-

नमस्कार करता हूँ ॥ ६-६ ॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभवमें मूर्खितासे द्याको दूर कर इंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रक्खा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना पड़ा था अतः हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६६० ॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा सत्यन्धरकी मृत्यु, कहाँ रमशानमें जन्म लेना, कहाँ वैश्यके घर जाकर पलना, कहाँ अपने द्वारा यक्तका उपकार होना, कहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शत्रुका घात करना । इन जीवन्धर महाराजमें ही यह विचित्र कर्मीका विपाक है ॥ ६६१ ॥

इस प्रकार आर्य नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलत्तण महापुराण संग्रहमें चन्दन। आर्यिका और जीवन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेवाल। यह पचहत्तरवाँ पर्व पूर्ण हुआ।

---:各0公:--

# पट्सप्ततितमं पर्व

भयान्येषुर्महावीरः सुरासुरपरिष्कृतः । विद्वाय विविधान् देशान् पुनस्तरपुरमागतः ॥ १ ॥
गणैद्वांदशिमः पुत्रयः स्थितः स विपुकाषके । गण्डंस्तं श्रेणिकः स्तोतुं बुक्षमूळ्शिकातके ॥ २ ॥
मुनि धर्मर्थिं गाणा निस्तरक्रमियोद्धिम् । प्रदीपमिय निष्कायं साम्बुं वाम्मोद्मुष्कतम् ॥ ३ ॥
जितेन्त्रियसमाहारं पर्यक्वविहितासनम् । ईपश्चिरुद्धनिःश्वासं मनाक्मीकितकोषनम् ॥ ४ ॥
ध्यायन्तं वीक्ष्य वन्त्रिया साशक्को विकृताननात् । ततो गत्वा विमं प्राप्य स्तुत्वा मुकुकितालकिः ॥ ५ ॥
गौतमस्य मया रष्टः कश्चिदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्वपेण व्यवस्थिता ॥ ६ ॥
स को मे कौतुषं तस्मिन् मृहि नायेत्यभाषतः । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोवाष वचसां पतिः ॥ ७ ॥
अस्त्यत्र विषयोऽक्कार्यः सङ्गतः सर्ववस्तुभिः । नगरी तथ्व चम्पाक्ष्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥
अन्त्या धर्म जिनादस्मान्त्रिनिर्वेगाहिताशयः । राज्यभारं समारोध्य मुते विमक्तवाहने ॥ ९ ॥
संयमं बहुभिः सार्धमत्रैव प्रतिपक्तवान् । चिरं मुनिगणैः साकं विद्वत्यासण्डसंयमः ॥ १० ॥
धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्यनिर्धा जनैः । प्राप्तधर्मश्चिक्यातिः सक्यं यत्सर्वजन्तुषु ॥ १९ ॥
अद्य मासोपवासान्ते भिक्षार्यं प्राविशस्तुरम् । पुरुषाः संइतास्तत्र तत्समीपमिताक्रयः ॥ १२ ॥
गरळक्रणशाक्षक्षस्तेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम् । कक्षणान्यस्य साक्षाज्यपद्वीप्रासिहेतवः ॥ १२ ॥

अथानन्तर—गुर-असुरोंसे चिरे हुए भगवान महाबीर अनेक देशोंमें विहार कर किसी दिन किर उसी राजगृह नगरमें आ पहुँचे॥ १॥ बारह सभाओंसे पूज्य वे अगवान विपुलाचल पवत पर विराजमान हुए। राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक शुक्के नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके मुनिराजको देखा। वे मुनिराज निस्तरङ्ग समुद्रके समान निश्चल थे, दीपकके समान निष्करूप थे और जल सहित मेघके समान उनत थे, उन्होंने इन्द्रियोंके व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यङ्कासनसे विराजमान थे, श्वासोच्छ्रवासको उन्होंने थोड़ा रोक रक्खा था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे॥ २-४॥ इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर श्रेणिकनो उनकी धन्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकनो कुछ शङ्का उत्पन्न हो गई। वहाँसे चलकर वह भगवान महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा। वहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो! मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात् ध्यान ही विराजमान हो। हे नाथ! वे कीन हैं ? यह जाननेका मुमे बड़ा कौतुक हो रहा है सो कुपा कर कहिये। इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जाने पर वचनोंके स्वामी श्रीगणधर मगवान इस प्रकार कहने लगे॥ ५-७॥

इसी भरत चेत्रके अङ्ग देशमें सर्व वस्तुओं से सहित एक चम्पा नामकी नगरी हैं। उसमें राजा इवेतवाहन राज्य करता था। इन्हीं भगवान महावीर स्वामीसे धर्मका स्वक्रप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार सौंपकर बहुत लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। बहुत दिन तक मुनियों के समृहके साथ विहारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ आ विराजमान हुए हैं। ये दश धर्मों सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगों के द्वारा धर्मक्षिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि मिन्नता बही है जो सर्व जीवों में होती है।।=-११।। आज ये मुनि एक महीने के उपवासके बाद नगरमें भिज्ञाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनक पास आये। उनमें एक मनुष्य मनुष्यों के लक्षण शास्त्रका जानकार था, उसने इन मुनिराजको देखकर कहा कि इनके लक्षण तो सान्नाज्य पद्यक्ति कारण हैं परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिएशाक्समें जो कहा है वह

अठरवेष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्स्वेरवसी । बदबभिहितोऽन्वेन न स्वा शासभाषितस् ॥ १४ ॥ त्यक्तान्नाज्यतन्त्रोऽपस्रविः केनापि हेतना । निर्विष्णस्तमये बास्ते निश्राय स्पापूर्ति निजास ॥ १५ ॥ एवं तपः करोतीति अत्या तहचनं परः । अवोधन्तिसनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १६ ॥ तुरात्मनः कृपो हित्या बार्क तमसमर्थंकम् । स्रोकसंन्यबहुत्ताः स्थापयित्वा <sup>१</sup> श्ररातले ॥ १७ ॥ स्वयं स्वार्थं समुद्रिष्य तपः कर्तमिहानतः । मन्त्रिप्रसृतिभिः सर्वैः प्रत्वा तं सन्नुकाबृतस् ॥ ३८ ॥ राज्यं विभाज्य सारवैरं पापैस्तद्बुक्यते । इति तष्ट्रवर्गं अत्या बोहमानप्रचोदितः ॥ १९ ॥ अञ्चलानः पुराहाञ्च निकृत्मीत्व बनान्तरे । कृक्षवृक्षं समाजित्व बाह्यकारणसन्त्रिषी ॥ ३० ॥ अन्तःकोषकपायानुसागीप्रस्पर्वकोत्पात् । संक्षेत्राज्यवसानेन वर्धमानविकेश्यकः ॥ १। ॥ मञ्ज्यादिमतिकृतेषु हिंसाधितिलिमहान् । ध्यायन् संरक्षणानन्दरीहध्यानं प्रविष्टवाद् ॥ २२ ॥ अतः परं सहतं चेदेवमेव स्थिति भजेत् । भावयो नारकस्थापि प्रायोग्योऽपं भविष्वति ॥ २३ ॥ ततस्वयाञ्च सम्बोध्यो ध्वानमेतस्वजाद्यभम् । समय क्रोधदर्वद्वि मोडजासं निराकृत् ॥ २४ ॥ गृहाण संयमं त्यक्तं पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम् । वास्वारकबन्ध्वादिसम्बन्धनमबन्धुरम् ॥ ३५ ॥ संसारवर्षनं साची जद्दीहीत्येवमादिभिः । युक्तिमतिवर्षचीभिः सप्रत्यवस्थानमाञ्चनम् ॥ २६ ॥ ग्रुक्तुव्यानाभिमिद्रेश्वचातिकर्मननाटविः । नवकेवक्रकव्यीवग्रुक्तभावो भविष्यति ॥ २७ ॥ इत्यसी च गणाबीशवचनान्सगबाबियः । गत्वा तदुक्तमार्गेण सबः प्रासादयन्युनिम् ॥ २८ ॥ सोऽपि सन्प्राप्य सामग्रीं कवायक्षयक्षान्तिज्ञाम् । द्वितीयग्रकृष्यानेन कैयस्यमुद्दपाद्यत् ॥ २९ ॥

भूठ माल्ड्रम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे मनुष्यने कहा कि शास्त्रमें जो कहा गया है वह भूठ नहीं है। ये साम्राज्य तन्त्रका त्यागकर ऋषि हो गये हैं। किसी कारणसे विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्यका भार बाह्यक-छोटे ही वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं बिरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं। इसके बचन सुनंकर तीसरा मनुष्य बोला कि 'इसका तप पापका कारण है अतः इससे क्या लाभ है ? यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए द्या छोड़कर लोक-व्यवहारसे अनिमन्न असमर्थ बालकको राज्यमार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए यहाँ तप करनेके लिए आया है। मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रक्खा है और राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं'। तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह श्रीर मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये बिना ही नगरसे लौटकर बनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं ॥ १२-२० ॥ बाह्य कारणोंके मिलने-से उनके अन्तःकरणमें तीत्र अनुभागवाले कोध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है। संक्लेशरूप परिणामोंसे उनके तीन अञ्चभक्तेश्याओंकी वृद्धि हो रही हैं। जो मन्त्री आदि प्रतिकृत हो गये हैं उनमें हिंसा स्नादि सर्व प्रकारके निषहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यानमें प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि अब आगे अन्तर्भुहत तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयुका कच्य करनेके योग्य हो जायेंगे ॥ २१-२३ ॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ्र ही जाकर उसे सममा दे भीर कह दे कि हे साथो ! शीव ही यह अशुभ ध्यान छोड़ों, कोथरूपी अग्निकी शान्त करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रक्सा है उसे फिरसे प्रहण करो, यह स्त्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोक्ष है तथा संसारका बढानेवाला है। इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर। तेरे उपदेशसे वे पुनः स्वरूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अग्निके द्वारा पातिया कर्मरूपी सघन अटवीको भएन कर हेंगे और नव केवललब्धियोंसे देवीप्यसान शुद्ध स्वभावके धारक हो जावेंगे ॥ २४-२७॥ गणधर महाराजके उक्त बचन सनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके बताये हुए मार्गसे उन्हें प्रसम कर भाया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके भयसे उत्पन्न होनेवाली शान्तिसे उत्पन्न होनेवाली सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्राध्यानके द्वारा केवलकान उत्पन्न कर लिया ॥ २६ ॥

€ 🔑

१ घराधुरि इति स्वकित्।

तदा पूजां समावातैः श्रेणिको कृत्रहादिभिः । सह धर्मश्रवैः कृत्वा पुनर्वीरं समाजितः ॥ ३० ॥ भरते कोऽश्व परक्षारयः स्तुरयः केयकवीक्षाणः । ब्रत्यप्राक्षीव्यणी वैवं विवश्वरभवशया ॥ ३ । ॥ महाकल्पाधियो महाहब्याकपविद्यायतः । विद्यालाकी ज्वलम्पौक्तिः प्रियस्यायुक्तिदर्शने ॥ ३२ ॥ विश्वदादिश्रमात्रेने देख्योऽन्याश्राह्य तद्वतः । जिनमानत्य वन्दित्वा यथास्मानसुपाविवात् ॥ ६६ ॥ तं निरूप्य परिच्छेदोऽनेम स्थारकेवछ वर्तः । सरक्यक्रेहदिस्यामि दिनेऽस्मास्त्रसमे दिनाद् ॥ १४ ॥ बह्मेन्द्रोऽषं दिवोऽभ्येख पुरेऽस्मिह्ये बारणम् । सरः शाकिवनं निर्धुमानसं प्रज्वकव्यसम् ॥ ६५ ॥ <del>बहुमारसमानीयमानवम्बुककानि च । स्वतानेतान् प्ररः कुर्वबर्द्दासामिधानकात् ॥ १६ ॥</del> इभ्यास्त्रती सुतो भाषी विमदास्यां महास्रतिः। जन्यवास्योऽनावृताहेवादासपुजोऽतिविश्वतः ॥ ३७ ॥ विनीतो यौयनारमोध्यमाविष्कृतविक्रियः। बीरः पावापुरे तस्मिन् काछे प्राप्यति निर्हृतिम् ॥ ३८ ॥ तदैवाहमपि प्राप्य बोधं केवछसम्बद्धम् । सुधर्माख्यगणेशेन सार्ध संसारवद्धिना ॥ १९ ॥ करिष्यक्रतित्रसामां द्वारं धर्माकृताम्बना । इदमेव पुरं भूयः सम्प्राप्यात्रैव भूघरे ॥ ४० ॥ स्थास्यान्वेतत्समाकर्णं क्रांकिकक्षेत्रिनीस्तः । तत्पुराधिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४१ ॥ आगत्याञ्चर्णं वन्दित्वा अत्वा धर्म प्रहीष्यति । दानशीकोपवासादि साधनं स्वर्गमोक्सयोः ॥ ४२ ॥ जम्बूनामापि निर्वेदात्प्रजन्माग्रहणोत्सुकः । सहैवारपेषु वर्षेषु न्वतीतेषु वर्षं स्वया ॥ ४३ ॥ सर्वे दीक्षां महीश्याम इति वन्धुजनोदितम् । सोऽशक्रवित्राकर्तुमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥ मोहं विवित्सुभिस्तस्य बन्धुभिः सुलबन्धनः । १ आरप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयो विष्ना हि बन्धवः ॥४५॥

उसी समय इन्द्र आदि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिकने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की श्रीर फिर वह अगवान वीरनाथके पास श्राया ॥ ३०॥ श्राते ही उसने गणधर स्वामीसे पूछ। कि हे प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरमं गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहाँ देदीप्यमान मुक्कटका धारक विद्यान्याला नामका ब्रह्मस्वर्गका इन्द्र श्रा पहुँचा, वह इन्द्र ब्रह्महृद्य नामक विमानमें उत्पन्न हुआ था, शियदर्शना, सुदर्शना, विद्यद्वेगा और प्रभावेगा ये चार उसकी देवियाँ थीं, उन सभीके साथ वह वहाँ आया था। आकर उसने जिनेन्द्र भगवानकी चन्दना की। तदनन्तर यथास्थान बैठ गया। उसकी और दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल-क्रानका विच्छेद हो जायगा अर्थात् इसके बाद फिर कोई केवलक्कानी नहीं होगा। वह किस प्रकार होगा यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन । आजसे सातवें दिन यह ब्रह्मेन्द्र, स्वर्गसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अईदासकी स्त्री जिनदासीके गर्भमें आवेगा। गर्भमें आनेके पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी-हाथी, सरोवर, चाबलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा रही है ऐसी धूम रहित अग्नि और देव-कुमारोंके द्वारा लाये हुए जामुनके फल। यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कान्तिमान् होगा, जम्बूकुमार इसका नाम होगा, श्रनावृत देव उसकी पूजा करेगा, वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, और यौवनके प्रारम्भसे ही वह विकारसे रहित होगा। जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोच प्राप्त करेंगे उसी समय मुके भी केवलज्ञान प्राप्त होगा। तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधरके साथ संसार रूपी अग्निसे संतप्त हुए पुरुपोंको धर्मामृत रूपी जलसे आनिन्त करता हुआ मैं फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊँगा। मेरे आमेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ आवेगा और पूजा बन्दना हर तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मौक्षका साधनभूत दान, शीलोपवास आदि धारण करेगा ॥ ३१-४२ ॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीज्ञा प्रहण करनेके लिए उत्सुक द्दोगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उसे समकावेंगे कि थोड़े दी वर्षीके व्यतीत दोने-पर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे। भाई-बन्धु श्रोंके इस कथनको वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुन: नगरमें वापिस आ जावेगा। तदनन्तर आई-बन्धु लोग उसे मोहमें

१ अरस्यते स॰ (१)।

सुता सगरदत्तस्य पद्यावत्यां सुरुक्षणा । पद्याधीरपरा जीवां कणकथीः द्वाभेषणा ॥ ४६ ॥
सुता क्रवेरदशस्य जाता कनकमास्या । बीक्ष्या विनयवत्याज्ञ या वैश्ववणद्यज्ञा ॥ ४७ ॥
विवयभी रैदशस्य रूपश्रीक्ष धनक्षियः । आभिः सागरदत्तादिपुष्टिकाभिर्यथाविषि ॥ ४८ ॥
सीधागारे निरस्तान्धकारे सन्मणिदीसिभिः । विचित्ररानसञ्च्णरंद्धवल्लीविभूषितं ॥ ४९ ॥
नानासुरभिपुष्पोपहाराक्ष्ये जगतीतके । स्थास्यत्यासिवाहोऽयं पाणिमहणपूर्वकम् ॥ ५० ॥
सुतो समार्थ रागेण भेरितो विकृतिं भजत् । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान्कि भवेत्र वा ॥ ५१ ॥
स्वारमार्थ तिरोधाय पद्मन्ति स्थास्यति खिहा । माता तस्य तदैवैकः पापितः प्रथमांसकः ॥ ५२ ॥
सुरुम्यविषये क्यातपौदनारुपपुरेशिनः । विद्युद्वाजस्य तुन्विद्युरमो नाम "मटामणीः ॥ ५३ ॥
तिकृणो विमक्षयत्थात्र कृष्या केनापि हेतुना । निजामजाय निर्मास तस्मात्पञ्चत्रतिर्भटः ॥ ५५ ॥
विद्यव्याद्याक्ष्यं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम् । जानव्यद्ययदेहत्वकवाटाद्वाटनादिकम् ॥ ५५ ॥
विद्याक्षायोपदेशेन तन्त्रमन्त्रविधानतः । अर्हदासगृहाभ्यन्तरस्यं चोरयितुं जनम् ॥ ५६ ॥
प्रविदय नष्टनिद्वान्तां जिनदासीं विकोक्य सः । निवेधादमानमेवं किं विनिद्वासीति वस्यति ॥ ५० ॥
स्वुर्ममैक एवायं प्रातरेव तपोवनम् । अष्टं "गमिति सङ्करूष्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥
धीमानसि वदीमं त्वं च्यावयस्थामहासतः । उपायैरच ते सर्वं धर्ण दास्याम्यभीप्सितम् ॥ ५९ ॥
इति वक्त्री भवेत्सापि सोऽपि सन्पतिप्र तत् । एवं सन्पद्यभोगोऽपि किकैष्व विरिशंसिति ॥ ६० ॥

फॅसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ करेंगे सो ठीक ही 🕻 क्योंकि माई-बन्धु लोग कल्याणमें विन्न करते ही हैं ॥ ४३-४४ ॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी पद्मावती स्त्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लच्चणोंचाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लच्चमीक समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुवेरदत्त सेठकी कनकमाला स्त्रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंवाली कनकश्री नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती स्त्रीसे उत्पन्न हुई देखनेक योग्य विनयश्री नामकी पुत्री है और इसके सिवाय धनद्त्त सेठकी धनश्री स्त्रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी कन्या है। इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदनन्तर पाणियहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मिणमय दीपकोंके द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूर्णसे निर्मित रङ्गावलीसे सुशोभित हैं और अनेक प्रकारके सुग-न्धित फूलोंके उपहारसे सहित हैं ऐसे महलके भीतर पृथिवी तलपर वैठेगा। भेरा यह पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुआ। मन्द मुसकान तथा कटाश्लावलोकन आदिसे युक्त होता है या नहीं' यह देखनेके लिए उसकी माता स्नेइ वश अपने आपको छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध पोदनपुर नगरके स्वामी विद्यद्वाजकी रानी विमलमतीसे उत्पन्न हुन्ना विद्यालभ नामका चार त्रावंगा। वह विद्यालम महापापी तथा नन्दर एकका चोर होगा. शूरवीरोंमें अमेसर तथा तीच्य प्रकृतिका होगा। वह किसी कारण वश अपने बढ़े आईसे कुपित होकर पाँच-सौ योद्धाश्रोंके साथ नगरसे निकलेगा और विद्युच्चोर नाम रखकर इस नगरी-में आवेगा। वह चीर शासके अनुसार तन्त्र-मन्त्र हे विधानसे अदृश्य होकर किवाड़ खीलना आदि सब कार्यीका जानकार होगा और सेठ अई दासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके घर आवेगा। वहाँ जम्बूकुमारकी माताको निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा श्रीर कहेगा कि तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है ? ॥ ४६-५७ ॥ इसके उत्तरमें जिनवासी कहेगी कि 'मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सबेरे ही वीक्षा लेनेके लिए तपोवनको चला जाडँगा इसीलिए मुमे शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायोंसे इसे इस आधहसे छुड़ाता है-इसका दीक्षा लेनेका आधह दूर करता है तो आज मैं तुमे तेरा मनवाहा सब धन दे दूँगी। जिनदासीकी बात क्षुनकर विद्युक्वोरने यह कार्य करना स्वीकृत किया। तदनन्तर

१ तक्ष्मधीः स० । २ गामील ग०, घ०, घ० ।

विक्यां अनिमहाहतुं प्रविष्टमिति निन्यसम् । स्वस्य कुर्वम्याताशकः सम्प्राप्पासु तदस्तिकम् ॥ ६१ ॥ कन्यकानां कुमारं तं तासां मध्यमधिष्ठितम् । विज्ञम्यमाणसद्दुधि पक्षरस्थमिवाण्डलम् ॥ ६१ ॥ वाकक्षमौणपोतं वा अतं वा कुक्षराधिषम् । अपारकदंमे मग्नं सिष्टं वा छोष्टपक्षरे ॥ ६६ ॥ निरुद्धं स्वधानिर्वेगं प्रत्यासक्षमवस्यम् । विश्वुकोरः समीक्ष्यैवं वक्षोहात्यानकं सुधीः ॥ ६४ ॥ कुमारः भूयतां किष्वदेकदा स्वेष्ट्या चरव् । तिरः क्रमेस्त्वः स्वादु तृणं तुक्षात्पदेसतः ॥ ६५ ॥ पतन्यसुरसोग्मिश्रमास्वाक सकृदुत्पुकः । ताद्योवादिष्यामीत्येतत्यातामिवास्त्र्या ॥ ६६ ॥ गृणाम्यरोपयोगादिपराक्ष्युक्षतया स्थितः । स्वतस्तयेव त्वं कैतान् मोगान् मोक्तुमुपस्थितान् ॥ ६० ॥ अनिच्छन् स्वर्गमोगार्थी भविता रहितो विथा । इत्येकागारिकप्रोक्तं तदाकर्ण्यं वर्णग्वरः ॥ ६८ ॥ प्रतिवक्ता स तं चोरं स्यव्यद्धान्तपूर्वकम् । नरः किष्यमहादाहुव्वरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥ मदीसरस्तदाकादिपयः पीत्वा मुदुर्मुद्धः । तथाप्यगततृष्णः किं तृणामस्थानुविन्दुना ॥ ७० ॥ पृति प्राप्नोत्यसौ वार्यं जीवो दिव्यसुस्तं विरम् । भुक्ताऽप्रतृतः स्वप्नेऽपि गजकगोस्थिरातमा ॥ ७१ ॥ स्वेनासाधुनानेन कर्यं तृतिमवापनुयात् । इति तद्वाचमाकर्ण्यं चोरोऽनुच्याइरिच्यति ॥ ७२ ॥ सने वनेषस्थण्यः कृत्वाधारं महादुमम् । गण्यान्ताकृष्टकोदण्यः काण्येनासण्यक्र वारणम् ॥ ७२ ॥ महीरुद्कोदस्येन सन्दप्टः फणिना स्वयम् । स चाहिष्ट्व गजञ्चाज्ञो गत्यन्तरमजीगमत् ॥ ७४ ॥ अध सर्वान् स्वतान् इत्यान् इत्यान् विवानकोर्थकोऽतिस्थल्यकः । तावदेतानहं नािष्व स्वयुं मौर्वोद्वयामगम् ॥ ७४ ॥

वह विचार करने लगा कि देखों यह जम्बूकुमार सब प्रकारकी भाग-सामगी रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुक्ते धिकार हो। इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशङ्क होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जीवन्धर कुमारके समीप पहुँचेगा। उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन वन्यात्रों के बीचमें वैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था माना पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथथा जालमें फँसा हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़में फँसा हुआ। उत्तम जातिवाला गजराज ही हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिंह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार भ्रमणका चय अत्यन्त निकट था। ऐसे उस जम्बूकुमारको देखकर बुद्धिमान् विद्युक्षोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥ ५८-६४॥ वह कहेगा कि हे कुमार! सुनियं, किसी समय कोई एक ऊँट स्वेच्छासे मीठे तुण चरता हुआ पहाइके निकट जा पहुँचा। जहां वह चर रहा था वहाँकी घास ऊँचे स्थानसे पड़ते हुए मधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी हो रहा थी। उस कॅटने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं एसी ही घास खाउँगा। इस संकल्पसे वह मधुके पड़नेकी इच्छा करने लगा तथा दूसरी घासके उपभाग आदिसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तद्नन्तर भूखसे पीड़ित हो मर गया। इसी प्रकार है कुमार! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेचा कर स्वर्गके भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रहित है। इस प्रकार विद्युच्चोरके द्वारा कही हुई ऊँटकी कथा सुनकर बैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देता हुआ उस चोरको उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले व्वरसे पीड़िन था, उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या तृष्णके श्रमभाग पर स्थित जलकी बूँदसे उसकी तृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक स्वर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह तुप्त नहीं हुआ सो क्या हाथीके कानके समान चन्नल इस वर्तमान सुखसे यह तुप्त हो जाबगा ? इस प्रकार जम्बूकुमारके वचन सुनकर विद्युक्षीर फिर कहेगा।। ६५-७२ ॥ कि किसी वनमें एक वण्ड नामका भील रहता था। उसने एक वड़े वृक्षको आधार बनाकर अर्थात् उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथीको मार गिराया। इतनेमें ही उस पृक्षकी कोटरसे निकल कर एक साँपने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस साँपको भी मार हाला । इस तरह हाथी और साँप दोनोंको मारकर वह स्वयं मर गया। तदनस्तर उम

१ कोष्टिकोऽतिसुन्धकः स०।

लादामीति इतोकोगसाकोव्यक्तिविद्दी हुवीः । स्वावावामिनिकाणः कोशी हुवा स्वाः ॥ ०६॥ ततोऽतिवृध्युता त्याज्येत्वस्कोकिविद्दी हुवीः । कुमारः स्वृतिमाचाव स्वतं विश्वास्वति ॥ ००॥ वतुर्मार्गसमावोगदेसमाव्ये महावृतिम् । स्वराणि समम्मेत्व सुग्रहं पथिको विद्याः ॥ ०६ ॥ तत्वावादाव केवावि हेतुका गतवान्युतः । समावित्युत्तमागत्व कि तहेशं कनेत सः ॥ ०९ ॥ तथा दुत्यापमाछोवव गुक्माणिक्यसम्भ । अस्वीकृतंत् कवं पमात्वामुग्राज्ञक्वारियौ ॥ ८० ॥ तदुद्वितिमेतस्य कृत्वा विशे पस्त्वहृत् । विव्यति तद्यक्यानमन्त्रवृत्वायस्व ॥ ८९ ॥ स्वाकः किव्यत्वस्य मंत्रिपव्यं विद्यत्वाप् । संत्रीवमानमीनादावेष्कृतिवित्रोऽम्मस्व ॥ ८९ ॥ तद्वे मवत्रवाहेण प्रेर्वमाणोऽगमन्युतिम् । तत्रो मीनोऽपि दीर्घावुकंकम्ये स्वतः सुक्षम् ॥ ८३ ॥ एवं म्यगाकव्यकृत्यो सुन्योऽन्यि विवयवति । इति तस्करमुक्योक्तिमाक्यांनाकुकालाकः ॥ ८४ ॥ एवं म्यगाकव्यकृत्यो सुन्योऽन्योऽपि विवयवति । इति तस्करमुक्योक्तिमाक्यांनाकुकालाकः ॥ ८४ ॥ प्रस्तावित्यक्तिके स्वत्यत्वे प्रस्तावित्यति । नित्रास्त्रको विक्रविद्यासुत्रविमाहितः ॥ ८५ ॥ सुन्यः परार्थमाणिक्यगर्भक्त्यते संस्तको विवयास्य स्वतः । शानदर्शनचात्वारत्रस्त्रव्यव्यक्तिमा ॥ ८७ ॥ जन्यति विद्यक्तिमावतः स्व गरिक्वति । स्वमावुकानीवृत्यांव्यक्तिमावतः ॥ ८७ ॥ क्रमावृक्तिक्ति विवयः सर्वाभरतान्तिकृतिस्यतः स्व गरिक्वति । स्वमावुकानीव्यक्तिमावकोपात्वाक्रिक्त्यक्तिमाम् ॥ ८० ॥ वृक्षासूक्ते स्वतां वीक्त्य सर्वाभरताम् । स्वाताहर्यानोपावामाकृत्वकृत्वकेतसम् ॥ ८० ॥ वृक्षासूके स्वतां वीक्त्य सर्वाभरतामुविताम् । स्वाताहरूकोवानोपावामाकृत्वकृत्वकेतसम् ॥ ८० ॥ वृक्षासूके स्वतां वीक्त सर्वाभरताम्यवित्यत्व । तदाभरवनापावामाकृत्वकृत्ववेतः सर्व तरोरकः ॥ ९० ॥

सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया। वह साचने लगा कि मैं पहले इन सबको नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोड़ पर लगी हुई ताँतको खाता हूँ। ऐसा विचार कर उस मूर्वने ताँतको काटा ही या कि उसी समय धनुषके ऋग्रभागसे उसका गला फट गया श्रीर वह व्यर्थ ही भर गया। इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान् जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा।। ७३-७७।। कि कोई मूर्व पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहे पर महा देवीप्यमान रहनोंकी राशि मिली, उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे । बना लिये ही चला गया । फिर कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया सो क्या वह उस रत्नराशिको पा सकेगा ? श्रर्थात् नहीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्रमें दुर्लभ गुण रूपी मिणयोंके समृहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं फरता है सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? अर्थात् नहीं पा सकेगा ॥ ७५-५० ॥ जम्बूकुमारके द्वारा कही हुई बातको हृदयमें रखकर विद्युच्चीर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कहेगा।। ८१।। वह कहेगा कि एक शृगाल मुखमें मांसका दुकदा दावकर पानीमें जा रहा था वहाँ कीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने वह मांसका दुकड़ा छोड़ दिया और पानीमें कूद पड़ा। पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अत: वह उसीमें बह कर मर गया उसके मरनेके वाद दीर्घायु मझली पानीमें सुखसे रहने लगी। इसी प्रकार जो मूर्ख, श्रुगालके समान लोभी होता है वह अवश्य ही नष्ट होता है। इस तरह विद्युच्चीर की बात सुनकर निकट भन्य होनेके कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कहेगा कि निद्राल प्रकृतिका एक वैश्य नींदके मुखसे विमोहित होकर सो गया और चारोंने उसके घरमें घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिये। इसी दुःखसे वह मर गया। इसी प्रकारश्यह जीव विषयजन्य थोड़ेसे सुलोंमें आसक्त हो रहा है और राग रूपी चार इसके ज्ञान-दर्शन तथा चारित्र रूपी रल चुरा रहे हैं। इन रत्नोंकी चोरी होने पर यह जीव निर्मृत नष्ट हो जाता है। इसके उत्तरमें वह चोर वहेगा कि कोई की सामुके दुर्वचन सुनकर कोशित हुई और गरनेकी इच्छासे किसी वृक्षके तीचे जा बैठी। वह सब आभूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका वित्त बढ़ा ही व्याकुल हो रहा था।। ८२-८६।। उसी समय सुवर्णदारक नामका मृदङ्ग वजानेवाला

१ प्रत्यम्यभास्यसि (१) क्व०। २ दीग-क्व०। ३ क्ववर्णदास्क इति कव्यस् ।

स्वापिका समावद्य स्वमकोइ द्वरकुकः । बहुन्यकामं तस्या वर्णवत् स्युचिद्तः ॥ ९१ ॥ मृद्रमे पतिते मृमी सवः केवावि देवुना । रजुवाविकिम्त्रकन्यः मोइपकोचनः ॥ ९१ ॥ प्राप्तमेसाधिवासं सदीवयासी दुर्वतंर्भवातः । आवाद्यक्रमस्यद्वक्रोमो देवो महास्यवा ॥ ९६ ॥ इत्यस्य सोऽवि दाम्याक्रमकोदोदाहरिक्ति । किक पूर्वविदं बीक्ष्य छिकताहामिधानकम् ॥ ९४ ॥ क्रम्यकिसा महादेवी जाता मवनविद्यका । तिव्रहानमनोपायिकरन्तरनियुक्तवा ॥ ९५ ॥ तद्याच्या गुसमानीतः "पधिकोऽन्यः प्रवेशितः । सद तेन महादेवी रममाणा वयेष्यतम् ॥ ९६ ॥ अहोभिवैद्वनिर्यातः गुर्वः ग्रुद्धान्तरिक्षिभः । तन्त्रुक्षाचाद्रुराचारे राक्षापि विदिते सति ॥ ॥ ९० ॥ आहापनयवोपायमाञ्चराः "परिचारिकाः । अवस्करगृष्टं नीरवा सा तं तत्रस्थिपन्यक्रम् ॥ ९८ ॥ स दुर्गन्थेन तजन्तुभिक्ष वृद्धानमवान्त्रव्य । अत्रैन नरकावासमाञ्चाम् पापपाकतः ॥ ९८ ॥ स दुर्गन्थेन तजन्तुभिक्ष वृद्धानमवान्त्रव्य । अत्रैन नरकावासमाञ्चाम् पापपाकतः ॥ ९८ ॥ स दुर्गन्थेन तजन्तुभिक्ष वृद्धानमवान्त्रव्य । अत्रैन नरकावासमाञ्चाम् पापपाकतः ॥ ९० ॥ पत्रद्यसमुक्तवानिक्षो नरकाविद्य । स्वान्त दुस्तराचारघोरदुःका गतिष्विति ॥ १०० ॥ पत्रद्रसम्वाद्यस्य प्रद्रमसद्वितास्यकः । रूप तिघासुना जन्तुरनुपातोऽतिभीलुकः ॥ १०२ ॥ पलायमानो मानुष्यम् रहान्तदितास्यकः । तन्युके कुलगोत्रादिनानाविद्यसमाञ्चले ॥ १०२ ॥ जन्यकृपे पतित्वायुर्वह्यिक्तनकारीरकः । सितासितादिनानेकमृपकोष्केच्यक्षाद्वस्योत्प्रकः ॥ १०५ ॥ नरकव्यासवक्ष्योद्वस्वितस्यक्षस्य स्वाव्यव्यः । १०५ ॥

पापी मृत्युसे प्रेरित हो वहाँसे आ निकला। वह उस स्वीके आभूषण लेना चाहता था इसलिए वृच्चके नीचे अपना मृदङ्ग रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फाँसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी रीति दिखलाने लगा। उसने अपने गलेमें रस्सी बाँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका मृदङ्ग जमीन पर छुढ़क गया। फाँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया और आँखें निकल आई। इस प्रकार वह मरकर यमराजके घर गया। उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी मरणसे डर गई श्रीर अपने घर वापिस आ गई। कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदङ्ग बजानेवालेके समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिये।। ६०-६३।। इस प्रकार उस चोरका बाग्जाल जम्ब-क्रमार सहत नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि ललिताङ्ग नामके किसी घूर्त व्यभिवारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विद्वल हो गई। उसने किसी भी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके भीतर ले गई। महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी। बहुत समय बाद अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले शुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी यह बात जान ली और उनके कहनेसे राजाको भी रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ६४-६७ ॥ राजाने इस दुराचारकी वात जानकर किसी भी उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी। यह जानकर रानीने उसे टट्टीमें ले जाकर द्धिपा दिया। वहाँकी दुर्गन्ध और कीड्रोंसे वह वहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कर्मके उद्यक्षे इसी जन्ममें नरक बासके दु:ख भोगने लगा।। ६५-६६।। इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले पुरुष नरकमें पड़ते हैं और वहाँ के दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं ॥ १०० ॥ इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीव्र ही निर्वेग हो जाता है।। १०१।। वह वहेगा कि एक जीव संसार रूपी वनमें घूम रहा था। एक मदोन्मल हाथी क्रोधवश उसे मारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दौड़ा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्य रूपी वृद्धकी आइमें छिप गया। उस वृक्क नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआँ था। यह जीव उस जनमरूपी कुएँमें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लतामें उसका शरीर उलक गया जिससे नीचे नहीं जा सका। वह आयुरूपी लताको शुक्रपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी अनेक पूरे कुनर रहे थे। सातों नरकल्पी सर्प अपरकी कोर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा

१ प्रिकालावदेशिना ता॰ (१)। २ परिचावकाः स०। ३-मबाप्तुयात् ग०। ४ सतम् ता०। भ सन्विधिम् स०।

तद्महोत्यापितात्युम्ण्यापणाक्षिकवितः। तत्वंसैवां सुसं मत्या क्यं सर्वोऽपि जीवति ॥ १०६ ॥ विधीविषयसंसको धीमानपि कयं तथा। वर्तते त्यक्तसङ्गः सम्बद्धवेन्दुवेदं तपः ॥ १०० ॥ इत्याकर्ण्यं वयस्तस्य माता कम्याम तत्करः। तत्रुसंसारभोगेषु वातारोऽतिविरागताम् ॥ १०८ ॥ तदा तमः समाध्य मासमानो दिवाकरः। वोजयम् प्रियथा कोकं कुमारमिव वीक्षया ॥ १०९ ॥ कर्दैनिजैः कुमारस्य मनो वास्पृष्टय रक्षयम् । उध्यमस्तपसीबोच्धः शिक्षरेऽत्रेरवेष्यति ॥ ११० ॥ सर्वसन्तापक्षत्रीकृणकरः क्र्रोऽनवस्थितः। रविः कुमक्यव्यंसी व्रजिता कुनृपोपमाम् ॥ १११ ॥ सर्वसन्तापक्षत्रीकृणकरः क्र्रोऽनवस्थितः। रविः कुमक्यव्यंसी व्रजिता कुनृपोपमाम् ॥ १११ ॥ तित्योदयो सुधाधीशो विद्युद्धासण्डमण्डकः। पद्माह्मादी प्रवृद्धोच्या सुराजानं स जेप्यति ॥११२ ॥ शात्वा संसारवैद्युक्यं कुमारस्यास्य बाल्धवाः। तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽच्यादशापि च ॥ ११३ ॥ सहानावृतदेवेन परिनिक्कमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति सङ्गता मङ्गकैर्जकैः ॥ ११४ ॥ तत्कालोचितवेषोऽसी शिविका देवनिर्मताम् । आरक्ष मृतिभूत्योच्येविपुकाचकमस्तके ॥ ११५ ॥

कर रहे थे। उसी वृक्षपर पुत्रादिक इष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधुका रस टपक रहा था जिसे खानेके लिए यह बड़ा उत्सुक हो रहा था। उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई अयहूर आपत्ति-रूपी मधुकी मिक्लयाँ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुक्योंके उस सेवनको सुख मान रहा था। इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्टते जीवन बिता रहे हैं। जो मर्ख हैं वे भले ही विषयोंमें आसक्त हो जार्य परन्त जो वृद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं ? उन्हें तो सब परियहका त्याग हर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७॥ जम्बूकुमारकी यह बात सुनकर उसकी माता, वे कन्याएं, ऋौर वह चोर सब, संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त होंगे ॥ १०५ ॥ तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुआ अपनी किरखोंसे कुमारके मनको स्पर्शकर प्रसन्न करता हुन्ना, तपश्चरणके लिए श्रेष्ठ उदामके समान सब अन्धकारको नष्टकर उदयाचलकी शिखरपर सूर्य उदित होगा।। १०६-११०।। उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व सन्तापकृत होता है उसी प्रकार वह सर्य भी सबको संताप करने वाला था. जिस प्रकार अन्यायी राजा तीच्यकर होता है श्रार्थात कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वह सूर्य भी तीचणकर था अर्थान् उच्ण किरणोंका धारक था, जिस प्रकार अन्यायी राजा कर अर्थान् निर्देश होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कर अर्थान् अत्यन्त उच्च था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है-एक समान नहीं रहता है-कभी संतष्ट्र रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था-एक जगह स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयध्वंसी होता है अर्थात प्रध्वी मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलयण्वंसी था अर्थात् नीस्कमलोंको नष्ट करनेवाला था।। १११।। श्रथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्योंकि जिस प्रकार उत्तम -राजाका नित्योदय होता है अर्थात् उसका अभ्युदय निन्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार वह सर्व भी नित्योदय होता है अर्थात् प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है, जिस प्रकार उसम राजा बधाधीश होता है अर्थात् विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी बधाधीश था अर्थात व्याप्रहरा स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल अर्थात् देश विशुद्ध-राष्ट्ररहित और अस्वण्ड होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थान् बिम्ब भी विद्युद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्ताम राजा पद्माहादी होता है अर्थात् लक्सीसे प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माहादी था अर्थात कमलोंको विकसित करनेवाला था और जिस शकार उत्तम राजा प्रवृद्धोच्मा होता है अर्थान् बढ़ते हए ब्रहंकारको धारण करता है उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोच्या था अर्थात् उसकी गर्मी निरन्तर बढ़ती जाती थी।। ११२।। जम्बूकुमार संसारसे विमुख—विरक्त हुन्ना है यह जान कर उसके सब भाई-बन्धु, कुणिक राजा, उसकी अठारह प्रकारकी सेनाएं और अनावृत देव आवेंगे तथा सब लोग माङ्गलिक जलसे उसका दीचा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-११४॥ उस समयके योग्य वेषमुषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बढ़े वैभवके साथ विपुलाचल

मां निविष्टं समभ्येत्व महामुनिनिषेवितम् । भक्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य यथाविधि ॥ ११६॥ वर्णनपस्युद्भृतैविनेयेवेह्भिः समम् । विद्युक्षोरेण तत्पन्नकतमृत्येश्व संयमम् ॥ ११७ ॥ सुधर्मगणश्रुत्पाइर्वे समिचित्तो प्रहीष्यति । कैवरुपं द्वादशान्दान्ते मय्यन्त्यां गोतमाङ्गते ॥ ११८ ॥ सुधर्मा केवछी जम्बूनामा च अंतकेवछी । मूला पुनस्ततो द्वादशान्दान्ते निर्वृतिङ्गते ॥ १३९ ॥ पुषर्मण्यन्तिमं ज्ञानं जम्बूनाम्नो भविष्यति । तत्य शिष्यो भवो नाम बत्वारिशत्समा महानु ॥१२०॥ इह भर्मोपदेशेन भरित्यां विहरिष्यति । इत्यवादीशदाकर्णं त्थितस्तरिमधनापृतः ॥ १२१ ॥ देवो मदीयवंशस्य माद्दाल्यमिद्मद्भुतम् । अम्यश्राद्दयमित्युष्वैरक्कृतानन्दनाटकम् ॥ १२२ ॥ कस्मादनेन बन्धुत्वमस्येति श्रेणिकोऽभ्यभात् । गौतमं विनयात्सोऽपि भ्यगद्यदतिस्कृद्रम् ॥ १२३ ॥ अम्बनाम्नोऽन्वये पूर्वं धर्मप्रियवणिक्पतेः । गुणदेक्वाम नाम्नार्हंदासः पुत्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥ अनयीवनद्र्पेण त्रिक्षामगणयम् पितुः । निशंकुषोऽभवस्ससम्यसनेषु विश्वेर्वेषात् ॥ १२५ ॥ स दुवचेष्टितदीर्गस्यात्सम्जातानुवायो सया । न अता मस्पितुः शिक्षेत्यनास्वासभावनः ॥ १२६ ॥ किञ्चित्पुण्यं समावज्यं स्वन्तरत्वमुपागतः । माद्देऽनाबृताख्योऽयं तत्र सम्यक्त्वसम्यदम् ॥ १२७॥ इति तद्वचनप्रान्ते गौतमं मगधाविषः। अन्वयुक्कागतः कस्मात्कि पुण्यं कृतवानयम् ॥ १२८ ॥ विद्युन्माकी भवेऽतीते प्रभाऽस्वान्तेऽप्यनाइता । इत्यनुप्रहबुद्धयैव मगवानेवमववीत् ॥१२९॥ अस्मिन्त्रिदेहे पूर्वस्मिन् वीतशोकाङ्क्यं पुरम् । विषये पुष्ककावत्यां महापश्चोऽस्य पाछकः ॥ १३०॥ वनमाकास्य देव्यस्याः सुतः शिवकुमारकः । नवयौवनसम्पन्नः सवयोभिः समं वने ॥ १३१ ॥

की शिखर पर पहुँचेगा। वहाँ विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा। उस समय बढ़े-बढ़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। वह आकर बड़ी मिनतसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा।। ११५-११६।। तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैठ्य इन तीन वर्णोमं उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्युवर चार और उसके पाँच सो भृत्योंके साथ सुधर्माचार्य गणधरके समीप संयम धारण करेगा। जब केवलज्ञानके बारह वर्ष बाद मुमे निर्वाण प्राप्त होगा। तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे। उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोत्त चले जावेंगे तब जम्बूकुमार श्रुतकेवली होंगे। उसके बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोत्त चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्ञान होगा। जम्बूक्यामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीसवर्ष तक धर्मापदेश देते हुए जम्बूक्यामी पृथिवीपर विहार करेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कही। उसे सुनकर वहीं पर बैठा हुद्या अनावृत नामका यक्ष कहने लगा कि मेरे वंशका यह ऐसा अद्भुत माहात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता। ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक किया।। ११७-१२२॥

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गौतम गणधरसे पूछा कि इस अनाष्ट्रत देवका जम्यू स्वामीके साथ माईपना कैसे हैं? इसके उत्तरमें गणधर मगवान स्पष्ट रूपसे कहने लगे।।१२३।। कि जम्यूकुमारके वंशमें पहले धर्मित्रय नामका एक सेठ था। उसकी गुणदेवी नामकी कीसे एक अईहास नामका पुत्र हुआ। था।। १२४।। धन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिखाको कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोद्यसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छन्द हो गया था। इन खोटी चेष्टाओं के कारण जब उसकी दुर्गित होने लगी तब उसे प्रश्चात्ताप हुआ। और 'मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी' यह विचार करते हुए उसकी मावना कुछ शान्त हो गई।। १२५-१२६।। तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है। इसी पर्यायमें इसने सम्यग्दर्शन धारण किया है।। १२७।। इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे भगवन! यह विद्युन्माली कहाँसे आया है १ और इसने पूर्वभवमें कौनसा पुण्य किया है क्योंकि अन्तिम दिनमें भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है। इसके उत्तरमें गणधर भगवान अनुमहकी खुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे।। १२८-१२६।। इसी जम्बूद्धीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महापद्दा नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका अन्तर्गत एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महापद्दा नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका

विहत्य पुनरागच्छन्तम्भ्रमेण समन्ततः । गम्बपुण्यादिमान्त्यम्भ्यस्त्रिक्त्यया ॥ १६२ ॥
जनानव्यतो रष्ट्रा किमेतदिति विस्मयात् । तन्तं प्रकृति स्मासी वृदिसागरमन्त्रियः ॥ १६१॥
कमार प्रणु वश्यामि मुनीन्द्रः भृतकेवली । क्यातः सागरदेशाक्यस्त्रपसा वृदिसानरमन्त्रियः ॥ १६७ ॥
असी मासोपवासान्ते पारणार्थं प्रविष्ट्यात् । पुरं सामसम्ब्राक्यः श्रेशे तन्मै वथाविधि ॥ १६५ ॥
तस्ता विष्यगनं मक्त्या प्रापत्। खर्मभक्तिः । मृत्रं मनोहरोषानवासिनं तं सकीतुकाः ॥ १६६ ॥
सम्पृत्र्य वन्तितुं यान्ति पौराः परमभक्तिः । मृत्रं स्वाक्यत्सोऽपि तच्छुत्वा पुनरप्यन्थयुक्तः सः ॥१६०॥
कयं सागरदेशाल्यां विविधवदींस्त्रयः भृतीः । प्रापदित्यववधीन्मान्त्रसुतोऽप्यमु सथामुत्तम् ॥ १६८॥
विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । बद्धवन्तः पतिस्तस्याक्रकेणकान्तमृतलः ॥ १६९ ॥
वेदी यशोषरा तस्य गर्भिणी जातदीहृदा । महाविभूत्या गत्वासी सीतासागरसङ्गमे ॥ १६० ॥
महाद्वारेण सम्प्राप्य जल्लीं अल्जानना । जलकेलिविधौ पुत्रमक्रक्थाम्यर्णनिवृतिम् ॥ १४९ ॥
तस्मात्सागरदशाल्यामस्याकुर्वन्सनाभयः । अथ यौवनसम्प्रासी स कदाचन नाटकम् ॥ १४२ ॥
सार्थं स्वपरिवारेण पद्यन् हर्म्यत्ते स्थतः । चेटकेवानुकूलाल्यनामध्येण भावितः ॥ १४३ ॥
कुमार मन्दराकारस्तिवृत्येष पथोषरः । पद्याश्चर्यमिति प्रीत्या प्रोन्युको लोचनप्रियम् ॥ १४४ ॥
तं निराक्षितुमैहिस्ट नष्टस्तकाल एव सः । जलदस्तिवृत्विक्तया यौवनं विभवो वपुः ॥ १४५ ॥

नाम बनमाला था। उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था। नवयौबनसे सम्पन्न होनेपर किसी दिन वह अपने साथियों के साथ कीड़ा करने के लिए वनमें गया था। वहाँ कीड़ा कर जब बह वापिस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े संभ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि मङ्गलमय पूजाकी सामग्री लेकर आते हुए वहुत-से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्यके साथ बुद्धिसागर नामक मन्त्रीके पुत्रसे पूछा कि 'यह क्या है ?'।। १३०-१३३।। इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने लगा कि है कुमार ! सुनिये, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक अतकेवली मुनिराज हैं। उन्होंने एक मासका उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिएआज उन्होंने नगरमें प्रवेश किया था । वहाँ सामसमृद्ध नामक सेठने उन्हें विधिपूर्वक भक्तिसे आहार दान देकर पद्माश्चर्य प्राप्त किये हैं । वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठहरे हुए हैं, कौतुकसे भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्तिमें उन्होंकी पूजा-वन्दना करनेके लिए जा रहे हैं। इस प्रकार मन्त्रीके पुत्रने कहा । यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि इन सुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋदियाँ, तपश्चरण श्रीर शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें मन्त्री-पुत्रने भी जैसा सुन रक्खा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने लगा कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसके स्वामीका नाम वजरूत था। वह वजरूत चकवर्ती थाइसलिए उसने चकरतमे समस्त पृथिवी अपने आधीन कर ली थी।। १३४-१३६।। जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे दोहला जरपन्न हुन्ना त्रीर उसी दोहलेके अनुसार वह कमलमुखी बढ़े वैभवके साथ जहाँ सीतानदी समुद्रमें मिलती है उसी महाद्वारसे जलकीड़ा करनेके लिए समुद्रमें गई। वहीं उसने निकट कालमें मोत्त प्राप्त करनेवाला पुत्र प्राप्त किया। चूँ कि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुन्ना था इसलिए परिवारके लोगोंने उसका सागरद्त्त नाम रख लिया। तदनन्तर यौवन अवस्था प्राप्त होनेपर किसी दिन वह सागरदत्त महलकी अनपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा था. उसी समय अनुकूल नामक एक सेवकने कहा कि हे कुमार! यह आश्चर्य देखो, यह बादल मन्दर-गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुआ है १ यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योंही ऊपरकी स्रोर मुँह कर उस नयनाभिराम टरुवको देखनेके लिए उद्यत हुआ त्योंही वह बादल नष्ट हो गया। उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार

१ विविधवीं सापः भुती ग० । विविधवीं स्वरो भुती सा । विविधवीं सा सुतीः इति व्यथित् ।

<sup>व</sup>भायुरम्यच विष्यंसि वधार्य स्तनविष्कः। इति संसारनिर्वेगयोगभाक्समजायत ॥ १४६ ॥ स्विपित्रा सममन्त्रेचः सन्धाप्याञ्चतसागरम् । स्थितं मनोइरोज्ञाने धर्मतीर्थस्य नायकम् ॥ १४७ ॥ श्रुत्वा धर्म सद्भ्वर्णे निर्जीतस्वक्षस्थितिः । संयमं बहुभिः सार्थं कृतवन्धुविसर्जनः ॥ १४८ ॥ प्रतिगृक्ष मनःपर्यवादि प्राप्यविसम्पन्म् । देवान् विद्वत्य सव्दर्भदेशेनेह समागतः ॥ १४९ ॥ इति तष्कृक्गात्सयः प्रतिचेताः स्वपञ्च सः । गत्वा सुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धर्मास्तं ततः ॥ ९५० ॥ भवन्तं भगवन्दद्वा स्तेहो मे समभून्महान् । हेतुना केन वक्तम्यमित्यपृष्कत्स चाववीत् ॥ १५९ ॥ द्वीपेऽस्मिन् भारते क्षेत्रे विषये मगभाद्वये । युद्धमामे सुतौ जातौ रेवल्यां नरजन्मनः ॥ १५२ ॥ ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रकूटस्य ३ भगदत्तरत्ततः परः । भवदेवस्तयोज्योयान् संयमं प्रत्यपचत ॥ १५३ ॥ सुस्थितास्यगुरुं प्राप्य तेनामा विनयान्वितः । नानादेशान् विद्वत्यायात् स्वजन्मप्राममेव सः ॥१५४॥ तदा तद्बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । गुनि प्रदक्षिणीक्कृत्य सम्पूज्यानन्तुमुद्यताः ॥ १५५ ॥ ब्रामे दुर्मर्पणो नाम तस्मिन्नेत्र गृहाधिपः । तस्य नागवसुर्भार्या नागश्रीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥ ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम् । अग्रजागमनं श्रुत्वा सद्यः सम्जातसम्मदः ॥ १५७ ॥ भवदेवोऽप्युपागस्य भगवत्तमुनीश्वरम् । विनयास्प्रप्रणम्यास्त तत्कृताशासनाद्रितः ॥ १५८ ॥ भाख्याय धर्मयाधासमं वैरूप्यमपि संसतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमो गृह्यता त्वया ॥ १५९ ॥ इस्याह तं मुनिः सोऽपि प्रस्यवादीदिदं वचः । नागश्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम् ॥ १६० ॥ इति तन्मुनिशकर्ण्यं जगादाजनने जनः । भार्यादिपाशसंख्यः करोत्यात्महितं कथम् ॥ १६१ ॥

यह यौवन, धन-सम्पदा, शारीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसा विचारकर वह संसारसे विरक्त हो गया।। १४०-१४६।। दूसरे दिन ही वह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित अमृतसागर नामक तीर्थक्करके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धर्मका स्वरूप सुना। समस्त पदार्थोंकी स्थितका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋछियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशोंमें विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं।। १४०-१४६।। इस प्रकार मन्त्री-पुत्रके बचन मुनकर वह राजकुमार-शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ ही स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, धर्मकपी अमृतका पान किया और तदनन्तर बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन! आपको देखकर मुने बड़ा भारी कोई उत्पन्न हुआ है इसका क्या कारण है ? आप किहये। इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि—।। १५०-१५१।।

इसी जम्बृद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक बृद्ध नामका प्राम था। उसमें राष्ट्रकृट नामका बैर्य रहता था। उसकी रेवती नामक स्त्रीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगदत्त छोर दूसरा भवदेव। उनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीचा धारण कर ली। तदनन्तर उन्हीं गुरुके साथ बड़ी विनयसे छनेक देशों में विहार कर वह अपनी जन्मभूमिमें आया।। १५२-१५४॥ उस समय उनके सब भाई-बन्धु बड़े हचेसे उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्तिणा तथा पूजाकर उन्हों नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए॥ १५५॥। उसी नगरमें एक दुर्मवेण नामका गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम नागवसु था। उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। उन दोनोंने अपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे भाई भवदेवके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी। वड़े भाईका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ। वह भी उनके समीप गया और विनयके साथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही आई हो रहे थे।।१५६-१५८।। धर्मका यथार्थ स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम महण कर ले।। १५८।। इसके उत्तरमें भवदेवने कहा कि मैं नागश्रीसे छुट्टी लेकर आपका कहा कहँगा।। १६०॥ यह सुनकर मुनिराजने कहा कि इस संसारमें सी आदिकी पाशमें फँसा हुआ यह प्राणी आत्राका हित कैसे कर सकता

१ अम्पेरम्यश्च तः । २ मितसागमिति क्वचित् । १-कृटाख्याद् मः ।

त्यन तम्मोहिम्तियेनं भवदेवोऽप्यनुत्तरः । मति ज्येष्ठानुरोधेन व्यवादीक्षाविधी व सः ॥ १६२ ॥
नीत्वा स्वगुरुसामीप्यं अगद्त्वो भवविद्धदे । दीक्षामभाइवन्मौक्षीं सत्ता विद्यंभीदक्षम् ॥१६१॥
स मृत्यसंयमी भूत्वा विविद्धांद्शवत्तरात् । विद्वत्य गुरुमिः सार्थमम्बेणुरसङ्घवकः ॥ १६५ ॥
हृत्यममं निर्व गत्वा सुन्नतागिनामि । समीद्द्यात्मिन् किमल्पम्य नागन्नीर्यम काचन ॥ १६५ ॥
हृति सम्मध्यामास सा तस्येक्षित्वेदिनी । नाहं वेशि सुने सम्बगुदन्तं तिश्ववण्यनम् ॥ १६६ ॥
हत्वीदासीन्यमपत्ता गुणवत्यायिकां प्रति । संयमे तं स्थितिक्षुंमर्थाक्यानकमन्नवीद् ॥ १६० ॥
वैदयः सर्वसम्बाख्यस्तद्दास्तितनयः श्रुक्तिः । दाक्ष्वाच्यः स्वमान्नासमञ्ज्ञेष्ठ्यप्रितं त्यवा ॥ १६८॥
मोक्रव्यमिति निर्वन्यान्नोजितः स जुगुप्सवा । वान्तवान् कंसपान्नेण तत्तन्मानाहितं पुनः ॥ १६८॥
सुभुक्षापीडितोऽप्येच नामहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादक्षः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सिति ॥ १७० ॥
सुभुक्षापीडितोऽप्येच नामहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादक्षः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सिति ॥ १७० ॥
सुभुक्षापीडितोऽप्येच नामहीद्वान्तमात्मना । सोऽपि चेत्तादक्षः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सिति ॥ १७२ ॥
स्वाक्यानमिद्वेद्धेकं अप्युः रुप्ताच्यत् । सदा वनिद्वत्यादिगती कनककिलिताम् ॥ १७२ ॥
स्वात्वाकोम्यं वाकस्य किप्सुरापति स्म ताम् । तद्रष्ट्वापाकरोज्ञृपो छक्तित्वनेन तम् ॥ १७५ ॥
विद्यामान्नोक्य वाकस्य किप्सुरापतित स्म ताम् । तद्रष्ट्वापाकरोज्ञृपो छक्तित्वनेन तम् ॥ १७५ ॥
तद्वन्युनिश्व सर्वेदां पूजनीयः पुराततः । त्यकाभिवान्त्रया भूवः सम्प्रामोति पराभवम् ॥ १७६ ॥

हैं ? ॥ १६१ ॥ इसलिए तू स्त्रीका मोह छोड़ दे। बड़े भाईके अनुराधिसे भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया।। १६२।। अन्तमें भगदत्तने अपने गुरुके पास ले जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोच प्राप्त करानेवाली दीचा प्रहण करवा दी सी ठीक ही हैं क्योंकि सज्जनोंका भाईपना ऐसा ही होता है।। १६३।। उस मूर्खने द्रव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक गुरुखोंके साथ विहार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया और सुब्रता नामकी गणिनीके पास जाकर पृछ्जे लगा कि हे माता! इस नगरमें क्या काई नागश्री नामकी स्नी रहती है १ ।। १६४-१६५ ।। गणिनीने उसका अभिप्राय समक्रकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मैं उसका वृत्तान्त अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रव्य-लिङ्गी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी भाविकासे निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी।। १६६-१६७।। वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नामका वैश्य था। उसके शुद्ध हृद्यवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा कि तू हमारे सेठका जुठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबर्दस्ती उसे जूँठा भोजन खिला दिया। बह खा तो गया परन्तु ग्लानि श्रानेसे उसने वह सब भोजन वमन कर दिया। उसकी माताने वह सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस दारुकको भूख लगी और उसने मातासे भोजन माँगा तब उसने काँसेके पात्रमें रक्ला हुआ वही यमन उसके सामने रख दिया। दारुक यद्यपि भूलसे पीड़ित था तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया। जब दासी-पुत्रने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदार्थको किस तरह चाहते हैं ? !! १६८-१७१ !! 'अब मैं एक कथा और कहती हूँ तू चित्त स्थिर कर सुन' यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी। उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा था। कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रक्खा था। वह मीठे-मीठे भोजनके द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्णके आभूषण पहिनाता था। जब वह वनविद्दार आदि कार्यों के लिए जाता था, तब वह मन्द्बुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले जाता था। एक दिन वह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रहा था कि अवस्मात् उसकी दृष्टि किसी बालककी विष्ठापर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह, उस विष्ठाको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कृद पड़ा। यह देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ।।१७२-१७५। इसी प्रकार जो मुनि पहले

१ भ्रातृत्वम् । २ मूर्वः । ३ ऋर्थाख्यान-सा० ।

इदमन्यरक्रचिरकञ्चित्पयिकः सहनान्तरे । सुगन्धिकळपुष्पदिसेवयाऽऽयन् सुसं ततः ॥ १७७ ॥ गत्वा विहाय सन्मार्गं महागइनसङ्कटे । रष्ट्रा क्षुचितमत्युमं स चमूरं निर्वासुकम् ॥ १७८ ॥ भीत्वा धावन् तदैकस्मिन् भीमकृपेऽपत्तद्विधीः । तत्र शीतादिभिः पापादोषत्रितयसम्भवे ॥ १७९॥ वान्द्रव्यातेग्त्यादिहीनं सर्पादिवाधितम् । सं तबिगैमनोपावमजानन्तं यदच्छया ॥ १८० ॥ कश्चित्रियम्बरी वीक्ष्य द्ययात्रीकृताशयः । निर्गमञ्ज ततः केमाप्युपायेन महादरात् ॥ १८९ ॥ मन्त्रीषिप्रयोगेण कृतपाद्प्रसारणम् । सुक्ष्मरूपसमाकोकनोन्मीकितविकोचनम् ॥ १८२ ॥ स्वच्छाकर्जनविज्ञातस्वक्षक्तिश्रव महत्त्वस्य । व्यक्तवाक्प्रसहोपेतरसर्वं च व्यवाद्यु ॥ १८३ ॥ स सर्वरमणीयाक्यं पुरं तन्मार्गदर्शनात् । प्रास्थापयश्च कस्योपकुर्वन्ति विशदाशयाः ॥ १८४ ॥ पुनः स विषमासक्तमतिः पथिकतुर्मतिः । प्रकटीकृतविग्नेत्रमोहः प्राक्तनकृपकम् ॥ १८५ ॥ सम्बाप्य प्रतितस्तर्स्मस्तया कांश्रन संस्ती । मिथ्याःवादिकपञ्चोप्रवाजिर्यादीन्युपागतान् ॥ १८६ ॥ बन्मकृषे श्वथादादावार्तात् संबीक्ष्य सन्मतिः । गुरुवैद्यो द्यालुत्वाद्धर्माक्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥ निर्गमच्य ततो जैनभाषीषथनिषेवणान् । सम्यक्त्वनेष्रमुग्मीव्य सम्यग्ज्ञानश्रतिह्रयम् ॥ १८५ ॥ समुद्घटय्य सद्भगपादी कृत्वा प्रसारिती । म्यकां द्यामर्थी जिह्नां विभाग विभिप्तंकम् ॥ १८९ ॥ पञ्चप्रकारस्वार्थ्यायवचनान्यभिधाष्य तान् । सुर्धारगमयन्मार्गं साधुः स्वर्गापश्रांयोः ॥ १९० ॥ निजपापोदयादीर्घसंसारास्तत्र केचन । सुगन्धिकन्युरोद्धिवाक्यकाभ्याद्यवितः 🛊 १९१ ॥ तस्त्रीरभावबोधावसुक्ताः पर्वरणा यथा । पार्श्वस्थाख्याः सदरज्ञानचारित्रोपान्तवर्तनात् ॥ १९२ ॥

सबके पूजनीय होते हैं वही छोड़ी हुई वस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं। इस कथाके बाद एक कथा और कहती हूँ—

किसी उत्तम वनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था परन्तु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वनमें जा पहुँचा। वहाँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारनेकी इच्छासे सामने आता हुआ एक व्याग्र देखा। उसके भयसे वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता-भागता एक भयंकर कुएँमें जा पड़ा। वहाँ पाप-कर्मके उदयसे उसे शीत आदिकं कारण वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये। बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदिमें बाधा होने लगी। इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी। वह पथिक उस कुएँ से निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था। दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला। उस पथिकको देखकर उसका हृदय द्यासे आर्द्र हो गया। उसने बड़े आदरसे किसी उपायके द्वारा उसे कुएँसे बाहर निकलवाया और मन्त्र तथा श्रीषिकि प्रयोगसे उसे ठीककर दिया। उसके पाँच पसरने लगे, सूच्यसे सूच्य रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्नासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे।। १७६-१८३।। यह सब कर चुकनेके बाद उत्तम वैद्यने उसे मार्ग दिखाकर सर्वरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो ठीक ही है क्यों कि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥ १८४॥ इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिरसे विषयोंमें त्रासक्त हो गया, फिरसे दिशा आन्त हो गया और फिरसे उसी पुराने कुएँके पास जाकर उसमें गिर पड़ा। इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएँ में पड़कर मिध्यात्व श्रादि पाँच कारणोंसे वाधिर्य-बहिरापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा छुधा, दाह आदिसे पीडित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथाधर्मका ज्याख्यान करनेमें निपुण गुरू रूपी वैद्य द्यालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँसे बाहर निकालते हैं। तदनन्तर जैनधर्मरूपी औषिके सेवनसे इनके सम्यग्दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यग्हान रूपी दानों कान ठीक करते हैं, सम्यक् चारित्रक्षा पैरोंको फैलाते हैं, त्यारूपी जिद्धाको विधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पाँच प्रकारके स्वाध्याय रूपी बचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं। वे गुरूरूपी वैद्य अध्यन्त बुद्धिमान और उत्तम प्रकृतिके होते हैं।। १८५-१९०।। उनमेंसे बहुतसे लोग पाप-कर्मके उदयसे दीर्घसंसारी हाते हैं। जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे विकसित चन्पाके समीप रहते कवायविषयारमकीविक्रशासवेत्कैः । विद्वावद्शेव्यक्ष्याः कृषीकाव्या दुरावयः ॥ १९६ ॥
संसकाव्या निविदेषु प्रव्यावेषु कोळ्याः । अवस्वाद्वाद्वा दीयसानक्षानादिकस्वयः ॥ १९४ ॥
समाचारविद्युता स्वावयंभिश्वानकाः । महामोदानिवृष्याश्ववस्वागायकृष्के ॥ १९५ ॥
पतन्ति सम पुनश्चेति भवदेवोऽपि तच्युतेः । स्वायक्षकान्तभावोऽभृद्शास्ता सस्माविकामणीः ॥ १९६ ॥
नागश्चित्रं व दौर्गस्वभावोत्पादितदुःस्वितिम् । आनाच्याप्रीयस्तोऽपि तां दृष्ट्वा संस्तिन्यतिम् ॥१९० ॥
स्यत्वा विभिति निन्दित्वा सृदीस्वा संवमं पुनः । भावा सहायुषः प्रान्ते क्रमास्त्वारायमां भितः ॥१९० ॥
स्याता विभिति निन्दित्वा सृदीस्वा संवमं पुनः । भावा सहायुषः प्रान्ते क्रमास्त्वारायमां भितः ॥१९० ॥
स्यात्वाक्षम्यत्रम् स्व किर्वोऽभृदस्तवय्युतः । इति सोऽपि मुनिप्रोकश्वयेन विश्वकात् ॥ १०० ॥
प्रीक्षा गृदीतुमुकुको मात्रा विक्रा च वारितः । प्रविषय नगरं जातसंविद्यासुकाक्षमम् ॥ २०० ॥
सस्त्री गृदीतुमुकुको मात्रा विक्रा च वारितः । प्रविषय नगरं जातसंविद्यासुकाक्षमम् ॥ २०० ॥
सस्त्री गृदीतुमुकुको मात्रा विक्रा च वारितः । तद्वार्ताश्चवणाञ्चो यः कश्चित्रोजपत्यमुम् ॥ २०२ ॥
सस्त्री गृदीत्रावितं द्वास्त्रामीति संस्वयोषयत् । तद्वार्ता इत्वर्माक्ष्यः सप्तस्थानसमाभयः ॥ २०६ ॥
आवकः समुक्त्येनं कुनारः, मातिशाववः । तवैते स्वपरध्यंसकोविदाः पापदेतवः ॥ २०५ ॥
मावसंवमविष्यत्तिम्ववोष्यितं वचः । सोऽपि मस्ता तदात्वास्त्रविकृत्व वस्त्रामाः ॥ २०५ ॥
दिव्यवीसिक्रिये हिसस्य सदाविकृत्वेतस्या । सुणाय मन्यमानस्तारत्यो द्वाद्वासरारान् ॥ २०० ॥

हुए भी भ्रमर उसकी शुगन्धिसे दूर रहते हैं उसी प्रकार जो सम्यन्दर्शन, सम्यन्कान तथा सम्यक्चा-रिश्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पार्वस्थ कहलाते हैं।।१६१-१९२।। जो कवाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक झानके वशीभूत होकर जिह्ना, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोंमें कासक रहते हैं वे दृष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं।। १६३।। जो निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें लोभी रहते हैं वे संसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं वे अवसन्न कह-लाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं वे मृगचारी कहलाते हैं। ये सब लोग महामोहका त्याग नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुएँमें बार-बार पड़ते हैं। गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनिको भी शान्त भावकी प्राप्ति हुई। यह जानकर गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी ऐसी नागश्रीको बुलवाकर उसे दिखाया। भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने आपको धिकार दिया, अपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया और बड़े भाई भगदत्त मुनिराजके साथ श्रायुके श्रन्तमें श्रनुक्रमसे चारों श्राराधनाश्रोंका श्रावय लिया। मरकर अपने भाईके ही साथ माहेन्द्रस्वर्गके वयभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयु वाला सामानिक देव हुआ।। १६४-१६६।। वहाँसे चयकर बढ़े आई अगद्सका जीव में हुआ हूँ और होटे भाई भवदेवका जीव तू हुआ है। इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ ॥ २०० ॥ वह दीचा लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे आत्म-बान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रा-सुक आहार नहीं प्रहण करूँगा । यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको भोजन करा देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूँगा। राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मक्षेत्रोंका आश्रयभूत दृढवर्मा नामक श्रावक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुमार ! श्रपने और दसरेके आत्माको नष्ट करनेमें पण्डित तथा पापके कारण ये कुटुम्बी लोग तेरे शत्रु हैं इसलिए हे भद्र ! भाव-संयमका नाश नहीं कर प्राप्तक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा कहूँगा । जो परिवारके लोगोंसे विमुक्त नहीं हुआ है अर्थात् उनके अनुरागमें फँसा हुआ है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना दर्लभ है, इस प्रकार हितकारी वचन कहे। कुमारने भी उसकी बात मानकर निविकार आचान्ल रसका आहार किया ।। २०१-२०६ ।। वह वद्यपि सुन्दर क्षियोंके समीप रहता था तो भी उसका

१ तत्प्रार्थितं ल०। २ सेनाम्। ३ रक्षायनः व०, क०, म०।

परिवाद निकारणिक्षियारायां सम्मध्यंत्रम् । सम्मध्य जीविकानने कर्षे 'महोन्द्रवासित ॥ २०८॥ विद्युम्माकिय वृषोऽभूरेष्ट्रियासिविकारः । इत्यथ अभिकामादिदं कोवात्र मौतमः ॥ २०९॥ विद्युम्माकिय प्यामृदैन्योऽमैस्वेश्यपुष्टिकारः । सम्मृतास्माक्षककोऽवि आर्वास्तेनाप्य संवमम् ॥ २१०॥ सहान्त्यकरूपे भूत्वेष्ट् वास्त्रन्ति परमं पद्म् । गत्था सागरदत्ताक्ष्यो विवसमैत्य निष्टितम् ॥ २१०॥ सम्मृताको मृद्द्रत्यागसम्भवे वास्त्रतित्वति । सर्वमैतक्षणाविकानस्त्रक्ष्याद्वतं सुद्रा ॥ २१२॥ निकास्त्र मगावाधीको विवर्त तं वास्त्रवस्त्र । मानवन्ति म के सन्तः भेवां सागीपदेशिनम् ॥ ११२॥ व्यास्त्रेषः पुत्रः प्राप्त भगवन्तं भवान्तकम् । प्रातिक्षतं पुरावेन कि हत्वा क्ष्यमितक्षम् ॥ २१५॥ व्यास्त्राधिति सोऽमाधीत्रणसूर्ववसम्म ॥ ग्रीतिक्षतं पुरावेन कि हत्वा क्ष्यमितक्षम् ॥ २१५॥ सम्प्राधिति सोऽमाधीत्रणसूर्ववसम्मवत् । प्रतिकार्त्र प्रावेन कि हत्वा क्ष्यमितक्षम् ॥ २१५॥ सम्प्राधिति सोऽमाधीत्रणसूर्ववसम्मवत् । प्रतिकार्त्य मग्ये देते सुप्रतिक्षक्षम् ॥ २१५॥ भाग्यं त्योरभूवागवत्तो ज्येष्ठः सुतोऽनुजः । कुनेरदत्तो विशेषसमस्तव्गृह्वसिनः ॥ २१८॥ भाग्यं त्योरभूवागवत्तो क्षेष्ठः सुतोऽनुजः । कुनेरदत्तो विशेषसमस्तव्गृह्वसिनः ॥ २१८॥ नाग्वतं विवक्षमं सर्वेऽभूतकुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सङ्गलं नामोत्यहत्तपुण्यकः ॥ २१९॥ स्त्रां काक्षेष्ठ प्रतिक्षतम् । परिक्षक्षम् विवस्तमकस्वत्वस्त्रतम् ॥ २२०॥ स्त्रां काक्षेष्ठ प्रतिक्षतम् विवस्तम् । २१०॥ स्त्रां काक्षेष्ठ प्रतिक्षतम् विवस्तमक्ष्यतम् ॥ २२०॥ स्त्रां काक्षेष्ठ प्रतिक्षतम् विवस्तमक्ष्यतम् ॥ २२०॥ सोऽप्येवसम्वविक्षासस्तवस्थातम् ॥ १२०॥ सोऽप्येवसम्वविक्षासस्तवस्थातम् ॥ १२०॥ सोऽप्येवसम्वविक्षासस्तवस्थातम् ॥ १२०॥ सोऽप्येवसम्यविक्षासस्तवस्यविक्षासस्तवस्थातम् ॥ स्रथः ॥

चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने बारह वर्ष तक तीच्ण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारणकर आयुके अन्त समयमें सन्यास धारण किया जिसके प्रभावते , बहास्वर्गमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओं को ज्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है। यह कथा कहने के बाद राजा श्रेणिक के पूछ्नेपर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देवकी जो खियाँ हैं वे सेठोंकी पुत्रियाँ होकर जम्बू-कुमारकी चार कियाँ होंगी और उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वर्गमें उत्पन्न होंगी तथा वहाँ से आकर मोच प्राप्त करेंगों। सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँ से आकर जम्बूकुमारकी दीचा लेने के समय मुक्त होगा। इस प्रकार गणधरों प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई यह सब कथा मुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। अन्तमें उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सजन हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देने वालेको नहीं मानते हों—उसकी विनय नहीं करते हों। २०७—२१३।।

अथानन्तर—दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी मगवान महाबीर स्वामीके समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। वहाँ उसने ताराओं चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिक्कर मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कौन-सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है। राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सीका नाम प्रभाकरी था। उन दोनोंके दो पुत्र हुए—उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुनेरकी समता रखने वाला कुनेरदत्त था। नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रक्को नहीं ग्राप्त करता है।। २१४–२१६।। इस तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था। किसी समय धरणिभूषण नामक पर्वतके प्रियङ्कर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा जयसेन आदिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा धर्मका यथार्थ स्वरूप पूछा।। २२०-२२१।। उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं

१ ब्रह्मेन्द्र-लः । २ मनान्तगम् लः । ३ जयसेनम्हीपासः सः । ४ होषनः सः।

प्राम्बन्ति सुसं स्वर्गे चापवर्गे च संयमात् । विश्वादक्षण दावादिपुण्येन स्वर्गंश्रं सुक्रम् ॥२२६ ॥ सन्त्रामुबन्ति तत्रेते श्रममाद्दाल्यतः पुत्रः । काकाविकविधमाकित्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ २२४ ॥ सद्भीकामयोग्याक्ष भवन्त्यभ्यर्णमोचनाः । अन्ये तु भोगसंसक्ता गाउमिध्यात्वशस्यकाः ॥ २२५ ॥ हिंसानृतान्यरैरामारत्यारमभपरिप्रदैः । पापं सिब्बत्य संसारहुष्कृषे निपतन्ति ते ॥ २९६ ॥ इति तद्वचनं शुरदा बहुवो धर्ममाचरन् । अय सागरदशारुपश्रेष्ठिना स्वासुषोऽवधी ॥२२० ॥ परिपृष्टे मुनिश्चाहं दिवसास्त्रिशदित्वसी । तष्कृत्वा २ नगरं क्षेत्री प्रविषयाध्याक्षिकी सुदा ॥ २२८ ॥ पूजां विधाय त्रावारमपूरं ज्येद्वाय सूनवे । आयुक्य बान्धवान् सर्शन् द्वाविंशतिदिनानि सः ॥ २२९ ॥ सम्म्यस्य विधिवह्नोकमवापद्यताशिनाम् । अन्येखुर्नागदत्तोऽसी कोमेनाचेन चोदितः ॥ २३०॥ कुबेरदत्तमाह्नव तव सारघर्न पिता । किमदर्शयदित्येवं पृष्टवान् दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥ तीवलोभविवकोऽयमित्वसाववगम्य तत् । किमावाम्यामविकातं धनमस्ति गुरोः पृथक् ॥ १११ ॥ सन्न्यस्य विधिना स्वर्गगतस्योपरि दूरणम् । महत्यापमिदं बन्तुं भातस्तव न युज्यते ॥ २३३ ॥ श्रोतं ममापि चेत्याह सोऽप्यपास्यास्य दुर्मतिम् । विभज्य सककं वस्तु चैत्यचैत्याकयाविकम् ॥२६४॥ निर्माच्य जिनपुजाश्च विभाग विविधाः सदा । दानं बतुर्विधं पात्रव्रमे भक्त्या प्रवर्ष्य तौ ॥ २३५ ॥ कार्ल गमयतः स्मोक्त्यीती प्रति परस्परम् । दस्वा सागरसेनाय कदाचित्रक्तिपूर्वकम् ॥ २३६ ॥ सिक्षां कुवेरदत्तास्यः सहितो धनमित्रया । अभिवन्या किमावाभ्यां तन्त्रो रूप्यते न वा ॥ २३७ ॥ नैवं चेत्प्रव्रजिञ्चाव इत्यप्राक्षित्स चात्रवीत् । युवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाङ्गकम् ॥ २६८ ॥

वेसे पुरुष दान, पूजा, जत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोत्तके सुख पाते हैं। यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग-सम्बन्धी सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिध्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोंके प्रभावसे कालादि लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मको प्राप्त होनेके योग्य हो जाते हैं। यह दात निकट कालमें मोच प्राप्त करनेवाले मिध्यादृष्टि जीवोंकी है परन्त जो तीव्र मिध्यादृष्टि तिरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, भूठ, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ और परिष्रहके द्वारा पापका संचय करते हैं वे संसार-रूपी दुःखदायी कुएँमें गिरते हैं ॥ २२२--२२६ ॥ इस प्रकार मनिराजके बचन सनकर बहुत लोगोंने धर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात सेठ सागरदशने अपनी, आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी बतलाई। यह सुनकर सेठने नगरमें प्रवेश किया और बड़े हर्षसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद अपने बड़े पुत्रके लिए सौंप दिया। तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुक्योंसे पूछकर उसने विधिपूर्वक बाईस दिनका संन्यास धारण किया और अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया। किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागद्राने क्रवेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ धन दिखला गये हैं ? ॥ २२७--२३१ ॥ 'यह तीव्र लोभसे आसक्त हो रहा है' ऐसा सममकर कुबेरदत्तने उत्तर दिया कि क्या पिताजी के पास अलगसे ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों। वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः उनपर दृष्ण लगाना बड़ा पाप है। भाई! यह बात न तो तमे कहनेके योग्य है और न मुमे सुननेके योग्य है। इस तरह कुबेरदराने नागदराकी सब दबेढि दर कर दी। सब धनका बाँट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिन-पुजाएँ कीं. तीनों प्रकारके पात्रोंके लिए भक्तिपूर्वक चार प्रकारका दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्परमें प्रीति बढ़ रही है ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे। किसी एक दिन कबेरदत्तने अपनी स्ती. धन. मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया। आहार देनेके बाद नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं ? ॥ २३२-२३७ ॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर इम दोनों जिन-दीना धारण कर लें। इसके उत्तरमें

१-मादद्वः स०, स०, स०। २ नगरमेश्री क०।

कमेथामिति तद्वाक्यभवणासोवितावायो । यद्येषं प्रथणाद्द्य मवतः श्रुष्ठकोऽस्त्वसौ ॥ २६९ ॥
तिसम्नुत्यव्यव्येष दास्याय इति तौ सुखम् । भुआनौ कितिविन्मासान्यामिति ॥ २४९ ॥
कथ्या ग्रीतिहराद्वानमेतस्याकुरुतां ग्रुदा । करोतु स्वगुणैस्तोषं सर्वेषां जगतामिति ॥ २४९ ॥
पद्मसंवत्सरातीतौ तिस्मन्धान्यपुरान्मुनौ । भागते सति गत्वैनमिभवन्य मुनीन्द्र ते ॥ २४९ ॥
पद्मसंवत्सरातीतौ तिस्मन्धान्यपुरान्मुनौ । भागते सति गत्वैनमिभवन्य मुनीन्द्र ते ॥ २४९ ॥
पद्मसंवत्सरायाणि तद्मवर्षाण्यविक्षयत् । मोऽप्यासक्षविनेयत्यात्संयमप्रहणोत्पुकः ॥ २४४ ॥
तत्र तं सर्वेद्वाध्वाणि द्वावर्षाण्यविक्षयत् । सोऽप्यासक्षविनेयत्यात्संयमप्रहणोत्पुकः ॥ २४४ ॥
प्रिष्ठिभर्नार्यं ते दीक्षाकालोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्मक्त्या चन्दित्वा पितरौ प्रति ॥२४५ ॥
पिष्ठिक्षयानन्तरं राज्ञा सम्यविविद्यस्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुकादिभिः ॥ २४६ ॥
विलोक्यानन्तरं राज्ञा सम्यविविद्यस्कृतिः । असाधारणमात्मानं मन्यमानः कुकादिभिः ॥ २४६ ॥
भन्येद्यन्तिमस्कर्तुं गत्वा गुरुमुद्दार्थाः । पत्रमेकं विज्ञाभिष्रतार्थाक्षरसम्प्रितम् ॥ २४९ ॥
सम्मनस्तैनंमस्कर्तुं गत्वा गुरुमुद्दार्थाः । पत्रमेकं विज्ञाभिष्रतार्थाक्षरसम्प्रितम् ॥ २५० ॥
गुरुणापितमादायं कर्णे सुस्थाप्य सादरम् । शकुनाद्यनुकृत्येन सससः पोतसाधनः ॥ २५१ ॥
अवगाद्व पयोराक्षि पुरं भूतिलकाद्वयम् । परीतं बल्याकारगिरिणा प्राप पुण्यवान् ॥ २५२ ॥

मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवस्य ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे प्रसन्नचित्र होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पुज्यपादके चरणोंमें चुलक होवे। उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ मास सुखसे बिताये। कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया। 'यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्षसे प्रीतिष्ट्रर नाम रक्खा ।। २३६-२४१ ।। पुत्र-जन्मके बाद पाँच वर्ष वीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस नगरमें आये। कुबेरदन और धनमित्राने जाकर उनकी वन्दना की तथा कहा कि है मुनिराज । यह श्रापका जुलक हैं, इसे प्रहण कीजिए इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये।। २४२-२४३।। वहाँ उन्होंने उसे लगातार दस वर्ष तक समस्त शास्त्रोंकी शिक्षा दी। वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके लिए उत्सक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कह कर रोक दिया कि हे आये! यह तेरा दीन्ना-प्रहण करनेका समय नहीं है। प्रीतिङ्करने भी गुरुश्रोंकी बात स्वीकृत कर ली। तदनन्तर वह भक्ति-पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया। वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रोंका मार्गमें शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह ब्राञ्जका वेष रखकर अपने समस्त वन्धुत्रोंके पास पहुँचा। जब राजाको उसके श्रानेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया। अपने-श्रापको कुल श्रादिके द्वारा श्रसाधारण मानते हुए प्रीतिक्करने विचार किया कि जब तक मैं बहुत-सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ तब तक मैं पत्नीको महण नहीं कहूँगा।। २४४-२४८।।

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा—समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए। उनके साथ प्रीतिङ्कर भी जानेके लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्धुओंसे पूछा। सम्मति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिङ्कर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया। गुरुने अपने अभिषेत अर्थको सूचित करनेवाले अच्छोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा शकुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके साथ जहाज पर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया। तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्यास्मा, बलयके

१-र्नाच ते क०, घ०, ग० । २ प्रत्येत्याम्यस्त म०, ख० ।

महातूर्णाविभिन्तरिक्षम् ध्वविः सम्बुकाक्षणम् । विर्मेष्वतो अपक्षमिहासस्य किमा वैः ॥ १५६॥ सम्मेणेऽस्य समर्थोऽद्विति साहिष्णेयांदक्षः । वाष्यक्षकानिष्णावादका ॥ १५७॥ कर्मणेऽस्य समर्थोऽद्विति साहिष्णेयांदक्षः । वाष्यक्षकानिष्णावादका तैरकतारितः ॥ १५७॥ विस्मवात्यरितः "वहवणाविषय नगरं पुरा । विरोधय भवनं वैशं वरीत्य विदित्तद्विः ॥ २५६ ॥ ततो गत्वावुषापातिवातास्विक्ष्ययम् । समन्तात्वाक्षाक्षका काविःहृष्ण्यम् सरका "युराम् ॥ १५० ॥ केयमित्यवुष्पताऽस्त्री सं साक्ष्येष्ण गृहास्त्रे । भत्रागशः कृतो चेति वीक्षमस्त्रे समर्पणत् ॥ १५० ॥ सन्तेशिक क्ष्योविषि स्थित्वा वर्गा केव हेतुना । सक्षातिविष्णं वृहित्वाह तामय साम्रवित् ॥ १५० ॥ तहुन्तुं नास्त्रि काबोऽस्मान्नह् तां यादि सत्वाद्य । भवं सहस्तवेद्यस्तित्येत्रकृत्वा स विभेगः ॥ १६० ॥ यो भयं सम कर्वाऽक स कि बाहुसहवकः । इत्याह सन्नवोत्यक्षित्वामान्भीरविष्णाक्षमात् ॥ १६१ ॥ शिथिकीभृतभीः कन्याप्यवोचिद्वस्तरेण तत् । एतत्कागात्रपुदीच्याककेश्वरः सहजाक्षयः ॥ १६१ ॥ ज्याचान्हित्वकस्त्रस्य सहासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भृतिककस्तेषु धारिष्यां ज्यायनोऽभवत् ॥ १६१ ॥ तन्त्रो भीमकस्तस्यादेव विद्याधरेशियः । हिर्ण्यवर्मा श्रीमत्यामज्ञायत् सुतोऽपरः ॥ १६५ ॥ महासेनस्य सुन्वर्यामुप्रसेनः सुतोऽजिन । वरसेनश्च तस्यानुजा जाताहं वसुन्धरा ॥ १६५ ॥ कदाचित्मतिस्ता भीमविहारे विद्यतं पुरत् । निरीक्ष्येदं विरं चित्रहारित स्वीविकीर्वकः ॥ १६५ ॥ एतिकवासिनीर्जित्वा रणे व्यन्तरदेवताः । अत्र भृतिककाखयेन सोवर्गेण समन्वितः ॥ २६० ॥

आकारवाले पर्वतसे घिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें पहुँचा ॥ २४६-२५२ ॥ उस समय शङ्क, तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगरके बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमें जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस आनेके लिए कीन समर्थ है ? यह घोषणा सुनकर प्रीतिद्धर कुमारने कहा कि मैं यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ। वैश्योंने उसी समय उसे दालचीनीकी झालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया।। २५३-२५५।। आअवर्यसे बारों और देखते हुए कुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई दिया। उसने मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह-जगह शक्कोंके आधातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं। उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी स्रोर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कीन है ? इस बातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पीछे चला गया। घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिहरको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यहाँ कहाँ से काये हो १ यह कह कर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ।। २५६-२५८ ।। कुमारने उस आसन पर बैठ कर कन्यासे पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि सद कहनेके जिए समय नहीं है। हे भद्र ! तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाश्रो क्योंकि यहाँ तुन्हें बह्वत भारी भय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भय रहनेत्राले कुमारने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भव उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजाएँ हैं ? कुमारका ऐसा भयरहित गम्भीर उत्तर सुनकर जिसका भव कुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने लगी। उसने कहा कि इस विजयार्थ पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई थे। इरिवल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था। हरिबलकी रानी घारिणीसे भीमक सामका पुत्र हुआ था ऋौर उसीकी दूसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दूसरा पुत्र हुआ था। महासेनकी सुन्दरी नामक खीसे उपसेन और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं बसुन्धरा नामको कन्या हुई ॥ २५६-२६५ ॥ किसी एक समय मेरे पिता पृथिवी पर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई। पहले यहाँ कुछ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक भाईके

१ पुरतः पुरम् म०। नगरं प्रियः क०, घ०, ग०। पुरा ता०। २ ग्रहम् म०, स०। ३ अतो क०, ग०, घ०।

इह संवासिभिभूषैः सेक्क्यानः सुलैन सः। कालं गमयति सीवं किश्वत्सिन्वतपुण्यकः ॥ २६८ ॥ इतः कनीयसे विद्यां भीमकावालकश्चियम् । दत्वा संसारभीस्त्वाधिविद्यं विकितेन्द्रियः ॥ २६९ ॥ कमैनिर्मूलनं कतुं दीक्षां इरिवलाङ्क्यः । विद्वान्विपुलमत्याल्यवारणस्याण्यसिक्ष्यौ ॥ २७० ॥ धुक्कञ्चानानलालीवदुरिताष्टकपुष्टकः । अध्यमिमगमत्पृथ्वीमिष्टामप्टगुणान्वितः ॥ २०१ ॥ प्रकृतंन् भीमको राज्यं विद्याः शाल्येन केणचित् । हिरण्यवर्मेणा हत्वा तं च हन्तुं समुचतः ॥२०१ ॥ प्रकृतंन् भीमको राज्यं विद्याः शाल्येन केणचित् । हिरण्यवर्मेणा हत्वा तं च हन्तुं समुचतः ॥२०१ ॥ तात्वा हिरण्यवर्मेतत्सम्मेदादिमिक्षिश्रवत् । भीमकस्तं कृश्वान्वत्यं गिरिं गन्तुमक्षककः ॥ २०१ ॥ तात्वा हिरण्यवर्मेतत्सम्मेदादिमिक्षिश्रवत् । सामकस्तं कृश्वान्वत्यं गिरिं गन्तुमक्षककः ॥ २०१ ॥ तत्व्यव्या तं निराकतुं पूज्यपादोऽईतीत्वसी । महासेनमहाराजं प्राहिणोध्यतिपत्रकम् ॥ २०५ ॥ तत्त्यानिराकृति तत्माद्वात्वावातं मुमुलस्या । कृत् पुत्र दुरासेति मित्यता भीमकं रणे ॥ २०६ ॥ तत्त्रात्वात्वात्वात्वात्वातं मुमुलस्या । कृत् पुत्र दुरासेति मित्यता भीमकं रणे ॥ २०६ ॥ मुक्ता विधाय सन्धानं प्रकायय्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवर्मणा सार्थं दत्वा राज्यक्ष प्रवित् ॥ २०६ ॥ तथा विधाय सन्धानं प्रकायस्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवर्मणा नाये विद्यां संसाध्य राक्षसीम् ॥ २०६ ॥ तथा हिरण्यवर्माणं पापी मित्यतरं पुरम् । महन्धूनिप विध्वस्य मामुहिद्यागिमध्यति ॥ २०६ ॥ हति सर्वं समाकण्यं कुमारो विद्यमयं वहन् । शब्दातकस्थमालोक्ष्य खड्ममेव सुकक्षणः ॥ २८९ ॥

साथ सुखसे रहने लगे । यहाँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥ २६६-२६८ ॥ उधर इन्द्रियोंको जीतनेवाले विद्वान राजा हरियलको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्माके लिए विद्यादी भौर बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर उसने समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिए विपुलमति नामक बारण मुनिराजके पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा आठों दुष्ट कर्मोंको जलाकर आठ गुणोंसे सहित हो इष्ट आठबी पृथिवी प्राप्त कर ली (मोत्त प्राप्त कर लिया)।। २६६-२७१।। इधर भीमक राज्य करने लगा उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माकी विद्याएँ हर ली। यही नहीं, वह उसे मारनेके लिए भी तैयार हो गया।। २७२।। हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मेदशिखर पर्वतपर भाग गया। क्रोधवश भीमकने वहाँ भी उसका पीछ। किया परन्तु तीर्थंकर भगवान्के सन्निधान श्रीर स्वयं तीर्थ होनेके कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लौट आया। तदनन्तर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेनके पास बता गया।। २७३-२७४।। जब भीमकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं-हमार पूजनीय हैं इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्माको वहाँसे निकाल दीजिए। महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ भाषा। 'यह दुरास्मा बहुत ही कर हैं यह समभ कर हमारे पिताने युद्धमें भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पैर सांकलसे बाँध लिये। तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पिताने विचार किया कि मु मे ऐसा करना अचित नहीं है ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंसे उसे शास्त कर हिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर उसे भेन दिया। भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवर्माके साथ वैर महीं छोड़ा। फलस्वरूप इस पापी भीमकने राज्ञसी किया सिद्ध कर हिरण्यवर्माको, मेरे पिताको तथा मेरे भाइयोंको मार बाला है, इस नगरको उजाद दिया है और श्रव ग्रुमे लेनेके उद्देश्यसे श्रानेवाला है।। २७५-२८०।। यह सब कथा सुनकर श्राश्चर्यको धारण करते हुए कुमार प्रीतिङ्करने शय्यातस्वर पड़ी हुई एक तलवारको देखकर कहा कि इस तलवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलबार जिसके हाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है। क्या तुन्हारे विताने इस

१ विद्या शाठ्येन म॰, स॰ । २ महारामः स॰ । १ न्यायकृति स॰ ।

बस्य इस्तगतो "जेतुं तं शकोऽपि न शक्तुयात् । इति मत्वा पितानेन किं से केनापि युद्धवात् ॥२८२॥ इस्पप्राक्षीरस तां सापि न स्वप्नेऽपीरवमापत । तदा प्रीतिक्करो इस्तगतमधं विधाय तत् ॥ २८३ ॥ तं इन्तुं निर्भयो भीमं गोपुराभ्यन्तरे स्थितः । निगृहतनुराविष्कृतोषतिर्वेसुनं दथत्र ॥ २८४ ॥ तस्मिन्सणे समागत्य समन्ताद्वीक्य भीमकः । स्वविद्यां प्रेषयामास दृष्टा दुष्टं जहीति तम् ॥ २८५ ॥ सम्यग्द्रप्टिर्थं सप्तविष्यभीतिविद्रगः। चरमाङ्गो महाधूरो नाहं हन्तुमिमं शमा ॥ २८६ ॥ इति भीत्वा तद्वभ्वर्णे सञ्चरन्तीमितस्ततः । विक्षोक्य भीमको विद्यां प्रक्तिहीनां म्यसर्जयत् ॥ २८७ ॥ निस्साराभूनं जेत्युक्त्वा साप्यगच्छद्रश्यताम् । स्वयमेवासिमुत्खाय भीमकस्तं जिघासुकः ॥ १८८ ॥ सम्प्राप्तवान्कुमारोऽपि तर्जयञ्चतिभीषणम् । तव्यातं वञ्चवित्वाहंस्तं प्राणैः सोऽप्यमुख्यत् ॥ २८९ ॥ ततो विभ्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीद्य सा । कुमारं कन्यकाम्येत्य व्यवास्त्वं भद्र साहसम् ॥ २९०॥ इत्यारोज्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाक्रणे । अभिविष्य जलापुर्णैः कल्रशैः कल्प्यौतकैः ॥ २९१ ॥ विन्यस्य मणिभाभासि मुकुटं चारुगस्तके । यथास्यानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥ विखासिनीकरोद्धयमानचामरशोभिनम् । अकरोत्तिक्वरिक्ष्याह प्रीतिक्करकुमारकः ॥ २९३ ॥ किमेतदिति साबोचदस्म्यस्याः स्वामिनी पुरः । दःवा राज्यं मदीयं ते "पष्टबन्धपुरस्सरम् ॥ २९४ ॥ हरनमालां गर्छ कृत्वा त्वां प्रेम्णा समभीभवम् । इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्ये कुमारः प्रत्यभाषत् ॥ २९५ ॥ विना पिन्नोरनुज्ञानान्नेव स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेव सङ्करपो विहितोऽयमिति स्फटम् ॥ २९६ ॥ यद्येषं तत्समायोगकालेऽभीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रतिपद्य धनं महत् ॥ २९७ ॥

तलबारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछा । कन्याने उत्तर दिया कि इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है। तदनन्तर प्रीतिङ्कर कुमारने वह तलवार अपने हाथमें ले ली ।। २८१-२८३ ।। जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है और जो देवीप्य-मान दिन्य तलवारको धारण कर रहा है ऐसा प्रीतिक्रर भीमकको मारनैके लिए गोपुरके भीतर छिप गया। उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब और देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालो।। २८४-२८५।। विद्या प्रीतिङ्करके पास जाते ही डर गई, वह कहने लगी कि यह सम्यग्दृष्टि हैं, सात भयोंसे सदा दूर रहता है, चरमशरीरी है श्रीर महाशूरवीर है, मैं इसे मारनेके लिए समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी। यह देख, भीमक समक गया कि यह विद्या शिक्टीन है तब उसने 'तू सारहीन है अतः चली जा' यह कह कर उसे छोड़ दिया और यह भी अष्टरयताको प्राप्त हो गई। विद्यांक चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार डठाकर उस पर भपटा। इधर प्रीतिङ्करने भी उसे बहुत भयंकर हाँट दिखाकर तथा उसके बारको बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गयं ॥ २-६-२=१॥ तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर अर्त हुए कुमारको देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र । आपने बहत बढ़ा साहस वि.या है।। २६०।। इतना कहकर उसने राजभवनके आँगनमें सुवर्ण-सिंहासनपर उसे बैठाया क्रीर जलसे भरे हुए सुवर्णमय कलशोंसे उसका राज्याभिषेक किया।। २६१।। मणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान मुकुट उसके सुन्दर मस्तक पर बाँघा; यथास्थान समस्त अच्छे-खच्छे श्राभुषण पहिनाये क्रीर विलासिनी क्षियोंक हाथोंसे ढारे हुए चमरोंसे उसे सुशोमित किया। यह सब देख प्रीतिक्कर कुमारने कहा कि यह क्या है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि 'मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट्ट बाँध कर अपने लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गलेमें बालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधामणी हो रही हूँ । यह सुनकर कुमारन उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके बिना तन्हें स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहलेसे ऐसा ही संकल्प कर रक्खा है। यदि तुम्हारा ऐसा अ। मह ही है तो माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा। कन्याने प्रीतिक्रूरकी यह बात मान ली और बहुत-सा धन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जहाजपर उतारनेके लिए

१ जन्तुं सं । २ वसुनन्दपृत् इत्यपि कचित् । ३ पङ्कवन्त्रपुरस्सराम् क०, ग०, घ० ।

वश्वावतरणायामि रुज्या तेन सह सवया। वियासुरासीव्रजं तां प्रमोदास्तोऽप्यवालयत् ॥ २९८ ॥ समस्तवालयं रङ्का नागद्त्तो बहिर्गतः। समाक्रुष्याप्रहीत्रक्य ताक्ष वृष्यक्ष तुष्टवान् ॥ २९९ ॥ पोतप्रस्थानकालेऽस्याः साराभरणसंहतिम् । विस्तृतां स कुमारस्तामानेतुं गतवान् पुनः ॥ ३००॥ नागद्त्रस्तदा रजुमाक्रुष्य द्रश्यमेत्वा । सारं सन्त्रासमेतन्मे भोक्तुमामरणाव्यवेत् ॥ २००॥ कृताथेऽहं कुमारेण यहा तद्वातुम्यतास् । इति प्रास्थित सार्थं तैर्लञ्चरणोवण्यवेतः ॥ ३०२॥ मागद्रशेऽक्रितं क्रास्था कृत्यका मौनमनवीत् । प्रीतिक्कराद्विमात्राम्येनं वदाम्यहमित्यसौ ॥ ३०२॥ नागद्त्तोऽपि कृत्येषा स्कृति प्रतिपाद्यन् । तां वृष्यरक्षणेऽगौक्षीत्प्रीत्या स्वाकृत्वसम्बत्ता ॥३०५॥ कमात्त्वनगरं प्राप श्रेष्ठो प्रीतिक्करस्तदा । गतो भृतिककं नायाकृत वृत्यवत्त्वत् तस् ॥ ३०५॥ नागद्त्रमसौ नाहं जानामीत्युत्तरं ददौ । भृषणानि समादाय समुव्रतटमागतः ॥ ३०६॥ नागद्त्रेत पापेन स कुमारोऽतिसन्त्रितः । अरङ्का पोतसुद्विमः पुरं प्रति निवृत्तवान् ॥ ३०६॥ नागद्त्रेत पापेन स कुमारोऽतिसन्त्रितः । अरङ्का पोतसुद्विमः पुरं प्रति निवृत्तवान् ॥ ३०८॥ जितन अत्वद्वस्थानेकं विलोक्य तम् । पुरादिभिः समन्त्रक्यं विश्वाय विधिवन्त्रनाम् ॥ ३०८॥ जितनः कर्मभिर्यस्तः सर्वोऽप्यन्यद्वेतनम् । सर्वविक्तमंनिर्मुको जिन केनोपमीयसे ॥ ३१०॥ साक्ष्यादीन् लोकविक्यातान् सर्वथा सावधारणान् । एको भवान् जिनाजैवीचित्रं निरवधारणः ॥३१९॥ अवोधतमसाकान्तमनाचन्तं जगस्त्रयम् । सुरं त्वमेव जागसि शक्षद्विसं च प्रयसि ॥ ३१२॥ अवोधतमसाकान्तमनाचन्तं जगस्त्रयम् । सुरं त्वमेव जागसि शक्षद्विसं च प्रयसि ॥ ३१२॥

क़मारके साथ किनारे पर श्रा गई। कुमारने भी बड़े हर्षसे वह रस्सी हिलाई। रस्सीका हिलना देखकर नागदत्त बाहर त्राया श्रीर उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत संतुष्ट हन्ना। जब जहाज चलनेका समय त्राया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणोंको लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ।। २६२-३०० ।। इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी र्खींच ली श्रीर 'इस कन्याके साथ मुफे बहुत-सा श्रच्छ। धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिङ्करकुमार जैसा-तैसा रहें ऐसा विचार कर श्रीर खिद्र पाकर नागद्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया ॥ ३०१-३०२ ॥ कन्याने नागद्त्तका अभिप्राय जानकर मीन धारण कर लिया श्रीर ऐसी प्रतिक्का कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिक्करके सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं कहँगी ।।३०३।। नागदत्तने भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूँगा है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े प्रेमके साथ द्रव्यकी रहा करनेमें नियक्त किया ॥ ३०४ ॥ अनुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया । पहुँचनेपर सेठने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिङ्कर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नहीं आया ? इसके उत्तरमें नागद्ताने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिङ्कर कुमार समुद्रके तटपर श्राया परन्तु पापी नागदत्ता उसे धोला देकर पहले ही चला गया था। जहाजको न देखकर वह उद्विम होता हुआ नगरकी आर लौट गया।। ३०५-३०७।। चिन्तासे भरा प्रीतिक्रर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिकसे उसने वहाँ विधिपूर्वक भगवान्की पूजा-वन्दना की। तहनन्तर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा ॥ ३०८॥

"हे जिनेन्द्र! जिस प्रकार रात्रिमें सुले नेत्रवाल मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मात्रसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये हैं ॥ ३०६ ॥ हे जिनेन्द्र! आप, शुद्ध जीव, कर्मोंसे प्रसित संसारी जीव और जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं तथा कर्मोंसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ? ॥ ३१० ॥ हे भगवन! यद्यपि आप इन्द्रिय-झानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-झानसे सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आअर्थकी बात है ॥ ३११ ॥ हे देव! आदि और अन्तसं रहित यह तीनों लोक अझान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा

१ प्रमादात् क०, ग०, घ०, म०। २ प्रस्थितः स०। ३ ल्वद्दृष्टिमात्रेण म०, स०।

वस्तुवोधे विनेवस्य क्रिनेन्त्र अवदागाः । निर्मेकः शर्मदो हेनुराखोको वा सच्छुतः ॥ १११ ॥

इत्यं त्यक्रतसंस्तोत्रः श्रुवक्यश्ववोधनः । सम्वन्तसारसङ्गावं भाववण्यमंत्रिमितम् ॥ ११७ ॥

विनेतुं भन्दिरं जैनं बोह्य तं कर्णश्रकम् । ती तदीवं समादाय सधर्मा व्यां कुमारकः ॥११६ ॥

वृत्ति भन्दिरं जैनं बोह्य तं कर्णश्रकम् । ती तदीवं समादाय सधर्मा व्यां कुमारकः ॥११६ ॥

इति भाष्यतं देवी ह्रण्येण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं भीतिक्वरनेनं भ्रमोदिनम् ॥ ११७॥

भेषणं सुवविस्तरमाक्तिति तद्वतम् । गुरोः सन्देशमाक्तीत्व प्रसृत्वा भागमवद्वत्तकम् ॥ ११८ ॥

वाराणस्य तुरे पूर्व धनदेवयणिवपतेः । भूत्वायां तिवद्त्रायां शाम्यवो रमणः सुती ॥ ११९ ॥

तत्र शाक्याणि सर्वाणि विदित्ता भन्यतोऽर्थतः । चौरशाक्षककात्वापी परार्थहरणे रती ॥११० ॥

अभ्वास्मय वुक्ततत्वाविवास्विमुवस्तामः । सर्वसङ्गपरित्वागमकरोदतिकुस्तरम् ॥ १११ ॥

इतो धान्यपु राभ्यणेशितिभूवश्यामनि । भूत्रदे भुविमाहात्याद् तुष्टाः शार्वक्राद्यः ॥ १११ ॥

इता धान्यपु राभ्यणेशितिभूवश्यामनि । भूत्रदे भुविमाहात्याद् तुष्टाः शार्वक्राद्यः ॥ १११ ॥

इता धान्यपु राभ्यणेशितिभूवश्यामनि । भूत्रदे भुविमाहात्याद् तुष्टाः शार्वक्राद्यः ॥ १११ ॥

इता सामस्येनाक्यं तत्त्वमीपे जिनोदितम् । अत्यः वर्म परित्यज्य मसुमासादिभक्षणम् ॥ ११४ ॥

तस्यमानुरी ततः सुमतिहाक्वनगरं गते । शार्वकोपद्रवात्यस्त्वा देवसूर्यं गताविदम् ॥ ११५ ॥

सर्वमेतद्गुशेरात्तवतादित्यभिमत्य तम् । गत्वा सम्प्राप्य सम्पुत्य किमावास्यां निदेशनम् ॥ ११६ ॥

कर्तव्यमिति सम्पुत्यो मुनिवाधोऽज्यतिहती । अतः परं दिनैः कैक्षिकर्तव्यं यद्वविष्यति ॥ १२० ॥

है उसमें केवल ऋाप ही जग रहे हैं और समस्त संसारको देख रहे हैं।। ३१२।। हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार चल्लसहित मनुष्यको पदार्थका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यजनोंको त्रस्तु-तत्त्वका ज्ञान होनेमें आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है।। ३१३।। इस प्रकार शुद्ध ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिङ्कर कुमारने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तीत्र पढ़ा तथा कर्मके द्वारा निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिवेकशाला (स्नानगृह) में सो गया। उसी समय तन्द ऋौर महानन्द नामके दो यक्ष देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए अपये ॥ ३१५॥ उन्होंने जिन-मन्दिरके दर्शनकर प्रीतिक्करके कानमें बँधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्रमें लिखा था कि 'यह प्रीतिङ्करकुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमारको तुम बहुत भारी द्रव्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दो । तुम दोनोंके लिए मेरा यही कार्य हैं। इस प्रकार उन दोनों देवोंने उस पत्रसे अपने गुहका संदेश तथा अपने पूर्वभवका सब समाचार जान लिया।। ३१६-३१८।। पहले बनारस नगरमें धनदेव नामका एक वैश्य रहता था। हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्नीसे शान्तव श्रीर रमण नामके दो पुत्र हुए थे।। ३१६।। तहाँ हंमने प्रन्थ श्रीर अर्थसे सब शास्त्रोंका श्चान प्राप्त किया परन्तु चोर शास्त्रका अधिक अध्यास होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेमें तस्पर हो गये।। ३२०।। हमारे पिता भी हम लोगोंको इस चारीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त परिभइका त्याग कर दिया अर्थात् मुनिदीक्षा धारण कर ली ।। ३२१ ।। इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूषर नामक पर्वत पर मुनिराजके माहात्म्यसे बहाँपर रहनेवाले सिंह, त्याघ त्रादि दुष्ट जीव भी किसीको वाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका कहना सुनकर हम दोनोंने उस पर्वतको सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी सुनिराज रहते थे हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुना और मुद्ध, मांस श्रादिका त्याग कर दिया ॥ ३२१-३२४ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस देव-पर्यायको प्राप्त हुए हैं ।। ३२५ ।। 'ब्रह सब गुरु महाराजसे लिये हुए व्रतके प्रभावसे ही हुआ हैं ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की और

१-राक्षोकाबासच्युषः स्। १ अभिशिक्षन-स०। ३ युवयोः । ४ शत्वा स०। ५ अन्तेदिवात् स०।

सबद्ध्यामेव तव्हास्या विशेषमिति साव्यम् । स प्य तथ्य सम्येष इति वर्त्र प्रदश्य तत् ॥ ६१८ ॥ वृद्ध्येण बहुता सार्थ विमानमिथरीणा तम् । सुप्रतिष्ठपुराम्यर्ण निर्दि धरिणभूषणम् ॥ ३२० ॥ स्याः प्रापयतः सौती कि व सुर्पार्थणोवयः । तदागमनमाकण्यं भूपतिस्तस्य वान्धवाः ॥ ३३० ॥ नमगराश्च विभूषिणं सम्मदात्पस्तुपागताः । तेम्यः प्रोतिहृतं दत्वा स्थानासं जन्मतः सुरी ॥ ३३९ ॥ पुरं प्रतिष्य सद्दर्शः स महीश्ममप्त्रयत् । सोऽपि सप्रभाष्य वं स्थानमानादिभिरतोषयत् ॥ १३२ ॥ ध्यान्येषुः कुमारस्य ज्यायसी प्रियमित्रिकाम् । मातरं स्वतन्त्रस्य प्राप्ते परिणयोत्सके ॥ १३१ ॥ धान्तीं वृष्टुं समायाता रथ्यायां मृकिका स्वयम् । वीश्य स्वभूवासन्दोतं स्पष्टमहृष्टिसमञ्चया ॥ ३३५ ॥ यान्तीं वृष्टुं समायाता रथ्यायां मृकिका स्वयम् । वीश्य स्वभूवासन्दोतं स्पष्टमहृष्टिसमञ्चया ॥ ३३५ ॥ मदीयमेतिदत्युक्त्वा जनान् सा तां रथस्थिताम् । रुष्ट्रा स्थितवती सापि प्राहेणा प्रहिलेति ताम् ॥३६६॥ तव्जाधा मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक्ष्यं न भृतोपस्प्रदेति व्यक्तमञ्चवन् ॥ ३३० ॥ कुंमारोऽपि तदाक्ष्यं न विभेतु कुमारिका । राजाम्यासं समभ्येतु तन्नाहं बास्म्युपस्थितः ॥ ३३८ ॥ ह्रस्यस्यः प्राहिणोत्पत्रं गृतं तद्दीक्ष्य तराधा । अद्यायाद्वायिता राज्ञः समीपमगमम्बुदा ॥ ३३० ॥ तदाभरणकृत्रन्त्रस्थितः भूतिः । धर्माप्यक्षान्समाह्य विचाराय न्ययोजयत् ॥ ३५० ॥ यसुन्यराञ्च तन्त्रवे केस्या सक्विहितां तदा । राजा कुमारमप्राक्षित्रेत्तां के भवानिति ॥ ३५९ ॥ अभिथाय स्वविद्यातं तेषे वेशीयमेव तत् । राजा कुमारमप्राक्षित्रेतां सोऽपि भूयमवोधयत् ॥ ३४० ॥

तदनन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराजने कहा था कि कुछ दिनोंके बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराज हा वह संदेश यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया।। ३२६-३२८।। इसके प्रधात उन देवोंने बहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवर्ती धरणिभूषण नामके पर्यतपर उसे शीघ ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय क्या नहीं करता है ? प्रीतिङ्करका आना सुनकर राजा, उसके भाई-क्यु और नगरके लोग बड़े हर्षसे अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये। उन देवोंने वह प्रीतिङ्कर कुमार उन सबके लिए सौंपा और उसके बाद वे अपने निशास-स्थानपर चले गये।। ३२६-३३१।। प्रीतिङ्करने नगरमें प्रवेश कर समीचीन रत्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे सेतुष्ट किया।। ३३२।।

अधानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीतिक्कर कुमारकी वड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके विवाहोत्सवमें अपनी पुत्रवध्नों अलंकृत करनेके लिए रत्नप्रय आमूक्णोंका समूह लेकर तथा 'रथपर सवार होकर सवको दिखलानेके लिए जा रही थी। उसे देखनेके लिए वह गूँगी कन्या स्वयं मार्गमें आई और अपने आमूक्णोंका समूह देखकर उसने अँगुलीके इशारेसे सबको वतला दिया कि यह आमूक्णोंका समूह मेरा है। तदनन्तर वह कन्या रथमें वैठी हुई प्रिथमित्राको रोककर खड़ी हो गई। इसके उत्तरमें रथपर वैठी हुई प्रिथमित्राने सबको समभा दिया कि यह कन्या पगली है।। ३३३-३३६।। तब मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट क्तला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है।। ३३७।। यह सुनकर प्रीतिक्कर कुमारने उस कन्याके पास गुप्त कपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी! तू विलकुल मय मत्त कर, राजाके पास गुप्त कपसे इस आशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारी! तू विलकुल मय मत्त कर, राजाके पास गुप्त कर में अवहाँ उपस्थित रहूंगा। पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हपेसे राजाके समीप गई। राजाने भी उसके आभूक्णोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको बुलाकर नियुक्त किया।। ३३५-३४०।। राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आहमें विठलाकर कुमार प्रीतिक्कर पूछा हिल किया आप इसका कुछ हाल जानते हैं ?।। ३४१।। इसके उत्तरमें कुमारने अपना जाना हुका हाल कह दिया और फिर राजासे सममाकर कह दिया कि बाकीका हाल में नहीं जानका जाना हुका हाल कह दिया और फिर राजासे सममाकर कह दिया कि बाकीका हाल में नहीं जानका

१ शाला संबिद्दितों तदा ख॰ ।

गान्यादिभिः समध्यव्यं तां पदान्तिरतां लुपः । देव ते बृद्धि वद्ष्यं तरायेष्य वृष्ण्यान् ॥ ६७६ ॥ सा नामद्यदुष्येष्टां महीणायमवृष्णत् । भुत्वा तत्सुविषायांस्मै कुपित्वानेन वापिना ॥ ६७६ ॥ इतः पुत्रवयः स्वामिवधववित महीपतिः । सर्वस्वदरणं कृत्वा निगृहीतुं तमुश्रातः ॥ ६७५ ॥ प्रतिविद्धः कुमारेण नैतव्युक्तं तवेति सः । सीजन्यतस्तदा तृष्ट्वा कुमाराय निजासम्जास् ॥ ६७६ ॥ प्रथिवीसुन्दरीं नाम्ना कम्यकाश्च वसुन्वराम् । हात्रिषाद्वैषयपुत्रीश्च कस्याणविधिना वदौ ॥ ६७० ॥ सह पूर्वेषनस्थानमर्भराज्यश्च मावते । पुरा विद्वितपुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः ॥ ६७८ ॥ प्रतितः प्रीतिद्वरस्तत्र कामभोगान्समीप्सितान् । स्वेष्क्यया वर्षमानेष्कश्चिरायानुवभूव सः ॥ ६७९ ॥ मुनी सागरसेनाक्ये सम्प्यस्थान्योश्विष । कोकान्तरं तदागत्य चारणी समुपस्थितौ ॥ ६५० ॥ मुनी सागरसेनाक्ये मत्त्रवादीत्विष्यार्थां । अर्था मशोहरोथाने गत्वा स्तुत्वा विण्यतः ॥ ६५९ ॥ धर्म समन्वयुक्ततैतावित्यार्हर्जुमतिस्त्याः । अर्था न जतभेदादिः शेषो दशविधः स्मृतः ॥ ६५१ ॥ स्वास्त्रवादिः कर्मविष्यंत्ती तच्युत्वा तदनन्तरम् । स्वपूर्वभवसम्बन्धं पप्रच्छैतञ्च सोऽजवित् ॥ ६५४ ॥ श्वण सागरसेनाक्यमुनिमातपयोगिनम् । प्ररेऽस्मिन्वेव भूपाळप्रमुखा वन्दित् गताः ॥ ६५५ ॥ भवाविषार्यनाक्वयमुनिमातपयोगिनम् । प्ररेऽस्मिन्वेव भूपाळप्रमुखा वन्दित् गताः ॥ ६५५ ॥ क्षित्रक्विकान्तरं यातः पुरेऽप्रैतं जनो वहिः । क्षिप्त्वा वातु ततो भक्षविष्यामीत्यागतं अप्तिः ॥६५७॥ कश्रिक्वोक्वन्तरं यातः पुरेऽप्रैतं जनो वहिः । क्षिप्त्वा वातु ततो भक्षविष्यामीत्यागतं अप्तिः ॥६५७॥

यह देवी ही जानती है।। ३४२।। राजाने कपड़ेकी आइमें बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे पूजा कर पूछा कि है देवि! तूने जो देखा हो वह ज्योंका त्यों कह।। ३४३।। इसके उत्तरमें उस देवीने राजाको नागदत्तकी सब दुष्ट चेष्टाएँ बनला दीं। उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ।। उसने कहा कि इस पापीने पुत्रबंध किया है और स्वामिन्द्रोह भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन छुटवा लिया और उसका निमह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिङ्करने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमारकी सुजनतासे राजा बहुन ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथिबीसुन्दरी नामकी कन्या, वह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वैश्योंकी अन्य बत्तीस कन्याएँ विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दीं।। ३४४-३४७।। इसके सिवाय पहलेका धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूर्वभवमें पुष्य किया है ऐसे मनुष्योंको सम्पदाएँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।। ३४८।। इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिङ्कर कुमारने वहाँ अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मनचाहे काम-भोगोंका उपभोग किया।। ३४६।।

तद्नन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग कले गये। उसी समय वहाँ बुद्धि-ह्नी आमूक्णों से सहित ऋजुमित और विपुलमित नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये। प्रीतिङ्कर सेठने जाकर उनकी स्तुति की और धर्मका स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनियों जो ऋजुमित नामके मुनिराज थे वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दा प्रकारका जानना चाहिए। गृहस्थोंका धर्म दर्शत-प्रतिमा, अत-प्रतिमा आदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका हैं और कर्मोंका चय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे क्यारह प्रकारका हैं और कर्मोंका चय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके भेदसे दश प्रकारका है। धर्मका स्वरूप सुननेके बाद प्रीतिङ्करने मुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध पूछा। इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि मुनो, मैं कहता हूं —िकसी समय इसी नगरके बाइर सागरसेन मुनिराजने आतापन योग धारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाके लिए राजा आदि बहुतसे लोग गये थे, वे नाना प्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शङ्क बुरही आदि बाजोंके साथ नगरमें आये थे। उन बाजोंका शब्द सुनकर एक श्रुगालने विवाद किया

१-स्वया वा० (१)। २ निष्वीन वा०। ३ वनि ल०।

मध्योऽयं मतमादाय मुक्तिमाञ्च गमिष्यति । इति मत्वा तमासक्तमसावेवममापत ॥ ३५८ ॥ प्राग्तन्मकृतपापस्य फक्षेनासूः श्वरााककः । इदानीश्च कुषीः साधुसमायोगेऽपि मन्यसे ॥ ३५० ॥ दुष्कमं विरमैतस्माद्दुरन्तदुरितावहात् । गृहाण बतमस्येहि परिणामञ्जमावहम् ॥ ३६० ॥ इति तह्वचनादेष मुनिर्मन्मनसि स्थितम् । ज्ञातवानिति सञ्जातसम्मदं स श्वगाककम् ॥ ३६१ ॥ मुनिस्तदिक्विताभिकः पुनरेवं समझवीत् । त्वमन्यस्य न शक्नोपि मतस्यामिपकाकसः ॥ ३६१ ॥ गृहाणेदं व्रतं श्रेष्टं रात्रिभोजनवर्जनम् । परकोकस्य पाथेयमिति अर्म्यं मुनेवंषः ॥ ३६१ ॥ श्रुत्वा भक्त्या परीत्यैनं प्रणम्य कृतसम्मदः । गृहीत्वा तद्वत्रतं मद्यमांसादीनि च सांऽत्यजत् ॥ ३६४॥ सदा प्रमृति शाक्यादि विद्युद्धाशनमाहरन् । अतिकृष्कुं तपः कुर्वन् कञ्चित्वाक्षमत्रीमम् ॥ ३६५॥ श्रुष्काहारमथान्येद्युर्भुक्त्वा तृष्णातिवाधितः । अर्कास्तमयवेकायां पयःपानाभिकाषया ॥ ३६६॥ श्रुष्काहारमथान्येद्युर्भुक्त्वा तृष्णातिवाधितः । अर्कास्तमयवेकायां पयःपानाभिकाषया ॥ ३६६॥ श्रुष्के सोपानमार्गेण प्रविद्यान्तः किमप्यसौ । तत्राकोकमनाकोक्य दिनेशाऽस्तमुपागतः ॥ ३६७ ॥ इति निर्गत्य हृमां पुनः पातुं प्रविष्टवान् । गोमायुरेव द्विष्वर्वा कुर्वस्तत्र गमागमौ ॥ ३६८ ॥ दिनेशास्तमानीय सोढतृष्णापरीषदः । विद्युद्धपरिणामेग मृतिमित्वा दववतः ॥ ३६९ ॥ एवं कुर्वरदासस्य मूत्वा प्रीतिद्वरः सुतः । मतेन धनमित्रायामीदगैष्ठर्यमासवान् ॥ ३७० ॥ इति तद्वचनाज्ञातसवेगस्तं यतीश्वरम् । शंसन् व्रतस्य माहात्स्यममिवन्य ययौ गृहम् ॥ ३७९ ॥ विर्वतः संस्तौ दीर्घमशनन् दुःखान्यनारतम् । अपारं खेदमायाति दुर्भिक्षे दुर्विषो यथा ॥ ३७२ ॥

कि 'आज कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उसे बाहरछोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खाऊँगा' ऐसा विचार कर वह शृगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समभ गये कि यह भव्य है खोर वत लेकर शीव ही मोच प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकटभव्यसे इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे खब शृगाल हुआ है ऋौर अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियोंका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्मका विचार कर रहा है। हे भज्य ! तू दुःग्वदायी पापको देनेवाले इस इकमंसे विरत हो व्रत प्रहण कर ऋौर शुभ परिणाम धारण कर ॥ ३५०-३६० ॥ मुनिराजके यह वचन सुनकर शृगालको इस बातका बहुत हुई हुन्ना कि यह मुनिराज मेरे मनमें स्थित वातको जानते हैं। शृगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शृगालसे फिर कहा कि तू मांसका लोभी होनेसे अन्य ब्रत प्रहण करनेमें समर्थ नहीं है ब्रतः राब्रिभोजन त्याग नामका श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराजके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल (पाथेय) ही थे। मुनिराजके धर्मपूर्ण वचन मुनकर वह शृगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया श्रीर रात्रिभोजन त्यागका त्रत लेकर मद्य-मांस श्रादिका भी त्याग कर दिया ॥ ३६१-३६४ ॥ उस समयसे वह शृगाल चावल आदिका विशुद्ध आहार लेने लगा । इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिन उस शृगालने सूवा आहार किया जिससे प्याससे पाड़ित होकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीदियोंके मार्ग-द्वारा किसी कुएँ के भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने समभा कि सूर्य अस्त हो गया है इसलिए पानी बिना पिये ही बाहर निकल आया। बाहर आनेपर प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएँके भीतर गया। इस तरह वह शृगाल दो तीन बार कुएँके भीतर गया और बाहर त्राया। इतनेमं सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान, उस शृगालने अपने अतमें दृढ़ रहकर तृष:-परिषद्द सहन किया और विशुद्ध परिणामोंसे मरकर कुवेरदत्त सेठकी धनमित्रा स्त्रीसे प्रीतिंकर नामका पुत्र हुत्रा । व्रतकं प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज हे बचन सुनकर पीतिकर संसारते भयभीत हो उठा, उसने ब्रतक मादात्म्यकी बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराजको नमस्कार कर वह अपने घर लौट अया ॥ ३६६-३७१ ॥ श्राचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार द्वाभक्ष पड़ने पर दिरद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी होता है उसी प्रकार इस संसारमें व्रतरिहत मनुष्य दीघेकाल तक दुःख आंगता हुआ निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता

वतामाययमायाति निर्वतः शह्यते जवैः । वती सफल्युतो वा निर्वतो वन्यवृश्वत ॥ ३०६ ॥ वर्गायक्षमाय्नोति व्रतवान्यर्जन्मि । न व्रताद्यरो बन्धुर्नाव्रताद्यरो रिपुः ॥ ३०७ ॥ सर्वेर्वाग्वतिनो आद्या निर्वतस्य म केन्षित् । उप्राभिर्वेदताभिश्व व्रतवाद्यानिभूयते ॥ ३०५ ॥ वरन्तोऽपि नमन्त्येव व्रतवन्तं "वयोनवम् । वयोयुद्धो व्रताद्यीनस्तृणसद्गण्यते जनैः ॥ ३०६ ॥ प्रवृत्यादीयते पापं निष्ट्रत्या तस्य सक्षावः । वर्त निर्वृत्यिमेवाद्वस्तद्गृह्वात्युत्तमो व्रतम् ॥ ३०० ॥ व्रतेन जायते सम्पदे भवेत् । तस्मात्यस्यदमाकांक्षिक्रःकांक्षः सुव्रतो भवेत् ॥ ३०८ ॥ स्वर्गापवर्गयोर्वीं जन्तोः स्वरूपमपि व्रतम् । तत्र प्रीतिक्वरो वाच्यो स्वर्गा स्वर्गत्विष्ट्याम् ॥ ३०० ॥ स्वर्गापवर्गयोर्वीं जन्तोः स्वरूपमपि व्रतम् । तत्र प्रीतिक्वरो वाच्यो स्वर्गताद्वमा ॥ ३०० ॥ स्वर्गपत्तवर्गयेर्यं करमात्रापुत्र्यते । क्षिकदाविष्टिव्यत्विक्वित्वं कारणे वर्त्य । ३०० ॥ कारणादिन्यता कार्यं कार्ययोः सुक्तदुःख्योः । धर्मपापे विपर्यस्ते तदा वान्यपादिस्यताम् ॥ ३०० ॥ धर्मपापे "विग्रुच्यान्यदृद्वितवं कारणं वर्त् । को विधिवर्यस्ती नोचेविद्यंनी नास्तिकोऽध्या ॥ ३०० ॥ धर्मपापे "विग्रुच्यान्यदृद्वितवं कारणं वर्त्य । क्षावित्रते प्रवयन्तः स्युनं भीमधमाः कथम् ॥३०६॥ इति मत्वा जिनप्रोक्तं व्रतमादाय सुद्धाः । स्वर्गापवर्गसौक्याय यसेताविष्कृतोधमः ॥ ३०५ ॥ अथ प्रियक्वराय्याय साभियेकं स्वसम्यदम् । वसुन्धरातुजे प्रीतिक्वरोऽद्या विरक्तधीः ॥ ३०५ ॥ एत्य राजगृहं सार्यं बहुभिर्वत्यवान्धवैः । भगवत्यार्थंमासाय संयमं प्राप्तवान्यम् ॥ ३०६ ॥ एत्य राजगृहं सार्यं बहुभिर्वत्यवान्धवैः । भगवत्यार्थंमासाय संयमं प्राप्तवान्यम् ॥ ३०६ ॥

रहता है।। ३७२।। व्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास करते हैं और व्रतर्राहत मनुष्यसे सब लोग सदा शङ्कित रहते हैं। व्रती फलसहित युत्तके समान हैं श्रीर अव्रती फतरहित बन्ध्य दुक्तके समान है।।३७३।। जती मनुख्य पर-जन्ममें इष्ट फलको प्राप्त होता है इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका व्रतसे बदकर कोई भाई नहीं है और अव्रतसे बदकर कोई शत्रु नहीं है।। ३७४।। व्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते हैं परन्तु व्रतहीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मानता। बढे-बढ़े देवता भी ब्रती मनुष्यका निरस्कार नहीं कर पाते हैं।। ३७५।। ब्रती मनुष्य श्रवस्थाका नया हो तो भी बृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं और बृद्धजन अंतरहित हो तो उसे लोग तृणके समान तुच्छ समभते हैं ॥ ३७६ ॥ प्रवृत्तिसे पापका महण होता है और निवृत्तिसे उसका स्रय होता है। यथार्थमें निवृत्तिको ही व्रत कहते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य व्रतको अवश्य ही महण करते हैं।। ३७७।। व्रतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अव्रतसे कभी संपत्ति नहीं मिलती इसलिए सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको निष्काम होकर उत्तम ब्रती होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ इस जीवके लिए छोटा-सा वन भी स्वर्ग और मोचका कारण दोता है इस विषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैं उन्हें प्रीतिकरका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है।। ३७६।। जिन्होंने पूर्वभवमें अच्छी तरह व्रतका पालन किया है वे इस अवमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि विना कारणके क्या कभी कोई कार्य होता है १॥ ३८०॥ जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःख रूपी कार्यका कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिये अर्थात् धर्मसे सुख और पापसे दुःख होता है ऐसा मानना चाहिये। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति होती देखी जाती है।। ३८१।। यदि वह मूर्ज, व्यसनी, निर्दय, अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म आर पापको छोड़कर सुख और दुःखका कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कीन कहेगा १।। ३८२।। जो केवल इसी जन्मके हित अहितको देखता है यह भी बुद्धिमान कहलाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-श्रहितक। विचार रखते हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान् क्यों नहीं कहलावें ? अर्थात् अवश्य ही कहलावें।।३६३।। पेसा मानकर शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिये कि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्त के सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करे।।३५४।। तदनग्तर विरक्त मुद्धिकां धारण करनेवाले प्रीतिकरने अपनी स्त्री वसुन्धराके पुत्र प्रिवद्भरके लिए अभिषेकपूर्वक अपनी सब सम्पराएँ समर्पित कर दी और अनेक सेवक तथा माई-बन्धुओंके साथ राजगृह नगरमें भगवान

१ वयसा नवी वयोनवस्तम् नवयौवनसम्पन्नम्। 'सयौवनम्' इति क्वचित् , नवयौवनम् (१) २ विमुख्यम् वै छ । ३ पश्य छ ।

निक्षपञ्चवहारात्मसारनिर्वाणसाधनम् । जिक्क्यमोक्सस्मार्गमावनं तह्नछोदयात् ॥ ३८७ ॥ निइत्य वातिकर्माणि प्राप्यानम्तचतुष्ट्यम् । अघातीनि च विष्यस्य पारमात्म्यं प्रयास्यति ॥ ३८८ ॥ इति श्रीमद्गणाधीशनिदेशान्मगधेश्वरः । प्रीतशनमिवन्धायान्मन्वानः स्वकृतार्थताम् ॥ ३८९ ॥ अधान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं दशम् । दश्वत्रत्वा गणाश्रीशं कुद्रमछीकृतहस्तकः ॥ १९० ॥ क्षेषावसर्पिणीकालस्थिति निरवशेषतः । भागाम्युत्सर्पिणीकालस्थितिमध्यनुयुक्तवान् ॥ ३९१ ॥ गणी निजद्विज्ञामीषुप्रसरैः प्रीणयन् सभाम् । गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्तवानिति स क्रमात् ॥ १९२ ॥ चतुर्यकारूपर्यन्ते स्थिते संवत्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्सद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥ ३९३ ॥ दुष्यमायाः स्थितिर्वर्षसङ्खाण्येकविंशतिः। शतवर्षायुषस्तस्मिन्स्तुकृष्टेन मता नराः॥ ३९४ ॥ सप्तारिनप्रमाणाङ्गा स्थाप्छाया विरूपकाः । त्रिकालाहारिनरताः सुरतासक्तमानसाः ॥ ३९५ ॥ परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः काखदोषतः । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहस्रशः ॥ ३९६ ॥ ,यथोक्रम् भुजाभावाज्जाते वर्णादिसङ्करे । दुष्यमायां सहस्राब्दव्यतीतौ धर्महानितः ॥ ३९७ ॥ पुरे पार्टाकपुत्राक्ये शिशुपालमहीपतेः । पापी तन्त्रः प्रथिवीसुन्दर्गं दुर्जनादिमः ॥ ३९८ ॥ चतुर्मुंबाह्यः किकराजो वेजितभूतछः । उत्पत्स्यते माधसंवत्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥ समानो सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकीतितम् । चत्वारिशत्समा राज्यस्थितिश्राक्रमकारिणः ॥ ४०० ॥ षण्णबत्युक्तपाषण्डिवर्गस्याज्ञाविधायिनः । निजनुत्यत्वमापाश महीं कृत्सां स भोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥ अधान्येषः स्विमध्यात्वपाकाविष्कृतचेतसा । पापाण्डलु किमस्माकं सत्त्वत्राज्ञापराङ्मुलाः ॥४०२॥

महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है।।३८५-३८६।। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षका साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप मोक्षमार्गकी भावना ही है। सो इसके बलसे ये प्रीतिकर मुनिराज धातिया कर्मोंका नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अधातिया कर्मोंको नष्ट कर परमातम-पद प्राप्त करेंगे।। ३८७-३८८।। इस प्रकार श्रीमान् गणधरदेवकी कही कथासे राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ नगरमें चला गया।।३८९।।

अथानन्तर किसी दूसरे दिन श्वायिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्विणी कालकी स्थिति और आनेवाले उत्सिपिणी कालकी समस्त स्थिति पूर्जी।। ३६०-३६१।। तब गणधर भगवान अपने दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्वष्ट कहने लगे ।। ३६२ ।। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रह जावेंगे तब भगवान् महावीर स्वामी सिद्ध होंगे।। ३६३।। दुःषमा नामक पञ्चम कालकी स्थिति इकीस हजार सागर वर्षकी हैं। उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सौ वर्षकी आयुके धारक होंगे ॥ ३६४ ॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायगी, रूप भद्दा होगा, वे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे श्रीर उनके मन काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥ ३६५ ॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे क्यों के पाप करनेवाले हजारों मनुष्य ही उम समय उत्पन्न होंगे॥३६६॥ शास्त्रोक्त लक्षणवाले राजात्र्योंका श्रभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जावेंगे । उस दु:पमा कालके एक हजार वर्ष बीत जानेपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिशुपालकी रानी पृथिवीसुन्दरीके चतुर्मुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनोंमें प्रथम संख्याका होगा, पृथिवीको कम्पायमान करेगा श्रीर कल्कि राजाक नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मधा नामके संवत्सरमें होगा ॥ ३६७-३६६ ॥ आक्रमण करनेवाले उस कल्किकी उत्कृष्ट आयु सत्तर वर्षकी होगी श्रीर उसका राज्यकाल चालीस वर्ष तक रहेगा।। ४००।। पापण्डी साधुश्रीके जो छियानंब वर्ग हैं उन सबका वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरद समस्त पृथिवीका उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदनन्तर मिध्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी किस्क अपने मन्त्रियोंसे पृक्षेगा कि कहो इन पायण्डी साधुत्रोंमें श्रव भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी कथ्यतामिति पापेन प्रष्ठव्यास्तेन मन्त्रिणः । निर्मन्थाः सन्ति देवेति ते विद्व्यन्ति सोऽपि तान् ॥४०६॥ आधारः कीदशस्तेषामिति प्रक्ष्यति भूपतिः । निर्माणाणुटामन्ना धनदीना गतस्पृद्धाः ॥ ४०५ ॥ अदिसान्नतरक्षार्थं स्यक्ष्येळादिसंवराः । साधनं तपसो मत्वा देहस्थित्यर्थमाहृतिम् ॥ ४०५ ॥ 'प्रकृद्धयुपोषितप्रान्ते मिक्षाकाछेऽक्षदर्शनात् । निर्याचनास्वशास्त्रोक्तां प्रद्याद्वमिम्ळाषिणः ॥ ४०६ ॥ अप्राप्ताने वातके त्रायके च ते समद्तिनः । श्रुप्पिपासादिवाधायाः सहाः सस्यपि कारणे ॥ ४०७ ॥ परपापिदवन्नान्येरद्धममिळाषुकाः । द सपा वा विद्वितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ ४०८ ॥ अनुसन्नारदेशेषु संवसन्ति सृगैः समम् । इति वद्यन्ति हष्टं स्वैवितिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९ ॥ अनुसन्नारदेशेषु संवसन्ति सृगैः समम् । हति वद्यन्ति हष्टं स्वैवितिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४०९ ॥ अनुसन्नारदेशेषु संवसन्ति सृगैः समम् । त्रेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः श्रुक्तो विर्धायताम् ॥ ४९० ॥ इति राजोपदेशेन वाचिष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमभुजानाः स्थास्यन्ति सुनयोऽपि ते ॥ ४९९ ॥ तद्दृष्ट्वा द्पिणो नग्ना नाज्ञां राजः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिष्यन्ति तं नृपम् ४९२ सोपि पापः स्वयं क्रोधाद्रुणीभृतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहतु प्रस्कुरदृश्चनष्यदः ॥ ४९६ ॥ सोदु तद्क्षमः कश्चित्सुरः श्रुदृष्टकदा । इनिष्यति तमन्यायं शकः सन् सहते न हि ॥ ४९४ ॥ सोऽपि रक्षमभं गत्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुर्भुको दुःसं लोभादनुभविष्यति ॥ ४९५ ॥ धर्भातर्क्षसं सहन्ते न प्रभावकाः । नास्ति सावश्चलेशेन विना धर्णप्रभावना ॥ ४१६ ॥

आज्ञासे पराङ्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निर्मन्थ साधु अब भी आपकी श्राकासे बहिर्भत हैं।। ४०२-४०३।। यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा हैं? इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बतन है अर्थान वे हाथमें ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिए वस्त्रादिका आवरण छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके विना ही अपने शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार आहार महण करनेकी इच्छा करते हैं. वे लोग श्रापना घात करनेवाले श्राथवा रज्ञा करनेवाले पर समान दृष्टि रखते हैं, जुधा तृषा श्रादिकी वाधाको सहन करते हैं, कारण रहते हुए भी व अन्य साधुआंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई वस्तुकी कभी अभिलापा नहीं रखते हैं, वे सपैके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हैं, ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ रहते हैं। इस प्रकार उस राजाके चिशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे।। ४०४-४०६।। यह सुनकर राजा कहेगा कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनेके लिए समर्थ नहीं हूं, इसलिए इनके हाथमें जो पहला भोजनका प्रास दिया जाय वही कर रूपमें इनसे वसूल किया जावे।। ४५०।। इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम प्राप्त माँगों गे और मुनि भोजन किये बिना ही चुप चाप खड़े रहेंगे। यह देख ऋहंकारसे भरे हुए कर्मचारी राजासे जाकर कहंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है ? दिगम्बर साधु राजाकी श्राज्ञा माननेको तैयार नहीं हैं ॥ ४११-४१२ ॥ कर्मचारियोंकी बात सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लाल हो जावेंगे श्रीर श्रीठ फड़कने लगेगा। तदनन्तर वह स्वयं ही प्रास छीननेका उद्यम करेगा।। ४१३।। उस समय शुद्ध सम्यग्दर्शनका धारक कोई श्रसुर यह सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राजाको मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष श्रन्यायको सहन नहीं करता है।। ४१४।। यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली प्रांथवीमें बावेगा, वहाँ एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ-कषायके कारण चिरकाल तक दुःख भोगेगा ।। ४१५ ।। प्रभावताली मनुष्य धर्मका निर्मल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावद्य (हिंसापूर्ण) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहीं सकतो इसलिए सम्यग्द्रष्टि अपार अन्यायी

१ एकाधुपो-इति कचित्। २ सर्पो वा ल० । सप्या वा क०, ल०, ग०, घ०, म०।

धर्मी माता पिता धर्मी धर्मखाताभिवर्धकः। धर्ता भवनृता धर्मी निर्मेष्ठे निश्चले पर्व ॥ ४१० ॥ धर्मध्यसे सर्ता ध्वंसस्तस्माद्धमृत्रृहोऽधमान् । निवारयन्ति ये सन्ती रिक्षितं तैः सर्ता जगत् ॥ ४१८॥ मिमित्तैरष्टधाप्रोक्तैस्तपोभिर्जनरञ्जनैः। धर्मीपदंश्चनैरन्ववादिदपंतिशातनैः ॥ ४१९ ॥ तृपचेतोहरैः अन्यैः कान्यैः शन्दार्थसुन्दरैः। सिन्धः शीर्येण वा कार्य शासनस्य प्रकाशनम् ॥ ४२० ॥ चिन्तामणिसमाः केचित्प्रार्थितार्थप्रदायिनः। दुर्लभा धीमतां पूज्या धन्या धर्मप्रकाशकाः ॥ ४२१ ॥ रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगणते ॥ ४२२ ॥ स्वान्दः स हि तर्कश्चः स सेद्धान्तः स सत्तपाः। यः शासनसमुद्धासी न चेव्कि तैरनर्थकैः ॥ ४२३ ॥ भास्वतेव जगवेन भासते जैनशासनम् । तस्य पादाम्बुजहन्द्वं विभयते मूर्ष्नि धार्मिकैः ॥ ४२७ ॥ अवन्वानिय रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥ ४२५ ॥ अवन्वानिय रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान् पुमान् शासनभासनः ॥ ४२५ ॥ अमद्रमत्तवाकीर्णे मनोरङ्गे महानदः । नटताजैनसद्धर्मभासनाभिनयो मम ॥ ४२० ॥ तन्तुः कव्किराजस्य बुद्धिमानजितक्षयः। पत्त्या विक्वित्वा सार्धं यात्वेनं शरणं सुरम् ॥ ४२८ ॥ सम्यग्दर्शनरक्ष महार्षं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधर्ममाहात्त्यं रष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२९ ॥ सद्य प्रभृति दुर्दर्पस्याज्यः पाष्टिकराति। जिनेन्द्रधर्ममाहात्त्यं रष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२९ ॥ तदा प्रभृति दुर्दर्पस्याज्यः पाष्टिकराति। जिनेन्द्रधर्ममाहात्त्यं रष्ट्वा सुरविनिर्मितम् ॥ ४२० ॥

चतुर्मुख राजाको मारकर धर्मकी प्रभावना करेगा ॥ ४१६ ॥ इस संसारमें धर्म ही प्राणियोकी माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रत्तक है, धर्म ही बढ़ानेवाला है, श्रीर धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोच्च पर्मे धारण करनेवाला है।। ४१७॥ धर्मका नाश होनेसे सज्जनोंका नाश होता है इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं व धर्मका द्रोह करनेवाले नीच पुरुषोंका निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषोंसे सज्जन जगन्की रचा होती है।। ४१८।। श्राठ प्रकारके निमित्ताझान, तपश्चरण करना, मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानको चूर करना, राजाओंके चित्त-को हरण करनेवाले मनोहर तथा शब्द और अर्थसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शूरवीरता दिखाना-इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुपोंको जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिये।। ४१६-४२०॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलिषित पदार्थीको देकर धर्मकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा पुज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं।। ४२१।। जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि व्रवर्तमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है ऐसा जिनागममें कहा जाता है।। ४२२।। जो जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला हैं वही वैयाकारण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धान्तका ज्ञाता है और वही उत्ताम तपस्वी है। यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी ज्याधियोंसे क्या लाभ है ? ।। ४२३ ।। जिस प्रकार सूर्यके द्वारा जगत् प्रकाशमान हो उठता है उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंको धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ।। ४२४ ।। जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है ऋौर मलय-गिरि चन्दनकी उत्पत्तिक। स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान पुरुष धर्मकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ४२५ ॥ जिस प्रकार राजा राज्यके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार जो सदा धर्मके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है वह लक्सीका धारक होता है।। ४२६।। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्ष-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे मन-रूपी रङ्गमूभिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय रूपी महानट सदा नत्य करता रहे ॥ ४२७ ॥

तदनन्तर उस कल्किका अजितंजय नामका बुद्धिमान पुत्र, अपनी बालना नामकी पन्नीके साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शन रूपीरत्न स्वीकृत करेगा। देवके द्वारा किया हुआ जिनधर्मका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लाग उस समयसे मिध्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे प्रवर्तमान होगा।।४२८-

१ ब्रियन्तां मूर्जि धार्मिकाः ल॰। २ चेलकया इति कचित्।

एवं प्रतिसहस्नाव्दं तत्र विश्वतिकित्ति । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जलमन्यमः ॥ ४३१ ॥
राज्ञां स भविता नाम्ना तदा मुनिषु पश्चिमः। विन्दावार्यस्य कित्यः स्वान्मुनिर्वीराङ्गआङ्कयः ॥४३१॥
सर्वेशीरायिकावर्गे पश्चिमः आवकोत्तमः। अप्तिष्ठः फल्गुसेनाल्या आविका चापि सद्मता ॥ ४३१ ॥
एते सर्वेऽपि साकेतवास्तव्या दुष्पमान्त्यजाः । सत्सु पञ्चमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥
मासेष्वहःसु मासार्थमितेषु च सुभावनाः । कार्तिकस्यादिपक्षान्ते पूर्वाङ्के स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥
वीराङ्गजोऽन्तिलः सर्वश्रीस्पक्त्वा आविकापि सा । देहमायुक्ष सद्धर्माद् गमिष्यन्त्यादिमां दिवम् ॥४३६॥
मध्याद्वे भूभुजो ष्वंसः सावाङ्के पाकभोजनम् । चट्कमंजुलदेशार्यहेतुष्माश्च मूलतः ॥ ४३० ॥
सार्थ स्वहेतुसम्यासौ प्राप्त्यत्वित् विकर्व ध्रुवम् । ततोऽतिदुष्यमाद्वे स्वृविकात्यवद्यपरायुवः ॥ ४३८ ॥
गरोऽष्राभ्यिकार्शितत्रयमानशरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिद्वयसमागताः ॥ ४३९ ॥
पर्कादिवसनाः कालस्यान्ते नद्वा ययेप्सितम् । कार्पासवसनाभावाद् गतेष्ववद्यु केषुचित् ॥ ४४० ॥
पर्कादिवसनाः कालस्यान्ते नद्वा ययेप्सितम् । चरिष्यन्ति कलादीनि दीनाः शाखासृगोपमाः ॥ ४४१ ॥
पर्कादिवलकायायुरादिहासो मविष्यति । प्रान्ते वोदशवर्यायुर्जीविनो हस्तदेहकाः ॥ ४४२ ॥
कमादीवलकायायुरादिहासो मविष्यति । प्रान्ते वोदशवर्यायुर्जीविनो हस्तदेहकाः ॥ ४४३ ॥
अस्थिराष्णुभान्येव प्रपत्तिष्ठपति नामसु । कृष्णा सक्षतनुच्छाया दुर्भगा दुस्वराः खलाः ॥४४५॥
दुरीक्ष्या विकटाकारा दुर्बला विरलदिकाः । निमप्तवक्षोगण्डाक्षिदेशाक्षिपुटनासिकाः ॥ ४४५ ॥

४३० ॥ इस प्रकार दुष्यमा नामक पश्चम कालमें एक एक हजार वर्षक बाद जब कमशः बीस कल्कि हो चुकेंगे तब ऋत्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला कल्कि होगा। वह राजाश्रोंमें श्रन्तिम राजा होगा ऋर्थात् उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य बीराङ्गज नामके मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्यिका होंगी, अमिल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करनेवाली फल्गुसेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी।। ४३१-४३३॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले होंगे, दुःपमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पक्कम कालके जब सादेशाठ माह बाकी रह जावेंगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय स्वातिनस्त्रका उदय रहते हुए वीराङ्गज मुनि, श्राग्निल श्रावक, सर्वश्री श्रायिका श्रीर फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जीव, शरीर तथा श्रायु छोड़कर सद्धर्मके प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें जावेंगे। मध्याह्नके समय राजाका नाश होगा, श्रीर सायंकालके समय अग्निका नाश होगा। उसी समय पट्कर्म, कुल, देश और अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने-अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होंगे। टदनन्तर अतिदुःषमा काल श्रावेगा। उसके प्रारम्भमें मनुष्य बीस वर्षकी श्रायुवाले, सादैनीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर श्राहार करने-वाले पापी, नरक अथवा तिर्येख इन दो गतियोंसे आनेवाले और इन्हीं दोनों गतियोंमें जानेवाले होंगे। कपास श्रीर वस्नोंके अभावसे कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदिके वस पहिनंगे परन्तु छठवें कालके अन्त समयमें वे सब नग्न रहने लगेंगे और बन्दरोंके समान दीन होकर फलादिका भन्नण करने लगेंगे ॥ ४३४-४४१ ॥ कालदोपके कारण मेघोंने इक्कीस हजार वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की सो ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उड़ियन नहीं कर सकता ॥ ४४२ ॥ मनुष्योंकी बुद्धि वल काय और आयु आदिका अनुक्रमसे हास होता जावेगा । इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंकी आयु सोलह वर्षकी श्रीर शारीरकी ऊँचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥ ४४३ ॥ उस समय नामकर्मकी प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अञ्चा प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रङ्गके होंगे. उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, व दुर्भग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके याग्य, विकट आकार-वाले, दुर्वल तथा विरल दाँतींवाले होंगे। उनके वज्ञःस्थल, गाल और नेत्रोंके स्थान, भीतरको धँसे होंगे, उनकी नाक चपटी होगी, व सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास आदिसे पीड़ित

१ इन्द्राङ्गणस्य इति क्वचित्।

त्यक्रसर्वसदाचाराः श्रुत्विपासादिवाधिताः । सरोगा निष्मतीकारा दुःखास्वादैकवेदिनः ॥ ४४६ ॥ एवं गष्क्वति काळेऽस्मिन्नेतस्य परमावश्री । निश्मेषकोषमेतास्तु शरीरमिव संक्षयम् ॥ ४४७ ॥ "अतिरौक्ष्या धरा तत्र माविनी स्फुटिता स्फुटम् । विनाशिक्तयेवािप्रपाश्च प्रम्कानयष्ट्यः ॥४४८॥ प्रकथः प्राणिनामेवं प्रायेणीपजनिष्यते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेवरादेश्च वेदिकाः '। ४४९ ॥ श्चित्वा नदीसमुज्ञ्तमीनमण्ड्ककष्ठपान् । इत्वा कर्कटकार्याच निजाहारान्मनुष्यकाः ॥ ४५० ॥ विद्वा श्वद्रविक्वादीनि द्वासस्तिकुकोञ्जवाः । हीना दीना दुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केषन ॥ ४५९ ॥ सरसं विरसं तीक्षणं क्श्वमुष्णं विषं विषम् । "क्षारं मेघाः श्वरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनान्यकम् ॥ ४५२ ॥ ततो घरण्या वैषम्यविगमे सित सर्वतः । भवेषित्रा समा भूमिः समाक्षात्रावसर्पणी ॥ ४५३ ॥ इतोऽतिद्वज्वमोग्सर्पणयाः पूर्वोक्तप्रमाणभाक् । वर्तिष्यति प्रजाह्ययै ततः श्वरिपयोगसाः ॥ ४५४ ॥

रहेंगे, निरन्तर रोगी होंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल दुःखके स्वाद्का ही अनुभव करनेवाले होंगे।। ४४४-४४६।। इस प्रकार समय बीतने पर जब श्रितदुःषमा कालका अन्तिम समय श्रावेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, और शरीरके समान ही नष्ट हो जावेगा।। ४४७।। प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब बीजोंके नाश हो जानेकी चिन्तासे ही मानो सब दृक्ष सूखकर मिलनकाय हो जावेंगे।। ४४८।। प्रायः इस तरह समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा। गङ्गा सिन्धु नदी और विजयार्थ पर्वतकी बेदिकापर कुछ थोड़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे और वहाँ नदीके मुखमं उत्पन्न हुए मछली, मेंदक, कछुए और केंकड़ा श्रादिको खाकर जीवित रहेंगे। उनमेंसे बहत्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-हीन जीव छोटे-छोटे विलोंमें घुसकर ठहर जावेंगे॥ ४४६-४५०॥ तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक कमसे सरस, विरस, तीदण, रूश्र, उष्ण, विप-रूप और खारे पानीकी वर्षा करेंगेश्च। इसके बाद पृथिवीकी विषमता (उँच-नीपपना) नष्ट हो जायगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिवीके समान हो जावेगी और यहीं वर अपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी॥ ४५१-४५३॥ इसके बागे उत्सर्पिणी कालका अतिदुःषमा काल चलेगा, वह भी इकीस हजार वर्षका होगा। इसमें प्रजाकी वृद्धि

संवत्तयणामणिलो गिरि तरभूपहुदि चुण्णणं करिय।
भमदि दिसंतं जीवा मरंति मुञ्जंति छहते ॥ =६४॥
लग गिरि गंग दुवेदी खुद्दिलादि विसेति स्रातण्णा।
णेति दया खन्रसुरा मसुप्त ज्यालादि बहुजीवे॥ =६५॥
छहमचरिमे होति महदादी सत्तसत्त दिवसवही।
श्रदिसीद खार विसपहसगगीरजपूमवरिसाम्रो॥ =६६॥

श्रयात्—छठवें काल के अन्त समय संवर्तक नामका पवन चलता है जो पर्वत, दृत्त, पृथिवी आदिको चूर्ण कर श्रपने त्रेषकी अपेदा दिशाओं के अन्त तक अमण करता है। उस पवनके आधातसे वहाँ रहनेवाले जोव मूच्छित होकर मर जाते हैं। विजयार्थ पर्वत, गक्का सिन्धु नदी, इनकी वेदिका और इनके शुद्ध विल आदिकमें वहाँ के निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलको आदि लेकर बहुतसे जीवोंको वाधारहित स्थानमें ले जाते हैं। छठवें काल के अन्तमें पवन आदि सात वर्षा सात सात दिन पर्यन्त होती हैं। वे ये हैं—१ पवन २ अन्यन्त शोत ३ ज्ञारस ४ विष ५ कठोर आग्न ६ भूबि और ७ धुआँ। इन सात रूप परिणत पुद्धकों को वर्षा ४६ दिन तक होती है।

उत्तर पुराणके धपश्वें श्कोकर्में जो कम दिया है उसका कम कुछ दूसरा ही है। एं० साखाराम्जीने श्कोकका जो अनुवाद दिया है वह मालूम होता है त्रिकोकसारके आधार पर दिया है।

१ अतिरुद्धापरा स॰ । २ द्धारमेनाः स॰।

<sup>\*</sup> त्रिक्षोकसारमें नेभिचन्द्राचार्यने श्चतिष्टुःषमा कालके श्चन्तमें होनेवाले प्रस्तयका वर्णन इस प्रकार किया है—

तावदिननिबन्धेन निविदासमहदिवम् । पयः पर्यासि दास्यन्ति भान्नी त्यक्ष्यति रूझताम् ॥ ४५५ ॥ त्तिब्रह्यमवर्णादेगुणं व्यक्तप्स्वति क्रमात् । तथैवास्तुतमेवास्र तावदिवसगोवराः सान्यपद ॥ विध्वमायातविष्यन्ति निर्दरस्यन्तेऽत्र पूर्ववत् । श्रोवध्यस्तरवो गुल्मतृणादीन्यप्यनन्तरम् ॥ ४५७ ॥ ततो रसाविकारभोत्वर्षणात्पद्यसोद्धवः । बस्यामातौ विकाविश्यो निर्गत्य मनुजास्तदा ॥ ४५८ ॥ तेषां रसोपयोगेन जीविष्यस्याससम्मदाः । इदिर्गछति कालेऽस्मिन् कमात्राग्हासमात्मनाम् ॥ ४५९ ॥ तम्बादीनां पुनर्दुष्यमासमाबाः प्रवेशने । आवुर्विश्वतिवर्षाणि नराणां परमं मतम् ॥ ४६० ॥ सार्धारतित्रयोखेषदेहानां वृद्धिमीयुवाम् । प्रान्मणीतममाणेऽस्मिन् काले विमलबुद्धयः ॥ ४६९ ॥ वोदशाविभीविष्यन्ति क्रमेण कुरुधारिणः । प्रथमस्य मनागृना तनुश्रदुररत्निपु ॥ ४६२ ॥ अम्बस्यायि तनुः सप्तारिनिभिः सम्मिता भवेत् । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ४६३ ॥ ततः कनकराजारुपश्चपुर्यः कनकथ्यजः । <sup>२</sup>कनकः पुरुवान्तोऽस्माचिनो निकनप्रभः ॥ ४६४ ॥ ततो निक्षनराजाच्यो नवमो निक्षनध्वजः । बुङ्गवान्तक्ष निक्षनः पद्मः पद्मप्रभाद्वयः ॥ ४६५ ॥ वद्मराजस्ततः वद्मण्यजः वद्मादिह्मस्यः । महावद्मश्च विद्येयाः अप्रज्ञावीरुवशास्त्रिनः ॥ ४६६ ॥ एतेवां क्रमशः काले अभभावेन वर्षं नम् । महीसिक्षिककालानां धान्यादीनाम प्रसक्तम् ॥ ४६७ ॥ ममुख्याणामनाचारत्यांगी योग्यामभोजनम् । काले पश्मिते मैत्री लजा सत्यं त्या दमः ॥ ४६८ ॥ सन्त्रिविनयक्षान्ती रागद्देवाचतीवता । इस्यादि साधुवृशञ्च विद्वपाकेन भोजनम् ॥ ४६९ ॥ ब्रितीचकाके बर्तेत तृतीयस्य प्रवर्तने । सप्तारिनप्रमाणाङ्गाः सद्वयेकाव्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥ ततस्तीर्यंकरोत्पत्तिस्तेषां नामाभिधीयते । भादिमः श्रेणिकस्तस्मारसुपार्श्वोदक्कसम्ज्ञकः ॥ ४७१ ॥

होगी। पहले ही चीर जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और द्धकी वर्षा करेंगे जिससे पृथिवी रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे पृथिवी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी। इसके बाद अमृत जातिके मेघ सात दिन तक अमृतकी वर्षा करेंगे जिससे श्रीषधियाँ, वृत्त, पौधे श्रीर घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ।। ४५४-४५७ ।। तद्नन्तर रसाधिक जातिक मेघ रसकी वर्षा करेंगे जिससे छह रसोंकी उत्पत्ति होगी। जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे व श्रव उनसे बाहर निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे। ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती जावेगी ह्यों-स्यों प्राणियोंके शरीर आदिका ह्वास दूर होता जावेगा - उनमें वृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५६ ॥ तदनन्तर दुःषमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु बीस वर्षकी और शारिकी कँचाई साढ़ेतीन हाथकी होगी। इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा। इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे। उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर चार हाथमें कुछ कम होगा और अन्तिम कुलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा। कुलकरोंमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पाँचवाँ कृतकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, आठवाँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्वज, दशवाँ नलिनपुंगव. रयारहवाँ पद्म, बारहवाँ पद्मप्रम, तेरहवाँ पद्मराज, चीदहवाँ पद्मध्वज, पन्द्रहवाँ पद्मप्राय श्रीर सोलहवाँ महापद्म नामका कुलकर होगा। ये सभी बुद्धि और बलसे सुशोभित होंगे।। ४६०-४६६।। इनके समय में क्रमसे शुभ भावोंकी वृद्धि होनेसे भूमि, जल तथा धान्य श्रादिकी वृद्धि होगी ॥४६७॥ मनुष्य श्रनाचारका त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे । मैत्री, लजा, सत्य, दया. दमन संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेष आदिकी मन्दता आदि सजनोचित चारिन्न प्रकट होंगे और लोग अग्निमें पकाकर भोजन करेंगे ॥ ४६५-४६६ ॥ यह सब कार्य दूसरे कालमें होंगे । इसके बाद तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा और आयु एक सौ वीस वर्षकी होगी।। ४७० ।। तद्नन्तर इसी कालमें तीर्थंकरोंकी उत्पत्ति होगी। जो जीव तीर्थंकर होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं--श्रेणिक १, सुपार्श्व २, उरङ्क ३, प्रोष्ठिल ४, कटपू ५, चत्रिय ६, श्रेष्टी ७, शङ्क ८,

१ सदसोन्द्रवः स॰ । २ कनकपुक्कवा स० । ३ प्रजाः पौर्षयशास्त्रिनः स० (१) । ४ संततम् स० ।

प्रोष्ठिकाक्यः कटप्र्य क्षत्रियः श्रेष्टिसम्बद्धः । सप्तमः शङ्कनामा च नन्दनोऽथ सुनन्दवाक् ॥ ४७२ ॥ शशाह्यः सेवकः प्रेमकश्रातीरणसम्ज्ञकः । रैवती वासुदेवाक्यी बळदेवस्ततः परः ॥ ४७३ ॥ भगक्तिर्वागकिद्वैपायनः कनकसञ्ज्ञकः । पादान्तो नारदश्चारुपादः सत्यकिपुत्रकः ॥ ४७४ ॥ त्रयोविद्यतिरित्येते सम्रारत्निप्रमादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीर्थेद्याश्चतुर्विद्यतिसग्मिताः ॥ ४०५ ॥ तन्नाचः षोडशप्रान्तदाताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितन्त्सेषश्चरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥ पूर्वकोटिमिताब्दायुक्षापपञ्चशतोष्ण्रितिः । तेषामाचो महापद्मः सुरदेवः सुपार्श्ववाक् ॥ ४०० ॥ स्वयंत्रभक्ष सर्वात्मभूताख्यो देवपुत्रवाक् । कुळपुत्रस्तयोद्धः प्रोष्ठिको जयकीर्तिवाक् ॥ ४७८ ॥ मुनिसुव्रतनामारसम्बोऽपापामिधानकः । विष्कषायः सविपुक्षो निर्मेलवित्रगुप्तकः ॥ ४७९ ॥ समाधिगुप्तसम्ज्ञश्च स्वयम्भूरिति नामभाक् । अनिवर्ती च विजयो विमछो देवपाळवाक् ॥४८० ॥ अमन्तर्वार्यो विश्वेन्द्रवन्दिताक्त्रिसरोरुहः । काळेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो द्वादशोध्छियः ॥ ४८१ ॥ भरतो दीर्घदन्तश्च मुक्तदन्तस्तृतीयकः । गूढदन्तश्चतुर्थस्तु श्रीवेणः पश्चमो सवः ॥ ४८२ ॥ षष्टः श्रीमृतिशब्दाख्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्मृतः । पद्योऽष्टमो महापद्यो विचिन्नादिश्च वाहनः ॥४८६॥ दशमोऽस्मात्परः रूपातश्रकी विमलवाइनः । अरिष्टसेनः सर्वान्त्यः सम्पन्नः सर्वसम्पदा ॥ ४८४ ॥ सीरिगोऽपि नवैवात्र तत्राद्यबन्द्रनामकः । महाचन्द्रो द्वितीयः स्यारातश्रक्रधरो भवेत् ॥ ४८५ ॥ हरिचन्द्राभिषः सिंहचन्द्रश्चन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केशवाचितः ॥ ४८६ ॥ केशवाश्च नवैवात्र तेप्वाचो नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्याचन्दिषेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥ नन्दिभृतिश्चतुर्थस्तु प्रतीतः पञ्चमो बलः । षष्टो महाबलस्तेषु सप्तमोऽतिबलाह्वयः ॥ ४८८ ॥ भष्टमोऽभूत् त्रिपृष्ठाख्यो द्विपृष्ठो नवमो विभुः । तद्वैरिणापि तावन्त एव विज्ञेयसम्ज्ञकाः ॥ ४८९ ॥ ततस्तःकालपर्यन्ते मवेत्सुपमदुष्यमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पश्चचापशतोच्छितः ॥ ४९० ॥

नन्दन ६, सुनन्द १०, शशाङ्क ११, सेवक १२, प्रेमक १३, ऋतोरण १४, रैवन १५, वासुदेव १६, भगलि १७, वागलि १८ द्वैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २१, चारुपाद २२, और सत्यिकपुत्र २३,ये तेईस जीव आगे तीथकर होंगे। सात हाथको ऋादि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी। इस प्रकार तेईस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौवीस तीथँकर होंगे ।। ४७१-४७५ ।। उनमेंसे पहले तीर्थंकर सोलहर्वे कुलकर होंगे। सौ वर्ष उनकी श्रायु होगी श्रीर सात अरिब ऊँचा शरीर होगा। अन्तिम तीर्थकरकी श्रायु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी श्रीर शरीर पाँचसी धनुव ऊँचा होगा। उन तीर्थंकरोंमें पहले तीर्थंकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीर्थंकर और होंगे-सुरदेव १, सुपार्थ २, स्वयं-प्रभ ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, कुत्तपुत्र ६, उदङ्क ७, प्रोष्ठिल ८, जयकीति ६, मुनिसुन्नत १०, अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कपाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयंभू १८, श्रमिवर्ती १६, विजय २०, विमल २१, देवपाल २२ श्रीर श्रमन्तवीर्य २३। इन समस्त तीर्थंकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे। इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट लक्ष्मीके धारक १२ बारह चकवर्ती भी होंगे ॥ ४७६-४८१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे-पहला भरत, दूसरा दीर्घदन्त, तीसरा मुक्तदन्त, चौथा गूढ़दन्त, पाँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, सातवाँ श्रीकान्त, श्राठवाँ पद्म, नौवाँ महापद्म, दशवाँ विचित्र-वाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन श्रीर बारहवाँ सव सम्पदात्र्योंसे सम्पन्न अरिष्टसेन ॥ ४८२-४८४ ॥ नौ वलभद्र भी इसी कालमें होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं १ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंहचन्द्र, ६ वरचन्द्र, ७पूर्णचन्द्र, 🗷 सुचन्द्र और नौवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥ ४८५-४८६॥ नौ नारायण भी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे। पहला नन्दी, दूसरा नन्दिमित्र, तीसरा नन्दिषेण, चौथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धबल, छठवाँ महाबल, सातवाँ अतिवल, आठवाँ त्रिपृष्ठ और नौवाँ द्विपृष्ठ नामक विभु होगा। इन नारायणों के शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य प्रन्थोंसे जान लेना चाहिए॥ ४८७-४८।। तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्यम काल आवेगा उसके

१ 'निष्कषायः सविपुदाश्रित्रगुप्तसमाह्यः' इत्यपि पाठः किन्त्वत्रैकतोर्थंकरनाम द्वटितं भवति ।

साधिका पूर्वकोक्यायुःस्थितियांतेषु केषुचित् । वर्षेषु निविशेषात्र जधन्यार्यंजनस्थितिः ॥ ४९१ ॥
ततः पञ्चमकालेऽपि मध्यभोगभुवः स्थितः । पद्धकालेऽपि विशेषा वर्षभोगभुवः स्थितः ॥ ४९१ ॥
एवं शेषनवस्थानकमंभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्विप च भविषु ॥ ४९१ ॥
एवं शेषनवस्थानकमंभूमिषु वर्तनम् । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्विप च भविषु ॥ ४९४ ॥
एवं प्रविश्वाद्धः कस्येषु जिनमाणितः । विदेहेषु च सर्वेषु पञ्चचापशतोण्कितिः ॥ ४९४ ॥
मनुष्याणां परञ्चायुः "पूर्वकोटिमितं मतम् । तत्र तीर्थकृतश्चकविनो रामकेशवाः ॥ ४९५ ॥
एथक्पृथ्यवहुत्वेन सतं वष्ट्यधिकं स्मृताः । अल्पस्वेनापि ते विश्वतिर्भवन्ति पृथक्पृथक् ॥ ४९६ ॥
उत्कृष्टेन शतं सप्ततिश्च स्युः सर्वभूमिजाः । उत्पचन्ते नरास्तत्र चतुर्गतिसमागताः ॥ ४९७ ॥
गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवशीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्मभूमिसमुद्भवाः ॥ ४९८ ॥
मनुष्याः सिक्चनस्तिर्यञ्चश्च यान्त्युपपादनम् । आदिकल्पह्नये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥
जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मनुष्येषुत्तमा भोगभूमिजाः कर्मभूभुवः ॥ ५०० ॥
निजवृत्तिविशेषेण त्रिविधास्ते प्रकीतिताः । शालाकापुरुषाः कामः स्वगाश्चान्ये सुराचिताः ॥ ५०९ ॥
"सन्तो दिन्यमनुष्याः स्युः चटकालाः कनिष्ठकाः । एकोरुकास्तया भाषाविहीनाः अञ्चक्रकाः ॥५०२॥
कर्णप्रावरणालम्बश्चाक्तस्थाविकाः॥ अवसिंहमुखाश्चान्ये दुष्पेक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३ ॥

प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षकी आयू होगी। इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगभूमिके आर्य जनोंके समान सब स्थिति आदि हो जावेंगी।। ४६०-४६१।। फिर पक्कम काल आवेगा। उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति होगी और उसके अनन्तर छठवाँ काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी॥ ४९२॥ जम्बद्वीपके भरतत्त्रेत्रके सिवाय और जो बाकी नौ कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कल्पकालकी स्थिति बतलाई गई है अर्थात् उत्सिपिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अवसिपिणीके १० कोड़ा-कोड़ी सागर दोनों मिलाकर बीस को झ-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सर्प-णियों तथा श्रवसर्पिणयोंमें होता है। सभी विदेहत्तेत्रोंमें मनुष्योंकी ऊंचाई पाँचसी धनुष प्रमाण होती है और आय एक करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती हैं। वहाँ तीर्थ द्वर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण श्रधिकसे श्रधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ होते हैं श्रीर कमसे कम हों तो प्रत्येक वीस-बीस होते हैं। भावार्थ-अदाई द्वीपमें पाँच विदेह त्रेत्र हैं और एक-एक विदेह-नेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सयके मिलाकर एक सौ साठ भेद हो जाते हैं, यदि तीर्थेट्सर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह चेत्रमें एक-एक होयें तो एक सौ साठ हो जाते हैं श्रीर कमसे कम हों तो एक-एक महाविदेह सम्बधी चार-चार नगरियोंमें अवश्यमेव होनेके कारण बीस ही हाते हैं ॥ ४६३-४६६ ॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए तीर्थक्कर आदि महापुरुप अधिकसे अधिक हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं। इन भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपनै-श्रपने श्राचारके वशीभूत होकर मोचसहित पाँचो गतियोंमें जाते हैं। सभी भोग-भूमियोंमें, कर्मभूमिज मनुष्य श्रीर संही तिर्येष्ट्र ही उत्पन्न होते हैं। भीगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मर्कर पहले श्रीर दूसरे स्वर्गमें अथवा भवनवासी आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोगभूमिके सभी मनुष्य श्रीर तिर्थे ऋ नियमसे देव ही होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन प्रकारके कहे गये हैं-उत्तम, मध्यम और जवन्य। शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो देवपुजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते हैं। इनके सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शङ्कके समान कानवाले, कानको ही खोड़ने-बिछानेवाले खर्थान्

१ पूर्वकोटीपरं मतम् क०, ख०, ग०, घ० । २ सन्तो दिव्यमनुष्या स्युः स्पष्टकालाः कनिष्ठकाः । क०, ग०, च० । सन्तो दिव्यमनुष्याश्च पष्टिकालाः कनिष्ठकाः म० । सन्तो दिव्यमनुष्यासु पष्टकालाः कनिष्ठकाः क० । ३ शङ्क इत्यपि,कवित् ।

कोकव्याद्रमुखाइचैवमुळ्कमुखनामकाः। शाखामृगमुखा मत्त्यमुखाः काळमुखास्तथा॥ ५०५॥
गोमेनमेधवनमाश्र विद्युत्दर्शवनम्भः। इस्तिवन्त्रा कुमानुष्यजा लाङ्गूलविषाणिनः॥ ५०५॥
एते च नीचका यस्माद्न्तरद्वीपवासिनः। म्लेच्ळ्लण्डेषु सर्वेषु विजयार्षेषु च स्थितः॥ ५०६॥
तीर्यकृत्कालवद्गृत्विद्वासवत्कर्मभृमिषु। इद्ध श्रेणिकप्रश्नादिन्दभृतिर्गणाधिपः॥ ५००॥
इत्याह् वचनाभीषु निरस्तान्तस्तमस्तितः। इहान्त्यतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहुन्॥ ५०८॥
कमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे। बहुनो सरसां मध्ये महामणिशिलातले॥ ५०९॥
स्थिता दिनद्वयं वीतिविहारो बृद्धनिर्जरः। कृत्वत्रयोगसंरोधः समुच्छिद्धकियं थितः॥ ५१९॥
स्वातियोगे नृतीयद्वशुक्कथ्यानपरायणः। कृतित्रयोगसंरोधः समुच्छिद्धकियं थितः॥ ५१९॥
हताधातिचतुष्कः सम्वश्वरीरो गुणात्मकः। गन्ता मुनिसहक्षेण निर्वाणं सर्ववाच्छितम्॥ ५१९॥
तदेव पुरुवार्थस्य पर्यम्तोऽनन्तसौक्षकृत्। अथ सर्वेऽपि देवेन्द्रा बह्धन्द्रमुकुटस्कुरत् ॥ ५१९॥
हताशनशिखान्यस्ततदेहा मोहविद्विषम्। अभ्यक्यं गन्त्रमाल्यादिद्वव्यविद्वापिषाविष्ठः॥ ५१९॥
विद्यास्यहमप्युचात्केवलङ्गानलोचनः। भव्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्ततः॥ ५१९॥
मविष्यास्यहमप्युचात्केवलङ्गानलोचनः। मक्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्ततः॥ ५१६॥
लक्षेत्रलक्षाव्यादिगिरौ प्राप्त्यामि निर्वृतिम्। मिद्धवीलिद्वे लब्धा मुधर्मः श्रुतपारगः॥ ५१७॥
लक्षेत्रलक्षेत्रावलोक्षक्रमन्त्यविलोचनम्। तिश्वर्वाणक्षणे भावी जस्त्वनामात्तकेवलः॥ ५१८॥

अन्त्यः केविकनामस्मिन्भरते स प्रकृप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमित्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥

लम्बे कानवाले, खरगांशके समान कानवाले, घोड़े आदिक समान कानवाले, श्रश्वमुख, सिंहमुख, देखनेके अयोग्य महिपमुख, कोलमुख ( शूकरमुख ), व्याघ्रमुख, मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, इस्तिमुख, पूँछवाले, श्रीर सींगवाले ये कुभागभूमिक मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब श्रन्तद्वीपोंमें रहते हैं। सब म्लेच्छखण्डों श्रौर विजयार्ध पर्वतोंकी स्थित तीर्थकरोंके समयके समान होती है और वृद्धि ह्वास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्नके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने वचन रूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहको नष्ट करते हुए यह हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महावीर भी बहुतसे देशोंमें विहार करेंगे।। ४६७-५०८।। अन्तमें वे पाबापुर नगरमें पहुँचेंगे वहाँ के मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें मणिमयी ्रशिलापर विराजमान होंगे । विहार छोड़कर निर्जराको बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिककृष्ण चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्य-मान तीसरे शुक्लध्यानमें तत्पर होंगे। तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नकियाप्रति-पाती नामक चतुर्थ शुक्रध्यानको धारण कर चारों अघातिया कर्मोंका चय कर देंगे और शरीररहित केवलगुण रूप होकर एक हजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा वाब्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ॥ ५०६-५१२ ।। वही उनका, श्रानन्त मुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा-उनके पुरुषार्थकी वही श्रन्तिम सीमा होगी। तदनन्तर इन्द्रादि सब देव आवेंगे और अमीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित होनेवाली ऋफ्रिकी शिखा पर भगवान् महावीर स्वामीका शरीर रक्वेंगे। स्वर्गसे लाये हुए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थीके द्वारा मोहके शत्रुभूत उन तीर्थंकर भगवान्की विधिपूर्वंक पूजा करेंगे और फिर अनेक अर्थींसे भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-अमणसे पार होनेवाले उन भगवान्की स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान् महाबीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया कर्मीको नष्ट कर केवलक्कान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको धर्मीपदेश देता हुन्या श्रनेक देशोंमें विहार कहँगा। तदनन्तर विपुलाचल पर्वतपर जाकर निर्वाण प्राप्त कहँगा। मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणधर भी लोक श्रीर श्रलोककी प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञान रूपी अन्तिम लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय ही जम्बू स्थामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे। वह जम्बू स्वामी भरत त्रेत्रमें अन्तिम केवली कहलावेंगे।

भ कोड इत्यपि कचित्।

गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्यो मद्रबाहुर्महातपाः । नानामयविचित्रार्थसमस्तश्रुतपूर्णताम् ॥ ५२० ॥ एते क्रमेण पश्चापि प्राप्स्यन्त्यासविद्युद्धयः । ततो भावी विशासार्यः प्रोष्टिकः क्षत्रियान्तकः ॥ ५२१ ॥ जयनामानुनागाञ्चः सिद्धार्थो धतिषेणकः । विजयो बुद्धिको गङ्गदेवश्च क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥ एकादश सह श्रीमद्धर्मसेनेन भीमता । द्वादशाङ्गार्थकुशका दशपूर्वभराश्च ते ॥ ५२३ ॥ भस्यानां करपबुक्षाः स्युजिनधर्मप्रकाशकाः । ततो नक्षत्रनामा च व जयपालक्ष्य पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ द्रमसेनोऽनुकंसार्यो विदितेकादशाङ्गकाः । सुभद्रश्च वशोमद्रो वशोबाहुः प्रकृष्टघीः ॥ ५२५ ॥ लोहनामा चतुर्थः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्णे पावनं पापलोपनम् ॥ ५२६ ॥ श्रुतं तपोमृतामेषां प्रणेष्यति परम्परा । शेपैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥ जिनसेनानुगैर्वीरसेनैः प्राप्तमहर्द्धिभः । समाप्ते दुष्यमायाः प्राक्प्रायशो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥ भरतः सागराख्योऽनु सत्यवीर्यो उजनैः स्तुतः । महीको मित्रभावाद्दो मित्रवीर्योऽर्यमध्तिः ॥ ५२९ ॥ धर्मदानादिवीर्यौ च मघवान् बुद्धवीर्यकः । सीमन्घरिक्षपृष्टाख्यः स्वयम्भूः पुरुपोत्तमः ॥ ५६० ॥ पुण्डरीकान्तपुरुषो दश्तः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनासः पास्त्रकः पृथ्य्याः पतिर्नारायणो नृणाम् ॥ ५३१ ॥ सुभौमः सार्वभौमोऽजितअयो विजयाभिषः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्त्वं श्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥ सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रश्नविदां वराः । चतुर्विशतितीर्थेशां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३३ ॥ पुरुरवाः सुरः प्राच्यकस्पेऽभूद्रारतात्मजः । मरीचिर्वक्षकस्पोत्यस्ततोऽभूरजटिलद्विजः ॥ ५३४ ॥ सुरः सौधर्मकल्पेऽनु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्माद्विजन्माग्निसमाङ्गयः ॥ ५३५ ॥ सनरकुमारदेवोऽस्मादग्निमित्राभिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकरुपेऽभूद्भारद्वाजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥

इनके बाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, श्रपराजित, गोवर्छन और महातपस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे। ये पाँचो ही मुनि ऋतिशय विशुद्धिके धारक होकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र ऋथींक। निरूपण करनेवाले पूर्ण श्रुतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात् श्रुतकेवली होंगे। इनके बाद विशाखार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव श्रीर बुद्धिमान् धर्मसेन ये ग्यारह श्रनु-क्रमसे होंगे तथा द्वादशाङ्गका अर्थ कहनेमें कुशल और दश पूर्वके धारक होंगे।। ५१३-५२२।। ये ग्यारह मुनि भन्योंके लिए कल्पयुक्तके समान तथा जैनधर्मका प्रकाश करनेवाले होंगे। उनके बाद नत्तत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रवसेन और कंसार्य ये ग्यारह अर्ज्जोंके जानकार होंगे। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्, यशोबाहु और चौथे लाहाचार्य ये चार आचाराङ्गके जानकार होंगे। इन सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप करनेवाले शास्त्रोंका प्ररूपण करेंगे। इनके वाद वड़ी-यड़ी ऋद्वियोंको धारण करनेवाले जिनसेन, बीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेंगे। प्रायः कर श्रुतज्ञानका यह एकदेश दुःपमा नामक पद्धम कालके अन्त तक चलता रहेगा॥ ४२३-५२८ ॥ भरत, सागर, मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, राजा मित्रभाव, सूर्यके समान कांतिवाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य, मघवा, बुद्धवीर्यं, सीमन्धर, त्रिष्ट्रष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्य-दत्त, पृथिवीका पालक कुनाल, मनुष्योंका स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, ऋजितञ्जय, विजय, उमसेन, महासेन श्रीर आगे चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला तू, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान् हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेवालों में श्रेष्ठ हैं, श्रीर निरन्तर चौबीस तीर्थंकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं।। ४२६-४२३।। भगवान् महावीर स्वामीका जीव पहले पुरुरवा नामका भील था, फिर पहले स्वर्गमें देव हुआ, फिर भरतका पुत्र मरीचि हुन्ना, फिर ब्रह्मस्वर्गमें देव हुन्ना, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुन्ना।। ५३४।। फिर सौधर्म स्वर्गमें देव हुन्ना, फिर पुष्यमित्र नामका बाह्मण हुन्ना, फिर अग्निसम नामका बाह्मण हुआ ।। ५३५ ।। फिर सनःकुमार स्वर्गमें देव हुआ, फिर अग्निमित्र नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र

१ प्रकाशनात् इति कचित् । २ यशः पाखश्च इत्यपि कचित् । ३ जिनस्तुतः ख० ।

जातो माहेन्द्रकल्पेऽनु मनुष्योऽनु ततरस्युतः । नरकेषु त्रसस्यावरेष्यसंख्यातवत्सरान् ॥ ५३० ॥ भान्त्वा ततो विनिर्गत्य स्थावराख्यो द्विजोऽभवत् । ततश्चतुर्थंकस्पेऽभूद्वियनन्दी ततरच्युतः ॥ ५३८ ॥ महाशुक्ते ततो देविश्वाखण्डेशिश्वाख् । सप्तमे नरके तस्मात्तस्माख गर्जावद्विषः ॥ ५३९ ॥ भादिमे नरके तस्मात्तिहास सद्धर्मनिर्मेखः । ततः सौधर्मकल्पेऽभूत्तिहकेतुः सुरोत्तमः ॥ ५४० ॥ कनकोऽज्वलनामाभूत्ततो विद्याधराधिपः । देवः सप्तमकल्पेऽनु हरिषेणस्ततो नृपः ॥५४१ ॥ महाशुक्ते ततो देवः प्रियमित्रोऽनु चक्रभृत् । स सहस्रात्कल्पेऽभृदेवः सूर्यमसङ्क्यः ॥ ५४२ ॥ राजा नन्दाभिषस्तस्मात्पुष्पोत्तरिक्षमानाः । अच्युतेन्द्रस्ततक्ष्युत्वा वर्धमानो जिनेश्वरः ॥ ५४२ ॥ प्रासपञ्चमहाकस्याणिदः प्रस्तुतसिद्धिभाक् । प्रदिक्षयाद्गुणभद्रोस्यः स विश्वः सर्वमङ्कस्म ॥ ५४४ ॥

## शार्द्छिविक्रीडितम्

इत्थं गौतमवक्त्रवारिजलसद्वाग्वल्लभावाङ्मयैः पीयूषैः सुकथारसातिमधुरैर्भक्तयोपयुक्तैश्चिरम् । सा संसन्मगधाधिपश्च महतीं तुष्टिं समं जग्मतुः पुष्टिं दृष्टिविबोधयोविद्धतीं सर्वार्थसम्पक्तरीम् ॥ ५४५ ॥

### वसन्ततिखका

श्रीवर्धमानमनिशं १ जिनवर्धमानं त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि सम्प्रधौते । योऽन्त्योऽपि तीर्थकरमग्रिमप्यजैषीत् काले कलौ च पृथुर्लाकृतधर्मंतार्थः ॥ ५४६ ॥

स्वर्गमं देव हुआ, फिर भारद्वाज नामका ब्राह्मण हुआ, फिर माहेन्द्र स्वर्गमं देव हुआ, फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और बस स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता रहा ॥ ४३६-५३७ ॥ वहाँ से निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर त्रिष्टुष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी—नारायण हुआ, फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ वहाँसे निकल कर सिंह हुआ। ५३६-५३६ ॥ फिर पहले नरकमें गया, वहासे निकल कर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमें उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोडवल नामका विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वर्गमें देव हुआ, फिर हरिषण राजा हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्गमें सूर्यप्रभ नामका देव हुआ, वहाँ से आकर नन्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमानमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर वर्धमान तीर्थकर हुआ है।। ५४०-५४३।। जो पञ्चकत्याण रूप महाऋदिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोस लद्दमी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्रके लिए अथवा गुणोंसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोंक लिए सर्व प्रकारके मङ्गल प्रदान करें।। ५४४॥

इस प्रकार श्रम्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे श्रास्वादित, गौतम स्वामीके मुख-कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक दोनों ही, समस्त श्रथं रूप सम्पद्दाश्रोंको देनेवाले एवं ज्ञान श्रीर दर्शनको पुष्ट करनेवाले बड़े भारी सन्तोषको प्राप्त हुए ॥ ५४५ ॥ जो निर्मल मोच्चमार्गमें रात-दिन लदमीसे बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकालमें भी धर्म तीर्थका भारी विस्तार किया है, श्रीर जिन्होंने श्रन्तिम तीर्थकरको भी जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको मैं स्तुतिके मार्गमें लिये जाता हूँ —श्रर्थात् उनकी स्तुति

**१-म**जितं इति क्वचित्पाठः ।

स्तुत्यं प्रसादयितुमर्थिजमो विनौति न त्वय्यदस्तव स मोहजयस्तवोऽयम् । तकायिनः स्तुतिरिहेश ममास्ति बाढं स्तुत्यस्तुतिप्रगयिनोऽर्धपराङ्मुखस्य ॥ ५४७ ॥ येषां प्रमेयविद्युखं सुसुखप्रमाणं ते न स्तुतेहिंतजुषां विषयीभवेयुः। त्वं विश्वभावविहितावगमात्मकोऽईन् वक्ता हि तस्य तत एव हितैपिवन्द्यः ॥ ५४८ ॥ दातासि न स्तुतिफलं समुपेत्यवश्यं स्तोता महज्झटिति शुभमयाचितोऽयम्। क्रयां कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश वैन्यातिभीक्रहमध्यफलाभिलाषी ॥ ५४९ ॥ निष्कारणं तृणलबञ्च ददद्विधीः को लोके जिन त्वयि ददाति निरर्थेकृत्वम् । मक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव प्रेक्षावतां प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम् ॥ ५५० ॥

सर्वस्वमधिजनताः स्वमिह स्वकीयं चक्रः परे निरुपधिस्थिरसस्वसाराः । प्रोल्लङ्घय तान् जिन बदन्ति बदान्यवर्यं त्वां वाग्मिरेव वितरन्तमहो विद्ग्धाः ॥ ५५१ ॥

करता हैं।। ५४६।। हे ईश ! अर्थी लोग - कुछ पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थीन् स्तित करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हैं सा उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं परन्तु यह बात आपमें नहीं है क्योंकि आप मोहको जीत चुके हैं इसलिए मैं किसी वस्तुकी आकांचा रखकर स्तति नहीं कर रहा हूँ, मुमे तो सिर्फ स्तुति करने यंश्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, में सब प्रयोजनोंसे विमुख हूँ ॥ ५४७ ॥ हे सुमुख ! जिनका प्रमाण ऋर्थान् ज्ञान, प्रमेय ऋर्थान् पदार्थसे रहित है-जो समस्त पदार्थीको नहीं जानते हैं वे हिताभिलापी लोगोंकी स्तुनिके विषय नहीं हो सकते। हे अर्हन् ! आप समस्त पदार्थीको जानते हैं समस्त पदार्थीका जानना ही आपका स्वरूप है श्रीर श्राप ही उन समस्त पदार्थीके वक्ता हैं - उपदेश देनेवाले हैं इसलिए हिताभिलापी लोगोंके द्वारा श्राप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं।। ५४८।। हं जिनेन्द्र ! यद्यपि आप स्तुतिका फल नहीं देते हैं तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाक शीघ ही स्तुतिका बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है इसलिए दीनतासे बहुत डरनेवाला और श्रेष्ठ फलकी इच्छा करने वाला मैं त्रापका स्तवन क्यों न कहूँ १।। ५४६ ।। है जिनेन्द्र ! यदि इस संसारमें कोई किसीके लिए विना कारण तुणका एक दुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहजाता है परन्तु श्राप विना किसी कारण मोच लच्मी तक प्रदान करते हैं (इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिये) परन्तु आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने जाते हैं यह महान् आश्चर्यकी बात है।। ५५०।। इस संसारमें कितने ही अन्य लोगोंने अपना सर्वस्य-धन देकर याचक जनोंके लिए छलरहित स्थायी धनसे अप्र बनाया है और हे जिनेन्द्र ! आप केवल वचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चर्यकी बात है कि चतुर मनुष्य उन सत्रका उल्लक्कन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भाषार्थ -धन सम्पत्तिका दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेवाले हैं परन्तु आप वैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेश डेकर जीवोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैं अतः सब और उत्कृष्ट वानी आप ही हैं।। ५५१।।

धीः पौरुषद्ध विजयार्जनमेव येषां

सौल्यञ्च विश्वविषया विरतोपभीगः।

तेषां कथं तदुभयप्रतिपद्गरूपं

स्वच्छासनं अवगभिन्जिन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥

पुण्यं स्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं

गत्यादिभिः परमनिर्वृतिसाधनत्वात्।

नैवामराखिलसुखं प्रति तश्च यस्माद्

बन्धप्रदं विषयनिष्ठमभीष्टघाति ॥ ५५३ ॥

कायादिकं भसदसि ते विफलं किलाह-

नैतद्वचस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात्।

त्वां यान्ति निर्वृतिमिहैव विनेयमुख्या

मुख्यं फलं ननु फलेषु परोपकारः ॥ ५५४ ॥

यलक्षणक्षतिकृदात्मनि तद्धि कर्म

नामादिकं किस् निहन्ति तबोपयोगस्।

तत्सत्तया जिन भवन्तर्मासङ्गीरुङ

निनच्छंदन्ध्वंगमनादतनोरसिद्धिम् ॥ ५५५॥

साधन्तहीनमनवचमनादिसान्तं

सावधमादिरहितानवसानमाहुः।

हे जिन ! विपयोंका अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि श्रथवा पुरुषार्थ रह गया है तथा समस्त विपयों का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला श्रापका शासन, उन लोगोंके कानको फोड़नेवाला क्यों नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥ ५५२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वही ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन होनेसे इष्ट है तथा भव्य जीवोंके द्वारा करनेके योग्य हैं। देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोंमें फँसानेवाला है स्रोर स्रभीष्ट (मोक्ष) का घात करनेवाला है।। ५५३।। हे भगवन ! समयसरणमें आपके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साचात् आपके दर्शन कर इसी लोकमें परम त्रानन्दको पाप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि जिनने फल हैं उन सबमें परोपकार करना ही मुख्य फल है। १५४। है भगवन्! ज्ञान दर्शनादिरूप लच्चणोंका घात करनेवाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मामं विद्यमान है वह क्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ? अर्थान् नहीं कर सकता। हे जिनेन्द्र ! आत्मामें कर्मोंकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता है वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान भी अभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हुए हैं। भावार्थ —यद्यपि श्ररहन्त श्रवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं है अतः उनकी जीवनमुक्त श्रवस्था ही मानने योग्य है।। ५५५ ।। हे प्रभां ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित. अन्त रहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुस्री और दुःख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनिभज्ञ हैं वे आपको नहीं जान सकते हैं—उनके द्वारा आप अझेय हैं। भावार्थ-आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्यायकी अपेका आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती इसलिए अप अन्तरहित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदि-रहित है अतः उसकी ऋषेक्षा अनादि हैं और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायका ऋन्त हो जाता

१ सद्पि इत्यपि इत्वित्।

त्वां दु:खिनं सुखिनमप्युभवव्यपेतं

तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानभिज्ञैः ॥ ५५९ ॥

संयोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावो

जीवस्य योगविगमाद्विगमी तदुःथः।

स्वोत्थे स्थितिः परमनिर्वृतिरेष मार्गी

दुर्गः परस्य तव वाक्यवहिष्कृतस्य ॥ ५५७ ॥

आस्तामनादि निगलच्छिदया ददासि

यन्मुकिमन्तरहितां तदिहालमेषा ।

रनेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसस्व-

सम्पाछनप्रवणतैव तवासतायै ॥ ५५८ ॥

बोधस्तवाखिलविलोकनविश्रमी किं

किं वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम् ।

कि स्वार्थसम्पदि परार्थपराङ्मुखस्वं

किं नासि सत्सु जिन प्ज्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥

विश्वावलोकनवितन्बद्गन्तवीर्थं-

व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यान् ।

चित्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं

सन्तो वदन्ति किम् भक्तिरुतावबोधः ॥ ५६० ॥

है उसकी अपेद्मा अन्तसहित हैं। द्रव्यार्थिक नयकी श्रपेद्मा सामान्य जीवत्वभावसे श्राप न आदि हैं और न अन्त हैं अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप-स्याग कर चुके हैं अतः अनवद्य हैं--निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप प्रकृतियोंका उदय ऋरहरत अवस्थामें भी विद्यमान है अतः सावद्य हैं—पाप प्रकृतियोंसे सहित हैं। अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुर्खी हैं, मोह कर्मका श्रभाव हो जानेसे श्राकुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी हैं, श्रीर आप श्रव्यावाधगुणसे सहित हैं अतः सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न नयोंकी अपेदा। त्राप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समकता है वह आपके इन विविध रूपोंको कैसे समभ सकता है ?।। ५५६ ।। हे देव ! जीवोंके भाव दो प्रकारके हैं एक संयोग से उत्पन्न होनेवाले श्रीर दूसरे स्वाभाविक। जो संयोगसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभाविक भावोंमें आत्माकी जो स्थिति है वही परमिनवृति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य दर्शनकारोंको कठिन है।। ५५७।। हे भगवन । आप अनादि कर्मबन्धनको छेदकर जो अन्तर्राहत मक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रही किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी दत्तता है वही आपकी आपता सिद्ध करनेके लिए बहुत है ॥ ५५८ ॥ हे भगवन ! क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थीं के देखनेके कौतृहलसे सहित नहीं है ? क्या अवरिमित पदार्थीके निरूपण करनेमें आपको बचन-कुशलता नहीं है ? क्या परपदार्थीसे पराङमुख रहनेवाले आप स्वायेरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं और क्या सज्जनोंके बीच एक आप ही पूज्य नहीं हैं ? ।। ५५६ ।। हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेवाले आपके श्रनन्तवीर्यके व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग भापको ही सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थक्रान

भन्यात्मनां परमनिर्दृतिसाधनार्थं

त्वचेच्टितं तव न तत्र फलोपलिप्सा ।

तस्मास्वमेव जिन वागमृताम्बुवृष्ट्या

सन्तर्पयन् जगदकारणवन्धुरेकः ॥ ५६१ ॥

जीबोऽयमुद्यदुपयोगगुणोपछक्ष्य--

स्तस्योपहुन्तृ ननु घातिचतुष्कमेव ।

घातेन तम्य जिन पुष्कळळक्षणस्त्वं

स्वां सादशं वद वदन्तु कथं न सिद्धम् ॥ ५६२ ॥

साधारणास्तव न सन्तु गुणास्तदिष्टं १

<sup>२</sup>हत्रयो न तेषु जिन सत्सु गुणेषु साक्षात्।

इच्टे भवेद्भवति भक्तिरसौ ययाय<sup>3</sup>-

इचेचीयते स्रवति पापमपि ४प्रभूतम् ॥ ५६३ ॥

देवावगाड्मभवशव मोहघाता-

च्छुद्रानमाषुतिहतेः परमाचगाउम् ।

आचे चरित्रपरिपृतिरथोशस्त्र-

विश्वावयोधविभुतासि ततोऽभिवन्यः ॥ ५६४ ॥

ध्वस्तं त्वया प्रबक्षपापबलं परञ्च

प्रोद्धिन्नपालिजलवस्प्रवहत्यजस्मम् ।

श्रद्धादिभिक्विभिरभूत्त्रितयी च सिद्धिः

सद्धमंचकसुभवद्भुवनैकनाथः ॥ ५६५ ॥

देहो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ-

दक्ष्रोत्रनेत्रविषयत्वसुपंत्य सद्यः।

है सो जान नहीं पड़ता है।। ५६०।। है जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं वे सभी भक्त जीवोंके मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हैं परन्तु अ।पका उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृतरूपी जलकी वृष्टिसे संसारको तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण वन्धु हैं ॥५६१॥ यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता है श्रीर उस उपयोगको नष्ट करनेवाले चार घातिया कर्म हैं। उन घातिया कर्मोंको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लच्चा प्रकट हो चुका है इसलिए है जिनेन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षणवाले आपको सिद्ध कैसे न कहें ? ।। ५६२ ।। हे भगवन् ! आपके गुण साधारण नहीं हैं यह मैं मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुलोंके रहते हुए भी आप साक्षान् दिखते नहीं हैं यह आश्चर्य है, यदि आपके साज्ञान् दर्शन हो जावें तो वह भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५६३ ॥ हे देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाट सम्यग्दर्शन हुआ था स्रोर श्रव ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणका क्ष्य हो जानेसे परमावगाद सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है। अवगाढ़ सम्यग्दर्शनमें चारित्रकी पूर्णता होती है और परमावगाढ़ सम्यग्दर्शनमें समस्त पदार्थीके जाननेकी सामर्थ्य होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप वन्दनीय हैं-वन्दना करनेके योग्य हैं।। ५६४।। हे भगवन्! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो पहले ही नष्ट कर दिया था अब अध।तिया कर्म भी, जिसका बाँध दूट गया है ऐसे सरोवरके जलके समान निरन्तर बहते रहते हैं - खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रन्नत्रयके द्वारा श्रापको निश्चय-रत्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है श्रीर समीचीन धर्मचककं द्वारा आप तीनों लोकोंके एक स्वामी हुए हैं।। ५६५।। है कामदेवके मानका मर्दन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर विकारसे रहित है

१ तदिष्टो म०, ख०। २ वस्योन्नतेषु ग०, क०, घ०। हष्टो नु तेषु ख०। ३ पुण्यम् । ४ प्रचुरम् ।

त्वामस्तरागमखिकावगमञ्ज करण

न स्थापनेन्यनसि मन्यायमानमदिन् ॥ ५६६ ॥

- किं वस्तिहाक्षाणिकमन्वयरूपमस्ति

व्यस्तान्वयं वद् हि किं शणिकश्च किञ्चित्।

हुद्धादयो बुधप गर्मगतार्भकाभा

मेदोऽयमर्थविमुखोबगमो श्वमीपाम् ॥ ५६७ ॥

तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुच्टर्य ते

स्वामाविकाशतिशयेष्यपरोऽपि कश्चित् ।

करयापि सरभवति किं कपिछादिकानां

केनास पश्चिकसुपथान्ति १ तपस्विनोऽमी ॥ ५६८ ॥

त्वामामनन्ति सुनयः परमं पुर्मासं

ध्वस्तत्रिवेदमपि कि परमाङ्गसङ्गात्<sup>व</sup>।

कि मोहमक्लदहनात्कमनन्तवीर्यात्

किं सिद्धतापरिणतेर्गुणगौरवाद्वा ॥ ५६९ ॥

देष्ट्रयापनयनेन विनापि सिद्धि-

स्यं ग्रुद्धिशकथतुरुधत्युदितोदितत्वात् ।

आधिक्यमस्य <sup>3</sup>धिपते खदुदीरितोक्-

सन्मार्गगाम्नयसि यत्परमात्मभावम् ॥ ५७० ॥

ध्योर धापके वचन पदार्थके यथार्थ स्वरूपको देखनवाले हैं यदि कदाचित् ये दोनों ही नेत्र श्रोर कर्ण इन्द्रियके विषय हो जावें तो वे दोनों ही, रागद्वेषसे रहित तथा समस्त पदार्थोंको जाननेवाले आपको किसके मनमें शीघ ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात् सभीके मनमें स्थापित कर देंगे। भावार्थ-आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्वरूपका निरूपण करनेवाली श्रापकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृद्यमें श्रापका ध्यान करने लगते हैं। श्रापका शरीर निर्विकार इसलिए हैं कि आप वीतराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थका यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थीको जाननेवाले हैं - सर्वे ह हैं।। ५६६।। हे विद्वानोंके पालक ! क्या इस संसारमें वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे चणिक है। कैसा है सो कहिए, इसका स्वरूप कहनेमें बुद्धादिक गर्भमें वैठे हुए बच्चेके समान हैं, वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है।। ५६७।। हे देव! आपका अनन्तचत्रष्ट्य कपिलादिके विषयभत नहीं है यह बात तो दर रही परन्तु निःस्वेदस्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिराय हैं उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव है ? अर्थात् नहीं है; फिर भला ये बेचारे कपिलादि आप्तकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते हैं ? आप्त कैसे कहला सकते हैं ? ।। ५६८ ।। हे भगवन ! यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं सो क्या परमीटारिक शरीरकी संगतिसे कहते हैं ? या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते हैं ? या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते हैं या गुणोंके गौरवसे कहते हैं ?।। ५६८ ॥ हे भगवन ! यद्यपि अभी आपने औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी शब्दि. शक्ति श्रीर श्रनुपम धैर्यंके सातिशय प्रकट होनेसे श्राप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन् ! आप श्रपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्गमें चलनेवाले लोगोंको परमात्म-अवस्था प्राप्त

१ तपःस्थिनोऽपि क०, ख०, ग०, घ०। २ सङ्ग्रम् क०, ख०, ग०, घ०। १—प्रत्याध्यते क०, ख०, ग०, म०।

अस्येव देव तव चौद्यिकोऽपि मावः

कि स्वेष मोइरहितस्य न बन्धहेतुः ।

योगानुरोषसमवासग्रुभाणुवेश-

बन्धं निबन्धन<sup>9</sup> मुझन्स्यविरोधकस्यात् ॥ ५७१ ॥

स्वरपादप**ङ्गजवरक्**ष्ठितयासपुण्याद्

गण्योऽभवत्सुरगणो गणनातिगश्रीः।

भानम्रमीछिरत एव नखोन्मुखांडु-

भास्तन्युसः शतमसः सुगुसस्तवाक्ष्र्योः ॥ ५७२ ॥

मालिनी

प्रममपरमकाष्टानिष्ठितोदासमूर्तैः

क्रमकरणविद्दीनज्ञानधार्मकथामनः ।

द्वितयनयमयोग्रदीरदिष्यध्वनेस्ते

नजु जिन परमारमप्राभवं माति भतुः॥ ५७३॥

**बार्ट्लिकी डितम्** 

ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ते स्यादहेतुः कृते-

र्वतिञ्छायतनाः स्वकृत्यपटयो वाचो विवासामपि ।

प्रस्थानस्थितयोऽप्यनात्मविहिता मात्मान्यबाधाप्रदाः

स त्वं निर्मेळबोधदर्पणतके ज्ञेयाकृतिं घश्स्य मे ॥ ५७४ ॥

विश्वस्थास्विकतं प्रशास्ति तव वाग्यायाय्यमात्मेशिनो

यस्माद्रष्टविराधरोधरहिता ै रागाचविद्याच्छिदः।

करा देते हैं यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है।। ५७०।। हे देव! यद्यपि आपके औदयिक भाव है परन्तु चूँ कि आप मोइसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोधसे आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका कुछ भी विधात नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरहित ही कहत हैं।। ५७१।। हे भगवन्! आपके चरण-कमलोंका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यह देवताओंका समूह गणतीय (माननीय) गिना गया है श्रीर उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखोंकी ऊपरकी श्रोर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र मुकुट मुका कर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है-आपके चरणोंकी ख्रोर निहार रहा है।।॥७२।। हे जिनेन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशम भावकी चरम सीमासे परिपूर्ण है, आप कम तथा इन्द्रियोंसे रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय और व्यवहार-नयसे परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है।। ५७३।। हे भगवन ! यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र ज्याम है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्यका कारण नहीं है। श्रापकी वाणी इच्छाके बिना ही खिरती हैं तो भी वचनरिहत (पशु आदि) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो बिहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छासे किया हन्ना। नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है। ऐसे हे देव! आप मेरे निर्मलक्कानरूपी दर्पणके तलमें क्रेयकी आकृतिको धारण करो अर्थात् मेरे ज्ञानके विषय होस्रो ॥ ५७४ ॥ हे भगवन् ! श्राप आत्माके स्वामी हैं - अपनी इच्छाओंको अपने श्राधीन रखते हैं तथा आपने रागादि अविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए आपके वचन प्रत्यचादि विरोधसे

१-मसत्यविरोधसत्वात् क०,ग०,ध०। २ इष्टिविरोधरोधविदिता क०।

तस्माद्धीर विकायसायकिसलामौलवैवीर्यंत्रुहो

मोहत्रोहजयस्तवैव न परेष्यम्यार्यावन्यासिषु ॥ ५७५ ॥
देवो वीर्राजनोऽयमस्तु "जगतां वन्यः "सदा मूर्णिन मे
देवस्यं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनालिलम् ।
कारुण्यात्प्रथमानुयोगमवदः श्रद्धाभिकृद्धशावद्दं

मञ्जाग्योदयसः सतां स सहजो भावो हृदयं तादशाम् ॥ ५७६॥

#### मालिनी

इति कतिपयवाग्मिर्वर्धमानं जिनेन्द्रं मगअपतिरुदीर्णश्रद्धया सिद्धकृत्यः । गणश्रतमपि नुत्वा गौतमं धर्मधुर्यः

स्तपुरमविश्वतृधनुष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५०० ॥
"अनुष्टुप्छन्दसा ज्ञेया प्रन्थसङ्ख्या तु विश्वतिः ।
सहस्राणां पुराणस्य स्थाख्यानुश्रोतृश्चेखकैः ॥ ५०८ ॥
इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिश्क्षणमद्गापुराणसंग्रहे
श्रीवर्षमानस्वामिपुराणं नाम पट्सस्तितमं पर्व ।



रिहत होकर समस्त संसारके लिए विना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं। इसी तरह है बीर! आपने कामदेवके वाणोंकी शिखाकी बाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी है इसलिए मोहकी शश्चताको जीतना आपके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें नहीं।। ५७५ ।। समस्त जगत्के द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें और हे गणधर देव! आप भी सदा मेरे हृदयमें विद्यमान रहें क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे करूगाकर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी बृद्धि करनेवाला यह प्रथमानुयाग कहा है सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है।। ५७६।। इस प्रकार जिसे आगामी कालमें मोच होनेवाला है जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्त हो रहा है ऐसा मगधपित राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गणधरकी स्तुति कर अपने नगरमें प्रविष्ट हुआ।। ५७७।।

श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले और लिखनेवालोंको इस पुराणकी संख्या अनुष्टुप् छन्दसे बीस हजार समक्ती चाहिये ॥ ५७८॥ इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत, त्रार्ष नामसे प्रसिद्ध, त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संबह्में श्री वर्धमान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवाँ पर्य समाप्त हुन्ना ॥ ७६॥



१ जानः तः । २ सतां इति क्वचित् । १ सिद्धकृत्यं सः । ४ धर्मधुर्यम् सः । ५ 'अनुष्टुप् छन्दस। हेया चतुर्विशसहस्तिका । पुराणे अन्यके संख्या व्याख्यातुष्ठोत्तेखकैः ॥ कः, सः , गः ।

# अय प्रशस्तिः

ैयस्यानताः पदनसैन्दविश्वचुिन्वः चृहामणिप्रकटसन्मुकुटाः सुरेन्द्राः।
न्यक्कुर्वते स्म हरमर्थंशशाङ्कमौिल्लिलिक्षेद्धतं स जयताज्जिनवर्थमानः॥ १ ॥
श्रीमूलसङ् घवाराशौ मणीनामिव सार्विषाम्। महापुरुपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजिन ॥ २ ॥
तत्र विद्यासिताशेषप्रवादिमद्वारणः। वीरसेनामणीवीरसेनभद्दारको बभौ ॥ ३ ॥
ज्ञानचारित्रसामग्रीवा महीदिव विग्रहम्। विराजते विधातुं यो विनेयानामनुम्रहम् ॥ ४ ॥
यक्तमानन्नराजन्यमुखान्जान्याद्धुः श्रियम्। चित्रं विकासमासाच नखचन्द्रमरीचिभिः॥ ५ ॥
सिद्धिभूपद्धति उद्या टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः। टीक्यते हेल्यान्येषां विपमापि पदे पदे ॥ ६ ॥

यस्यास्याब्जजयानिस्या धवखया कीर्त्येव संश्रान्यया

सम्प्रीतिं सततं समस्तसुधियां सम्पादयन्त्या सताम् । विश्वम्याप्तिपरिश्रमादिव विशं लोके नियति <sup>व</sup> संश्रिताः

श्रोत्रालीनमलान्यनागुपचितान्यस्तानि निःशेपतः॥ ७ ॥

अभवदिव हिमादेरैंवसिन्धुप्रवाहो

ध्वनिरिव सकलज्ञात्सर्वशास्त्रीकमृतिः।

इन्द्र लांग जिन्हें नमस्कार करते थे श्रीर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर ऋर्ध चन्द्रको धारण करनेकी लीलासे उन्मत हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री वर्धमान स्वामी सदा जय-शील हों।। १।। जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार मूलसंघ-रूपी समुद्रमें महापुरुष-रूपी रत्नांके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया है।। २।। उसमें समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोंका त्रास देनेवाले एवं वीररीन संघमें अप्रणी वीरसेन भट्टारक सुशोभित हुए थे।। ३।। वे ज्ञान श्रौर चारित्रकी सामग्रीक समान शरीरकी धारण कर रहे थे श्रौर शिष्य जनोंका अनुमह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थे।। ४।। यह आश्चर्यकी बात थी कि उन वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नम्र हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रफुहित होकर शांभाको धारण कर रहे थे।। ५।। सिद्धिभूपद्धित प्रन्थ यद्यपि पद-पद पर विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिन्न लोग उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे।। ६।। जिन वीरसेन स्वामीके मुखहरपी कमलसे प्रकट हुई बचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त बुद्धिमान सञ्जनोंको सदा प्रेम उत्पन्न करनेवाली है और समस्त संसारमें फैलनेक परिश्रमसे ही मानो इस लोकमें बहुत दिनसे स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानांमें भरे हुए मैल पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। विशेषार्थ-श्री वीरसेन स्वामीने पट्खण्डागमके अपर जो धवला नामकी टीका लिखी है वह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लदमी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त सम्याज्ञानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती हैं, उसका प्रभाव समस्त लोकमें फैला हुआ है। और वह लोकमें सिद्धान्त यन्थोंकी सीमार्क समान स्थित है। श्राचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह धवला टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिरकाल तक सम्पूर्ण

१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः—'चतुर्विशतितीर्येशां चतुर्गतिनिवृत्तये। वृषभादिमहावीरपर्यन्तान् प्रणमाम्यहम्।' २-मग्रहीदिव ला०। ३ पद्धतिर्यस्य ला०। ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ०। ५ संश्रम्याय क०, घ०, म०। ६ स्थितिः म०।

वर्षगिरितटाड्डा भास्करो भासमानो

मुनिरनु जिनसेनो बीरसेनाद्मुष्मात् ॥ ६ ॥

यस्य प्रांचु नखांचुजाछविसरद्वारान्तराविभेवत्

पादाम्भोजरजःपिशक्क्युकुटप्रत्यग्ररत्नश्चतिः।

संस्मर्ता स्वममोघवर्षनुपतिः पूतोऽहमचे त्यसम्

स श्रीमान्जिनसेनपुष्यभगवत्पादो जगन्मक्रस् ॥ ९ ॥

प्रावीष्यं पदवास्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे

सद्भावावगितः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशस्त्रम् ।

प्रन्थप्रन्थिभिदिः सद्ध्वकवितेत्वत्रो गुणानां गणो

ये सम्प्राप्य चिरं कलक्कविकल: काले कली सुस्थित: ॥ १० ॥

🛫 ज्योत्स्त्रेव तारकाधीचे सहस्रांचाविव प्रमा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥

दशरथगुरुरासीयस्य धीमान्सधर्मा

शक्तिन इव दिनेशो विश्वलोकैकवश्चः।

निखिछमिदमदीपि स्यापि तद्वास्मय्खैः

प्रकटितनिजभावं निर्मलैधंर्मसारैः ॥ १२ ॥

सञ्जावः शर्वशास्त्राणां तज्ञास्त्रद्वाच्यविस्तरे । दर्पणापितविस्वाभो श्वाळैरप्याशु बुध्यते ॥ १६ ॥ प्रत्यक्षीकृतरूक्ष्यरूक्षणविधिविश्वोपविशां शातः

सिद्धान्ता<sup>3</sup>डध्यवसानयानजनित प्रागरभ्यवृद्धीद्वधीः।

रूपसे नष्ट करता रहे। जिस प्रकार हिमवान् पर्वतसे गङ्गानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सर्वज्ञ देवसे समस्त शास्त्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिन्य ध्वनि प्रकट होती हे श्रथवा उदयाचलके तटसे देदी-प्यमान सूर्य प्रकट होता है उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए।। ७-८।। श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किरणसमृह धाराके समान फैलते थे और उसके बीच उनके चरण कमलुके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण कमलोंकी रजते जब राजा श्रमोधवर्षके मुक्टमें लगे हुए नवीन रहनोंकी कान्ति पीली पड़ जानी थी तब वह अपने आपको ऐसा स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय भगवान जिनसेनाचार्यके चरण संसारके लिए मङ्गल रूप हों।। ६॥ पद श्रीर वाक्यकी रचनामं प्रवीण होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तस्परता होना, श्रागमविषयक उत्तम पदार्थोंको अच्छी तरह समकता, कल्याणकारी कथात्रोंके कहनेमें छुशलता होता, प्रत्थके गृढ अभिप्रायको प्रकट करना और उत्तम मार्ग युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्यको पाकर कलिकाल में भी चिरकाल तक कलङ्करहित होकर स्थिर रहे थे।। १०।। जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी. सूर्यमं प्रभा श्रीर स्फटिकमं स्वच्छता स्वभावसे ही रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचार्यमें सरस्वती भी स्वभावसे ही रहती थी।। ११।। जिस प्रकार समस्त लोकका एक चलुस्वरूप सूर्य चन्द्रमाका सघर्मा होता है। उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान् दशरथ गुरु, उन जिनसेनाचार्यके सधर्मा बन्ध थे-एक गुरु-भाई थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी निर्मल किरणोंसे संसारक सब पदार्थीको प्रकट करता है उसी प्रकार वे भी अपने वचनरूपी किरणोंसे समस्त जगतुको प्रकाशमान करते थे।। १२॥ जिस प्रकार द्र्पणमं प्रतिबिन्वित सूर्यके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हैं उसी प्रकार जिनसेताचार्यके शोभायमान वचनोंमें समस्त शास्त्रोंका सद्भाव था यह बात श्रज्ञानी लोग भी शीघ ही समम जाते थे।। १३।। सिद्धान्त शास्त्र रूपी समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय

१ विम्बोऽसौ म॰, घ॰, ग॰, क॰ । २ विश्वोपविद्यान्तरात् ग॰, घ॰, म० । विद्योपविद्यातिगः स० । १ सिद्धान्ताद्व्यवद्यारयान क॰, ग॰, घ॰, म॰ ।

मानाजननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैगुँणैर्मृषितः

शिष्यः श्रीगुणभद्रसृरिश्नयोरासीकागद्विश्रुतः ॥ १४ ॥

पुण्यक्षियोऽयमजयत्युमगत्वद्र्यं-

मित्याकळच्य परिश्वस्मतिस्तपश्रीः ।

मुक्तिभिया पद्धतमा प्रहितेव दूवी

प्रीत्या महागुणधर्न समशिश्रियद्यम् ॥ १५॥ तस्य वचनांद्यविसरः सन्ततहृतदुस्तरान्तरङ्गतमाः । कुबळ्यपद्माह्यादी जिलशिक्षिराशिशिशरिमशसरः ॥ १६ ॥ कविपरमेशवरनिगवितगणकथामातृकं पुरोशचरितम् । सकलब्छन्दोलङ्क तिरूक्ष्यं सुक्ष्मार्थगृढपदरचनम् ॥ १७ ॥ ध्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसर्वशास्त्रसद्भावम् । अपहस्तितान्यकाच्यं अञ्यं स्युत्पन्नमतिभिरादेयम् ॥ १८ ॥ जिनसेनभगवतोक सिथ्याकविदर्पदलनमतिल्लिसम्। भर्मा सिद्धान्तोपनिषन्धनकर्त्रा बिनेयानाम् ॥ १९ ॥ अतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं सङ्गृहीतममळिथया । प्रहीणकालानुराधिन ॥ २०॥ भ्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिलं सुलेखमखिलहितम् । महितं सहापुराणं पठन्तु श्रुण्वन्तु भक्तिसञ्जन्याः॥ २१ ॥

इदं भावयतां पुंसां भूयो भवविभित्सया । भन्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धरन्तृत्तविद्वताम् ॥ २२ ॥ शान्तिर्कृद्धिर्जयः श्रेयः प्रायः त्रेयः समागमः । विगमा विष्ठवन्यासेरासिरत्यर्थसम्पदाम् ॥ २६ ॥

प्रगल्भ तथा देदी प्यमान (ती चण) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित गुणोंसे भूषित था तथा समस्त जगत्में प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्राचार्य, उन्हीं जिनसेनाचार्य तथा दशारथ गुरुका शिष्य था ॥ १४ ॥ 'गुणभद्र ने पुण्य-रूपी लद्मीके सौभाग्यशाली होनेका गर्व जीत लिया है' ऐसा समभकर मुक्तिरूपी लद्मीने उनके पास अस्यन्त चतुर दूतके समान विशुद्ध बुद्धि वाली तपोलद्मीको भेजा था और वह तपोलद्मीरूपी दृती महागुण-रूपी धनसे सन्पन्न रहने-वाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी॥ १५॥

उन गुणभद्रके वचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले श्रज्ञानान्धकारको सदाके लिए नष्ट कर दिया था और वह कुवलय तथा कमल दोनोंको श्राह्वादित करनेवाला थां (पत्तमें मही-मण्डलकी लच्मीको हिर्षित करनेवाला थां) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत लिया था।। १६॥ परमेश्वर किवके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों श्रीर श्रलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूद्रम श्रार्थ श्रीर गृहपदोंकी रचना है, जिसमें श्रन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिध्या किवयोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है, श्रीर श्रातशाय सुन्दर है ऐसा यह महापुराण सिद्धान्त प्रन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यज्ञनोंका चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवान् ने कहा है॥ १७-१६॥ मन्थका जो भाग, भगवान् जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उसे निर्मल बुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संनेपमें ही संगृहीत किया है।। २०॥ यह महापुराण व्यर्थके वर्णनसे रहित है, सरलतासे समभा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित करनेवाला है, तथा पूजित है—सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण गन्थको भिक्तसे भरे हुए भन्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुनें।। २१॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जीव इस मन्थका बार-बार चिन्तवन करते हैं, ऐसे निर्मल सम्यन्दर्शन, सम्यग्हान और सम्यक् चारित्रके

बन्धहेतुफलज्ञानं स्याच्युभाशुभकर्मणाम् । विज्ञेषो युक्तिसज्ञावो मुक्तिहेतुस विश्वितः ॥ २४ ॥ निर्वेगवितयोज्ञृतिर्धर्मभद्धाप्रवर्धनम् । असङ्कृयेयगुणभेष्या निर्जशशुभकर्मणाम् ॥ २५ ॥ भास्तवस्य च संरोधः कृत्स्नकर्मविमोक्षणात् । शुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरात्मनः ॥ २६ ॥ तदेतदेव व्याक्येषं अभ्यं भव्येनिरन्तरम् । चिन्स्यं पूज्यं युद्धा केष्यं लेखनीयञ्च भाक्तिकैः ॥ २७ ॥

विदितसकलशास्त्रो कोकसेनो सुनीशः

कविरविकळक्षास्तस्य शिष्येषु मुख्यः । सततमिह पुराणे प्रार्थे साहास्यमुची-

र्गुरुविनयमनैवीन्मान्यतां स्वस्य सजिः॥ २८॥

यस्योतुङ्गमतङ्गजा निजमद्योतस्विनीसङ्गमा-

द्राङ्गं वारि कलक्कितं कट्ट सुहुः पीत्वापगच्छत्तपः।

कौमारं घनचन्दनं बनमपां पत्युस्तरङ्गानिले-

र्मन्दान्दोलितमस्तभास्करकरच्छापं समाशिश्रियन् ॥ २९ ॥

दुग्धावधौ गिरिणा हरी इतसुखा गोपीकुचोद्धृहनैः

पद्मे भानुकरैभिदेखिमदछे राष्ट्री व संकोचने ।

यस्योरःशरणे प्रथीयसि भुजस्तमभान्तरोत्तरिभत-

स्थेये हारकछापतोरणगुणे श्रीः सौक्वमागाचिरम् ॥ ३० ॥

धारक पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती हे, बृद्धि होती हैं, बिजय होती हैं, कल्याणकी प्राप्ति होती हैं, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता हैं, उपद्रवोंका नाश होता है, बहुत भारी सम्पदात्रोंका लाभ होता हैं, ग्रुभ-अग्रुभ कमोंके बन्धके कारण तथा उनके फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय होता है, तीनों प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती हैं, धर्मकी श्रद्धा बढ़ती हैं, असंख्यान गुणश्रेणी निर्जरा होती हैं, अग्रुभ कमोंका आस्त्रव रुकता है और समस्त वर्माका ज्ञय होनेसे वह आत्यन्तिक ग्रुद्धि प्राप्त होती हैं जो कि आस्माको सिद्धि वही जाती हैं। इसलिए भक्तिसे भरे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महापुराण अन्थकी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाहिये, इसीका चिन्तवन करना चाहिये, हर्पसे इसीकी पूजा करनी चाहिये और इसे ही लिखना चाहिये।। २२-२७॥

समस्त शास्त्रों के जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रके धारक मुनिराज लोकसेन किन, गुणभद्रा-चार्यके शिष्यों में मुख्य शिष्य थे। इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरु-विनयको सत्पुरुवों के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी॥ २८॥ जिनके ऊँचे हाथी अपने मद रूपी नदीके समागमें कलिक्कत गङ्गा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे रिहन हुए थे तथा समुद्रकी तरङ्गोंसे जो मन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूर्यकी किरणोंकी प्रभा अस्त हा जाती थी ऐसे कुमारीपर्वतके सघन चन्दनवनमें बार बार विश्वाम लेते थे। भायार्थ—जिनकी सेना दिल्लणसे लेकर उत्तरमें गङ्गा नदी तक कई बार घूमी थी॥ २६॥ लद्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं—एक जीर-समुद्र, दूसरा नारायणका बद्यास्थल और तीसरा कमल। इनमेंसे श्लीरसमुद्रमें लद्मीको सुख इसलिए नहीं मिला कि वह पर्वतके द्वारा मथा गया था, नारायणके वश्वास्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वसके दल सूर्यकी किरणोंसे दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिमें संकुचित हो जाते थे। इस तरह लद्मी इन तीनों स्थानोंसे हट कर, भुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुद्द तथा हारोंके समूह रूपी तोरणोंसे सुसज्जित जिनके विशाल वद्यास्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी॥ ३०॥

१ बासावसंकोचिनः स॰।

नकालवर्षमूपाले पालयत्यविकामिकास् । तस्मिन्विश्वस्तनिवशैषद्विषे वीश्रयशोजुषि ॥ ३१ ॥

पद्मास्त्रसुकुरुकुरुप्रिविकासकस्त्रप्रतापतत्महसि ।
श्रीमति स्रोकादित्ये प्रध्वस्तप्रियत्तत्रसुसन्तमसे ॥३१॥
चेह्नपताके चेह्नध्वजानुजे चेह्नकेतनतन्जे ।
जैनेन्द्रधर्मबुद्धेविधायिनि निधुवीध्रपृथुयशसि ॥ ३३॥
वनवासदेशमखिलं सुक्षति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम् ।
तत्त्रितृतिजनामकृते स्थाते बह्वापुरे पुरेष्वधिके ॥ १४ ॥
शकनृपकालाम्यन्तरविशत्यधिकाष्टशतमिताव्दान्ते ।
मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ १५ ॥

श्रीपञ्चरयां बुधार्द्रायुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे
पूर्वायां सिंहछप्रे धनुषि धरणिजे सैहिकेये तुलायाम् ।
सूर्ये ग्रुक्ते कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्टितं भन्यवर्थैः
प्राप्तेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥ ३६ ॥

यावद्धरा जलनिधिगैंगनं हिमांशु-

स्तिग्मग्रुतिः सुरगिरिः ककुभां विभागः । तावन्सतां वचसि चेतसि पुतमेत-च्छोनस्यतिस्थितिसुपैतु महापुराणम् ॥ ३७ ॥

धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्येशिनो चरितमत्र महापुराणे । यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द-

निर्यद्वचांसि न मगांसि हरन्ति केपाम् ॥ ३८॥

जिन्होंने समस्त शत्रु नष्ट कर दिये थे, अपैर जो निमेल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्ष जब इस समस्त पृथिवीका पालन कर रहे थे।। ३१।। तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह मुकुलके वंशको विकसित करनेवाले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप सर्वत्र फैल रहा था, जिसने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रु रूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल पताकावाला था-जिसकी पताकामें मयुरका चिह्न था-चेत्लध्यजका अनुज था, चेह्नकेतन (बंकेय) का पुत्र था, जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यशका धारक था ऐसा श्रीमान लोकादित्य राजा. अपने पिताके नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बङ्कापुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित समस्त वनवास देशका मुखपूर्वक चिरकालसे पालन करता था।। ३२-३४।। तब महामङ्गलकारी श्रीर समस्त मनुष्योंका मुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संवत्में श्री पश्चमी ( श्रायण वदी ५ ) गुरुववार के दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिह लग्नमें जब कि बुध आर्द्रा नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशि का, राहु तुलाराशिका, सूर्य, शुक्र कर्कराशि का, और वृहस्पति वृष राशि पर था तब यह उत्तरपुराण बन्थ पूर्ण हुआ था, उसी दिन भन्यजीवोंने इसकी पूजा की थी। इस प्रकार सर्वे श्रेष्ठ एवं पुण्यरूप रह पुराण संसारमें जयवन्त है।। ३५-३६।। जब तक पृथिवी है, आकाश है, बन्द्रमा है, सूर्य है, सुमेरु है, श्रौर दिशाश्रोंका विभाग है, तब तक सन्जनोंके वचनमें, चित्तमें श्रीर कानमें यह पवित्र महापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात् सज्जन पुरुष वचनों-द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका विचार करें और कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३७॥ इस महापुराणमें धर्मशास्त्र . मोक्षका मार्ग है, कविता है, और तीर्थकरोंका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके मुखारविन्दसे निकले हुए वचन महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित् ।

कवीशिनानेन यथा न कान्यचर्चासु चेतोविकलाः कवीन्द्राः ॥ १९ ॥

<sup>1</sup>स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः कवीट्यः

विमलमुनिगणेड्य: भग्यमालासमीड्य:।

सकलगुणसमाद्यो दुष्टवादीभसिहो-

विदितसकलज्ञाकः सर्वराजेन्द्रवन्यः ॥ ४० ॥

यदि सकलकवीन्द्रशोक्तस्कप्रचार-

श्रवणसरस्रचेतास्तस्वमेवं सखे स्याः ।

कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द-

प्रणिगदितपुराणाकर्णंनाभ्यर्णकर्णः ॥ ४९ ॥

<sup>२</sup>स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीन्द्रवन्धः

सकलकविवराणामग्रिमः सूरिवन्धः।

जितमदनविलासो दिक्चलकीतिकेतु-

र्दुरिततरुकुठारः सर्वभूपालवन्धः ॥ ४२ ॥

धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्

अच्याः किन्तु कथास्त्रिपष्टिपुरुपाक्यानं चरित्रार्णवः ।

किनका मन हरण नहीं करते? अर्थान् सभीका करते हैं।।२६।। महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान् आदिनाथके इस पुराणमें किवांके स्वामी इन जिनसेनाचार्यने ऐसा कुछ अक्कुत कार्य किया है कि इसके रहते किवलोग काव्यकी चर्चात्रोंमें कभी भी इदयरहित नहीं होते।।३६।। वे जिनसेनाचार्य जयवन्त रहें जो कि किववोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मल मुनियोंके समृह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्यजीवोंका समृह जिनका स्तवन करता है, जो समस्त गुणोंसे सहित हैं, दुष्टवादी रूपी हाथियोंको जीतनेके लिए सिंहके समान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं।। ४०।। हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त किववोंके द्वारा कहे हुए सुभाषितोंका समृह सुननेमें सरस है तो तू कि श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके मुखारिवन्दसे कहे हुए इस पुराणके सुननेमें अपने कर्ण निकट कर।। ४१।। वे गुणभद्राचार्य भी जयवन्त रहें जो कि समस्त योगियोंके द्वारा वन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ किवयोंमें अपनामी हैं, आचायोंके द्वारा वन्दना करनेके योग्य हैं, जिन्होंने कामक विलासको जीत लिया है, जिनकी कीर्ति रूपी पताका समस्त दिशाओंमें फहरा रही हैं, जो पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें छुठार के समान हैं और समस्त राजाओंके द्वारा वन्दनीय हैं।। ४२।। 'यह महापुराण केवल पुराण ही है, ऐसा कहना उचित नहीं हैं क्योंकि यह अद्मुत धर्मशास्त हैं, इसकी कथाएं अवणीय हैं—अत्यन्त

१ कविवरिजनसेनाचार्यवर्यार्यमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिस्तोः पुराणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो विचित्राः सकलकविकरीन्द्राज्ञातसिंहा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, घ०। २ असौ श्लोकः क०, ग०, घ० पुरसके नास्ति।

कोऽप्यस्मिन्कवितागुणोऽस्ति कवयोऽप्येतद्वचोब्जालयः

कोऽसावत्र कविः कवीन्द्रगुणभद्रात्वार्यवर्यः स्वयम् ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रश्नस्तिन्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥ ७७ ॥



मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका न्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही हैं, इसमें कोई खद्भुत कविताका गुण है, ख्रौर कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलों पर श्रमरोंक समान ख्रासक्त हैं, यथार्थमें इस प्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं कोई खद्भुत किव हैं।।४३।।

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणके संप्रहमें प्रशस्तिका वर्णन करनेवाला सतहत्तरहाँ पर्व पूर्ण हुआ।

#### ---

पुराणाव्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः । सर्वथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम्।। पारमामो जन्मभूमिर्यदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः।

पन्नालालः स्वल्पबुद्धिः स चाहं

टीकामेतांमल्पबुद्धवा चकार ।।

मधुमासासितपत्ते शुके वारेऽपराह्णवेलायाम ।

शून्याष्ट्रचतुर्युग्म-वर्षे वीराव्दसंक्षिते पूर्णा ।।

ते ते जयन्तु विद्वान्सो वन्दनीयगुणाकराः ।

यरकुपाकाणमालम्व्य नीणींऽयं शास्त्रसागरः ।।

येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभून्ममसूक्तियल्ली।
तान्त्रार्थये वर्णिगगोशपादान् फलोदयं तत्र नतेन मृध्नी।।
यस्यानुकम्पामृतपानतृप्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमूहम्।
भूयात्रमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स गुरुर्गगोशः॥



# **उत्तरपुराणस्थ**स्ळोकानामकाराद्यनुक्रमः

| [ স্থা ]                  | ,             |                                     |       |                                 |                 |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| श्चंसवारिपथोपेतः          | Ne.           | श्रङ्गं सप्तममाख्येयं               | ११५   | श्रत्र जम्बूदुमालच्य            | १७२             |
| श्रकम्पनाद्या भूपाला      | ARE           | <b>ग्रङ्ग</b> प्रत्यङ्गसंस्पर्श-    | १५०   | श्रत्र नामक्तरं किञ्चि          | १९५             |
| श्रकम्पनोऽन्धवेताख्यः     | 864           | श्रञ्जरागं समालोच्य                 | 548   | श्रत्र पाण्डुतन्जानां           | 850             |
| ग्रकम्पिषत सर्वेऽपि       | 400           | त्र इरागोऽङ्गलमोऽस्य                | ४६३   | त्रात्रामुत्र च मित्रवन्न हित्र |                 |
| श्रकरोद्दूषणं घिग्धिङ्    | ACA           | ग्रङ्गहारै: सकरणै:                  | १७०   | श्रित्रेव भरते राजा             | २४५             |
| श्चकवायमनारम्भ-           | १८०           | त्रङ्गाङ्गवाह्यसन्द्र।व-            | ४७३   | अत्रेव भरते वक्क-               | २३४             |
| श्रकारणसमुद्धत-           | ષ્            | श्रक्तिनों वत सीदन्ति               | १०२   | श्रत्रैव भारते श्रीमान्         | ६३              |
| त्रकारपञ्चकोचार-          | 220           | श्रवकोऽपि तदुइ गाद्-                | દ્ય   | ग्रथ कंसवधूमुक्त-               | \$ 10 14        |
| श्रकार्यमवशिष्टं यत्त-    | ¥83           | श्रचेतने कथं पूजा                   | ४३२   | श्रथ कश्चित्वगो मध्ये           | १६२             |
| <b>त्रकालवर्षभ्</b> याले  | 400           | अञ्जेदो मुक्तियोग्याया              | ४७६   | श्रथ कृत्वा महापूजां            | २६१             |
| श्रकालसावनं शीयं          | 420           | <b>ग्रच्युतेन्द्रोऽजनिष्ठा</b> प्त- | બુર   | श्रय कीशाम्ब्यभीशस्य            | १६२             |
| श्रकाले चम्पकाशोक-        | 880           | ग्रजनि वैश्रवणो घरणीश्वर            | : २३७ | श्रथ चेमक्करः पृथ्व्याः         | १६०             |
| श्रकीर्तिनिष्फलाऽऽचन्द्र- | ३०७           | <b>ग्रजन्यन्धक</b> तृष्ट्याख्य      | ३५१   | श्रय गौरीभवं चैवं               | 80€             |
| श्चकुर्वन् पञ्चमं देवाः   | ३२६           | <b>अ</b> ज्ञानतपसानेन               | ४३६   | श्रथ चकपुरीखङ्ग-                | १८६             |
| श्चकृत्रिमजिनागारा-       | •38           | <b>ग्र</b> ज्ञानबीजसं <b>रू</b> ढा  | १२२   | श्रय चन्द्रप्रभः स्वामी         | € &             |
| श्रकृतिमाणि निर्जेतं      | 886           | <b>ग्र</b> शानसंशयैकान्त-           | १५६   | श्रथ जम्बूहमालच्ये              | 888             |
| श्रकृत्व। मे कुमारोऽवः    | ४३५           | श्रञ्जनात्माञ्जनौ भदा-              | १८९   | श्रथ जम्बूमित द्वीपे            | १२९             |
| ग्रखण्डस्य त्रिखण्डस्याधि | पत्यं १४      | <b>ऋटत्ये</b> ष च भिक्षायै          | 4३०   | श्रथ जाम्बूमित हीपे             | ३२९             |
| श्रखण्डे धातकीखण्डे       | રપ            | श्रणिमादिगुणः सप्त-                 | 40    | श्रथ तन्नगर।धीशः                | १६१             |
| श्चगत्या चणिकत्वं         | १७६           | <b>ऋणिमादिगु</b> गोपेतं             | 14    | श्रय तस्माद्दनाह्र हे-          | 428             |
| ग्रगन्धनस्तु तहहौ         | र१२           | श्रगुमानिति इपेंग                   | १६७   | श्रथ तो रेखुकीपुत्री            | २२७             |
| अगमन्यूतना तासु           | \$ <b>E</b> U | श्रतः परं मुहूर्त चे-               | 4३0   | <b>ग्र</b> थ ती सह गच्छन्ता-    | ≥60 €           |
| भ्रगातदनुमार्गेण          | ¥CC           | श्रतिकम्य कुतौर्थानि                | 883   | श्रथ दर्पा दुराचारः             | 238             |
| श्रगाद्भरणिनचत्रे         | 210           | श्रतिक्रम्यादिमं मार्गे             | ₹७४   | स्रथ दिव्यध्वनेहें तुः          | ४६७             |
| श्चगाघोऽयं पुरागाव्यिः    | ***           | ग्रातिपातनिपीताख-                   | ३५०   | श्रय नेमिकुमारोऽपि              | \$ = <b>u</b> , |
| श्चगुर्युणा गुणीभाव-      | 32            | श्रतिरौद्ध्या धरा तत्र              | 440   | श्रथ पुत्री बनाखुष्य-           | २ २५            |
| श्रमजं तक पापोऽयं         | 206           | श्रतिवाद्यागतो वीर-                 | ३४३   | श्रथ मौनवतेनैत                  | २३              |
| श्रयजास्यास्तदागत्य       | ४⊏६           | श्रतिविस्तरभीदत्वा-                 | 404   | श्रय मौनवतेनायं                 | १७              |
| श्रमजोऽस्यैव भद्राया      | \$8X          | <b>ग्रातीवणनख</b> दंष्ट्रोऽय-       | RER   | ऋथ प्रियङ्कराख्याय              | ५५४             |
| श्रममन्दरशैसस्य           | 63            | श्रतीतान् विश्वभूयेशान्             | \$80  | अय महारकोऽप्यस्मा-              | 868             |
| त्रप्रासने विधायेनां      | <b>५</b> २२   | श्रवुत्तवलम्बह्य-                   | ३७३   | अय मन्दरपर्यन्त-                | ₹0\$            |
| श्रिभृतिरभृत्युनु         | 806           | श्रतृप्यदेव भूपाल-                  | १०२   | अय आन्त्वा भवे दीर्घ            | १२६             |
| श्रमिभृतौ गतप्राणे        | YEU           | ग्रतोऽन्यत्प्रकृतं नुमो             | 342   | श्रय युद्धे कुरुद्धेत्रे        | ४२१             |
| श्रमिला यहिणी तोकौ        | <b>१</b> ६०   | श्रतो विजयदेवी च                    | 880   | ग्रथ बत्साह्रये देशे            | 854             |
| श्रमिलायां धनश्री-        | ४२२           | श्चत्यल्पं तृप्तिमापन-              | २१६   | श्रय वज्रायुषाधीशो              | १८४             |
| अभेसरकुरचक-               | ₹ ₹ €         | श्रत्र का गतिरन्येघां               | 240   | श्रयवाऽईन्मतेनेदं-              | १६६             |
| •                         |               |                                     |       | •                               |                 |

| श्रथ विद्याधराधीराः          | १५७          |
|------------------------------|--------------|
| श्रथ शत्रृत् समुजेतुं        | ३८०          |
| श्रथ शोलवती सीता-            | ३२३          |
| श्रथ शौर्यादिभी राम-         | २६१          |
| श्रय भीनागदत्तोऽपि           | 828          |
| श्रथ सर्वान् मृतान् रष्ट्वा  | પાર્વ ર      |
| श्रथ स्वज्ञातपूर्वश्च        | 800          |
| श्रय स्वविष्टराकम्प-         | ₹७७          |
| श्रय स्वपुण्यकर्मात-         | १६२          |
| श्रव स्वपुरमानीय             | \$£8         |
| श्रथाकरमात्पुरे तस्मिन्      | 366          |
| श्रयाख्यानमिदं चैकं          | 480          |
| श्रथागते मधौ म।से            | *EM          |
| श्चयातोऽन्बकवृष्टिश्च        | ३४८          |
| श्रयातो रामरूपेण             | १९२          |
| श्रथात्र नारदं काम-          | 884          |
| श्रयात्र नागरेष्वात्म-       | 404          |
| श्रथात्र भारते खेचरा-        | 408          |
| श्रथात्रैत्य विहासर्थं       | 3 8 <b>m</b> |
| श्रथानन्तरमेवैनं             | ३६५          |
| श्रथानन्तरमेवैनं             | 808          |
| श्रयान्यदा किलानन्दं         | ४३३          |
| श्रयान्यदा कुमारोऽसौ         | ARE          |
| श्रयान्यदा जिने नेमि         | 886          |
| श्रथान्यदा मधौ मासे          | 404          |
| श्रथान्यदा महाराजः           | પુષ્         |
| श्रयान्यदा ययौ सार्खे        | २२५          |
| श्रयान्यदा समासाच            | १२१          |
| श्रथान्येद्यः कुमारस्य       | ખરદ          |
| श्रयान्येद्युर्जगम्नन्द-     | 525          |
| श्रयान्येयुर्ने व्येषा       | ३५२          |
| श्रथान्येद्यः पुनः प्राप्य   | ष४३          |
| श्रयान्येद्युमहाराजः         | 308          |
| श्रयान्येयुर्महावीरः         | 478          |
| श्रयान्येद्युवंशिग्वयी       | YEN          |
| श्रयान्येद्यविस्रोक्येन-     | 398          |
| श्रयान्येद्यः समासीनं        | ४८१          |
| श्रयान्येद्युः स्वभिष्यास्व- | ખુખુખ        |
| श्रथापराजितोऽप्यात्म-        | 104          |
| श्रयाप्य पूज्यं साम्राज्य-   | Ę=           |
| श्रथाभिन्यज्यते तस्य         | २७३          |
| •                            | •            |

| रेलोकानामकाराचनुक्रमः |                                   |             |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|
|                       | श्रथाभुद्धारते सेत्रे             | * 4 *       |  |  |
|                       | श्रयासुरी जगत्मत्य-               | २७५         |  |  |
|                       | श्रयास्ति नागलोकामो-              | 305         |  |  |
|                       | ग्रयास्मिन्नेव तीर्थेऽम्-         | २२१         |  |  |
|                       | <b>ऋयास्मिन्भारते</b> चेत्रे      | २७६         |  |  |
|                       | श्रथास्मिन्मारते वर्षे            | 185         |  |  |
|                       | श्रथारमे मोक्तुकामाय              | PUY         |  |  |
|                       | अथास्य द्वीपनाथस्य                | १३६         |  |  |
|                       | ग्रायेत्वा तेन यन्त्रेण           | <b>8</b> €= |  |  |
|                       | <b>अथे</b> ष्टोऽब्यतिरेकेण        | ३७१         |  |  |
|                       | अयेह भारते द्वारवत्यां            | १२५         |  |  |
|                       | श्रयोपगम्य तं स्नेहात्            | 338         |  |  |
|                       | श्चदत्वा ,पापबुद्ध्यास्मान्       | 338         |  |  |
|                       | श्रदित दादशगामान्                 | ₹६३         |  |  |
|                       | श्रदृष्टं किं किमस्पृष्ट-         | ₹ <b>६</b>  |  |  |
|                       | श्रदृष्टवदन।म्भोज-                | ¥٤          |  |  |
|                       | श्रद्यष्ट्रान्त्रिष्य सीतां च     | 7£4         |  |  |
|                       | श्रदृष्ट्वा मत्सुतां तत्र         | १८२         |  |  |
|                       | <b>त्रय</b> मासोपवासान्ते         | 49६         |  |  |
|                       | <b>त्र</b> य गरावतद्वन्द          | 48          |  |  |
|                       | श्रद प्रभृति संसार-               | મ પ્યુ દ્   |  |  |
|                       | श्रद्य सर्वेऽपि जाताः स्मः        | 838         |  |  |
|                       | <b>ग्र</b> द्रिमस्तकमा <b>रहा</b> | ३५२         |  |  |
|                       | श्रथस्ताद्षमाहार-                 | & j =       |  |  |
|                       | श्रथस्ताद्योषितं काञ्च-           | ४७ व        |  |  |
|                       | श्रिषरतायुधं राज्यं               | ११५         |  |  |
|                       | श्रिषेरह्याहि जां शय्यां          | 398         |  |  |
|                       | श्रबीत्य सर्वशास्त्राणि           | € ३         |  |  |
|                       | श्रघीत्यैकादशाङ्गानि              | <b>= 3</b>  |  |  |
|                       | श्रध्यास्य काममेत्राय-            | 8 €         |  |  |
|                       | श्रध्वन्येरभ्य-                   | ४५३         |  |  |
|                       | श्चनगाराख्यप्रुख्यैका             | ७४          |  |  |
|                       | <b>ग्रनङ्ग</b> पूर्वरङ्गस्य       | 1494        |  |  |
|                       | श्र <b>नक्र</b> स्तद्वलेनैनं      | 90          |  |  |
|                       | <b>ग्रन</b> णीयान् स्वपुण्येन     | <b>₹</b> ⊏४ |  |  |
|                       | श्चनन्त जिनसन्ताने                | 355         |  |  |
|                       | <b>ग्रनन्तो</b> ऽनन्तदोषाणां      | १२१         |  |  |
|                       | श्रनन्तवीर्यंयत्वन्ते             | ₹ <b>६६</b> |  |  |
|                       | श्रनन्तवीयों विश्वेनद्र-          | 865         |  |  |
|                       | श्चनन्तशोऽहमिम्प्रत्वं            | <b>E</b> C  |  |  |
|                       | त्रमन्यगोचरा सद्मी                | इसई         |  |  |
|                       |                                   |             |  |  |

|                                   | Area &                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| श्रनन्यवेद्यमागत्य                | ३८६                   |
| <b>ग्रनन्यशर</b> णस्याहुः         | २८३                   |
| श्चनभिज्यक्तमाहात्म्या-           | ४२६                   |
| <b>ग्र</b> नयोरनुरूपोऽयं          | 3 \$ 5                |
| श्चनपंयन्तं सीतां त्वां           | ३१२                   |
| त्रनादिनिधने बाल-                 | ३७७                   |
| श्रनादिबन्धनैगढ़िं                | 338                   |
| श्रनादी जन्मकान्तारे              | ςę                    |
| <b>अना</b> जीढमनोजापि             | १४१                   |
| <b>ग्रानावरणम्</b> स्थान-         | १८०                   |
| <b>ग्रनाइ</b> तस्वसीख्यस्य        | २५३                   |
| श्रन्बिच्छन् स्वर्गभोगार्थी       | 433                   |
| श्रनित्याशुचिदुः खत्वं            | ६०                    |
| श्रनित्ये नित्यबुद्धिर्मे         | 48                    |
| अनिरीच्य न भोद्येऽहं              | \$10                  |
| स्रनिष्टलक्षणादन्यै-              | 325                   |
| श्रनोक्द्तश्रानीक-                | \$€8                  |
| <b>अनुकसिद</b> मेतत्तु            | 260                   |
| ऋतुगङ्गं ततो गत्वा                | <b>\$</b> ? <b>\$</b> |
| अनुग्रह्मास्य वक्तव्य-            | ₹₹€                   |
| श्चनुप्रहार्थं स्वस्याति-         | ওও                    |
| श्रनुप्रहार्थे स्वस्थाति-         | १८३                   |
| श्रमुजाभ्यां समं चिन्ता-          | ₹४१                   |
| श्रनुत्तरे जयन्ताख्ये             | <b>\$</b> 85          |
| <b>अनु</b> घावन्यत्र नेव          | ₹५०                   |
| श्रनुप्रेचा स्वरूपाख्या           | 540                   |
| अनुभूय दिनान्यत्र                 | ३५६                   |
| श्रनुभूय महादु <sup>.</sup> खं    | ASO                   |
| श्रनुभ्य सुखं तस्मिन्             | < 0                   |
| ग्रनुभ्यात्र साकेत-               | U                     |
| श्रनुमानप्रधानस्य                 | ¥ 9 9                 |
| श्रनुयुज्याविश्वान-               | ₹१६                   |
| <b>ग्र</b> नुरक्तं व्यषात्कृत्सनः | ३३२                   |
| ब्रनुष्टुष्कुन्दसा शेवा           | 402                   |
| अनुष्ठाय तथा सोऽपि                | २५५                   |
| श्चनुष्ठेयः स घर्मिष्ठे-          | २७६                   |
| श्रनुस्त्य हुतं ताभ्यां           | 458                   |
| <b>अ</b> न्त्यचोदितानन्दी         | 808                   |
| <b>त्र</b> नृसञ्चारदेशेषु         | 446                   |
| श्रनेमेयमवस्याभू-                 | २७४                   |
| श्रनेनैव विधानेन                  | 385                   |
|                                   |                       |

| no (                                       |              |                                      |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| ग्रन्तको दुनिवारोऽत्र                      | <b>१५</b> ७  | श्चन्येर्थः समवाप पूर्वसुकृ          | ता ५२७       |
| श्चन्तःकोधकषायानु-                         | 4३०          | श्रन्येश पुत्रपौत्राद्यैः            | ३२६          |
| <b>ग्र</b> न्तःपुरान्वितोऽन्येद्युः        | ३४२          | श्रन्योन्यदुःलहेतुत्वा-              | <b>१</b> ⊏ ६ |
| श्रन्यः केवलिनामस्मिन्                     | <b>પદ્</b> ર | ग्रन्वभूत्स महाशुक्तः                | ¥            |
| श्चन्त्यद्वयं परित्यस्य                    | १०           | श्चन्वभूदप्रवीचारं                   | 483          |
| श्चन्त्यस्यापि तनुः सप्ता-                 | 450          | श्चन्वभूवंश्चिरं भोगां-              | ४२३          |
| श्चन्त्याद् यस्यसावद्या-                   | ષ્ક          | श्रन्वयुक्क गणाघीशं                  | 848          |
| <b>ग्र</b> न्तरिच्नसभौभाङ्ग-               | १५०          | श्रन्बयुङ्क स तं सोऽपि               | २२३          |
| <b>ग्रन्तर्प्रन्थपरि</b> त्यागा-           | AEA          | श्रन्विच्छन्तं वित्तोक्याह           | 3 84         |
| श्रन्तर्गु हूर्तकालेन                      | 803          | ब्र्यन्विष्य प्रतियोद्धार-           | £ x          |
| श्चन्धसर्पविलायान-                         | २६४          | श्रन्वेषितारी पुरुषं                 | २६८          |
| <b>ग्रनमाश्राणयत्तरमे</b>                  | ४६६          | श्रपच्चपतितान् प्राज्ञान्            | 408          |
| <b>ग्र</b> न्यत्सं चित्सतोऽत्रान्यत्       | २५१          | <b>श्रप</b> त्यजननाभावे              | २८६          |
| ग्रन्यथा निग्रहीध्यामि                     | १११          | अपयमिति संभान्य                      | ३०५          |
| श्रम्यदा नगरे तस्मिन्-                     | ALL          | <b>श्र</b> पबोध च तुष्कात्मा         | AEA          |
| श्चन्यदाऽमिततेजःभी-                        | <b>१</b> ६५  | त्राग्य महादुःलं                     | 848          |
| ग्रन्यदा रक्षतेनाख्यो                      | <b>\$</b> =8 | श्रपरस्मिन्दिने व्याधै-              | ३६६          |
| ऋन्यदाराह्यतिर्नाम                         | २८६          | श्रपराजितनामोद-                      | २४६          |
| श्रन्यदा सुवताख्यायै                       | १७२          | श्चपरायात्तमच्छित्र-                 | 48           |
| श्रन्यदासौ निस्रष्टार्य                    | ४३७          | श्रपराह्ने सहस्रेण                   | ४,३३५        |
| <b>ग्र</b> न्यदासौ <b>महारा</b> ज          | 88 a         | <b>ग्रपरि</b> त्यक्तस <b>ङ्ग</b> स्य | २१५          |
| <b>श्चन्यदैशानफल्पेशो</b>                  | १६५          | श्रपवर्त्यायुषः केचिद्               | 40           |
| <b>ग्रन्यदोपेन्द्रसेनाख्य-</b>             | २३१          | श्रपहृत्य मुरङ्गापातेन               | 450          |
| श्रन्यवाक्शोत्रयोः कीर्ति-                 | 39           | श्रपाच्यां चक्रवाद्यान्तं            | 363          |
| <b>श्रन्यायेनान्</b> यवित्तस्य             | ११०          | श्रपापं सुलमन्छिन्नं                 | ¥19          |
| श्रन्ये ताबदिहासतां भगवर                   | तां २११      | श्रपापप्राप्तितन्विज्या-             | ४६७          |
| म्रन्येद्युरश्चनेः पातात्                  | ३४३          | श्रपास्थन्ती प्रयसेन                 | १६७          |
| <b>म्रान्ये</b> द्यु <b>र्दे</b> बताव्यापि | 250          | श्रपास्य मधुरातापै-                  | 420          |
| <b>श्चन्येयुर्नगरोद्याने</b>               | 334          | श्रपि त्वं वयसाल्पीयान्              | 400          |
| <b>श्चन्येद्यु</b> र्नन्दगोपस्य            | ३६७          | श्रपिघाय सरः सद्यः                   | १८१          |
| <b>ग्रन्येद्युर्नन्दन।</b> ख्याद्रौ        | १७७          | त्रपुत्रस्य गतिनास्ति                | २२३          |
| ब्रन्येद्युर्नागरैः कैश्चिद्               | <b>પ</b> ક્ષ | श्रप <del>ृच</del> ्छत्स्वेचराषीशो   | 402          |
| श्रन्येद्युः पुण्डरीकिण्या-                | ₹४१          | श्रपृच्छत् फलमेतेषां                 | ३३३          |
| <b>ग्रन्येद्यु</b> र्वसुमाकाशः             | २७३          | श्रप्रतीषातगामिन्या                  | १६४          |
| श्चन्येद् <b>यु</b> र्वारिदान्तेऽन्तः      | 3=2          | ग्रमतीपप्रतापोऽयं                    | <b>?</b> ७८  |
| ग्रन्येद्युः शरदभस्य                       | ARE          | अत्रतीपा प्रभा याति                  | 48           |
| ब्रन्येद्युः सञ्जयन्ताख्यं                 | १०६          | <b>ग्र</b> प्रत्याख्यानमिश्राख्य-    | १षष्ट        |
| श्चन्यद्युः सिद्धकूटस्य-                   | ४०२          | श्चप्रत्यास्थानमोहाना-               | १भव          |
| ग्रन्येद्युः सुप्रतिष्ठाख्यो               | 2×4          | <b>अ</b> प्रमचगुणस्याने              | REX          |
| ब्रन्येद्युः स्पकारोऽस्य                   | २२६          | श्रप्रमादोक्चारित्राः                | १९९          |
| ब्रन्येद्युस्तत्पुरे गौतमा-                | २५०          | श्रप्राचीचत्परीचोऽयं                 | १६१          |
| 7-                                         | 1            |                                      | - 4 4        |

श्रिप्रियत्वात्पिता त्यक्ता 488 अफलन् शक्तयस्तिसः २१ अबुद्ध्या धर्मभक्तं तत् 38 श्रबोधतमसाकान्त-488 श्रभयाख्यः सुतो धीमा-808 **ग्र**मवत्योदनाख्येऽपि १५५ **अ**भवत्प्रियमित्रायां १व५ अभवदिव हिमाद्रे-405 श्रभा चस्या चसीन्दर्य 240 अभात् सुमनसां वृष्टिः £ ? श्रभादस्य प्रमामध्ये ६२ त्रभानिमाभटोन्मु**क्त**-३२१ श्रभाषत द्विजो राजन् ३५५ श्रमिगम्य तमाक्रम्य \$ \$ \$ ऋभिजातपरीवारो 48 श्रमिजानासि किं १७५ श्रभिज्ञानं च तस्यैतदि-088 श्रभिज्ञानैनृपेन्द्रेण 299 अभिज्ञानमिदं तस्य ४९५ श्रमिशानमिदं भावि २२७ श्रमिषाय स्वविज्ञातं ५५१ श्रमिधाय स्ववृत्तान्त-880 श्रभिधायाम्ब पापिष्ठां 390 श्रभिनन्ध जिनं सर्वे १६ ह श्रभिभृताखिद्धाराति-229 श्रभियाता पुरारचा \$ 8 % श्रमिभ्यान्यतेजांसि 24 श्रभियुक्ततरेरन्ये 200 अभिकाषातपातसा-१४ श्रभिवन्द्य जिनाधीश-१९१ श्रभिवन्च ततो धर्म ३९३ श्रभिवन्द्य शमं याता १७२ श्रमिवन्य ततः भुत्वा **२४**न श्रभिवन्द्य समाकण्यं 835 श्रभिवन्द्याप्तसामन्तैः \$=8 म्राभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये ३२४ श्रमिषिच्य यथाकाम-105 श्रभिषिच्य विभूष्येनं 218 अभिषिच्य त्रिभृष्योची-१२९ **अभिषेचनशाका**यां ५५० श्रभिष्टुत्य पुनर्नात्वा ¥¥

| 0                                          |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| श्रमीष्टफ्षमाप्नोति                        | 1318.8       |
| श्रभुक्षानः पुरादाश्च-                     | 430          |
| श्रभूचित्ररथी नाम                          | इ९३          |
| श्चभू च्ड्रोविजयोऽप्यत्र                   | 3 4 4        |
| श्रभूत्कल्याग्रयोग्योऽय-                   | हैय४         |
| अभ्तपूर्वे तं ह्या                         | १४४          |
| श्रभूतां तदिलोक्याह                        | २५३          |
| श्रभूतां भूतदेवादि-                        | १८८          |
| श्रम्तामेतयोः पुत्री                       | ४२९          |
| श्रम्त् सिंहरयो नाम                        | २१३          |
| श्रभूद्खण्डतं सख्यं                        | २२२          |
| श्रमूद् गुणमयः किं वे-                     | २२०          |
| श्रभूदनिन्दिताऽऽयीऽयं                      | १६२          |
| श्रभ्वनचमास्तत्र                           | ५०५          |
| श्र भूवास्मद्गु हस्तस्मा-                  | 440          |
| श्रभ्ययोध्यां पुरी सीता                    | २८०          |
| श्रभ्यच्यं भक्त्या वन्दित्वा               | २९७          |
| ग्रभ्यच्य <b>रियें मु</b> दा <b>न्यग</b> - | 409          |
| श्चभ्यणें यौवने याबद्-                     | थ=७          |
| श्रम्यासे श्रीप्रमेशस्य                    | 409          |
| श्रिभ्रतां वाभ्रपदवीं                      | * 9          |
| म्रभ्युद्यतास्तयोः पूर्वे                  | १६७          |
| श्रम्येत्य पुण्यकर्माणः                    | 898          |
| श्रभ्येत्यानेकघा युद्ध्वा                  | १७१          |
| श्चभ्रेऽमितगुणेनामा                        | 848          |
| श्रमराणां कुमारो वा                        | ३५३          |
| श्रमात्योत्तमविद्वांस्त्वं                 | २७१          |
| अभी च विषयाः कच्छ-                         | १व९          |
| श्रमुब्मान्मरणाद्भाग्य                     | ३५२          |
| श्रमुस्मिन् भारते वर्षे                    | १०२          |
| श्रम् क्रौ प्रकत्येव                       | ¥₹¤          |
| श्रमृतं निःप्रवीचार-                       | २१८          |
|                                            | 40           |
| श्रमृतैस्तनुमेतस्य                         |              |
| ग्रमेयवीयीं हंसांश-                        | २५५          |
| श्रम्बिकायां मुतोऽस्यैव                    | <b>१३३</b>   |
| श्रम्भो बाम्भोजपत्रेषु                     | 24.5<br>24.5 |
| श्रयं चाद्य महाकाले-                       | २५६          |
| ग्रयं पापी महाकायो                         | १०६          |
| श्चयं विनिर्जिताशेषं                       | २०५          |
| श्रयाचितमनादान-                            | <b>१४</b> ८  |
| श्रयोगवदमासाच्                             | £ R.         |

| श्चयोध्यापुरवास्तम्यो                  | १=६           |
|----------------------------------------|---------------|
| श्रयोध्यामधुनाष्यास्य                  | ₹0€           |
| श्रयोज्येशोऽपि लेखार्ये                | <b>२५</b> ७   |
| श्रयोध्याद्यं तृपस्तस्मिन्             | 40            |
| श्चर्जनानुभवावर्थे                     | 90            |
| श्ररजाविरजाध्ये ।                      | १८९           |
| श्चरण्यमप्रयाणार्थे                    | પૂરક          |
| श्ररविन्दमहाराज                        | 850           |
| श्र <b>रिञ्जया</b> ख्य <b>द्धिपुरे</b> | <b>\$</b> 8.5 |
| ग्रारिज्ञयाह्यः शत्रु-                 | 498           |
| श्ररिष्टसेनाद्यनल-                     | \$ \$ \$      |
| <b>ग्र</b> रिष्टास्त्यसुरोऽन्येद्यु-   | ₹ € 😘         |
| श्ररीरमन्मनः पत्यु-                    | 80            |
| श्ररेगंदस्य चात्मशः                    | 484           |
|                                        | ,२३५          |
| श्ररो जिनोऽर्जान श्रीमान्-             | २१९           |
| श्रकंकोर्तिमुतः कुर्वज-                | ₹ € ४         |
| द्यर्क <b>की</b> र्तिस्तयोः सूनुः      | ४५२           |
| श्रकंकोर्तैः कुमारस्य                  | १४८           |
| <b>ऋर्थिनः कि पुनर्वाच्याः</b>         | *48           |
| श्रयिनो घनसन्तृप्या                    | 50            |
| श्रर्थे चतुष्टयी वृत्ति-               | २५            |
| श्रर्थे सत्ये वचः सत्यं                | १९            |
| श्चर्दरघशवं मला                        | १२४           |
| श्रर्दराज्यञ्च पूर्वोक्तं              | 405           |
| श्रईदासादिभिः सार्घे                   | 805           |
| श्रहंद्रिभाषितं स्क-                   | <b>አ</b> ጸ    |
| श्रालं तदिति तं भक्त्या                | 866           |
| त्रबङ्कारः कुत्तस्याभू-                | ४६०           |
| श्रतकुर्वनित्र <del>-</del> ञाया-      | २०८           |
| श्रबङ्गुरु खजं धेहि                    | 484           |
| ग्रबङ्घयं केनिवचात्र                   | 307           |
| श्रबङ्खयत्वात्परैः पुण्यं              | ३७८           |
| श्रबन्धराज्यं प्राप्ता-                | રૂપ           |
| श्रवमामूलतो दग्धुं                     | ३१२           |
| त्रालिपुंस्को <b>किता</b> लापै-        | २९८           |
| श्रहनगोमण्डलस्यार्जु-                  | ४२१           |
| अवगम्य फलं तेषां                       | ६२२           |
| श्रवगाह्य पयोराशि                      | 484           |
| श्रवतीणमिव स्वर्गा-                    | ४१२           |
| भ्रवतीर्य समुत्पन-                     | 338           |
| •                                      |               |

श्रवधार्यं वनस्तस्य **\$** ¥ **?** श्रवधार्य स्वप्रत्रेण 388 श्चवन्तिविषयं गत्वा 359 अवबोध्य तमात्मानं ४९६ ग्रवबोधितवैधव्य-२९३ अवमत्य गुरून्काश्चित् 848 श्रवमन्ये पुनः किन्तु ४३६ श्रवरह्य नभोभागा-880 **अ**वर्तिताच्चसूत्रस्य 838 श्रवर्दन्त कुमारेण ४९९ श्रवर्द्धन्त गुणास्तरिमन् ĘĘ श्रवर्द्धियातां तावेवं 250 श्रवर्द्धिष्ट वपुस्तस्य १७७ श्रवलोक्य स्मराकान्त-४१२ श्रवश्यं महुरा भोगा २२ अवश्यं युवयोम् कि-१७६ **श्र**वतारादिमानस्य ४३४ श्चवस्थिति स सम्प्राप्य ४३४ श्रवातरन्सुराः सर्वे-४६१ अवादीधरदेकादशा-२४४ श्रवाप्य सह सुनुभ्याम-१८७ श्रवाप्यसि पदं मुक्ते-808 श्रवार्य निजशीर्येण ३४५ श्रविचार्यं तदाविष्टः ४३५ श्रविज्ञातफ खाभ जणं 804 श्रविदिशिव शासार्थ २५२ श्रविद्ययेवमाकान्तो પૂર स्रविभक्ति अयौ प्रीति २३१ श्रविभक्तापि दोषाय १३३ अविभक्तां महीमेता-93 श्रविवेकस्तयोरासीद-९३ श्रविश चापि निःशङ्क ३७० अवीव्भद्गहीत्वैन-३६२ श्रष्टकीत गुणालिस्तं 332 श्रवतस्य मनःकाय-१५८ श्रशक्तयोरिवान्योन्यं 38 अशक्यमिति गोपाल-३६९ श्रशिच्यव तद्रचा-३८५ श्रशीतिचापदेहैस्ता-54 श्रशीलभूषणा यत्र १४० श्रशोचत्पुत्रमालोक्य . प्र१<sub>९</sub>

| श्रभाणयदि भृत्यासमै                  | प्र∙    |
|--------------------------------------|---------|
| श्रक्षग्रीवाः खरग्रीवाः              | १४६     |
| श्रमप्रीवसुतौ रकः                    | 62.8    |
| श्रश्वप्रीवध सम्भ्रःन्तः             | १४६     |
| ग्रथग्रीवस्य कनक-                    | १४२     |
| स्रभगीवेश देवेन                      | १४६     |
| श्रधगीवे त एतेऽपि                    | १४२     |
| अध्ययीवोऽधिमो नीस-                   | १४२     |
| श्रधाकृतिघरं देवं                    | ३७६     |
| श्रश्वे रथैर्गजेन्द्रैश्व            | ૪૫,ર    |
| अष्टमोऽभूत् त्रिष्टष्ठास्            | मे ५६१  |
| ग्रष्टपष्टिसहस्रोक्त-                | 800     |
| ऋषाङ्गानि निमित्तानि                 | १५०     |
| श्रष्टादशसमाः सन्।ः                  | 59      |
| ऋष्टाधिकसङ्खेण                       | ३७८     |
| श्रष्टापदमयैः कुम्मैः                | १५३     |
| <b>ग्र</b> ष्टाव <b>ह</b> ्य यस्तस्य | २०६     |
| श्रष्टाविश तिपृव <del>ित्र</del> -   | ६द      |
| श्रष्टाविद्यतिरस्यासन्               | २३६     |
| श्रष्टोत्तरसहस्रोध-                  | ३२३     |
| <b>श्र</b> ष्टोपवासमादाय             | ₹७६     |
| श्रष्टी विजयरामाद्याः                | ३२७     |
| श्रष्टौ शिष्टतमानि                   | १८      |
| <b>श्र</b> संख्यदेवदेवी <b>द</b> य   | १७,१२३  |
| श्रसंख्यातो महत्सङ्घः                | হিষ্ক   |
| श्चसंयमादिकं सर्व-                   | પ્રપ    |
| श्रह्मयमे त्रयं द्वे स्तः            | યુપ્    |
| ग्रसंइतमनासेव्य-                     | ३७९     |
| <b>अस्य वेदना</b> र्तस्य             | 858     |
| ब्रसारप्राग्यहोता <b>र्थ</b>         | १३८     |
| श्रसि दानविभागती                     | १९४     |
| श्रसिः शङ्को धनुधकं                  | १४८     |
| ग्रसुरत्वं समासाय                    | 100     |
| श्रसी कदाचिदाषाद-                    | 40      |
| श्रसी मनोहरोखाने                     | યુર     |
| श्रसी मासोपवासान्ते                  | भ्रह्म  |
| श्रस्तमम्युद्यताको वा                | ४ है व  |
| श्रस्ति कि नास्ति वा व               | -       |
| श्रस्त चेद् द्रस्थमेकं ते            |         |
| श्रस्ति तत्रैव देशोऽस्य              |         |
| श्रास्त सण्डोदरीनाम                  | 244     |
| ALLEY KIDS IN STREET                 | 2.44.48 |

| श्रस्ति जीवः स चोपात्त-        | ४६७              |
|--------------------------------|------------------|
| श्रस्ति दिखतन्जाया             | ¥9\$             |
| अस्तु कर्णामिधानोऽय-           | ३४६              |
| श्रस्तु कायः श्रुचिः स्थास्तुः | ==               |
| श्रास्तु चेन्मत्स्यबन्धादि-    | २७३              |
| श्रस्तु वा नाइतव्यक्ति-        | १७३              |
| अस्तु साङ्क्षयादिवादानां-      | 80=              |
| <b>ग्र</b> स्मकुमारयोस्तत्र    | ३७६              |
| श्रस्यत्र पुष्करद्वीपः         | 28               |
| श्चस्यत्र विषयोऽङ्गाख्यः       | 39.W             |
| श्रास्यन्योऽपि ततुन्छित्या-    | २व६              |
| ग्रस्येव देव तव चौद्यि-        | 40 !             |
| श्रस्येव सुभुताख्यातं          | 585              |
| श्रस्थानस्यं समीद्वेव          | ₹ <b>६</b> ८     |
| श्रस्थिराचशुभान्येव            | <b>44</b> 5      |
| श्रस्मिन् खगपुराधीश-           | १३२              |
| श्चरिमन् जनमन्यमुं मन्ये       | १०६              |
| श्राध्मञ्च्यालाकरालामी         | ३७६              |
| ग्रास्मन् त्रिलोकप्रशासि       | ११७              |
| श्रास्मिन्नेवाभवत्तीर्थे       | १३२              |
| श्रारिमन्विदेहे पूर्वस्मिन्    | ष३७              |
| त्रस्मिन्नेवोज्ञयिन्याख्य- ४०  | ४,४दम            |
| श्रस्मिजैरावते ख्याते          | १८२              |
| ष्यस्मिनीयवते रतापुरे          | १८६              |
| श्रस्मिन्नु तरश्रेण्याम-       | <b>\$85</b>      |
| श्रस्यात्माबोधसङ्ग्रावा-       | ६४               |
| श्रस्यावयवभावात्ते ।           | २०६              |
| श्रस्यैव तीर्थसन्ताने          | ४२८              |
| श्रस्योत्पत्ती समुत्पत्ति-     | ∌¥               |
| ग्रहं किल मुखी सीख्य-          | ७३               |
| श्रहं गुहस्तपस्वीति            | ४३६              |
| श्रहञ्ज तनिमित्तोर             | 849              |
| श्रहं प्रभुमेनायं कि           | ४३६              |
| ग्रहं मध शुभं नित्यं           | ĘĘ               |
| ग्रहं सत्यन्वराधीशा-           | <b>વ</b> ,રેવ    |
| ऋहमन्यदिति द्वास्यां           | ધ્ <sub>દે</sub> |
| अहार्ये तिद्वषं शत्या          | 844              |
| श्रिहिं सामतरचार्ये ू          | પ્રવ્            |
| श्रदिसालचणं धर्म               | २६ ३             |
| महिंसाबचणो धर्मी               | ₹•१              |
| श्रदिर्धा स्वाइताबासः          | \$\$0            |

| <b>अहो</b> पापस्य कोऽप्येष     | 335         |
|--------------------------------|-------------|
| श्रहो प्रवृद्धमज्ञानं          | ४५५         |
| ग्रहोभिः कैथिदासाद्य           | ३६ २        |
| ग्रहोभिर्बं <b>हु</b> भिर्शाता | પ્રફ્પ      |
| [ 郷 ]                          |             |
| आकण्डपूर्णहारोऽपि              | 0.12 F      |
| श्राकर्णाक्षष्टनिम् क-         | ३१०         |
| त्राकर्ण तत्पुरा <b>गञ्च</b>   | ४१२         |
| श्चाकर्ण्यं नारदाद्दूत         | 808         |
| आकारेगीव कन्यार्था-            | <b>3</b> 58 |
| श्राकोशक्तिः सकारण्यो          | 392         |
| श्रास्याय धर्मयायातम्यं        | प्रदृष्ट    |
| त्रागतः कंसमञ्जूषा-            | <b>३६</b> ३ |
| श्रागतामन्तरे हट्टा            | १७६         |
| श्चागतामेव मत्पुत्री           | 709         |
| श्रागत्य तृपतेरप्रे            | ३६ 🎗        |
| श्रागत्याभ्यर्च वन्दित्वा      | ५३६         |
| श्रागन्तास्मै पुनर्नेतु-       | 860         |
| त्र्रागाम्युत्सर्पिणीकाल-      | ४७३         |
| त्राग्रहं निमहं कृत्वा         | \$ 5.8      |
| <b>त्राचारः कोदश</b> स्तेषा-   | प्रप्रह     |
| त्राच्छिचाहं महीध्यामि         | 0 0 W       |
| श्राजा यद्यस्ति देवस्य         | २८३         |
| म्राध्ययेपञ्चकं प्राप्य        | 808         |
| श्चातृतीयभवात्तस्य             | π¥          |
| श्रात्तसामायिकः शुद्धया        | ४३७         |
| श्चात्मना मन्त्रिभर्बन्धु-     | २५३         |
| श्चातमनो घातके त्रायके         | भूभू६       |
| श्रात्मप्र <b>देश</b> सञ्चारो  | १५६         |
| श्रात्मस्तवोऽन्यानन्दा च       | भ्र२१       |
| श्रात्मस्तुषामलङ्कर्ते         | પ્રપ્રશ     |
| श्चात्मायमात्मनात्माय-         | 60          |
| श्चात्मेन्द्रियायुरिष्टार्थ-   | १६          |
| श्राददे संयमं पश्चा-           | ₹ <b>५१</b> |
| श्रादाजैनेश्वरं स्पं           | १४८         |
| ब्रादातुमिन्बतो गन्तुं<br>:    | \$ 015      |
| श्रादात्संयभमासाच              | 39          |
| श्रादाय कृत्रिमं रागं          | 360         |
| श्रादाय तो यथायोग्यं           | 900         |
| ब्रादाय भीमांस्ता विद्या       | ४१२         |
| श्रादाय विद्वान् लच्य          | ५१०         |

| श्रादाय संयमं प्राप्य             | १७६     |
|-----------------------------------|---------|
| श्रादाय साधुमूर्धन्यं             | १०६     |
| <b>ऋादावनिन्दिताभोग</b> -         | २११     |
| <b>श्रादा</b> वेवाच्छिनत्तन्त्रीं | ३५६     |
| श्रादिकल्याणसत्पूजां              | ৬३      |
| <b>ब्रादितीर्थकृतो</b> ज्येष्ठ    | ४४६     |
| श्रादिभद्दारकोत्पन्न-             | ४५३     |
| <b>ब्रादिमध्यान्तगम्भी</b> -      | ४३⊏     |
| श्रादिम नरके तस्मा-               | યુદ્દપ્ |
| श्रादित्यपादशैलेन्द्रे-           | \$ 58   |
| श्रादित्याभस्ततो मेरः             | 39.5    |
| श्रादित्याभस्तदा दैवो             | १०७     |
| श्रादित्याभः स एवाहं              | १७७     |
| <b>त्र्यादि</b> त्योद्गमवेलायाम्  | ५१४     |
| श्चाद्यचिक्तवंदपोऽपि              | (s      |
| श्राचमाजनानां लोभ-                | ११०     |
| त्राचश्रेणीं यमारहा               | 838     |
| श्राधानमीतिसुमीति—                | १७७     |
| श्राधाराधेयभावोऽय-                | ६३      |
| त्राधात्रनतं विलोक्याक्षे         | 3,59    |
| त्र्याधिस्यं चतुधाः प्राहुः       | २०५     |
| श्चाधिकपाद्भावलश्यव               | યુહ     |
| त्राधिपत्यं तदा ग्रध्यं           | 308     |
| श्राधिपत्यं त्रिखण्डस्य           | १७६     |
| श्राधिपत्यं द्वयाः श्रेण्यो-      | १४८     |
| श्रानन्दनाटकं चास्य               | 40      |
| श्रानन्दस्तस्य भार्यायां          | 808     |
| श्रानब्रामरन्नमश्चर्शशरः          | 398     |
| श्रानाय्य तेन निर्माय             | २६४     |
| <b>श्रा</b> नुपङ्गिकमेत्तते       | ४६४ .   |
| श्रानेतुं तान्यशक्यानि            | २२६ :   |
| श्चापञ्चमित्तित्यास-              | ४३३     |
| श्रापञ्चमा वनेरातम-               | २४५     |
| श्रापतद्गृद्धपत्तानि—             | ३२०     |
| श्रापतन्ती चिलोक्योल्का-          | ६८      |
| श्रापत्य खादशानिवद्-              | ३७३     |
| श्रापाण्डुगण्डमाभावि              | १४१     |
| श्रापूर्णयौ वनारम्भा              | 788     |
| <b>श्रा</b> पेतुर्नभक्षस्तदा      | ३७३     |
| श्राप्तागमोदिनानात्वा-            | १५८     |
| श्राप्तैः कतिपयैरेव               | २१४     |
| Let's                             | . 1     |

| <b>र</b> लाक्ष्मानकारावञ्           |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| श्राप्तेर्दुःखेन तद्दुःखाद्         | ३०३                            |
| <b>ग्रा</b> प्स्यस्याशुत्त्रमित्याह | ४६५                            |
| <b>श्रा</b> भाषमाण्माज्ञिष्य        | २८४                            |
| श्राभ्यामाद्यन्तदानाभ्या-           | ૭૬                             |
| श्रामध्यं रसिकामूला-                | २००                            |
| श्रामनन्ति पुराणशाः                 | ३१२                            |
| <b>त्रामृ</b> लात्कायंमाख्याय       | ४६२                            |
| श्राम्लाद् भिंमतं वीद्य             | ४३३                            |
| श्राम्राः कमाः फलैर्नम्राः          | 338                            |
| श्रायदाजपुरं प्रीतिः                | ५१०<br>४२५                     |
| श्रायसान्यग्नितृप्तानि              | ४२५                            |
| <b>त्र्यायान्तमवधीत्तोऽपि</b>       | 880                            |
| श्रायान्तीं दूरतो दृष्ट्वा          | १५५                            |
| श्रायुः परमसङ्ख्यातः                | १४                             |
| श्रायुर्शसहस्राखि                   | ३३३                            |
| श्रायुरन्ते ततस्तरिम <b>न्ना</b> -  | ४०                             |
| श्रायुरन्तेऽवधिस्थान-               | १४८                            |
| श्रायुरन्ते समाधा <b>ना</b> -       | २६                             |
| त्रायुरत्यच विष्वंसि                | 4३६                            |
| श्रायुरेवान्तकोऽन्तस्थं             | १४८<br>२६<br><b>५</b> ३६<br>१६ |
| श्रायुपीते चतुर्भाग                 | १६                             |
| श्रायुपोऽन्ते स संन्यस्य            | 38                             |
| श्रायुपं।ऽन्ते समाधानं              | ₹ .                            |
| श्रायुपो वसतिः काये                 | ?                              |
| श्रारनालन सम्मिश्रं                 | ४६६                            |
| श्रारम्य विरहाद्वृत्तं              | ३२३                            |
| श्रार्थिकाणाञ्च दीनायाः             | \$3€                           |
| श्रार्पमत्रथुतं चास्त-              | છછ                             |
| श्रापीपासकवेदीकः-                   | २५८                            |
| श्राराधनां समाराध्य                 | २५०                            |
| त्राह्य नाम्ववंयुद्धे               | 800                            |
| श्रारहा नावमम्मोधि-                 | 328                            |
| त्रारुह्य शत्रुनैन्यस्य             | યુવ્ય                          |
| श्रारुह्य शिविकां सूर्य-            | ६६                             |
| श्रास्टतुर्यचारित्र—                | 308                            |
| श्रारोपयत चापौघान्                  | ३८०                            |
| श्रारोप्य शिविकामेवं                | 480                            |
| श्रारोह शिविकां तस्मा-              | २६२                            |
| ग्रालम्ब्य लच्चर्येर्लच्यं          | 5                              |
| श्रालोच्य मन्त्रिभः सा <b>र्द</b> - | १५६                            |
| श्रावर्जयन्त्याः केशानां            | ४८४                            |

|                                  | યુદ્ધપૂ       |
|----------------------------------|---------------|
| द्यावर्तनी संप्रहणी              | १६४           |
| श्रावसंस्तत्र निश्शङ्कं          | ४६५           |
| त्र्यावां तपः करिष्याव           | 888           |
| श्रावां त्वामागती                | १४६           |
| श्रावां संन्यस्य तत्रैव          | १७६           |
| त्रावाभ्यामावयोः कार्य-          | २५३           |
| <b>त्रावामप्रश्नयावेदं</b>       | १७६           |
| त्रावेशिनी दशम्मन्या             | १६४           |
| त्राशास्य स्त्रीत्ववदात्रा       | ३६६           |
| श्राशास्यासी सुखं सुप्ता         | 378           |
| श्राश्चर्यपञ्चकं चापि            | 52            |
| श्राश्वसौ मे प्रहेतव्यो          | 83            |
| त्रापष्टपृथिवीभागा-              | 8 <b>4</b> E  |
| श्रापादमासि ज्योलनायाः           | ४२५           |
| श्रापादस्य सिते पद्मे            | ४६०           |
| श्रापाढे स्वातियोगे तं           | ३३३           |
| <b>श्राष्ट्राह्मिक्महा</b> पूजां | 388           |
| <b>श्चासंश्चकातपत्रासि</b>       | २४६           |
| श्रासक्तिस्तेषु चेदस्ति          | २२६           |
| <b>श्रासाद्यैकादशाङ्गोद</b> -    | २१⊏           |
| <b>ग्रा</b> सं स्विहरथो          | २१६           |
| श्रासीदिहैव मलये                 | ३२६           |
| श्रास्तां ताबदिदं भद्र           | १०८           |
| श्रास्तामन्यत्र तद्भीत्या        | ४३            |
| <b>त्रास्तामनादिर्गनगल-</b>      | ५६⊏           |
| श्रास्रवस्य च संरोधः             | <b>પ્ર</b> ७६ |
| श्राह्न्तुमसमर्थाः स्म           | ३६७           |
| श्राहमिन्द्रं सुखं सुख्य-        | २६            |
| त्राहर्नुमुद्यताः सर्वे          | ३६०           |
| श्राहारं धर्ममित्राख्यः          | २१५           |
| त्राहारादित्रयोत्सर्गः           | ₹2%           |
| त्राहितान्यमताः सन्तु            | १२१           |
| श्राहिता दहिना दहे               | ३६            |
| श्राहितो बहुधा मोहा-             | ું કુ         |
| त्राहृतार्ऽांध महीरोन            | २२८           |
| श्राह्मयदा प्रसूनीयैः            | ४६३           |
| [ = ]                            |               |

# [ ま]

| इच्नाकुः काश्यपो वंश      | पूद-६७ |
|---------------------------|--------|
| इदगकुवंशिय्यातो           | 50     |
| इच्वाकोः पद्मनाभस्य       | २३⊏    |
| इङ्गितैश्चेष्टितैस्तस्याः | 408    |

| 7.1                        |               |                                        |                                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| इतः कनीयसे विद्यां         | पुरुष         | इति तद्भुगाकर्ण्य                      | 250                                   |
| इतः सेचरभूभर्त-            | ४५२           | इति तद्वचनं चित्ते                     | १४४                                   |
| इतः परिजनो रामं            | ४३६           | इति तद्वचनं श्रुत्वा १४३,              | ३४४,                                  |
| इतः प्रकृतमन्यतु           | ३६०           | ३६३, ४०७                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| इतरेऽपि तयोरेव             | ३६२           |                                        | <b>પ્ર</b> ३૭                         |
| इतश्चमरचञ्चवाख्य-          | १५३           | इति तद्वचनाजात                         | પ્રપૂર                                |
| इतः सत्यन्धराख्यस्य        | 338           | इति तद्वचनात्सर्थैः                    | पुरश                                  |
| इतः स विन्ध्यशक्त्याख्यो   | \$3           | इति तद्वचनात्सोऽपि<br>इति तद्वचनाद्वीत | ३७६                                   |
| इतः सुतवियोगेन             | 888           | इति तद्वनादेष                          | १६३                                   |
| इतस्ततो भटा व्यस्ताः       | ३२१           | इति तद्वचनाल्लब्ध-                     | પ્રપ્ર <b>ર</b><br>રદપ્ર              |
| इतस्तृतीये कन्यैषा         | પ્રશ્ર        | इति तद्धेतुसम्भूत-                     | ₹C.X<br>&E                            |
| इतः स्वामिस्त्वमेद्दीति    | 40            | इति तन्मुनिराकण्य                      | प्र३E                                 |
| इति कतिपयवाग्मिर्वर्धमानं  | <b>પ્ર</b> ७२ | इति तल्लोकमौट्यञ्च                     | ४७६                                   |
| इति कामाग्नितप्तेन         | रत्प          | इति तरिमन् महीं पाति                   | પ્રફ                                  |
| इति केनाप्युपायेन          | 338           | इति तस्मै सुतां योग्यां                | 408                                   |
| इति चीरकदम्बातम-           | २६८           | इति तस्याः परिप्रश्ने                  | ४१७                                   |
| इति गर्जन्समाकान्त-        | ३१५           | इति तां जन्मनिर्वाण -                  | १५६                                   |
| इति गोपान्समुत्साद्य       | ३७१           | इति तां मामिवापुण्यः                   | ३०१                                   |
| इति चक्री समालोच्य         | २३६           | इति तान् वारयन् ऋद्धान्                | ३८⊏ा                                  |
| इति चित्ते विनम्यैत—       | ३०३           | इति तापसवेपेण                          | 400                                   |
| इति चिन्तयतस्तस्य          | 32            | इति तीर्थेशिना प्रोक्तं                | 358                                   |
| इति चेतिस सम्पर्यन्        | २०८           | इति तुष्ट्वा निर्वार्य हाक्-           |                                       |
| <b>इति चे</b> तोहरैः सीतां | १८८           | इति तेन खगाः मुग्धाः                   | १०६                                   |
| इति चेत्संमृतौ जन्तौ       | ३०१           | इति तेन स पृष्टः सन्                   | १८६                                   |
| इति जीवस्य याथात्म्यं      | ४६८           | इति तेनोक्तमाकर्ण्य                    | ₹8=                                   |
| इति जैनीमिमां वाणी-        | १६३           | इति त्वत्कान्तया राजन्                 | <b>શ્પૂ</b> પૂ                        |
| इति तंच ततो देशो           | १५८           | इति त्रि.वधनिनैद -                     | ३६                                    |
| इति तद्गूढ़हासोक्ति        | ३०८           | इति दासीमुनं गेहा-                     | 260                                   |
| इति तद्गौतमाधीश            | 838           | इति दूतं तदायातं                       | <b>શ્</b> જ્ય                         |
| इति तच्छवणात्सद्यः         | प्र३९         | इति देवः समभ्येत्य                     | ११                                    |
| इति तत्कालजं सर्वे         | १८७           | इति देवोऽप्यसौ तस्य                    | १८०                                   |
| इति ताजनशीतांशु-           | १६४           | इति देव्या कनीयस्याः                   | १८५                                   |
| इति तत्र तयोरासीद्         | ৩             | इति द्वादशनिदिष्ट                      | २३                                    |
| इति तत्रावतीर्येष          | १७२           | इति द्रादशभेदोक्त                      | १३१                                   |
| इति तत्प्रोक्तमाकर्ण्य     | ३०६           | इति द्विजोदितं श्रुत्वा                | पुरुर                                 |
| इति तत्त्वं जिनोद्दिए-     | પૂપ્          | इति द्वितीयकल्याग्-                    | 208                                   |
| इति तत्सम्यगाकण्यं         | १⊏ঙ           | इति दिलच्पञ्चाशत्-                     | પ્રદ                                  |
| इति तद्द्रयतद्र्य-         | १७ .          | इति धर्म विनिश्चित्य                   | ४५८                                   |
| इति तद्देवताप्रोक्त-       | <b>800</b>    | इति धर्मविशेषं तत्                     | ३२६                                   |
| इति तदेववाक्षीध-           | ११८           | इति नाम्ना सुपुत्राय                   | 30                                    |
| इति तद्भासितं शुत्वा       | 400           | इति निर्गत्य दृष्ट्वामां               | પ્રપૂર                                |
|                            |               |                                        |                                       |

इति निर्ध्याय निर्विद्य ३⊏६ इति निर्भात्तितो भूयः 83 इति निविद्य याह्यक्ष ३७० इति निर्विद्य संसारात 808 इति निर्वेदसंयोगाद्वी--३३४ इति निश्चित्य पापात्मा २६⊏ इति नैमित्तिकं दृष्ट्वा 388 इति नैसर्गिकाशेष-३६५ इति परममवाप्य--२१० इति पूर्वर्विवाक्यस्य २७१ इति पृष्टो जिनाधीशो १७२ इति पृष्ट्या प्रतोण्यंनं १६१ इति प्रकाशकोपोऽभू--प्र२४ इति प्रतिनिवृत्त्याशु-३७६ इति प्रत्याप्य तं पापः 335 इति प्रत्याहतुः कर्ण-२४२ इति प्रभूतद्रव्येगा 30 4 इति प्रलम्भनं तस्य 399 इति प्रवृद्धपुण्यानु-२३३ इति प्रातः समुत्याय प्र३ इति प्रापयतं देवी ५५0 इति प्राह्वमुक्तेऽपि 99 इति भक्तेन तेनोक्त-195 इति भक्त्या कृतालापा २३६ इति भावयता पुंसां पुष्ट इति भीत्वा तदभ्यग्रें 485 इति भृयां नरेन्द्रेश 3 इति गत्वा जिनप्रोक्तं ५५४ इति मत्वानमानेन ४८३ इति मत्वापि साश हः इद्यू इति मत्या विमुख्यैतान् १७६ इति मत्वा सुते राज्य-११७ इति मत्या स्वनामाङ्कः-२६८ इमि मन्त्रिगर्श सर्व-308 इति मानोदयात्पापी 880 इति युद्धान्तमासाद्य १७१ इति युध्वा चिरं व्याधान् 408 इति रक्तं स्वयं भूयो ३०६ इति राजपुरं गत्वा प्ररु इति राजोपदेशेन પ્રપ્રદ इति वक्षी भवेरंसापि 4्३१

| 4                   |           |
|---------------------|-----------|
| इलोकानामकाराद्यः    | - THE T A |
| रूप्रस्कारमञ्जूष    | MANH (    |
| Callablattal det Je | J 1 1 1 1 |

पूर्वा

| <b>5</b>                  | 200         | इति समर्थं भव्यानां                        | श्यह          | इत्यप्राचं तदावीच-        | प्रवर         |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| इति वामनरूपेण             | ३५८<br>२९५  | इति स्तुत्वादिकल्पेशो                      | १५            | इत्यप्राचीत्ततोऽस्माभिः   | २५३           |
| इति विशाततत्तर्व          | 404         | इति हस्ततलास्भालनेन                        | २६७           | इत्यप्राचीदसौ वास्य       | १६८           |
| इति विद्वत्सभामध्ये       |             |                                            | <b>૨१</b>     | इत्यप्राचीत्स तां सापि    | 485           |
| इति विन्यासिते सैन्ये     | <b>₹</b> ⊏१ | इति हितकृतवेदी                             | ₹ <b>£</b> ¥. | इत्यप्राचीनृपोऽप्यस्य     | २१५           |
| इति विश्वभुवं भूयः        | २७१         | इतीत्थादिकुदृष्टान्त-                      | 222           | इत्यब्रवीत्तदाकण्यं       | १४६           |
| इति वृद्धोक्तिमाकण्यं     | प्र२        | इतीदं जनतासवं                              |               | इत्यव्रवीत्तदादाय         | 305           |
| इति शक्केन पृष्टोऽसौ      | ३६३         | इीतदम्चितं कार्ये-                         | 308           | इत्यब्रवीददः भुत्वा       | १६६           |
| इति शब्दार्थगम्भीर-       | ६४          | इतीमं शपयं गन्तुं                          | २२३           | इत्यज्ञवीदसौ सोऽपि        | 84=           |
| इति श्रीमद्रणाधीश-        | પૂપૂપ       | इतो जलनिधेस्तीरे                           | इ७६           | इत्यब्रवीदियं हेतुः       | 380           |
| इति भाविजयं दोन्यी        | १५५         | इतोऽतिदुष्यमोत्सर्पिण्याः                  | પ્રપ્રદ       | ·                         | ३७५           |
| इति श्रुत्वा मुनेर्वास्यं | પૂર્        | इतो घान्यपुराभ्यर्ण-                       | ५५०           | इत्यभिष्ट्यमानस्य         | १११           |
| इति श्रुत्वा वचो राजा     | १४७         | इतो निलनकेतुश्च                            | १८२           | इत्यमात्यस्य दुर्वतं      | ३०५           |
| इति भुत्वा समागत्य        | ३६६         | इतो लङ्कामधिष्ठाय                          | रदर           | इत्यमुञ्जल्यहायैस्तै      |               |
| इति संसारसद्भावं          | 880         | इतो विनीतानगरात्                           | २६५           | इत्ययेनायतेनैव            | 3,2           |
| इति सङ्गीतवीग्गादि-       | ३५⊏         | इतोऽश्वग्रीवचक्रेशो                        | १४५           | इत्यवादीत्ततः पापी        | २६५           |
| इति स चिन्तथन् लब्ध-      | <b>⊏</b> 5  | इतोऽस्मिन्दशमे भावी                        | ४५६           | इत्यवादीत्तदाकर्ण्य १३    | -             |
| इति सञ्चित्त्य तौ         | १७५         | ं इत्थं गौतमयक्त्रवारिजलसः                 |               | इत्यवीचत्तदाकण्ये         | ₹७६           |
| হু বি তাঞ্ছিন্য বস্তাব-   | પૂર૦        | इत्थं स्वकृतसंस्तोत्रः                     | પૂપ્          | इत्यवोचदसौ चैत-           | ३५८           |
| इति सत्पात्रसम्पन-        | ११६         | इत्थं तेनेजित्रतंत्रन                      | ७७            | इत्यवोचन्वचस्तेषा-        | २०८           |
| इति सत्पात्रनिष्पन्न-     | ११६         | इत्थं पो <b>डशभावनाहित-</b>                | દ્            | इत्यशेपं गरोशोक्त-        | 88E           |
| इति सद्यगततं। दूती        | १४७         | इत्यग्रासनमास्याय                          | પ્રશ          | इत्यष्टाविशतिभूत्वा       | प्रव          |
| इति सन्तुप्य तत्सर्यः-    | ३६६         | ं इत्यतः सोऽब्रवीद् ब्रृहि                 | २२३           | इत्यसभ्यमसोदःयं           | 73            |
| इति मस्पूर्णराज्याय       | १४२         | इत्यतस्तद्वचः श्रुत्वा                     | ६३            |                           | ३०६           |
| इति सभ्प्रश्नयामास        | 4,80        | इत्यतोऽल <b>कसुन्दर्या</b>                 | પ્રશ          | इत्यसौ च गणाधीश-          | ५३०           |
| इति सर्वे मनोहारि         | 850         | इत्यत्यतर्जयत्सो <b>्र</b> प               | 38€           | इत्यसौ तैरिधिच्चिसः       | પ્રર          |
| इति सर्व समाकण्यं         | પ્રફદ       | ्रहत्यत्र परशब्दार्थ                       | 308           | इत्यसौसिंहचन्द्रोक्तं     | 888           |
| इति सर्वमिदं श्रुत्वा     | <b>३५</b> ३ | ्रत्यर्ध्याच्चपतां सोऽपि                   | ४०७           | इत्यस्य राज्यसम्प्राप्तौ  | ₹4.           |
| इति सर्वेऽपि संगत्य       | र ७१        | इत्यनालोचितार्थस्य                         | <b>४</b> ७७   | इत्यस्य सोऽपि वाग्जाज-    | પ્ર           |
| इति सर्वे समासीना-        | 850         | ् <sub>इ</sub> त्यनालोच्यकार्या <b>ङ्ग</b> | દ્ય           | इत्यस्या धेनुमादाय        | ૨૨ <b>પ્ર</b> |
| इति सातद्रचः श्रुत्वा     | १६५         | इत्यनुशातसर्वाङ्ग-                         | ४६=           | इत्यस्याः प्राहिखोत्पत्रं | પ્રપ્રશ       |
| इति सवेद्य भूपालं         | 308         | ् <sub>र</sub> त्यनुश्रेश्यिक <b>मरना</b>  | 853           | इत्याकिंगिततद्वाक्यः      | ३०६           |
| इति सीतावचः श्रुत्वा      | 929         | इत्यनेन स मन्त्री च                        | <b>३</b> ७६   | इत्याकण्यं तदोक्तं        | કેછફ          |
| इति सोऽपि कथामित्थं       | ಕ್ಷದ        | इत्यन्तस्तत्वतो शत्रा                      | પૂદ           | 1                         | १०८           |
| इति सोऽपि दयानुत्वा-      | ¥84         |                                            | 38            | इत्याकर्ण्य वचस्तस्य      | <b>५</b> २६   |
| इति संदिप समासन-          | ३३४         |                                            | १४६           | इत्याकण्यं सुधमांखय-      | ध्रु७         |
| इति स्यादादसन्दर्ध        | २६६         |                                            | ३०७           |                           | ३३७           |
| इति स्वकुलयोग्याय         | २५)         | _                                          | 780           | , इत्याकलय्य को दोपो      | પ્રર          |
| इति स्वगततृतान्त-         | २६ ०        |                                            | १५१           | इत्याकलय्य याथातम्यं      | 98            |
| इति स्वपुण्यगाद्दात्म्य-  | ६७          |                                            | 23            | इत्याकाशे विमानैस्ता-     | २६६           |
| इति स्वपुत्रपौत्रादि-     | १८५         |                                            | 83            |                           | १३६           |
| इति स्वानुजसम्प्रश्ना-    | १६३         |                                            | 83:           | इत्यादयत्तत्समाकर्ण्य     | 400           |

| इत्याख्यत्तद्वचः साहु-                | 388        | इत्युक्तः संस्तेर्भूपो            | 3            | इदमिति विधिपाकाद्              | ६६    |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| इत्याख्यत्साप्यदः पापा-               | २६१        | इत्युक्तः स भवेदेव                | ११०          | इदमेव किमस्त्यन्य-             | १८२   |
| इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं               | र⊏६        | इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः          | १०७          | इदं सरस्त्वया केन              | ५१७   |
| इत्याख्यन इ.लेनग्मा                   | 328        | इत्युक्तस्तैः सकोपो वा            | <b>પ્</b> રશ | इदानीं पुण्डरीकिण्यां          | १८७   |
| इस्याख्याताः पुरा <b>या</b> शै-       | २७७        | इलुक्तिभिरिमां मूकी-              | २८७          | इदानीमप्यसौ दुष्टो             | १४६   |
| इत्यात्ततत्त्वसारं तं                 | १६         | इ त्युक्तिभिमर्नस्तस्य            | २७०          | इन्दुः कामयते कान्ति           | ₹ १   |
| इत्यात्मस्वामिनीदाद्य                 | ५०५        | इत्युक्तो नैगमाख्येन              | ३७६          | इन्द्रः श्वेतश्च रामान्तौ      | २२४   |
| इत्यात्मानं तिरोधाय                   | પ્ર₹ર      | इत्युक्त्वा काललब्ध्येव           | २२५          | इन्द्रकोशीर्बृहद्यन्त्रे:-     | २०१   |
| इत्यात्मानं विनिन्धेनं                | 038        | इत्युक्त्वा <u>च</u> ुत्पिपासादि- | १५१          | इन्द्रजित्प्रमुखान्भूप-        | २६८   |
| इत्यादि चिन्तयन् राज्यं               | १४         | इत्युक्त्वा ती सुरी सूक्तं        | १३६          | इन्द्रजित्सेन्द्रचर्मात्-      | ३०८   |
| इत्यादि चिन्तयन् सद्य-                | १६१        | इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो       | १५३          | इन्द्रनीलच्छिति देहं           | २६३   |
| इत्यादि तत्त्वसर्वस्वं                | 288        | इत्युक्त्वा वैरिनाशार्थ-          | ३३६          | इन्द्रवर्माभिधानेन ३१५,        | ३२२   |
| इत्यादितद्वयो योग्य-                  | યુહ        | इत्युत्नवास्तद्विजोद्भूत-         | ૪હય          | इन्द्रियाथेषु संसक्तो          | ३३४   |
| इत्यादि तेन गम्भीर-                   | £4         | इत्युक्त्या स्वयमित्वानु-         | ४=२          | इन्द्रोपेन्द्रादिसनान्तौ       | १६१   |
| <b>इत्यादि</b> युक्तिमद्वाभिः         | 885        | इत्युक्ते देव किं सत्य-           | ११           | इभ्यात्कृती सुता भावी          | ५३१   |
| इत्यादियुक्तिवादेन                    | ३६५        | इत्युक्त्येव परीत्य               | १७२          | इमां तद्गर्वदुर्भापां          | ₹१0   |
| इत्यादिशति वां देव-                   | 83         | इत्युग्रवंशवाधींन्दो-             | ३८४          | इमा रम्या महानच-               | १८८   |
| <b>इ</b> त्यादि <b>हे</b> तुभिर्जाति— | ४७६        | इत्युप्रसेनवाचोद्यत्              | 국도닛          | इमे द्वे दांचित केन            | 4२४   |
| इत्यादेशं समाकर्ण्य                   | ४१८        | इत्युञ्चैर्गणनायको                | ४०५          | इमे राज्यस्थित प्राज्ञैः       | २⊏३   |
| इस्याधिपत्यमासाध                      | 200        | इत्युदात्तवचोमाला                 | पुर          | इमं कन्यति सम्द्रष्टा          | ४२०   |
| इत्यारोपितरत्नोध-                     | ३२५        | इत्युदाचा मनोम्भाघौ               | 88           | इ यन्ताऽस्मिन्भविष्यन्ति       | ₹≒    |
| इत्यारोप्य सुते राज्यं                | २३८        | इत्युदीर्थ कुमारं तं              | १८८          | इवोर्ध्वश्वासिना गज-           | २६⊏   |
| इत्यारोप्यासनं स्वर्ण-                | ५४८        | इत्युदीर्यापयामास                 | ३६६          | इ <b>ष्टं</b> तस्मिन्मयाभीष्टा | ४७७   |
| इत्याईतोक्तं तत्तथ्यं                 | ४७८        | इत्युद्धतोदितैः कोप               | ३६६          | इष्टाटादश्घान्यानां            | 44    |
| इत्याविष्कृतसञ्चिन्तः                 | 3,5        | इत्युपायमसावाह                    | २७६          | इह च्त्रपुरे दा६-              | ११७   |
| इत्याशापाशमाञ्जिय                     | २          | इत्यृजुसूत्रमावेन स               | <b>₹</b> ₹   | इह जम्बूगति द्वीपे १,२१        | १,४०इ |
| इत्याश्वासं मुनिस्तस्त                | 838        | इत्येकान्त वचस्तस्य               | <b>३</b> २७  | इह धर्मापदशेन                  | ५३७   |
| इत्याह तं मुनि: सोऽपि                 | प्र३६      | इत्येतदुक्तं शालापि               | 838          | इह पूर्वविदेहेऽस्ति            | 803   |
| इत्याइ तद्रचः श्रुत्वा १६२,           | रु६६       | इत्येतदुक्तमाकर्ण्य               | रुद्ध        | इह प्रत्येकमतेपां              | 358   |
| ټ٤٥,                                  | ३६३        | इ त्येतद्भि <b>धायाशु</b> -       | ४६६          | इह प्रम्णागताऽसमीति            | २८५   |
| इत्याह्तुः खगेशोऽस्तु                 | १४३        | इत्येतदुपंदेशेन                   | ३ ०५         | इह लोकादिपर्यन्त-              | २३६   |
| इत्याइ तौ च किं                       | १४६        | इत्येतानि समस्तानि                | 23.8         | इह मवासिभिर्भूपैः              | ५४७   |
| इत्याइ वचनामीषु                       | <b>५६३</b> | इत्येवं प्रेरितस्तेन              | १६८          | इह सचिवतन्त्र-                 | ३३०   |
| इत्याइ सादरं सापि                     | २८६        | इत्यौदासीन्यमापन्ना               | 480          | इद्दाप्यवश्यमेष्यन्ति          | 858   |
| इत्याइ सोऽपि तद्वाक्य-                | ११         | इदं च स्वयमाहासौ                  | ३०५          | इहैव भारते चेत्रे              | २५०   |
| इत्याह सोऽपि सुधूक्तं                 | प्र२       | <b>इ दञ्जावश्यक</b> र्तव्यं       | ४८३          | इहेव श्रीधराख्यस्य             | ६३    |
| इत्याहुः सोऽपि तन्हुत्वा              | 838        | इदं ताबद्विचाराई                  | २७२          | [ \frac{1}{2}                  |       |
| इत्याहैतद्वः श्रुत्वा                 | ११८        | इदं प्रकृतमत्रान्य-२६२,५          |              |                                | 308   |
| इत्युक्तं तदमात्यस्य                  | २३६        | इदं प्रत्येयमस्योक्तं             | १५१          | ईदृशं संसृतेभावं               | ११३   |
| इत्युक्तवन्तौ तत्कोप-                 | १३३        | <b>६</b> दमन्यत्कचित्कश्चि-       | પ્રજ         |                                | ४१    |
| इत्युक्तवांस्ततः सर्वे                | પ્રસ       | इदमन्यादतः किञ्च-                 |              | ईशानेन्द्रो विदित्वेत-         | १६४   |
| 1                                     |            |                                   | 4.86         | •                              |       |

## **रलोकानामकाराद्यनुक्रमः**

| इंशानोऽन्त्यां दशां यातो                 | પ્રર          | उपविद्यानिजाचारं             | ्डइ                  | एकधर्मात्मकं सर्व          | 308           |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| ईषन्त्रिमीलितालोल-                       | रमन           | उपिष्टो सुदा तेन             | 308                  | एकविंशतिरब्दानां           | ሂሂ二           |
| [8]                                      |               | उपसर्गे विजित्यास्य          | ३४६                  | ए <b>कलि</b> लोकशिखरं      | <b>ર</b> રદ   |
| उप्रसेनस्तदालोक्य                        | ३६५           | उपसर्ग व्यधात्तेपु           | प्रस्                | एकादशिवधरतत्र              | <b>પૂપ્</b> ર |
| <b>उद्यताभिनयप्रायं</b>                  | 20            | उपसर्ग व्यभानमन्त्री         | ३५⊏                  | एकादशसह श्रीमद -           | પ્રદ્દેષ્ઠ    |
| उच्चेःस्थितिगदं पश्य                     | ३ ३७          | उपाच्यायत्वमध्यास्य          | 328                  | एकादशाङ्गधार्य सन् १४.४    |               |
| उच्छेच कोटिमारूदी                        | 83            | उपाध्यायोर्जप कालान्तरेखा    | . ५३१                | <b>एकादशसहस्रावधी</b>      | ३१            |
| उजयिन्यामधान्येयु-                       | <b>૪</b> દ્ધ  | उपायमेकमालोच्य               | 5                    | एकादश्यां मिते चेत्रे      | ३१            |
| उत्रृष्टर्जावितं तत्र                    | ४२४           | उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि       | २६६                  | एकी कृतयतित्रात            | 3.8           |
| उत् <b>कृ</b> ष्टायुःस्थितिस्तत्र        | 88E           | उपाया येन सिञ्चन्त्य         | ४७                   | एकोऽपि सिंहमहराः           | २३०           |
| उत्कृष्टेन शतं सप्त —                    | प्रहर         | उपायोऽयं व्यधाय्यवं          | २७१                  | एतत्पुष्पैः प्रदालेश्च     | इद७           |
| उत्तराभिमुखः पाप                         | ४३७           | उपायैस्ताभिस्द्भृत-          | २६३                  | एतत्यू त्कारती ज्येण्डं    | २५१           |
| उत्तिष्ठ स्वविभी मुक्ता-                 | ς:            | उपार्जितपराधींस—             | १००                  | एतद्य कुलीनानां            | શ્દ્ શ        |
| उत्पन्नं यौवनं तस्य                      | 288           | उपासकदिलच्याच्यां            | 58                   | एतदेव विधातारं             | २७०           |
| उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद                | १५५           | उपद्यितोऽयमधैय               | १०६                  | एतदेवार्थशास्त्रस्य        | 308           |
| उत्पन्नमायुधागारे                        | રદ૪           | <b>उभयनयं</b> भदाभ्यां       | £8."                 | एतद्वितयमत्रे व            | ጸጸጸ           |
| उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्                    | २६४           | उभयायचिसिद्धिः वाद्          | 880                  | एतद्भावनया वध्वा           | १६८           |
| उदक्कुरुषु निर्विष्ट-                    | 80₹           | उभयोः सनयोस्तत्र             | १४७                  | एतद्राच्यं परित्यज्य       | २२६           |
| उद्कृण्यां खगाधीशो                       | 84.8          | उमया सममाख्याय               | ४६६                  | <b>एनवि</b> वासिनीर्जित्वा | प्रम्         |
| उद्गमेनैय निध्त-                         | ४५१           | उल्कापात नमालोक्य<br>-       | 380                  | एतनमां भवुरं रहनाः         | इ०३           |
| उदितष्टत्तदं वामा-                       | ३६१           | उल्मुकालीरियायोद्धुं         | 3 ; €                | एनसंबेदरमनम्य              | १६२           |
| उदन्यानिय रत्नस्य                        | પ્રપ્:        | [ <del>3</del> . ]           |                      | <b>एतस्यानन्दमत्याश्च</b>  | १७५           |
| उदयादिधिकल्पेन                           | <b>7.88</b>   | ऊर्ज्यमें वेयकस्याधी         | १८५                  | ् एतम्येव गुर्गेर्लंदभी    | ٧٢            |
| उद्गादिम्बार <b>हा</b>                   | ३१६           | अर्ध्ववक्त्रवमद्वह्नि—       | रूप <b>र</b><br>इंश् | एतस्मिन् भारते वर्षे       | 8 58          |
| उदयानोदपादस्य<br>                        | 280           | ऊर्ध्ववयास्वभावत्वा <b>—</b> | ३८ <i>५</i>          | एतस्मिन्सम्भवदेत-          | ४१३           |
| उदयाम्तमयौ नित्यं                        | 385           |                              | of modern            | एतानि सन्ति में नैव        | ११०           |
| <b>उद</b> रस्पर्शमार्गेण                 | र्द्य         | [港]                          |                      | एतान् सहजरात्रुत्वाद्      | ४२०           |
| उद्गमंऽपि प्रतापोऽस्य                    | 22            | ऋ चे पष्टोपयासन              | २०८                  | ्णतास्वपि महाभाग           | ४८३           |
| उद्धृत्याशनिवगस्य                        | ३५६           | ऋचो वेदरहस्यानी-             | २६६                  | एतु गृह्णातु को दोप        | १२६           |
| उद्भृत्येलाख्ययाग्यद्रे <i>-</i>         | १०६           | ऋजवी धार्मिका बीतदीपा        | : 66                 | एतं क्रमण पद्मापि          | ५६४           |
| उद्भृतिश्रिमयाऽप्रच्छत् ।                | ३⊏४           | ऋ बुक्तानदीर्तारे            | ४६६                  | ं एते च नीचका यस्मा-       | પૂદ્દર        |
| उन्नतमृर्जितं तजो                        | ₹ ₹७          | ऋनुश्च विपुनाख्यश्च          | યુપુર્               | एते त्रयं।ऽपि विद्यानां    | २६२           |
| उन्मादीव मदीवान्धी                       | <b>4</b> ,5   | ऋजुत्वाज हरं प्राणान्        | 315                  | एतेन परिहारेग              | ३७१           |
| उपकारं महान्तं मे                        | ३४२           | ऋणं सर्वाद्धकं तायत्         | ३३१                  | एतेपां क्रमशः काले         | ५६०           |
| उपचारवदभ्येत्य-                          | ই ও ও         | ऋतं वाचि दयाचिते             | યુર                  | एत सर्वेऽपि साकेत-         | ५५८           |
| उपयम्यापरां श्रेष्टी                     | ४८८           | ऋदयः सप्तसर्वाङ्गा-          | ४६८                  | ्र्तः मुखमसौ स्वाप्तः      | ५२६           |
| उपयान्तीमिमां वीद्य                      | २८६           | [ए]                          |                      | एतौ तत्र त्रयस्त्रिशत्     | १६५           |
| उपयोगन्तमाशेप-                           | 48            | एककोऽपि हली सर्वान्          | १७१                  | **                         | ५५४           |
| उपर्यशनिवेगारुय-                         | પૂર્યુ        | एकत्रिंशत्समुद्रायु~         | ₹ <i>४</i>           | 7 - 1 - 1                  | <b>२</b> २१   |
| उपलारफालनाचेप-                           | 850           | एकत्रिंशत्सहस्राब्दै-        | ₹४                   | . 0                        | ११८           |
| उपविश्य तद्भ्याशे                        | ર <b>પ્</b> દ | एकद्र <u>ज</u> ्योपितमान्ते  | મુપ્રફ               |                            |               |
| 2 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 1-0-1         | 1 - and 3 are arrested       | ~~~                  | द्व काल मनात्नना           | ३६०           |

| एवं कुबेरदत्तस्य        | પૂપ્ર          | एवं श्रावकसद्धर्म             | 828                  | कः सामिक्त्रयोक्तव्य-    | ३०४            |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ए धं केवलबोधेन          | ३२८            | एवं सङ्गमयन् कालं             | 39                   | कञ्चिन्मत्तगजं वीत-      | ३७१            |
| एवं गच्छति कालेऽस्मिन्  | યુપૂદ          | एवं संवत्सराचीत्वा            | <b>३</b> २६          | कटकं साङ्गदं चृनामणिं    | ३२४            |
| एवं चतुर्गतिषु ते चिर-  | १२०            | एवं संसारसारोरू-              | <b>२</b> २           | कटी तटी कटीसूत्र-        | २०६            |
| पुर्व जलं चिरं रन्त्वा  | <b>₹55</b>     | एवं सम्प्राप्तकल्यागाः        | ४२१                  | कण्टकानिव राज्यस्य       | યુપુહ          |
| एवं तत्र स्थिते तस्मिन् | ३५७            | एवं सर्वाङ्गशोभास्य           | ટ્રક                 | कण्ठस्य कः स्तवोऽस्य स्र | या- २⊏         |
| एवं तपः करोतीति         | <b>५३</b> ०    | एवं सुखसुखेनैव                | १५३                  | कथं क कस्माज्जाती        | १३०            |
| एवं तपस्यतस्तस्य        | ३८७            | एवं सुखेन कालेऽस्य            | २३६                  | कथं तदिति चेतिकञ्च-      | ધ્રર           |
| एवं तपस्यतो याताः       | इह             | एवं सुखेन भू भर्तुः           | १८१                  | कयं तर्दित चेदिसमन्      | રપ્રદ          |
| एवं तयोर्महाभाग         | ३२५            | एवं सुखेन सर्वेषां            | ३५ ३                 | कथं सागरदत्ताख्यं        | <b>५</b> ३⊏    |
| एवं तयोः समुद्भूत-      | પ્રુષ્         | एवं स्वकृतपुण्यस्य            | ४२२                  | कथन्न परलोकश्चे-         | २३६            |
| एवं तुमुलयुद्धेन        | ३⊏२            | एवं स्वपुण्यपाकात्            | र⊏१                  | कथमुन्मत्तकस्येव         | ફ્યૂ હ         |
| एवं त्रिरूपसन्मतात्     | १५६            | एवमन्येऽपि तैरन्ये            | ३२२                  | कथाः प्ररूपयन्पीत्या     | <b>्र</b> ७१   |
| एवं दिनेषु गच्छत्सु     | ५०३            | एवमुक्तवते तस्मै              | <b>રપ્ર</b>          | कथाकथकयोस्ताव-           | ४४३            |
| एवं दुष्परिगामन         | ३६२            | एवमेनं स्वयंबुद्धं            | १३०                  | कथ्यतामिति दिव्याव-      | प्रश्व         |
| एवं देवगतौ दिःय-        | ३४३            | एप एव पुरुर्धिक               | ४३७                  | कथ्यतामिति पापेन         | પ્રપ્રદ        |
| एवं देव्यां तुजा साकं   | ५२०            | एप एव मम प्रैपो               |                      | कदम्बवालुकाताप-          | ૪૫૫            |
| एवं द्वादशमिदं वो       | 8              | •                             | 3                    | कदम्बर् स्मृलस्थ -       | 63             |
| एवं द्वादशसङ्ख्यान-     | ३३५            | एष एव विधिश्चेयः              | પ્રદ્                | कदलीफलमादश्ये            | २२४            |
| एवं नित्यं निशायान्ते   | 304            | एप देवीपनीतं तद्राज्यं        | 388                  | कदाचिच महीपालः           | 988            |
| एवं पञ्चलपन्।व्धि-      | द्ध            | एप पूर्वभवे शतु-              | १८१ :                | कदाचित्खचगधीश-           | <i>१६</i> પ્   |
| एवं परम्परायात-         | ३५६            | एव राज्यभियं मुखन्            | २६१                  | कदाचिच्चेटकाख्यस्य       | ४६६            |
| एवं पित्रा सशाकेन       | २६६            | एपोऽपि पर्वती विद्याधर        | ११६                  | कदाचिच्चेटको गत्या       | ¥⊏₹            |
| एवं पृथग्विनिर्दिश्य    | १३६            | [ 4 ]                         |                      | कदाचिच्छारटाम्भोदः       | २२०            |
| एवं प्रतिसहस्राब्दं     | 35元            | एं <b>क</b> त्वसङ्गरेऽप्यतन्न | १७८                  | कदाचिज्जलयात्राया-       | પ્ર. ૧૨        |
| एवं प्रयाति कालेऽस्य    | ४१८            | ऐगवतगजरकन्ध-                  | <b>⊏</b> १           | कदाचिज्जातीशस्यः         | 3.8            |
| एवं प्रार्थयतानी मां    | 308            |                               | , <del>5</del> , १६४ | कदाचिजिनपित्रामा         | ₹४०            |
| एवं बन्धविधानीक्त-      | 838            | एरावतीसि इचियान्ते            | ጸ፫ጸ                  | कदाचित्काननं तस्मिन्     | <b>ጸ</b> ጸጸ    |
| एवं बहिः कृतः सर्वे-    | २६७            | एन्द्रस्यानिमुखा भूत्वा       | ३२४                  | कदाचित्कार्तिक मास       | ७७,२४६         |
| एवं भवान्तराबद्ध-       | १७५            | [ अर्थे ]                     | i                    | कदाचित्काललञ्जास्य       | ४१             |
| एवं भवान्तरावर्जितो-    | ३३             | श्रौत्पत्तिक्यादिघीयुक्ताः    | ४६६                  | कदाचित्कालला <b>भ</b> न  | १६०            |
| एवं भूखेचराधीशां        | इ११            | श्रीत्सुक्यात्तद्दनं गत्वा    | १८४                  | कदाचित्केर्नाचद्वेतु-    | ४७१            |
| एवं महामुनिस्तत्र       | ३५६            | श्रौदासीन्यं सुखं तच्च        | ७४                   | कदाचित्तत्पुरप्रत्या-    | 488            |
| एवं रामश्चिरं रन्तवा    | २८७            | _                             |                      | कदाचित्तंन गत्वामा       | শ্বস্থল        |
| एवं राज्यसुखं श्रीमान्  | 3\$            | [क]                           |                      | कदाचित्रं सुता हमाः      | 3              |
| एवं विनोद्दन्यैश्च      | पु १८          | कंसं यथाईमालोक्य              | ३६६                  | कदाचित्र्यावृद्धारम्भे ः | २३३,३४⊏        |
| एवं विद्रमाणं तं        | इप्र४          | कंसनाम्ना समाहूतः             | ३६३                  | कदाचित्सिइसेनो           | ११२            |
| ए,वं वैषायकं सौख्यं     | <b>૪પ્ર</b> પ્ | कंसस्तद्वचनं श्रुत्वा         | ३६६                  | कदाचिदिति सञ्चिन्त्य     | <b>પ્ર</b> ૧પ્ |
| एवं व्रतेन सन्न्यस्य    | ४५७            | कंसेन निजभत्येन               | ३६३                  | कदाचिद्धरणीधर्ता         | २१⊏            |
| एवं शेपनवस्थान-         | पूह्र          | कंसोऽप्युत्पत्तिमात्रेस       | <b>३६३</b>           | कदाचिद्धमंसनाख्य         | 808            |
| एवं शरगालवल्लुन्धो      | ΑŽΧ            | कः कं किं वक्ति केनेति        | 888                  | _                        | Ę              |
| •                       | -              | ***                           | . ,                  | and the second second    | ,              |

| कदाचिद्रशिम्बेगो ं         | ११४             | 8   |
|----------------------------|-----------------|-----|
| कदाचिद्राजिं हाख्यः        | १३२             | ą   |
| कदाचिद्विजया देवी          | 838             | ą   |
| कदाचिन्निश केनापि          | X OE            | 8   |
| कदाचिन्मत्यिता भौम-        | પ્ર૪६           | 8   |
| कदाचिनमित्यता मनत्र-       | 850             | ē   |
| कदाचिनमन्दरे विद्यां       | १७७             | 9   |
| <b>कदाचिन्मु</b> निसङ्घस्य | १६७             | 2   |
| कदाचिल्लचमणो नाग-          | ३२६             | 8   |
| कदाचित्व तृपो दानं         | 838             | ā   |
| कदाचित्सानुकम्पेन          | ३९३             | 5   |
| कनकश्रीः सहास्येत्य        | १७२             | 3   |
| <b>कनको</b> ज्ज्यलनामाभू-  | <b>પ્રદ્</b> ષ્ | €   |
| कनत्कनकविग्रहो             | ३३६             | 3   |
| कनीयसी गुर्णज्यंद्य        | 805             | 3   |
| कनीयान् जिनदत्तो=थ         | 843             | 1   |
| कन्दमूलफलान्वेषी           | १⊏३             | , 5 |
| कन्यकानां कुमारं तं        | પ્રફર           | •   |
| कन्यकाभिः शतैः साद्धे      | १७६             | ě   |
| कन्यां गवेपयेखेति          | 8 \$ \$         | č   |
| <b>कन्याकु</b> ञ्जमहीशस्य  | २२२             | 1   |
| कन्याशतं ममान्त्यत्र       | 448             | 1   |
| कन्याहस्तिसुवर्णवाजिकपिला  | <b>ও</b> ল      | . 1 |
| कान्ताभिः कमनीयाभिः        | २६              | 1   |
| कपिलादिस्वशिष्यागां        | 853             | į   |
| कपीनां यृथमालोक्य          | <b>પ્ર</b> રદ્  |     |
| कपोलफलको श्रदणी            | २०५             | ;   |
| कमठः कुकुटसपः              | ४४२             | 1   |
| कमठः प्राक्तनः पापी        | ४३३             | 1   |
| कम्पमानैरघोवस्त्रैः        | e38             | !   |
| करं परार्ध्यरतानि          | १३३             | i   |
| करजालमतिकान्त-             | १५३             | į   |
| <b>फ</b> रण्त्र यसंयोगात्  | ६०              | 1   |
| करगात्रयसंशान्त            | 325             | ;   |
| करणप्रावरणालम्ब-           | પ્રદ્           | 1   |
| करणानामभीष्टा ये           | ४४६             | 1   |
| करवाणि कथङ्कारं            | १२१             | 1   |
| करामकर्परेगोपलच्य-         | 38€             | 1   |
| करालकरवालाम-               | ३८१             | 1   |
| करिष्यन्नतितप्तानां        | પુર્            | 1   |
| करी हमकराकीर्यां           | ३११             | 1 ; |
|                            |                 |     |

| <b>रलोकानामकारा</b> च     | <b>ग्लुक्रमः</b> |
|---------------------------|------------------|
| करेगा शूरसेनोऽहं          | 035              |
| करेगुमार्गमालोक्य         | २६४              |
| करै: प्रविकसत्युष्करै-    | ३१८              |
| करैनिजैः कुमारस्य         | યુર્ફ            |
| करोति कुल्यितं कर्म       | १०३              |
| करौ प्रसार्य सस्नेहं      | 855              |
| कर्णाभ्यणं प्रवर्तित्वा - | ३१७              |
| कर्णी तस्य न वर्ण्यं ते   | २०५              |
| कर्णाः लच्चणसम्पूर्णी     | २७               |
| कर्तव्यमिति सम्पृष्टो     | ४५०              |
| कर्मगोऽस्य समर्थोऽइ-      | प्रप्रद          |
| कर्मनिर्मूलनं कर्तु       | 480              |
| कर्मभेदात् फलं तेषां      | ३२६              |
| कर्म स्थातिक न वा पुण्यं  | ৬४               |
| कर्माण्यनादिवद्यानि       | १५७              |
| कर्माण्यष्ट सकारखानि      | <b>२</b> १०      |
| कर्मारिभिरिदं सर्वे       | 5                |
| कमेंदमुचितं ख्यात-        | ३११              |
| कर्में निष्ण्यासी-        | 30,5             |
| कर्भटाः खत्रयद्येक-       | <b>ક</b> ર્ય     |
| कल्पामरैः समं सर्वे—      | १७               |
| कलङ्कचीगाते राशि          | 888              |
| कलङ्कविकलः कान्तः         | १२्५             |
| कलापी गतवानेकः            | સ્દ્ય            |
| कलापे पलितं प्राच्यं      | રપૂદ             |
| कलाभिरिव वालेन्दुं        | યુજ              |
| कलायिदग्धविद्येश-         | ५०३              |
| कल्पवर्लाव दावेन          | 33,5             |
| कल्पवृत्तञ्च दीनेम्यो     | <b>४३३</b>       |
| कल्पार्ताता जिरागास्ते    | 50               |
| कल्पानिर्वाणकल्याणः       | হ,३७             |
| कल्यारणविधिपर्याप्तौ      | २६१              |
| कल्याणभिषयं कृत्वा        | ४६०              |
| कविपरमेश्घरनिगदित-        | <i>પ્રાહ્ય</i>   |
| कश्चिच्छीविजयाधीशं        | 388              |
| कश्चिद्धिपग्वरो वीद्ध्य   | પ્રજ૧            |
| कश्चिद्रिप्रमुतो वेदा-    | ४७४              |
| कश्चिल्लोकान्तरं यातः     | પ્રપૂર           |
| कपायमत्तमातङ्गः-          | કદ્દપ            |
| कषायविषयारम्भ-            | પ્રકર            |
| कस्मादनेन बन्धुत्व-       | પ્રરૂહ           |

करिमन् केन कथं करमात् 30 कस्य करिमन् समीप्सेति ३५ कस्य का तुङ्गता नाम 233 कस्यचिद्दतभावेन ४५० कर्यां बत्या महादेवी प्रप् कस्यान्यस्य रिथरीभावो दर कांश्यपात्रत्रयापूर्ण-११० काकमौसनिवृत्यासौ 800 काकवरपर्वसु भ्रान्तः 388 काञ्चनाख्यगुहायां 888 काठिन्यं कुचयोरेव 888 कात्र प्रीतिरहं जन्म-50 कार्तिके कालपत्तस्य ३६ कार्तिके मासि रेवत्यां १२२ का त्वं वद कुतरत्या वे 327 कान्तः कुवलयाद्लादी १२८ कान्ता कल्पलतारम्यो 38 कान्तापल्पलतारोह १७० कान्ताभिः करणैः सर्वै-६⊏ कान्ति लज्जां धृतिं कीर्ति પ્રદ कान्तेः का वर्णना तस्य २०७ कान्त्या कुवलयाह्नादा १६६ कामकल्पह् मोद्भूतं પૂપ્ कामजे व्ययने द्युते 200 कामधेन्वभिधां विद्या-२६५ कामयन्ते स्त्रियः पंस રૂપૂ कामरागकथामेव ११६ कामशोकभयोन्माद-33 कामादिशत्रुवित्रासो २८२ कामिनां खण्डयन्मानं 252 कामिनी नीलनीरेज-२०७ काम्पिल्याया धराधीशो 850 कामो नाम खलः कोऽपि ७२ कायः सर्वा शुचिप्रायो 934 कायवाकचेतसां वृत्ति १५८ का पश्चितिसमादानं 308 कायादिकं सदिस ते विफलं पू ६७ कारणं किं तथोः कौ च १⊏६ कारएं तीर्थकुन्नाम्नो १८७ कारणं प्रकृतं भावि स्पूर्

| 454                          |               |         |
|------------------------------|---------------|---------|
| कारणद्वयसान्निष्या-          | ४३२           |         |
| कारणादिच्छतां कार्य          | 448           | f       |
| कारग्णान्यपि पञ्चैव          | યૂપૂ          | f       |
| कार्ल्न कर्मगां कृत्या       | 850           | f       |
| कार्ये कारणतो गुर्ण च गुणि   | नो २४८        | f       |
| कार्यं साधु करिष्यामि-       | ३८४           |         |
| कार्यकारसभावेन               | 308           | f       |
| कार्यमित्येतदेकान्त-         | २६६           | f       |
| कार्याकार्यविवेकस्ते         | २६६           | f       |
| कालं गमयतः स्मोद्य-ं         | 488           | f       |
| कालद्ष्यस्य वा मन्त्रो       | ঙ্            | f       |
| कालमेघमहागन्ध-               | ३१६           | ļ       |
| काललर्न्धि समाश्रित्य        | ३६१           | f       |
| काललब्ध्या समासाच            | र्ड ह         | f       |
| काललीलाबिलव्यालं             | પૂર           | f       |
| <b>का</b> लसंवरविद्याधरेशः   | ४१०           | f       |
| कालादिलब्धिमासाद्य           | इंदद          | f       |
| कालायुक्तचतुर्भंद            | १६०           | f       |
| कालान्ते कालदृतो वा          | ३१५           | f       |
| कालान्ते कृतसंन्यासविधिः     | b             | f       |
| कालान्ते केशबोऽयासीट्        | ११७           | f       |
| काले गच्छति जीवान्ते         | \$38          | f       |
| काले गच्छति तस्यैवं          | <b>३३</b> (   | fi      |
| काले गच्छति सत्येव           | 222           | f       |
| काले मुखेन यात्येधं          | ३७ <b>५</b>   | fe      |
| कालो माण्डलिकःवेन            | સ્થ્યુ        | f       |
| काशिदेशे नृपा                | १२६           | f       |
| काशिदेशे समायात-             | 2 - 3         | f,      |
| काश्चित्कार्राकताः काश्चित्  | २८१           | fa      |
| काश्चित्प्रस्थित्तसर्वाङ्गाः | ३५४           | वि      |
| कारमपायाश्च पुत्रौ ती        | 308           | वि      |
| कापायवस्त्र. कत्ताय-         | 263           | वि      |
| काष्टाङ्गारिकपापोऽपि         | ४६६           | ₽ĥ      |
| काष्टाङ्गारिकपुत्रंग         | 400           |         |
| काष्टाङ्गारिकमुख्यारंत       | utu.          | ಷ       |
| काडाङ्गारिकमेवैन-            | - <b>५</b> ०७ | वर्त    |
| कासौ किं तां न चेत्सि त्वं   | ३⊏३           | कु      |
| किं कृतं भवता पूर्वे         | 238           | 9<br>89 |
| किं कृत्यमत्र संग्रामे       | ३०८           | 9<br>9  |
| किं गोत्रः किं गुरुष्ट्रि    | 9 U = '       | -       |
| किं तेन जन्मना तेन           | 3             | 9       |
|                              |               | 40      |

| महापुराणे उत्तरपुराणम्           |             |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| किं तेन यदि शीलस्य               | २६३         |  |  |  |  |
| कि ध्यानात्किणिनः फर्णीन्द्र-    | <i>እ</i> አያ |  |  |  |  |
| कि न कुर्यन्त्यमी मूहाः          | ३८६         |  |  |  |  |
| किं न वेत्सि ममैवं त्वं          | ४७५         |  |  |  |  |
| किं प्रत्येयमिदं नेति            | ४१३         |  |  |  |  |
| किं वस्तिवहार्चाणकमन्त्रय-       | ५७०         |  |  |  |  |
| किं सुखं यदि न स्वस्मा-          | યુદ્        |  |  |  |  |
| किं सेव्यं क्रमयुग्ममन्जविजया    | - ३७        |  |  |  |  |
| किञ्चित्कार <b>ग</b> मुद्दिश्य   | १८५         |  |  |  |  |
| किञ्चित्कालं समासाद्य            | १६५         |  |  |  |  |
| <b>किञ्चि</b> त्विद्यामियातस्य   | २८८         |  |  |  |  |
| किञ्चित्पुण्यं समावर्ज्यं        | <b>५३</b> ७ |  |  |  |  |
| <b>किञ्चित्प्रदिन्ग्राकृ</b> त्य | १३४         |  |  |  |  |
| किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं       | १०          |  |  |  |  |
| किन्तु ध्रुवो वियोगोऽत्र         | 32          |  |  |  |  |
| किन्तु नाकाशगामित्य-             | ३०५         |  |  |  |  |
| किन्तु विद्याचलादेष              | ११८         |  |  |  |  |
| किमङ्गास्तीति सोऽप्याह           | प्रुष्ट     |  |  |  |  |
| किमनेनेति यसेशं                  | પ્રશ્ય      |  |  |  |  |
| किम यप्रतिपाद्यास्यै             | ≯६⊏         |  |  |  |  |
| <b>कि</b> पर्थगिदमेकत्र          | ३६५         |  |  |  |  |
| किमन्त्यचोगति यास्य-             | ४७३         |  |  |  |  |
| किमसी लम्यते इण्डु               | १७०         |  |  |  |  |
| किमित्येष्यानि यातेति            | २२८         |  |  |  |  |
| किमतदिति तेऽवोचन्                | ४८३         |  |  |  |  |
| किमेतदिति सावीच-                 | ५,४८        |  |  |  |  |
| किमतेन भवच्छीर्य                 | 異の四         |  |  |  |  |
| किमतेयां फलं बृहि                | ३६६         |  |  |  |  |
| किरातसैंन्यरूपागिः               | ४६५         |  |  |  |  |
| किरानेनित सम्पृष्टः              | ४६९         |  |  |  |  |
| र्फार्तिगु ग्मयी वाचि            | 5           |  |  |  |  |
| र्क र्तिवल्लीजगन्प्रान्तं        | २८७         |  |  |  |  |
| कीर्तिम्तस्य लता सत्यं           | १२६         |  |  |  |  |
| कीतीं श्रुतिः स्तुतौ तस्य        | ₽,₹         |  |  |  |  |
| कुञ्जरो वार्पितालानो             | ३३४         |  |  |  |  |
| कुखालविषये मुकेतु-               | १०५         |  |  |  |  |
| कुण्डलाग्न्यपुरे राजा            | १५०         |  |  |  |  |
| कुतापसनतं दीर्घ-                 | १६४         |  |  |  |  |
| कुतो जानुभियेत्येतद्             | २्८         |  |  |  |  |

| कुतो धर्मस्तवेत्यैत-       | 886          |
|----------------------------|--------------|
| कुतो ममेति सक्रोधं         | ३६१          |
| <b>बु:नयघनत</b> मोऽन्धं    | १२४          |
| कुन्त्या सहाकृतोत्पन-      | ३४६          |
| कुन्युता येशसन्ताने        | ₹ १8         |
| कुन्दहासा गुणाम्तस्य       | ŁΞ           |
| कुन्देन्दुनीलसङ्काशा-      | £3           |
| कुपिता विषसिमश्रं          | ४२२          |
| कुपितेयं विना हेतोः        | रेड्ड        |
| कुपित्वा चेटकायै तं        | પુર્હ        |
| कुवेरदत्तमाहूय             | 488          |
| कुवेरदिङ्मुखोबद्ध-         | २०ट          |
| कुमारं तदनुशानात्          | <b>५</b> ०७  |
| कुमारं मास्वराकारं         | ४६३          |
| कुमारः श्रृयतां कश्चि-     | ५३३          |
| कुमार इति सञ्चित्य         | ३५४          |
| कुमारकाले निःकान्ते        | च्पूप        |
| कुमारकाले पूर्वाणां        | 39           |
| कुमारत्वे दशाष्ट्री च      | e            |
| <b>कुमा</b> रदत्तवेश्यम्य  | ५.० <b>५</b> |
| कुमारमन्दराकार-            | प्र३⊏        |
| कुमार शृगु वच्यामि         | पु ३८        |
| कुमारस्य न भीरस्ति         | प्रा         |
| कुमारान भस्मराशि वा        | १०           |
| कुमारायार्ययामास           | પ્રયુ        |
| कुमारेण समं गत्वा          | ३६०          |
| कुमारेति तमभ्यर्थ्य        | <b>५</b> ०६  |
| कुमारेऽस्मिन्मम स्नेहोऽभू- | ५००          |
| कुमारोत्तिष्ठ कल्याग -     | પ્રશ્દ       |
| कुमारोऽपि यहीतासाु-        | ₹%0          |
| कुमारोऽपि ततः किञ्च-       | भू०द         |
| कुमारोऽपि तदाकर्ण्यं       | પૂપ્ર        |
| कुमारोऽपि प्रतिशाय         | 400          |
| कुमारोऽपि रविर्वाम्मी      | ५०१          |
| कुमारोऽपि विदित्वैत-       | 4 °8         |
| कुमार्गवारिणी यस्मा-       | 328          |
| कुम्भपूर्णपयोगिस्ता        | ३६८          |
| कुम्भायांचा गणेशोऽस्य      | २२०          |
| कुम्भाहाराय यातं तं        | १५२          |
| कुम्भे नानुयता दण्डहस्ते   | १५२          |
| बरुवाकलदेशे प्रियन         | 352          |

| कुरुते मां मिय प्रीता            | <i>ስ \$</i> ጸ | कृतसिद्धनमस्कारः २३६,४            | (३७,५२५       | हृष्णाचाये समासाद्य                            | १३२          |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| कुरुष्विमिति सम्प्रेव्य          | इहष्ट         | <b>कृ</b> ताञ्जलिभिरासेव्यो       | ₹-४           | कृष्णायां वारुग् योगे                          | 44           |
| कुर यागं श्रियो वृद्धवे          | स्प्रप्       | कुवाञ्जलिरहं याचे                 | ३०२           | कृष्ण्ने सह रङ्ग वा                            | ३७१          |
| कुर संग्रहमन्यच                  | ₹६६           | <b>कृ</b> तानुरूपविनया            | २१४           | केचिदङ्गुष्ठमातव्यं                            | ३८७          |
| कुर्मस्तथेति सन्तोष्य            | प्र१६         | कृतान्तवद्नं सद्यः                | 400           | केचिंदवं परे नाना                              | ३८७          |
| कुर्युः कुत्इलोत्पत्ति           | 85            | कृतान्तारीहणासब-                  | २६⊏           | केचिद्रामकरोपाच-                               | ₹52          |
| <b>कुर्च</b> तस्तापस्योच्चैः     | ४७६           | कृतापगधे भ्राता ते                | १०८           | केतवश्चानुक्लानि                               | ३१⊏          |
| कुर्वद्वनैर्घ <b>नाश्</b> लेषं   | २६१           | कृताभिवदनो योग्यं                 | પ્રશ્દ        | केतुमालाचलद्दीभि-                              | १४५          |
| कुर्वन् धोरं तपो विश्व-          | <b>ેપ્ર</b> ૦ | कृतार्थः सन् जगत्त्रातुं          | १३१           | केनचित् कीलितो वैतो                            | १७१          |
| कुर्वन् धर्मोपदेशेन              | ₹७            | कृताथांऽहं कुमारेख                | 38%           | केर्नाचरपिकेनामा                               | ४७४          |
| कुर्वन्नेवं महासर्वः -           | ११३           | <b>इ</b> ताष्टाह्विकसत्पू जी      | १६५           | कर्नाचन्सुनिनाधीत-                             | ५ १६         |
| कुर्वन् पर्वशशाङ्काभो            | 330           | कृतोपचारा संविष्य                 | ४३४           | ं केनापि तपसा कार्ये                           | ३३६          |
| कुर्वन्ति स्मापरागाणि            | 398           | ं कृतोपायो यहीत्यैनां             | ४६६           | केनापि हेतुनावाप्य                             | ४५६          |
| कुर्वाणः पञ्जभिमस्ति             | ४३६           | ् कृत्तिकाभिनिशाताभि-             | ७३४           | केनाप्यसद्यमापाते                              | 408          |
| कुर्याखः समयं कति प्रकृतियु      | ય             | कृत्तिकायां तृतीयायां             | इ <u>.६</u> ६ | केयमित्यनुयातोऽसौ                              | ५४६          |
| कुलं कुवलयस्यास्य                | y,o           | • कृत्याकृत्यविवे <b>काति</b> ⊸   | र्धू२         | केवलशानिमानोक्त-                               | १३१          |
| कुलं चेद्रचितुं तिण्ठं -         | 200           | . कृत्याकृत्यिविकोऽस्य            | રપૂ શ         | केवलावगमं प्रापत्—                             | 100          |
| कुलनाशोऽगतिगुंक्ते               | 03=           | कृत्यानामुपजापेन                  | र⊏३           | केवलावगमात्र्याप्य                             | ३३८          |
| कुलपुत्रमहाम्भोधेर्न             | ३०६           | कृतिमाः केन जायन्ते               | १६६           | केवला रममालोकिता-                              | ४७३          |
| कुलरूपवयःशील                     | 500           | कृतिभैगच्छुलात्तस्मान्            | શ્રપ્રફ       | केवलावगमास्तत्र                                | 8            |
| कुलरूपादयः केन                   | ११६           | वृत्या कृत्यां च गोपाल-           | ३६⊏           | केवलद्युतिरेवनं                                | ६१           |
| कुलाराग्यनभोरूपा                 | १४३           | कृत्या जीवन्थरस्तस्य              | 400           | केशरामलवादीनां                                 | 408          |
| कुले मही भुजां ज्येष्टो          | २६०           | कृता तज्जनितद्योभ-                | 388           | केशपत्या महाभाता                               | २४२          |
| कुलोचिता सुघोपा त्यं             | प्रदेश        | कृत्या तपः समुत्कृष्टं            | -85           | केरावाश्च नवित्रात्र                           | <b>५६१</b>   |
| कुशलाधन्दनाशीर-                  | ६११           | कृत्या दिग्चिजयं जित्या           | દપ્ર          | केशवस्यादिमस्येयं<br>केशवो जीवितान्ते          | ४५२          |
| कुपं सोपानमार्गेण                | પ્રપૂર        | बृत्वाऽन्त्येष्टिं तदाभ्येत्प     | 808           | करावा जावतान्त<br>किशाबीऽपि तमन्वेष्ट्र-       | १ <b>२ ७</b> |
| कूमपृष्टी कभी तस्य               | ययस<br>५०६    | वृत्या नान्दीश्वरीं पूजां         | 188           | ्करा राजप तगरवडु-<br>्करान्त्रिमाचितास्तस्य    | १०४          |
| कूलहरा नना तरक<br>कूलनाम महीपाली | ५६४<br>४६४    | कृत्या निदानं संन्यस्य            | १०३           | , कर्ताान्यमा। चतारतस्य<br>केलासपन्ते द्वां हा | 850          |
| कृत्यान निर्माण                  | 8E0           | इत्ता पद्ममकल्याग्- ७             |               | कवायपत्रत दान्।<br>कोकालोकावलोकिका             | 99           |
| कृतः किलैंश्मादेशो               |               | कृत्वा पापमदः ऋधा                 | २७७           | ì                                              | प्रह३        |
|                                  | 480           | कृत्वा भगीरथ राज्यं               | ११            | कोकिलानां कलालापा<br>कांकिलाप्रथमालापै-        | १८०          |
| कृतकः सहजश्चेति                  | પ્રર          | कृत्वा भवान्ते मन्दोदरी           | २७६           | काकिलाप्रयमालाप-                               | र⊏३          |
| कृतः पुत्रवधः स्वामी-            | પ્રપ્ર        | कृत्वाऽभिषचनं द्रशा               | ३४६           |                                                | ७१           |
| कृतदोषोऽस्त्ययं नाग-             | 800           | कृत्वा राज्यममू सहैव              | <b>≒</b> ६    | कोकिलाश्च पुरा मूकी                            | 304          |
| कृतदोपा इतः सीता                 | ३२३           | हृत्वा राज्येऽनुजन्मानं           | ११२           | कार्टिकास्थिशिलां तस्मि-                       | <b>३२३</b>   |
| <b>कृ</b> तनिर्वागकल्यागाः       | 358           |                                   |               | काटीर्द्धादशरत्नानां                           | ३८६          |
| कृतपञ्चमकल्याणाः                 | 83            | <b>कृ</b> त्वा शरीरसंकार—         | e. \$         | कोटीनवसहस्तेषु                                 | 80           |
| कृतमङ्गलनेपध्यां                 | ३२४           | <b>इ</b> त्वा स्नानाग्निहोत्रादि- | २६४           | कोऽपग्रधरतवेदं न-                              | <b>१</b> २   |
| <b>कृ</b> तमातृपरिप्रश्नः        | 328           | कृतीतान् बुद्धिनेकल्यात्          | પૂર્          | कोऽपीति देनैः सभ्रष्टः                         | १३६          |
| कृतवर्मा महादेवी                 | 23            | कृत्सनकर्मस्यो मोस्रो             | 58.8          | कोऽभिप्रायो महीशस्य                            | <b>३</b> ६२  |
| <b>कृ</b> तवीरोऽब्रवीत्सापि      | २२५           | कृशमप्यकृशं मध्यं                 | २८            | काकयुगमं विहङ्गाश्च                            | ३८१          |
| कृतशोभो जगनाथ-                   | 850           | कृष्णपद्मे त्रयोदश्यां ३५         | ८, २५४        | कोशाले विषये रम्ये                             | 848          |

| कोशातकीफलं पक्यं            | ३६३     | क तद्वैरं कृथा शान्ति-           | 358         | खचतुष्केन्द्रियत् क <u>ै</u> ः        | પ્રદ       |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| कोऽसावन्याय इत्येतत्        | १८१     | क्ष मे श्रीविजयः स्वामी          | १५४         | खचतुष्केन्द्रियर्लिभिमित-             | २२         |
| कौटिल्यकोटयः कौर्य-         | १३६     | क सकलपृथुशत्रु-                  | ४२७         | खचतुष्केन्द्रियद्वर्षव्दे             | १२२        |
| कौतस्कुतः किमर्थे वा        | रद्ध    | क स पितृतृपमृत्युः               | <b>५</b> २८ | खचराधिपदृतं खादवतीर्णे                | १४४        |
| कौमारब्रह्मचारित्वं         | २२३     | क स विदिततत्त्वः                 | 858         | खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्षे           | ११२        |
| कौमारमिति रूपेण             | ₹€      | काचित्कव्यभिचाराच्चे-            | <u>የ</u> ሬፎ | खण्डद्वयं ह्यग्रीव-                   | 848        |
| कौलीन्यादनुरक्तत्वाद्-      | १४१     | काद्य वर्तत इत्येतत्             | 30X         | खत्रयत्वेंकसङ्ख्यानैः                 | २३         |
| कौशले विषयेऽयोध्या-         | ४३२     | च्चिकत्वे पदार्थानां             | 308         | खत्रयामिद्विवर्षान्ते                 | १४         |
| कौशले विषये वृद्धग्रामे     | * 2 2   | च्रिकाः सर्वपर्यायाः             | ३३          | खत्रयायनपद्गोक्त-                     | १२२        |
| कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीयजन | ने ३३६  | च्चिककान्तदुर्वाद                | ३७१         | खत्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता                | २३७        |
| कौशाम्ब्याख्ये सुविख्यातो   | ३४३     | त्तपकश्रेशिमारुद्य               | १३७         | खत्रयैकैकनिर्दिष्ट                    | 83         |
| कौशाम्बीनगरं तत्र           | ३४२     | चमा मूर्तिमती वेयं               | ४८६         | खत्रिपञ्चर्तवह्मयुक्त-                | १००        |
| क्रमात्केयलमप्याप्य         | १८०     | च्यायान् इमाविभागो वा            | १३७         | खद्रयर्द्धिनवाग्न्युक्त               | 60         |
| क्रमात्पावापुरं प्राप्य     | पूह्    | त्त्यी कलङ्की पङ्कोत्थं          | २०५         | खद्दयर्त्व <b>र्द</b> िवादीशः         | ६२         |
| क्रमात्स्वनगरं प्राप        | યુષ્ટ   | च्योपरामसम्प्राप्त-              | ३३४         | सद्दयर्त्धष्टसम्प्रोक्त-              | १००        |
| कमादेकादराङ्गाब्धि-         | ६७      | च्रगन्त वारिदाः काले             | २००         | खद्रयद्रचष्टवार्ध्य <del>ुक्त</del> - | <b>=</b> 2 |
| क्रमादेषं तपः कुर्वन्नुवीं  | २०६     | ज्ञान्त्यादिः कर्मविष्वंसी       | प्रप्रद     | खद्याष्ट्रपडेकाङ्क -                  | <b>ર</b> ૭ |
| क्रमाद्धी बलकायायु          | प्रमूष  | क्तान्त्यादिदशधर्मा -            | ३३६         | खद्यंदियपच्छे का -                    | २१६        |
| क्रमाद्राजयहं प्राप्य       | ४६६     | चिप्त्वा लौकान्तिका              | इह          | खद्दयेन्द्रियपञ्चाधिगम्य              | १००        |
| क्रमाल्लङ्कामधाप्येना-      | २६२     | चीराभिपकं भूपान्ते               | ६८          | खद्रयेन्द्रियपञ्चाभिधेय-              | १००        |
| क्रमण् कृतपुण्योऽसौ         | ४११     | चीगंदा च संशीतोदा                | १⊏६         | खद्रयेन्द्रियपञ्चेन्द्रि-             | इह         |
| क्रमेगा विहरन्देशान्        | ११८     | तुनृट्भयादिकर्ग-                 | २६१         | खद्रयन्द्रियरन्ध्रामि-                | १२३        |
| क्रमेगा अन्यशब्दार्थ-       | ₹७८     | तुलकाऽयं यहाणेति                 | પ્રજપ       | खद्रयेन्द्रियसप्ताङ्क-                | २४६        |
| क्रमेखेंचं तपः दुर्वन्      | ३६१     | चेत्राणि सर्वधानयानि             | ४५          | खद्रयंकेन्द्रियशान -                  | २१६        |
| क्र मेगोग्रं तपः कुर्घन्    | १३२     | व्म श्रीविजयाधीशो                | શ્પૂપ્      | खाँढकेन्द्रियसमोत्तः—                 | ७४         |
| कियमाणां दुगत्माऽसौ         | ५०७     | चेमङ्कराख्यभद्वार                | ४३१         | खप <b>ञ्चक</b> नवयुक्तैः              | ३०         |
| कीडमं जाम्बवत्याप-          | ४११     | चंगञ्चदाप्त्रीमच्छास्ति          | ४५६         | खपञ्चकेद्रियंकाब्द-                   | 23         |
| क्रीडार्थ स्वबत्तनामा       | ४३५     | चेनाख्यपत्तनपति-                 | ४३          | खपञ्चकेद्रियेकोक्त-                   | १२२        |
| कीडितुं याचते म्हो          | १३३     | चेमा चेमपुरी चान्या              | १८६         | खपञ्चमुनिविद्धिद्धि-                  | २१४        |
| मुद्धः कटीद्वितय-           | ३७३     | चेमाह्रयमवाप्यास्य               | 408         | खरदूपराध्माख्य-                       | ३१५        |
| त्रुद्धैः कुमारेरन्यैश्च    | 305     | [평]                              |             | खलखगम इतोम्रोपद्रवं                   | १२०        |
| मुधातम्भातृपुत्रोरः—        | २७८     | खगः सम्भिन्ननामाऽयं              | १५५         | खसमकद्वि वार्ध्युक्ता                 | ३२५        |
| मुध्या ती युद्धसन्नद्धा     | ૪પ્ર૨   | खगार्घाडिन्द्रदत्ताख्यः          | 358         | खाच्खद्रयर्शह्रदि-                    | २३         |
| कोधजेषु त्रिष्कतेषु         | १०२     | खंगशश्चक्रमादाय                  | १७१         | खादामीति कृतोद्योग-                   | પ્રફેષ્ઠ   |
| कोधादिभिः सुतपसोऽपि         | १०५     | खगेशो दिल्लाश्रेण्यां २७८,       |             | खादेत्य नारदाऽन्येद्यः                | रेप्प      |
| क्रोधान्मातापि सक्रोधा      | 8E0     | खगेशोऽशनिवेगाख्यो                | १५४         | खादंकमानुषं चेति                      | १५२        |
| कोधानिमत्रं भवेच्छत्रुः     | 038     | खगेरवगेऽपि तत्त्वन्तु -          | १४७         | खा <i>प्टेक</i> हस्तसद्देहा           | १२६        |
| कोलव्याघमुखा रचैव           | પ્રદ્દ૪ | खचतुष्कत्रिवह्रयुक्ता            | ₹१          | खेटकस्थां समादाय                      | 888        |
| क्रौर्यधुर्येग् शौर्येग्    | ६१      | ख <b>चतुष्कद्वियह्युक्तधर्मा</b> | <b>?</b> :0 | खंचराचलवाराशि-                        | १८३        |
| क गम्यते त्वया राजन्-       | ३६६     | खचतुष्कदिवागशि                   | ₹3          | लेचराधीश्वरी योद्ध                    | ३१६        |
| कविदात्यन्तिकी पुर्वस       | 800     | खचतुष्केण कोटीनां                | ₹ <b>9</b>  | सेचरेशोऽपि तच्हुत्वा                  | १४८        |
| -                           | '       |                                  | 424 1       | ख्यातो नन्दपुराधीशो                   | ३६२        |

| [ ग                      | }                | गत्वा तौ रामसन्देशात्   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| गङ्गासिन्धुश्च रोहिच्च   | <br>१८:          | A 0. 10                 |                  | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४०३                |
| गच्छत्येवं चिरं काले     | يۇ<br>ئىسى       | - 0 3                   | <b>१</b> ૪<br>૨૪ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 805                |
| गच्छत्येवं चुगो वास्य    |                  | Harrier Harrison        | ४१               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४५                |
| गच्छत्येत्रं तयोः काले   | ₹ <i>0</i> 5     | 263                     | 88               | The state of the s | ४०३                |
| गच्छन्तो दण्डकारण्ये     | <b>२६</b> ७      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५२६                |
| गच्छन्यदच्छ्या व्योम्नि  | प्रश्ट           | 50 0                    | ४२<br>२ <u>६</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४८०                |
| गजः कण्ठीरवेशोव          | ४१०              | 2                       | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | પ્ર <sub>ે</sub> ર |
| गजराजं च वक्त्रं स्वं    | ૪૫૪<br>૨૪૫       |                         | <b>३</b> ५०      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १११                |
| गजतृंहितवाहोरू-          | ₹ १ <b>६</b>     |                         | २८:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८=<br>४२३          |
| गजात्पुत्रं गभीरं गोः    | યુવ              | गत्वा राजकुलं वैनतेयः   |                  | रामार मामार्गिक्तिक क्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23                 |
| गजादिषोडशस्यप्न-         |                  | गत्वा विद्याय सन्मार्ग  | 438              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१</b>           |
| गजारिर्गजयूथ वा          | <b>३४</b><br>३२१ | गत्वा श्वेतवनोद्यान-    | <b>ዲ</b> ሄ፡      | TIME TO SAN SAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.2                |
| गजेन्द्रवृषसिंहेन्दु-    |                  | गत्वा पष्टोपवासेन       | २३६              | Transaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| गजो नाम कियान्           | <b>4</b> (0      |                         | २ १५             | गुशानां निरुवरोज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>5</i> 9         |
| गणिनीं संयमं श्रित्वा    | 83               | गत्रेतत्पुरमान्वन्य     | ५४६              | गुणी गुणमयस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९७                |
| गणिन्याश्चन्दनार्यायाः   | १८३              | गन्धपुष्पादिभिविद्न-    | ३८१              | गुणः कुलवलादिनिमु वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                 |
| गणी निजद्विजाभीयु प्रसर  | ४८२              | गन्धमादनकुष्रीत्थ-      | રૃદય             | ा ७ ४. देश उलाप्तिमानी वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७०                |
| गणेशा दश तस्यासन्        |                  | गन्ध दत्तया साज्ञा-     | પ્રર૪            | गुणैः सार्द्धमवर्द्धन्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ १                |
| गर्णद्वादशभिः पूज्यः     | 358              | गन्धर्वदत्ता कल्याग्-   | પ્રસ             | 24. MANARAL—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>≒</b> ₹         |
| गतधनरिपुरोधः             | 39.4             | गन्धर्यदत्ता सम्प्रष्टा | ५३⊏              | गुरः श्रुतधरा नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४४                |
| गतयोर्जनकागारं           | १७४              | गन्धर्वदत्ता सम्प्राप्य | 4.20             | गुरुणापितमादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६२                |
|                          | २७६              | गन्धर्वनगरेगीव          | २२               | गुरुपत्न्याप्तानिर्दिष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रथ्              |
| गतिं प्रपातसंशुद्धा      | 38₹              | गन्धनारसमान्ह्य         | ३५३              | गुरुप्रीतमनस्यरिमन्न-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७४                |
| गतिजीवगुर्गास्थान-       | ६१               | गन्धादिभियंति दिव्यै-   | १८५              | गुर्शमर्नायंते दीचा -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335                |
| गतियुद्धं स्वया पूर्व-   | ३४१              | गन्धादिभिर्विभूष्यैत-   | ४६४              | गुरुमाश्रित्य सम्भावि -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५४५                |
| गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि    | प्रहर            | गन्धादिभिः समस्यद्यं    | 442              | ् गुल्फयोरिय मन्त्रस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 808                |
| गतेऽनन्तर्यन्ताने        | ५७               | गन्धारिवषयख्यात-        | २०२              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०६                |
| गतेष्विच्याकुमुख्येषु    | २५५              | गन्धा सुगन्धा गन्धावान् | १८६              | गुल्मवल्लीदुमाः सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338                |
| गते स्वायुश्चतुर्भागे    | ७३               | गन्धोदकैः स्वयं देव्या  | 85               | गृहकार्य भवद्राक्य -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६०                |
| गतोऽमितप्रभाईद्भ्यः      | १६२              | गम्भीरा दित्तगावर्ति    | २०६              | यहारण येन प्राप्तीपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२५                |
| गत्यन्तरेऽपि त भर्ता     | 882              | गर्भसृतिसमुत्पन्न -     | 280              | गृहाण वेपमन्यं त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४७                |
| गत्यादिशुभनामानि         | ७३               | गर्भागमर्दे द्वादश्यां  | 85               | यहाण संयमं त्यक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३०                |
| गत्वा कदाचिदेतेन         | 035              | गर्भाधानादिनिर्वाख-     | १६६              | यहाणीत बली पाणि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५८                |
| गत्त्रा गमनमालोक्य       | प्रश्            | गर्भान्वयिक्रयाः पूर्व  | १६५              | यहार्गादं वतं श्रेष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | પૂપ્ર              |
| गत्वाऽचलेशे संस्थाप्य    |                  | गर्भावतारनद्यत्रे       | 85               | यहिंगी तुम्बभूवास्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११६                |
| गत्वा चैत्रवनोद्यानं     |                  | गर्हणं स्वदुराचारे      | 308              | यहीतधर्मतस्वोऽसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>የ</b> ጾጾ        |
| गत्वा जिनगृहे प्रोप-     | १६८ :            | गलन्ति गर्भास्तन्नाम्ना | 83               | ग्हीतनवपुण्यातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५३                 |
| गत्या ततोऽन्तरं किञ्चित् |                  | गढं पाशेन बध्वाधी       | ४१५              | 77 A 70 TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र⊏६                |
| गत्वा तपोगुरं इत्या      | ₹३ व             | गन्धर्नादे विवादेषु     | 388              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>४२३</b>         |
| गत्वा तत्र मनोहारि       | प्रव्            | गन्धारिक्ये ख्याती      | 825              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (३३                |
|                          | 1                | - 44 114                | 0-17 J           | व्यापा पाएपात त्यक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (20                |

| रहीत्वायात्म मायावी         | રદપ         | चक्रं सुदर्शनाख्यानं                               | <b>ર</b> સ્પ્ર | Taffine 6.                                   |               |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|
| गृहीत्वा रोहिस्सी राही      | २६५         | चकरकं समुत्यनं                                     | 7E¥            | चतुस्त्रिशदतीशेष-<br>चत्वारिशच्चतुर्लंज्ञाः  | १७,६१         |
| गृहीत्वा शुद्धसम्यक्ताः     | ४३८         | चक्रवर्तित्वसम्प्राप्यान्                          | २२E            | चत्वारेऽत्र महीपाला                          | <b>१</b> ६    |
| यहीत्वा सत्त्वसारोऽस्यात्   |             | चक्रवर्तिश्रियं प्राप्य                            | १८१            | चन्दना च यशस्वत्या                           | ६७३           |
| गृहीत्वा सुष्ठ सन्तुष्ट-    | 308         | चकस्य परिपाकं च                                    | ₹ <b>१</b> २   | चन्दनाद्यार्थिकाः शून्य-                     | <b>ጸ</b> ፫ጸ   |
| गोत्रेण काश्यपस्तस्य        | <b>૨</b> ૪૬ | चकाद्यवयवैभंगं -                                   | <b>३</b> २१    | चन्दनायास्तदालोक्य                           | <b>४</b> ६म   |
| गोधावनमहानाग-               | <b>३६</b> ६ | चकायुधस्ततोऽस्येव                                  | ११५            | चन्दनैषाच्युतात्कल्पात्                      | ४८५           |
| गोपुरेग प्रविश्याविध        | ३२३         | चकायुधादयश्चास्य                                   | 30=            | चन्दनं।शीरसम्मिश्रसंलिलं:                    | 8 <b>2</b> 3  |
| गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य      | <b>ሂ</b> ٠४ | चकायुधादयोऽप्येव-                                  | 280            | चन्द्रकःयधने दवां                            | ११            |
| गोमिन्या सह सीतापि          | ३०५         | चकायुधादितदाशां                                    | २०=            |                                              | प्रदेश        |
| गोमेपमेघवकाश्च              | પ્રદેશ      | चकिनकं पुरस्कृत्य                                  | रु⊏२           | चन्द्रचूनमुनिहं ष्ट्रा                       | 388           |
| गोवर्द्धनश्चतुर्थोऽन्यो     | ५६४         | चकेण तं कुमारोऽपि                                  | रुः⊏           | चन्द्रप्रभारुर्याशिका                        | ४६३           |
| गौतमश्च मया दृशो            | प्ररह       | चक्रेण तस्य युधितं                                 | १७३            | चन्द्रमालस्तथा सूर्यगालो                     | १८६           |
| गौरीति रूपलावण्य            | XX          | चकेण विक्रमेणेत्र                                  | <b>३</b> २२    | चन्द्रस्येशेदयेऽस्यापि                       | 45            |
| गौरी पर्डाङ्गका श्रीमत्     | १६५         | चक्रमाकान्तदिक्चक-                                 | 83             | चन्द्राभी में सखा तस्य                       | <b>પ્ર</b> १७ |
| <b>प्रन्थद्व</b> यपरित्यागे | 588         | चतुरिच्या कु धंशस्य                                | ३३१            | चन्द्रोदयमलिबाता                             | प्रविष्       |
| प्रन्थान् कन्थानिव त्यकत्व  | T २१३       | चचालाकालकालान्त                                    | ३७६            | चन्द्रोदयोन्वयाम्भाधेः                       | <u>የ</u> ፫    |
| ब्रहीष्यामीति तेनापि        | 820         |                                                    | €, ₹०५         | चपेटमुष्टिदण्डादि                            | ३६२           |
| श्रामाः कुन्कुटसम्पात्याः   | 84          | चतुरङ्गभलनासौ                                      | 180            | चम्पापुरसमीपस्थ ।                            | ६५६           |
| प्रामान्तरं समं गत्वा       | ३६७         | चतुरङ्गवलोपतः                                      | १४१            | चम्पापुरेशाचे यान्ती                         | <b>३४</b> ३   |
| श्रामान्तरात्यमायातं        | 800         | चतुर्गतिमयः सोऽपि                                  | <b>⊑</b> ₹ .   | चरंस्तपः समुत्कृष्ट                          | ₹ ७८          |
| मामे दुर्मर्पणो नाम         | યુ; દ       | चतुर्गं ग्रह्मायाती                                | १५६            | चरन्निय निशातासि                             | ५४३           |
| मामे पलाशकुटाख्ये           | ३५२         | चतुर्शानो द्वितीयेऽह्नि                            | ७४             | चरमाङ्गस्य केनेदं                            | ४१०           |
| ग्रीवामङ्केन वा पश्यन्      | २६२         | चतुर्थकालपर्यन्ते                                  | યુપુપુ         | चित्वा निस्तीचारं                            | પૂર્          |
| भीष्मार्कमण्डलाभत्वा-       | २३१         | चतुर्थशाननेत्रस्य                                  | ४६४            | चरोपनीततद्वार्ता-                            | 84.3          |
| [ঘ]                         | 1           | चतुर्थज्ञानसम्पद्म- ४, ३६                          | 1              | चर्या शेलपुरे पुष्प-                         | ६६            |
| घटदासीं विधास्यामि          |             | चतुर्थोऽप्य । बोधोऽस्य                             | ४६४            | चलस्यमाचे बुटिल                              | 4₹€           |
| घटामटित की जानां            | मु ३१       | चुर्दशमहारतम् ग्रं                                 | १३५            | चाणूरमेण मिव                                 | ४२७           |
| <b>घटा</b> मटति युक्त्यैव   | 838         | चतुद्शमहस्रांक                                     | ६२             | चापाशीतिसमुत्सेधो                            | 58            |
| धनच्छायाममाः सर्व-          | १३न         | चतुर्मार्गसमायाग                                   | પ્રરૂજ :       | चापनागाधरी गत्वा                             | ધ્ર૧૦         |
| धनधृतपरिधानो                | २०८         | चतुमुखाह्रयः कल्किराजी                             | યુપુપુ         | चागरेंसमरे रेप                               | ६१            |
| घनान्तरितकायाम-             | ३७२         | चतुर्विधामगः सेन्द्राः                             | 220            | चारणत्यं समासाद्य                            | 5             |
|                             | ३८७         | चतुर्विधानरैः सार्ध                                | ४६७            | चारगत्वर्माप प्राप्य                         | ३३८           |
| घनान् मताङ्गितः कृष्णान्    | ३१७         | चतुर्विघोपधाशुद्धं                                 | 308            | चारित्रस्य न गन्धं।ऽपि                       | 32            |
| घातिकर्माणि निर्मूल्य १४    | ६,४६७       | चतुर्विधोपसर्गोग्र-                                | ४६५            | चारुदत्तादिभिः श्रोतृः                       | ३५७           |
| घातिकर्माश्य दिष्यस्य       | ध्रु        | चतुर्विभक्तपःयोप-                                  | 208            | चालयन्ति रिथरामृज्वी                         | ४१३           |
| घातीति नाम तद्घाता-         | Ę ર         | चतुःशतानि पञ्चाशदु-                                | 908            | चित्रं नीचकुलोत्पना-                         | 3,8           |
| [ ᇻ ]                       |             | चतुः शतानि सम्प्रोक्ता                             | ४६८            | चित्रक्टामिधोद्याने                          |               |
| चकार घोषणां पुर्या-         | ३६१         | चतुः रातासः राजाताः<br>चतुः रातेषु पञ्चोत्तरेष्वहः | 80             | चित्रचूलः पुनश्चास्य                         | २८६<br>१८४    |
| चकार शान्तिपूजां च          |             | चतुष्टये व्यक्तिकान्ते                             | <b>३</b>       | चित्रपद्मादिक्टाख्यौ<br>चित्रपद्मादिक्टाख्यौ |               |
| चकं शक्तिर्गदा शङ्को        | रे⊏३        | चतुःसहस्रसङ्ख्योक्त-                               | - 1            | चित्रायां केवलज्ञान⊸                         | १८६           |
| 20 20 60 6                  | 1-1-4 (     | नक व्यस्तिव व्यवस्ता                               | 770            | बचनाया कथ्लाशानं⊸                            | ३⊏७           |

# श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| चिन्तामणिसमाः केचित्                                       | प्रमुख      | . [ज]                     | 1             | जयन्तेऽनुतरे जाती         | ३३८≒        |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| चिन्वन् शुभाश्रवैः पुष्पं                                  | ३६          | जगत्त्रयजयोत्सिक्त-       | ३३६           | जयन्तो धरगार्थाशा         | 399         |
| चिरं त्रिलण्डमाम्राज्यं                                    | EV.         | जगाद भवता प्रीक्तं        | १५३           | जयश्यामा महादेवी          | १२२         |
| चिरं परिचितस्थानं                                          | <b>३</b> ८२ | जगाम सम्भुखं धाम्नः       | પૂર૦          | जयसेना जर्नः सञ्या        | ६्          |
| चिरं राज्यमुखं भुक्त्या                                    | २४१         | जघन्यशुक्कद्वयभाग्        | e3            | जयसंनो महीपालः            | オスま         |
| चिरं बने विहर्येवं                                         | पुरु        | जनानेव वनं वजं            | ३१०           | जयाग्व्यमुग्व्यपञ्चाश-    | १२३         |
| चिरं सोढवा तपःक्तेशं                                       | ४४६         | जटाकलापसम्भूत             | इद्दर         | जवीऽसगस्वित धा मन्दं      | ३१⊏         |
| चिरं सोऽपि तपः कृत्वा                                      | ३५३         | जनकोक्त निवेचात्र         | रप्र७         | जरतोऽपि नमन्देप           | 448         |
| चिरमेकादशश्रकधरः                                           | ३३७         | जननमृतितरङ्गाद्           | २३७           | जगङ्गनासनासङ्ग-           | २६८         |
| चिरमेवं तप. कुर्वन्                                        | ४३०         | जनयतु बनदेवो देवदेवो दुर  |               | जरायन्यं इत्योजितिमय गर्ज | ४२३         |
| चिरमेवं तप. कृत्वा                                         | <b>२४</b> ५ | जनस्य चेदयं ताप-          | _c            | जरासन्धाऽपि युद्धं च्छु-  | 350         |
| चिरात्ततो विनिर्गत्य                                       | 808         | जनानावजतो दृष्ट्वा        | प्र३⊏         | जरासन्धं।ऽपि सम्राम-      | <b>3</b> 52 |
| चिरात्तरमाद्विनिर्गत्य                                     | ४३१         | जनानुरागः प्रागेत         | १७८           | जलं गद्गदकण्ठाया          | 307         |
| चुड़ामणिप्रभागाति-                                         | ३७,         | जन्तुरन्तकदन्तस्था        | 88            | जलं पीद्या मयूराणां       | २६४         |
| चेटकस्ते तदाकार्य                                          | ५,१७        | बन्तुःतं भ्रं स्यते भूयो  | १५६           | ं जल घेर्जलमुल्लंच्य-     | ३१३         |
| चे का एपमहीशस्य                                            | ४८३         | जन्तोः किं कुशलं करमान्   | ંધ્ય          | जलघे-तटमाश्रित्य          | ३१३         |
| चेटकेन इता हंसः                                            | 4१5         | जन्मकृषे तुपादाहा-        | 488           | ं जलाशयम्तृपार्तस्य       | 888         |
| चेतनः कर्नाभग्रस्तः                                        | 382         | जन्मकप पतित्रायु          | પ્રફ્         | जलाशयाश्च सुस्दच्छाः      | ४५          |
| चेलिनी कुटिला ज्येश                                        | <i>ጸ</i> ፫४ | बन्मदु:खजगमृत्यु-         | 33            | जातः प्राङ्गस्म्(त        | 633         |
| चेलिनी पद्मगी ज्येष्टा                                     | ४⊏३         | जन्म-येवाभ्युंपतपा        | 85.0          | ज.ड्यं जतपु नात्यपु       | 222         |
| चेल्लपताके चेल्लध्यजानुके                                  | ५७७         | जन्ममृत्युजराराग-         | <b>14</b>     | जातकापः कपोतीऽमुं         | ५१२         |
| चेटामालां किनीविद्याती                                     | 8=8         | जन्मद्धं कार्तिकं कृष्ण्- | १७            | जातजातिरमृतिमूंच्छीं      | 481         |
| चैत्रज्योत्स्नापन्ते पञ्चम्यां                             | 4,          | जन्माद्यन्तर्मृहूतं चे-   | 180           | जाततापो स्पस्तस्य         | y_E         |
| चैत्रमासे सिते पद्ये                                       | 378         | जन्भान्तरस्मृतेमू र्छा    | <b>પ્ર</b> १३ | ः जातनीद्दबस्ययं का वे -  | 328         |
| चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां                                    | યૂદ્        | जन्मान्तरं फलनास्य        | २६१           | , जातरपन्छनिः श्रीमा-     | ३१६         |
| चैत्रे मासि सित पत्ने                                      | १८          | जन्माभिषक कल्यास-         | ह्य ४३५       | जातरूपद्यतिः सार्द्ध-     | ३३३         |
| चैत्रेऽमा मास्यहःप्रान्ते                                  | १२३         | जन्मी नश्यति निर्मृल-     | ५३४           | जातवन्ती तदुत्कृष्ट-      | २५४         |
| चैत्रे स देवः स्वर्गाप्रात्                                | ७३          | जमदांशमुनदीर्घ-           | २३३           | जाज्दल्यमानकोषामि         | १६७         |
| चोदितान्तीर्थकृत्रामा                                      | ४६१         | जम्यू होपसुकच्छा ख्य-     | १८५,२         | जातां पयनवगाया-           | ३५६         |
| चादितो या स तैर्भूपा                                       | १०५         | जम्बूद्वापेऽत्र कीशास्यां | ₹४            | जाताः शेपाश्च बुद्धचादि-  | ३२८         |
| चारशास्त्रापंदशेन                                          | प्र३२       | जम्बुनामापि निवेदा-       | પ્રફેશ        | जातिगोत्रादिकमाणि         | ४७६         |
| चीर्यण रावणस्यैन                                           | २€६         | जम्बनाम्रो गृहत्याग-      | પ્રજર         | 1                         | ३६१         |
| <b>च्युतप्राणा</b> च्युतेन्द्रस्य                          | રે દે ૭     | जम्बूनाम्नोऽन्वये पूर्व   | પ્રફછ         | 3                         | ३४४         |
| च्युता दृदरथी जर्श                                         | २११         | ज्ञान्यसन्तिनं द्वार्थ    | २३३           |                           | પૂદ્ધ       |
| च्युत्वा ततो विदर्भाख्य                                    | €3\$        | जम्बूपलिस्ति द्वीपे १६,१  |               |                           | ३६५         |
| [ 概 ]                                                      |             | जम्बुविशोपणे द्वीप        | 3,58          | 1 -                       | ४०५         |
| <b>छाद्मरुधेन ततः काले</b>                                 | ६३५         | 22 22                     | ४२२<br>४२२    |                           | <b>₹</b> ₹  |
| श्राप्तरच्यम सत्तर काल<br>श्राप्तरध्येन नयसन्दान्          | ***         | जयः पराजयो हानि-          | १५०           |                           | <b>३४७</b>  |
| स्त्राचरण्येन समास्तिस्रो                                  | ७४          | 556                       | १८०           | å r.                      | २४२         |
| <b>छोत्र</b> त्या रामाराखाः<br><b>छोदिनी</b> सर्वविद्यानां | १६५         |                           | यूह्४         |                           | ₹35         |
| Add to the same of                                         | 170         |                           | -010          | 4 . m . m . m . (3 m)     | 10.4        |

| जानाम्यनभिजातत्व-                                   | <b>¥</b> १२ | जिनोपदिष्टनिर्प्रन्थ-                       | 8E4 }       | श्रानदर्शनचारित्र-         | १६८         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| जानाम्यहं महस्वास्य                                 | १८२         | जिह्नालोलपमालच्य                            | २२६         | ज्ञानहीनपरिक्लेशो          | ४३६         |
| जायते नन्दयशसः                                      | 838         | जीर्गापर्यावदागण्य                          | 6           | ज्ञानादिषु च तद्वत्सु      | 28.0        |
| जगपनयनोपाय-                                         | પ્રયુ       | जीव जीवेत जीवन्ध-                           | 8E=         | शानेन तपसा जैन-            | १६७         |
| जाललग्नैरापोतं वा                                   | प्रहर       | जीवद्यशाश्च तत्सर्ध-                        | ३६४         | ज्ञानोपयोगाभी च्णोती       | 239         |
| जिग्ध मत्पदं दुष्टा                                 | ٤٤          | जीवन्धरः सहायैः स्वैः                       | ५०१         | <b>ज्ञेयमागमशःदास्थं</b>   | २५७         |
| जितारिभूभु जस्यास्य                                 | 35          | जीवंधरकुमाराव-                              | 304         | न्नेयाः षष्टिसहस्राणि      | २२०         |
| जितेन्द्रियसमाद्वारं                                | प्रश्ह      | जीवंधरकुमारेण                               | प्रश्ह      | ज्यायानहमजाये त्वं         | प्र४२       |
| जित्वा चिन्तागतिवेंगातां                            | 1           | जीवंधरकुमारोऽपि                             | 480         | ज्यायान् इरिबलस्तस्य       | યુ૪૬        |
| जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्र-                         | १३७         | जीवधरेश मञ्जूर्ण-                           | 428         | ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दश्यां   | २१०         |
| जित्वा ज्योत्स्नां मितचेत्री                        |             | जीवंधरोऽपि यत्तस्य                          | 400         | ज्येष्ठस्तोर्विबाहेन       | १८५         |
| जित्या ज्यास्ता मिराध्या<br>जित्या नरेन्द्रजालाख्य- | ४१८         | जीवंधरोऽवदन्मृच्छ्यां -                     | પ્રશ્ર      | ज्येष्ठे मासि कलाशेष       | 7           |
| जित्वा प्रसिद्धस्वचरान्                             | १७३         | जीव पुत्रात्र तिष्टेति                      | ४८६         | ज्येष्टं मारयसिते षष्ठ्यां | 50          |
|                                                     | ३०७         | जीवाद्याः कालपर्यन्ताः                      | 308         | ज्येष्ठे पष्टोपवासेन       | १२६         |
| जित्वा मां विप्रहेणाशु                              |             | जीवाजीवादितस्यार्थे                         | 135         | ज्येष्ठोऽत्र राष्ट्रक्टस्य | ५३९         |
| जित्वास्य कुन्दसीन्दयं                              | २७          | जावाजावादितस्यायाः<br>जीवितान्ते गुरुस्तस्य | ३५०         | ज्योतिष्यमं कनीयांसं       | ४१५         |
| जिनं प्रदिच्छी कृत्य                                | १५७         | जावितान्ते पुरस्तत्व<br>जीवितान्ते नियोगेन  | यू<br>पुह्र | ज्योतिर्धने त्रियोगन-      | የዟሄ         |
| जिनं मनोहरोद्याने                                   | ६७,३२५      |                                             |             | ज्योतिलकिऽमरो भृत्वा       | २२६         |
| जिनं श्रीपयनामान                                    | 38          | जीवितान्तेऽभवदेवी                           | 308         | ज्योलनेव तान्काधीशे        | 408         |
| जिनं सागरसेनाख्यं                                   | ५०३         | जीवितान्ते समाराद्य                         | ४५६         | ज्वलज्ज्वालाकरालीत्था      | <b>ሄሂ</b> ሂ |
| जिन व्यद्दृःमात्रेग                                 | 788         | जीवितान्ते स संन्यस्य                       | 283         | व्यलस्यस्य प्रतापाधि       | १६८         |
| जिनदत्तायिकाम्या <b>रो</b>                          | ३५१         | जीनितान्तेऽहमिन्देऽस्मिन्                   | ३३२         | ज्यलनादिजटी ख्याती         | ४५३         |
| जिनदत्तार्थिकोपान्ते                                | ४०१         | जीवितावसितौ सम्यक्                          | ጸጸጸ         | ज्यलनादिज्ञटी चाशु         | 843         |
| जिनपूजां विनिर्वत्य                                 | પ્રરદ       | जीविताहं त्वया स्थान-                       | ३०३         | ज्वलनादिजटी तस्याः         | 180         |
| जिनपूजां विधायानु                                   | ५ २७        | जीवोऽयमुद्यदुपयोगगु <b>ग्</b> रोपल          | च्य ५६६     | ज्यलनादिजयो पाति           | ४५३         |
| जिनप्रणीतसङ्गी-                                     | १९७         | जैनगेहें समन्यर्ज्य                         | 280         | ज्वलितचलितनेत्रो           | ३७२         |
| जिनप्रतिनिधिपूर्व-                                  | ペピョ         | जैनशासनमर्योदा-                             | 880         |                            |             |
| (जनसन्भग (त)क्तं                                    | ५७५         | जैन्याश्च तनयो विश्व-                       | 388         | [٦]                        |             |
| जिनं <b>मनानुगाया</b> स्मै                          | 58          | जोपमाध्यमहं कुर्वे                          | ४८३         | तं कदाचिदिहाराय            | ৩ ই         |
| जिनासेनानुगैर्वीर-                                  | प्रदेष      | शातजीवंधराकृत-                              | 400         | तं शालावधिवंधिन            | ४३८         |
| जिनस्यास्येव तीर्थेऽभ्यौ                            | १०५         | ज्ञातात्तंद्हसम्मयः                         | う           | तं तदा भोगिनी विद्या       | 4.8.8       |
| जिनाई जन्दना स्याशे                                 | <b>६</b> ६  | शातात्मान्यभवो धिक्                         | ३६          | तं तदावाच्य देवेन्द्रः     | २०          |
| जिनेन्द्रजननी मेरां                                 | २०३         |                                             | 5           | 1 . 6 . 6                  | १८इ         |
| जिनेन्द्रभवने भूतां                                 | ४३२         | शात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं                | ५१५         | तं दण्डियतुमुत्कोधः-       | २७०         |
| जिनेन्द्र वदनेन्दूर्य                               | १७६         |                                             | २२६         | तं ध्याना नलनिर्दरध        | ७२          |
| जिनेन्द्रस्यालयोंस्तस्त                             | ४३२         | शाल्वापि तन्मृतिं भूप                       | 20          |                            | ५३८         |
| जिनेन्द्रानहमन्येद्यु-                              | ५०२         |                                             | २६२         |                            | પ્રફ        |
| जिनेहोऽप्यबनीदित्थं                                 | રૂપ્રસ      |                                             | પ્ર ३६      |                            | २६⊏         |
| जिनेषु गरानाथेषु                                    | १९७         | m. 20                                       | 483         |                            | २६३         |
| जिनोक्तधर्मशास्त्रानु-                              | 883         |                                             | યુ છ ?      |                            | २३२         |
| जिनो नेमिः समुत्वन्नः                               | ३७८         | 1                                           | ¥0¥         |                            | <b>३</b> २३ |
|                                                     | , · · ·     | 1 21 1 111 1 1 1 1 1 1 1                    | 1000        | a section and different    |             |

#### **रलोकानामकाराद्यनुकमः**

|                                           |             |                            | ,           |                          |                  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| तं यीच्य न विपद्गोऽस्य                    | २३६         | ततः पद्मावतीजन्म           | 808         | ततस्तत्त्वं विदित्वात्त- | <b>પ્</b> રફ     |
| तं वीद्य बालवृत्तांतं                     | 888         | ततः परं जिनेन्द्रस्य       | ४६८         | ततस्तदवगम्यायात्         | १२६              |
| तं शक्त्यापातयद्गाम-                      | ३२२         | ततः परीतदावाग्नि-          | १२१         | ततस्तयोर्विवाहेन         | ५०५              |
| तं सम्पूर्णकलं प्राप्य                    | W.V         | तनः पार्यात्सुभद्राया-     | R± 6        | ततस्तीर्थंकरोत्पत्ति-    | पू६०             |
| तं सानःदयशो ज्येष्ठ-                      | ३६२         | ततः पुण्यं न पापं वा -     | 808         | ततस्तुष्टः स्त्रगाधीशः   | ५०३              |
| तं स्नुकृतवृत्तान्तं                      | ४१६         | ततः पुनर्गते मासे          | ३६१         | ततस्ते तेन रामेण         | रद्भ             |
| तं इन्तुं निर्मयो भीमं                    | 4,85        | ततः पुरं समानीय            | <b>⊏</b> ₹  | ततस्त्वयाशु सम्बोध्यो    | <b>५</b> ३०      |
| त एव लब्धकालादि                           | 838         | ततः पुरोधसः प्राप्तुं      | <b>¥</b> 9  | ततस्त्वमि केनापि         | 808              |
| तच्च हूं मरावेलायां                       | <b>इ</b> ६७ | ततः प्रतीचीमागत्य          | ३२४         | ततो गत्यान्तरं किञ्चि-   | ४१६              |
| तच्चेटिकावचः श्रुत्वा                     | १८७         | ततः प्रच्युत्य कल्पान्ताद् | १८७         | ततो गत्त्रायुधापात       | 4,5 ह            |
| तच्छास्त्रचुञ्चताप्यस्य                   | 8,80        | तत प्रच्युत्य भूपस्य       | २४१         | ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा  | 4,00             |
| तच्छिष्येग निमित्तानि                     | १५०         | ततः प्रच्युत्य शङ्कोऽभू-   | ¥35         | ततो गलति निःशेषं         | ₹                |
| तच्छोकात्सीरपाशिश्व                       | १७६         | ततः प्रच्युत्य स्नुस्ते    | १४३         | ततो ग्रधो न तत्पात्रं    | १६४              |
| तच्छुत्वा खेचराधीशः                       | १४५         | ततः प्रत्यागतः कस्मात्     | ११६         | ततोऽतिग्रध्नुता त्याज्ये | ዟ <del>ዿ</del> ሄ |
| तव्हुत्वा तं निराकर्तुं                   | પુજુક       | ततः प्रभृति तत्प्राहुः     | १५२         | ततो दीद्धावने मासे       | २२०              |
| तच्छुत्वा मत्प्रभोरेपा                    | १५४         | ततः प्रसमया सार्ध          | :53         | ततो द्वारवतीपुर्या       | १०२              |
| तच्छुत्वान्यित्यतां सोऽन्य-               | ३६९         | ततः शीलोपवासादि-           | २७१         | ततो द्विसागरायुष्को      | 84.3             |
| तच्छ्रत्वा पश्य नैर्लज्य-                 | પ્રરૃ       | ततः श्रीनागदत्तस्य         | ६३३         | ततो धरण्या वैषम्य-       | પ્રપૂદ           |
| तच्छरहा सक्सिणी चाह                       | ४१८         | ततः सम्नद्धसैन्यः मं-      | પૂરદ્       | ततोऽननुगुणं दैवं         | ३१२              |
| तन्द्रत्वा सुमतिः प्राह                   | १५१         | ततः समुचितप्रेम्णा         | 403         | ततो नलिनराजाक्यो         | पूह्             |
| तच्छ्रत्वा सोऽपि कोपाबि-                  | દ્ય         | ततः सर्वतृषु प्रेम्णा      | २८१         | ततो निःशेपमंद्वासि       | 388              |
| तच्छत्वेष स कः प्रेष                      | 3           | ततः सर्वेऽगमन् राम-        | ३१०         | ततो निर्गत्य तिर्यं कु   | ې ې ت            |
| तच्छीर्य कौर्यसन्दीप्यं                   | 84.3        | ततः सर्वे प्रहृष्यास्य     | ३५६         | ततो निवृत्तः सम्प्राप्य  | ४-६              |
| तज्जन्मनः प्रमृत्यन्ये -                  | ३३६         | ततः साकेतमध्यास्य          | २६६         | ततो निवृत्य साकेतं       | و                |
| तज्जन्मनः अमृत्यन्यः<br>तज्जनमवैरसंस्कारः | ४४८<br>१०३  | ततः सिन्धोरतटे गच्छन्      | <b>३</b> २४ | ततो निवर्तमानोऽसौ        | ३६१              |
| तज्जानसाप पापन                            |             | ततः सुरगणार्थाश-           | २.८         | ततो निर्विद्य संसारात्   | १३६              |
|                                           | 880         | ततः रूपकरम्रामा-           | <b>३</b> ६३ | ततोऽनुनलिं गत्रा         | ३२४              |
| तज्जेनभवनाभ्यर्गः                         | HOE.        | ततः सूर्योदये राजगेहे      | ३३५         | ततोऽनुतत्प्रमागोन        | २०७              |
| तज्ज्ञात्वास्याः पिता चापः                | પ્ર ૨૪      | ततः सनापति पदः-            | ३०४         | ततोऽनुवदनं तस्याः        | १५               |
| तत एव त्यजन्त्येतौ                        | २३०         | ततः सोप्यवतीर्यात्र        | १०३         | ततोऽन्धाहिः समृत्यन्नो   | ₹8.€             |
| ततः कनकमालैत्य                            | १६३         | ततः स्वर्गान्तरणकल्याणा    | १२२         | ततांऽन्येयुः खगो नाम्ना  | ર કહ્યુ          |
| ततः कनकराजाख्य-                           | ५६०         | ततः स्वविष्टराकम्पा        | ٤۵          |                          | ૪૫૫              |
| ततः कपोतमतं मे                            | \$38        | ततः स्वानुमते तस्मिन्      | ४५०         |                          | ४३८              |
| ततः कान्तपुरं लज्जा                       | <b>85</b> 3 | ततश्रकधरोऽनङ्गं            | ४१८         |                          | 345              |
| ततः कापालिकं शोकान्                       | १६१         | ततश्चपलगत्याख्य-           | ३४०         | ततो भवन्मतं भद्र         | <b>१</b> ७१      |
| ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः                   | इद१         | ततश्चानिमिपाधीशै-          | ४६३         | ततोऽभूदन्यदा तस्य        | ₹8               |
| ततः केनाप्युपायेन                         | ४१२         | ततश्च्युतेन भूत्वाज-       | ४३१         |                          | <b>२५</b> २      |
| ततः चीरकदम्बे च                           | २६७         |                            | 38€         |                          | २४१              |
| ततः चुल्यकवेषेण                           | 880         | ततश्चौर्यादिदुष्कर्म-      | ३४६         |                          | १७२              |
| ततः खगाद्रयवानश्रेणी                      | ጸረጸ         |                            | ४६१         |                          | २३७              |
| ततः पञ्चमकालेऽपि                          | ધ્રદ્દર     | ततस्तत्कालपर्यन्ते         | 4.4 ?       |                          | ₹४४              |
|                                           |             |                            |             |                          | ,,,,             |

| ततो मेघरथो राज्य-                                  | 0.35       | तत्तीर्थं सागराभिख्यो        | Ę           | तत्र तच्चेटिकामेका         | પ્ર રર     |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| ततो रत्नानि शेषाणि                                 | 3.5        | तस्यक्ैकान्तदुर्वाद-         | 820         | तत्र तन्मातुलः सोम-        | १५१        |
| ततो रसाधिकाम्भोद-                                  | प्रह०      | तत्वं सत्त्वादिना येन        | 38          | तत्र तत्सन्निधानेन         | ५ २०       |
| ततो राज्ञः पुरंगत्त्रा                             | ५ १६       | तत्त्वगर्भगभीरार्थ-          | ४५६         | तत्र तादात्विकाः सर्वे     | २०२        |
| ततो राज्यभरं पुत्रे                                | <b>⊏</b> ७ | तत्त्वशेऽप्यपचारित्रे        | १३८         | तत्र ताम्बूलवल्यन्ताः      | १६८        |
| ततोऽरिखेपुरोऽगच्छुः                                | ३२३        | तत्त्वया सर्वथा साध्य        | ६६०         | तत्रत्यं वालिनो दूतः       | 308        |
| ततो युवां जिनाकारान्                               | રહય        | तत्वधद्भासमाने रू            | १६७         | तत्र दिःयं सुखं भुक्तवा    | ३५०        |
| ततो यौवनमालम्ब्य                                   | 35         | तत्त्वश्रद्धानमासाध          | R10         | तत्र धन्याख्यभूपालः        | ४३७        |
|                                                    |            | तत्त्वार्यनिर्णयाखाप्य       | 888         | तत्र निर्दिष्टदिःयोर-      | \$38       |
| ततो धज्रायुधश्च्युत्वा<br>ततोऽयतीर्य देशेऽस्मिन    | श्च्य      | तत्पञ्जरं विभिद्यासी         | इर्र        | तत्र नमीशितुः सत्यभामाया-  | ३८३        |
| तताऽवतायं वर्षेऽस्मिन्<br>ततोऽवतीर्यं वर्षेऽस्मिन् | 388        | तत्पतिह दिमित्याख्यो         | प्रव        | तत्र पर्ण्यास्त्रयो वीद्य  | ४४६        |
| तताऽवताय वषऽारमण्<br>ततो वन्दियचोयाम-              | £ 3        | तत्पदे तौ समासाद्य           | १६७         | तत्र पूर्वकृतं पुण्यं      | प्र१०      |
|                                                    | \$ 0 \$    | तस्परीचार्थमायान्तु          | २२७         | तत्र प्रवृत्तवृत्तान्त-    | ३७५        |
| ततो निध्वस्य दुष्टारि-<br>ततो विभिन्नमर्योदाः-     | #8C        | तत्परीत्य रिथतं बाहौ         | ध्य         | तत्र प्रवर्द्धगानोऽस्मि    | २२२        |
| तता । यामश्रमयादाः<br>ततो विहितसंन्यासः            | ३५६<br>१२५ | तत्पादपङ्कजश्लेपा-           | १४२         | तत्र ब्रह्मा महीपाल-       | K          |
| •                                                  |            | त्रियायत्कुतो स्ता           | र्दर        | ं तत्र भोगान्यहूनभुक्त्या  | ३४१        |
| ततोऽस्य भोगवस्त्नां                                | 3.8        | तरपुण्यपरिपाकेन              | પ્રશ        | तत्र भोगान्यथायोग्यं       | ४३०        |
| ततोऽहं प्रेपितस्तेन                                | ३०६        | तत्पुरस्थापनाहेतु.           | ३६⊏         | तत्र मायामये युद्धे        | ३४२        |
| ततो इठासवायातं<br>तत्कण्ठे पत्रमादाय               | 30\$       | तत्पुरागां ततो वद्ये         | 88          | तत्र रात्री कृता रत्ता     | 826        |
| तत्कण्ठ पत्रनादाय<br>तत्कथावसरे लोक                | ३५५        | तत्पुराधिपतिः खेचरे          | 4,7         | तत्र वाच्या मनुष्याणां     | ३⊏२        |
| तत्क्रयायसर लाक<br>तत्क्ररिण्यामि येनास्य          | ४३३        | तत्पुराधिपसोनप्रभा-          | २५४         | तत्र विशति वागशि           | ४३३        |
|                                                    | 327        | तत्पुगधीश्वरारिग्द           | 308         | तत्र वित्रायिताशेप-        | ५७३        |
| तत्कल्यागत्य देवेन्द्रैः<br>तत्काल खेचग्द्रन्द्रं  | 9          | तत्युराधीश्वरे चन्द्रकीर्ति- | रे४४        | तत्र शाखापशाखाः स्वाः      | २३३        |
|                                                    | २६७        | तत्पुर्यो सौधक्टाप्र-        | 503         | तत्र शस्त्राणि सर्वाणि २२७ |            |
| तत्कालोचितकार्याणि                                 | 358        | तत्पूर्वभवसम्बद्धाः -        | ₹ ७€        | तत्र शोको न कर्त-या        | २५.३       |
| तत्कालोचितनपथ्या                                   | २०३        | तत्यूर्वापरसम्बन्ध-          | 307         | तत्र पोडशनागशि— २२२        | 848        |
| तत्कालोचित ,पोऽभी                                  | पूर्ह      | तत्त्रत्थयसमुत्पन्न-         | २४६         | तत्र सन्निहता दैया-        | 858        |
| तत्कुमारौ प्रहेत-या                                | २८०        | तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा       | ६६३         | तत्र स्वभवसम्बधं           | ३३४        |
| तत्कृतं भानुनेविति                                 | 3,8€       | तत्त्रमा विशेषण              | २०          | तत्र स्थितः स्वयं धर्म-    | ३४०        |
| तत्कृतासह,कण्ड्या -                                | ४७४        | तत्प्रमाग्यवलस्तेजो          | ५२२         | तत्रस्थेरेव भुज्यन्ते      | २०२        |
| तत्त्व्यागतदेवन्द्र-                               | ४३७        | तत्प्रयोजनमुह्रिश्य          | ६२          | तत्राकम्पनगुर्थाद्य-       | ३५७        |
| तत्व्यो सम्भ्रमाकाःतो                              | २~४ ।      | त फलान्यवबुध्यारमः           | २६          | तत्र।कृतिमसम्भृत-          | ६२         |
| तत्त्वमस्यापरार्थं मे                              | र्पश       | तत्पनान्यवबुध्यासौ           | <b>5</b> 3  | तत्रादायाचसंस्थानं         | २          |
| तत्त्त्रिमितमाशक्ति-                               | २३४        | तत्र किं जातमध्येष्य         | પ્રદ        | तत्राद्यः पोडशप्रान्त-     | <b>५६१</b> |
| तत्त्त्रेत्रमितवीर्याभा-                           | १६८        | तत्र कञ्चित्तनूजं त्वं       | ४६५         | तत्रानुभूयसद्गोगान्        | 805        |
| तत्त्वेत्रविक्रयद्धीशः                             | <b>#</b> 8 | तत्र किन्नरगीताख्या-         | २८१         | तत्रान्यानि च रत्नानि      | 220        |
| तरंवचराचले राजा                                    | ४३१        | तत्र कृत्यां समालम्ब्य       | <b>३</b> ६८ | तत्राप्रकाशमेत्रेषा        | 885        |
| तत्तं प्रदक्तिण्।कृत्य२४२ ३८                       | १,४५४      | तत्र कौरवनाथस्य              | ४२५         | तत्राभूत्पुण्डरीकिण्यां    | ६६         |
| तत्तनावेव सर्वेषां                                 | হ্ধ        | तत्र गन्धोकटः स्वस्य         | ४६८         | तत्रामराकलालाप-            | 55         |
| तर्गार्थ एव चक्रंशो                                | 185        | तत्र जन्मान्तरद्वेषात्       | ₹४७         | तत्रावधार्य निर्वेदहेतुं   | પ્રદ       |
| तत्तीर्थस्यान्तरं चक्की                            | 6 ≰ &      | तत्र तं सर्वशास्त्राणि       | યુજ્ય       | तत्राष्टादशवार्धायु-       | ५१८        |
|                                                    |            |                              | ,           |                            |            |

| तत्रास्य देव्यां कस्याञ्चिद- | રથ્ય        | तथा नानिष्टसंयोगो          | રદ         | तदाखिलामराधीशाः       | ४३५              |
|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| तत्रैकं चारणं वीच्य          | યુર્ફ       | तथान्यथा प्रयुक्तं त-      | <b>२७२</b> | तदा गतामराधीश-        | २१६              |
| तत्रकरिमन् समासन्न-          | 339         | तथा परांश्च दुर्खु दीन्    | ३६५        | तदागत्य मचन्मुख्या    | <b>१</b> २२      |
| तत्रीव कल्पे देवीत्वं        | You         | तथापि यशमेवाशः             | २७५        | तदागत्य विशवपुत्रो    | ३४७              |
| तत्रेय चन्दना तस्य           | ४८४         | तथा प्राप्नोषि सन्तोषा-    | 422        | तदागत्य सुराधीशाः     | -<br>२२ <b>१</b> |
| तत्रेव धनदेवाख्य-            | YEE         | तथा वस्त्वोकसाराख्य-       | १८३        | तदागत्यासुरी देवी     | १५७              |
| तत्रैय नगरे भूति-            | 99          | तथा शुभविनोदेषु            | <b>5</b> 2 | तदा गन्धर्वदत्तापि    | 408              |
| तत्रीय ब्राह्मणः पूज्यः      | २६२         | तथा सीता महादेशी           | ३२८        | तदागमनमाकण्यं         | ४५३              |
| तत्रैव लद्मणोऽप्येषं         | स्टा७       | तथास्त्वित तमाशीर्भिः      | ३६५        | तदागमनमा त्रेस        | २८१              |
| तत्रैवारित पुत्रेगा          | <b>4</b> 56 | तथेन्द्रियततिस्तेन         | વ્યુષ્ટ    | तदागमनमालोक्य         | १७१              |
| तत्र वासौ पुनर्मृत्वा        | ३९६         | तथैव गगनादीपशिखो           | १५५        | तदागमोपदेशेन          | えば。              |
| तत्रैव विश्वभूत्याख्यो       | ४२६         | तथैव रूपमण्यस्य            | 24         | तदा गघडदण्डेन         | १११              |
| तत्र व सचित्रो विश्वभू-      | સ્પ્રદ      | तथैव वासुदेवोऽपि           | *88        | तदा चतुर्थकल्यागपूजां | 53               |
| तत्रैव मुप्रभो रामः          | १२४         | तथैष संन्यस्याभूच्च        | १३२        | तदाश्रयाऽग्रहीद्धमी   | 805              |
| तत्रोक्तदेहलेश्याभिद्        | २०          | तदग्रजः समादाय             | २२६        | तदाशयाय मारोचः        | २१२              |
| तत्रोत्सवे जनाः पूजां        | ४६          | तददिमस्तकं गत्वा           | २५२        | तदा तच्छृतिमात्रेण    | १७०              |
| तत्सर्वे पर्वतेनातः          | ३७३         | तदद्रेरवतार्थैनं           | 4,05       | तदा तदुत्सवं भूयो     | २८०              |
| तत्सन्देहे गते ताभ्यां       | ४६२         | तदधीशो बलीन्द्राख्यो       | २६७        | तदा तद्वान्धवाः सर्वे | પ્રરૂદ           |
| तत्त्वभायामभूत्प्रश्नः       | ३३४         | तदनुग्रह्बुद्धयेव          | 808        | तदा तमः समाध्य        | <b>५</b> ३६      |
| तत्तमाप्तौ स्वृति कृत्वा     | २६२         | तदन्तकप्रतीकारे            | 6,44       | तदा तदैव सम्भूय       | ३६४              |
| तत्तमीपे निधायार्य           | २२६         | तदन्तेऽपश्यदन्यच्च         | ४६०        | तदा तीर्थकराख्योद-    | २०६              |
| तस्तमीवेऽनुजा मामे           | ४६१         | तदभिश्रायमाञ्चाय           | ३०२        | तदात्र प्रियमित्रायाः | १८५              |
| तस्वमीपे समादाय              | 288         | तदभिप्रायमालच्य            | 4-5        | तदा दशरथाभ्यर्णा-     | २८०              |
| तत्सर्गस्यैव साधुत्वा-       | ३७२         | तदम्यन्तरभागे स्तो         | 88         | तदा दानादिनाद्धंस-    | ५१८              |
| तत्समुत्पत्तिमात्रेगा        | 38\$        | तदभ्यन्तरवर्त्यायु- ७३,८८, |            | तदादिश विशामीश        | 3,5              |
| तत्साहमेन तत्कीर्ति—         | ३०३         | तदर्पयितुमायासा            | ३६६        | तदा दृष्टापदानस्य     | ४१२              |
| तत्सिद्धि विष्नहेतुत्वात्    | 309         | तदवस्थोचितश्रव्य-          | ¥€⊑        | तदा शुमुनयः प्राप्य   | २३६              |
| तत्सुतामुपवासेन              | ४०२         | तदा शंसाज्ञया विष्णु-      | ३७१        | तदा द्वारवतीदाहः      | ४२२              |
| तत्सुता वाक्ग्यी संज्ञा      | <b>११</b> २ | तदाकर्णनकालान्त-           | १२६        | तदा निकुमारस्य        | 800              |
| तत्स्चकमिदं सर्वे            | १४६         | तदाकण्यं तदेवासौ           | १४६        | तदानादाय केनापि       | ५३४              |
| तत्सोडुमच्मो गाद-            | १.३१        | तदाकर्ण्य तृपाः केचि -     | 350        | तदा नापितकः कोऽपि     | ४१७              |
| तत्सौरभावबोधाव-              | 4,84        | तदाकर्ण्य भवत्प्रीत्या     | १८८        | तदा निजासनाकम्पाद्    | ४३५              |
| तत्स्वादलोलुपः पापी          | १५२         | तदाकर्ण्य महीनायं          | ३६६        | तदानीमेव कैवल्यं      | १⊏३              |
| तथा करिण्याः पादाभ्यां       | २६५         | तदाकण्यं मुदा पुत्राः      | 3          | तदानीमेव तं दी हा-    | १⊏३              |
| तथा कालगुहायाच               | 818         | तदाकण्यं विचिन्त्यैत-      | પ્રશ્દ     | तदानीमेव तं नीत्वा    | ३०६              |
| तथागत्य कुमारोऽसौ            | २२८         | तदाकण्योर्ककीर्तिश्च       | १४६        | तदानीमेव देवेन्द्रा-  | 38               |
| तया चक्रधरे राज्य-           | १८३         | तदाकण्यीइ सन् राजा         | ₹0         | तदानीमेव निर्गत्य     | १५५              |
| तथा चोपचयः शत्री-            | ₹0€         | यदाकार्येष बन्धत्वा-       | ३६५        | तदानीमेव इस्तीन्द्रं  | 23               |
| तथा बात्कुमारश्च             | 3\$8        | तदा कुमारयन्देशा-          | ५०२        | तदानन्तमतिश्चान्तः    | १६३              |
| तथा तीर्थगणाधीश-             | २५८         | तदा केवलपूजाञ्च            | ४३८        | तदान्याभिश्च रामस्य   | र⊏१              |
| तथा दुष्प्रापमालोक्य<br>५६   | ध३४         |                            | १६१        | तदा पर्वतमातापि       | रद्य             |

| तदा पूजां समाकातेः      | 4.2.5       | तदार्थी न समाकर्ष         | २६०    | तदैवाकुरुतां तो च           | كحد            |
|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| तदा प्रभृति कन्यायाः    | २६ •        | तदा स्वस्थानमापन्नी       | ₹१ ∞   | तदैवागत्य तं नीत्वा         | 40             |
| तदा प्रभृप्ति तीर्थत्वं | <b>१</b> २  | तदा इरिवले युद्ध-         | ३८८∙   | तवैवागत्य तौ देवौ           | रदद            |
| तदा प्रभृति ते कन्ये    | HOX         | त्तदित्यादाय वन्दित्वा    | 338    | तदैवागत्य तनमूच्छा          | 488            |
| तदा प्रभृति दुर्दर्प-   | प्रभूष      | तदिन्द्रियार्थसान्निष्य   | १२१    | तदैवागत्य देवेन्द्राः २४७,  | 111            |
| तदा प्रभृति नागेन्द्रो  | ¥₹0         | तदीयशयनारो <b>इं</b>      | પ્રર   | तदैयागत्य मद्ग्रामं         | ४६७            |
| तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् | २०१         | तदुक्तं ते समाकण्ये       | પ્રશ્ક | तदैवानिमिपाधीशा-            | 355            |
| तदा प्रभृति शाल्यादि    | प्रभ        | तवुक्तमतिलङ्घ यः शः       | २३०    | तदैवापेत्य नत्वार्षि-       | ₹ १ ₹          |
| तपा प्रभृत्यगात्काम-    | ५०६         | तदुरु कमहासोधगेहै:        | ¥६     | तदैवाभेत्य नाकीशो-          | પ્રક્          |
| तदा ब्राह्मणरूपेण       | <b>१</b> o  | तदुर्त्पात्त्रफलस्यास्या- | २६४    | तदैवायातसारस्वतादि-         | 33             |
| तदा भत्तया नताष्टाङ्गा- | २३          | तदुत्सवं समाकर्ण्य        | પ્રર૪  | तदैवाशनिघोषाल्या            | १६४            |
| तदाभरणवृत्तान्त-        | પ્રપ્રશ     | तदुद्धवे प्रसन्नानि       | 50     | तदेवासी दिवो देव-           | २०२            |
| तदा मनोइगेद्यानगतं      | ३३६         | तदुदीरितमेतस्य            | પ્રફે૪ | तदैवाहमपि प्राप्य           | प्रकृ          |
| तदामरसदस्यासी-          | 8 3C        | तदुपद्मामण्य              | स्रप   | तदैवाह्य सम्भिन्न-          | ४५२            |
| तदा मलयदेशेशो           | ওদ্         | तदुपायसहायांश्र           | २६२    | तदादपादि घट्खण्ड-           | 9              |
| तदामात्योत्तमः पौरान्-  | २५१         | तदेतदेव व्याख्येयं        | ५७६    | तदौदासीन्यमुत्पन-           | ३६२            |
| तदामृताशनाधीशाः         | १३१         | तदेव पुष्पमाघाय           | १६२    | तद्गतं मार्गमन्वेत्य        | २२६            |
| तदासृताशिनः सर्वे       | २३५         | तदेव पुरुपाथंस्य          | પ્રદ્ર | ्<br>दगत्वाऽऽशु परीत्यैनं   | १०४            |
| तदा रामेण संप्रामे      | <b>३</b> २२ | तदेव सर्ववस्तुना-         | ४६     | तद्ग्रहं तां स्वयं गन्ना    | キニと            |
| तदा लब्धेन्धनो वामिः    | १७१         | तदेवादाय सक्रोधः          | 808    | तद्गृहीतं धनं समें          | ५१६            |
| तदालोक्य किमित्येष      | રપૂર        | तदेवानुमतं सर्वे-         | 888    | तद्गीत्रे चत्रियोऽस्तारिः   | 38             |
| तदालोक्य इरिः कुद्धो    | ३⊏२         | तदैवानुत्तरादन्त्या-      | १२६    | तद्ग्रहोत्थापितात्युग्र-    | <del>१३६</del> |
| तदा लौकान्तिकाः प्राप्य | रंग्द       | तदैव कातरः शूर्पण्खा-     | २⊏६    | तद्घोपणां समाकण्यं          | 428            |
| तदावशिष्टपौलस्त्य-      | ३२२         | तदैव खेचरौ कौचित्         | १५४    | तद्शाश्च मन्त्रतन्त्रादि-   | પૂપ્ર          |
| तदा विद्याघरः कश्चित्   | 838         | तदैव गर्भग्रङ्कान्ति-     | 85     | तद्दर्शनसमुद्भृत-           | १७१            |
| तदा विद्याघरा भूमि      | ३५८         | तदैव तं समुत्साह्य        | ४१४    | तद्दानफलमालास्य             | પ્રશ્          |
| तदा विधाय देवेन्द्रा    | ÷ ;         | तदैव तीर्थकृष्जात-        | હ 3    | तद्दूतप्रेपणादय             | १६८            |
| तदा विशाखभूतिश्र        | 840         | तदैव तोयो रापश्च          | 883    | तद् दृष्वा दिर्पेणो नमा     | प्रप्रह        |
| तदा विस्मयमापन्ना       | 880         | तदेव ही समाह्य            | १६७    | तद् दृष्ट्वा देहिनो मुन्धा  | २६६            |
| तदा शची महादेवी         | २०३         | तदैव दस्या स्वं राज्यं    | ११७    | तद् देश्या नन्दयशाखः        | ३६२            |
| तदा शरणमायाता-          | X02         | तदेव नर्तकीवार्ता         | १६८    | तद् भाज्या गुप्तमानीतः      | ધ્રરૂપ્        |
| तदा शीतिकया धीता-       | रहम्        | तदैव निमिषाधीशाः          | 288    | तद्धुवं मम इन्तव्यो         | १०७            |
| तदा शकाशया यस्-         | ३४०         | तदैव भोगनिर्विण्णौ        | ११६    | तद्ध्वनिव्याप दिक्पान्तान्  | 8.80           |
| तदा संभावयामास          | रै⊏४        | तदैव मङ्गलान्युच्चैः      | 288    | तद्बाहुशिखरे मन्ये          | रद             |
| तदा सर्वर्त्तवस्तत्र    | 50          | तदेव मदनामोघ-             | २६६    | तद् भयान्तामयं पाप-         | १=२            |
| तदा सविस्मयो एजा        | ११६         | तदेव यामभेरी च            | २०२    | तद् बक्तुं नास्ति कालोऽस्मा | ५४६            |
| तदा साकेतवास्तव्य-      | २६⊏         | तदैव विजयार्घादि-         | 860    | तद्वाललालनालीला             | 888            |
| तदा साधितविद्याः सन्    | श्चा        | तदैव शूरमंनोऽपि           | 35     | तद्बुद्ध्वा क्रोधसन्तरो     | १५६            |
| तदा मुराधियाः प्राप्य-  | ¥₹¥         | तदैव स प्रसन्नात्मा       | ARR    | तद् भवान्तरवृतान्तं         | ५१३            |
| तदा सेनापतिर्नाम्ना     | २७६         | तदैव स महीशोऽपि           | ३४२    | तद् यशावसितौ जात्यं         | २६६            |
| सदा शूर्पणखागत्य        | रदद         | तबैब सोऽपि राजामा         | २५१    | तद्योग्यसर्वं वस्तुनि       | ५२०            |
| ,                       | • • •       | पुरच्यार प्रवासकात्री     | 1-43 ( | M. A. as                    | -              |

| तद्राजघानीनाथस्य            | २०२            |
|-----------------------------|----------------|
| तद्भूपं वर्णयन्तीर्थ        | २८५            |
| तद्वंशजेन केनापि            | 328            |
| तद्भनः[अत्रणात्ती च         | १३३            |
| तद्वः श्रवगोत्पन-           | ₹४६            |
| तह्नचोऽवसितौ प्राज्ञः       | १५१            |
| तद्बदल्पसुखस्याभि-          | પ્રરૂપ્        |
| तद्दनमुनिश्च सर्वेषाम्      | 440            |
| तद्वार्ताकर्णनादाव-         | રપૂપ           |
| तद्वार्ती खेचराधीशः         | १७१            |
| तद्वार्ताश्रवणादिश्व-       | ३६६            |
| तदिकारेण सप्ताचि-           | २६७            |
| तद्दिध्नपूर्वकं लङ्का       | ३१४            |
| तद्वितीर्णमहामादको-         | 830            |
| तद्विदित्याऽतिथिर्युक्तिः   | २६०            |
| तद्वियोगभइ।दुःख-            | <b>પ્</b> . १२ |
| तद्वियोगेन शोकाझि-          | हे रूं छ       |
| तद्विलोक्य महीपालो          | १५४            |
| तद्विलोक्य सुनिदं वकीसुतः   | ३६४            |
| तदिलोक्य समृत्यन-           | 308            |
| तद्वीच्य जानकी सर्व         | ₹0२            |
| तद्वतान्तं विचार्याखौ       | 800            |
| <b>तहे</b> गवत्प्रवाहेण     | ध३४            |
| तद्व्याख्यातं श्रुतं सम्यक् | ७६             |
| तनया लद्मणा कामो            | 805            |
| तनयः कुञ्चिताः स्निग्धाः    | २७             |
| तनुजी वेदवेदांगपारगो        | ३६५            |
| तनुर्मयेष्ठितः सर्वैः       | २२             |
| तन्जः कल्किराजस्य           | 440            |
| तन्जा चानुजास्यासी          | 844            |
| तन्जस्तस्य सुन्दर्यो        | ३३१            |
| तन् जस्पर्शसम्भूत-          | 3,8 %          |
| तन्जो भीमकस्तरमा-           | प्र४६          |
| तन्जो भित्रसेनायां          | १६२            |
| तन्त्रावापगतां चिन्तां      | 280            |
| तन्त्रावापविभागोक्तः        | 23             |
| तन्नामश्रुतमात्रेश          | २२६            |
| तन्निबन्धनवर्णादि           | 4६0            |
| तिनिमित्तसमुद्भूत-          | ४३३            |
| तिमरीच्य भवन्माता           | પૂર્ક          |
| तिवर्षेगेण चित्राक्त        | ३६६            |

| श्लोकानामकाराद्यनुकमः      |               |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|--|--|--|--|
| तांजिवेंदेन रामोऽपि        | २४२           |  |  |  |  |
| तिभवासी सुनन्दाख्यो        | ३२३           |  |  |  |  |
| तिन्रशम्यास्तिकाः सर्वे    | 355           |  |  |  |  |
| तिनशावसितौ शुद्ध-          | <b>પ્ર</b> ૨૨ |  |  |  |  |
| तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि     | २०६           |  |  |  |  |
| तन्मध्ये लद्दमग्रस्त्र्गं- | ३२२           |  |  |  |  |
| तन्मांमजीवितः ऋूरः         | १५२           |  |  |  |  |
| तन्मातरीय तज्जन्मतोषः      | १७७           |  |  |  |  |
| तन्माहात्म्यप्रकाशा ये     | 308           |  |  |  |  |
| तन्मृषा किमधौ वेत्ति       | २७०           |  |  |  |  |
| तन्वादीनां पुनर्दुष्य-     | प्रह०         |  |  |  |  |
| तन्व्या रोमावली तन्वी      | १४१           |  |  |  |  |
| तपः कुर्वन्तमालोक्य        | ४३५           |  |  |  |  |
| तपः पञ्चामिमध्येऽसौ        | ३४८           |  |  |  |  |
| तपस्तनूनपात्ताप-           | દર            |  |  |  |  |
| तपस्यतश्चिरं घोरं          | 389           |  |  |  |  |
| तपस्यन् मुचिरं तीवं        | 2             |  |  |  |  |
| तपोधनस्य चक्रेशो           | ४३१           |  |  |  |  |
| तपो नाधिकमस्त्यस्मा-       | ४३६           |  |  |  |  |
| तपामाहात्म्यतस्तस्य        | ३६१           |  |  |  |  |
| तपालचम्या निगृदःऽभू-       | ४६४           |  |  |  |  |
| तपोवगममाहात्स्या-          | ४८६           |  |  |  |  |
| तपोवनं सतां सेव्य-         | ४६५           |  |  |  |  |
| तपोवननिविष्टानां           | સ્રમ          |  |  |  |  |
| तपावनीन्मुखेनायं           | २७३           |  |  |  |  |
| तप्तचामीकरच्छायः           | ३३ ७          |  |  |  |  |
| तप्तायसिंग्डिनघीतै—        | ४५५           |  |  |  |  |
| तमःप्रभाविषयाप्त-          | પ્રર          |  |  |  |  |
| तमप्याक्रम्य भोगेच्छं      | 350           |  |  |  |  |
| तमभ्येत्य तदेवासमै         | ५०७           |  |  |  |  |
| तमयोध्यापती युद्धे         | 808           |  |  |  |  |
| तमसत्यं पुनः कर्तु         | २६४           |  |  |  |  |
| तमस्तमः प्रजातानां         | ३५०           |  |  |  |  |
| तमस्तमः प्रभायाञ्च         | ४५७           |  |  |  |  |
| तमादायोदरं तस्या           | રપૂરૂ         |  |  |  |  |
| तमालारामनिर्मासि           | ५०१           |  |  |  |  |
| तमुद्दघे पिता चास्य        | ३६५           |  |  |  |  |
| तमुपासकसद्दर्भ             | १६६           |  |  |  |  |
| तमेत्राहिरिवाहत्य          | २२५           |  |  |  |  |
| तयाईद्दा खवा बछे छी        | ¥0€           |  |  |  |  |
| तथा हिरण्यवर्मांश्         | ARO           |  |  |  |  |

तयोः परस्परप्रेमष्-तयोः पराक्रमप्रश तयोः पुण्योदयात्सद्य तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो तयोर्जयध्वजं प्राप तयोस्तुमुलयुद्धेन तयोर्नरपतिदींचा-तयोर्भवत्रयायात-तयोरमिततेजाश्र तयोरियकलधीत्या याति तयोर्विद्युत्मभः सूनु-तयोराख्यानकं वद्देवे तयोर्विषद्धचारित्या-तर्पकाणि सुखान्याहः तर्पणस्तापनी मोइ-तले कपोलयोः स्त्रीयां तत्र ज्योतिः प्रभाकान्ता-तव विद्वायमतो नीतं तव स्यादित्यभिप्रायो तवाङ्कचूते श्रीण्टित तवाजनि तन्त्रेयमयं तवादेशाऽस्ति चेद्देच्याः तवाद्य तिञ्जलास्तम्म-तवास्ये मामिवासकं तवाइभिन्द्र इत्येना-तबेद्दशीमुपायेन तस्थाचेयं प्रयात्यस्य तस्मात्तदाशामुज्झित्वा तस्मात्तन्नाकलोकाश्च तस्मात्तवास्तु पुत्राऽयं तस्मात्धागरदत्ताख्या-तस्मादभूनमुर्यरपुः तस्मादयुक्तं युष्माकं तस्मादस्थानकोपेन तस्मादागत्य हेमाभ-तस्मादानीय मौलीन्द्र-तस्मादानेषु तच्छेण्डं तस्मादुपेहि मोचस्य तस्माइव्यलकाली ते तस्माद्विस्मयमापन्ना

| तस्मान्न प्रतिषेध्योऽह-       | 242                       | तस्य प्रीतिङ्करी देवी                   | ₹€२            | तस्यैवाठी सुवेणाख्यो        | €₹         |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| तस्मानास्मै प्रदातव्या        | १४३                       | तस्य पुत्रः शतग्रीव-                    | २७८            | तस्योपरि मुहुर्घाषं—        | ३६६        |
| तस्मान्मद्वचनं युयं           | १०६                       | तस्य भार्या सुभद्राख्या                 | ४६६            | तां किंवदन्तीमाकर्य         | 408        |
| तस्मान्महीं महाभागे           | ₹                         | तस्य भोगोपभोगैकः                        | ६८५            | तां दुरात्माऽऽत्मसात्कर्तुं | २७६        |
| तिस्मिन् काले वने रन्तुं      | १८१                       | तस्य माताभितज्यैनं                      | ३६८            | तां भुजङ्गीमिवानेगी         | २६२        |
| तस्मिन् कोपं परित्यज्य        | १८४                       | तस्य माता सुमित्राख्या                  | १११            | तां वरीतुं समायात-          | २५६        |
| तरिमन्द्रग्रे समागत्य         | प्रश्रद                   | तस्य मध्ये शुभस्याने                    | ४६             | तां विद्यादेवतां वाम-       | ሄ⊏ሄ        |
| तिसम्नाते स विप्रोऽपि         | 38€                       | तस्य मे किं करोम्येतत्                  | इद्ध           | तां वीद्यापूर्णसौन्दर्या    | ४५२        |
| तस्मिन्युरी ततः सुप्रतिष्टा   | प्रमुख                    | तस्य यावन्न याग्यन्त-                   | 33             | तां सम्बोध्य सुखालापै-      | પ્રશર      |
| तरिमन्देशे जनाः सर्वे         | XX.                       | तस्य राज्ये रवावेव                      | ३३२            | ताञ्च स्नेहेन तत्कर्म-      | धर४        |
| तिस्मन्नागपुरे ख्याते         | २७⊏                       | तस्य वचनांशुविसरः                       | યુહ્ય          | तादशं तादशामासी-            | ४२२        |
| तिरमन्नुत्पन्नवत्येव          | yyy                       | तस्य विभक्कलायोग्य-                     | १६०            | तात्स्यात्साइचर्याद्वा      | १५०        |
| तिसन्तुपद्भवे शान्ते          | १५३                       | तस्य शकाशया गेहे                        | २              | तावत्स्वकायसंरत्ता          | २६६        |
| तिस्मिन्नुपरते तस्य           | છછ                        | तस्य शून्यत्रिकैकदि-                    | 220            | तानभञ्जन् समुद्धृत्य        | ३१४        |
| तिस्मन्नेव पुरे मृत्वा        | ४२३                       | तस्य शौर्यानलो                          | १६६            | तान् स्वयंवरशालायां         | ex &       |
| तिस्मिन्नेव पुरे नारदोर्जप    | २६७                       | तस्य पिटसहस्राणि                        | ঙ              | तापस्त्रतमन्तेऽभू-          | २२२        |
| तिहमन्नेव पुरे वंशे           | પ્રશ્ર                    | तस्य चप्ठोपवासस्य                       | ४६६            | तापसाकारमादाय               | २७४        |
| तिसन्नेव पुरे शक्ति-          | १८६                       | तस्य सत्येन वर्षन्ति                    | 33             | तापसानामभूत्पल्ली-          | ३६०        |
| तस्मिन्प्राक्तनखौहार्द्वात्   | ४३०                       | तस्य सोमप्रभादीनां                      | પ્પ            | तापसाश्च दयाधर्म-           | રહય        |
| तरिमन्भुवं समायाति            | ७२                        | तस्य इस्ते स्वरक्वानि                   | ₹0=            | तापसैरभ्यधायीति             | २७१        |
| तरिमन्मन्त्रिणि भूपे च        | २६२                       | तस्याः श्यामलता चेट-                    | પ્રવ્ય         | ताभ्यां स भवदेवाय           | 4,३६       |
| तिरमन्बहसि चेद्रैरं           | 5.5                       | तस्याः स्वानुचरेणाः                     | રપ્રશ          | तामन्वेप्टुं वजन् रात्री    | ३८६        |
| तरिमन्धण्मास- ५६,२५           | १५,४६०                    | तस्याङ्गतेजसा रत्नदीयिका                | 38             | तामादाय कुमारेख             | ५०४        |
| तरिमन् विद्धियने              | <b>(9</b>                 | तस्यानन्तमतिर्दं वी                     | ४४६            | तामादाय महीनायो             | १४२        |
| तरिम <b>न्यु</b> खामिलापित्वं | २६०                       | तस्या निराकृति तस्माद्                  | 483            | तामाइरिध्ये ती इन्तुं       | र⊏६        |
| तस्म दिव्ये ददौ रत-           | ¥ <b>?</b> ¥              | तस्यानुपदमेशान्या                       | १९३            | तारकोऽपि चिरं युद्ध्या      | £4.        |
| तस्मै वरगुणैः सर्वैः          | १४३                       | तस्यान्यदा विश्वाग्वर्यः                | <b>YE</b> =    | तालध्वजः समारुद्य           | 3 ? 5      |
| तस्मै संप्रार्थितं दास्या-    | प्र४२                     | तस्या भाराच्मत्वेन                      | 85             | तार्वादत्यात्मसंस्कारं      | १६५        |
| तस्मै हेमचुतिर्नन्द-          | <b>⊏</b> २                | तस्याभृत्सुप्रभा देवी                   | ४८२            | तावत्येय गते काले           | 220        |
| तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य          | 348                       | तस्यामेवात्तरश्रेण्या-                  | <b>\$</b> 83   | तार्वादर्नानबन्धेन          | ५६०        |
| तस्य कालोऽयमित्येक-           | 388                       | तस्यावमतिविध्यर्थ                       | 808            | ताबन्तः केवलशानाः           | २४७        |
| तस्य कालवयोवांछा              | ४६२                       | तस्या व्यावर्णयत्मापि                   | ७३६            | तांवन्तः खद्वयाग्न्यविध-    | <b>२२०</b> |
| तस्य कि प्रेच्यमित्युक्ती     | 588                       | तस्याधानुपदं कधित्                      | १८१            |                             |            |
| तस्य जन्मोत्सवस्यालं          | २१६                       | तस्याश्चारत्युक्तरे भागे                | 340            | तावन्तः पश्चम- २३६,३        |            |
| तस्य त्रिवर्गनिष्पस्ये        | 180                       | तस्यासीदनयोः सूनुः                      | ४५१            | तायन्येद्युग्शोकाख्ययने     | १०६        |
| तस्य देवी सुमद्राख्या         | <b>४</b> ≤२               | तस्यास्तदा तदानीय                       | રદમ            | तावर्कविधुसङ्काशौ           | १४८        |
| तस्य देवी द्वमीमाख्या         | <b>3</b> 8                | तस्यैव सुप्रेणाच्यः                     | १२५            | तावर्षितौ मया सोऽपि         | २५३        |
| तस्य नाम्नैव निर्मिन्न-       | १६०                       | तस्यैवानुमतौ देव्यां                    | १६६            | तावासन्नविनेयत्वात्         | 388        |
| तस्य पद्मावती सुनु-           | <i>१५०</i><br><b>५</b> ०३ | तस्यैवानुपदं काचिदु-                    | १८१            | तातुमाविव चन्द्राकी         | २३१        |
| तस्य पादौ समालभ्य             | श्रूपर<br>१८४             | तस्यैवामितवत्यां स                      | 388            | तावुभौ सुचिरं कृत्वा        | <b>85%</b> |
| तस्य पाषण्डमीक्य <b>ञ्च</b>   | ४७६                       | तस्यैवान्योऽइमिन्द्रोऽपि                | <b>र</b> न्द्र | तासां चित्तपरीचार्थे        | रुद्ध      |
| स्ति अस्तिक्षात्रभ्य          | * W 4                     | च्चाच्या । जा <b>ल्या</b> स्वास्त्रकात् | A-146          | 4                           | •          |

|                                   |             | 40114111                        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा        | ₹00         | तृतीमोऽपि तते                   |
| तासु घोषयती नाम                   | ३५६         | तृतीयो वसुगि                    |
| तिरश्चामपि चेद्वैर-               | १५७         | तृप्तिं प्राप्नोत्यः            |
| तिलकान्तदिवीत्यासीत् १४०,         | १८६         | तृप्तो रूपप्रवीन                |
| तिष्ठतः शरागोमायु                 | ३१५         | ते कालान्तेऽभ                   |
| तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं तै      | ५७०         | ते च संच                        |
| तिष्ठत्वत्रैव देवोऽहं             | 308         | तेजस्वी भास्व                   |
| तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते           | ४८३         | तेजो महामिण                     |
| तीच्यादंष्ट्राकरालाननः            | ४५४         | ते तत्सन्देशम                   |
| तीच्णो विमलवत्याश्र               | पू३२        | ते तेन सुचिरं                   |
| तीव्रलोमविषाक्तोऽय-               | 488         | ते द्विषष्टिसहरू                |
| तीर्थकुत्कालवद्वृद्धि-            | પૂદ્ધ       | तेन ज्योत्स्नेव                 |
| तीर्थक्वनामसम्प्रापत्             | 3.5         | तेन तत्पादसंस                   |
| तीर्थकुत्सुद्वितीयोऽपि            | દ્          | तेन तेजस्विना                   |
| तीर्थकुत्स्वपिकेपाञ्चिदे-         | २३६         | तेन यास्यस्यस                   |
| तीर्थान्बुसम्भृतोद्धासि           | २८४         | तेन सकुध्य ते                   |
| तीर्थे विमलनाथस्य                 | १०२         | तेन स्थाने य                    |
| तीर्थेशसिवधानेन                   | <b>५</b> ४७ | तेनानध्ये नमं                   |
| तीर्थेशाः सदशो गुणैरनगुभि         | :880        | तेनापि पट्टबन                   |
| तीर्थशा जगदाद्येन                 | २५८         |                                 |
| तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य           | 83          | तेनापि न प्रवे                  |
| तीर्थेऽस्मिन् केशवः श्रीमान्      | 58          | तेनान्तकेन ते                   |
| तीथेंऽस्मिन्नव सम्भूता-           | २५०         | ते निदानं विष                   |
| तीयंऽस्मिन्नेव सम्भूतौ            | २४१         | ते नंगमर्पिणा                   |
| तुकालाङ्गारिकस्तस्य               | ४६६         | तेनैव पापं प्रत<br>तेनैव भवतो य |
| तुक् तस्य गुगाकान्तायां           | २५०         |                                 |
| तुत्तुं राज्यमनिच्छत्सु           | ३३७         | तेनैवास्मद्मिः                  |
| तु <b>ङ्ग</b> त्वादातिशुद्धत्वात् | १२६         | तेऽत्येद्युः पुनर               |
| तुङ्गेषु कुचयारेव                 | 84          | तेऽपि तन्खङ्गा                  |
| तुजेऽपराजिताख्याय                 | ३४०         | तंऽपि तदचन                      |
| तुम्बीफलेषु दण्डेषु               | ३५७         | तेऽपि तत्सर्वम                  |
| तुरङ्गमखुरोद्धत-                  | ३⊏५         | तेऽपि तिसरच                     |
| तुरासहं पुरोधाय                   | २१४         | तेऽपि भीतास्त                   |
| तुष्टा कतिपर्यमिसे-               | પ્રશ        | तेऽपि सन्नाह्य                  |
| त्र्णं भवत्प्रभावेन               | ₹७ <b>६</b> | ते पुनस्तं समा                  |
| तृषान्तरोपयोगादि-                 | <b>५३३</b>  | तेम्यस्तौ धर्मस्                |
| तृशायमन्यमानाः स्वान्             | ३२०         | तेम्यो नाना मु                  |
| तृती <b>यज</b> न्मनीत्या <b>इ</b> | २५२         | तेषां काले वर                   |
| तृतीयशुक्लसद्ध्यान-               | १५६         | तेषां गङ्गां प्रव               |
| तृतीये जन्मनीहाधी-                | २४४         | तेषां तदुदितं                   |
| तृतीये पुष्कराख्यात-              | १६३         | तेषां पात्रस्थत                 |
| Sai Guarin                        | 1 - 1 - 4   | 1                               |

| श्लाकानामकाराद्यनुक        | <b>H</b> :  |                |
|----------------------------|-------------|----------------|
| तृतीमोऽपि ततोऽवादी-        | २६३         | तेषां          |
| तृतीयो वसुगिर्याख्यः       | ३४४         | तेषाम          |
| तृप्तिं प्राप्नोत्यसौ बायं | प्३३        | तेषु व         |
| तृप्तो रूपप्रवीचारात्      | ए अ         | तेषित्र        |
| ते कालान्तेऽभवन्           | <b>३</b> ६२ | तेष्वेव        |
| ते च सं च निरीद्येष        | ११५         | तेष्वे         |
| तेजस्वी भास्वतो मस्त्य-    | ४३४         | ते स           |
| तेजो महामिखवार्डि—         | 52          | ते स           |
| ते तत्सन्देशमाकण्यं        | 4 4         | तौ च           |
| ते तेन सुचिरं युद्ध्वा     | १७१         | तौ च           |
| ते द्विषष्टिसहसाणि         | २१०         | तौ च           |
| तेन ज्योत्स्नेच तत्कीर्ति- | १६८         | तौतं           |
| तेन तत्पादसंस्पर्श         | ३८६         | तौ त           |
| तेन तेजस्त्रिना राजा       | પ્રશ        | तौ वि          |
| तेन यास्यस्यसौ पृथ्वी      | 808         | तौ ह           |
| तेन सकुध्य ते ताभ्यां      | <b>४</b> ∘⊏ | तौ प<br>तौ प   |
| तेन स्थाने यथाकालं         | १४०         | ती र           |
| तेनानर्ध्यं नभो यायि       | ४१५         | तौ स           |
| तेनापि पद्दबन्धेन          | ४०२         | तौस            |
| तेनापि न प्रवेष्टःया       | :40         | त्यज           |
| तेनान्तकेन ते नीताः        | ११          | त्यज           |
| ते निदानं विमृदत्वा-       | 83€         | त्यज           |
| ते नंगमिष्णा नीताः         | 835         | त्यज           |
| तेनैव पापं प्रचाल्यं       | ४७५         | त्यजे          |
| तेनैव भवतो भावि            | 888         | त्यागे         |
| तेनैवास्मदभिष्रेत-         | ५०३         | त्यारे         |
| तेऽन्येद्युः पुनरासाद्य    | 3           | त्यार          |
| तेऽपि तन्खङ्गधारोर         | १७१         | त्यक्त         |
| तंऽपि तद्वचनात्प्रापन्     | १२          | त्यक्त         |
| तेऽपि तत्सर्वमन्बिष्य      | १४६         | त्यस           |
| तेऽपि तिस्रश्चतस्रश्च      | ₹५७         | त्यक           |
| तेऽपि भीतास्तथा बाढं       | 805         | त्यक्त         |
| तेऽपि सन्नाह्य सैन्यं स्वं | કે બ્યૂ     | चतु            |
| ते पुनस्तं समानीय          | २३५         | त्रयः          |
| तेम्यस्तौ धर्मसद्भावं      | રપૂર        | त्रया          |
| तेभ्यो नाना मुदा दत्वा     | 823         | त्रया          |
| तेषां काले अजत्येवं        | પ્રજર       | त्रया<br>त्रयो |
| तेषां गङ्गां प्रकुर्वीध्यं | १०          | त्रया          |
| तेषां तदुदितं तस्य         | 8           | त्रया<br>त्रयो |
| तेषां पात्रस्थतद्दन्तान्   | •<br>२२७    | त्रयो          |
| तमा अनरमपद्गाम्            | 773         | ् नवा          |

| तेषां रसोपयोगेन             | पूड्०         |
|-----------------------------|---------------|
| तेषामाचेषु षट्सु स्यु-      | १८८           |
| तेषु चक्रातपत्राति-         | २०७           |
| तेष्त्रिष्टाः कृतपुण्यानां  | <b>પ્</b> રર  |
| तेष्वेकोऽभाषतात्मज्ञः       | २६२           |
| तेप्वेकोशस्त लियः सप्तै-    | २६४           |
| ते सर्वेऽपि पुरोपात्त-      | ४५२           |
| ते सर्वे सिद्धसाध्यत्वा-    | ዟ.የሢ          |
| तौ च गन्धोत्कटेनैव          | 338           |
| तौ च तद्वचनात्यूजा          | २६८           |
| तौ च संग्रामसनदौ            | 308           |
| तौ तं वालं छमादाय           | 880           |
| तौ तदोद्यिनौ भुत्वा         | १२६           |
| तौ त्रिखण्डाधिपत्येन        | १३३           |
| तौ दृष्ट्वा नागदत्तोऽपि     | 888           |
| तौ पञ्चदश चापोच्ची-         | રપૂપ્         |
| तौ परस्परसंदर्शा-           | इर्इ          |
| तौ राजयुवराजी च             | ३२८           |
| तौ समुत्कृष्टचारित्रौ       | સ્પૂડ્ડ       |
| तौ सम्बंध्य समार्वास्य      | ३४२           |
| त्यज तनमाहमित्येन           | 480           |
| त्यज दुर्वासनां पापं        | <b>ઇ</b> હ્યુ |
| त्यन सीतागतं मोइ-           | <b>३</b> ०२   |
| त्यजामीत्यवदत्सीता          | ३०३           |
| त्यजेमामिति मारीच-          | २७६           |
| ्रयागेन तस्य दाग्द्रिय-     | <b>३</b> ३    |
| त्यागेऽयमेव दोषांऽस्य       | ४६२           |
| त्यागो भोगाय धर्मस्य        | ११७           |
| त्यक्तं येन कुलालचक्रमिय-   | २२१           |
| त्यक्तसर्वसदाचाराः          | યુપુદ         |
| त्यक्तसाम्राज्यतन्त्रोऽय    | ५३०           |
| त्यक्त्वान्यं चेदशं वास्तां | 280           |
| त्यक्त्वा सव समागत्य-       | 28            |
| चतुर्विधामराधीश-            | ३३            |
| त्रयः साप्ताहिका मेघा       | 5€            |
| त्रयस्त्रिशत्पयोब्ध्यायु-   | ३३२           |
| त्रयस्त्रिशत्समुद्रायुः     | <b>१</b> २⊏   |
| त्रयस्त्रिशत्सहस्रोक्त-     | २३४           |
| त्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः    | २५८           |
| त्रयोदशसहस्राब्दे           | २५४           |
| त्रयोदशाब्धिमानायु-         | 845           |
| त्रयोविंशतिवार्ध्यायुः स    | ŧ٧            |
|                             | . •           |

| त्रसरेग्राप्रमाणं स्वं             | <b>२</b> ६७  | ं त्वं जीवादिपदार्थानां       | १७८             | दमितारेः पिता कीर्तिषरो    | १७२         |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| त्रसंस्थावरसम्भान्तः               | १२०          | खं दुष्टनिमहे शिष्टपालने      | १८१             | दयामुनिगिरास्यन्ती         | * শ্ব       |
| त्रिंशच्चापतन्त्सेधः               | २१६          | त्वं मे प्राग्तिमो बन्धु-     | ४७७             | दयावबोधयोमींच-             | १४१         |
| त्रिंशच्छ्रतसहस्राब्द              | 33           | त्वमेव सत्यवादीति             | २७३             | दरनिद्रावलोकिष्ट           | ४६०         |
| <b>त्रिंशच्छ</b> रद्भिस्तस्यैवं    | ४६३          | त्त्रयानुभूयमानेषु            | <del>१</del> २३ | दर्गनहासमुद्भूत-           | २०२         |
| त्रिंशदर्षसहस्रायु-                | २३८          | स्वया पूज्य यथोदिष्ट          | २६६             | दशकण्ठान्वयायात-           | <b>३</b> २२ |
| त्रिंशत्सहस्रवर्षायु               | २४६          | त्वयाभिलिषतं कार्य            | રૂ १५           | दशति स्म गजोऽप्येतद्विः    | ११३         |
| त्रिशल्लच्समात्मायुः               | १२२          | त्वया मयोपनोदार्य             | 800             | दशधर्माः पुरेवैनं          | २०६         |
| त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य              | 38           | त्वया राज्यस्य यो दोषा        | 335             | दशभिनित्यपूजायां           | まえど         |
| त्रिःपरीत्याभिवन्दौनं              | १३५          | त्वया वास्त्यावयोरष           | ४५३             | दशमासान्तनिश्वासी          | ४३३         |
| त्रिकालयोगधीरास-                   | १३७          | त्वया सम्भोगसौख्यस्य          | Ę               | दशमोऽस्मात्परः ख्यातः      | ु ५६१       |
| त्रिखण्डजातरकानां                  | \$ER.        | त्वयैव रिच्चतं पापा-          | ३०५             | दशम्यां माघमा ।            | ą           |
| त्रिखण्डाभिपतित्वं तौ              | १२७          | त्वयैवेकेन कर्मारीन्          | ६३              | दशरथगुरुरासीत्             | ५७४         |
| त्रिखण्डमिवडते सेत्रे              | ४५५          | त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां      | ३०५             | दशाङ्गभागसम्भोग-           | १३६         |
| त्रिखण्डराज्यभागेशौ                | 1.2.8        | त्वयोपदेशः कर्तत्र्यो         | ५२३             | दशाननवलान्यापन्            | ३२०         |
| <b>भिख</b> ण्डवासिदेवां <b>श्च</b> | 358          | त्वच्छन्यगेयसल्लापैः          | २८७             | दशाननोञ्ज्यतिकान्ते        | \$00        |
| त्रिखेकोक्तंर्गणाधी <b>रो-</b>     | २३           | त्वज्ञन्माभिषयोत्सवे सुर्यगरी | 358             | दशार्णविषये राजा           | ४८२         |
| त्रिजगद्ग्रसनालोल-                 | <b>३१५</b>   | त्वत्पादपङ्कजपडिङ्कृतयाद्य-   | <b>4</b> 68     | दशास्य साम सामोक्त्या      | इ१०         |
| त्रिज्ञानधारियां दिव्यं            | २६           | त्त्रत्यादपादपोद्भृत-         | ६३              | दण्डश्छुत्रे तुलायाञ्च     | 84          |
| <b>त्रिद</b> ण्डधारकोऽप्येष        | 880          | त्यत्पुरे कारयेत्येन-         | ५०३             | दण्डो दामपु शस्त्रेषु      | 200         |
| त्रिपृष्टस्य धनुः शंख-             | <b>4</b>     | त्वद्दर्शनप्रदेशं च           | 3,80            | दण्डापनतमामन्त-            | २८४         |
| त्रिपृष्ठाय प्रदातन्या             | १४४          | त्वद्वक्त्रं दर्पणे वीच्य     | २८७             | दर्च जरत्नु गाँ मत्वा      | ३५७         |
| त्रिष्टुडो नाम दर्पिष्ठः           | १४६          | त्वद्वचो वाचि धर्मस्ते        | ६३              | दर्ग स्वस्य श्रिताशोक      | RER         |
| त्रिपृष्ठो निष्ठुरागति-            | 385          | त्वद्विवाहे व्ययोकर्तु-       | ३८५             | दत्तादित्रिनवत्युक्त-      | ६२          |
| त्रिभिः शिवं पदं प्राप्य           | દ્દપૂ        | व्वां दु खिनं सुविनमप्यु-     | ५्६⊏            | दत्ताशिप किर्माद्दश्य-     | १६८         |
| त्रिलच्श्रावकः पञ्च-               | 88           | त्वां नमन्तुत्तमः स्तोता-     | ६३              | दत्त्वा गजं कुरूपार्स      | ३१०         |
| त्रिलज्ञावका-यर्दः                 | ६२           | त्वां मे भावियतुं बष्टि       | ३०२             | दत्त्वाजितञ्जयाख्याय       | ३२७         |
| त्रिलच् श्रावकोपेतः                | ३७           | त्वां लोकः स्नेहसंवृद्धो      | શ્ય             | दत्त्वा तत्वाधनापाय-       | 800         |
| त्रिलज्ञा श्राविका देवा            | ३८७          | त्त्रादशी वनिता लोके          | २६३             | दःवा ताम्यां कुमाराभ्यां   | २४१         |
| त्रिलोकनायकाभ्यर्च्यः              | १७८          | त्वामद्य योजयिष्यामः          | २⊏६             | दत्त्वा तुष्टिधनं प्राप्त- | 388         |
| त्रिलोकमातुः पुरतो                 | २•३          | त्वामनादृत्य योग्यां ते       | ==५             | दत्त्वा निपुर्णमत्याख्य-   | 308         |
| त्रिवत्सरमिते याते                 | Çoo          | त्वामानेतुं प्रहेण्यामि       | 420             |                            | २,१६३       |
| त्रिविष्टपरय सिंहेन                | XXX          | त्वामामनन्ति मुनयः            | 400             | दत्वा राज्यं सतां पूज्यो   | ६५०         |
| त्रिविष्टपेश्वरे गर्भे             | <b>२०</b> \$ | त्वामिध्यकन्यके इप्दु-        | १६५             | दस्ता राज्जं स्वपुत्राय    | १२५         |
| <b>जिसहस्रा</b> धिकत्रिंशत्        | १२८          | [考]                           |                 | दस्या विजयमद्राय           | 388         |
| त्रीन् मासान् जिनकत्पेन            | 80           | दित्तरो धातकीखण्डे            | ¥,o             | दस्ता विष्वसानं भक्त्या    | ५३८         |
| त्रैलोक्यज्ञियनं जेतुं             | प्र          | ददासि परमं सौधप-              | ६२              | दन्तमङ्गा गजेन्द्रस्य      | ६२          |
| त्र्यशानदर्शनोपेत-                 | 3.8.5        | दशै दन्तद्वयेनासी             | ११३             | दन्ता यस्थाशनं भूत्वा      | २२७         |
| त्वं करयात्रागतः कस्माद्           | ₹४४          | दधम् मापमसीवर्षा-             | ₹4,0            | दर्पादिदं न वक्तव्य-       | 180         |
| त्वं कुतस्ते कुतः कोऽपं            | BEN.         | दिमतारं यमं चैकं              | १७१             | दर्शयिभिति साश्चर्य-       | २३३         |
| त्वं च देवी कुबेरस्य               | १७६          | दमितारिं सभामध्ये             | 150             | दर्शियत्वाऽबदत्सर्वे       | ३६०         |
|                                    | ·            |                               | •               | ·                          |             |

| दर्शंक्तियाऽऽह यद्येनं         | १८५     |
|--------------------------------|---------|
| दष्टा वसन्तकालोग्र-            | 346     |
| दशे नष्टामुको नातो             | 855     |
| दशमानेन्धनान्तःस्य-            | ३६१     |
| दाता च शक्तिविशान-             | १६३     |
| दातासि न स्तुतिफलं             | प्रद्   |
| दातुं भानुकुमारस्य             | ४१६     |
| दानं पूजां तथान्यन्च           | 88      |
| दानपू जातपःशील-                | १३-     |
| दानयोग्यकुला नाइम-             | ११६     |
| दानशीलोपवासादि-                | 939     |
| दानाइमवराख्याय                 | १७५     |
| दानेषु कतमदानं                 | ७६      |
| दामद्रयावलोकेन                 | ४३४     |
| दारिद्रचं चिद्रुतं दूरं        | રૂપ્    |
| दाप्यामीत्यभिभूपालान्          | ४६३     |
| दिङ्मातङ्गकपालमूलगदितै-        | 1       |
| दिनद्वयोपदासः सन्              | 48      |
| दिनद्वयोपदासित्या              | 60      |
| दिनद्वयोपत्रासन                | ७४,८२   |
| दिनपट्के गत तस्य               | २३६     |
| दिनादी च दनान्ते च             | ४३२     |
| दिनानि कानिचित्तत्र २८०        | . પ્રરશ |
| दिनानि कानिचिद्याताः           | १६१     |
| दिनानि कानिचित्रीत्वा          | २२६     |
| दिनान्येवं बहून्यासीत्         | ३५१     |
| दिने तृतीयनन्दाया-             | ३३५     |
| दिने भरिषनच् त्रे              | २०२     |
| <b>दिनेश</b> मस्तमानीय         | પ્રપ્રર |
| दिनेषु केषु चत्पश्चाद्यातेषु-  | 38      |
| दिनेषु केषुचिद्यातेषू-         | २६२     |
| दिने सम्मद्गियंग्रे            | ३२८     |
| <b>दिषमैः</b> स <b>ह</b> वासेन | ३५०     |
| दिविजो नैगमार्थाख्यो           | ३६५     |
| दिव्यं सर्वरसं भोज्यं          | XXX     |
| दिन्यभोगांश्चिरं मुक्त्वा      | 4.8     |
| दिव्यश्रीर्मानुषी च भीः        | 35      |
| दिव्यस्त्रीसनिधौ स्थित्वा      | 488     |
| दिव्याभरणदानेन                 | 0.38    |
| विशो विज्ञोनय मां दृष्ट्वा-    | 151     |

| •                                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| दीवां चेमक्करासमान-               | १८४          |
| दीचां यहीतुमुयुक्तो               | ५४२          |
| दीर्द्धा घनस्थाम्यण               | १९२          |
| दीन्नां जैनेश्वरीमादात्           | २२२          |
| दीचां षष्टोपवासेन २२, ३४          | 9, €€        |
| दीचां माहेन्द्रमभ्येत्य           | 884          |
| दीचां सागरसेनस्य                  | 805          |
| दीच्चान्वयिकयाश्राष्ट-            | १६६          |
| दीन्नामादाय निर्वाग्रमार्ग-       | १६३          |
| दीचालचम्याः स्वयं प्राप्ता        | ६०           |
| दीनारैरईता पूरां                  | 382          |
| द्यिमानां समालोक्य                | २५०          |
| दीघे तत्र मुखं मुक्त्वा           | ६७           |
| दीघंकालमलं तप्त्या                | १०३          |
| दीःयत्कलपहुमोपेत                  | ३००          |
| दुःखं तत्रानुभूयन्ते              | ४२३          |
| दुःखं स्वकर्मपाकेन                | યૂર્         |
| दु खदावामिसन्तापो                 | २५१          |
| दुःखदुःखिनिमित्ताख्य-             | 9€           |
| दुःखदुःफलस्बम्रां                 | १२३          |
| दुःखमेव सुखं मत्वा                | १ <b>३</b> ७ |
| दुःशास्त्रश्रुतिदर्पिष्ठः         | १५१          |
| दुः चाप्येनामयेनाऽसौ              | 379          |
| दुम्बाच्यी गिरिसा हरी             | भूउ६         |
| दुशत्मनः कृपां हित्वा             | ५३०          |
| दुराशयः मुगर्धाश-                 | ३८५          |
| दुरीद्या विकटाकारा                | 445          |
| <b>दुरक्तवचनानी</b> व             | ३१७          |
| दुर्गं मार्गं परेपां सुगममभिगम    |              |
| दुर्गाण्यासन् यथास्थानं           | ે૪૬          |
| दुर्गतिप्राप्तिहेतुत्वा-          | 830          |
| दुर्गपालाः पुरं लङ्का             | ३०१          |
| दुर्जयेन कलिङ्गेशा                | 150          |
| दुण्याभिमुखो मूर्ख-               | દય           |
| दुर्दमा विद्विषस्तेन              | 338          |
| दुर्दरं तब दुर्ब दे-              | 388          |
| दुर्निवासे रिपुं कोप-             | ₹ <b>१६</b>  |
| दुर्भगत्वेन कान्तानां             | 754<br>75E   |
| दुर्मर्षणाद्याः सर्वे <b>ऽ</b> पि | 38€          |
| दुर्मार्गो द्विषतानेन             | २७ <i>१</i>  |
| 2-21-11 14/2/11-12                | 101          |

दुर्जभा संयमे वृत्ति-485 दुर्वारां दुरितोक्श तुसमिति-83 दुर्वारो दुष्टविष्वंसी ३६० दुर्विदग्धेनसाङ्गत्यमनेन १३० दुविधाः वधनाः पुण्यात् 828 दु श्रिशनमहारम्मा⊸ 802 दु**श्चे**प्टस्यास्तपुण्यस्य ३१५ दुष्कर्मं विरमैतस्मात् ५५३ दुष्टनिग्रहशिष्टानु -२⊏३ दुष्टानुपागती हप्द्वा 800 दुष्वमायाः स्थितिर्वर्ष-**५५५** दूतं मरीचिनामान-१५६ वूतीव मे श्रितवती 308 दूतोऽपि सत्वरं गत्त्रा ६२ दूतो रामस्य गत्वान्तः -337 दूरस्थामरविकियस्य भवतो 880 द्रात् कपिलको दृष्वा १६० **दू**प्यलच्मायमित्युक्त्वा २५५ दृदमित्रादयः सर्वे 484 दसदुर्जयभूपोग्र-₹56 हप्ती तत्रापि संरम्भ-१⊏६ दृष्टं शक्यमपह्नोतु-३७१ दृष्टमार्गः पराधृष्यः ३०५ दृष्टवन्ती खगाधीशं 250 द्रष्टेस्तदस्तु चेन्मूल-४७७ दृष्ट्वा केनाप्युपायन 860 दृष्य चान्तिसमीपेऽस्याः 828 दृष्ट्वा जैनेन्द्रविम्बानि ३७६ दृष्या तं तत्र तेनामा 803 दृध्वा तं तत्र मिध्यात्वा-२२२ दृष्या त पित्रयी तस्य ३६२ दृष्या तं निस्मयापन्नो 5 दृष्ट्वा तं स्वोचितं देव 280 दृष्या ताः स मुनिः प्राह 368 दृष्ट्वा ताभ्यां कुतो भद्र ३६५ दृष्ट्या तारागणे तारापति XXX इप्ट्वा तावेत्य सर्वेषां 800 इध्द्वा द्विगुश्चितायार-885 दृष्ट्वा धर्मस्य याचातम्यं १६५ दृष्ट्वा निगृदतज्ज्ञानो ३५६ दृष्ट्षा भवानहो नागदत ¥82

| <b>दृष्ट्</b> वाऽमात्यमुखा <b>द्</b> नो | <b>₹</b> ६⊏  | देवावगादमभयत्तव मोइवात        | <b>प्र</b> ६६ | देहो विकाररहितस्तव वाग्य-                | પ્રદૃદ      |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| दृष्ट्वा मुनिवराख्यानं                  | ३३१          | देवी गरुडयन्त्रस्या           | ٧ĉ६           | दोषद्रयानुरूपं त्वं                      | 300         |
| दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या               | २८०          | देवी तद्वेतुना खिन्ना         | <b>484</b>    | चुकुमारसमानीय                            | प्र३१       |
| दृष्ट्वा यथोपचारेण                      | २२५          | देवीं परिजनः सर्वः            | च्ह्रभू       | द्युतिविनिहतिभन्नो                       | १०५         |
| दृष्ट्वा रूपपरावृत्त्या                 | 705          | देवीं विजयसेनाख्यां           | 3             | द्युतिस्तस्य द्युतिर्घामात्              | ५८          |
| दृष्ट्वा श्रुत्वा विविच्यैप             | 338          | देवीति गतवास्तरमा-            | २२६           | धृतं युधिष्ठिरस्यात्र                    | ४२१         |
| दृष्ट्वा सागरसेनाख्यं                   | ५५०          | देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां         | १२४           | द्यतेन मोहिबहितेन                        | १०५         |
| दृष्ट्वा स्वप्नान् फलं तेषां            | <b>ಷ</b>     | देवीमिदिंव्यभावाभिः           | 50            | द्योतिताखिलदिक्चकं                       | ₹द्धर       |
| दृष्ट्वैनं रुधिरोद्गमोप्रनयनो           | ₹७३          | देवी यशोधरा तस्य              | ५३⊏           | द्रव्यतत्त्वं यथादृष्टं                  | 809         |
| दृष्ट्वोद्यानवने राज-                   | ४६२          | देवी वसुन्धरा जात-            | १६६           | द्रव्यपर्यायरूपेऽधै                      | १५⊏         |
| देवं वनविद्याराय                        | 222          | देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा     | २६            | द्रव्यरूपेण पर्यायैः                     | ४६७         |
| देवः सम्निहितः कश्चित्                  | ₹3\$         | देवैतद्वासुदेवेन              | ३८६           | द्रव्याद् द्रव्यस्य वा भेदं              | ६४<br>६४    |
| देवकी च मुदा पश्चात्                    | २६४          | देनैरन्धकष्टृष्टिश्च          | ३४७           | ह्रव्यार्जनं परित्यज्य                   | १५१<br>१५१  |
| देवकी वसुदेवश्च ३६४,                    | ३६⊏          | देवोपनीतभोगानां               | ३३४           | _                                        |             |
| देवस्याः स्तनयोः शात-                   | ३६⊂          | देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मि-     | ११६           | द्रव्येण बहुना सार्ध                     | પ્રપ્       |
| देवताधिष्ठिता नाम्ना                    | प्र११        | देवोऽभवदनिदंश्यः              | 800           | हुपदाचुप्रवंशोत्य-<br>हुमसेनोऽनुकंसार्या | ४२१         |
| देवतेति समभ्यच्यं                       | ३६६          | देवो मदीयवंशस्य               | પૂર્          | क्षुमरागाऽगुकराया<br>हीहात्मुनेः पलपचः   | प्रहर       |
| देवतोपास्यमानांत्रि-                    | <b>ટ્</b> ં⊍ | देवी विचित्रचूलाख्य-          | १७८           | द्रायेन तेन बध्नाति                      | ४२६         |
| देवदत्तां समावद्य                       | 33           | देवो बीरजिनोऽयमस्तु जगतां     | प्रकृ         | इयोर्वचनमाकर्ण्य                         | १११         |
| देवदारुवने पुष्प-                       | ₹५५          | देवी मेघरधं पश्चात्           | 25x           | द्वात्रिशत्त्रत्रयाब्दानौ                | २६७<br>२४१  |
| देवदुन्दभयो बाढं                        | ६२           |                               | ,१४८ :        | द्वात्रिंशता चिरं रेमे                   |             |
| देवदुन्दुभिमुख्याष्ट-                   | 800          | देव्यां तुरमेषमालिन्यां       | १७७           | द्वादशाब्दैः समावर्ज्य                   | ५०८<br>३४८  |
| देवदेवः समस्तेन्द्र-                    | ६१           | देव्या भानुमहाराज-            | <b>१</b> न्द  | द्वादशो नामतः सप्त                       | ४०५<br>४२८  |
| देवदेवस्तेदैवासा-                       | 33           | देव्यैषोऽत्र निवाधिन्या       | ४१४ :         | द्वाविंशतिसहस्राब्दैः                    | ७२          |
| देव देवस्य को वक्ता                     | 03\$         | देव्योऽपि दिव्यवचनं           | ४०६           | द्वाविश- ७२, १२१, १८७,                   |             |
| देवदेव्यस्त्वसंख्याता-                  | २१६          | देव्यौ दानानुमोदेन            | १६२ .         | द्वाविंशत्यिक्षिमेयायुः २३=              |             |
| देव देवी च देवा च                       | २६५          | देव्यौ विमलमत्याख्य-          | १५४           | द्वासप्ततिसमाः किञ्च                     | बस्ट<br>४६२ |
| देव देवे धराचकं                         | 30           | देव्यो स्वं रूपमादाय          | १६५ :         | द्वासप्ततिगुणा लचाः                      |             |
| देवमानुषरस्रोतिमागै-                    | १५०          | देशे सारसमुखये नरपति-         | ३२६           |                                          | ₹           |
| देवलोकात्स्थितं लेभे                    | YEY.         | दशकोऽस्ति न मार्गस्य          | 855           | द्वासप्तर्तिसमा लच्चाः                   | <i>§ 3</i>  |
| देव विद्याषयधीश-                        | પ્ર          | देशाधेंन समं तस्मै            | <b>3</b> 63   | दिगुगाष्ट <b>रहसा</b> णां                | 드넷          |
| देवविद्याघरैः सेव्यः                    | १३६          | देशान्बिह्त्य मासायुः         | 1             | द्विगुणाष्ट्रसहस्राणि                    | ३२४         |
| देवसेनस्य चोत्पना-                      | ₹88          |                               | २१६           | द्विजद्वयर्माप ज्ञात्त्रा                | ४३१         |
| देवाः खलु सहायत्वं                      | ४७५          | देशेऽर्चित्वा परादृश्ये       | २६५           | द्विजवेषं समादाय                         | र्भ्र       |
| देवागमनमालोक्य                          | १८४          | देशोऽस्ति गन्धिलस्तरिमञ्ज-    | 683           | द्विजाख्या घारिगां याहि ३                | 38          |
| देवा दितीयकल्याग्।                      | <b>1</b> 33  | देहचूते कुमारस्य              | ५०२           | द्वितीयकाले वर्तेत                       | प्रदेव      |
| देवा देव्यस्त्वसंख्यातः                 | २२७          |                               | २१७           | द्वितीयशानवेदस्य                         | २५६         |
| देवा देव्योऽप्य- २१-,४३६,               | ४६८          | देहत्रयापनयने विनापि सिद्धि-  | 430           | द्वितीयतीर्थसन्ताने                      | १६          |
| देवादेशोऽस्ति चेद्रत्वा                 | ₹१३          | देहप्रभेव वाग्यस्याहादिन्यापि | **            | द्वितीयनरकं गत्वा                        | ४२३         |
|                                         | ४६२          | देशच्यु चिसद्भाव-             | १६६           | द्वितीयशुक्रध्यानेन ६१,                  |             |
| देवालोकस्तवैवैको                        | 88\$         | देहि नापेहि धर्मात्त्वं       | YXC           | दितीयशुक्रसद्ध्यान- १५६,                 | २०६         |

| हितीये दिवसेऽविज्ञन                  | _ CE             | द्रोपेऽस्मिन् भारते लेख                 | रा १७७         | धर्म एवापरे धर्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | હફ            |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| दितीये धातकीखण्डे                    | ₹ ₹              | द्वीपेऽस्मिन् भारते गङ्गा               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 838           |
| द्वितीयेऽइनि तद्वाल                  | X ço             | 11. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. | - ==           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>X</b> CX   |
| द्वितीयेऽहान साकेतं                  | २३               | ate and a street of the                 | YYY            | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४३०           |
| दितीयेऽहि पुरं नन्दना                | भिषं १००         | all to the first of the                 | <b>१</b> २८    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4६४           |
| दिपृष्ठा चलयोर्चु दि                 | ¥3               | द्वीपैऽस्मिन् भारते वर्ष                |                | धर्मद्वयोपलम्भाभ्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५७६           |
| द्विपृष्ठः सप्टमद्रवस्त्रिस्वण       | डेश- ६५          | <b>१,१५</b> ,२०                         | ,६१,३३१        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥₹            |
| द्विष्टशे मत्तमातङ्ग-                | ह्रप्            | at and all the filling                  |                | धर्मध्वंसिनिमित्तेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ६७   |
| द्विलज्ञानकोपतः ६०                   | ,१००,१३१         |                                         | - १०5          | धर्मव्यंसे सतां ध्यंत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५७           |
| दिलोक भोगमिश्यादक्                   | १८६              | द्वीपेऽस्मिन् मगधे देशे                 | 800            | धर्मानिमु लिविष्वंसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५५६           |
| द्विषतो वा न सत्वाभि                 |                  | द्वीपेऽस्मिन् मन्दरप्राचि               | - १३२          | धर्मपापे विमुच्यान्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 448           |
| द्विपट्कयोजनायामं                    | <b>२्६</b> ७     | द्वीपेऽस्मिन् सिन्धुकृटस्य              | ४५४            | धर्मे लामोऽस्तु तेऽयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त ४६ <b>६</b> |
| दियां भयं प्रकुर्वन्तो               | ३१६              |                                         | - इहह          | धर्मशील इति ख्याति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>३४८       |
| दियो भीपयितु बोच्चै                  | <b>३</b> १७      |                                         | ३७६            | धर्मश्वेतातपत्रं ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398           |
| दिसंत्रत्वरमानेन                     | 52               |                                         | र⊏२            | धर्मसद्भावमाकार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | પ્રશ્         |
| द्विसागरोपमं कालं                    | ४२३              | दौ देवौ भुवमागत्य                       | १३६            | धर्मादयस्ततं।ऽर्थोऽर्थात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 3           |
| द्विसमुद्रोपमं कालं                  | 882              | द्दनद्वयुद्धेन ती जेतु-                 | १४७            | धमांदयो व्यवर्द्धन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ሂሮ            |
| द्भिगगोपमातीतौ                       | 308              | इयष्टकारणसम्प्राप्त-                    | પૂદ્           | धर्मादस्म।द्वाप्स्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३०           |
| द्विधागरापमायुष्का—                  | 938              | [घ]                                     |                | धर्मामृतमयीं वाशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४२            |
| द्रीपादमुष्मान्निर्गन्तुं            | ३५६              |                                         |                | धर्मामृतमयीं दृष्टि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५१,४२०       |
| द्वीपायननिदानाव-                     | ¥40              | धनं दाने मतिर्धमं                       | પૂર            | धर्मार्थकामाशास्त्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५.२३          |
| द्वीपार्जचकवालो दा                   | ¥७               | धनं बहुतरं सारं                         | <b>પ્ર</b> ૪૫, | धर्मा वान्धकदृष्टेश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४५           |
| द्वीपे जम्बृह् मख्याते               | २१८              | धनज्ञयोऽस्य सर्वश्री-                   | ३६२            | धमें यस्मिन् समुद्भुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२⊏           |
| द्वीपेऽपर्गविद्हेऽस्मिन्             | १०६              | घनमित्रोऽभदन्नि-                        | १६३            | धमंपु रुचिमातन्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | પ્રસ          |
| द्वीपेऽत्र खगभूभर्तु—                | ४०३              | धनयौयनदर्पम्                            | પ્રફહ          | धर्मा जैनेन्द्र एयास्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४६            |
| द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य            | Ę                | धनश्रियोऽयं मन्धेन                      | ३६२            | धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५७७           |
| द्वीपेऽत्रैव विनीतायां               | <b>३</b> ४८      | धनादिदेवपालाख्यौ                        | ३५१            | धर्मा दया कथमधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٤            |
| द्वीपे द्वितीये पूर्वस्मि-           | १६२              | धनुर्विद्याधिदः सर्वे                   | ५१०            | धर्मो दंयामयो धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| द्वीपेऽस्मिन् कोसलं देशे             | ४५८              | धनेन महता साध                           | ४८५            | धर्मी बलः स्वयम्भूश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ያ</b> ቸ≃   |
| <b>द्वीपेऽ</b> रिमन्दि ज्ञाग्रेण्यां | <b>શ્પ્ર</b> ષ્ટ | धन्यपेग्महीपालो                         | 240            | धर्मों माता पिता धर्मों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०३           |
| द्वीपेऽस्मिन्दिक्सं भागे             | <b>१</b> २२      | धन्यान्यत्र न सा स्थातुं                | रद्भ           | धर्मी यागोऽयमित्येतत्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४५७           |
| द्वीपेऽस्मिन्नादिमे पूर्व-           | <b>१</b> ४       | धन्विनः पातयन्ति सम                     | <b>2</b> 20    | धवलाश्वयुजाष्टम्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५७           |
| द्वीपेऽस्मिन्तुक्तरे भाग             | ₹३७              | धरगोन्द्रात् पितुर्बु ध्वा              | १७६            | धवले नवमासान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | હય            |
| द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशाम्ब्यां         | 808              | धरग्रेन्द्रोऽभवन्मृत्वा                 | १०६            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२६           |
| द्वीपेऽस्मिन् पुष्कलायत्यां          | १४४              | धरान्तः कृतमञ्जयो                       | २७६            | धातकीखण्डपूर्वार्द्ध- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६२, ४०१       |
| दीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहस्थ-           | १६६              | धरालदमीं समाहतुं                        | रुद            | धातकीखण्डप्राग्-१२१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२८,१६२,      |
| द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहस्य         | 283              | र्घारत्री सुखसम्भोग्या                  | 358            | भारकीरवाजगण=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८७,५१७        |
| द्वीपेऽस्मिन् प्राग्विदेहे- ।        | \$\$,\$\$        | घरेयं सर्वभावेन                         | २⊏             | भातकीखण्डप्राङ्मन्द-<br>भात्री च प्रस्तुतार्थस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROR           |
| द्वीपेऽस्मिन् मारते खेत्रे           |                  | धर्म यशो महत्त्वं च                     |                | षात्री मन्दोदरी नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६०           |
| ८४, ८४, २१६,३१                       | ४२,३४७           | धर्मे समन्वयुङ्कतैता—                   | }              | पाना मन्दादरा नाम<br><b>धारायहे</b> वने रस्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>२५</b> ६   |
|                                      | ६, ५३६           | धर्मः कश्चिदिशस्ति नैतदुचि              | - 1            | भायन्तो दैवसंयोगा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५४           |
| 90                                   | ,,               | •                                       |                | er a state of the | ४०⊏           |
|                                      |                  |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

| विक्रष्टमिष्टमित्येतत्                  | <b>१</b> ६० | न चेत्रहर्शनं साध्यं      | ३०२           | नमचमरवैरोचनोड्यूत-        | ं देखें         |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| धिगस्तु संस्तेभात्रं                    | 385         | य चेदसि विभाग्यत्वा-      | ३०४           | न मत्सरेग न क्रोधान्न     | ३⊏२             |
| <b>धिग्भोगानीदशान्</b>                  | 5           | न चेदिनभिषंशैक-           | ३०६           | न मां प्रतिप्रयोगो यं     | 800             |
| धिङ्मां धनमिहाहतु                       | પૂર્        | न चेदेवं सुरेन्द्रत्व-    | २१५           | निताखिलभूपाल              | २१              |
| धियमस्य गुणाः प्राप्य                   | 55          | न चौर्येश विना तोषः       | ११०           | नमिताशेषदेवेन्द्रौ        | २०६             |
| धियोऽस्य सहजन्मना कुश्राति              | तनः४८०      | न जाने त्यां विलोक्याद्य  | ३०२           | न मर्नमितसामरामरपतिः      | ३३६             |
| धीःपौरुपञ्च विजयार्जनमेव                | 4,६७        | न ज्ञातः कः करो नाम       | १२६           | नमेर्भगवतस्तीर्थ-         | ३७८             |
| चीमानसि यदीमं त्वं                      | પૂરૂર       | न शानात्सन्ति दानानि      | ডহ            | नयज्ञैः कार्यसिद्धवर्थः   | ₹0%             |
| भीमानुदोक्तते पश्यन्                    | યુપુજ       | न तयोविष्महो यानं         | १६६           | नयन्स चतुरो मासान्        | ¥\$5            |
| धीरो मेधरयो नाम                         | 838         | नताखिलखगाधीश-             | २६८           | न युक्तमिति िबंन्धा-      | 828             |
| भूपानुलेपनैर्माल्यै -                   | 818         | न तावदर्थकामाभ्यां        | २⊏            | नरकःयात्तवक्त्रोद-        | પ્રફ્ય          |
| धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः                    | પ્રસ        | न तु मांसा दर्क देयं      | <b>43</b> 8   | नरकायुः प्रभृत्यष्ट-      | 200             |
| धुमोपलम्भनादिग्न                        | 338         | न त्यक्तुं शक्य इत्यादि   | ४७६           | नरके घोरदुःखानां          | ४७०             |
| <b>भृतद</b> ण्डप्र <b>वृ</b> त्तित्वाद् | ३१⊏         | नत्वा किं बहुनोक्तेन      | ३०८           | नरपतिरिद्द नाम्ना         | १३५             |
| धृतराष्ट्राय गान्धारी                   | ३४६         | न दान्तोऽयं नृभिर्दन्ती   | २५१           | नरलद्यशास्त्रश-           | ५,२६            |
| धृतवृद्धाकृतिं वीच्य                    | <b>ર</b> ૩૫ | नदीमुखेषु सम्भूता-        | 385           | नरादिवृपमः पुरे           | १३४             |
| र्घृतिवेगाय मद्राज्य                    | ५००         | नदीसरस्तटाकादि-           | પ્રરૂષ        | नरे द्रपट्सुता दीचां      | ३६४             |
| <b>घैर्या सधारा निर्मिन</b> -           | રધ્રર       | ननादानकसङ्घातो            | ४६१           | नरेन्द्रबंद्वभिः सार्ध    | 3\$             |
| ध्याति धम्यंत्र नैर्मल्य-               | ३०१         | न निर्वृतस्य संसारो       | ४६७           | नरोऽघांभ्यधिकारत्नि       | ५५ <del>८</del> |
| ध्यानद्वयसमुन्मूर्छिता -                | १३५         | न नेपथ्यादिभिर्भेदः       | २०१           | नर्तकी वर्वशैत्येका       | १६७             |
| ध्यायन्तं वीद्य वन्दित्वा               | 4.8         | नन्दगोपसमापेऽस्थान्       | ३७१           | नर्तक्यो र प्रभावोध्यं    | १ऽ१             |
| ध्यायन् वैशायसम्यत्या                   | २०          | नन्दगापस्य पुत्रोऽमौ      | ३ ७०          | निजनप्रभनामाभू-           | હદ              |
| ध्रुवं तन्नाग्देनोक्त-                  | 338         | नन्दगोपोऽपि तं वाल-       | ३६६           | नवकेवललब्धीशो             | <b>શ</b> રૂપૂ   |
| ध्यजदण्डाग्रनिर्मिन्न-                  | २६१         | नन्द 🖟 जगदानन्द-          | २०३           | नवकेवल व्यवस्य-           | २४०             |
| ध्वजीकृतनिशातीय -                       | २२६         | नन्दने नन्दिघोषाख्ये      | 809           | न को खविधनानाक-           | ७३              |
| ध्वनिरेकार्डाप दि योऽस्य                | ६१          | नन्दाढ्यादिसमानीत-        | <b>પૂર્</b> દ | न यञ्चको कत्तावन्तौ       | १६६             |
| ध्यनिश्चेिनगंतस्तरमा 🐇                  | २०५         | नन्दाज्ञाय ददुर्भूरि-     | પૂ 🤊 દ્       | न रमसूनसंकुद्ध -          | ४५१             |
| ध्वस्तं त्यया प्रयत्तपापवलं पर          |             | नन्दासन्दर्शनेनासौ        | १२४           | नवमासान् यथोक्तेन         | 50              |
| ध्वरतो मुक्ति ।यःपुरुष्रभति।            | 1-222       | नन्दिमार्मान तसिन्यः      | ४७१           | नवमुक्ता फलालील           | ३८५             |
| [ न ]                                   |             | नन्दिभ्तिश्चतुर्थन्तु     | પૂદ્          | नवमे मासि वैशाख-          | २१४             |
| न काचिच्चेदशी स्त्रीयु                  | 500         | नन्दिपणा बलः पुण्डरीको    | २३०           | नवमे मानि सम्पूर्ण ४३५    | , ४६०           |
| न कामनीयकं काम-                         | રેપ્        | नन्दीर्श्वरे महापूजां     | ¥3\$          | नवभेदं जिनोहिष्ट-         | 8:5             |
| नकुलः संतृतौ भ्रान्त्या                 | 853         | नन्द्यादर्तगृहे स्त्र-    | ४६०           | नययोजनाविस्तारं           | 30 €            |
| _                                       | 8,8-4       | न पुंसु यदि तत्रास्ति     | ५२२           | नवरन्ध्रर्तुवर्षेषु       | ४२५             |
| न केवलोऽयामत्येहि                       | ३६€         | न प्रतीच्छतु भृत्यत्वं    | 30€           | नवलचाञ्चिकोटीषु           | २७              |
| न को नेऽस्मिग्तनास्त्येव                | २५१         | न प्राप्यतेऽत्र रंसारे    | ९ ३६          | न वाच्यः पृथगुत्साहो      | 25              |
| नगरं प्रादशत् का कटं                    | १५२         | न बुद्धिमान् न दुर्बुद्ध- | २५१           | नवापि निधयः पूज्या        | २०७             |
| नगरे पद्मिन्।ग्वटे                      | १६३         | नमश्चरकुमाराणां           | २६७           | नवापि विधिना संन्यस्यन्तो | ३५१             |
| न गोनिन्यां न कीर्त्यो वा               | ४६२         | नभसः शुद्धरूपस्य          | ३१८           | नवाब्ध्युपमसन्ताने        | १२२             |
| नक्तंदिवं निजप्राग्।                    | 338         | नमस्तलगतौ देवकुमारौ       | <b>₹</b> ₹₹   | नवारिनतन्त्रेधो           | ४३५             |
| नक्त्राणि प्रह.स्तारकाश्च               | २६६         | नमो न्यरूगादुप्यांशु-     | ३८१           | नवे वयि दीदित्वा          | 835             |
|                                         |             |                           |               |                           |                 |

| न शृणोषि वचः पध्यं                 | ₹ १          | १   नानाविधार्चनाहव्यैः  | યુપુ:              | २ नामुखोऽनेन कोऽप्यासील- | . પ્ર       |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| नष्टकर्माष्ट्रकोऽमी <b>ष्टा</b>    | 28           | ६ नानावीदल्लतायुद्धै-    | 5                  |                          | १०७         |
| न सन्ति सहजास्तस्य                 | १६।          | ६ नानालङ्कारस्योक्ति-    | ४८                 | 0 1 0                    | ६३          |
| नस्थास्तुन शुभं किञ्च              | <b>.</b> Ę8  | े नानासुर्यभपुष्पोप-     | પ્રફ               |                          | ४७६         |
| न स्थिरं चििषकं शान⊸               | ξì           | नानिद्धशालिकाभृमि-       | XX.                |                          | ३०३         |
| न स्नानं भोजनं स्वापी-             | १०३          | नानोपायप्रशीसोऽय-        | १४४<br>१७४         |                          | ₹€ १        |
| न हारयं कु हतैवं भो                | 4.77         | नान्तराय परं तस्य        | યુક<br>યુક         |                          | 809         |
| न हिंसा न मृप तस्य                 | 35           | नापन्नापन्नभोगेन         |                    | 7, 7, 7, 7, 1, 1         | પ્ર૪૨       |
| न हि मूलहरः कोऽपि                  | પ્રસ         |                          | २४०                | fr.                      | २५५         |
| न हि हितमिह किञ्चि-                | ४०६          |                          | <b>ર</b> દ<br>હ3૪  |                          | ३२०         |
| न इस्त्यकथनीयं मे                  | પ્રશ         |                          |                    | 0 0 0 0                  |             |
| नाकाण्डमृत्यवः सन्ति               | 200          |                          | 88                 |                          | ₹85         |
| नाकामति प्रजा न्यायं               | 89           | and added                | <b>₹</b> ६०<br>२६६ | 1 11 43 61 111 15        | १६४         |
| नागतो सवगः केन                     | ₹ <b>१</b> ४ |                          |                    | निःशोपन्यक्कृताघाति      | ₹२८         |
| नागदत्तं विवज्यन्यि                | प्र४३        | नामृतांशोर्निशास्त्रा -  | <b>3</b> ≃⊏        | निःसपत्न श्रियः साऽभृत्  | 38          |
| नागदत्तमसी नाहं                    | 381          | ्रे नाम्ना धनपतिः याता   | २०७                | निःसावद्याऽन्ति भनोऽन्य- | २६          |
| नागदत्तस्तदा रज्जु-                | 488          | नाम्ना नन्दीत्यसौ        | <b>११</b> ⊆        | निःस्वेदत्धादिमन्नाम     | ४१          |
| नागदत्तेङ्गतं शाला                 | ५४६          | नाग्नाभदत्तकोपानां       | ३५१२               | निकटे राजिमत्याख्य-      | 848         |
| नागदत्तेन पापेन                    | 48E          | नाम्ना नरपतिद्ंत्यः-     | ४३६                | निकृष्य कन्यां श्रीषेख-  | ५१४         |
| नागदत्तोऽपि कन्यैपा                | 388          | नाम्ना नरर्पातस्तस्य     | 98                 | निचेमुं स्वयमेवीच्चै-    | ४३५         |
| नागराश्च िमूल्यैनं                 | પ્રપ્ર       | नाम्ना विभीषणी जाती      | १४                 | नियद्वीतकपायारि-         | ६०          |
| नागराडुपकर्ताऽभू-                  | <b>२५</b> ६  | नायकाभ्यां ततः सुग्रीवा- | ११७                | निग्हीतुमित्रोगांशु-     | ३५३         |
| नागरेभ्यो महीभन्नै                 | <b>२५</b> २  | नारदं शिलयाच्छाद्य       | ३१४                | निग्रहानुग्रहो तस्य      | १२६         |
| नागविद्याश्च निद्यानु-             | રહપ્ર        | नारदः स तदागत्य          | ४१६                | निग्रहीप्यामि मृत्यैनां  | 850         |
| नागिभयं च दौर्यत्य                 | ५४२          | नारदरतत्तदा शहना         | ४१८                | निधहेण ग्रहः क्रूरो      | ٧ <b>८५</b> |
| नागश्रं वितरास्मै त्यं             | ४२२          | नारदस्तत्समाकण्यं        | 30€                | निजजन्मदिने चाक्र-       | २ १५        |
| नागश्राविद्विताकृत्यं              | ४२३<br>४२३   | नारदस्तद्विदित्त्राशु-   | 855                | <b>निज</b> जात्यनुरूपाचे | 400         |
| नागाः शेषेषु तन्नाम-               | १८६          | नारदागमनाञ्चापि          | 800                | निजतजाऽर्याधःयाप्त-      | ર           |
| नागारुरैः सदा कुद्धै-              | इजट<br>इध्रह |                          | 858                | निजदीद्यावन षडे          | २१५         |
| नागी नागश्च तच्छेदात्              |              | नारदागमहेतुञ्च           | ४१६                | निजपापादयाद्दार्घ-       | 488         |
| नागेन्द्रस्कन्धमारीप्य             | ४३६          | नारदेन समाहह्य           | ४१६                | निजमल्ले. समागच्छे-      | ३७१         |
| नाशानं स्मर्यत प्राच्यं            | ४६१          | नारदेनैव धर्मस्य         | २७५                | निनगज्यन संक्रातं        | २३८         |
| नातिहस्घोऽस्य संसार-               | २४६          | नारदाक्तमपाकर्ण्य-       | રહયૂ               | निजहां ता त्रशेषम्       | प्रहर       |
| नाथः पण्डवनं प्राप्य               | 3            | नारदोऽपि वन यातोऽ-       | २६६                | निजागननवृत्तान्तं        | 258         |
| ना थेति राववं तथ्य-                | ४६३          | नारदा त्रिशिखारूढो       | रह७                | निजान्वयामिमाने <b>न</b> | 350         |
| नायो नायकुलस्यैकः                  | ३२१          | नारी च नरकान्ता च        | १८८                | निजाभिमुखमासीनं          | २६६         |
| नाषरस्याधराख्या स्या-              | ४८२          | नाईतानां विघाताय         | 838                | निजासने समासीनं          | रद४         |
| नानापित्तमृगैः काल-                | २७           | नालप्यते लपस्यास्य       | २७                 | निजोत्कृष्टानुभागाना-    | २१          |
|                                    | ४५५          | नावतो मण्डलं राहोः       | ৸ৢ                 | नितान्तमथंकामार्थे       | २७ १        |
| नानापुष्पफलानम्र-                  | २०१          | नाषबोधः क्रियाशून्यो     | 888                | नित्यत्वस्यापचारेण       | Y9E         |
| नानापसूनसुस्वाद-<br>नानामवनसङ्गीरा | <b>γ</b> ξ   | नाविदग्धाश्च गोपाला-     | 888                | नित्यत्वेऽपि तयो:        | १७५         |
| created                            | १६८ ।        | नाचो चन्छा स्वया थाल्य-  | २६४                | नित्यिमध्वेन्द्रसामानि-  | २५८         |
|                                    |              |                          |                    |                          |             |

| नित्यालोकपुरे श्रीम-                              | ३६१        | निर्नामकमलञ्चोक             | ३६५             | निषदाविष तौ तेन                           | २८२              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|
| नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यनुग                        |            | निर्मर्त्तयन्तो वोइण्ड-     | ३१६             | निषद्धविषयांस्तरस्मा                      | 4:\$             |
| नित्योत्सवाः निरातङ्का                            | 200        | निर्भूमिच्छिद्रमिच्छिद्रं   | 33\$            | निष्कर्म तव शुक्रतामुपगतं                 | <b>XX</b> •      |
| नित्योदयस्य चेन्न स्यात्                          | પ્રશ       | निर्ममं निरहंकारं           | \$50            | निष्कपायतयां वदा                          | 882              |
| नित्योदयो बुधाधीशो                                | ५३६        | निर्माण्य जिनपूजाश्च        | 444             | निष्कारणं तृरालयञ्च                       | ५६६              |
| निदानं मनसा मृदो                                  | १६४        | निर्मूल्याखिलकर्माणि        | 38              | निष्ठिता विफलानीति                        | ३१६              |
| निदानदूषितो बालतपा                                | १६७        | निर्यातमिति वैषम्या         | २७४             | निष्पन्नमारवस्त्नां                       | २०२              |
| निदानमकरोजीवितान्ते                               | 858        | निर्यातिसंहतर् कपा          | 400             | निसर्गाद्रावसो इसाः                       | \$ 08            |
| _                                                 | , ३२७      | निलंपोऽम् <u>ब</u> दमार्गो  | १३७             | निस्त्रिशशब्दः सम्बेषु                    | ४६               |
| निधाय मुनिपादाब्ज-                                | 380        | निर्वत्याभिमतं यशः          | २६०             | निः स्वेदत्वादिनिर्दिष्ट                  | ४६२              |
| निपत्याकीर्तिभीर्मातु-                            | રૂપ્ય      | निर्वाणगमनं श्रुत्वा        | <b>१</b> २      | निः नाराभू बजेत्युक्ता                    | *8=              |
| निमित्तैरष्टघा योक्तै-                            | प्रमूख     | निर्वाणप्रार्थनं तेषां      | ४३६             | निइत्य घातिकर्माणि                        | પ્રમુપ           |
| निबुक्ता दशंयन्ति सम                              | २२८        | निर्वासितोऽह निर्मत्स्य     | 328             | निहृतसकलघाती                              | <b>१३</b> १      |
| नियोज्य स्वात्मजे राज्यं                          | ₹₩0        | निर्विध्नं यज्ञनिर्वृत्तौ   | २७६             | नीतिविक्रमयोर्लेच्मी-                     | १४१              |
| निरङ्कश न वैराग्धं                                | ₹0         | निर्विण्णा सा निवृत्तार्थिः | 388             | नीतिशास्त्रेषु तत्स्नेइ-                  | २५२              |
| निरचिन्वंश्व भूपेन                                | રપ્રદ      | निर्धिद्य संस्तेः शान्ति-   | १८३             | नीत्वा पयोदमार्गेख                        | ३७७              |
| निरधा <b>चीदधिचि</b> ण्य                          | \$ 8¥      | निर्धिशेषोपंदशोऽहं          | २६४             | नीत्यारवगुरसामीप्यं                       | 480              |
| निरन्तराय संसिद्धी                                | २५७        | निविश्य तद्गतान् भोगान्     | ४०१             | नीत्यैकयर्गातां सर्वा                     | 88               |
| निरन्तगेष्णनिःश्वास-                              | 4.१६       | निवंगत्रितयोद्भूति          | <b>પ્ર</b> હદ્દ | नीलादिमित्र गङ्गोर                        | 338              |
| निरस्ततद् <b>ग</b> तस्ने <b>इ</b> →               | ३२७        | निर्वेगात्तापसो भूत्वा      | 292             | नृखेचरसुगधोश-                             | २५४              |
| निरस्ततिमिराटोपो                                  | ३६५        | निर्वेदकारणं किञ्च          | ३८५             | नृत्यत्कबन्धके सद्यः                      | ३२०              |
| नि राकरोत्पुरातस्मा-                              | ४७१        | निर्वतः संस्तौ दीर्घ-       | પ્રપ્રર         | नृषं निवेद्य संग्रह्म                     | २२४              |
| निरीच्य तत्र चेतिन्या                             | ४८३        | निविषयोदङ्मुखो वीरो         | ४६३             | नृपं सामिनिवेद्यात्म-                     | २०३              |
| निरीच्य रथ।गुरेतस्य                               | ४६४        | निविष्टं तं समाक्रम्य       | १६१             | नृपं स्वमृत्युमाशंक्य                     | ४६६              |
| निस्दं लब्धनियमं                                  | 4.44       | निविष्टा मनसालांच्य         | 800             | नृपः कदाचिदास्थानीं                       | २५६              |
| निरद्धसर्वदुर्वतः                                 | ***        | निवृत्तिमव सम्मोहा-         | २७६             | नृपः सुदर्शनोद्याने                       | रमप<br>इप्रश     |
| निरुध्यतामिति प्रीव्या                            | २७५        | निवृत्ती वतशब्दार्थी        | २४४             | नृपः सुरेन्द्रदत्ताख्यः                   | १६               |
| निरूपंत्रवचः सम्यक्                               | १६५        | नित्रत्याख्यां समादद्य      | ३६              | नृपचेतोहरैः श्र <sup>्</sup> यैः          | ५५७              |
| निर्गमय्य ततो जैन-                                | 488        | निवृत्यागत्य साकेतं         | २०              | नृपमावेदयत्स्वमा-                         | २४५<br>२४५       |
| निर्गमेऽथ कुमारस्य                                | ३५३        | निवेश्य निजरत्तायां         | ६१४             | नृपस्तयंकशय्या-                           | 38               |
| निर्मन्थो नारजा वीत-                              | २०६        | निवेश्य पोदनाधीश            | १५३             | नुपस्य मेघ <sub>ना</sub> दस्य             | 80%              |
| निर्जिता प्राग्विदुष्विण्या                       | ३५७        | निशम्य मगधाधीशो             | प्र४३           | नृपस्येदगकुतंशस्य                         | ३३७              |
| निर्जित्य दशस्यः स                                | १३१        | निशम्य यामभर्यादि           | 288             | नृपारस्वप्रफलेस्तुष्टा                    | २०               |
| निर्जित्य शृङ्खलाकान्तः<br>निर्जित्य सिन्धुराराति | 480        | निशायाः पश्चिमे यामे        | ¥84             | नृपात् भद्रासनारुदान्                     | <b>२३१</b>       |
| निर्जाय धर्मसन्द्रावं                             | 305        | निशिताः पत्रनोपैत-          | २६€             | रुपार् महासमास्टान्<br>रुपेशा सह सर्वेषु  | प्रदर<br>प्रदर्भ |
| निर्दिष्टञ्च मया स्पष्ट                           | १३७        | निशुम्भो मारकोशीगां         | २३१             | न्द्रेष वह तपतु<br>नृपेऽनुबन्धवैरः सन्    | स्थ्य<br>११०     |
| निदींपा दीयतां धी <b>रो-</b>                      | 338        | निश्चयन्यवहारात्म-          | યુપુપુ          | रूपेन्द्रैः खेचराधीशै-                    |                  |
| निदीहंदाकमेगासा-                                  | ५०४<br>३६२ | निश्चितं काममोगेषु          | 44.4<br>7£      | नृपैर्वाद्यां समादाय                      | १४⊏<br>१६६       |
| निर्धनैः परलोकार्यं                               | 3 E YL     | निश्चितो रावणः शौर्य-       | રપ્રવ           | नुपो धनपतिस्तस्य                          | १६५<br>भूट       |
| निर्भू य यस्य निजनमनि                             | २८%<br>८३  | निश्चेलः कृतभूवासो          | रमय<br>१३६      | तुपा धनपातस्तरय<br>तुपोऽप्यहं कथं तत्त्व- |                  |
| रत्र के व चरक स्वास्थ्यल्या                       | m <b>4</b> | ानद्रपणः श्रूतभूवाण         | र्४व            | ो <b>क्षेत्रीकाले हैं</b> केल (दिल्लीक    | SAR              |

| तृपो मेघरथो नाम्ना                          | <b>34.8</b>          | पञ्चाश द नुक्कायो             | १२६           | पप्रच्छ सोऽपि नैतेषु       | <b>\$</b> 44    |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| नेत्रगोचरमात्राखिला-                        | २८५                  | पद्माराल्लक्तपूर्यायुः        | 28            | परतेजांसि ते तेजो          | १५              |
| नेत्रे विलासिनी स्निग्धे                    | २७                   | पञ्चाश्चयं समापाप्यं          | ₹00           | परत्राप्येवमेवैभि          | ३५१             |
| नेदुर्दुन्दुभयो हृद्याः                     | 59                   | पञ्चोत्तरशतोद्दित्तै-         | ₹७            | परपापविडयन्मान्यै -        | <b>પૂ</b> પ્રદ્ |
| नेन्द्रियरात्मनस्तृप्ति-                    | ३६                   | पट्टके सम्यगालिख्य            | لات ا         | परप्रगोयवृत्तित्वा         | ३१८             |
| नेम्यन्तरे खपञ्चस्व                         | ४३५                  | पट्टबन्धं स्वपुण्येन          | ३५१           | <b>प</b> रप्रेरितवृत्तीनां | ३ २०            |
| नेयानीत्यब्रवीत्कृष्णां                     | € ७०                 | पट्टबन्धेऽस्य सर्दस्य         | <b>३</b> ५    | परमात्मपदं प्राप्ताः       | ६५८             |
| नेया श्रीरागिणी वास्या                      | २१                   | <b>पठच्छात्रश्र</b> यस्यास्य  | २६२           | परलोकमनुष्ठातु-            | <b>र</b> ६७     |
| नैवे शक्त्या निसकर्तुः                      | २६६                  | पतन्ति सम पुनश्चेति           | પ્ર૪૨         | परस्तीयहर्ण शौर्य          | ३१३             |
| नैयं चेत् प्रव्रजिष्याय                     | <b>NXX</b>           | पतन्मधुरसोन्मिश्र-            | પ્ર₹          | परस्परा नुकू ज़्येन        | १३३             |
| नैमित्रकं समाहूय                            | 8 M 3                | पतिः कनकपुङ्खास्य-            | ४५८           | परामृशात्र किं युक्तं      | २१२             |
| नोपमानस्तयोः कामो                           | १६६                  | पतिः पद्मरथस्तस्य             | १२१           | परार्थ्यभूरिरत्नत्त्रा-    | 308             |
| न्यदिशन्न प्रतस्तरमा -                      | ३५६                  | पतः पवनवेगाख्यो               | <b>પ્ર</b> १૨ | परार्थग्रहणं नाम           | <b>1</b> 112    |
| न्यधाच्चामे तदादाय                          | REX                  | पतिभक्त्या निसर्गातम-         | ३८०           | पराई यदन लोके              | २२५             |
| न्यभादेकं प्रसायींच्ये-                     | 315                  | पतिभिद्धां दद्धेति            | १६१           | पराध्ये पञ्चधा प्रोक्तं    | <b>የ</b> ሂያ     |
| न्यवोधयन् समस्तं तत्                        | 4.68                 | पतिमेव न ते तेन               | ३६४           | पराभवं परिप्राप्तो         | ३०२             |
| न्यायार्जितार्थसन्तर्पि-                    | ५ ए                  | पतिर्घनस्थस्तस्य              | १८५           | पराभवति मामेव              | ४३६             |
| न्याय्यो तृपः प्रजा धर्म्या                 | २०१                  | पतिर्जयन्धरस्तस्य             | <b>पू</b> १७  | परावगाढं सम्यक्तवं         | ६१              |
| [ 4 ]                                       |                      | पतिर्दशग्थस्तस्य              | १२८           | परावृत्या कंपमूर्त्या      | 308             |
| -                                           | V3.                  | पतिमंद्दा बलो श्यास्य         | 880           | परा वैश्यसुता स्न-         | ४८६             |
| पक्के पुनः समुत्थातुं                       | ४३०<br>४६८           | पतिप्यति ततो विद्धि           | २७०           | परिच्छेदो हि पाण्डित्य     | ४७८             |
| पद्मादावर्थरूपेण<br>पद्मे चित्राख्यनद्दत्रे | ४ ५५<br><b>३</b> ८५६ | पत्युः किन्नरगीतस्य           | ३५६           | परितुष्य रूपं श्रित्ना     | १६२             |
| पद्मीस्तावत्य <i>दसा</i> ब्दै-              | ४५६<br>४५६           | र्पाय स्वाभ्यस्तशास्त्राखां श | 484           | परित्यज्य तपः प्राप्य      | २६३             |
| पञ्चकल्याया मेद्र <u>पु</u>                 | રપ્રદ                | पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठि         | १०८           | परित्याजयितुं ब्रह्        | ३००             |
| पञ्चपल्योपमप्रान्ते                         | १६३                  | पद्मगुलममिखलैः स्तुतं         | હય            | परिनिर्वाणकल्याण-          | ٥3              |
|                                             |                      | पद्मनाभश्च तत्रैव             | 48            | परिपोडियतुं बालं           | इ्६७            |
| पञ्चप्रका स्वाध्याय                         | 4.48                 | पद्मनामः सुतो जातः            | ¥.V           | परिपृष्टे मुनिश्चाह        | ዟያሄ             |
| पञ्चभिर्वध्यते मिध्याः                      | १५६                  | पद्मनीय तदाकर्ण्य             | २०२           | परिप्राप्तोदयो रामो        | २८५             |
| पञ्चभिः सद्वतेः पूज्यः                      | १३६                  | पद्मराजस्ततः पद्म-            | ५६०           | परिभूतिपदं नेष्या-         | 808             |
| पञ्चमः शूर्देवाख्यः                         | <b>३</b> ८८          | पद्मलेश्यः श्वसन्मासै-        | 55            | परिभ्रमणमतचे               | २६⊏             |
| पञ्चमायगमेशं तं                             | <b>१</b> 5           | पद्मसेनो महीशोऽत्र            | 23            | परिभ्रम्य भवे भूयः         | \$3\$           |
| पञ्चमावारपारात्त-                           | <b>८</b> १           | पद्मानन्दकरौ भास्व-           | १६६           | परिस्थ करी तृती            | २८७             |
| पञ्चमुप्टिभिरुल्लुञ्ञ्य                     | २०८                  | पद्मालयमुकुलकुल-              | ५७७           | परिवारजना दृष्टा           | પૂર્            |
| पञ्चरतामयं रम्यं                            | रै⊏५                 | पद्मावती च कौलीन्यं           | ५०३           | परिवारैश्च स प्रत्यम्      | र्द्ध           |
| पञ्चलत्त्समाराज्य -                         | १३०                  | पद्मावती च देव्योऽमू-         | ६८३           | परिवाजकदीद्वायाः           | 880             |
| पञ्चवर्गसहस्राब्दकाले                       | २०७                  | पद्मावतीनिमित्तेन             | ३०१           | परिवाजकदोत्तायां           | **5             |
| पञ्चवह्रयष्टपञ्चामि -                       | 2,50                 | पद्मावतीवियोगेन               | ३३७           | परिवाजकदी द्वाया-          | 388             |
| <b>पश्च</b> संवत्सगती तौ                    | <b>U</b> VY          | पद्मावत्या द्वितीयस्य         | <b>\$</b> 84  | परिवाजकमार्गस्य            | **5             |
| पञ्चामिमध्यवर्तित्वं                        | ४३६                  | पद्मावस्याश्च पुत्रोऽय-       | ३६३           | परिष्यज्यानुयुज्याङ्ग      | २६६             |
| पद्माप्याराध्य तेऽभूव-                      | ४२३                  | पद्मेऽस्यारनुनं भातीव         | 44            | परीवितव्यः सोऽस्मासु       | १४६             |
| पञ्चाशद्द्रिसहस्राणि                        | २१६                  | पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि        | 88            | पराच्य सत्या सम्फल्या-     | र⊏६             |

## महापुराणे उत्तरपुराणम्

| परीतां शिशापाच्याज-                          | 339        |                             | ४२           | and a make different               | 90          |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| परीतः शिशिकां चित्रा -<br>परीतो भव्यपद्मानां | ₹द्ध       |                             | १६०          | विण्डीकृतचतुःष्ठि-                 | १३१         |
| पराता मन्यपद्माना<br>परे च परितः प्रापुः     | ₹550       | पश्यन् स्वदेव्ये राधायै     | ३४६          | पिण्डीकृतित्रलचोक्त -              | ४२          |
| •                                            | ₹ ₹ ७      | परय पुण्यस्य माहातम्यं      | ४६२          | पितरं तं महीपाल-                   | ४३५         |
| परे चाश्यादयः प्रापन्<br>परेण तस्मै भूमर्ता  | २५६        | पश्येतौ कृतविदिनौ           | ४४०          | पितर वनराजस्य                      | ५ १६        |
| परेख तरम भूमता<br>परेद्युः पापकर्माखौ        | 358        | पश्नादिलक्षः सर्गो          | २७२          | पितरो तस्य मौधर्मः                 | 58          |
| परेचु समये पाणि-                             | 80=        | पाकं प्रकल्पयामास           | <b>३</b> ५८  | पिता गन्धर्यदत्ताया                | ५०५         |
| परेयु समय गारा-<br>परेयुर्वत्सदेशस्य         | ३८५        | पाकशासनमुख्याश्च            | 308          | पिता तु पुत्रमदस्तु                | ४८६         |
| परेखुर्विमाग्यंद्रि-                         | ४६६        | पाण्डवा संयमं प्रापन्       | 8:8          | पितामुण्य प्रभावेण                 | ३७०         |
| •                                            | ४३१        | पातु प्रशिष्टरतं वीच्य      | <b>११</b> ३  | पितास्यास्तद्वने रन्तुं            | ५१३         |
| परे निस्तारकेष्वर्या -                       | ₹Ço        | पतितानां परैः सूच्म         | ३८१          | पितु कैदलयसम्प्राप्ति              | १०६         |
| परेऽपि दोपाः प्रायेख                         | યૂપૂપ્     | पाति तस्मिन् भुवं भूपे      | 50           | <b>पितुर्मरण्</b> यृत्तान्तं       | २२७         |
| परेषां प्रागापर्यन्ताः                       | 388        | पाति तस्मिन् महीं नासीद्    | 35           | पितृःयोर् <u>श</u> प च्युतस्तस्मा- | <b>54</b>   |
| परेषां वास्यरूपादि                           | ३३         | पाति यस्मिन भुवं निष्क्री   | 80           | <b>पितृलेखार्थमध्याय</b>           | २६६         |
| पर्यालच्याख्यका वेगा-                        | १६५        | पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः    | २४६          | पितृसल्लालितौ बालौ                 | २५०         |
| पर्यादिवसनाः काल-                            | કુ ધૂ 🖫    | पाथेयं दुर्लमं तस्मा-       | ₹80          | पितृस्थानपरित्यागो                 | ₹५०         |
| पर्यटन्बहुभिः साध                            | ₹ધ્ય       | पानीयं खननाद्वद्धि          | 583          | पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य            | ३१६         |
| पर्यायनर्तितं प्रेच्य                        | ३७१        | पापं कल्यान्तरस्यायि        | ₹ ₹ ₹        | पिष्टिकण्यादिसंयोगे                | २३६         |
| पर्यायेप्वेत्र सर्वेषां                      | <b>850</b> | पापधर्मामिधाना              | १५८          | पीडा तिलातमी च्यां                 | ४४५         |
| पर्यायो राज्यभोग्यस्य                        | १६७        | पापानुबन्धिकर्मेदः          | <b>\$</b> 88 | पीडितोऽय मदङ्ग्रष्टे               | १८१         |
| पर्वतं वस्तुराजं च                           | २ऽ४        | पापापापोपलेपाय-             | ३६           | पीताम्बरं समुद्धृत्य               | ३७०         |
| पर्वतस्तद्विपर्यास-                          | इ०इ        | पापाभीरोग्भद्रस्य           | ৬৬           | पीनावयोज्ञती सुस्थी                | २०६         |
| पर्वताख्यो विधीः क्रूरो                      | २६३        | पापबुद्धिर्मिथोऽत्रादी      | ¥8.8         | पीत्वा स्वभवसम्बन्ध-               | प्र३        |
| पवतोक्तं भयं हित्वा                          | २७४        | पापस्वपतिना सत्यभामा        | १६१          | पुण्डरीकश्चिरं भुक्त्या            | २३१         |
| पर्वतीदिष्टदुर्मार्ग                         | २७६        | पापास्तुमृलयुद्धेन          | પૂર્ય        | पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको            | १८८         |
| पर्वतोशीप पितृस्थान-                         | ₹६७        | पापिष्ठाऽसहमाना ऽसी         | 850          | पुण्डरीकान्तपुरुपो                 | <b>५</b> ६४ |
| पर्वतोऽप्यजशब्देन                            | २६७        | पापिष्ठौ श्रीनदीतं।रे       | श्रद         | पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय        | पू६७        |
| पर्वतौ मेपरूपेगा                             | ४१४        | पापेनानेन मांसेन            | 850          | पुण्यघोपसङ्ख्यः                    | ४२०         |
| पनायत निजस्थानात्                            | 800        |                             | 1            | पुण्यपापपःजनापि                    | ४७४         |
| पतायमानो मानुष्य-                            | પ્રરૂપ     | पापैः क्यापि न जीयतेश्यमिति |              | <b>उ</b> ण्यप्रसाधनीपता            | પૂદ્        |
| पलालवर्छा सावेष्ट्य                          | 328        | पापैः समानश्र्लानां         | ४५५          | पुण्यवानस्त्वयं किन्तु             | ξς          |
| पत्ताशनगरे नाग-                              | \$3¥       | पारणादिवसे तस्मै            | ३८६          | 6 5                                | પ્રહયુ      |
| पल्योपमायुष्कालान्ते                         | 808        | पारताख्य महीशस्य            | २२२          |                                    |             |
| पल्लवोष्ठाः प्रसूनाढ्या-                     | 338        | पारिपन्थिकवन्मार्गे         | ३१०          | पुण्यहेर्जिनेयानां                 | ४६५         |
| पवमानात्मजं वाच्य                            | ३०५        | पालकस्तस्य हेमामो           | 808          | पुण्याज्जलायते विह                 | 433         |
| पश्चारपञ्चशतैः सार्घ                         | ४२५        | पालको मारको वेति            | પ્રશ         | पुण्याद् दृढश्यो दीर्घ-            | २०४         |
| पश्चान्प्रसारितामा कुती                      | ३१⊏        | पालनीयौ त्वया मद            | २६७          | पुण्यान्ममादा सम्पन्ना             | ३१३         |
| पश्चादन्तर्मुहूर्तायु                        | १३७        | पालयन्न स्यदा कान्ता        | २७⊏          | पुण्यैकबीजमवलम्ब्य                 | દ્ય         |
| पश्चाद्व्यावर्णयामास                         | ४३७        | पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा    | ¥.0          | पुण्योदयाक्रमेगाप्य                | २३६         |
| पश्चान्नन्दपुरे नन्द-                        | 335        | पारवें राती र्थसन्ताने      | ४६२          | पुण्योदयात् समुद्भूत-              | 385         |
| पश्चात्पट्छुतकोट्यन्दा-                      | ₹₹०        | भिक्षांतुक्कजयाज्य-         | १८४          | पुण्योदयात्मुरूपादि                | 181         |
|                                              | 4          |                             |              |                                    | -           |

| पुण्योदयोदितान भोगान्     | 1888                   | पुराणमि सन्मार्ग             | . 86            | यूज्यपाद त्वयात्रेव               | . WE                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| पुत्रं पिताप्यनुद्योगं    | २८३                    | पुराग्रश्रुतसम्भूत-          | ४७२             | <b>पू</b> रयञ् <b>ञ्रिश</b> ईसांस | ५०१                    |
| मुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान् | 48                     | पुरावनिमदं शास्त्र-          | २६०             | पूर्णचन्द्रः परित्यज्य            | ११२                    |
| पुत्रपौत्रादिभः सार्दे    | ३४६                    | पुरादितीर्थकृत्काले          | 200             | पूर्णमात्यां च पुष्यर्त्ते        | १३०                    |
| पुत्रस्नानावसा नेऽयं      | 400                    | पुग पुरुखा भूत्वा            | ४५६             | पूर्वेकोटिमिताब्दायु-             | <b>પૂ</b> દ્દ <b>શ</b> |
| पुत्रिकारतस्य सप्तासन्    | ३५२                    | पुगहितः पुनश्चारमे           | २७८             | पूर्वे तालपुगधीशो                 | २४६                    |
| पुत्रेगानेन सार्थ-        | ४७२                    | पुरी प्रापय्य कान्तां स्वां  | १७६             | पूर्वजन्मरमृतेमें ध-              | ११५                    |
| पुत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य  | ३६२                    | पुरुषव्रतसम्पन्न-            | ४१२             | पूर्गदादशलचेषु                    | २१                     |
| पुमानेकः स्त्रियश्चान्यः  | २६५                    | पुरुषार्थत्रयं चैत-          | 38€             | पूर्वलच्द्रयातमायु-               | ६८                     |
| पुनः कुंमार एवैकं         | પ્રસ્પ                 | पुरुपार्यत्रयं तस्मिन्ने-    | 3₹              | पूर्वशनु ₁न्धेन                   | ४३०                    |
| पुनः पितृनिदेशेन          | ३७५                    | पुरुषोत्तमनामा च             | રપ્ર૪           | पूर्वसम्बन्धमाख्याय               | ११३                    |
| पुनः पुरः क गन्तन्य       | યુરર                   | पुरूरवाः प्रियास्यासी-       | ***             | पूर्वाङ्गविंशतिन्यूनलच्-          | ¥₹                     |
| पुनः पुरो गमिष्यामि       | પ્રરર                  | पुरूरवावनाधीशो               | \$88            | पूर्वाणां पश्चिमे भागे            | ४६⊏                    |
| पुनः प्रवृत्तसंप्रामाः    | ३⊏१                    | पुरूरवाः सुराः प्राच्यकत्    | ये ५६४          | पूर्वाणां लच्चया हीनं             | ₹                      |
| पुनः प्राक्तनरूपस्यः      | प्र३                   | पुरे तस्मिन्वणिङ्मुख्यो      | <b>५</b> ०५     | पूर्वानुपूर्या वस्येऽहं           | ३३६                    |
| पुनः श्रीविजयोऽपात्ती-    | १६५                    | पुरेश्च कनकादिके             | <b>દ</b> ६      | पूर्वापरविरोधादि-                 | ७६                     |
| पुनः स विषयासकः-          | 488                    | पुरे पाटलिपुत्राख्ये         | પ્રમ્           | पूर्वाषाढे माघमास                 | ৬४                     |
| पुनः स्नानाधिनोदावसाने    | ३८४                    | पुरंऽभू दुत्तरश्रेण्या       | १८६             | पूर्वोह्ने जन्मनीवात्र            | २३६                    |
| पुनरभ्येत्य रखानि         | १०८                    | पुरे राजगृहे पूज्या-         | <b>ક્</b> પ્ર   | पू र्तेपात्तव्रतस्येष्टं          | યુપુજ                  |
| पुनर्जिनमतिदान्ति-        | 808                    | पुरेव पुरुदेवं तं            | २०३             | पृथक् त्रिभेदनिर्णातिशा           | क्त- ७६                |
| पुनर्मुन्याभम गत्वा       | રૂપ્રત                 | पुरे श्वेतिनिकानामिन         | 835             | पृथक् पृथक्तां नाख्येयं           | रद                     |
| पुनर्निरनुकम्पश्च         | ४३६                    | पुरे सिंहपुरे ख्यातो         | 354             | पृथक्रुथम्बहुत्वेन                | પૂદ્                   |
| पुनिहित्य सद्धर्म         | १३७                    | पुरेऽस्मिन् पुण्डराकिण्यां   | રપૂ             | प्रियवीसुन्दर्शं नाम्ना           | પૂર્                   |
| पुनस्तदेव यास्यन्ति       | પ્રયૂદ                 | पुगधनि कमात्सर्यान्          | ४२१             | पृथि शेमुन्द्रीमुख्याः            | २३६,३२५                |
| पुनस्तयोरभू शुद्धं        | <b>3</b> 80            | पुरोधाः स्थपतिः सेना-        | 209             | पृथ्वीपथप्रद्वतान्य-              | ४२०                    |
| पुरं चक्रध्यजस्तस्य       | २ ५० :<br>१६ <b>३</b>  | पुरोहितस्तडाकण्यं            | ३२६ ४६६         | पृथौ तस्मिन् रच चोने              | 318                    |
| पुरं प्रत्यागमे स य       | ४५ <del>६</del><br>५१६ | पुरोहितो गृहपतिः             | 388             | पृष्ट्वा तां प्राक्तनं वृत्तं     | ४८६                    |
| पुरं प्रविश्य चक्रस्य     | 454<br>788             | पुष्करहीषपूर्वाद्ध'-         | ७१,१७५          | पृष्या विशाय तत्सर्वे             | २,२६                   |
| पुरं प्रविश्य भूपाक्ते    |                        | पुष्कगद्धं द्रदिग्भागे       | ६६              | पृशी सहैव गत्वासी                 | ४६१                    |
| पुरं प्रविश्य सदस्तैः     | ÷,⊑o                   | पुण्कगद्धं हदिग्मेह-         | 9 <b>E</b> , 59 | पोतप्रस्थानकाले ऽस्या             | ५४१                    |
| पुरं विनरसञ्चारं          | ሂሂ የ<br>ሄ⊏ይ            | पुष्कलं प्राग्भवायात         | - 22            | पोतभूतं भवाब्धि तत्त-             |                        |
| पुरं विश्वादसुस्तस्य      | <b>२६</b> २            | पुष्कला पुष्कलावत्यी         | १८६             | पोदनाख्यं पतिरतस्य                | १४४                    |
| पुरं सुरेन्द्रकान्तार-    | 888                    | पुष्पकाख्ये वने तौ च         | પ્રશ્ર          | पोदनाख्यपुरे चन्द्र-              | ४२१                    |
| पुरं धीमनसं नाम-          |                        | पुष्पचूनाह्यो नन्दन          | ३६२             | पोदनाधिपतिंस प्रगाम               |                        |
|                           | 8.                     | पुष्पदन्तादयः पञ्चाशः        | २४७             | पोदनाधिपतेमूप्नि-                 | १४६                    |
| पुरः समिदितं दृष्ट्या     | २७५                    | पुष्पनेत्राः समुनुङ्गाः      | 33              | पौरचालकसंघाते-                    | ३५०                    |
| पुरगोपुर्सनर्याण-         | . ४१६                  | पुष्पाङ्गरागभूपादि-          |                 | पौर्णमास्यां धनिष्ठायां           | <b>=</b> 3             |
| पुरमेकं तनुस्थित्यै-      | २६१                    | पुष्पां त्तरविमाने अधौ       | २०१             | पौर्णभास्यामवापार्च्य-            | १५                     |
| पुररत्त्कमाहूय            | २५१                    | 1                            | 50              | पौपासितैकदश्यां सा                | <b>પ્ર</b> ફ           |
| पुरा चैषु व्यत्तेतेषु     | २७३                    | पूजां निर्धर्त्तयन्द्रष्टु-  | ४३२             | प्रकटी कृततन्मायो                 | <b>१</b> २             |
| पुराखं तस्य वस्येऽहं      | ?                      | पूजां विधाय दत्वातम-         | <b>ሂ</b> ሄሄ     | प्रकटीकृत्य तौ भूतं               | १८८                    |
| पुरागाभूपमार्गस्य         | 88                     | पूज्यद्विस्त्रिर्मया विन्दुः | <i>እ</i> ଅቜ     | प्रकाशयन्त्या स्वान्तः ह          | र्थं ४१२               |

| प्रकाशिवतुमात्मी <b>यं</b>             | 444            | प्रतिमायोगधारी-               | १२४           | मपीतामिततेनाख्या-        | 144                |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| प्रकारायुद्धमुज्झित्या                 | <b>1</b> 28    | <b>प्रतिमायोगमापाम्यं</b>     | ४२            | प्रव्रणम्य समभ्यव्यं     | 218                |
| प्रकीर्णकपरिद्येष-                     | २०३            | प्रतिमायोगमाल <del>म</del> ्य | 386           | प्रबुध्याधिकसन्तोषा-     | FRY                |
| प्रकृषीन् भीमको राज्यं                 | 880            | प्रतिकता स तं चोरं            | * ? ?         | प्रबोधमहतां स्वीत्व-     | 4,0                |
| प्रकृत्या न्वत्सतो मन्दी               | रहपू           | प्रतिषिद्धः कुर्मारेख         | પ્રરર         | प्रबोधितः प्रसनात्मा     | १२७                |
| प्रकृत्यैवातिदृष्टस्या-                | ४३६            | प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्तैः -   | 8E            | प्रबोधितोऽनुवादेन        | २२०                |
| प्रशृष्टदिव्यभोगानां                   | 808            | प्रतिष्ठापयितुं धात्र्यां     | २६७           | प्रबोधो मूर्छितस्येव     | 3X                 |
| प्रचालनादि पंकस्य                      | ३३४            | प्रतिइतपरसैन्यौ               | 438           | प्रभञ्जनखगाधीश -         | ₹80                |
| प्रच्युत्यागत्य साकेते                 | <b>ጸ</b> ል፫    | प्रतीत्तस्यात्र मां स्थित्वे  | २२३           | प्रभक्षनाख्यनुपते-       | <b>\$</b> \\$      |
| प्रजाः स भन्यामस                       | १५२            | प्रतीचि धातकीखण्डे            | <b>e3</b>     | प्रभाकरीपुराधीशो         | <b>१७०</b>         |
| प्रजाना पालको भोका                     | १२५            | प्रतीयमानशानाभि-              | 308           | प्रभाते षोडशस्यप्नान्    | ६७                 |
| प्रजा नां पालको राजा                   | १५२            | प्रस्यच्रमविसंवादि            | 805           | प्रभावती प्रलापिन्या     | १६५                |
| प्रजापतिमद्दाराजः                      | १४८, ४५३       | प्रत्यन्तवासिसंद्यो <b>मे</b> | <b>ইশ্ব</b> ড | प्रभावदर्शनं श्रेयो      | २७६                |
| प्रजापतिसुतौ चैतद्                     | ₹8७            | प्रत्यभावत लङ्केशो            | 588           | प्रभावमस्याः पश्यामी-    | 144                |
| प्रजापालनकार्येक-                      | \$, <b>4</b> 3 | प्रत्ययः कोऽस्य चेद्व्यक्तं   | ሂቀሂ           | प्रमृतप्रसवानम्-         | ₹55                |
| प्रजावती महादेवी                       | <b>२</b> ३४    | <b>प्रत्य</b> यस्तत्फलञ्चेतत् | ४६६           | प्रभो ग्रहाण चेतुम्य     | 300                |
| प्रशिकामरूपिण्या-                      | १६४            | प्रत्यागतो मनोवेगी            | ሄ≕ሄ           | प्रभोरिच्याकुर्धशस्य     | २४८                |
| प्रशतिं निजरूपेचा                      | ४१५            | प्रत्यागत्य करिष्यामि         | 8⊏€           | प्रमद्रप्रसवाकी ग्रै     | प्रुप्             |
| प्रशितियामित्युक्त                     | 883            | प्रत्यागत्य कुमारं तं         | 40६           | प्रमाखनयनिद्येषा १४०,३   |                    |
| प्रशितं साधयमान                        | 3 8 8          | प्रत्यासन्नविनेयत्वा-         | ५३४           | प्रमाणभूयं वाक्यस्य      | રપૂહ               |
| प्रशाबारिपरीपेक-                       | ७१             | प्रत्यासन्नियानां             | ४५६           | प्रमाणवचनः किं वा        | ४(३                |
| प्र <b>रा</b> विक्रमयुक्तस्य           | 3.5            | प्रत्याइ सिंहचन्द्रोऽपि       | ११२           | त्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि  | 33                 |
| <b>मश</b> विक्रमयोलंदमी                | ४४६            | प्रत्युत्थाय यसाकारो          | 300           | प्रमोदात् प्राप्य राजानं | 85                 |
| प्रगम्य तां स्ववृत्तान्तं              | ₹0₹            | प्रत्युद्यातौ महीशेन          | २८०           | प्रमोदाय सुतस्येह        | £=                 |
| प्रशास्य पादयोर्मूर्ध्ना               | ४६४            | प्रत्युद्रवजन्ती विच्छिन-     | ४६६           | प्रययुभ्ते गतिं पापा-    | २७६                |
| प्रशास्य स्थितवान् विप्रो              | ४७५            | प्रत्येययुक्तिमद्वाग्भिः      | ४३७           | प्रयाति तव विज्ञानं      |                    |
| प्रयास्य सोऽपि तत्पाद-                 | ₹०४            | मस्यैच्छत्सापि सन्तुष्टा      | <b>885</b>    |                          | २६४                |
| प्रशिधानात्तदाकर्ण्य                   | २६३            | प्रथममजनि राजा                | २४१           | प्रयात्येवं तथो काले     | ₹ <b>२४</b>        |
| प्रियपत्य तयोदं वता                    | ३४०            | प्रदाय प्रत्सुकाहारं          | २४७           | प्रगोगविहितं भर्तु-      | <b>इ</b> ६२        |
| प्रतद्नादिभिश्चैनां                    | <u> የ</u> ደፈ   | प्रदाय राज्यं पुत्राय         | २३४           | प्रवर्द्धमानभाग्यस्य .   | 38                 |
| प्रतापवाडवालील-                        | ७१             | प्रद्युम्नमुनिना सार्धः       | ४२०           | प्रविशन्तं गर्जं चास्ये  | <b>€</b> 0         |
| प्रतापाद्विद्वियो यस्य                 | १४०            | प्रद्युम्नसम्भवोत्पत्ति-      | 800           | प्रविश्य तं समालोच्य     | 4.58               |
| प्रतापोपनताशोषा-                       | ४५१            | प्रद्युम्नादिसुता देव्यो      | 358           | प्रविश्य तत्पुरं तत्र    | 84E                |
| प्रतियहा बुतो वेतो<br>प्रतियहा नमस्कार | પ્રવર          | प्रधानप्रकृतिः प्रायः         | ४४५           | प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां | ५३२                |
| •                                      | ५०६            | प्रश्नंशकास्त्यतिकान्तः       | १८०           | प्रविश्य स्वोचितस्थाने   | १४५                |
| र्मातग्रह्म मनःपर्य-                   | પ્રફદ          | प्रपन्नवान् गते चारिमन्       | २६१           | प्रविश्याधोगतीः सर्वाः   | #XE                |
| मतिपच्चन्द्ररेखेष                      | \$80           | प्रपन्नस्तद्विदित्त्रागु-     | २६१           | प्रविशन्तं गृहं भिद्धाः  | 822                |
| प्रतिपच्छन्दः परस्रीखां                | ४७             | प्रपत्नायन्त तं दृष्ट्वा      | ४६२           | प्रविष्टवन्तं तं देव-    | ४५०<br>४५०         |
| प्रतिपद्मान्द्रवद्दष्टि—               | ધ્ર૨૦          |                               |               | प्रविष्टवान् विनाष्टारम- |                    |
| प्रतिपन्नं मया तस्मै                   | ३५७            | प्रपश्यन् सह भुञ्जानान्       | १६२           | प्रविष्टाय प्रदायान्नं   | २०६<br>४२ <b>१</b> |
| प्रतिपाद्य बनिर्धम-                    | 200            | प्रयात्येषं सुखेनास्य         | १३६           | प्रथिश्य भूषिता रतीः     | • * *              |

#### **श्लोकानामकाराचनुकमः**

| <b>श्लोकानामकाराचनुकमः</b>     |             |                                  |             |                             |                          |  |  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
|                                |             |                                  |             | -03                         | ६१७                      |  |  |
| प्रवानामेष रक्तस्वात्          | र∙२         | प्रागासीद्धरिवर्मनामन्पति-       | २४८         | प्रापितेत्सपुरं बीर्र       | <b>χ</b> ⊏έ              |  |  |
| प्रमृत्या दीयते पापं           | dan         | पागा <b>सी दमृतरसायनस्तृतीये</b> | ४३६         | प्राप्तगीर्वाणनिर्वाण-      | २१६                      |  |  |
| प्रवृद्धतेजसा यूना             | १७३         | प्रागुक्तैकादशोपास-              | 1EM         | श्राप्तवेगोद्धतौ तरिम-      | ३७६                      |  |  |
|                                | 808         | प्राग्जन्मकृतपापस्य              | પ્રપ્ર      | प्राप्तापमानेन रुपा         | ११६                      |  |  |
| प्रलयः प्राणिनामेवं            | <b>५५६</b>  | प्राग्जनमसुकृतायेन               | 드킨          | प्राप्तावशोकदत्तायां        | ४२३                      |  |  |
| प्रतयः प्राप्तकालस्त वा-       | 8           | प्राग्नन्मार्जितपापस्य           | १६७         | न्नासोऽहमिति शंसन्तं        | २७०                      |  |  |
| प्रलापाकन्दरोदादि-             | ४५५         | प्राग्भू मुजः प्रथितराजयहे       | 438         | प्राप्नुवन्ति सुखं स्वर्गे  | 488                      |  |  |
| प्रशम्परमकाधाः                 | ५७१         | प्राग्योऽभून्तृपतिर्महान् धन     |             | प्राप्य क्रमेख ध्वस्तारिं-  | <i>54</i> 8              |  |  |
| प्रशमय्य किमस्थाने             | ३०१         | प्राग्तिश्वनन्दीति विशामधी       | शः⊏६        | प्राप्य चूड़ामिण मुद्       | <b>પ્</b> . <b>શ્</b> પ્ |  |  |
| प्रशस्तवङ्कानामानं             | प्रद        | प्राघूर्णकविधि विश्वं            | १५६         | प्राप्य तनिजभृत्यादीन्      | पूर्                     |  |  |
| <b>प्रश</b> स्ताशस्तभाषासु     | 38          | प्राचृर्णिकोऽहं दृष्वेमां        | <b>4E</b> 0 | प्राप्य द्वारावर्ती केचित्  | ३७८                      |  |  |
| प्रशस्य यान्तौ वीच्याम्बु      | 488         | प्राङ्मुलो बाह्यसामग्री          | २०६         | प्राप्य निष्कमग्रस्नान-     | <b>5</b> ٤               |  |  |
| प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि         | १५७         | प्राच्यवृत्तिविषयीसः             | ₹००         | प्राप्य पत्र महाकल्पा       | प्रद्य                   |  |  |
| प्रष्टःयोऽसि स्ययम्भूत्वं      | २५७         | प्राच्यां दिशीय बालाको           | ४६१         | प्राप्य भानुकुमार्यय        | ४१७                      |  |  |
| प्रसम् मधुमासो वा              | ५१८         | प्राजापत्येन सम्बन्धो            | <b>3</b> 86 | प्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं | <b>⊏</b> ₹               |  |  |
| प्रसन्नोऽनपवर्त्यायु-          | 88          | प्राञ्जलिर्भगवन्नेष              | 858         | प्राप्य षष्ठोपवासेन         | २४६                      |  |  |
| •                              | į           | प्राण्यिया महादेवी               | 574         | व्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्या  | २५२                      |  |  |
| प्रसाधनविशेषाणा-               | २०४         | प्राग्तसन्धारणं कुर्वन्          | પૂર્પૂ      | प्राबोधयत्तयोस्तस्मा-       | ४११                      |  |  |
| प्रसाधितत्रिखण्डोऽपि           | 8.0         | प्राणीति वार्यमाणोऽपि            | ४३५         | प्रायोपगमनं प्राप्य         | 831                      |  |  |
| प्रसाधिताङ्गी सान्येद्यु-      | ३१६         | प्राग्नेभ्योऽप्यधिकान् का वा     | ₹3۶         | प्रा <b>योपगमनेनापत्</b>    | २१८                      |  |  |
| प्रसाध्यादष्ट मागेअपि          | 800         | द्रातः <b>छायायुरात्मीयाः</b>    | २०८         | प्रायोपगमसंन्यास-           | १६५                      |  |  |
| प्रस्तिसमयेऽवाप्य              | ३६४         | प्रातः पृष्टवतीं स्वप्नान्       | ą           | प्रारब्धकार्यसंसिद्धा-      | ३००                      |  |  |
| प्रस्खल्य पतितान् वीद्य        | २६३         | प्रातः शीवजलस्तानात्             | 883         | प्रारब्धपूजादानादि-         | १५३                      |  |  |
| प्रस्वेदमलदिग्धाङ्को           | ३६६         | प्रदिचण्येन भव्येशं              | ६२          | प्रारब्धवान् भयाद् गत्वा    | ४५०                      |  |  |
|                                | 1           | व्रादित्रिण्येन वद्गारा-         | 325         | प्रारभ्य पर्वतो यागं        | २६६                      |  |  |
| प्रहारावरणेनापि                | ३२२         | प्रादुर्भावितदुः प्रेच्य-        | ३ १३        | शर्थ्य चतुर्थकल्याग्-       | २१६                      |  |  |
| प्रहितोऽहं विवाहेऽध            | 880         | धादुर्भ्तव्यान्त-                | <b>२</b> २  | प्रावाजीत् पूज्यपादस्य      | १६६                      |  |  |
| प्रहित्य मद्भनं दर्न           | 843         |                                  |             | प्राविशत्सापि तं दृष्ट्वा   | <b>१</b> १६              |  |  |
| प्रहृत्य हेलया तस्थौ           | 868         | प्रादुर्भ्ता ग्रचिस्तज्ज्ञैः     | ४७३         | प्राविशन्नगरीं घोरां        | ३१४                      |  |  |
| प्रहृष्य , साइसात्रसमात्       | ३७०         | प्रादुगसंस्तदोत्पाता-            | 839         | प्राविशनप्रकृतं तस्मिन्-    | ₹ <b>८</b>               |  |  |
| प्राकृतोऽयं न केनापि           | 880         | प्रादुगमीत्ततश्च्युत्वा          | ३५३         | श्रात्रीण्यं पदवाक्ययोः     | <b>X</b> ox              |  |  |
| प्रार्क्षि कृत्वागता चन्दना    | ४८६         | प्रान्ते तस्मादिनिर्गत्य         | 398         | प्राहिणोत्तदभिप्रायं        | 300                      |  |  |
| प्राक्चिन्तागतिराबभावनु ततः    | 1           | प्रान्ते भाष्य सहस्रार-          | ४५६         | प्राहिगोत्तनिरीच्याई-       | 400                      |  |  |
| प्राक् पालकः प्रियतपद्मरथः     | 85.8        | प्रान्ते माहेन्द्रकल्पेऽभूद्-    | १४३         | प्राहिसोद् द्वादशब्दानां    | ३४३                      |  |  |
| प्राक् पोषयद्भिनिःशक्तिरिति    | १५१         | प्रान्ते रौद्राभिसन्धाना-        | २३१         | प्राहिसोदत्सकावत्याः        | १६८                      |  |  |
| प्राक् प्रच्युरयाच्युताधीशो    | <i>ইচেড</i> | प्रान्ते विध्वस्य कर्माणि        | <i>8</i> E4 | प्राहिगोत्स पुनः कोपा-      | ३७५                      |  |  |
| प्राक् षष्टनरकाद्व्यास-        | ७२          | प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायु-     | र६          | प्राहर्नास्तीति यं केचित्   | ₹⊏७                      |  |  |
| प्राक्तनाः पट्कुमाराश्च        | ¥88         | प्रान्ते सन्यस्य सा प्रायात्     | १८५३        | •                           |                          |  |  |
| प्राक्तनोञ्जगरः षष्ठ-          | 858         | प्रान्ते संन्यस्य सौधर्म-        | २७८         | प्रियं हितं वचः काय-        | र⊏२                      |  |  |
| प्राक्तनो नारकस्तस्मात्        | ११४         | प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य      | १२१         | ियकान्तावियोगोत्य-          | ३६६                      |  |  |
| प्राक्तनो नारकः पद्धप्रभाया ११ | ७,११८       | प्रापत्प्रेताधिवासं तद्          | પ્રમુપ      | प्रियदर्शना ज्येष्ठा च      | ३५२                      |  |  |
| प्राक्तनोपात्तपुण्यस्य         | yy 1        | प्रापत्सम्यक्त्त्रशुद्धिः        | ु४३⊏        | वियमित्रस्वयोरा सी-         | AKE                      |  |  |
|                                |             |                                  |             |                             |                          |  |  |

| प्रियमिशाय पुत्राय                             | <b>?</b> ₹% | फाल्गुने मासि चित्रायां         | ₹७ }         | वली तलप्रहारेख             | ४५०         |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| प्रियमित्रोऽष्टमो धर्म                         | ३५१         | काल्गुने शुक्लसप्तम्यां         | ६४           | बलीन्द्राभिषया ख्यातो      | 284         |
| प्रियाजनि सुमद्राख्या •                        | ३५२         | फाल्गुने अवयो कृष्या-           | २४७          | बलीन्हेगापि तं दृष्ट्वा    | २४२         |
| प्रिया जयावती प्राप्त-                         | 55          | [व]                             | 1            | बलेन महता थोड्             | प्रश्६      |
| प्रिया तुम्बनराजोऽस्या-                        | પ્રશ્       | बजायुषे समारोप्य                | 5 57         | बलोऽपि तद्वियोगोत्य-       | 808         |
| विया वसन्तसेनापि                               | १८३         | चद्धः सिंहरथः कर्म              | इ६३          | बह्वोऽल्यायुषोऽभूतं-       | ४६५         |
| प्रीतः प्रीतिङ्करस्तत्र                        | પ્રપ્રર     | बद्धदेवायुषोन्यायु-             | ४७२          | बहिस्त्वया न गन्तव्य-      | ३५५         |
| मीतिः सैवानुभूतिश्र                            | 34          | बद्धो बहुविधेर्बन्धै-           | ४५५          | बहिः स्थितः कुमारोऽसौ      | 850         |
| प्रीतिङ्करः पुरे चर्या                         | ११६         | बद्ध्या तत्कारणैस्तीर्थ-        | २१३          | बहुवाहुः सहस्राची          | २०          |
| प्रीतिङ्करवने सर्वगुप्त-                       | 23          | बद्ध्वायुः क्रोघलोभाभ्या-       | <b>\$</b> 80 | बहुभिः सह सम्बाप्य २५०,    | 80 <u>5</u> |
| प्रौतिङ्करापि निर्धेगात्-                      | १८३         | बद्भ्वानीतवते देश-              | <b>3 5 3</b> | बहुयोनिपरिभ्रान्तो         | १२०         |
| <b>प्री</b> खश्रीतिसमुत्पनः                    | १०४         | बद्ध्या बलिनमुद्वृत्तं          | 3XE          | बहूनि रत्नान्यादाय         | <b>20</b> 5 |
| प्रीखा घोडशमानामि-                             | २⊏१         | बद्ध्यायुराप दशमग्र्य-          | ४२७          | बाजिनोऽत्र समुच्छित्र-     | ३२१         |
| <b>प्रीस्या सुरवरैः सार्द्धे</b>               | 50R         | बन्दिमागधस्तादि-                | ३५३          | ब.ग्एपातान्परेपाञ्च        | पुरुष्      |
| प्रेयसी तस्य नन्दाख्या                         | ३६५         | बन्धश्रदुः ५कारः स्यात्-        | 588          | बाषामावा <b>द</b> रज्ञात्र | *           |
| प्रयान् ममैक एवासौ                             | १०          | बन्ध्यास्तनन्धयस्येत्र          | १३६          | बालकं वर्धायच्याव          | ३६५         |
| मेरितास्तेन मागेंग                             | ११०         | बन्धवो बन्धनान्येते             | 980          | बालकी डायिशोपैस्तां        | ४१७         |
| प्रेषणं युवयंरित-                              | ५५०         | बन्घहेतु <b>पलशा</b> नं         | ५७६          | बालकोऽयमिति शाना-          | २२६         |
| श्रीवितः श्रीमता तेन                           | १६९         | वन्धुः कः को न वा बन्धुः        | 200          | बालचन्द्रादिसुस्थन         | २०२         |
| प्रेषयामास कंसारिः                             | ४०२         | बन्धुभिः स परित्यक्तो           | १०३          | बालवद्धं लया बेलां         | EX          |
| प्रेषयामास तं दृष्ट्या                         | ३६३         | बन्धुश्रियां त्वमेवैका          | ?32          | बालाकंसन्निमं बालं         | २०          |
| प्रेषिताः खचराधीशाः                            | ३१५         | बन्धन् विसर्ज्यं प्रायोप-       | <b>\$</b> ४२ | बालिलाकान्तरापत्ति         | ३१४         |
| प्रेषितावनु तेनेत्वा                           | प्र१४       | बन्ध्नसर्थान्समाह्य             | पूर्ह        | बालिमुग्रीवनामाना-         | २६७         |
| प्रोक्ताः पञ्चदशैतस्य                          | १५८         | बन्धो मोत्तश्च राद्धान्ते       | ४४५          | याली कालानुकारी तं         | 300         |
| वोद्द्याः कंसमल्लाश्च                          | ३७२         | वभञ्ज सत्यभामाया                | ४१६          | बाहू दहुतां तस्य           | २०५         |
| <b>ब्रोइ</b> पंदन्तिदमनोऽजनि                   | १३४         | बभार भारवरां लद्भीं             | ₹3           | बाह्य पुरवरोद्याने         | 338         |
| व्रोन्मूल्य वानरानीक-                          | \$58        | बभूत द्वीरापुण्यस्य             | ३२७          | बाह्यस्थेर्यवचः श्रुत्वा-  | २६१         |
| प्रोल्लङ्क च गोपदिमवाम्बुनिधि                  | 1 ३२⊏       | बभ्वतुरक्षीन्द्रश्च             | 830          | बाह्याभ्यन्तरसंशुद्धः      | १३७         |
| प् <b>स</b> वनैः समबस्थानै—                    | \$.38       | बभूव स्थाविरारूप-               | २८८          | बाह्य तगदिषड्मद-           | १४८         |
| [ क ]                                          |             | भभू अस्याः पतिः पंकतेः          | ४४६          | बिलान्निर्गत्य नागश्च      | ४१५         |
|                                                | पुरुद       | बभूदुः प्राणिनः कम्प-           | २७४          | र्वाजजासी पदार्थानां       | ४७३         |
| पाणिवैद्यास्तदाकर्ण्यं<br>पालं चेदस्ति चर्याया | १३२         | वलं कलकलं किञ्चि                | 398          | बुद्धचादिकर्द्धयस्तस्य     | ३५०         |
|                                                | २५२<br>२७०  | बलं परशुरामः स्त्रं             | २२⊏          | बुद्ध्या ततः स निर्यातो    | ११८         |
| पत्नं जैनमुनेविकय-                             | <b>६३</b>   | बलकेशवमुख्याव-                  | ३⊏६          | बुद्धि शक्तिमुपायं च       | र⊏२         |
| कलं त्रिलोकसाम्राज्यं                          | १३२         | बलतेजोमहाविक्रियाभिः            | ५०           | बुद्धिपूर्वा कियालिका-     | 385         |
| फर्लं स्वानिभिषस्वस्य                          | रसर<br>२२६  | बलदेवश्च सम्प्राप्य             | १८७          | बुद्ध्वा सपर्ययं सर्वे     | १३⊏         |
| प्रसन्त्यकार्यचर्यार्था                        | ४४५<br>२⊏३  | बलस्याष्ट्रसहस्राग्ति           | ₹⊏३          | बुभुद्धापीडितोऽप्येष       | ५४०         |
| फलप्रसवहीनं वा                                 | रूप<br>२१४  | बलाख्यमुख्यपञ्चान्त-            | ४णर<br>४२    | बमुजुर्मातरं भोक्तुं       | ५४०         |
| फलान्यनुक्रमात्तेषां<br>फलेनाघोगतीः सर्वाः     | 44E         | बलात्कारेख तां तस्माद           | २८५          | बुभुचुस्तत्र विप्रोञ्धी    | ૪૭૫         |
| फलनाषागताः स्वाः<br>फलेनापि समासेन             | ४४८<br>२७१  | बलावष्टम्भित्रावनी-             | 385          | बोधस्तवाखिलविलोकन-         | ५६⊏         |
|                                                | 404<br>&•   | बलिना सह् युद्धस्य              | 458          | बोधादयो गुचाः स्वेऽमी      | 830         |
| काल्गुने कुष्पासतम्या-                         | <b>4</b>    | । नाहामा य <b>र</b> ं शुक्रास्त | ~ \*         | ियम देश १ वर्ग १ मन्त्रा   | ,,,         |

# श्लोकानामकारादासुकमः

| बोधितः समतीतात्म-                            | 328             | भरतः सागराख्योऽनु-                                 | 4६४           | मव्योऽयं व्रतमादाय         | <b>५५</b> ३ |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| बोधिता इव देवेन्द्राः                        | २३६             | भरतार्घमहीनायो                                     | <b>३</b> ⊏३   | मव्योऽयमिति तं मखा         | 808         |
| बोधी श्रद्धा विशेषस्य                        | २२४             | भरते कोऽत्र पाश्चात्यः                             | પ્રફેશ        | भन्यो व्यस्तैः समस्तैश्र   | ४७३         |
| ब्रह्मकलपाधियो ब्रह्म-                       | <b>પ્ર</b> રૂ ર | भरतो दीर्घदन्तश्च                                  | <b>प्रह</b>   | भागयाचनयात्रादि-           | ४६२         |
| ब्रह्मकल्पादिहागत्य                          | ११८             | मर्ता गन्धर्वदत्ताया-                              | ३५६           | भागे जयन्तदेवस्य           | २१€         |
| ब्रह्मकल्पेऽभवद् देवी                        | ११८             | भर्तुः सुवर्णवर्णस्य                               | ₹             | भागे मनोहरे यामे           | २१४         |
| ब्रह्मलोकात्तदाभ्येत्य                       | ą               | मर्त्स्यन्ति सम चापल्यात्                          | 40६           | मागे विशाखनत्त्रते ४१८     | 84€         |
| ब्रह्मवत्करदो नैतौ                           | 83              | भर्मद्युतिर्भवश्वंसी                               | ४६१           | भाजनं भोजनं शय्या          | પ્રર        |
| ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे                       | २०२             | भवतः शत्रुदलकः                                     | २२७           | भाण्डागारावलो <b>कार्य</b> | 8 8 8       |
| ब्रह्मे न्द्रोऽयं दिवोऽभेत्य                 | પ્રકૃષ્ટ        | भवता परिष्टिश्चेऽयं                                | 4२७           | भाति पिण्डीहुमो भर्तु –    | Ę۶          |
| ब्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां                   | १६३             | भवतापि महाप्रीत्या                                 | 858           | भानावुदयमायाति             | ४३६         |
| बृहि कि कर्म पुण्यं मे                       | २७०             | मयतीभिर्वराकीभि-                                   | 3 24          | मानुमान् बन्धुपद्मानां     | ४६१         |
| ब्रान्यमिति तद्दन्द-                         | २२३             | भवतोऽपि नमेः कृच्छ-                                | 888           | भार्या जयावती भीमती        | 338         |
|                                              |                 | भवतो विप्रकन्यायां                                 | ४७२           | भार्या तयोरभूनाग-          | ५४३         |
| [ ਸ ]                                        |                 | भवत्यचेतनं किन्तु                                  | 832           | भार्या तौ शङ्करौलस्था      | 935         |
| भक्त्या दमवराख्याय                           | १८७             | भवत्याः स निर्मामना                                | 800           | भावयित्वा भवध्वंसि         | ४५६         |
| भक्त्या प्रदक्तिणीकृत्य ४५६                  | च, <b>५</b> ०२  | मन <b>दे</b> वोऽप्युपागत्य                         | प्र३६         | भावयित्वा ययी दीचा         | 840         |
| भगलिबीगलिई(पायनः                             | પ્રદ્           | भवद्भाषा बृहसाबा                                   | १५७           | भावसंयमविध्वस्ति-          | प्र४२       |
| भगवन् किञ्चिदिच्छामि                         | १६०             | भवद्भ्यामेव तद् शास्त्रा                           | प्रमुश        | भावानामनुमानेन             | एए४         |
| भगवत्यत्र को दोपो                            | ३०४             | भवद्भिः कैश्चिद्याभ्या                             | 800           | माविचक्रधरं विद्धि         | ३६६         |
| भगवन्तावहं पूज्यौ                            | 360             | भवन्तं भगवन्दृष्ट्वा                               | પ્રફદ         | माबि चिकप्रभावेन           | ३६५         |
| भगवन्मद्ग्रहं हो हो                          | रेयम            | भवन्तृत्यकलां कल्यां                               | 800           | भावितादायिकाः शुन्य-       | २१६         |
| भगवन् वासुदेवस्य                             | 388             | भवित्ररूपितं कार्य                                 | र⊏६           | भाविनौ रावणं इत्वे-        | २७७         |
| भगवान् वर्धमानोऽपि                           | ४६६             | मनस्थितिवशाद्बद्ध-                                 | ४७३           | भाव्यनामान्त्यनामाधौ       | 388         |
| भगीरथोऽपि तान् गत्वा                         | १२              | भवातपपरिम्लान-                                     | १००           | भासमानौ नयौ वाभौ           | ३१७         |
| भन्नेन मार्गात्प्रच्युत्य                    | 784             | भवान्प्रमाण्मित्याख्य-                             | 400           | भास्करस्योदयाद्वानध-       | ३८२         |
| भद्रैः परस्परास्त्राणि                       | ३८१             | भनान् रक्तं तयोश्चित्तं                            | 823           | भास्वतेव जगद्येन           | પ્રમુછ      |
| मटा परस्पत्रकालि<br>महास्कि खगेन्द्रस्य      | ३००<br>३००      | भविता कथमस्पाकं                                    | भू०३          | मिन्नां कुवेरदत्ताख्यः     | प्र४४       |
| महारिक वर्दतत्त                              | પ્રશ            | भविष्यति कृतप्रेषणस्य                              | २६८           | भिद्याचरमथान्येषु-         | १६२         |
| भद्रं तमस्थादानृत्य                          | <b>₹</b> ₹5     | भविष्यति महादेवी                                   | 388           | भिन्तार्थ देवकींगेहं       | 158         |
| भद्रत्वात् बहुदानत्वात्                      | १२६             | भविष्यतीति यत्योक्तं                               | ४८५<br>२४२    | A .                        | १७८         |
| भद्र द्वादशवर्यान्ते                         | 388             |                                                    | <b>२</b> ह७   | भिया भियेव कापेन           | રપૂર        |
| <b>मह</b> मित्रविश्वक                        | 120             | भित्रण्यद्बलदेवोऽपि<br>भित्रण्याम्यहमप्युचत्       | ५८७<br>प्रहरू | भिया संनहेन लोभेन          | ४१३         |
| भहमित्रोऽपि पापेन                            | 308             | मावण्या स्यहमण्युधत्<br>भवेच्चि <b>डक</b> मन्येषां | रूप्<br>२०५   | भिषक्षायोर्जितोपायैः       | Ę           |
| भद्रमित्रोऽपि पूत्कारं                       | १०८             | भवे भाव्यत्र नवमे                                  | १६४           | भीत्वा धावन् तदैकस्मिन्    | ५४१         |
| भद्राननाञ्जय पूर्वगर<br>भद्रान्तगुणवीराभ्यां | ३६१             |                                                    |               | भीमसेनोऽनुपार्थश्च         | ३४६         |
| मद्रिलाख्यपुरे देशे                          | 358             | भवे भ्राम्यत्यविश्राम्यन्                          | ३३४           | भीमस्य भोजनाद् गन्ध-       | ४२१         |
| भहेंचा कामरूपस्य                             | ₹ <b>८</b> ६    | भत्य भित्ततपूर्व ते                                | ४६६           | भीमां वैतरणीं तत्र         | ४५५         |
| भवंकराख्यपल्लीश                              |                 | भव्यभूपसहस्रेण<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः              | ४५६<br>५६६    | मुक्तमेव पुनम् कं          | <b>3</b> &  |
|                                              | ४८५             | मध्यात्मनां परमनिवृतिसाध-                          |               | भुक्तवा कोपद्वयापैतं       | १३२         |
| भयादिव तमंहोऽरि-                             | 283             | भव्यानां कल्पवृत्ताः स्यु-                         | ५६४           | 9                          |             |
| भयेन लज्जयाराम-                              | २६३             | मन्यानुप्रहमुख्याच्य-                              | ३२६           | भुक्त्वा ततः समागत्य       | 885         |
| भरतः प्रथमो देश-                             | १सम             | भन्ये भगलिदेशेश-                                   | ११            | मुख्यमानेषु वैरस्यं        | ३१२         |

| भुजाना इंव सप्रास        | ३१७         | भोगभूभृतभोगादि                       | 385          | मला मर्कटकान् काश्चित्-          | <b>₹</b> 48   |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| भुआनो निःप्रवीचारं       | ३४३         | भोगानुभव एकास्मै                     | २१३          | मत्सुता माभिनीवास्य              | ४५२           |
| भुञ्जेऽहमिति रोदित्वा    | ५००         | भोगोपभोगद्वारैस                      | २६१          | मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे           | ₹ 2 \$        |
| भुवनत्रयसंद्योभ          | 880         | भोगोपभोगयोग्योह-                     | પ્રહ         | मत्स्वामिनो महादेवी              | ₹०३           |
| भूखेचराः कुमारेग         | ३६०         | भोजनावसरेऽन्येद्यु-                  | १५१          | मथुराया बहिर्भागे                | ४१६           |
| भूत्वा भवनवासीन्द्र-     | 808         | भोजयित्वाथ तद्दाना-                  | ¥==          | मदनादिलतायाश्च                   | પ્રશ્         |
| भूत्या वने भ्रमन् मत्तो  | ११३         | भो भवद्भिः कुतो लब्ध-                | ३७८          | मदनानलसन्तम्-                    | १८५           |
| भूत्वा वृषभसेनस्य        | ४६३         | भौमोपाध्यायसान्निध्ये                | २६८          | मदनोद्दीपनद्रव्यै-               | २०१           |
| भूत्वाऽसुरौ तमभ्येत्य    | रेद्ध       | भ्रमन् विशाखनन्दी च                  | 54           | मदनोद्दीपनंदेंशै-                | 335           |
| भूपः कोऽपि पुरा श्रिया   | २५०         | भ्रमराः कञ्जकं मुक्त्या              | २८८          | मदीयमेतदित्यु <del>क्त</del> ्वा | XXX           |
| भूपतिः पद्मगुल्माख्यो    | ७१          | भ्रमित्वा भवकान्तारे                 | ६७           | मदीययागरत्तार्थं                 | २५६           |
| भूपती तौ तयोच त्यं       | १६७         | भ्राता तस्य सुमित्राख्यो             | ५११          | मद्भाग्यादिति निभिच              | ३०३           |
| भूपतेरशनेः पातो          | શ્રપ્રસ     | भ्रान्तो जातिजरामृत्यु-              | ४५६          | मद्मर्तः कुशलोदन्तं              | 300           |
| भूपाल भूपतिरसद्य तपो     | 230         | भ्रान्त्या क्रमेग् सञ्चन्त्य         | २३१          | मद्यमांसिनवृत्तेश्च              | १४४           |
| भूपालो नाम संप्रामे      | २२२         | भ्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य            | પ્રદ્ય       | मद्योग्यवस्तुस्वीकारा-           | ३०७           |
| भूभरवमर्थवत्तरिमन्       | 30          | भ्रान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थ-         | ३४८          | <b>क</b> धुक्रीडक्योरेवं         | 308           |
| भूमिसंशोधने लाज्जलाय-    | २७६         | भ्रामर्या भोगिनीत्यादि               | १६५          | मधुपैश्च पत्तेलील-               | y.E           |
| भूमिस्थानादिभेदेन        | १५०         | भ्रामन्संसारकान्तारे                 | પ્રરૂપ       | मधुरं वकुलङ्गान्य-               | 338           |
| भूमौ सिंहपुरे जातो       | 388         | [甲]                                  |              | मधुरादिनहायैश्व                  | 4.58          |
| भूयः संसारभीरूणां        | ષ્ટ         |                                      | A.L. 9       | मधुगपि तथोर्जाता                 | ११३           |
| भूयादरमाकमप्येव-         | २०६         | मकारादिभयं तत्र                      | १५१          | मधुरा रामदत्तानु-                | 3 ? \$        |
| भूयान्मे चक्रवर्तित्व-   | 228         | मधवानाम पुण्यात्मा                   | १३४          | मधुरेख मृगाणाञ्च                 | 408           |
| भूयो निवारयामास          | ३६८         | मघायां चैत्रमाखस्य                   | ३०           | मधुः सत्त्वं समुतसृत्य           | १०४           |
| भूयो विफालनीनाद-         | ₹⊏४         | मघायां श्रावणे मासि                  | २६           | मधोः केनापि भूपं च               | 808           |
| भूरिनीरभवानेक-           | २०१         | मधा शशिनि वैशाखे                     | ३०           | मध्याह्वे भूमृतां ध्वंसः         | <u>५५</u> =   |
|                          |             | मङ्जु दूतमुखादत-                     | રદ્ય         | मध्ये तस्य गिरिर्माति            | १३६           |
| भूषणानां कुलं लेभ        | २०७         | मञ्जलाभिषवाविष्ट-                    | <b>8</b> \$8 | मध्ये तस्य विनीताख्या            | ዺ፞፞፞፞ዿዿ       |
| भूषगायैव सालोऽस्याः      | <b>አ</b> ጸፈ | मक्तिध प्रबुद्धयाशु                  | ४६०          | मध्ये प्रवर्तते तस्मा-           | BUE           |
| भूसुत्रणादितत्त्रं।कः-   | <b>৩৩</b>   | मङ्गी क्वेत्याकुलो माता              | ₹⊏€          | मध्य रङ्गमुदात्तिचत्तिवसरो       | ३७२           |
| भू सुवर्गादिभू यिष्ठ-    | ७७          | मज्जनन्यनुजादीना-                    | १५५          | मध्ये वनं परिक्रम्य              | २८७           |
| मृत्यानम्हीपतिः स्नेहात् | રૂપ્પ       | मञ्जूपायां विनिद्धिण्य २६०,          | ३६२          | मध्ये विभाय गत्वा हाक्           | ३१२           |
| भत्या दृढप्रद्यार्थाख्यः | ३८६         | मणिकेतुः पुनश्चास्य                  | १०           | मनः पर्ययसंज्ञानः १६             | , २५२         |
| भृत्यो वृपभसेनस्य        | ¥38         | मिशामितः खचरी गुराभूषरा              | <b>१३३०</b>  | मनःपर्ययसद्बोध-                  | २१०           |
| भृत्येस्ततस्तमानाय्य     | 408         | मतिः श्रुतं तपः शान्तिः              | 885          | मनागवसरावेची                     | 100           |
| भेददण्डौ प्रयोक्तव्यौ    | 308         | मतिरस्तु ममैषाल्या                   | ¥¥₹          | मनुष्यजन्मनः सारं                | ξ,,,          |
| मेदोऽदेः फाग्रमण्डपः     | 888         | मत्करे विद्यते यस्मै                 | પ્રરશ        | मनुष्यजन्मसम्प्राप्तं            | પ્રશ્પ        |
| भोकुं बीरपुरं तस्मै      | <b>३</b> ३५ | मत्वेति ताभ्यो दत्त्रेष्टं           | ४८           | मनुष्याः संज्ञिनस्तियं-          | <b>प्र</b> ६२ |
| भोक्तव्यमिति निर्वन्धा-  | 4,40        | मस्त्रेति वा हुतं पेतु-              | ३१७          | मनुष्याचां परश्चायः              | यप्र<br>प्रहर |
| भोक्तव्यमिति विप्राय     | ४७५         | मित्यया पुत्रलाभार्य                 | ३६६          | मनुष्याखामनाचार-                 | म्<br>प्रह    |
| भोगतृष्णामपास्याद्य      | 38          | मत्पुत्रस्य युवां चन्तु-             | १५७          | मनोवाक्कायदृत्तेन                | १५८           |
| मोगनिचेंगयोगेन           | YYE         | मत्वाकृष्य बनुर्वाण्-                | २६३          | मनावासकायसं <b>ग्रह</b> ि        | 1E?           |
| 14-149-1 3-6 78-13-5     | an ar/ord   | न्यत्त्राक्षित्त्र सन्तित्रात्त्रीतः | 144          | arathara an al Al Al Al Al Al    | 100           |
|                          |             |                                      |              |                                  |               |

### **श्लोकानामकाराधमुक्रमः**

| मनोवेगोऽन्यजनमोऽद्य-       | 4E\$         | मया   |
|----------------------------|--------------|-------|
| मनोइरमहोद्याने             | ८२,११५       | मयूर  |
| मनोहरवने भाज्छत्           | <b>१</b> ७६  | मयेयं |
| मनोइरवने धर्म              | त्र४         | मयेत  |
| मनोहरबनोद्याने ।           | ११२,४६५      | मयैवं |
| मनोहरादिरामाभिः            | પ્ર⊲₹        | मरी   |
| मन्त्रशालो प्रविश्यातम     | २८५          | मत्यो |
| मन्त्रिणैय कृतं सर्व-      | २४१          | मर्या |
| मन्त्रिवर्गे नमाहूय        | १४२          | मल    |
| मन्त्री चिरं जननवारिनि     | धौ २४३       | मल    |
| मन्त्रोत्साइप्रभूका च      | २⊏२          | मल    |
| मन्त्रीपधिप्रयोगेख         | પ્ર૪१        | मल    |
| मन्त्र्यादि ।तिकू तेषु     | पू३०         | मल    |
| मन्दगन्धवहोद्धूत-          | 335          | मिरि  |
| मन्दमन्दप्रभे भानौ         | 335          | मल्   |
| मन्दराग इवोत्तुङ्को        | 480          | मलि   |
| मन्दरादिगगाधीशः            | 800          | मल्द  |
| मन्दनानशिशोः पित्रो        | <b>५</b> १८  | महा   |
| मन्दारपसवारब्ध-            | ३०१          | महा   |
| मन्दाशुभानुभागोऽयं         | 88           | महा   |
| मन्दिराख्येऽग्निमित्राख्ये | ो ४८८        | महा   |
| मन्दिशयां जगत्ख्यातो       | <b>YY</b> 5  | महा   |
| मन्दादर्याः कुलं रूपं      | ३५६          | मह    |
| मन्दादयादितहेवी            | <b>₹</b> २२  | मइ    |
| मन्दोदर्युपरुध्यास्या      | 煮 0円         | मह    |
| मन्ये नैसर्गिकं तस्य       | પ્રર         | मह    |
| मम नेत्रालिनोः श्रीलै      | २८७          | मह    |
| ममागमनमेत्र                | २६⊏          | मह    |
| ममापि युवराजत्व-           | २६७          | मह    |
| ममायमकरोदीहक्              | <b>\$</b> &5 | मह    |
| ममास्य च गुहर्नान्यो       | २७१          | मह    |
| ममेति मन्यमानोऽन्यः        | ३१६          | मइ    |
| ममेति शेषमप्याइ-           | १५६          | मह    |
| ममेदमिति भात्येव           | ३०३          | मह    |
| ममैव सर्वरत्नानि           | ८० ६         | मह    |
| ममोपकारकावेता-             | २२४          | मइ    |
| मया कृतो महान्दोषः         | २५४          | मह    |
| मयाः तदुक्तमित्येत-        | २६५          | मह    |
| मया त्रैलोक्यराज्यस्य      | २७           | मह    |
| मया नीतिमदं देवी-          | <b>३०३</b>   | मह    |
| मयार्थलाभं निश्चित्य       | 24.5         | मह    |
|                            |              |       |

विनाऽऽस्यशोभा स्या~ २७ حلا ग्री वसंश्वस्य गंकन्यकातस्मै ५०८ येवं यदि त्याज्यं 338 वं मुलसा देतो-२७६ चिरेप दुर्मार्ग-2XX क्तिरं प्रपन्नो घा 408 दाकारि यत्तरमा -२०६ धारी परिभ्रष्ट-३५० याधिपचण्डशासनो १२७ याधीश्वरो नाम्ना 128 यानिलनिःश्वासा 90 ये कुञ्जकाख्याने ४३० तेनाः कुटिला मुग्धैः ४६३ न्लर्नि जविवाहार्थे २३५ लप्रभृतयोऽभूव-२४७ लेजिनस्य सन्तानेऽ-२३८ कालेन दृष्टः सन् २६८ ाकालोऽप्यभि**प्रेतं** ३७६ **ाकालोऽभ**त्रतत्र २६२ ागुर्णेषु यत्मत्य-१०३ ाजलाशया नित्य-338 ादुःखोर्मि<del>यङ्कीर्</del>ण-१५७ ।देवी चतान् दृष्ट्वा ५१८ ह्यारेण सम्प्राय पु३८ <u>ानुदयनस्तस्य</u> 853 तन्ममैव योग्योऽसौ 288 रापुराखवागशि— FYY पुरागस्य पुराग्रा**पुं**सः 60 K गपुराधिपाद्याश्च २७५ रापुरे वायुरयो महीपतिः इ ६ रापूजां सदा कुर्वन् १६४ (।प्रस्थानकर्माण: ४२२ **ाफलप्रदास्ट**्रना 738 हाबलमहीशस्य ४८८ **शबलाख्यः पुरि नन्दने नृ**पः **१**२७ हाबलोऽभवत्सनु-हाभये वा सम्प्राप्ते 318 हामयेषु सन्धर्तुं २३३ हाभागाइमर्थी त्वां ३५८ गुभिमानमादित्य *-*¥₹U महाभ्युद्यसभ्पादि-र⊏३ महामिखिरिवाम्भोधौ २०४ महामल्लो बहुन् जित्वा १३२ महामोहग्रहग्रस्त-309 महायति. समुत्तुङ्गः १२५ महायोगात् प्रतिशातात् 900 महारत्नपुरे विश्व-385 महारतोऽपि तत्रैव ૭ महावंशो मही तस्य २३३ महाविभृतिसंपन्नः ዟട महाविभूत्या प्रत्येत्य १५६ महाविभूत्या सम्प्राप्य 884 महावतमहासाम-४६५ महाशिलाखिला क्वानि-880 महाशिलाभिस्तैः सर्वे-884 महाशुक्रविमानेऽभूनम-55 महाशुक्ते ततो देविक-**५**६५ महाशक ततो देवः **५६५** महाशुक्रे विमानेऽभृद 288 महाशको समुत्यन्नाः ¥35 म इसिनस्य सुन्दर्या-4XE महीपतिगृहं देवीं ४२६ महीपतिः सुवर्णाभः २२० मही मुजः परे चाति-३५५ मही भुजौ निशम्येक १६५ महीयशोऽप्युपायेन २⊏६ मही इट्कोटरस्थेन प्रहर महीशमण्डले साकेते ३५६ महीशोऽश्वपुराधीशो 838 महेन्द्रजालकानीत-883 महेन्द्रविकमस्येष्ट-१८२ महेन्द्रविक्रमायेषा 808 महोद्योगी विधातव्यो २८२ महोपसर्गे पूज्यस्य २४७ मधं मनोहरोद्यानं 388 मां निविष्टं समभ्येत्य 830 मां भोजयेत्युवाचैत-प्रहर मांसाचाहारसंसको 808 मा कृयाः पापदः खाप-382 मागधादीन् सुरान् जिल्वा ₹द् मागभोऽपि रारं वीच्य ३२३

| माघज्योत्स्ना त्रयोदश्या     | 280         | मासोनवत्सरे याते                                     | २४७        | मुहुर्विधृतमूद्धीनः          | ३१८            |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| मापशुक्रचतुर्ध्यो सा         | 23          | मासैः षोडशभिः पञ्च-                                  | २, २६      | मृदः माग्री परां प्रौदि -    | ३०             |
| माघशुक्रचतुर्धादः            | 33          | मानैः घोडशभिः साद्धं-                                | १६८        | मूदात्मनः स्वयं चैत-         | ३३६            |
| माघे मासि सिते पद्ये         | x           | माहासः कुलसौरूप्य                                    | र⊏ध        | मूलमेदेन तान्यष्टी           | २२४            |
| मातङ्गास्तुङ्गदेइत्या-       | ३१⊏ं        | माहेन्द्रे दिविजी भूत्वा                             | 808        | मूलात्प्रभृति भूजस्य         | ४६२            |
| मातरः केवलं नैताः            | ₹६•         | मित्रवीरो वनेशस्य                                    | ४८५        | मूलान्युत्लन्य सङ्गहन्       | 280            |
| माताग्निला च तस्यैव          | 308         | मित्रस्य सददत्तस्य                                   | ३४८        | मूले चुपविशेषस्या-           | ३४७            |
| माता ते दान्तमत्यन्ते        | ११३         | मिथिलां प्राशित्तस्मै                                | २३ ६       | मृगाः कांश्चिन्न बाधन्त      | 440            |
| माताऽपराजिता केरावती         | २४१ .       | मिथिलायां महीपालः                                    | ३३२        | मृगानितस्ततो घोरं            | इ⊏५            |
| माता श्रीनागदत्तस्य          | \$38        | मिश्यात्वं संयनामात्रं                               | १४८        | मृगावत्यामभूत्पुत्र-         | ४५१            |
| मातेषां यमुनादत्ता           | 355         | मिथ्यात्वाज्ज्योतियां लांके                          | २२२        | मृगोऽगाद्वायुवेगेन           | <b>{4,3</b>    |
| मात्रा संयोजयेत्याइ          | प्१७        | भिध्यात्वोदयसम्भूत -                                 | १५८        | मृग्यमाणों हि में बल्ली      | ध्र            |
| माघे मासि सिते पद्मे         | \$00        | मिथ्यापापापवादाभ्या-                                 | २७४        | मृताः केचित्पुनः केचित्      | ३२०            |
| माधवे शुक्लपन्नान्ते         | १२८         | मिथ्यैव प्रत्यपद्यन्त                                | 850        | मृतिप्रयोगसम्पादी            | २७०            |
| मानभङ्गः सपतीषु              | २६०         | मुक्ता वलीमुपोष्यासी-                                | ४०२        | मृत्युं वा धर्मचक्रेण        | १७१            |
| मानभङ्केन भग्नः              | १३२         | मुक्त्वा विघाय सन्धानं                               | પ્રજૂક     | मृत्या जाताष्टमे कल्पे       | 803            |
| मानसः स चतुर्भेद-            | १५६         | मुक्तिपार्गं नयन् भव्यः                              | २३७        | मृत्वा तत्रैव कालान्ते       | १५१            |
| मानस्तम्भा चरांस्येता        | १७२         | मुक्तिमार्गं समाश्रित्य                              | ७६         | मृत्वात्र खगशैलोदक्          | ११⊏            |
| मानुषाणां सुराणाञ्च          | ४६१         | मुखाम्भोनानि सर्वेत्रां                              | ४६१        |                              |                |
| मानुषोत्तरमूर्ध्नान्त-       | १८८         | मुखेनाम्भोजमिच्चम्या-                                | १४१        | मृत्या माहेन्द्रकल्पेऽभू-    | ५४४            |
| मा भैगीरिति सौहार्द          | 840         | मुख्यसर्वशसंसिद्धि                                   | 803        | मृत्या पुलिन्दीनञ्जाता       | 805            |
| मा भैषीस्त्वं बराकोऽसौ       | ३६०         | मुग्धे फर्णान्द्रनिश्वास-                            | 283        | मृत्वा सम्प्राप्य तद्दन्द्वं | યુર્           |
| मा माया मा वृथा यामा         | ११          | मुच्यतां मङ्दिवयं याव                                | २६४        | मृत्वासावमुरेन्द्रस्य        | २६ १           |
| मामिहान्योऽहमप्यन्य-         | ३८३         | मुद्रिकाञ्च प्रसन्नी तौ                              | ४१५        | ्मृत्वा हैमवते भूत्वा        | ४०५            |
| माययाऽसुरपापस्य              | ÷00         | मुनि धर्मरुचि नाम्ना                                 | 3:1        | <b>मृदङ्गादिगजन्दादि</b>     | १५०            |
| मारीचमानसे स्निग्धः          | 309         | मुनिं चागरसेनाख्यं                                   | £8.        | मृदङ्गे पतिते भूमौ           | <b>પ્ર</b> ફપ્ |
| मार्गणा गुणजीवानां           | ३२६         | . मुनिः संन्यस्य कालान्ते ।<br>मुनिगुप्ताभिधं वीद्यय | १७७        | मृदवः शीतना शुद्धाः          | 38 9           |
| मार्गशीपंचितैकादशी-          | २३५         | गुनितासगणाकीर्गः<br>मुनितासगणाकीर्गः                 | ४८८<br>४८८ | मृदत्रस्तनवः स्निग्वाः       | २०४            |
| मार्गशीय सिते पदो ६८         | ₹18         | मुनिर्वभाष भो भूप                                    | ११६        | <b>मृदुबाहु</b> युगान्नीत्वा | २०३            |
| मार्गे रियतां चदा यादवेशिनां | ર કપ્ર      | मुनिभिनंहुनिः प्राह्मे                               | <u> </u>   | मृष्टाशनन सम्पोष्य           | 480            |
| मागंऽस्मिन्यतमानस्य          | १६६         | मुनिमातपयोगेन                                        | २१५        | भवनादः प्रतीन्द्रोऽभू-       | २११            |
| मालां वा लुप्तसारां तां      | 845         | मुनिश्च तद्वचश्चेत-                                  | કુપૂર      | मेवमालव कालेन                | 888            |
| मालां सन्तानकाख्यानां        | ३२४         | मुनिसुवततीथेंश-                                      | રવ્રદ      | मेघभीरनयोः स्नुः             | २७८            |
| मालां सम्प्रापयत्त्रीत्या    | <b>३</b> १२ | मुनिसुत्रततीर्थेशसन्ता ने                            | ३३२        | मघाद्विचुद्विशेषो वा         | ४५६            |
| मालान्तकनका सिद्ध-           | ४०२         | मुनिस्तदिङ्कि ताभिजः                                 | પ્રયૂર     | मेघामरकुमारोप-               | ४२०            |
| मासमात्रं परित्यज्य          | १६८         | मुनीनां दुर्विधानां च                                | 9.5        | मैत्रीभावः ससन्धिः स्या-     | २८२            |
| मासान्पञ्चदरापात -           | २०३         | मुनीन्द्रादावयोर्यस्याः                              | 880        | मेरमन्दरमहाभिधानकौ           | १२०            |
| मासान् पोडश मासाद            | २३४         | मुनेधां विनयेनैय                                     | XXX        | मेक्षेणार्थिकाचार्थिकाभि-    | २२             |
| मासाईकृतसंग्रामो             | १५८७        | मुनौ सागरसेनाख्ये                                    | પ્રપ્      | मेपरूपेण सम्पातात्           | ४१=            |
| मासे भाइपदे ज्योलना          | 63          | मुमुद्धोद्द ष्टतत्त्वस्य                             | ७६         | मोचमार्ग इति अत्वा           | ४७२            |
| मासेष्यदःसु मासाध-           | *           | मुहुर्मुहुस्तदाकण्यी                                 | 305        | मोच्मार्गमनुष्ठाय            | ३२८            |
|                              | -           | ) = -40 (M)                                          |            |                              |                |

| मोद्ममार्गे रिथतः पाता                | \$35         | यथा बहुगुग्गीभूता-                   | २ <b>०</b> ⊑ | यस्थास्याब्जजवानिक्रया-    | <b></b>       |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| मोन्वयित्वानुबुध्यैतौ                 | १७३          | यथाविभिप्रतीच्यैन-                   | ४१५          | यस्योत्तुक्तमतक्त्रजा      | <b>પ્ર</b> હફ |
| मोहं विधित्सुभिस्तस्य                 | પૂર્         | यथा वृक्षान्तमेवेषु                  | ५१८          | यस्योत्पादमनुप्रसादमगमः    | હ્ય           |
| मोहनिद्रां विहास्यन्ति                | ₹¥           | -                                    |              | यागः सिद्धथति शक्तानां     | २५६           |
| मोहमल्लममल्ल यो                       | २३३          | यथा शकादिभिः प्रासी                  | २७२          | यागमृत्युफलं साचा-         | २७२           |
| मोइशत्रुईतच्छायो                      | 28           | यथास्थाननिवेशेन                      | २०२          | यागमृत्युफलेनेषा           | २५०           |
| मोहोदयोभयाविद्ध -                     | 38           | यथेष्टं विचरेत्येतत्                 | ३५४          | यागव्याजं समारभ्य          | ३५८           |
| मौनेनावस्थिता बीच्य                   | <b>५</b> २३  | ययोक्तं भावियत्वैता                  | ४३३          | यागे यशः ऋतुः पूजा         | २५७           |
| मोलिमौपधिमालाञ्च                      | 884          | यथोक्तम्भुजा भावा-                   | યુપુપુ       | यातु मत्पादसेवां स         | ३१०           |
|                                       |              | यथाक्तविधिना सिंह-                   | ४५३          | यातैः कतिपयैदंवी           | λZ            |
| [ य ]                                 |              | यथोचितमभिष्दुत्य                     | ६०           | यादवाश्च तदायान-           | ३७५           |
| यः कर्मन्यतिहारेण                     | 0.00         | यदातञ्चनतकेण                         | २२३          | यादवैः सविराटाख्यैः        | 300           |
| यः कमन्यातहारण<br>यः पातालमुखीयाप्यां | 280          | यदि कश्चिचतुर्थोऽस्ति                | १८०          | याद्यच्छिकं न चेदन्यत्     | २८८           |
| यः पुत्रवदनाम्भोजं                    | ४१५          | यदि कुप्येदियं ताप-                  | ४८५          | यान्तीं द्रष्टुं समायाता   | યૂપૂર         |
| यः संज्वलनसंज्ञस्य                    | ४७<br>१५८    | यदि च्त्रियपुत्रागां                 | 3            | या प्रागवतरद्वात्री        | १७५           |
| यः स्वर्गसारसौख्याब्धिः               | EE.          | र्याद निर्मत्सरासि त्वं              | 408          | यामेति दूतेनालप्य          | १७०           |
| यद्मिलाख्योऽनुजस्तस्य                 | 800          | यदि पूज्य प्रियां प्रेचे             | まだが          | यावदौदयिको भाव-            | 44            |
| _                                     |              | र्याद रोगजरादुःख-                    | १३६          | यावद्धरा जर्लानिध-         | ५७७           |
| यद्दी भविष्यतो राज-                   | ४६५          | यदि वाञ्छोरिति क्रोधा <del>रां</del> | ሄኋሄ .        | यासी पद्मलता सापि          | ¥538          |
| यची राजमती कात्या-                    | 350          | यदि विद्येत चर्यायाः                 | १२५          | या स्वस्यैवास्य सा विद्या  | રપ્ર          |
| यशं कथं चरन्त्यार्या                  | २५८          | यदि सकलकशीन्द्रप्रोक्त-              | प्र७८        | युक्तमेतदयुक्तं चे-        | १३८           |
| यहिष्मं समालाक्य                      | २७५          | यदच्छ्याप्यसभेनदं                    | २३           | युगपत्त्रतयं कर्म          | ३६६           |
| यश्शब्दाभिषेयोग-                      | २५७          | यदच्छ्या वनं यात-                    | १११          | युद्धं धनरयाधीशो           | १⊏६           |
| यशय वधसा सृष्टा                       | 3३5          | यद्यज्जनपदस्यीक्तं                   | 84           | युद्ध भूमिमधिष्ठाय         | ३१६           |
| यशार्थत्वाच तस्यारित                  | २७२          | यद्यदालं। स्यते तत्तल्य              | ४६           | ं युद्धवीये प्रहरणावरणं    | १५६           |
| यज्ञेन भीणिता देवाः                   | २७०          | यद्यद्याञ्जिष्ट दोपञ्च-              | ४३५          | युद्धान्ते नौ तदा घीरो     | २४२           |
| यज्ञे पशुद्धाद्धर्मी                  | २७२          | यद्येव तत्समायाग-                    | 4,85         | युद्धायास्फाल्यतां भेरी    | ₹ ? <b>પ્</b> |
| यतः परं तदुद्भूतेः                    | ३४३          | यमान् खोऽपि गतप्राशान्               | ३६५          | युद्धे पुरुपकारेण          | 4.88          |
| यतेः समुद्रगुप्तस्य                   | ४३३          | यशः कुन्देन्द्वानभीसि                | १६६          | युद्धे भङ्गं विधायेन्द्र - | 803           |
| यतयोऽयुतपूर्वाग्रि                    | ४३६          | यशः प्रकासयत्याशाः                   | 33           | युद्धे श्रीविजयोप्येनं     | १५६           |
| यतोऽभीष्टार्थसंसिद्धिः-               | २६           | यशक्षा लेश्यया चास्य                 | યુહ          | ं युद्धोद्यमस्तदाकर्ण्य    | १६२           |
| यत्किञ्चत् सञ्चतं पापं                | 208          | यशोधरगुरु दिष्टं                     | 9            | युद्धाचिरं पदातीनां        | 688           |
| यत्क्रमानम्रराजन्य-                   | <b>પ્</b> ७३ | यशोधरा तया रत्नायुषः                 | ११५          | युद्ध्वा चिरं ह्यग्रीव     | १४७           |
| यल्लक्षाचितिश्वदात्मनि तिद्ध          | धू६७         | यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां             | २८६          | युद्ध्वा ऽन्योन्यं         | १८६           |
| यत्सर्वे पाण्डवाः श्रुत्वा            | ४२२          | यस्य जीवादिभावानां                   | 808          | युद्ध्वा बहुविधेनामा       | २३१           |
| •                                     |              | यस्य नामापि धर्तृखां                 | 3 3 8        | युद्ध्वा रखाङ्गखे प्राप्त- | 855           |
| यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा              | २३४          | यस्य निष्कममाकम्य                    | ४६७          | युधिष्टिरः समस्तस्य        | ४२२           |
| यथा तथाहं कर्तास्मि-                  | २५६          | यसा प्रांशुनलांशुजालप्रखर            | પ્રહપ્ટ      | युक्तया ययौ वीद्दग         | 484           |
| ययान्यायं प्रजाः सर्वाः               | प्रश्ह       | यस्य इस्तगतो जेतुं                   | ५४८          | युयुत्सवो विपत्ताश्च       | <b>५१</b> ५   |
| यथान्यथोपयुक्तं सः                    | २७२          | यस्याज्ञां मालतीमाला                 | ४४६          | युवाभ्यां केन तद्वाच्य-    | २२३           |
| यथा न्यासीकृतं इस्ते                  | 308          | यस्यानताः पदनखै-                     | प्र७३        | युवाभ्यामुक्तमेवेदं        | रद            |
|                                       |              |                                      |              |                            | •             |

|                              |             | 1                                             |                    |                                |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| युष्मदीयं भृषि ख्यातं        | १६६         | रक्रमाला इलं भास्वद्                          | 144                | राजपुत्र समूहेन २२             |
| युष्पद्ग्रहे महारत्नं        | 53          | रक्षवत्या च सम्प्राप्य                        | भ्रद               | राजिमर्बेहुिमः साभे ५६, २६     |
| येन ताहरिवर्धं ग्रन्थं       | २६●         | रतसंचयनामात्र                                 | 308                | राजमार्गा विराजन्ते २०         |
| येनाप्तानिमिषेश्वरैरयमयी     | २४          | रत्नहारं तिरीटं च                             | ३२४                | राजलदम्या कुमारोऽपि ५          |
| येन शिष्टमुख्वर्त्म विमुक्ते | २३७         | रक्रायुपायनोपेतं                              | €२.                | राजसिंहचरो लाङ्घि १३           |
| येन सिंहो इतः सिन्धुदेशे     | १४६         | रलानि चात्मसात्कृत्य                          | \$18               | राजाऽत्र व्याकुलीभूय ११५       |
| येषां प्रमेय वमुनं सुमुखप्रम | ार्गंप्रहर  | रत्नानि निधयश्चास्य                           | भू३                | राजा तामिन्द्रसनस्य १६         |
| योगालम्बनसंवृ हां            | १२२         | रत्नान्युपायनीकृत्य                           | ३७८                | राजा नन्दाभिषस्तस्मात् ५६      |
| योगस्ताभ्यो महांस्तस्य       | २३३         | रत्नान्येतानि सप्तैव                          | ३२५                |                                |
| योगोऽयमृत्रिभिः प्रोक्तो     | २५६         | रत्नायुघोऽन्त्यकल्पोत्य                       | ११६                |                                |
| योऽजायत ज्ञितिभृदन           | 90          | रत्नावर्तस्वका माला                           | ३२५                | राजा मद्रपुरे वंशे ७           |
| यो ज्ञानज्ञायकज्ञेय-         | १५८         | रत्नैरपूरयन् देवाः                            | ७२                 | राजाभून्नलिनप्रभः प्रभुतमः 🖙   |
| योद्धं प्रक्रममाणं मां       | 'શ્પૂજ      | रथनू पुरना थेन                                | १४६                | राजा महाब्लस्तत्र १६           |
| योद्धुमान्यां चमं भीम        | २४२         | रथनूपुरमुद्दिश्य                              | १५६                | राजा राजपुरे सत्य ५०           |
| योभयं मम कर्ताऽत्र           | ५४६         | रयनूपुरराजासौ                                 | १४७                | राजापि श्यामलाख्यां स्वां ३५५  |
| यो रक्षसञ्चयपुरेशमदाबलास     |             | रथान्तकनकस्य स्वं                             | 308                | राजा श्रीधरदेवोऽपि १११         |
| योषितां भूषयां लजा           | ¥5          | <b>रथान्तक</b> नकस्यायं                       | 880                | राजा सिंहपुरस्याइ- ५००         |
| योषित्सु वतशीलादि-           | ¥१३         | रथैदिक्चक्रमाक्रम्य                           | ३१⊏                | राजा खिंहरथः ख्यातः १४३        |
| योधाः पुष्टा महामात्रा       | પ્રસ્પ      | रमणीयाभिधं कृत्वा                             | પ્ર૦૨              | राजा सूर्यप्रभरतस्य ३४४        |
| यौवनं जस्ता प्रास्यं         | ٦\٠̈        |                                               |                    | राजास्वयम्बरोनाम्ना २०         |
| यौवनापूर्णंसर्वाञ्च          | १४२         | रम्भास्तम्भादयोऽन्येपा-                       | २⊏                 | राजेव राख्यताशोपः ४६४          |
| _                            |             | रम्यरामायुखाम्भोज-                            | 3,8                | राज्ञः काश्यपगोत्रस्य ३७७      |
| [₹]                          |             | रम्या च रम्यकाख्या                            | १⊏६                | राज्ञः कुण्डपुरेशस्य ४६०       |
| रक्तस्य मनसा तृतिः           | રપૂ         | रिमवेगसुवेगादि                                | १५६                | राज्ञः चमकराख्यस्य १७%         |
| रचितास्यारविन्दाख्यो         | 358         | रश्मिवेगादिभिः सार्द्ध                        | १५६                | राशां महागुणारतिस्मन् ३३       |
| रक्तित्वाऽस्थात्कुमारं तं    | २२८         | रसभावसमाविष्टं                                | 814                | राज्ञां स भिता नाम्ना ५५६      |
| रिचत्वेतत्सरोऽन्येपां        | પ્રશ્હ      | रसातलं गतोऽध्यद्य                             | ધુર્ધ              | राशा तुष्टवतावादि ३५७          |
| रधः पुरातनो भूपः             | 388         | रसायनादिपाकाख्य-                              | १५२                | राज्ञा त्वं प्रतिपिद्धोऽसि ३५४ |
| रजरयेषं नभोभाग-              | ₹१€         | रहस्यकार्यवाद्यत्वं                           | 980                | राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं १०     |
| रिक्षतस्पटिके तत्र           | १५१         | राचसेन विवाहेन                                | \$ 20              | राज्ञी राजा समालांक्य ४६५      |
| रतिरच्छित्रसन्ताना           | ६६          |                                               |                    | राज्ञी चेल महापुण्यः ५२०       |
| रतिषेणा रतिश्चैत्य           | શ્દ્ય       | राज्ञसेन इतस्तरमात्<br>रागादिदोषनिर्मुक्तो    | 0.38               | राञ्चेव योग्यदण्डेन २६८        |
| रत्नं ममानिवेद्यदं           | 300         |                                               | ४४३                | राज्ञोकते प्रतिथतो इन्तुं २५१  |
| रकतेजाः प्रिया तस्य          | પ્ર૧૨       | रागादि दोपहीनत्वा-                            | ४३३                | राज्यं विनिर्जिताराति २५       |
| रक्षत्रयेख येनासं            | 4. Y<br>E P | राघवः कुशली देवं                              | ३०६                | राज्यं विभज्य तत्स्वैरं ५३     |
| रत्नप्रभां प्रविश्यैव        | ४५४         | गजगेहं जरासन्ध-<br>राजगेहं समीच्यैनं          | ३६१<br><b>३</b> ६४ |                                |
| रक्रमां प्रविष्टः सन्        | ४७३         | राजगेहं समुद्दिश्य                            | ४६६                |                                |
| रत्नप्रभाविले सर्पा-         |             | राजगेहाद्विनिर्गन्तु-                         |                    |                                |
| रत्नमालां गले कृत्वा         | 308         | राजगहा।द्वानगन्तु-<br>राजने स्म तपोराज्ये     | ३५४                | राज्यमारं समारोप्य ७२,२१२,     |
| रतमाला गदा सीरो              | ५४८<br>३८३  | राजन स्म तपाराज्य<br>राजन्नेतानि शास्त्रोक्त- | \$\$<br>===        | २४६,३३१                        |
| रत्नमाला तयोगधीत्            | २५२<br>११७  |                                               | 3€⊏                | राज्यमोगैः स्वकान्तामि- १६५    |
| Course agreem                | 210         | राबपुत्रमनुस्लाई                              | २८३                | राज्यमस्यैव मे स्नेशद् ४५०     |

#### रतीकानामकाराचनुक्रमः

| राज्यतद्वा विरं भुक्ता       | YXX ;                | रोगोरगायाां तु शेर्यं        | 18          | लब्धबोधिःसमुराज्ञ-                                  |                |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| राज्यलचम्या व्यभाललच्मी      | १७⊏                  | रोधो गुप्त्यादिभिन्तेषां     | २४४         | लन्धलोकान्तिकस्तोत्रः                               | ak             |
| राज्यसम्प्राप्तिकालस्ते      | 3\$5                 | रोहिण्याः पुण्यभाक्पन्न-     | ३६०         | लञ्जा प्रीतिङ्कराहान-                               | 484            |
| राज्यस्य कतमोऽत्रेति         | 808                  | रोहिण्यती मनोवेगा            | १६५         | लमेथामिति तद्वाक्य-                                 | 484            |
| राज्यस्य दुभरं भारं          | २६                   | रौद्रगत्तसगन्धर्यं-          | ४६०         | लल जिल्लाशतात्युय -                                 | ४६३            |
| राज्यस्याहोंऽयमेघेति         | 808                  | रौरवेऽजनि दुष्टात्मा         | २७०         | लाभो लाभेषु पुत्राखां                               | 8              |
| राज्ये पञ्चसहसागि।           | ३३३                  | C 3                          |             | लिखिली वा सजीवानां                                  | 840            |
| रामं वा तुग्गारूढ्-          | <b>२</b> ६२          | [ ल ]                        |             | लिलङ्घायिषवोऽन्गेऽन्यं                              | २२             |
| रामदत्ता ततश्चयुत्वा         | 8 <b>8</b> 8         | लह्नं त्रयं विनिर्दिष्टा     | २२१         | लीनावलोकनैहाँसै-                                    | 98.0           |
| रामभद्रारकेणाहं              | ३०५                  | लहारा रेप भिनाशी             | <b>२६</b> १ | ्र लुज्धो न लमते पुण्यं<br>्र लश्या यस्य मृणालनालधः | भू२<br>स्टब्स  |
| रामस्यापि गदा रत्नमाला       | E.A                  | लक्षत्रयायुः गूर्ोक          | १३५         | लाकद्वर्याद्तं मस्या                                | ३२७            |
| रानाभिषेतकार्यस्य            | ३०५                  | लच्चितयसम्बिष्ड-             | २३          | ् लोकद्वर्याहता नान्य-                              | २५३            |
| रामे चेत्येम त्राहिद्ध       | ३०१                  | लच्यायमा प्रेक               | २३          | ् लोकद्रवाहता नान्यः<br>ः लोकनानन्तरं नत्वा         | ५x१<br>५०६     |
| रागो गाम बलो मावि            | 838                  | लत्तपञ्च रुपूर्वाणां         | 80          | लोकनाल्यन्तरः नत्याः                                | १२=            |
| रादग्रस्तेषु नः शत्रु-       | 308                  | लद्धासमायुश्चत्यारिश         | २०४         | ्र लाकनालगन्तरःथा।प<br>्र लाकपालां जिलाकानां        | २०४            |
| रावणानुजसुर्धान-             | ३:३                  | लइ गां नायकं युद्धा          | ३१०         | लोकमानो नभो राम-                                    | <b>२</b> २ ६ २ |
| राष्ट्रेऽन्मिन्नेय विख्याते  | 422                  | लद्भरापमुखान्मुख्यान्        | ३१३         | लोकमानो विभक्तेन                                    | <b>₹</b> €₹    |
| ्<br>रासमीरूपमापाद्य         | ३६७                  | लहमन् श्र जगत्।द-            | ३११         | लाकेन च विमुद्दाकुली-                               | 808            |
| राहुग्रस्ताकंसम्पाताद्       | ३२७                  | लचनगाक्रमविकान्ति-           | २८८         | लोकाऽयं दंबलोको बा                                  | 58             |
| रिषुतृत्रयाद्याद्यः पंडरीकि- | 3 ?                  | लद्भागापि मुनि नत्या         | 808         | लाचनाभ्यां इरेर्बाष्य-                              | ४५६            |
| रिक्षिणी सत्यभामा च रेप      |                      | लद्दर्भाः परिकरस्तस्य        | १४०         | लोभधर्मासुगहादि-                                    | ३०४            |
| रिकाण्याथ महादःया            | ३९६                  | लद्भीः सहचरी तस्य            | 23          | लोमाकान्ताशयां देशात्                               | २६७            |
| रुचकाख्ये धिमान्द्रवं        | ર શ્પ્ર              | लद्दीरनश्वरी तेषां           | २५          | लाभात्सहस्रवाहुश्च                                  | २३०            |
| र्धाचः प्रवर्तते यस्य        | ધ્ર <b>ધ્ર</b> છ     | लद्मी विवादि चन्नेशं         | પ્રશ્ય      | लोहनामा चतुर्थः स्या-                               | प्रहर          |
| <b>६८६</b> त त्वया प्रशा-    | ४६६                  | लद्द्रीलंलाटपहेऽस्मि-        | २०५         | लौकान्तिकैः समभ्येत्य                               | १२३            |
| रहदकोऽग <i>ास</i> गाभी       | ४६६                  | लहर्ग।िकाशमस्यायान्          | 38          |                                                     | ***            |
|                              | क ८ ५<br><b>३</b> १३ | लच्नीलांछनमेनस्य             | ४५१         | [력]                                                 |                |
| रुपिती सद्यो दूत             |                      | लद्भ्यौ क्योलयोलंद्भ्या      | २७          | दक्तं धारयता यशो                                    | २६⊏            |
| रूपं प्रश्चितिधं श्वेत—      | प्र२३                | लच्मी नवे युवानी             | १६७         | वक्तात्येतन्निमिक्तानि                              | ४१३            |
| रूपमालोक्य तत्कोऽय -         | १५,३                 | लद्यास्यणां निवृत्तः सन्     | પ્રૄ૰       | दक्तृश्रातृकथाभेदान्                                | १३८            |
| <b>रूप</b> यौयनसौन्दर्य-     | १३६                  | लग्नगोचरतंशुद्ध-             | ३२४         | वक्त्रलीलां दधदाष्ट्र-                              | १३६            |
| रूपलायण्यकान्त्यादिः         | २०१                  | लवं, दाहेन दाहं च            | 223         | वज्ञादष्नमसौ वारि                                   | रुद्ध          |
| रूपशोमां विना नेमः           | २८                   | लङ्कादीपादियु सीरं           | <b>१४७</b>  | वङ्गाख्यदेशे मिथिलानगरे                             | 338            |
| रूपादिगुगासम्पति<br>-        | 483                  | लङ्कानगरमासाद्य              | : ٤=        | वचस्यज्ञसिते तस्य                                   | २५७            |
| रूपादिगुराग्रम्परया - रद     | », <b>३</b> ३६       | लङ्कापुरबहिर्मागे            | २१४         | वचोऽतेचद्विचार्योच्चै-                              | ३१३            |
| रूपाद्याः स्त्रीगुणास्तरयाः  | 83                   | लङ्कापुरेऽप्यगुमतो           | ३११         | वज्रपातायितात्तरभा-                                 | ३७०            |
| रूपान्वयवयःशिका              | પ્ર                  | लतां समुत्सुकःतन्दी          | र्दछ        | वज्रमुष्टिस्तद्रालोक्य                              | 380            |
| रूपिणी सुभगानृत्यगीत-        | 83                   | लब्धकालादिगतोऽपि             | 3€          | वज्रायुधकुमारस्य                                    | १८०            |
| रूपीव शौयमीखलं               | ३७२                  | <b>ब</b> न्धनिष्कातिकल्याण्- | x           | वज्रायुधेऽथ भूनाथे                                  | १८०            |
| रूपेगा केवलनेयं              | १७५                  | लय्बन्नाधिर्नातज्ञान-        | २०⊏         | -                                                   | २⊏             |
| रेग्नुकीत्यमिधां तस्या       | २२४                  | लन्धनोधिः समाभित्य           | <b>१७७</b>  | वय्दुमसनीपस्थो-                                     | 800            |

# महापुराखे उत्तरपुराखम्

| विनेयोऽहं कृतआदी           | ४६व                        | -<br>  विलोक्य गन्धमान्यादि-             | * 60        | वश्वभूतिः पतिस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| विपाकस्त्रपर्यन्त-         | ७३                         |                                          | 4.80        | विश्वभूतिस्तपः प्रायात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E.A.        |
| विपुलांवमललच्मी-           | १०                         |                                          | १८          | and a sharen at all all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48          |
| विपुलाद्री इतारोच          | 420                        |                                          | ¥₹<         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b>    |
| विप्रसर्वं षट्प्रमाचादी    | <b>%</b> U5                |                                          | YYY         | The state of the s | ५७१         |
| विफलानिमिषत्वा समो         | 53                         |                                          | પ્રાસ્થ     | ा करा प्रवास प्रशास । क्षा स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| विभज्य राज्यलङ्गी स्वां    | ६६                         |                                          | ₹84<br>1    | and the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 838         |
| विभाति गोपुरापेत-          | 709                        |                                          | 858         | as a test best oft delitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| विभाषि भवतोस्तेनो          | र⊏१                        |                                          | ४५२         | र र गजा जानस् वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७८         |
| विभी: शक्नापि कि मर्तु-    | <b>ર</b> પ્ર.૨             | 311318                                   | १४५         | 3.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६५         |
| विभीषणशनित्वेन             | 200                        | विलोक्य विद्वितकोधी                      | १७३         | A CONTRACTOR OF A STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७१         |
| विभीषणादयः केचित्          | ३ रद                       | विलोक्य स्वयमायेत-                       | ४७८         | विषयाल्यसुखेष्वेयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> 38 |
| विभीषणादिभिश्रामा          | ३२८                        | विलोक्यानङ्गनिर्मुक्त-                   | ४८४         | निषये पुण्डरीकिण्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 808         |
| विभूतिमद्वितीयैवं          | ₹ <b>६</b> ४               | विलाक्यानन्तरं राज्ञा                    | य<br>यु     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,888,       |
| विभूष्य पितरी चास्य        | ४६१                        | विलोक्याचातमुल्काया                      |             | ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ५३८       |
| त्रिभूष्य भूषणैः सर्वे-    | પ્રહ                       | िलोक्यास्मात्कियद्द् <b>रं</b>           | 938         | विषये मङ्गतावस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | પ્રફ        |
| विभ्यन्मृत्यास्तमाधात्रन्  | 338                        | विलोपितस्तदा पद्म-                       | 80 <u>%</u> | िषये यत्ववासाख्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८२         |
| विमलवाहनमाहबहुद्धरं        | ч,                         | विवर्जितातंष्यानस्य                      | •           | चिपयेषु तदेवासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą           |
| विमलायाः सुता मङ्गो        | ३⊏६                        | विवादाऽभूमहारतत्र                        | 848         | निपयेषु विपक्तः सन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३७         |
| विभलेऽब्दसमे बाधे          | e3                         | विवादी याद भन्नादत्र                     | २६७         | निपयरेव चेत्सांख्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७४          |
| विमानेश्नुपमे नाम्ना       | 83                         | विवाहविधिना तौ च                         | १७३         | विषक्ति(फतान्याशुः<br>विषस्तनपयः पाय -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४०५         |
| विमाने श्रीवरी देवी        | ११३                        | विवाहिन्धिना पद्म                        | प्र२४       | विष्टामालोक्य बालस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६७         |
| विमाने स्थापयित्वाश्य-     | ४१८                        | विधादाचितिन्यासै-                        | ४६२         | विष्ट्वा सुद्रविलादानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480         |
| वियुक्तमन्त्रिमिः सार्थ    | YEE                        | विशाखनन्दः संसदि                         | १४५         | विष्णुयोगे महाभाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | યપ્રદ       |
| विमुक्तां नहांतमां सं      | <b>३</b> १                 | िशाखनन्दरतं हष्ट्रा                      | ४५१         | विष्णाः स्वयम्प्रभायां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50          |
| विमृज्य लोचने तहमै         | २७६                        | विशाखनन्दी है हरूना                      | ARE         | िक्षार्थकः स्वयन्त्रमायाः च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४८         |
| विदुक्ताऽस्मि वांग्रावर्य- | प्रम                       | विशासनन्दा िहित-                         | <b>4</b>    | विष्णार्जस्कुनारेगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398         |
| वियागमेतयाः साद्           | २८१                        | विशास्त्रभूतिपुत्रं स्                   | ⊏६          | विश्वजनाय महारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>४६</b> ८ |
| विरक्तः संस्तेः पूर्व-     | 33                         | विशालभूतिरेतस्य                          | <b>-58</b>  | विसर्जितनतो सन्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७५         |
| विरक्ता चेत्त्वया देव      | र⊏६                        |                                          | 388         | विसर्ज्यं बन्धुवर्गण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 858         |
| विरजेन शिरांजेन            | २६८                        | िशाखभूगतर्घरणीपतिर्यमी<br>िशाखभूशंतरतरमे | ೭           | विसर्ग तथायशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४४७         |
| <b>दिरज्य राज्यभोगात्त</b> | २१८                        |                                          | १२३         | विसस्मधर्विलं क्यंनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५३         |
| विरुप राज्यभोगेषु          | २१५                        | विशासन चतुद्दश्या                        | S.C.        | विस्ज्यतानिति प्रांचीऽ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ ? ₹      |
| विराटभूपतेर्भूरि-          | ४२१                        | विशासन् स चक्राङ्को                      | રપૂર        | विस्तरेग किमुक्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१२         |
| दिरन्तव्यमिता धर्मा-       | 805                        | विशुद्ध पुद्गलारव्य-                     | ४६१         | विस्तृताभिन । नहर्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३८५,        |
| विरसान् सरसान् मत्वा       | १६                         | विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्               | ४५३         | विसम्यात्पन्ति. पश्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | પ્ર૪६       |
| विलां हुतं बन्नं (५०००)-   | <b>६</b> ५<br><b>३</b> ⊏-( | िर्शिद्धपरिणामाना-                       | 480         | विद्रस्ती वन धीच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र€≒         |
| विलासिनी करोद्ध्य-         | 444C                       | विश्रम्भइ।ससंस्पर्श-                     | પ્રપ        | <b>िह</b> ्नगासमात्रायुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१०         |
| विलासै विभ्रमहाँवे-        |                            | िरलेष्य पाडशदिनानि                       | <b>५</b> २७ | विहर्तु प्रस्थितरतस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५१७         |
| विलाक्य किज कालेन          | 838                        | विश्वकर्ममलैर्युक्ता<br>                 | ४२५         | िहर्ते विपुत्तीचाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५४         |
| विलोकिनीनां कान्तानां      | <b>5</b> 2                 | ि <b>र</b> वनन्दिनमाहूय                  | 388         | विह्रुं सुचताः सधै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b> 56 |
| to to the Mall             | XE.                        | विश्वनन्दी तदाकण्य <u>ी</u>              | 4X0         | विद्वायादिकमागासं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45          |
|                            | ı                          |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

### रलोकानामकाराद्यतुक्रमः

| वहारमन्ते संहत्य             | Ę¥           | वैडूर्याधिपतिश्चायं                 | ११४              | त्रीडया पीडितः सोऽपि                           | २२४                        |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| विद्दत्य भाक्तिकाः काश्चि-   | ૪રપ          | वैराग्यकाष्ठामावद्य                 | १३४              | [घ]                                            |                            |
| विः त्य मासमात्रायुः         | २५७          | वैजयन्ते त्रयिक्षंशत्               | ५६               | -                                              | ३०⊏                        |
| बिद्दत्य पुनरागच्छन्         | ५३८          | वेजयन्तो नृपस्तस्य                  | १०६              | शंसन्ति निश्चिते कृत्ये<br>शक्टं भाण्डसम्पूर्ण | ३६४                        |
| विहत्य विविधान् देशान्       | હય           | वैजयन्त्यां बत्तो देवी              | २३१              | •                                              |                            |
| विद्वत्य विषयान् प्राप       | 90           | वेरं वहिंस ते भ्राता                | १०७              | शकटाकारभादाय                                   | <b>₹</b> § 9               |
| विहत्य विहतिं त्यक्ता        | ३ २६         | वैराज्यपरिवारो वा                   | रदद              | शकनृपकालाम्यन्तर-                              | યું છે છ                   |
| वीद्यंते सम प्रियामीयव्दे-   | 326          | वशालकृत्यपद्यस्य                    | ४३४              | शक्तयो देवतानाञ्च                              | ३६७                        |
| वीद्य मङ्गवा परी दार्थ       | ३८६          | वे <b>शा</b> खज्यौत्स्नपद्यादिः     | २१६              | शक्तित्रितयसभ्यत्य।                            | २३८                        |
| वीद्य वद्यःस्यते साद्यात्    | 830          | वैशाख मासि कृष्णागां                | ३२६              | श्किनाममद्दीशस्य                               | ३४५                        |
| घीच्य विशातवृत्तानतं         | १६१          | देशाखस्य क्षिते प <b>र्</b>         | २०               | शक्तिमिद्धित्रयोपेतो                           | ?                          |
| बीणां घोपवतीं चासु           | રૂપ્રદ       |                                     | प्ररु            | शक्तिविद्यनुगामित्वा-                          | १४०                        |
| वीणावाचेन हचेन               | ५८           | वेश्यः सर्वसमृद्धाख्य-              | 4.80             | शकाशया तदा तत्र                                | ३७६                        |
| बीगास्ययंत्रं तस्य           | યુડર         | व्यजिशपन्तृतं सार्थप                | २२⊏              | शकाशया सनानीय                                  | ४६२                        |
| वातदण्डादिशधत्यान्निगमाः     | ४५           | व्यतीत∍ति <del>सध्यान</del> -       | ३२⊏              | शकादयोऽपि कंङ्क्य                              | ųς                         |
| वीगोति कत्यया प्राक्तो       | ३५७          | व्यवात्तदेव सप्ताहा-                | ४३⊏              | राकाद्या व्योम्नि दूरा-                        | ४२५                        |
| भीतनी <b>हार</b> सज्यात्स्ना | ७१           | व्यधान्य वेश्वता तस्य               | २०५              | शङ्कमानेति सा वीद्य                            | ३०३                        |
| यीतवाद्धांत्रकारोष-          | 9 २          | व्यस्मत् सा समामका                  | २६१              | शङ्कं विजयघाषाख्यं                             | 888                        |
| वीतरागो पि सोऽप्याह          | ₹४=          | व्यस्ताननाभिभीषना(ण                 | ४६५              | शङ्खतूर्यादिभिस्तिसमन्                         | પ્ર૪६                      |
| धीतलजा विमर्यादा             | ३५४          | व्याख्येयानि त्वया सर्ग-            | २६६              | शङ्खनिर्नाशिकाख्या न्या                        | ६५५                        |
| वीतश्रमस्त-स्पन्दं           | ५०६          | व्याजहार दुसत्मानं                  | ३०७              | शङ्खनिर्नानिकौ रा <b>श</b>                     | \$2\$                      |
| वीरवत्याश्च नन्दाख्य-        | 348          | व्याप्तं ध्वतप्रभया सदा विजयत       | 480              | शङ्कमेरीगजाराति-                               | २०३                        |
| धीरसेना महावारो              | 884          | व्याधः शृगात्तदस्राम                | ११३              | शङ्का च निलनान्या च                            | १८६                        |
| धीगङ्ग बार्डामलः सर्व-       | <b>५५</b> ८  | व्याघाधिपेषृ तानी <del>तं</del>     | ३८५              | शक्तिका च परिभ्रम्य                            | १६२                        |
| बुद्धियणो नसदिश्व            | 338          | व्यासमध्यमणिच्छाया-                 | २०६              | शङ्खेदनीलसङ्काशी                               | 51                         |
| वृज्ञमूले दिथतां वीच्य       | प्र३४        | व्यानीहात्सुचसाप्रियस्ससुलस         | : २७७            | शङ्का नाम धनदर्शां                             | ३६२                        |
| वृत्तक तथ वद्यामी            | ४६६          | या नणनादिगहत                        | પ્ર.૭૫           | शतकतुः शतमसः                                   | २५८                        |
| वृत्तकं तस्य ५ इपामी         | 83           | व्यावणनानुसार                       | પ્રહયુ           | शतत्रयं स पट्चत्रारि                           | ३७५                        |
| वृते शलद्ये सुन्तरपशं        | २०६          | न्युन्छिता गं तदभयन्तरायुः          | 51               | शतसं तसरे याते                                 | २३५                        |
| मृथाटनं पश्तिपाज्य           | ३५४          | व्युन्छिन्ने युक्तियन्मा <b>र्ग</b> | 208              | शतानि त्रीणि पूर्गाणां                         | 845                        |
| वृथा, त्वं यान्वता विप्र -   | 348          | ब्रबन्धन लवेलायां                   | ४३०              | शतानि पञ्च मन्त्र्यस्य                         | १४२                        |
| बृद्धधामं निजं गत्त्रा       | 480          | व्रणायस्त्रमलद्धारा-                | 820              |                                                | ₹ <b>⊏</b> '9, <b>४</b> ६⊏ |
| नुद्धिकियारमधर्मस्य<br>-     | 2 <b>E</b> s | वण-गन्धरांतक -                      | ३५०              | शतानि पट्सइसं च                                | २२०                        |
| वृद्धिरस्य स्वपत्तस्य        | ३७५          | व्रतं तवाधनाभ्याशे                  | 800              | शतानि सतपूर्वाणां                              | २१६                        |
| <b>वृ</b> ष्टिमापातिययन्ति   | પ્રફ્        | व्रतं नैतस्य समान्यं                | ४५७              | शत्रं मम समुत्पन्न-                            | ३६७                        |
| वेदकोऽसि न वेद्याऽसि         | ६३           | वत प्राण्ययाचेन                     | ४५७              | शत्रुक्यकरं कर्म                               | रदर                        |
| वेदिनाद्ध हिंसाक्ता          | २७१          | व्रतशोलिनि हेपु                     | 289              | शब्दनिष्पादने लोपः                             | 200                        |
| वेदान्स सूदमञ्जिद्धत्या-     | १६०          | व्रतःयाभी फ्लितं सीख्यं             | ४७१              | शम्भनाख्योऽभवत्स्वामी                          |                            |
| वेश्यां वयन्तसनाख्या         | 858          | वतात्प्रत्ययमायाति                  | 448              | शय्यातले विनिद्धिण्य                           | २६९                        |
| भेष्टिता रक्षशालन            | १३६          | व्यक्तिनं तं व्रतत्योऽपि            | रूप<br>१८४       | शरकुन्तादिशस्त्रीयै-                           | १०६                        |
| गेत्सि चेद्बृहि स्रोता-      | २८६          | व्रतेन बायते सम्पन्ना               | त्र <b>त्र</b> ह | शरदादिद्वितीयायां                              |                            |
| Acted Advice min             | 1 4          | AND MAK ONDER                       | ~ ~ 6            | ्रा रचावचा <b>४</b> ८॥ जा जा                   | ३३३                        |

| शरव्याप्तिः सरित्स्वेव    | ३३२         | शिवद्वरे तदीशस्य                | ¥5₹    | शुन्यत्र यदिसमोक्त-          | ŧ۰           |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------------|
| शरासनानि सन्धार्य         | ₹ ₹ છ       | शिवगुप्ताभिघानस्य               | ३२७    | शून्यत्रयमुनिप्रोक्त-        | ફદ           |
| शरीरं न भिषप्रच्यं        | 35          | शिवगुप्तमुनेरन्ते               | २४१    | शून्यत्रययुगाष्ट्रोक्त       | <b>⊏</b> ₹   |
| शरीरभोगसंसार-             | १६६         | शिवभूतेः समापन्ना               | 850    | शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त-    | १२३          |
| शरीख़िद्धस्तस्यासीद्      | 38          | शिवभूतेरभुद्भार्या              | ४८३    | शून्यत्रिकर्त्रिख्यात-       | 60           |
| शल्येन वृषसेनेन           | 3=0         | शीतलाख्यजिनाधीश-                | ३६५    | शुन्यत्रिकदशशेय-             | ३७           |
| शशस्य सिंहपोतेन           | २६६         | शीतलाम्भस्तटाकं वा              | YYY    | शून्यत्रिकेन्द्रियैकोक्त     | २४६          |
| शशाङ्कः सेत्रकः प्रेमक-   | પૂદ્ધ       | शीतलेशस्य तीर्थान्ते            | હય     | शून्यत्रितयपत्तैक.           | १७           |
| शस्त्रेणाइन्तुमुयुक्ता    | との口         | शीतलो यस्य सद्धर्मः             | ७१     | शून्यत्रितयरन्थ्रद्धि-       | २३६          |
| शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य   | 885         | शीलदत्तगुरोः पाश्वें            | 855    | शूर्त्यत्रितयसप्तोक्त-       | 98           |
| शातक्करे समुत्पद्य        | રૂપ્રર      | शीलमाहातम्यसम्भूत -             | ४६६    | शृन्य द्वयचतुः पत्त-         | 80           |
| शान्तचित्तः स निर्वेदो    | ११३         | शीलायुषो गुगातात                | ४६५    | शून्यद्वयचतुः शून्य-         | ६२           |
| शान्तं वपुश्रवगुहारिवचध   | रित्रं ७०   | शीलावहा महादेवी                 | ४०५    | शून्यद्वयद्विरन्ध्रेन्द्रि-  | ७४           |
| शान्तिरभ्येति निर्दिष्टं  | 890         | े शुक्तिर्भुक्ताविशेषेण         | 248    | शून्यद्रययुगाष्ट्रक-         | ₹ १          |
| शान्तिवृद्धिर्जयः श्रेयः  | પ્રહપ્ર     | शुक्तकृष्णित्वर्षी              | १२६    | शून्गद्वयर्तुरन्ध्रोक्त-     | 29           |
| शान्तीशतीर्थयन्तान-       | 558         | शुक्लध्यानं समापूर्य            | 830    | शूरयद्वयद्भिशूरयाब्धि-       | १६१          |
| शाक्षंगञ्चमुलः पाञ्च-     | ३२५         | शुक्रध्यानाग्निनिर्दग्ध         | ५३०    | श्रत्यद्वयाग्निपज्ञोक्त-     | ३७           |
| शालयो लीलया वृद्धि-       | २००         | शुक्रध्यानानलालीद-              | 480    | शूर्यद्वयाष्टरम्भैक-         | १७           |
| शालाख्यवैद्यवेषेग्        | ४१६         | शुक्रध्यानोद्धसद्ध्यात्वा-      | ६०     | श्र्न्यद्वयेन्द्रियर्त्क-    | 52           |
| शास्वतं पदमन्बिच्छन       | २४७         | गुक्रध्यानेन कर्माणि            | ३७     | श्रत्यद्वयेन्द्रियद्वयु क्त- | 33           |
| शास्त्रवालत्वयोरेक-       | २६३         | शुक्रफाल्गुन जाष्टभ्यां         | १५     | शूल्यद्वितयवस्वक-            | 309          |
| शास्त्राभयान्नदानानि      | ૭૬          | शुक्तलेश्याः श्वसन्मासै-        | У.З    | शून्यद्वितयवस्येकै-          | ३८७          |
| शास्त्राभ्यासनशोलो-       | 888         | शुक्र तेश्यः स्वंतजोऽव-         | २६     | शून्यद्वितयपड्रन्ध-          | १७           |
| शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या | ×33         | गुक्रलंश्यादयःसाद्धै-           | २१८    | शूत्यद्विरन्ध्र तार्थिकिन    | ४२           |
| शिच्काः खद्रयत्यंक-       | ¥           | शुक्रजश्यो दिइस्ताक्नका         | 80     | शून्यं पञ्चाष्टरन्द्रोक्त    | ર રપૂ        |
| शिचकाः पर्शतद्वादश-       | ३३५         | शुक्लंऽगान्मागशार्षस्य          | 220    | शून्यपञ्चकपत्ता विध-         | <b>३</b> २५  |
| शिज्ञास्तस्य उद्गन्धाः    | २४७         | शुर्व <b>च्युक्त नतु</b> ध्यन्त | १२१    | श्रृ-यपञ्चचतुःखैक-           | ३१           |
| शिचितैकादशाङ्गोऽसौ        | 30          | शुची कृष्णद्शम्यन्त-            | ξς.    | श्रून्यपञ्चचतुद्धे यकः       | ¥            |
| शिथिलीभूतभीः कन्या        | ५४६         | शुद्ध ए। चरन्य हो               | ₹.5    | शून्यपञ्चदिकेकोक्ता          | ३३५          |
| शिविकां नागदत्ताख्या      | १३०         | शुद्धदेश जभदं तत्               | ४५५    | श्रून्यपञ्चमुनीन्द्रेक-      | २३७          |
| शिविकां देवकुर्वाख्या-    | ३८६         | शुद्धश्रद्धानचारित्रः           | १३५    | शून्यपञ्चर्तुंच्होक्त-       | 23           |
| शिनिकां देवसंरूढा-        | 52          | शुद्धश्रद्धानमत्त्रयः           | २१     | शून्यपञ्चे कपक्रोक्त-        | १७           |
| शिविकां वैजयन्त्याख्यां   | २२०         | शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं           | १६२    | शून्यपद्मेकरन्ध्राक्त-       | 88           |
| शिरस्तत्पश्यतो भर्तु-     | <b>३</b> २१ | शुनः स्थाने स्थितो दीनो         | પ્ર    | शून्यपट्कैकपूर्वायुः         | ध्रु         |
| शिरोमुखादिसंजात-          | १५०         | शुभयोगे सितज्येद्व-             | Yo     | शून्यषड्युगपद्योक्त-         | ¥0           |
| शिरो विराजते तस्य         | २०४         | शुभा शब्दानिधाना च              | १८६    | शूत्यषड्वार्धिपूर्वायुः      | २७           |
| शिलां रुष्ट्वा नृपारूढा   | 939         | शुमाशुभविपाकानां                | ₹05    | शून्यसप्तक तस्विध-           | ३२५          |
| शिलां इस्ततलेनाइ-         | १८१         | शुभाशुभविभागोक-                 | १५०    | ग्रुरो लघुसमुत्यानः          | દર           |
| शिलातले निविश्योच्चै-     | XXX         | शुश्रपाद्यष्टधीधुर्यान्         | 80     | श्यालः करिचदास्यस्यं         | ሺ <b>ጀ</b> ጽ |
| शिलासलिला हेतोस्ती        | ३४७         | शुष्कादारमयान्येषु              | પ્રયૂર | शृशु चित्तं समाधाय           | ¥'90         |
| शिल्पिमः कार्ययत्वार्क-   | ¥₹₹         | शून्यगेहेऽतिदुः लेन             | 186    | शृशु देव महिषक               | ₹u⊆          |
|                           |             |                                 | 1-4    | ०% वन संदेशकानर              | 400          |

### **रतीकानामकारायनुक्रमः**

| शृशु भद्दारक स्वामित्      | २८६            | श्रीनन्द्राहं न भोच्येऽस्म· | प्रथ         | शुरवा तत्ती च गत्वेन         | इप्र         |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| शृशु भव्य भवस्यास्य        | <b>१५</b> %    | श्रीत्त्रपृष्टः कुमागणां    | १४५          | श्रुत्वा तत्वोदनाधीशो        | १५५          |
| शृगु भद्र प्रवद्गामि       | પ્રશ્હ         | श्रीदत्तायां कुशास्त्रज्ञः  | \$3\$        | श्रुत्या तत्पीरपं ख्यातं     | ३६८          |
| शृषु पैरं विस्त्वा समन्    | ₹o⊑            | श्रीचराख्यगुरोः पार्श्वे    | 388          | श्रुत्वा तत्सिहित् नाहे      | <b>५५६</b>   |
| शृशु भेशिक जम्बू भू        | 858            | श्रीधरस्य सुता भूत्वा       | ४०५          | श्रुत्या तत्सात्मजो राम-     | २५५          |
| शृशु सागरसेनाच्य-          | પ્રપૂર         | श्रोधराख्या सुता जाता       | 252          | भुत्वा तदैव तं लब्ध-         | <b>७७</b>    |
| शृष्वेते जन्मनि प्राचि     | ४२४            | श्रीधरा चागता नाकात्        | ११५          | श्रुत्वा तद्गीपतिः शोका      | <b>३७</b> ०  |
| शेषयोख् चतुर्थं स्या       | ४७६            | <b>भीनागजिनमासादा</b>       | २५०          | भुत्वा तद्वचनं कोधे          | 305          |
| शेषाः ऋषे भववादौ           | ३२८            | श्रीकागदत्तमातापि           | 838          | श्रुत्वा तद्वचनं चक्री       | ₹८४          |
| शेषाः प्रकृतयस्तेन         | ६६             | श्रीनागद                    | 138          | श्रुत्दा तदचनं चिचे          | RRE          |
| शेषमालां समादाय            | ५०२            | श्रीपञ्चम्यां बुधार्दाः     | યુહહ         | श्रुत्या तद्वचनं तौ च        | २४१          |
| शेषावसर्पिणीकाल-           | પ્રશ્રુપ       | श्रीपुरेशः प्रजापाल-        | २३⊏          | श्रुत्वा तद्वनं मन्द-        | २२४          |
| रोषौ ययोपदिष्टार्थ-        | २६२            | श्रीप्रमे प्रथमे कल्पे      | 40           |                              | १,३४२        |
| शैलस्तम्भं समुद्धर्तुं     | ३७०            | श्रीभृतिः सत्यघोषाङ्को      | १०८          | श्रुत्वा तदचनं विष-          | 808          |
| शैशवोचितसर्वार्थै-         | २७             | श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः     | 388          | श्रुत्वा तद्वचनं सर्व        | २ <b>६ १</b> |
| शोकदावानलम्लाना-           | १७३            | श्रीमती वज्रजंघ वा          | ₹3۶          | श्रुत्वा तन्नागराजोऽपि       | १०७          |
| शोकाकुलः सुनिर्विण्या-     | \$ <b>¥</b> \$ | श्रीमत्यां गुप्रतिष्ठाख्यः  | 385          | श्रुत्वा तनाइमस्य स्या       | RÉE          |
| शौर्यदेशाधिषः शूर-         | 355            | श्रीमद्गन्धकुटीमध्ये        | ६२           | श्रुत्वा ताश्चित्तमेतस्या-   | २८६          |
| शौर्यस्य सम्भवो यावः       | र⊏२            | श्रीमान् जिनाऽजितो जीयाद्   | *            | श्रुत्वा तान् सावधिः सोऽपि   | ४३४          |
| शौर्य्योर्जितत्यादुत्साइ-  | र⊏र            | श्रीमानामुक्तिपर्यन्तं      | <b>₹</b> 55  | श्रुत्वा दूतोऽभ्युपेत्येष-   | ३१०          |
| श्मशाने राज्ञ्यः पापी      | १५२            | श्रीमानितः खगधीशो           | ४५३          | श्रुत्वा धर्मं च सम्यक्तां   | ११४          |
| श्रद्धादिगुण्सम्बन्धः      | <b>५३,३</b> ⊏६ | श्रीमूलसंघवाराशौ            | <b>५</b> ७३  | धुत्वा धर्म जगत्यूच्य-       | पुरुष्       |
| श्रद्धानबोधरदनं            | १०१            | श्रीवर्धमानमनिशं            | યુદ્દપૂ      | शुत्वा धर्म जिनादस्मा-       | ५२६          |
| श्रद्धाय बोधिमासाद्य       | ३८३            | श्रीवर्धमानमानस्य<br>       | ४६८          | श्रुत्वा धर्मे तदभ्यण        | પ્ર₹દ        |
| श्रद्धालुर्धर्ममप्राची-    | ३२५            | श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोत्तया | 40           | श्रुता धर्मे वतेः सार्द      | १७६          |
| भद्धा सद्यः समुत्पन्ना     | ४७३            | श्रीयमी श्रीघरा देवोऽजित-   | દ્દ્યુ       | शुरवा धर्मे धतां त्या यं     | પ્રશ         |
| श्रवणाह् लादिवादित्र-      | १७६            | श्रीवर्माऽस्य सुसीमाख्या-   | ११८          | श्रुत्ता धर्नियादत्त-        | ७३६          |
| श्रद्यो संयमं प्राप्य      | ८२             | श्री वृ तस्वस्तिका          | १५०          | शुल्वा धर्मामदं जन्म         | ११२          |
| <b>अ</b> व्येहितमितालापैः  | ३०६            | श्रीवेषाः कुरुजः सुरः       | २११          | श्रुरदाऽहययनसम्पन्न-         | १६०          |
| श्रावकः कियरोमाख्य-        | ४७५            | श्रीपेणश्चान्यदा गत्ना      | ५१४          | श्रुत्वा तृषा वीणङ्गुख्यो    | रेदद         |
| श्रावकः समुपेत्यनं         | 488            | श्रीषेगाख्यमहीशस्य          | 858          | श्रुत्वा परशुरामस्त-         | रदद          |
| भावकाः सुरकीर्त्याद्याः    | २१०            | श्रीपेणायां सुतस्तस्य       | १७८          | श्रुत्याद्रपराजितो धर्ने-    | ११५          |
| श्रायका लच्मेकं तु         | ३३५            | श्रीपंगो नाम तस्यासीत्      | ४७           | श्रुरतापि ती यक्तद्राच       | 880          |
| श्रावकास्त्रीिय लचािय      | ¥              | शुतं तयोभतामेषा             | ५६४          | श्रुत्वा प्रोद्यदमपंख        | १६३          |
| श्राविकापञ्चलज्ञार्च्यः    | <b>৩ ০</b>     | भुतं स्वयत्यक्षी शास्त्रे-  | २७१          | श्रुत्वा भक्त्या परीत्येनं   | ५५३          |
| शित्वा नदी समुद्भूत-       | યપ્રદ          | श्रुतं दक्तृविशेषेण         | 800          | श्रुत्वा यथार्थमस्याविभूत    | १४३          |
| श्रित्या श्रुत्या ततो धर्म | 885            | शुततद्वना साह               | <b>\$</b> 88 | श्रुता यथावन्नीमत्ति-        | २२७          |
| श्रियं क्रियात्स मे निध्नन | <b>.</b> \$8   | श्रुतधर्मकथो जात-           | २७८          | श्रुत्वा यस्य वचोऽमृ ंश्रुति |              |
| श्रियो माया सुखं दुःखं     | ⊏ು             | श्रुतप्रामुड्वनध्वान-       | १५५          | श्रुत्वा रामोदयापादि         | १०७          |
| श्रीकान्ता नाम तस्याधी     | *              | शुतस्वप्नफला देत्री         | 860          | भुत्या लक्षणवत्तेषां         | ३५८          |
| श्रीयहे काकियी चर्म-       | 388            | धुःचा कर्मकरं मन्त्रि-      | ¥£€          | श्रुत्वावधार्यं तदाजा        | 444          |

| अत्वा विभृतिमद्गत्वा        | ५२७                       | ्षष्ट्रोपबासेना <b>इ</b> त्य               | <b>2</b> 20  | संसारे चक्रकभात्या         | 35    |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| श्रुत्वा शार्क्वधरः शत्रु-  | 30₹                       | पाड्गुण्यं तत्र नैगु ण्य-                  | ₹€           | संसारे पश्चधा प्रोक्तं     | 888   |
| श्रुत्वा श्रीमागदत्तोऽपि    | ¥€.                       | वोडशाञ्यायुपा दिव्य-                       | 54           | संसारे प्रलयं याते         | ધ્રપ્ |
| भुत्या सप्तपदानीत्वा        | 38                        | षोडशाञ्चुपमस्वायु-                         | ३३७          | स एपोऽभ्यर्गभःयत्वा+       | ¥38   |
| भुत्वा सप्रश्रयो धर्म-      | <b>⊏</b> 9                | पोडशाविर्भविष्यन्ति                        | ५६०          | स कदम्बमुखी दाप्यां        | ४१५   |
| श्रुत्वा सुवतनामाईत्पारचे   | £3                        | F == 2                                     |              | स कदाचिच्छरीर्गादः         | १२५   |
| श्रुत्वाहं तत्र गत्वाख्यं   | १५४                       | [स]                                        |              | स कदाचित्तन्जाप्त्यै       | 40    |
| अत्वैतत्कर्म किं कर्तु      | 3<br><b>3</b><br><b>8</b> | संकुद्रमतमातङ्ग-                           | ३८१          | स कदाचित्सभागेहे           | હફ    |
| श्रुत्वैतित्यतरी कन्या      | 488                       | संग्रामाम्मोनिषेः प्रोताः                  | ३१७          | स कदाचित्समासाय            | १०२   |
| श्रुत्वेतद्विशाकार्ता       | १७३                       | संग्रामासहनात्तत्र                         | <b>E</b> 8   | स कदाचित् समासीन           | 59    |
| श्रुत्वेतद्राज्यभारं स्वं   | १६६                       | <b>संजयन्ततन्</b> जाय                      | १०६          | स कदाचित् समुत्यन्नश्रीधिः | *     |
| अ्यते तत्त्रथैवास्तं        | २२६                       | नंशया सर्वकल्यासी                          | <b>የ</b> ሂሄ  | स कदाचित् सुखासीनः         | ą     |
|                             | 4,848                     | संज्ञाप्रज्ञास्यचिह्नादि                   | 305<br>¥3    | स कदाचित्स्वजामातुः        | 385   |
| श्रेयः श्रेयेषु नास्त्यन्यः | ં ૭૬                      | संतप्तसर्वमूर्धन्यः                        | १२५          | स कदाचिदयोध्यायां          | 388   |
| श्रेयरतीर्थान्तरे पञ्च-     | 55                        | संन्यस्यन्ति सदस्तारं<br>संन्यस्येशानकल्पे | १२३<br>१⊏२   | स कदाचिदुपश्लोक-           | ¥EE   |
| श्रेयो गराधरं आप्य          | १२५                       | संन्यस्यरानिकल्प<br>संन्यस्यान्तपरित्यक्त- | ₹ <b>४</b>   | स कदाचिदुपाध्यायः          | २६५   |
| श्रेयो वास् तता यत्नं       | KOX                       | संन्यस्यान्तपारत्यकः-                      | <b>?</b> *   | स कदाचिद्दियं गत्या        | १६३   |
| भेडः षष्टोपवासेन            | 305                       | संदर्भय विषवृत्तं च                        | १०७          | स कदाचिद् दिवील्कायाः      | 28    |
| श्रेष्ठिना धयमाहूता-        | 938                       | संयमं बहुभिः सार्धः                        | યુદ          | स कदाचिद्रते रन्तुं        | 808   |
| भोष्टिनी किं करोतीति        | ४८६                       | संयमं सम्यगादाय                            | १८५,३३७      | स कदाचिद विलाक्योल्का-     | २३⊏   |
| श्रोतुं ममापि चेत्याह       | 488                       | संयमं स्वयभादाय                            | ₹ <b>४</b> ६ | स कदाचिनमहावर्षा           | ३६८   |
| श्वाष्यमानः स्वयं केनचि-    | રૂપ્રદ                    | संयमप्रत्ययोत्पन्न-                        | २३६          | स कदाचित्महीनाथो           | 8'9   |
| [ प ]                       |                           | संयमस्य परां कांटि-                        | १६=          | सकला भरसन्दोइ-             | 8.0   |
| पट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं     | रद्ध                      | संबगासंयमादृष्ट्यं                         | ४५७          | स कोऽपि पापपाको मे         | 43    |
| षट्त्रिंशन्मुनिभिः साध      | 358                       | सयभीव शमं यातः                             | १६४          | स को में कौतुकं तिस्मन्    | 4,२६  |
| षट्पञ्चाशन्महाद्वीपा-       | २६६                       | संयमोऽयं त्वयैवापि                         | २५४          | स कौतुकः समभ्येत्य         | REX   |
| षट्शस्यविद्गपूर्वायुः       | રૂપ                       | संयोगजः स्वज इति द्वि                      |              | सिक्रयं धर्मसःकण्यं        | ३५१   |
| षर्पष्टिमतधर्मादि-          | 03                        | संयोगा दहिनां देहे                         | १२१          | सक्ता रतायुषी भीगे         | ११५   |
| षर्यदस्य चतुर्शान-          | 6,3                       | सं त्लरं समादाय                            | १७२          | स खत्रयर्तुपत्ततुः         | 58    |
| षट्सहस्रप्रमात्रोक्त-       | ⊏३                        | संदत्सरद्वये याते                          | 873          | सखायौ वनगजस्य              | પ્રશ્ |
| षट्सागरोपमात्मायु-          | २४८                       | संःत्सरमहस्राणां                           | રક્ષ્ય       | सगरश्चकवत्यंप शेपैः        | 5     |
| ष <b>डक्</b> त्रलसंयुक्तः   | २१५                       | चंत्राह्माना देवीमि-                       | २१६          | स घोरतपसा दीघं             | १३२   |
| षड्घिशतितन्त्सेधौ           | २३१                       | संविसंबदमानेन                              | રહપ્ર        | सङ्कलय्य नरेन्द्रोऽपि      | 200   |
| षण्गा वत्युक्तपापण्डि       | પ્રમુપ                    | संवेगजननं पुण्यं                           | 386          | संकुलीकृतधौधोद-            | ३७८   |
| षण्मासान् साररतानि          | 80                        | संश्वामस्तयान्येद्यु-                      | २६९          | सङ्क्षेशेन सदाबद्ध-        | ४७४   |
| षण्मासैमौनमास्थाय           | و چ                       | संगत्ताख्या निषिद्धेषु                     | યુજર         | सं चेपादि स्तृतेरर्था-     | ४७२   |
| पण्मासै-न्तिमैस्तरिमन्      | Y¥Y                       | संसकुमृद्वतीं सा विका-                     | २३४          | स चक्रलिद्यतां लद्मी       | ४३१   |
| षष्टिलच्मिताब्दायुः         | ٤٣                        | संसारमीरुराप्रोक्त-                        | ₹35          | सचामरा महीशा वा            | ३१७   |
| षष्ठः श्रीभूपतिशन्दाख्यः    | પુદ્દશ્                   | संसारवधनं साधो                             | ५,३०         | सचिन्तरतत्र जैनेन्द्र-     | 4,४६  |
| षष्ठयामयोत्तराषाटे          | <b>थ</b> ण ई              | संसारी निष्टंतश्चेति                       | ¥€6          | स चेटकमहाराजः              | YES   |
| <b>षष्टोपबास्युक्तस्य</b>   | 350                       | संसारी मुक्त इत्यातमा                      | 388          | समारिषेऽप्यशास्त्र         | 115   |
|                             |                           |                                            | , (          | 4                          | . 4   |

| स स्यति गुगाभद्रः                | 4.95          | सदा त्रिभुवनासेन्यो                      | १८         | स धर्मस्तस्य लामो यो                | <b>४</b> ६६  |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| स जयित जयसेनो यो                 | 83            | सदादित्रितयं नक्दयत्                     | પ્રય       | स भीमान् शृद्धसंयोगं                | Y.Y          |
| स जयति जिनसेनाचार्यवर्यः         | <b>પ્ર</b> ૭७ | स दायादमयाद् गत्वा                       | પ્રશરૂ     | स घीमान् पोडरो वर्षे                | ¥¥           |
| सनानि नयसेनाख्यं                 | ६१३           | सदा विनिद्रो मृगवत्                      | १३७        | स धीरललितः पूर्व                    | २१           |
| स जीविनान्ते सम्भूय              | <b>8</b> 80   | सदा शब्दावीचारश्चतुर्थ-                  | <b>5</b> 5 | स पृत्वेकादशाङ्गानि                 | 3 <b>3</b> ? |
| सञ्जनावर्ज्यं निर्णिक्तः         | ३८१           | स दुर्गन्धेन तजन्तु-                     | પ્રરૂપ     | सनत्कु मारकल्पस्य                   | २५४          |
| सञ्जयन्तमद्दाचैत्य-              | १५६           | स दुश्चेष्टितदौर्गत्या                   | प्रु       | सनत्कुमार <b>चऋशं</b>               | १३६          |
| सञ्जयस्यार्थसन्दे <b>रे</b>      | ४६२           | स दूत. सत्वरं गत्वा                      | १४५        | सनत्कुमारदेवोऽस्मा-                 | પ્રદ્દષ્ટ    |
| सञ्जातसम्मदाः प्राप्य            | ইডঙ           | स दूतो राजगेहं स्वं                      | १४५        | सनत्कुमारा <b>दे</b> श <b>क्</b> या | २०२          |
| <del>एंशानैक्</del> विभिरण्येभिः | 33            | स देघदेव्यसंख्यात-                       | ३१         | स नापितं विकाराणा-                  | ४१८          |
| स तं निरीस्य तत्रैय              | 284           | स देवरमणोद्याने                          | १८१        | स नारदः पुनस्तत्र                   | रद्भ         |
| स तथैवाचरन घोरं                  | २२२           | स देवार्चनवेलायां                        | ४८३        | सनिदानोऽभवत्प्रान्ते                | 848          |
| स तदैव सभामध्यानि-               | १६७           | सद् <b>ग</b> ित्वादिसि <b>द्ध</b> यन्ताः | १६६        | सन्तत्या मलसञ्चयः परिगाती           | १०१          |
| स तद्धेतुसमुद्भूत-               | ७ १           | सददृष्ट्या सौकुमार्येण                   | 338        | सन्तप्तो मायया सीता-                | ३२१          |
| सति व्ययेऽपि बन्धानां            | ४६७           | सद्धर्मलाभयोग्याध                        | 488        | सन्तस्तद्बान्धवाश्चान्ये            | २६१          |
| सती श्रीतिमती मेश्गिरेः          | 388           | सद्भावप्रतिपन्नानां                      | ३०१        | सन्तानिभ्यः ससन्तानः                | ३७१          |
| सती विजयदेवस्य                   | Yox           | सद्भावः सर्वशास्त्राणां                  | પ્રહે      | सन्ति तत्सेवकाः सर्वे-              | 208          |
| स तेन मानभङ्गेन                  | ६२            | सद्यः कृत्वा समुद्वातं                   | १००        | सन्तुष्टिर्विनयज्ञान्ती-            | 4्६०         |
| स तै: श्लाष्यपडङ्गेन             | 385           | सद्यः श्रापयतः स्मैतौ                    | પ્રપૂ १    | धन्तुष्य भूपतिस्तस्मै               | ११०          |
| स तै: उद्दावहृत्याखिलार्य-       | 0.3           | सद्यः शीलवती स्पर्शा-                    | ₹35        | सन्तो दिव्यमनुष्याः स्युः           | પૂક્ર        |
| सत्कर्म भावितैभिगैः              | ४४६           | सद्यश्चतुर्विधा देवाः                    | <b>5</b> 2 | सन्दघत्सन्ततिं मुर्खः-              | ५०१          |
| सत्कुलेषु समुद्भतास्तत्र         | ४६            | सद्यः सम्यक्तवमादाय                      | १८०        | सर्निंघ तपोधनैः सार्द्य-            | २८०          |
| सत्यं प्रकृषता सद्यः             | २८५           | सद्यः सर्धास शुष्काणि                    | २७४        | सन्ध्येव भानुमस्तादा-               | ३⊏६          |
| सत्यं सार्वदयामयं तव वचः         | <b>⊏</b> ₹    | सद्यः सामयिकीं शद्धि                     | २०८        | सम्बद्धाः सन्तु ना युद्धे           | ₹१5          |
| सत्यवोषो मृषावादी                | 220           | सद्यः सीतालतां दग्धु                     | ३०१        | सनिधाने च तस्यायः                   | પૂ૦          |
| सत्यन्धरमद्दादेव्या              | પૂર્હ         | सद्यस्तवालनं दृष्ट्वा                    | yye.       | सन्मागंदूपर्णं कृत्वा               | ४५६          |
| सत्यन्धरमहाराजं                  | प्र२०         | मद्यस्तदास्य बालस्य                      | રૂદ્ય      | सन्त्यस्य त्रिधिना स्वर्गः          | <b>ኳ</b> ሄሄ  |
| सत्यन्धरमहाराज-                  | પૂર્ય         | सद्यस्तामेत्य तत्कर्म                    | 808        | सन्त्यस्य विधिवल्लोक-               | 488          |
| सत्यन्बरोऽददादेतद्               | 30K           | सधो जयानकानीकं                           | ३⊏२        | सपन्ता इव सम्पन्न-                  | ३१७          |
| सत्यप्यये रतिर्न स्यात्-         | 880           | <b>म</b> द्यो जातं जिने =                | ३२         | स पञ्चाग्नितपः कुर्वन्              | ११८          |
| सत्यप्यात्मान कौमारे             | २३६           | सद्यो जातिस्मृतिं गत्वा                  | ४५६        | स पातु पार्श्वनाथोऽस्मान्           | ४२१          |
| सत्यभाया गृहं गत्वा              | <b> 8 9</b> 9 | सद्यो दुसत्समूहोऽपि                      | १२४        | स-पुनः श्रावणे शुक्र-               | ३७७          |
| सत्यभामा सुताराज्भृत्            | १६४           | सद्यो निवर्तते स्मास्मान्                | ३६१        | सप्तपुत्राः समाप्स्यन्ते            | ३६४          |
| सत्यभामासुतोदिष्ट—               | ४१८           | सद्यो निर्विद्य संसार त्                 | १०३        | सप्तप्रकृतिनिम् ल-                  | ४७२          |
| सत्यवत्यां सुधीव्यीतः            | <b>३</b> ४५   | सद्यो मनोह्येद्याने                      | ३३१        | सप्तप्रकृतिनिर्नाश-                 | १५६          |
| सत्यां प्रयाति कालेऽसा-          | 3,1           | <b>च</b> द्यो मन्त्रिपदाद् भ्रष्टो       | १११        | सप्तमः सकलां पृथ्वीं                | ३६४          |
| सत्यायुषि मृतिस्तरिमन्-          | २२            | मद्यो यत्ती च सुरयाप्य                   | ४१७        | सप्तमीं पृथिचीं पायाद्              | ११७          |
| सत्सु भाविषु च प्रीति-           | ४६७           | सद्यो विलोक्य सोऽप्याश्च-                | १६८        | सप्तमे संयमस्थाने                   | १०६          |
| सत्सु सत्स्विप्भोगेषु            | SVY           | स द्रव्यसंयमी भूत्वा                     | 480        | सप्तमेऽइनि यत्तस्य                  | १५६          |
| सदसदु भयमेते नैकश् <b>वे</b> न   | €3            | सद्भृतस्तेजसो मूर्ति-                    | १०४        | सप्तर्धयो वा पुत्र्यश्च             | ४८२          |
| सदसद्वादसद्भाय-                  | १२३           | सद्देचोदयसम्भूत-                         | २१८ \      | सप्तविशतिवाद्ध्यायु-                | १३४          |
|                                  | - ,           |                                          |            |                                     | . \ •        |

# महापुराणे उत्तरपुराणम्

| सप्तविंशतिवाराशि-                  | ४३२          | समादिशत्पुरा गर्व               | યુર્દ         | सम्पाद्य तीर्थकृत्नाम               | २३४         |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| सप्तव्यसनसम्पन्ना                  | ಕ್ಷದ         | समाधिगुप्तनामानं                | ४२३           | सम्पूज्य वन्दितुं यान्ति            | ५३⊏         |
| सप्तव्यसनसंसक्ती                   | १६८          | समाधिगुतमासाद्य                 | १६२,४३१       | सम्पूर्णः किमयं शरच्छशधरः           | ६४          |
| सप्तसप्तिकुन्थ्वादि-               | 52           | समाधिगुतयोगीशे                  | ४०४           | सम्पूर्णयौवना यान्ती                | 308         |
| सप्त सस्थानगतौ ख्यात-              | 308          | समाधिगुप्तसंश्रभ                | યુદ્દ १       | सम्योध्य पालयामास                   | ६६          |
| सप्तापि काननेऽन्येद्य-             | ३६१          | समानां पञ्चपञ्चाशान्            | રૂરૂપ         | सम्युच्छन्तिस्म सर्वेऽपि            | २७३         |
| सप्ताब्ध्युपमितायुष्को             | <b>የ</b> ልፎ  | समानां सप्ततिस्तस्य             | પ્રપ્રદ       | सम्प्रत्यपि दुस्कोऽहं               | ३१३         |
| सप्ताब्ध्युपमितायुः सन्            | <b>አ</b> ጻድ  | समापादयदाकर्ण्य                 | 3,4,દ         | सम्प्रत्यप्रतिमल्ली वा              | १६८         |
| <b>स्ता</b> रिलप्रमा <b>णाङ्गा</b> | पूप्र्       | समायुतमितात्मायुः               | २४८           | सम्प्रविश्यायुषागारं                | ३⊏४         |
| सप्रतापा प्रभेवाभात्               | ३६०          | समारोपितकोदण्ड-                 | ४१६           | सम्प्राप्तवान् कुमारोऽपि            | 485         |
| सप्रभयं प्रजानाय-                  | ४५३          | समास्टिब्य सुखप्रश्न-           | પ્રશ          | सम्प्राप्तार्धासना स्वप्ना-         | <b>४६</b> ० |
| सम्भयं समीच्येन-                   | 8E4          | समीद्यं तं जनोऽन्योन्य          | <b>રૂપ્</b> ર | सम्प्राप्तोपान्त्यसंज्ञानः          | १२३         |
| सफला सर्वेदा दृष्टि-               | 393          | समीच्यादैशिकप्रोक्त-            | ३५५           | सम्प्राप्नुवन्ति तत्रैत             | 488         |
| सबलं पितरं इत्वा                   | १७२          | समीपं प्राप्य भक्त्याता         | ४७४           | सम्प्राप्य खेचरेशेम्य-              | રૂપ્રદ      |
| सुभालवत्सया धेन्वा                 | 54           | समीपे चन्दनार्याया              | પૂર્હ         | सम्प्राप्य गगनाभोगं                 | १८८         |
| स बाह्याभ्यन्तरं शुद्धं            | २३२          | समीपे तस्य तत्सूनुः             | २६२           | सम्प्राप्य नित्रकृटाख्यं            | २९          |
| सभयस्तानि दृष्ट्याख्य-             | 3€=          | समीप रामदत्तापि                 | ११२           | सम्प्राप्य जीवितस्यान्तं            | ७२          |
| स भव्योऽतिविरक्तः सन्न-            | 380          | समुच्चासनमारोप्य                | १६०           | सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्य             | ४५६         |
| सभां भीवा खगेशो                    | १५७          | समुत्कृष्टाष्ट्युद्धीद्ध-       | २३८           | सम्प्राप्य वहशो नोप-                | भू०८        |
| सभार्ये श्रेष्टिनं मैव-            | 838          | रमुत्तानियतुं शक्ता             | २६ १          | सम्प्राप्य मुक्तमोगाङ्गो            | 84E         |
| <b>उ</b> मं जनन्या सबन्दि-         | ४७२          | समुत्रन्नमहावो[घ:               | ४६३           | सम्प्राप्य महमागेष्य                | ४६१         |
| समं प्रार्णेरियं त्याज्ये-         | ३०२          | समुद्गतैकछत्रादि-               | ३३८           | सम्प्राप्य पतितस्तरिमन्             | 4.88        |
| तमं भानुश्च सञ्जात-                | 880          | समुद्घटय्य सद्वृत्त-            | <b>યુ</b> ૪૨  | सम्प्राप्य यु ्यमानेषु              | ३१४         |
| <b>सम</b> न्नं भूपतेरात्म-         | 308          | समुद्भूतेन तपसो                 | <b>२२</b> ६   | सम्प्राप्य यौवनं तन्त्री            | ४५२         |
| <b>समन</b> न्तरमेवास्य             | १३५          | समुद्भूतोऽयमारिकण्य             | २२७           | सम्प्राप्य राववं सोप-               | ६६६         |
| समभावनया तृप्यन्                   | २४७          | समुद्भान्तो निवायीऽन्यै         | 1             | सम्प्राप्य संयमं प्राप्य            | ३४१         |
| चमभाषत मायाशो                      | २२२          | समुद्रविजयाख्याय                | <b>३</b> ५३   | सम्प्राप्योपशमं भानं                | 308         |
| समयुक्तत रामेण                     | ३२३          | समुद्रविजयादीनां                | ₹४५           | सम्प्रार्थ्य विविधाहारान            | ४१७         |
| समर्चितो महांट्वैः                 | ३७           | <b>समुद्र</b> िचनयाचीशां        | 3 60          | सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसी             | Y.E.        |
| समर्प्यन्तां कलत्राशि              | 350          | समुद्रविजय पाति                 | ३५,३          | मम्भव तव लोकानां                    | १५          |
| समवर्तीनरान् सर्वान्               | ३२०          | समुद्रसननामानं                  | ३५०           | सम्भावयतु पिङ्गार्च                 | २६०         |
| समवसरग्रलच्म्या                    | પુ           | स मुनिस्तीर्थना थेन             | ४५४           | सम्भावयन्तमात्मानं<br>सम्भृतपरिणामन | १६४         |
| समभाग्ययतां वैश्य                  | प्रश्२       | समुन्मूल्य निहन्ं तं            | ४५०           |                                     | ٥٥٠         |
| समस्तवतसम्पन्नो                    | 800          | समुपाविद्यदेकत्र                | रहद           | सम्भूय पोदनपुरे                     | १२७         |
| समस्ताह्वादकेनाधी-                 | <b>શ્</b> પૂ | समुपेत्य रथाङ्गेश               | 805           | सम्भूयेतौ द्वितीयेऽह्न              | ३२४         |
| <b>स</b> मस्तैः शैशवं तस्य         | ₹8           | समुल्लाङ्घतमर्यादः              | £4            | सम्मतस्तैनं मस्कर्तुं               | યુ૪પ        |
| समाः पञ्चसङ्खोन-                   | २१४          | समेतमेव सम्यक्त्य-              |               | सम्मेदं पर्वतं प्राप्य              | १⊏          |
| समाकण्यं सनुत्पन्न-                | ३३१          | सम्भवस्यान्तरे जाते             | 840           |                                     | ,१२६        |
| समाकर्षग्ररज्ञाव-                  | 838          | सम्पत्तिर्वा चरित्रस्य          | २०            | सम्मेदपर्घते मार्ध                  | ३७          |
| समागत्य तयोः कृत्वा                | र३५          | सम्पद्यते न वेत्येतद्           | ४११           | सम्मेदशैलमासास                      | ७५          |
| समाचारबहिभू ता-                    | 488          | सम्पर्क मनसा मस्ता              | २६८           | सम्यक्त्वमपरे सद्यः                 | <b>VEE</b>  |
| - "",                              | And and and  | यन्त्रक संच् <u>या स</u> स्त्री | REA ,         | सम्यक्तादिच हु खे गा                | ४७५         |

| सम्यक्त्वाभावतः          | १७२         | सर्वभाषां भवद्भाषां                 | 85€         | स विद्यया समाहूतां-                          | २७५         |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| सम्यक्त्वादिषु बन्बासी   | ₹४२         | र्खाभाषास्वमाचेन                    | ३५१         | स विलक्तो हयप्रीवी                           | ४५४         |
| सम्यक् प्रार्थयतैतांस्ते | ५१६         | सर्वमेतद्गुरोरात्त-                 | ध्रु०       | सविषं वाशनं मित्रं                           | 1880        |
| सम्यक् श्रद्धाय तत्सर्वे | ४१५         | सर्वतस्रासम्पूर्गा                  | ११५         | सविस्मयौ विलंध्यैनां                         | इद्ध        |
| सम्यगाराध्य सम्भूतः      | ३६३         | सर्वलद्धणसम्पूर्णो                  | ३३७         | सव्यापसव्यमुक्तार्धं-                        | ३१९         |
| सम्यगेवं तपः कुर्वन्     | २२०         | सर्वनित्तनमतश्रद्धा                 | <b>%</b> =0 | सवतौ जीवितस्थान्ते                           | 805         |
| सन्यग्शानिवहीनत्वा-      | ४४७         | सर्गविद्याच्छिदा श्रुत्वा           | 800         | सशल्यः सोऽपि तब्छुत्वा                       | 4           |
| सम्यग्दर्शनमादाय         | <b>१४</b> १ | सर्वशस्त्रसम् दिन                   | ३८२         | स शाब्दः स हि तर्कशः                         | પ્રમુહ      |
| सम्यग्दर्शनरतञ्ज         | પૂર્        | सर्घशान्ति ।दो देवः                 | २०४         | स शीलगुण्सम्पन्नः                            | £2.8        |
| सम्यग्द्धियहीते हग्      | ध्०१        | रर्वश्रोय <b>र्यिका</b> व <b>गे</b> | <b>५५</b> ८ | सशोको गृहमागत्य                              | २६४         |
| सम्यग्दष्टिरयं सत        | ५४८         | सर्गसङ्कपरित्यागाद्यत्र             | १३६,५२७     | स श्रीगीतमनामापि                             | इ५०         |
| सम्यग्भवति विशात-        | ३५६         | सर्वासन्तापकृत्तीच्या-              | <b>५३</b> ६ | स श्रीवृद्धिं च सम्प्रापत्                   | २१          |
| स यः पोडशभदेन            | १५=         | सर्गस्थानानि दुःस्थानि              | ४६७         | स श्रुतो मद्गुरोधर्म-                        | २७२         |
| सयतां शोलमालां वा        | ३३६         | सर्वस्यमर्थिजनताः स्वा              | मेह ५६६     | स श्रेष्ठी वनमाला व                          | ३४३         |
| स योगभावपर्यन्ते         | 880         | सर्वस्वहरजोद्भृत                    | 308         | स पट् प्रकृतिभिभू प्य-                       | ३३          |
| सरः सूर्यन्दुकलभ         | २५४         | सर्वा निर्वाण्य विश्रम्य            | ५१६         | स संरम्य चिरं ताभि-                          | ८६          |
| स रक्तो गुण्मञ्जयाः      | ६२          | सर्वाणि जलपुष्पाणि                  | યુરુદ       | स सद्दृष्टिस्तमादाय                          | पू०१        |
| स रवकवचं लेख्य-          | ३४६         | सर्वाण्येतानि सम्भूय                | ৬३          | स सर्वरमणीयाख्यं                             | ५४१         |
| सरतारं परं सारं-         | २१८         | सर्वाभरणदृश्याङ्की                  | ४८६         | स सहस्रसमायुष्को                             | 3-3         |
| सरसं विरसं तोद्रग्       | યુપુદ       | सर्वार्थसिद्धानुत्पने               | રપ્રપ્      | स सन्नद्धवलोऽधाव-                            | યું,૦૭      |
| सरसः सागगरसर्वः          | ४३४         | सर्वार्थसिद्धिदेवस्य                | ₹88         | स सुखेन्सुर्गसन्तश्री-                       | ७२          |
| सरसा शञ्चनकादि           | ५१          | सर्वार्थासद्धि शिविका-              | २०८         | स सुत्रण्वसुगैहं                             | १६१         |
| स राजपूजितस्तत्र         | १६०         | सर्वार्थसिद्धा देवेन्द्र            | 388         | स स्नेहामृतसम्पृक्त-<br>स स्नेहादामद्त्रायाः | हु<br>१११   |
| स राजा तेन पुत्रेण       | 38          | सर्वासिद्धी सत्सीख्यं               | १२८         | सह ताभ्यां समप्राची-                         | ३०४         |
| स गमचरणाम्भाजं           | २६८         | सर्वे कमण श्रीमन्ता                 | પ્રદ્દેષ્ઠ  | सह तेन महीपालाः                              | ςε.         |
| सरोगाः शापुरारोग्यं      | 50          | सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो            |             | सहदेवोऽपि सम्भ्रम्य                          | ४६३         |
| सरोजं बोदयाद्धानोः       | ሄ⊏          | सर्वे ते पुनरन्येद्य-               | પ્રસ્       | सह देव्याश्च सम्भतः                          | १३५         |
| सर्पशय्या धनुःशङ्खा      | ३६८         | सर्वे ते सुचिरं इत्या               | १२          | सह पूर्वधनस्थान-                             | પુષ્        |
| सर्वे निधाय तिश्चत       | ४७२         | सर्गे दीचां प्रहाप्याम              | પ્રફેશ      | सहयोगो युत्राभ्याञ्च                         | ४११         |
| सर्वो स्वयंत्रभाख्येन    | ३४१         | सर्वे नियांगाककल्याग्-              |             | सह विष्णुकुमारेण                             | <b>३५</b> ७ |
| सर्वेकर्मचण्रां अमात्यः  | 888         | संनिद्रयसमाह्लाद्र-                 | ₹1          | सह सञ्जात इत्येत                             | પ્રશ=       |
| सर्वज्ञः सर्वलाकेशः      | ६१          | सर्वे वाम्ब्रतिनो प्राह्मा          | પ્રપુષ્ટ    | सहसा वेष्टते वार्क                           | ४१६         |
| सर्वज्ञस्य विरागस्य      | 830         | संभि दर्शिता व्याकं                 | २७१         | सहसेत्यद्भुतं कर्म                           | ३८४         |
| सर्वशाशानिमिनान          | ४७२         | सर्वेषां दिव्यभूषाभिः               | યુર્વ       | सहसंव सुभौमस्या-                             | २२८         |
| सर्गत्र शिजयः पुण्य-     | પૂરપ        | सर्विरगुण्यं                        | २६०         | सहसैवातमना रागं                              | યું         |
| सर्वत्र सर्वदा सर्व      | ६३          | सलज्ञाससहस्रोक्त-                   | १२३         | सहसोदुम्बराखयेन                              | ₹8.5        |
| सर्वथायमादितरवानां       | 308         | सलज. संयमी भूत्वा                   | રપ્રપ       | सहस्रदेवतारस्यं                              | २२८         |
| सर्वदानिष्टसंयोगो        | 5           | मिललं वा तृपार्रास्य                | २५२         | सहस्रपत्रमम्भोज-                             | ३७०         |
| सर्वदाषमयी भागी          | ४१३         | संगर्ख प्राभृतं दत्वा               | ४५२         | सहस्रवाहुं सम्भाष्य                          | २२५         |
| सर्गप्रकृतिसान्निध्ये    | ३२७         | सलेखोपायनं सन्तं                    | રપ્રહ       | सहस्रवाहुमाहत्य                              | २२६         |
| सर्वभन्यहितं वाण्छन्     | १९५         | सक्लाका इवाम्मोदाः                  | <b>₹</b> १८ | सहस्रवाहुरिच्वाकुः                           | 223         |
|                          |             |                                     | ***         | A at 1. Day 1. A set Mar.                    | 7 7 4       |

| सहस्रभूपैः सायाह             | २४६         | साङ्क्षयादीन् लोकविख्यात  |             | साम्राज्यसारसी ख्यं          | १२७            |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| सहसमन्तिमज्ञाना-             | 358         | साङ्ख्याचासप्रवादानां     | ४७६         | सारभूतानि बस्तूनि            | १६८<br>२८१     |
| सहस्रमुनिभिः साद्धे          | ७०, २२१     | सा जिह्या ती मनः कर्णी    | <b>አ</b> ጸ  | सारमामोदमादाय                |                |
| सहस्रमेकं त्रिशन-            | ४६८         | सातकरे विमानेऽम्-         | 385         | सारबौख्यत्समागञ्जन्          | 830            |
| सहस्रयच्चाखा                 | 5\$0        | सातपञ्चशुभैः सौख्य-       | ર           | सारस्वतादिसंस्तोत्र-         | <b>२</b> १५    |
| सहस्रारिमना सार्खे           | १५६         | सा तेषां फलमाकर्ण्य       | १५          | साराधनाचतुष्कः सन्           | 853            |
| सङ्खाम् वर्गे अनन्त-         | 30          | सा देवैर्घसुधार्यादपूजां  | ६७          | साथैन सममागच्छ-              | \$ R <b>\$</b> |
| सहसारं करे कृत्वा            | २२⊏         | साद्यन्तहीनमनवद्यमनादि-   | पूह्७       | सार्द्धत्रिकोटिसंख्यातं      | ३०६            |
| सहसारिमानेश-                 | ७३          | साधनं क्रमशो मुक्ते       | ₹5₹         | सार्द्धाद्वस्यारिंश-         | १३५            |
| सहसार्दे सहस्रं तु           | २४७         | साधयनत्वन्यथा दर्पादिमे   | 3,8         | सादंषोडशमासान्त-             | ३४३            |
| सहस्रेण समादाय               | ३⊏६         | <b>साध्यमासमासां</b> स्ते | 800         | सार्द्धारितत्रयोत्सेघ        | प्रह्          |
| सइसेगाप तुर्याचबोधं          | રશ્ય        | साधबस्तत्रयोग्योऽय-       | ધ્રસ્ય      | साधं कनकवत्यासी              | ४५८            |
| सहस्रेगाप्य नैप्रन्थ्यं      | ६०          | साधारणास्तव न सन्तु       | ५६६         | साध स्वपरिवारेगा             | ५१३⊏           |
| सहस्रैः सप्तभिः साद्ध        | 389         | साधिका पूर्नकोट्यायुः     | પ્રદ્       | सार्थ स्त्रहेतुसम्प्राप्तौ   | प्रपूद         |
| सहसेर्धानमास्थाय             | २३७         | साधुविद्धमनेनेति          | પ્રફ્ય      | सार्वभौमीं श्रियं सम्यक्     | २२७            |
| सह स्वाभाविकं रूप-           | પ્રસ્       | साध्यार्था इत रचसाध्यन्ते | ४६          | सा ल <b>च्</b> ीः सकलामराचित | पदा४२६         |
| सहानावृतदेवेन                | યુર્ક       | साध्यसाधनसम्बन्धो         | 805         | सावधिर्विजयं तेन             | 30€            |
| सहात्यकल्पे भूत्वेह          | पुष्टव      | साः नागदत्तदुश्चेष्टां    | પુપુર       | सावष्टममं बचः भुत्वा         | १५०            |
| सहाभ्येत मया लङ्का           | 30\$        | सान्बहं कुर्गती वृद्धि    | १७४         | साऽविशचन्द्ररेखामाः          | २०३            |
| सहायाँशादिशतस्य              | <b>₹</b> ₹  | सापि कालानिलाद्भा         | ່ເວຊ        | मा विइर्तुं वनं याता         | ¥05            |
|                              |             | सापि गर्भार्भककौर्यान्    | ३६३         | सा बीतरागता प्रीति-          | २३५            |
| सहाया बान्धनाश्चास्य         | 400         | सापि दृष्ट्वा महीनाथमभ्यु |             | सा सुवतार्यिकाभ्यर्गे        | ३६६            |
| सहायीकृत्य सम्पूज्य          | ३०५         | सापि पञ्चनमसस्कार         | <b>858</b>  | सा स्नीत्वान्ना वदुद्वयेत्   | ४१४            |
| सहाये सह संविश्य             | ५००         | सापि पद्मावती ज्ञान्ति    | ४०५         | साहसं पश्य भुक्जेऽहं         | 33             |
| सहायैः साधित कार्ये          | રૂ શ્પ      | सावि स्वस्तामिनीमेतः      | પ્રસ        | सिंहकेता विधाया मिपेकं       | 388            |
| सहावश्यमहं ताभ्यां           | ३१५         |                           |             | सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य     | ११५            |
| सहासो विद्यते नान्य-         | ४७५         | साप्यात्ताभरखाऽऽगत्य      | ४८४         | ति <b>इ</b> चन्होऽभवद्राजा   | ११२            |
| <b>उहोत्पत्तौ</b> श्रियोऽनेन | 45          | साप्याह तेपु मे वांछा     | २२६         | सिंहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि    | ११४            |
| ् सा कथा यां समाकर्ण्य       | ₹४३         | साप्याह सुजने देशे        | ५१८         | सिंहनादं तदा कुर्वन्         | <b>३</b> २२    |
| सकल्येन तदाख्यातं            | १६५         | साप्याइ सुप्तवान् राजा    | ४६६         | सिंहनि:क्रीडिताचुमं          | 4.ધ્           |
| साकेतनगरं गत्ना              | २६१         | सा प्रबुध्य फलान्यात्मपते | १२६         | सिंहभदः सुकम्भोजो            | ४८२            |
| साकेतनगराधीशो                | <b>७</b> ३७ | साभिषेकं सुरै: प्राप्य    | ₹₹ <b>%</b> | सिंहविष्टरमध्यस्थे           | ४६८            |
| साकेतपतिना किं ते            | २६०         | सामग्रीसन्निधानेन         | 830         | सिंहशीयोंऽयमित्येषो          | ४५१            |
| साकेतपुरमन्येयु-             | ११६         | सामभेदविधानशाः            | પૂર્ય       | सिंहसेनमहाराज                | 308            |
| साकेतपुरमभ्येत्य             | <b>३</b> २७ | साम वाचि दया चित्ते       | 50          | सिंहसेनादयस्तस्य             | 8              |
| साकेतस्य विभूति ते           | <b>8</b> 39 | सामानिकादिभिदेंवै-        | ४६०         | सिंहसेनोऽपि कालान्ते         | ११२            |
| <b>सादाल्लदमीरिवाद्य</b>     | 30x j       | सामानिकादिसर्वर्धिः       | ४३३         | सिंइसेनोऽशनिवोषप्रान्तः      | 3 8 8          |
| सागरो धनपालाख्य-             | <b>3</b> 38 |                           | ३०,१०४      | विंहकृतिः स सहसा             | ३७३            |
| सागरोऽनन्तकान्तारं           | ६३          | सामायिकादिषट्कस्य         | 286         | सिंहासने समारोप्य            | \$ <b>?</b> ¥  |
| <b>चागरोपमकोटीनां</b>        | ₹, ६€       | सामायोपप्रदां मेदं        | रु⊏र        | सिंध्यने समासीनं             | १६५            |
| सागरोपमविंशत्या-             | २४५         | सामीप्यादत्त्वशानन्द-     | २७४         | सिंहासने समासीनो             | १७५            |
| शामिनुल्जीगतस्थूल-           | २२६         | सम्बन्धनान्यस्य           | २०४<br>२०७  | विद्वादिविदिद्वादिन्यो       | \$ X 7         |
| Allan 31. an . Alla far.     | ***         | المراوي المراف في من مصدر | 120         | andridiar Mandall Such       | 512            |

#### श्लोकानामकाराचनुक्रम

| सिंहेनैय मया प्राप्त       | YEY       | सुर्खं नाम तदेवात्र                         | 36           | सुतो यद्मादिदसायां         | इंडइ        |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| सितपद्मत्रयोदश्यां         | १२६       | पुल नाम पदवान<br>सुलं विषयजं प्राप्तुं      | 350          | मुतो राजपुरे जाति          | 480         |
| सित पौषे चतुर्दश्यां       | २३        | युक्त विवयम प्रान्तु<br>सुक्तमर्भा जयश्यामा | १२२          | सतो विजयरामाख्यो           | <b>३</b> २६ |
| विद्यक्टमगास्तो <u>तुं</u> | 488       | मुखदु:खादि संवेद्यं                         | २३६          | सुतोऽस्यास्तव भर्तारं      | ३६४         |
| खिद्रभूपद्धति यस्य         | प्रद      | सुखानि धर्मसारा <b>शि</b>                   | ₹ २ <b>८</b> | सुतौ तौ यौवनापूर्या        | १८५         |
| सिद्धरान्तसविद्यत्वा-      | 328       | _                                           | प्रथ         | सुतौ समुदभूतां ताव         | 805         |
| सिद्धाचले कदाचित्रं        | १८४       | सुखानि सह मुझानः                            | 33           | सुदत्तस्तेन निर्विण्यः     | १८५         |
| सिद्धार्थशितिकामृद्धां     | १६        | मुखस्य तस्य को वेत्ति                       | २३ <b>५</b>  | सुदत्तो नाम तस्यासी-       | १८२         |
| सिद्धार्थमुरसम्बोध-        | ¥8E       | सुखेन नवमे माति<br>सुखेनासाधनानेन           | પ્રક         | सदर्शनार्थिकाभ्यर्थे       | इप्१        |
| विद्वार्थी व्यातसम्यक्त्वो | 138       | •                                           | ३५२          | सुदूतिमन्दुनामानं          | 188         |
| सिद्धे वैकत्र घातोक्ते     | २५७       | सुगुरुद्गु मध्याख्यः                        | २ <b>८</b> १ | सुधर्मगण मृत्पार्श्व       | ५३०         |
| सिन्धुसिन्धुखगाद्रयन्त-    | ३८२       | सुग्रहं तलहस्तेन                            | <b>३२१</b>   | सुधर्मण्यन्तिमं शानं       | ५३७         |
| सिन्ध्वाख्यविषये भूभृद     | ४८२       | सुग्रीवः कुम्भकर्गेन                        |              | मुंधर्मनाम्ति स ज्येष्टे   | १३०         |
| सिरावनद्धदुःकायो           | 388       | सुप्रीवासुमदाद्यात्म-                       | ३२१          | सुधर्मा देवली जम्बू        | ५३७         |
| सीतां नेति विनिश्चित्य     | 382       | सुग्रीवानिलपुत्रादि-                        | \$16         | ं सुधर्माचार्यमासाद्य      | 382         |
|                            | 1         | मुघोषः शतघोषाख्याः                          | १५६          | सुधीः कथं सुखांशेप्सुः     | ३०          |
| सीतां नेतुमतोऽस्माक-       | ३११       | सुघोपविद्युद्दं प्ट्राख्यौ                  | १७३          | सुधीर्मदनवेगा च            | १६२         |
| सीतां मियः श्रिताभावि      | 305       | सुघोषाहेतुना प्राप्त -                      | 808          | सुधीर्मनोहगेदाने           | १३५         |
| सीतां शीलवतीं कश्चिदपि     | ३२१       | <b>सुज्ञानमप्यविशेयं</b>                    | ३१२          | सुनन्दो नन्दिषेग्राश्च     | ३६२         |
| सीताचष्टसद्साग्र           | ३२५       | मुर्त योग्यतमं मत्या                        | ३४२          | मुनोताख्या च शीता च        | ३४५         |
| सीता घैर्याम्बुधि प्राप्य  | ३०१       | मुतं समर्पयामान                             | A06          | <b>मुन्दर्यामभवत्तस्य</b>  | ११६         |
| सीता न्यस्येति नीता सा-    | ३०६       | मुतं स्वराज्य संस्थाण्य                     | ४३१          | सुवाश्वों मौनमास्याय       | ४२          |
| सीता मया हतेत्येत् किं-    | ३०⊏       | मुतस्य शूरवीरस्य                            | \$8.7        | मुपुण्यं योग्यमन्बेष्टु    | ३४४         |
| सीताशापेन दाखोऽसी          | २९६       | मुतां च स्यन्दनारूढां                       | १७५          | सुप्तः परार्थ्यमाशिक्य-    | ५३४         |
| सीता शीलवती सेयं           | २६४       | मुता कनकमालेति                              | श्⊏३         | सुप्रकारपुराधीशः           | ४०२         |
| सीतात्सुकस्तथा गच्छन्      | 838       | सुता कुवेरदत्तस्य                           | <b>५३</b> २  | सुप्रतिष्ठजिनाभ्यणें       | ३५३         |
| सीतोदोदक्तटे दुर्ग-        | 88        | सुता दृदरथायाश्च                            | ४२४          | सुप्रतिष्ठमहाराजो          | 80          |
| सीमङ्करमुनि श्रित्वा       | १८२       | सुता मम सुकान्ताया-                         | १८२          | सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये   | ३४२         |
| सीरपाणिश्च तद्दुःखात-      | द्र<br>द  | ्र सुताममितवेगस्य                           | २७६          | सुप्रभागियानीपार्थे        | १७३         |
| <b>सीरपाणिस्तद</b> न्वीच्य | ३६८       | <b>मुतायाजितसेनाय</b>                       | ٧            | सप्रभायोदयः सप्त           | ३३५         |
| सीरादिप्रशतिप्रविद्ध विलस  | द्- ३३६   | ं मुताय मेघसेनाय                            | १६६          |                            | ३४७         |
| सीरिणोऽपि नवैवात्र         | પ્રદ્     | सुताय श्रुतशास्त्राय                        | ३३१          | सुप्रमोऽपि प्रभाजालं       | १२६         |
| सुकण्ठान् गायकान्          | 80        | मुतारया सह ज्योतिर्वनं                      | १५३          |                            | २२७         |
| सुकुमारी च निर्विण्या      | 858       | मुतारां मेऽनुजामेव                          | १६०          | सुबोर्ज सुप्रभूतं च        | ७७          |
| सुकुमारीति संज्ञास्या      | ४२३       | सुता सागरदत्तस्य                            | ધ્રફર        | <b>मु</b> चीजमल्पमप्युप्तं | 95          |
| सुकुमार्याः सुदीर्गन्ध्या- | ४२३       | मुता हिरण्यवत्यासीत्                        | ११२          | सुभानुरभवत्ततः             | ४२६         |
| सुकुम्भेन निकुम्भेन        | ₹ ₹ 🗶     | 2                                           | રપ ર         | सुमानुभा <u>न</u> ुनामानं  | ३६६         |
| मुकेतुरिति सर्वस्य         | १०३       |                                             | 3 8 8        |                            | ५६४         |
| सुकेतिरेव हम्रान्ती        | १०३       |                                             | ₹४€          | 3 - 0 -                    | २३०         |
| मुकेतुजातौ धूतेन           | १८३       | 1                                           | रद४          | A                          | १८७         |
| सुकेतोर्विजयार्थाही        | <b>38</b> |                                             | ٧3:          |                            | ३४२         |
| <b>मुकेत्वाश्रयश</b> ल्येन | २३०       | ( -                                         | પૂર્         |                            | १३२         |
| 3                          |           | , -                                         | •            |                            | • • •       |

| सुमित्रो धर्नामत्रोऽन्य-       | પ્ર            | सुवर्णदारको नाम               | પ્રે૪        | सोऽपि गत्वा भवद्वार्ता                             | ११            |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>सुमुखादारपद्</b> मैश्च      | \$C.           | सुविरक्तां वनेशोऽसौ           | <b>५</b> .१४ | स्रोऽपि शातानुभावत्वा-                             | ३१३           |
| मुमुखो नाम तन्नैव              | \$8\$          | - सुविह्तिमहापार्था           | १७३          | सोऽपि तं प्रतिग्रह्यौधं                            | ४६८           |
| सुरः सौधर्मकल्पे <b>ऽ</b> नु-  | પ્રદ્દ૪        | सुत्रता यार्थिकाम्याशे        | ¥28          | सोऽपि तज्ज्ञायते किञ्चि-                           | ५०८           |
| सुरङ्गे समयस्थाप्य             | ५१४            | मुसप्तपरमस्थान-               | १६२          | सोऽपि तत्तत्वसद्भाव                                | २४४           |
| सुरतेषु विलज्जत्वां            | २००            | सुसिद्धमुनिनिर्दिष्ट-         | २२७          | सोऽपि तलाम्भ्रम दृष्ट्वा                           | ४६१           |
| सुरतुन्दुभिनिघोंपं             | ४८६            | मुसीमा कुण्डला साई-           | १⊏६          | सोऽपि तद्गगिकावार्ती                               | ११६           |
| सुरदेवादिगुर्वन्त -            | ३४७            | मुसीमानगरं तस्मिन्            | १,३३         | सोऽपि तद्दुर्वचः श्रुत्वा                          | 233           |
| सुरम्यविषयान्तःस्थ-            | ३६२            | सुस्थिताख्यगुरुं प्राप्य      | ५३६          | सोऽपि तस्यापरि रिथत्वा                             | ५४६           |
| नुरम्यविपये ख्यात-             | पु३२           | सुरिथताऽद्वांखने सापि         | २३४          | सांजपि तेनच दण्डेन                                 | २२६           |
| सुरम्यविषये पोदने <b>शः</b>    | ३४८            | सुस्वप्नपूर्वकं ज्येष्ठो      | ४१०          | सोअपि तेनीपरुद्धः सं-                              | ३६४           |
| सुरम्यविषये रम्ये              | ४५१            | सूनवे धनदाख्याय               | ६७           | कोऽपि दिच्यो गर्नो गत्यो                           | ३४४           |
| पुरलोकादिमं लोकमिन्द्रे        | =3             | सुनः कुणिकम्पस्य              | ४७१          | सोऽपि दुर्श्वरितस्यास्य                            | ३१३           |
| मुराः केऽत्र नराः कं वा        | ४४६            | स्तुममिक एवायं                | પૂર્         | सोऽपि पापः स्वयं क्राधाः                           | પૂપ્દ         |
| मुगः पद्मावती वीदय             | १६३            | स्नुर्विजयभद्रोऽस्य           | १४३          | सोअप प्रकटितात्मीय                                 | ४१८           |
| -<br>मुराः सर्वेऽपि नत्त्रैन-  | ४६४            | सूनुस्तयोः प्रतीन्रोऽभृत्     | १७८          | सोऽपि प्रागेव बद्धायु                              | ₹२२           |
| सुराः सौधर्ममुख्यास्तं         | 55             | सूनी बनरथ राज्यं              | १२१          | सोऽपि भीता गता दूर                                 | ३७१           |
| मुराशस्तस्य नाभूवन्            | २३⊏            | सूपकारार्डाप कालान्ते         | ३६३          | सोऽपि यद्येवमतस्य                                  | ११६           |
| <b>मुरादिमलयो</b> द्यानं       | યું દ          | स्रसेनी महाराजः               | २१४          | संप्रिय यद्यमनुस्मृत्य                             | 405           |
| सुराधीशः स्वहस्तेन             | ४६४            | सूर्यकान्तसमुद्भृत            | १५४          | सोऽपि विप्रोऽतिदारिद्रथः                           | १६१           |
| मुरा निर्वागकल्याग-            | ξ¥             | स्याचनहमसी जिला               | Ę            | सोऽपि व्यापारयायास                                 | ३६५           |
| मुराष्ट्रवर्षना <b>रू</b> यस्य | 808            | सूर्याचन्द्रमसौ सहिकेयो       | १६७          | सोर्जप रत्नप्रभा गल्या                             | પ્રુદ્        |
| सुगस्तत्र समागत्य              | ४४५            | सूर्यावते तपा याते            | ११४          | सोर्जप शौर्यपुर गत्वा                              | ३६२           |
| सुरूपां वालिकां वीद्य          | 308            | सनयोरभयोगसीत्                 | १२६          | सोअपि श्रीघरत्तान्नध्ये                            | પ્રય          |
| सुरूपारवयस्ता विद्य-           | ४०३            | सनापति समप्राचीत्             | २₂६          | सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थी                          | <b>१</b> २    |
| <b>्रह्मा वसुधा</b> देवी       | <b>રપ્ર</b> ૬  | सेव्यमानः सदा रकैः            | 38           | साऽपि सन्निहितस्तत्र                               | प्र१६         |
| मुरेन्द्रजालं जालान्त-         | ४१५            | सेव्यरतेजस्त्रिभः सर्व        | १२६          | संडिप सम्प्रातसम्मान                               | ४५३           |
| सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाव्धि-    | १२             | र्सन्ययोद्दमयोगसीत्           | १०४          | सं।ऽपि सम्प्राप्य सामग्री-                         | पूड्          |
| मुरेन्द्रेमन्दरस्यान्ते        | 80             | सहिकेयनिगीर्खाक-              | ३२६          | सोर्डीप सर्वसिंहप्ताः                              | १०७           |
| मुरेः सम्प्राप्ततत्वू जो       | 30             | सोदुं तदत्तमः कश्चि-          | પ્રપૂદ્      | साऽपि स्त्रावधिबाधे                                | પૂદ્          |
| सुरैरूढ़ां समादश               | ४१             | सोदुं तनुजयोर्दुःख-           | १६२          | साऽप्यदान्मुद्रिकां काम-                           | ४१८           |
| मुरैस्तदानसंतुर्हे-            | ६०             | सोदिसंहोपसगीऽसी               | ४३३          | सोऽप्यद्य तत्र सादयोऽ<br>साऽप्यन्यश्च मुनेर्ज्ञातं | પુર્ <b>ર</b> |
| सुरैस्तृतीयक्त्याण्यूजां       | १२३            | संब्वा व्याधकृतं              | ११७          | चाऽप्यन्यश्च सुनशात<br>सोऽप्येतमत्रतीत्प्राप्त-    | ५०३           |
| मुलच्यायां तस्याभूत्           | १८२            | स्रोत्सवः सहमोदस् <b>या</b> - | ३२०          |                                                    | 488           |
| मुलोचनाद्याः पट्त्रिंशत्       | 358            | सोत्मवाः प्रापयन्ति सम        | २३६          | सोऽब्रवीत्तव निर्याणकाल                            | इ५४           |
| मुवर्षागजवत्यौ च               | १०६            | सोऽनुत्तरविमानेपु             | २३४          | सामदत्ता तृपस्तसमें                                | ३६            |
| सुवर्णातिल <b>कासाद</b>        |                | सोऽन्त्रीतस्तद्भयान्मुक्त्वा  | ३५६          | सोमदत्तो तृपा गौरः                                 | ६०            |
| सुत्रण्तिज्ञसा प्रांति-        | <b>१</b> ८७    | सोपदेशं धृतं सर्वे -          | <b>५</b> ६३  | सोमदेवः सुनिर्विद्य-                               | ४२२           |
| सुवर्णतेजा नाम्नामृ-           | પ્ર <b>१</b> ૪ | सोऽपत्रासो गिरी सम्मे-        | 388          | सोमदेवी द्विजोऽत्रव                                | ४२२           |
| सुवर्षातेजास्तरमा <b>न</b>     | ५१२            | सं)ऽपि कालान्तरे बुद्धि -     | 844          | सोमभूतिश्च वेदाङ्ग-                                | ४२२           |
| 2 1 A Contracted in            | प्रह           | सोऽपि कोपग्रहाविष्ट-          | ६२           | सोमनंशसमुद्भृतः                                    | २१६           |

# रलोकानामकाराद्यतुक्रमः

| सोमश्रीस्तित्प्रया           | श्पर  | रिथतां कुक्कुटसर्पेश           | १५४           | स्वचन्द्रककलापाम्भो-        | २६५                  |
|------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| सोमिलाभोजयत्तस्यै            | ४८७   | स्थिता जीवन्धरस्तस्यो          | ५०४           | स्वच्छन्दं चिरमाक्रीड्य-    | ጸ፫ጸ                  |
| सोमिलायां कृतदेष-            | \$38  | रिथतो मोक्तुमनौ नन्द-          | ₹3\$          | स्वस्थास्तिप्रन्तु तत्तत्र  | १५४                  |
| सौजन्यं बन्धवो धर्मा         | १०३   | रिथत्वर्षियतिमुन्न्यस्त -      | र्भूद         | स्वदीचापचनच्त्र-            | २४७                  |
| सौजन्यं इन्यते भ्रंशो        | १११   | स्थित्वाऽत्र निष्कियं मामं     | 63            | स्त्रदुःखनापि निर्दिण्ण-    | ३८६                  |
| सौधर्मकल्पे चित्राङ्ग-       | ₹8C   | स्थित्या दिनद्वयं वीत-         | <b>प्र</b> ६३ | स्वद्विजोत्सर्विमामार-      | 308                  |
| सौधर्मकल्पे देवीन्व-         | ४०३   | स्थित्या विभासरस्तिहमः         | प्रस्         | स्वनामश्रवणादेशं            | <b>ಕ್ಷ</b>           |
| सौधर्मकल्पे देवोऽभू-         | ४७=   | स्थित्वा पष्टोपवासेन           | ४३६           | स्वनामश्रुतिसंशु यन         | F. • 19              |
| सौत्रमंकल्पे श्रीपंगो        | १६३   | स्थिरचरण्यिवेशो                | ३७२           | स्वपादनखसंक्रान्त-          | ४१                   |
| सौधर्ममुख्यदेवेन्द्रा        | 23    | स्थिररौद्ररमः सद्यः            | ४५७           | स्वपादनटनृतार्थ-            | ३१७                  |
| सौधर्माधिपतिर्भक्त्या        | ३७५   | स्थिराचत्युचतौ शुक्कनीतौ       | દ્₹           | स्वपादशस्यो भद्रां          | ४८६                  |
| सोधागारे निरस्तान्त-         | प्३२  | स्थूगागार।भिधानेऽभू            | 882           | स्वपितामहसन्त्यागे          | ४४६                  |
| सौधाया दालिता लोल-           | 305   | स्थृगास्थ्लपकफला प्रीचद्       | 338           | स्विपत्रा सममन्येयुः        | 4,३६                 |
| सीन्दर्यस्य समुद्रोऽय-       | 399   | <b>स्थृलवेतालरूपाणि</b>        | ४६५           | स्वपुत्रछात्रयार्भाव-       | <b>ર</b> ૬ <b>પ્</b> |
| सीम्ख्यं लोकविशानं           | १३≍   | स्नानसम्लेपनाशेष-              | ५२०           | स्त्रपुण्यफलसारेगा          | ३८⊏                  |
| स्कन्धानां स्त्रिकत्वेशप     | १७६   | स्नातामलंकृतां शुद्ध-          | २६१           | स्वपूर्वकृतपुण्यस्य         | ३⊏३                  |
| स्तनप्रसृतिमित्येनं          | ३०२   | स्नाहि चित्तं समाधेहि          | 8€=           | स्त्रपूर्वं जन्मपापेन       | १८६                  |
| स्तनयोर्वलवत्यीटां           | ३६७   | स्नुपान्यमूयया कार्य           | ३८६           | स्वपूर्वभवसम्बन्धं          | १८८                  |
| ितमिततमसमाधि वस्त-           | १०१   | स्नेहमाहग्रहग्रस्तो            | १३०           | 1                           | २२,५११               |
| स्तुतम्तदेव मंस्तोत्रः       | 30    | स्नेहादन्यान्यसंशक्तं          | પ્ર ૧૨        | स्वप्नान् कुष्णिद्वितीयायां | રેક્ય                |
| स्तुत्यं प्रमाद्यितुगर्थिजनो | પુદ્દ | स्पर्द्धमानभुजाग्राभ्यां       | २०५           | स्वप्नानन्तःमे तस्या        | ३३६                  |
| स्तुत्वः सतामभिण्डुत्य       | 250   | रपशादयोष्ट्या स्पर्शाः         | પૂર્          | स्वप्नान् पाइश संबीद्य      | ४०                   |
| रतुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं      | १८६   | स्पष्टमद्य मया दर्ष            | ६८            | स्वप्नं कि फलमंतस्ये        | २६५                  |
| स्तातुगारिभिरे भक्त्या       | ४३३   | स्पष्टाकर्म्निविज्ञान-         | ५४१           | स्याने दृष्या समुख्याय      | ३२६                  |
| स्त्रियः ससारवल्चयंः         | 80    | रपुरनुत्रवातखङ्कांशु-          | ३१७           | स्यप्नेऽपि केनचित्ताहग्     | १३६                  |
| स्त्रीगुर्गः सकलेः शस्या     | 820   | रमरन देवकुमागरव्ये             | १३६           | स्वप्रभावं प्रकाश्यास्य     | २६९                  |
| स्त्री तामनुभवन्तिभि-        | २८६   | सारन् सहस्रविशत्या             | ६७            | स्वप्राग्जनमाकृतिं तस्य     | २३०                  |
| स्त्रीत्वं सर्तात्वमं क-     | 35    | स्मरस्यावां वदिष्यावस्तरवं     | Σ,            |                             | २५६                  |
| स्त्रीलक्षानि मर्वाण         | ४५२   | स्मर्तःया देवता चिने           | २५३           | न्त्रभवान्तरसम्बन्ध-        | ४०१                  |
| स्त्रीश्च ताद्रग्रागोपेता    | 83    | स्मितभदाः सरस्वत्याः           | २०५           | स्वमानुलानीपुत्राय          | 328                  |
| स्त्रीसुतादिव्यया शक्ते-     | ११०   | स्मितादीः स्वं जयं सोऽपि       | 308           |                             | પ્રશ્ર               |
| स्त्रीसृष्टिमपि जेतार        | ३०१   | स्मितपूर्वभवा राजा             | 803           | स्वयं गृहागतां लद्भी        | 828                  |
| स्थानं ता एव निन्दायाः       | 03\$  | स्मृत्वा घिगिति निन्दित्वा     | પ્ર૪૨         | स्त्रयं गृहीतुमारब्धः       | 889                  |
| स्थानभ्रंशात्सुखाञ्छेद्या    | 38.   | स्यां समाहितमोहाऽहं            | २१३           | स्वयं चेत्वा प्रदेशं तं     | ५१२                  |
| स्थापयित्वा समास्ध           | પ્રસ્ | स्याच्छब्द ाांछितास्तित्व-     | ३२६           | स्वयं चैत्याद्धराभ्यासं     | ५१२                  |
| स्थापितः स शिरोमागे          | ४१८   |                                | २५६           |                             | ४३६                  |
| स्थास्तु नाज्ञानवेराग्य-     | २२४   | स्याद्भीस्तत्वविमर्शिनी कुर्ता | धेयः ४८       |                             | <b>2E4</b>           |
| स्थारनुबुद्ध्या,विमुग्धत्वा- | २३८   | स्याद्वीमनस्यं तेऽत्रश्यं      | ५००           | स्वयंप्रभक्ष सर्वोत्मम्-    | ५६१                  |
| स्थास्याम्येत्त्तमाकर्ण्य    | પ્રર  | स्वं करोष्यमिलापातम -          | ३१२           |                             | 888                  |
| स्थितं पिण्डीदुमस्याधो       | 888   | स्वगतं तं स्तवं श्रुत्वा       | १६४           |                             | ४०५                  |
| स्थितस्तत्गोषणाद्योगे        | 480   | स्वचक्रमिव तस्यासी-            | १०२           |                             | ४१२                  |
|                              |       |                                |               |                             | /                    |

250

3EX

२२७

**3** X X

900

**श**ण5

| 400                                |             |     |
|------------------------------------|-------------|-----|
| स्वयं रक्तो विरक्तायां             | 14          | 9   |
| स्वयंवर समुद्धोष्य                 | 40          |     |
| स्वयंवरिषधी तस्मि-                 | યૂર         |     |
| त्वयंवरविवाहोरू-                   | 85          | 0   |
| स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रैः       | 28          | u   |
| स्वयं रखल्यितु चेतः                | 38          |     |
| स्वयं स्वपरिवारेख                  | 27          |     |
| स्वयं स्वयग्प्रभाख्यान             | १६          | •   |
| स्वयं स्वाय समुद्दिश्य             | પ્રફ        |     |
| स्वयञ्ज बोद्रयो नाम                | 85          |     |
| स्वयमादाय बन्धस्थौ                 | 36          |     |
| स्वयमुत्पाद्य दैवेन                | 9           |     |
| स्वयमेव खगाघीशः                    | 281         |     |
| स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेश -            | પ્ર         |     |
| स्वयम्प्रभा ,च तं दृष्ट्वा         | १५६         | - 1 |
| स्वयम्प्रभा पतिभीबी                |             | - 1 |
| स्वयम्प्रभाषि सद्दर्भ              | १४४         | - 1 |
| स्वयम्प्रभायाः कश्चेतो-            | १४१         | - 1 |
| स्वयम्भुवं समुद्दिश्य              | 888         |     |
|                                    | 308         |     |
| स्वयम्भूकेश्ववैश्वये               | ₹E4         | - 1 |
| स्वयम्भूत्वं भवेनमेऽद्य-           | २५७         | - 1 |
| स्वरमामादिसद्वाद्यं                | X0X         |     |
| स्वराजधान्यां संसेव्यः             | ३४६         |     |
| स्वं राज्यं दत्तवांस्तुभ्यं        | 808         | 1   |
| स्वराज्यं युग्राजाय                | २४६         | -   |
| स्वराज्यमहर्षे शङ्का               | ३८६         |     |
| स्वर्गः किमीदशो वेति               | ४६          | -   |
| स्वर्गमत्यैव यागेन                 | २७४         |     |
| स्वर्गलोकञ्च तद्गेह-               | ४३५         |     |
| स्वर्गलोकजयाजात-                   | 358         |     |
| स्वर्गात्बुदिरसारोऽपि              | 865         | ,   |
| स्वर्गात्तदेव देवेन्द्राः          | २०३         |     |
| स्वगदित्यात्रः भूष्णुनां           | 28          | 1   |
| स्वर्गापवर्गयोत्रीं जं             | યુપુજ       | ۱ ا |
| स्वर्गावतारकल्याग्-                | <b>७७</b> इ | ١,  |
| स्वलोंकं शान्तचित्तेन              | <b>F38</b>  | 1   |
| स्वलोकः कियतेऽस्माभि-              | २५६         |     |
| स्ववकाञ्जप्रविष्टेम-               | 232         |     |
| स्ववकाञ्जप्रविष्टोरः               | 838         | ,   |
| स्ववाकिरग् जालेन                   | 808         | 1   |
| स्ववृत्युनुगमेनैव                  | २१⊏         |     |
| स्ववृद्धी शत्रुहानी वा             | २८३         | Į.  |
| <b>लश्</b> च्युत्वाञ्नन्तमत्याख्या | १६३         | -   |
| स्वसमुद्भूतसद्भक्तिः               | 305         | 8   |
| स्यसा नप्ता । वेत्का वा            | ११८         | Ę   |
| स्वसैन्यं समुपायन                  | 368         | 5   |
| स्विमन् स्वस्मिन् गुण्यस्याने      | 44          | Ę   |
| स्यस्य दानं प्रशंसन्ति             | 90          | E   |
| स्वस्य रत्नप्रभावाते               | 808         | E   |
| स्वस्य स्वामिहितास्वस्य            | 888         | r.  |
| रवस्याः स्वयंत्रस्य येख            | FAE         | -   |
|                                    |             | Ψ,  |

|         | 4613 CIG 641 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राधम्        |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 3       | स्वस्यामेषं स्वयं तृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹⊏           | 19 |
| ą       | स्वस्यारचेष्टितमेतेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3€           |    |
| Y.      | स्वहस्ताखिलभूपाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ્ રેરે       |    |
| ¥       | स्वाः स्वास्ताथाविधाः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्वाः ३४     |    |
| Y,      | स्वामजाङ्गेवणोद्भृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०           |    |
| ¥,      | स्याचार्यवर्यमनुसत्य हित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नु- २७       |    |
| Ę       | स्वातियोगं तृतीयेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | પ્રદ         |    |
| 9       | स्वानुरकान् जनान् सर्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |
| •       | स्वान्तः पुरपरीवार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 3 1        |    |
| 2       | स्वाभिजात्यमरोगत्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.          |    |
|         | स्वाम्यमात्यौ जनस्थानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८           |    |
| 2       | स्वायुरन्ते विनिर्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 841          |    |
| 1       | स्वायुरन्ते समाराध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३           |    |
| 1       | स्वायुरन्ते समुत्पन्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹81          |    |
|         | स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |
|         | स्वायुश्चतुर्थभागावशेषे<br>स्वार्थे मृगारिशब्दोऽसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € ©<br>      |    |
| İ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५७          |    |
|         | स्वार्थः सागरमेरूगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२           | _  |
| }       | स्वाधिचेत्रनिर्णीत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१⊏          |    |
| 1       | स्त्राविध दोत्रसञ्जार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४           |    |
| ĺ       | स्त्रीकुर्वन्त्यत एवान्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२०          |    |
|         | स्तीकृत्य प्राक्तनं वेषं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 885          |    |
| - 1     | स्वीचकार मधुः शोका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308          |    |
|         | स्वोक्तप्रमाग्यदेवीभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३५          |    |
|         | स्वोत्पत्त्यनन्तरं लोकान्तरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03\$         |    |
|         | स्वोपकारोऽयसंवृद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७७           |    |
|         | स्वोपयोगनिमित्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 855          |    |
|         | स्वोपाध्यायं तदापृच्छ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹ <b>५</b> ७ |    |
|         | . (ह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |    |
|         | इंसावलीति संदेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ? 35         |    |
|         | हात्कृष्ण तदाकर्ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800          |    |
| 1       | तः कुक्कुटसर्पोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११३          | 1  |
| ₹       | तायातिचतुष्कः सन्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५६३          | -  |
|         | ताऽसौ भीतवैताली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१५</b> ४  |    |
|         | तो लकुटपाषागौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹£६          | -  |
| E       | त्वा वमार्गमुल्लङ्घ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२५          | !  |
| 18      | ननावरणीं विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१४          |    |
|         | न्तुं तत्तेअपि विशाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850          | 1  |
| Ę       | न्याद्दान्तसंक्रान्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 3 \$      |    |
| Ę       | यग्रीबोऽपि चन्मान्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 688          |    |
| 5       | रिं शान्तान्तरङ्गला-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४५६          |    |
| Ę       | रिश्च-द्रामिघः द्विह्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4६१          |    |
| é       | रियोईरिराग्द्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१५          |    |
| 9       | रिर्यथेष्टमन्जानि<br>रेवंशामलव्योम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$100        |    |
| é.      | रवशामलन्याम<br>रेवमामिषोऽन्येद्यु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388          |    |
| ्।      | रवमाामधाञ्चद्यु-<br>रेविक्रमतः पश्चा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४४          | ,  |
| ्र<br>स | रेषेग्ः कृताशेष-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्र१४        |    |
| 61,     | त्वयाः कृताशय-<br>विगोऽप्युपादाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YYE          |    |
| 4       | ्व-णाऽ-जुपादाय<br>इरिदिवादिस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388          | 1  |
| 27      | मधैन धीतां बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X.E          | 1  |
| 44      | The state of the s | ₹•€          | 1  |

इम्ब्यूप्रक्षे सभामध्ये 388 **इलभृत्तदियोगेन** २३२ इलायुधं महारत-\$ ? X हलायुधोऽपि तच्छोका-१३३ इस्त्याश्च रदन्त्याश्च 308 इस्तप्राद्यमिवातमानं 737 इस्तिचित्राख्ययानाधि -25 हस्ताम्रमितमध्यानि 388 इस्ताभ्यां इन्तुमुत्कीर्याद २२३ हस्तावलम्बनेनैनं 422 इतिनाख्यपुराधीशो ३५७ ह तोत्तरईयोर्मध्यं 863 इ तोत्तरान्तरं याते **84** हानिर्धन्य सत्वात्रे 84 हावो वक्त्राम्बुबस्यास्य २⊏ हासेनापि मुनिप्रोक्त-३६४ हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य 888 हातिनाख्या पुरी तस्य २०१ हिंसादिपञ्चकं धर्मः र ५ हिंसादि दोषद्रेभ्यो ७६ हिंसाघमे परित्यज्य YOU हिंसाधमें विनिश्चित्य २६३ हिंसानृतान्यरेशमा-488 हिंसाप्रधानशास्त्राद्वा 883 हिंखायामिति धात्वर्ध-२५८ हिंसायों यशशब्दश्चे-345 हिंसैव धर्म इत्यज्ञो र्ध् हितो लङ्केशवगयास्मे 304 इिमबत्सागराघाट-355 हिमवान महाहिमवान ?== हिमवान् विजयो विद्वान રેજ્ય हिमानीपटलच्छन-33 **हिमानी**पटलोन्मुक्तं २⊏१ हिरण्यथमंगाः पद्मा-YOU हिरण्यवर्मगोऽरिष्ट-348 द्दीनभाषोऽभवन्केचि-408 हीने पोडशपूर्वाङ्गे: 34 हीयते वड ते चापि १६६ हुताशनशिम्बान्यस्त-4६३ हृदि गन्धर्वदत्तेनं 408 हेतुना केन दी सेयं 935 हेतुवादोऽप्रमागां चे-800 हे नारद ! त्वमेगत्र २६६ हेमप्रभेग भूभर्जा ₹८० हेमाभपुरुषार्थाय 398 हेमोपलन्धिबुद्धिर्वा ४३६ **हेलयारोपयद्यश्च** \$4× हैरण्यवतसंज्ञक्ष १८८ होमधेनुश्यं तात ! २२५ इदाः घोडशसङ्ख्याः स्वः 105 इदाइदवतीचैशे 气



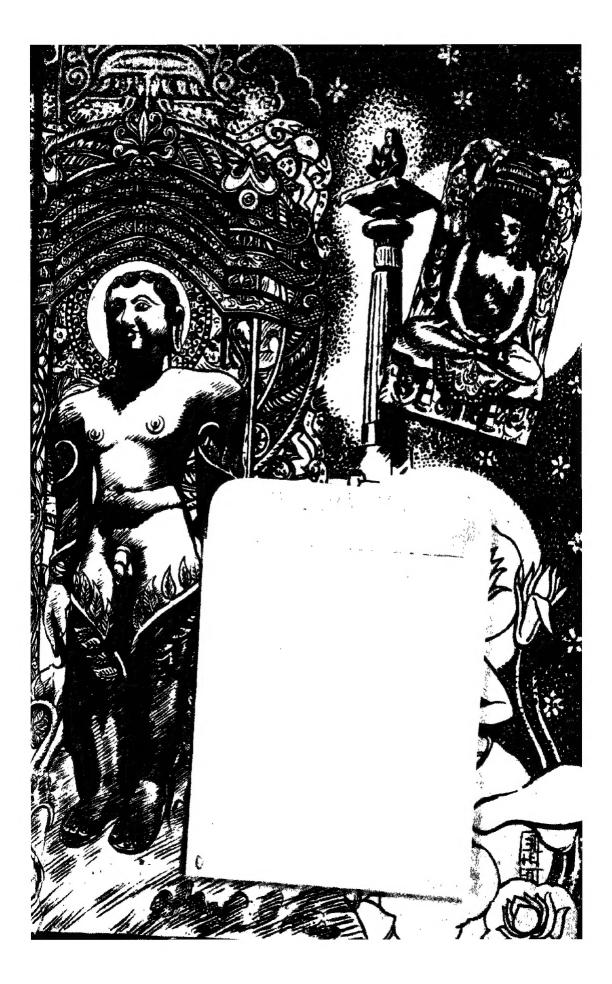